# मध्यएसिया का इतिहास

# खएड २

राहुल सांकृत्यायन

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना . प्रकाशक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् पटना

#### पथम संस्करण वि• सं• २०१४, शक.ब्द १८७९, सन् १९५७ ६० सर्वाधिकार सुरक्षित

मत्य

सजिस्द 🤫 🐪 🔘

मुद्रक एच० एम० कामथ नशनल हेराल्ड प्रेस, लखनऊ

समर्पण

परंगत डा॰ काशीप्रसाद जायसवालको जिनकी स्मृति अठारह वर्षीके अनन्त विशोगके बाद भी मेरे जीवन की प्रिय निधि है

#### वक्तव्य

इस पुराक के प्रथम लण्ड के 'वक्तव्य' में यह निवेदन किया जा चुका है कि परिषद् ने इसका प्रकाशन किस परिस्थिति में क्यों स्वीकृत किया था और इसकी मुद्रणशैली में परि-षर्की नियम-परस्परा से कुछ भिन्नता होने का कारण क्या है ;

प्रस्तुत रांड की छपाई १९५४ ई० में ही शुरू हो गई थी। पहला खंड इसके बाद छपने लगा और इससे एक वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो गया। इस खंड के प्रकाशन में अनिवार्य कारणों से विलम्ब तो हुआ, पर कठिनाइयों को देखते हुए विलम्ब स्वामाविक जान पड़ता है। विज्ञागठक इस बात का अनुमान कर सकते हैं।

पहले खण्ड से इस खण्ड का आकार डेवढ़ा है। दोनों खण्ड मिलकर यह इतिहास एक हजार पृग्ठों से अधिक का हुआ हैं। इसकी विशालता के अनुसार लेखक की श्रमशीलता का अनुमान भी पाठक अनायास कर सकते हैं।

श्री राहुल जी की साहित्यसेवा पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने साहित्य के विभिन्न विषयों पर जितना अधिक लिखा है, जतना दूसरा कोई एक साहित्यसेवी अवनक नहीं लिख सका है। उन्हें केवल उद्भट लेखक न मानकर एक सुप्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था ही मानना उपयुक्त होगा। उनकी नई खोज और नई प्रतिभा की न देसे हुई हिन्दी-साहित्य की समृद्धि सादर उन्लेखनीय है।

वर्तमान युग की अन्तरराष्ट्रीयं राजनीति में एसिया का महत्त्व दिन-दिन बढ़ रहा है। उसमें भी मध्य एसिया के साथ भारत के ऐतिहासिक सम्पर्क की प्राचीनता पर ध्यान देने से इस इतिहास की उपा येता और भी बढ़ जाती है। इसकी प्रामाणिकता का अनुभव स्वयं पाठक ही कर सकते हैं, वयोंकि श्री र हुलजी के बहुवर्षध्यापी मौलिक अनुसन्धान के परिणाम-स्वरूप यह इतिहास तैयार हुआ है। अतः आशा है कि इससे हिन्दी के चिरकालानुभूत अभाव की पूर्ति होगी।

कात्तिक-पूर्णिमा, शकाब्द १८७९ नवम्बर् १९५८ ई० शिवपूजन सहाय (संचालक)

#### प्रस्तावना

पुस्तकके अंतिम खंडको पाठकोंके हाथ में जाते देखकर, मालूम होता है, एक वड़ा भार सिर से उतर गया। इस सारे समयमें कई वार आशा और निराज्ञांके बीचमें भटकना पड़ा था। बाधायें कभी प्रकाशककी औरसे और कभी प्रेसकी औरसे आ जाती थीं। एक प्रेसमें प्रथम खंडके आठ-दस फार्म कंपोज हो जानेके वाद काम एक गया, और अंतमें प्रकाशक बदलने पर ही गाड़ी आगे चली। द्वितीय खंडको मैंने स्वयं कागज दे कर अपनी जिम्मेदारीपर प्रेसमें दे दिया, पर प्रेसकी गड़वड़ी इतनी हो गई, कि आशा नहीं थी, नैया पार होगी। खैर, ''कुफ टूटा खुदा-खुदा करके''। ऐसी बाधायें उपस्थित न हुई होतीं, तो ग्रंथ तीन साल पहले ही प्रकाशित हो गया होता।

मध्य-एसियाके इतिहासपर किसी भी भाषामें कोई विस्तृत ग्रंथ नहीं हैं। जो एकाध हैं भी, वह बहुत संक्षिप्त तथा कालमें बहुत दूरतक हमें नहीं ले जाते, और न वह आधुनिकतम सामग्रीपर आधारित हैं। मध्य-एसियाके इतिहासकी सामग्रीकी गवेषणा सोवियत रूसमें बहुत हुई है। किसी-किसी कालपर ग्रंथ भी लिखे गये, पर संपूर्ण कालके ऊपर लिखनेकी आगेके लिये छोड़ दिया गया। इन बातों से लेख ककी कठिनाई मालूम होगी। इस ग्रंथमें अनेक बुटियां होनी बिल्कुल संभव है। १९४७ के बाद की उपलब्ध सामग्रीका बहुत कम उपयोग मैंने कर पाया है। भारत में सोवियतमें प्रकाशित ग्रंथ और अनुसंयान-पत्रिकार्य मुलभ नहीं हैं।

मन्य-एसियामें चीनी मध्य-एसिया भी शामिल है। जिसके किसी-किसी कालपर इस ग्रंथमें काफी विवेचन हुआ है, पर पूरी तीरसे लिखना वाकी है। मेरी इच्छा तिब्बत को लेते चीनके इतिहासपरएक विस्तृत ग्रंथ लिखनेकी है। यदि उसके लिखनेमें सफल हुआ, तो यह कभी पूरी हो जायगी। पर, इसमें आयु और भौतिक वाधायें ही रास्ता रोके नहीं हैं, बल्कि हमारे स्वतंत्र देशकी नौकरशाही भी पूरी तौरसे रोड़ा अटकाने के लिये तैयार है। अंग्रेजी शासनमें सिर्फ पहली बार मुझे जिपकर तिब्बत जानेकी जरूरत पड़ी थी। मेरे राजनीतिक विचार उस वक्त भी वही थे, जो आज हैं। पर, अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज नौकरशाहोंने सांस्कृतिक कार्यके महत्वकी समझते बाधा नहीं दी।

१९३४ ई० में मैं दूसरी बार तिब्बत जानेके लिये ब्रिटिश पोलेटिकल एजेंट के पास गंतोकमें आज्ञापत्र लेने गया। नाम मालूम होते ही वह बड़े हर्षके साथ मिले। और आज्ञापत्र ही नहीं दिया, बिल्क अधिक आत्मीयता दिखलाने के लिये तिब्बतमें अपने लिय हुए फोटो दिखलाये, कितनी ही बातें पूर्छी। उसीक स्थानपर १९५० में जो भारतीय सज्जन थे, वह मिलनेपर बिलकुल दूसरे ही साबित हुए। उन्हें तिब्बतके बारेमें कोई जिज्ञासा नहीं थी, और शिष्टाचारके नाते ही एक-दो मिनटके लिये मिले। नौकरशाही ने एक बार पासपोर्ट देनेसे इन्कार किया, खैर, दूसरी बार कोशिश करने पर वह मिल गया। उसके लिये बड़ी उत्सुकता इसी कारण ही, कि तिब्बतमें भारतीय संस्कृत-ग्रंथोंकी नई तालप्रतियोंके मिलनेकी संभावना है।

ग्रंथके प्रकाशित होनेका सबसे अधिक श्रेय श्रीजगदीशचंद्र मायुर (तत्कालीन जिला-प्रियः,

मुझसे भी अधिक उतावले थे।

मंसूरी,

20-8-46

बिहार) और श्री शिवपूजन सहाय को है। शिवपूजन बाबू तो ग्रंथको प्रकाणित देखनेके छिवे

राहल सांकृत्यायन

# विषय-सूचो

| अघ्याय                           | पृष्ठ | अध्याय                        | dεΩ             |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| भाग १                            |       | मंगोल-हथियार                  | २४ .            |
| उत्तरापथ (१२००-१५५० ई            | . 1   | ३. रारतक                      | २६              |
|                                  | -     | ४. उलकची                      | २६              |
| १. चीनमें मंगोल-पंग (१२००-१३६८   | रई०)३ | ५. बेरेक (बरका)               | २६              |
| १. छिष्ठ-भिस्                    | ą     | ६ मङ-गू-ते (मुङ-खे) तेमूर     | २९              |
| २. उगेनाइ (नाइ-वुः)              | 8     | ७. नुदा-मङ्गू                 | २९              |
| ३. ग्-युग्, गो-दान (विज-नुक)     | Ę     | ८. तागताड्                    | २९              |
| ४. मुङ-खे (स्थान् -नुङ्र)        | ૭     | नोगाइके साथ संघर्ष            | ३०              |
| ५५.ऋविलेड (शि-मू)                | ৩     | ९. उज्बेक खान                 | 38              |
| (१) मार्की पोली                  | १०    | (१) आपसी संघर्ष               | ₹ १             |
| (२) जाति-व्ययस्था                | १२    | (२) यूरोपपर अभियान            | ३४              |
| ६ थुबु-थेमुर (चेन्न-सृद्ध)       | 8,8   | (३) मास्को राजुल              | ३४              |
| ७. खु-छुग् (बृ-चुद्र)            | 8.8   | (४) इस्लामसे सहानुभूति        | ३ <b>६</b>      |
| ८. बीयन् थू (जुन्-नुफ़)          | १५    | १०. दिनीबेग                   | ३८              |
| ९ गेगेन्, शु-तु-फल (यिद्र-चुद्र) | १५    | ११. जानीबेग                   | ३८              |
| १० यिगु-थेमुर (ताइ-चिख-ति)       | 11    | (१) प्लेग महामारी             | ३८              |
| ११. रिन्-छेन्-फग्-, (यू-चू)      | 17    | (२) ईरानपर आक्रमण             | ३९              |
| १२. कृसलः (भिद्य-तिद्य)          | 11    | १२. बरदीवेग                   | ४२              |
| १३. थुग्-येमुर (वेन्-चुछ)        | १६    | १३. किलदीवेग                  | ४२              |
| १४. रिन्-छेन्-पल् (निङ-चुझ)      | १६    | १४. नौरोजवेग                  | ४२              |
| १५ थेगन्-थेमुर (शुद्ध-ति)        | १६    | १५. चेरकेसवेग                 | ४२              |
| चंश-वृक्ष                        | १७    | १६. ओर्दा शेख                 | ४३              |
| २. सुवर्ण-ओर्दू (१२२४-१३७५ ई०    | ) १८  | १७. खिजिर                     | ४३              |
| १. जू-छि (तृ-शि)                 | १८    | . १८. कुलफा                   | <b>४३</b><br>∨∍ |
| २. बा-तू खान, जु-छि-पुत्र        | २०    | १९. तेमूरखोजा                 | ४३<br>४३        |
| (क) बाध्किर-विजय                 | २१    | २०. मुरीद<br>                 | ०५<br>४३        |
| (ख) बोल्गार-विजय                 | २१    | २१. अजीज<br>                  | ॰ २<br>४३       |
| (ग) सकस्मिन-विजय                 | २२    | २२. हाजीखां                   | ٠ ٦             |
| (घ) मास्को-विजय                  | २२    | वंशवृक्ष                      | ४५              |
| (ड़) कियेफ्-विजय                 | २२    | ३. क्वेत-ओर्दू (१२२४-१४२५ ई०) |                 |
| (च) यूरोप-विजय                   | २३    | १. जू-छि                      | ४५              |

| अध्याय                       | पृष्ठ                    | अध्याय                            | £ 22         |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|
| २. ओरदा, एसन                 | ४६                       | वंशवृक्ष                          | ৩০           |
| ३. कोनिचि                    | ४६                       | ४. रूस रूरिक-यंग ( ९.११-१'५       | 2880) 92     |
| ४. बायन                      | <b>४</b> ७               | अवतरणिका                          | 's ?         |
| ५. ससीबूगा                   | 86                       | शक-सरमात                          | હર           |
| ६. एर्जन                     | 8८                       | वेन्द                             | ७१           |
| ७. मुबारक खोजा               | 8८                       | अंत                               | ७१           |
| ८. चिमताई                    | 8८                       | रूसोके पड़ोसी मंगोलायित           | ξυ           |
| ९. उरुस खान                  | 8८                       | वोल्गार                           | हरु          |
| १०. तोगताकिया]               | ५०                       | खाजार                             | <b>ও</b> 'ৱ' |
| ११. तेमूरबेग                 | ५०                       | पेचेनेगा                          | <b>ড'</b> ং  |
| १२. तोकतामिश                 | ५१                       | क कियेफ्के राजुल                  | ७५           |
| मास्को-ध्वंस                 | ५१                       | १. रूरिक                          | ७५           |
| तेमूरके साथ लड़ाइ <b>यां</b> | ५५                       | २. ओलेग्                          | 3 3          |
| प्रथम महाभियान               | ५६                       | ३. ईगर                            | 96           |
| द्वितीय अभियान               | ६०                       | ४. ओलगा, ईगर पत्नी                | 43           |
| १३. कोइरिअक                  | ६२                       | • •                               | ८२           |
| १४. तेमूर कुतुलुक            | <b>६</b> २               | ६. व्लादिमिर                      | 63           |
| १५. शादीबेक                  | ६३                       | ईसाई-वर्म स्त्रीकार               | ८३           |
| १६. पूलाद खान                | ĘĘ                       | ७. स्व्यातोपोलक                   | 1.8          |
| १७. तेमूर खान                | ६४                       | ८. यारीस्लाव ${f I}$              | 1.6          |
| १८. जलालुद्दीन जलाबेर्दी     | ६५                       | ''रुस्कया प्राव्दां'              | 64           |
| १९. करीमबर्दी                | ६५                       | ९. इच्यास्लाव                     | /.E          |
| २०. चिङ-गिज ओगलान            | ६५                       | स्व्यातोस्लाव                     | ८७<br>८७     |
| २१. जब्बार बर्दी             | ६६                       |                                   | 63<br>63     |
| २२. दर्विस खान               | ६६                       | ११ ब्लादिमिर मनोमाख               | د ع<br>واک   |
| २३ चकरा खान                  | ६६                       | ''ईगर-सेना-गाथा''                 | ८९           |
| २४. किबेक                    | ६६                       | खः रोस्तोफ-धुज्दल-राजुल           | 90           |
| २५. उलुक मोहम्मद             | ६७                       | १२. यूरी I दीर्घवाह               | 80           |
| २६ सैयद अहमद                 | ६७                       | १२ अन्द्रेइ बगोल्युवोत्रस्की      | ९१           |
| २७ मोहम्मद                   | ६७                       | १४. व्सेवोलद                      |              |
| बोरक (बुर्राक)               | ६८                       | १५. यूरी                          | ९१           |
| २८. मुहम्मद सुल्तान          | ६९                       | १६ यार <del>ोस्</del> लाव         | ९२           |
| २९ दौलत बर्दी                | ६९                       | नवोगोरद                           | ९२           |
| ३०. कादिर बर्दी              | ६९                       |                                   | ९३           |
| ३१ शादी बेक                  | ६९                       | १७. अलेक्सान्द्र नेव्स्की         | . ९५         |
| ३२. सैयद (सैदक)              | 4 <i>5</i><br><i>4 9</i> | ग. भास्को महाराजुल<br>१८ व्यक्तिक | ९६           |
| ३३. कासिम                    |                          | १८. दानियल                        | ९६           |
| ३४. अकनजर, ह्कनजर            | \$ Go                    | २० इवान $I$ (खलीता)<br>२१ सेमेओन  | ९७           |
| • •                          | // <b>U</b> U            | ८८ प्रमञान                        | 010          |

| अध्याय                      | पृष्ठ      | अध्याय                        | <i>वृष</i> ठ |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| २२. इवान II                 | ९७         | १६. तुवा (दुवा) तेमूर         | १३४          |
| २३. दिभित्रि दोन्स्की       | ९८         | १७. तरमाशेरिन (धर्म-छे-रिज्ज) | . १३४<br>१२० |
| २४. वासिली                  | ९९         | १८. ब्जन                      | १३५          |
| २५. वासिली II अंध           | ९९         | १९. जेंकिश                    | १३५          |
| २६. इवान ।।।                | ९९         | २० येस्सुन तेमूर              | <b>१३</b> ६  |
| मंगोल शासन समाप्ति          | १००        |                               | १३६          |
| तुर्की                      | १००        |                               | <b>१३</b> ६  |
| अफनासीकी भारत-यात्रा        | १०१        | २३. काजान (गाजान)             | १३६          |
| २७. वासिली III              | १०६        | २४. दानिशमंद                  | १३६          |
| २८. येलेना                  | १०६        | २५ बायन कुल्ली                | १३६          |
| २९. इवान IV                 |            | २६ तेमूरशाह                   | १३६          |
| राज्य-विस्तार               | 0 - 1-     | २७. इलियास खोजा               | १३७          |
| येरमक द्वारा साइवेरिया-विजय | १०७<br>१०९ | २८. काबिलशाह                  | १३७          |
|                             |            | चगताई-अर्थ-नीति               | १३७          |
| ३०. फ्योदर                  | ११५        | ृसाहित्य                      | १३७          |
| वंशवृक्ष                    | ११७        | वंशवृक्ष                      | १३८          |
| भाग २                       |            | २ हुलाक्-वंश (१२५६-१३४५ ई०)   | १३९          |
| दक्षिणापथ (१२२४-१७४३        | ई०)        | राजाविल                       | १३९          |
| १. चगताई वंश (१२२२-१३७० ई०) |            | १. हुळाकू, खुलागू             | १३९          |
| १. जगताई                    | १२१        | २. अबका                       | १४३          |
| बुखारा-विद्योह              | १२१        | ३ अहमद तगूदर, निकोदर          | <b>8</b> 83  |
| राजावित्र                   | १२५        | ४. अरगून                      | १४३          |
| २ करा इलाक्                 |            | ५. गैखातू                     | 888          |
| २. येस्यू भट-मू             | १२६        | ६. वैद्                       | १४४          |
| करा हलाक्<br>वारा हलाक्     | १२६<br>१२७ | ७. गाजन                       | १४४          |
| ४. एरगेना                   |            | ८. उल्जैतू (खुदाबन्दा)        | १४५          |
| ५. अलग् (अस्कियुगा)         | १२७        | ९. अबूसईद                     | १४५          |
| -                           | १२८        | वंशवृक्ष                      | १४७          |
| ६ मुवारकशाह<br>७ वोराक      | १२९        | हजारा                         | १४७          |
| ८ निगपर्ड                   | १२९        | साहित्य                       | १४७          |
| ८ तोका तेमुर                | १६१        | ३ तेम्र-वंश (१३७०-१५००ई०)     | 885          |
| ••                          | १३१        | १. तेमूरलंग                   | १४८          |
| १०. दुवा (दावा)             | १३१        | तोकतामिञ्चपर आक्रमण           | १५०          |
| ११ वुंजेक (बंचोक)           | १३३        | भारतपर आक्रमण                 | १५१          |
| १२ तल्लिक् (खिजिर)          | १३३        | तेमूरके ुउत्तराधिकारी         | १५४          |
| १३. केबेक                   | १३३        | राजावलि                       | १५५          |
| १४. एमेनबुगा                | १३३        | २. खलील सुल्तान               | १५५          |
| [केवेक (पुनः)               | १३४        | ३. शाहरुख                     | १५५          |
| १५. इलिकदई                  | १३४        | ४. उलुगवेग                    | १५७          |

| अध्यौय                        | पृष्ठ      | अध्याय                          | पृष्ठ          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| साहित्य                       | १५८        |                                 | •              |
| ५ अब्दुललतीफ                  | १५८        | र. उबदुल्ला I                   | १९२            |
| ६. अब्दुल्ला                  | १५९        | १०. अबुल्फण                     | १९२            |
| ७. अबूसईद                     | १५९        | CO. HUG MICH HUJF               | १९४            |
| ८. अहमद                       | १२५<br>१६० | १२. सैयद अबैदुल्जा II           | १९४            |
| कवि नवाई                      | १६०        | १३. सैयद अबुल्गाजी              | १९४            |
| ९ सुल्तान मुहम्मद             | १६२        | वंशवृक्ष                        | १९५            |
| १०. बैसुंकर                   | १६२        | ६. खीवा-खान (१५१५-१७१४ ई०)      |                |
| ११. सुल्तान अली               | १६३        |                                 | १९६            |
| १२. जहीरुद्दीन बाबर           | १ ५ ३      | १. इलवर्स                       | १९९            |
| साहित्य और संस्कृति           | १५३        | २. सुल्तान हाजी                 | १९९            |
| वंशवृक्ष                      | १६४        | ३. हसनकुल्ली                    | १९९            |
| ४. शैबानी-वंश (१५००-९९ ई०')   |            | ४. सोफियान                      | १९९            |
|                               | १६५        | ५. बुजुगा                       | २००            |
| अबुल्खेर                      | १६५        |                                 | २००            |
| राजाविल                       | १६७        | ७. काल                          | २०१            |
| १. मुहम्मद शैबानी             | १६७        | ८. अकताई खान                    | २०१            |
| २. कुचुनजी                    | १७३        | ९. दोस्त खान                    | २०२            |
| ३. अबूसईद खान                 | ७७१        | मुहम्भद                         | २०२            |
| ४. उबैदुल्ला                  | १७८        | १०. हाजिम मुहम्मद               | 204            |
| ५. अब्दुत्ला I                | १७९        | जेन्किन्सन (अंग्रेजी याची).     | 204            |
| ६. अब्दुत्लतीफ                | १७९        | 4.4                             | २०६            |
| ७. नौरोज मुहम्भद              | १७९ .      | १२. इस्फन्दयार                  | २०७            |
| ८. पीर मुहम्मद                | १७९        | १३. अबुलगाजी                    | 20%            |
| ९. इस्कन्दर                   | १७९        | १४. अनुशा मुहम्मद               | २११            |
| १०. अब्दुल्या II              | १८०        | १५ महम्मद एरेंक (औरंग)          | ? ? ?<br>? ? ? |
| ११. अब्दुल मोभिन              | १८२        | १६. शाहनियाज                    | <b>२१२</b>     |
| <b>१</b> २. पीर मुहम्मद       | १८२        | १७. अरव मुहम्मद II              | <b>२१२</b>     |
| साहित्य संस्कृति<br>वंशवृक्ष  | १८३        | १८ हाजी मुहम्मद                 |                |
|                               | १८३        | १९ यादगार                       | <b>२१</b> २    |
| ५. अस्त्राखानी (१५९९-१७४७ ई०) | १८५        | वंशवृक्ष                        | <b>२१२</b>     |
| १. दीन मुहम्भद                | १८५        |                                 | २१२            |
| राजाविल                       | १८६        | भाग ३                           | _              |
| २ बाकी मुहम्मद                | १८६        | उत्तरापथ (१५९-१८०१              | ई०)            |
| ३. वली मुहम्मद                | १८६        | १. रूसका प्रसार (१५९८-१, ०१ ई०) |                |
| ४. सैयद इमामकुल्ली            | १८७        | १. बीचके जार                    | २१ <u>७</u>    |
| ५. सैयद नादिर, नाजिर          | १८९        | १. बोरिस गदुनोफ                 |                |
| ६. सैयद अब्दुल अजीज           | १९०        | २ फ्योदोर                       | २१७<br>२१०     |
| ७. सैयद सुभानकुल्ली           | १९१        | ३. दिमित्रि (निथ्या)            | २१९            |
| ८. मुकीम                      | १९२        | ४. वासिली शुइस्की               | २१९            |
|                               | •          | 43641                           | २२०            |

| अध्योय                          | <i>वृष्</i> ठ | अध्याय                         | पृष्ठ                     |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| ५. व्लादिस्लाव                  | २२१           | १. बुर्राक                     | 200                       |
| २. रोमनोफ-वंश                   | २२४           | २. गिराई                       | <b>२७५</b><br>२७ <b>५</b> |
| १. मिखाइल                       | २२५           | ३. वेरेंदक                     | २७५<br>२७७                |
| चीनतक प्रसार                    | २२७           | ४. कासिम                       | २७७<br>२७७                |
| २. अलेक्सी                      | २२७           | ५ मीमाश (बिबाश)                | २७७                       |
| शासन-यंत्र                      | २२८           | ६. ताहिर                       | २७७                       |
| उक्रइन विलयन                    | २२९           | ७. उजियाक अहमद                 | २७८                       |
| बोल्गाकी-जातियां                | <b>२३४</b>    | ८. अकनजर                       | २७८                       |
| राजिन-विद्रोह                   | २३५           | ९. शिगाई                       | २७ <b>९</b>               |
| साइवेरियाम <sup>ें</sup> प्रसार | २३ <i>८</i>   | १०. तवककल                      | २८०                       |
| चीनसे संबंध                     | २४१           | ११. इशिन                       | २८१                       |
| साइवेरियामें विद्रोह            | २४४           | १२. यमगीर, जहांगीर             | २८२                       |
| साइवेरियामें रूसी वस्तियां      | २४४           | १३. तीफीक                      | २८२                       |
| ३. फ्यांबोर                     | २४५           | वंशवृक्ष                       | २८३                       |
| ४. इयान 🕦                       | २४६           | ३. नोगार्ड                     | २८४                       |
| ५. पीगर 1                       | २४६           | १. नोगाइ (१३००-१७२४ ई०)        | २८४                       |
| पूर्वमें प्रसार                 | २'५१          | १. नोगाई                       | २८४                       |
| भागन-स्पार                      | २५१           | २. चुको                        | २८४                       |
| शिक्षा और संस्तृति              | २५२           | ३. बुँरी                       | २८५                       |
| पीतरव्यं निर्माण                | २५२           | ४. कराकिजिक                    | २८५                       |
| माइबेन्सि                       | २५२           | ५. करा नोगाई                   | २८६                       |
| लीत है साथ संवत                 | સ્પ્ર         | २. महानोगाई                    | २८६                       |
| ६ एक्तिश्ना ।                   | <b>₹'</b> 4'4 | १. त्महीन                      | २८६                       |
| ७. पीतर 11                      | २५६           | २. ओकस                         | २८६                       |
| ८ अक्षा                         | २/५६          | ३. यमागुरची                    | २८६                       |
| ९ हवान ।।                       | રૂપછ          | ४. शेख मनाई                    | २८७                       |
| १०. एविजाचेत                    | २५७           | ५. युसुफ मिर्जा                | २८७                       |
| ११. पीवर 🖽                      | २५८           | ६. अली मिर्जा                  | २८७                       |
| १२ स्कानेरिना म                 | 2140          | ७. दस्माईल मिर्जा              | २८७                       |
| प्रथम त्रीं यद                  | २६०           | ८. दीनमुहम्मद                  | २८८                       |
| विसान-संत्रं (कुगानेक)          | १६१           | ९. उएस                         | २८९                       |
| वैवेशिक मीति ।<br>              | ခုဋ္ဌ         | १०. अल्ता                      | २८९                       |
| चीनसे संबंध                     | ५<br>६<br>६   | ३. कराकल्पक                    | २९०                       |
| निजा और संस्कृति                | २६४           | १. ऊपरी कराकल्पक               | २९१                       |
| हर प्रतिगामिनाका गढ             | 25.9          | २. निचले कराकल्पक              | २९१                       |
| १३. पायल ।                      | २६८           | बातिरखान काइप                  | २९२                       |
| साइवेरियाकी जातियाँ             | २७१           | ४. मुगालिस्तानक खान (१३२१-१५६५ |                           |
| २. स्थेत-अंदि (१४२५-१७२८ हर)    | २७५           |                                | २९३                       |
| राजाविक                         |               | राज्यविल                       | २९५                       |

| अध्याय                               | पॄष्ठ | अध्याय                                | पृष्ठ            |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------|
| १. तुगलक तेमूर                       | २९५   | ३. सेड-गे                             | ३२८              |
| २. इलियास खोजा                       | २९६   | ४. गल्दन् I                           | 376              |
| ३. खिजिर मुहम्मद                     | २९७   | ५. छेवङ-रब्तन                         | 330              |
| ४. शमाजहान                           | २९८   | शासन-व्यवस्था                         | 333              |
| ५. मुहम्मद                           | २९८   | <b>उ</b> पज                           | 3 3 8            |
| ६. नक्शेजहान                         | २९९   | ६. गल्दन II छेरिङ                     | २३४              |
| ७. शेरमुहम्मद                        | २९९   | ७. वायन                               | ३३५              |
| ८. बेइस                              | ३००   | ८ छेवड दोर्जे                         | <b>३३</b> %      |
| ९. शातुक                             | ३०१   | ९. दावा छेरिङ                         | ३३५              |
| १०. एसेनबुगा                         | ३०१   | १०. अमुरसना                           | ३३६              |
| ११. दोस्तमुहम्मद                     | ३०३   | व रावृक्ष                             | ३३७              |
| १२. यूनस                             | ३०४   | ७. वोल्गा-कल्मक (१६१६-१७७१ ई०)        | ) ३३८            |
| १३. महमूद                            | ३०६   | राजाविल                               | 77               |
| १४. मन्सूर                           | ७०६   | १. खुड थैची उर्लुक                    | "                |
| १५. सईद                              | २०८   | २. दै-शिङ                             | "                |
| तिब्बतपर जहाद                        | ३११   | ३. फुन्-छोग                           | ३३९              |
| १६. रशीद                             | ३१२   | ४. आयकम् थैची                         | "                |
| १७. अब्दुल करीम                      | ३१३   | ५. छेरिङ दोण्डुव्                     | "                |
| १८. मुहम्मद खान                      | ३१३   | ६. दोण्डुब् अम्बो                     | 27               |
| १९. इस्माइल खान                      | ₹१३   | ७. दोल्डुव् थैची                      | "                |
| वंशय्स                               | ३१४   | ८. उबासा                              | ३४०              |
| ५. सिबिरखान (१५००-१६५९ ई०)           | ३१५   | कल्मकोंका भागना                       | n                |
| १. ईबक                               | ३१५   | वंशवृक्ष                              | ३४२              |
| २. मुर्त्तुजा                        | ३१५   | ८. कजाक-ओर्दू (१७१८-१८१८ ई०)          | इ४इ              |
| ३. कूचुम                             | ३१६   | क मध्य-ओर्दू (१७१८-१८१९ ई०)           | , ,,             |
| ४. अरही                              | ३१८   | १. पुलाद                              | ,,               |
| ५. इशिम                              | ३१९   | २. अबुल् मुहम्मद                      | ३४५              |
| ६ अबलइ गिराई                         | ३१९   | ३. अबलइ                               | ३४६              |
| ७. दौलत गिराई                        | ३१९   | ४. वली<br>-                           | 3.86             |
| वंशवृक्ष                             | ३२०   | खः लघु-ओर्दू <b>(</b> १७४४-१८१८ई०)    | ₹140             |
| ६.  जुंगर-साम्प्राज्य (१५८२-१७५७ ई०) | ३२१   | १. अदिया                              | ३५०              |
| कल्मक-मंगोल                          | ३२१   | २. अवुल्खैर                           | "                |
| मंगोल-राजावलि                        | ३२१   | ३. न्रअली                             | ३५३              |
| अंतर्-मंगोलिया                       | ३२४   | ४. एरली                               | ३५६              |
| बाह्य-मंगोलिया                       | ३२४   | ५. इशिम                               | ३५७              |
| कजाक                                 | ३२५   | ६. ऐचुवक                              | "                |
| जुंगर-राजावलि                        | ३२५   | ७. जंती उरा                           | "                |
| १. खराखुल                            | ३२५   | ८. शेरगाजी                            | ,,               |
| २. बातुर थैची                        | ३२५   | वंशवृक्ष<br>ग. महा-ओर्दू (१७४०-६० ई०) | <b>३५८</b><br>,, |
|                                      |       | ~ ( 1 a do do)                        |                  |

| अध्याय                                  | पृष्ट              | अभ्याय                        | पृष्ठ  |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| १. एलवर्स                               | ३५९                | 0 ( 6>-                       | ر عد   |
| २. तिउल बी                              | 445<br>350         | १८. निकोलाइ II                | ३९४    |
| ३. कृसियन वी                            | "                  | लेनिन<br>                     | ३९५    |
|                                         |                    | संस्कृति -साहित्य-विज्ञान     | ३९६    |
| भाग ४                                   |                    | साहित्य और कला                | ३९६    |
| दक्षिणा-पथ (१७४७-१९१७ ई                 | 2)363              | स्स-जापान-युद्ध               | ३९७    |
| 414111111111111111111111111111111111111 | ७/२ ५३             | १९०५ की क्रांति               | ३९८    |
| १. जारशाहीका अंतिम प्रयार               | ३६५                | जापानसं संघि                  | ४००    |
| (१८०१-१९१७ ५०)                          |                    | दिसंबरका विद्रोह              | ४०२    |
| १४. अलेकेसान्द्र                        | "                  | वैदेशिक संबंध                 | ४०६    |
| नोपोलियनसे युद्ध                        | ३६६                | औद्योगिक प्रगति               | ४०८    |
| मुभार                                   | ३७०                | चतुर्थ दूमाका चुनाव           | ४१०    |
| काके नस-विजय                            | इं ७ १             | विश्व-युढ़की तैयारी           | ४११    |
| (बोल्गाके लोग                           | ३७२                | बल्कान-युद्ध                  | "      |
| भौगोलिक अनिवान                          | n                  | प्रथम विश्व-युद्ध             | ४१२    |
| दिसंबरी-चित्रोत्                        | ३७३                | मध्य-एशियामें युद्धका प्रभाव  | ४१४    |
| चीनसे संपर्ध                            | 306                | फर्यरी-क्रांति                | ४१५    |
| १५. निकांन्यद् ।                        | 11                 | २. खोकंदके खान (१७४७-१८७६ ई   | ०) ४२० |
| पूंजीवादी विकास                         | ३७६                | राजाविल                       | 11     |
| ईसन-पुर्ती-युद्ध                        | ३७७                | १. शाहमख बेक                  | "      |
| शामिलका विद्रोह                         | "                  | २. रहीम बेक                   | ४२१    |
| मध्य-एसियाकी रिजास है                   | ३७८                | ३. अब्दुलकरीम बेक             | "      |
| साइवेरियामें प्रसार                     | 360                | ४. एदंनी बेक                  | "      |
| सांस्कृतिक और साहित्यक प्रगति           | ३८२                | ६. आलम खान                    | ४२२    |
| हेर्नन (एबंन)                           | * *                | ७. उमर खान                    | ४२३    |
| व. स. वेडिन्स्की                        | 17                 | ८ मृहम्मद अली                 | ४२४    |
| वैज्ञानिक                               | <b>३८३</b>         | ९. शेरअली                     | ४२७    |
| साहित्यकार                              | "                  | १०. मुराद                     | ४२८    |
| पुरिकन                                  | "                  | १२. मल्ला खान                 | ४२९    |
| १६. अलेक्सान्द्र ।                      | ३८५                | १३. शाह मुराद                 | ४३१    |
| तुर्भी-युद्ध                            | 3/2                | लुदायार (पुनः)                | 17     |
| राजनीतिक आन्दोलन                        | 37.0               | १८ सैयद मुल्तान               | "      |
| मध्य-एसियामें प्रकार                    | ३८७                | खुदायार (पुनः)                | ४३२    |
| साइवेरिया और चीन                        | 346                | १५. नासिस्हीन                 | ४३५    |
| १७. अलेक्सान्द्र 111                    | ₹%,0               | रुसमें विलयन                  | ४३७    |
| प्रथम मजदूर-आंदोलन                      | ₹ <sup>7</sup> , 0 | वंश मृक्ष                     | ४३८    |
| शिक्षा और संस्कृति                      | र : :<br>३९२       | ३. बुखाराके अमीर (१७४७-१९२० ई |        |
| साहित्य                                 | *                  | १. मृहम्मद रहीम               | "      |
| भाक्तवादका प्रचार आरम्भ                 | ३९३                | २. दानियाल बी                 | ४४०    |
|                                         | - * *              |                               |        |

| अध्याय                 | पृष्ठ | अन्य य                                  | प्रु   |
|------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| ३. शाह मुराद (नगीबेखा) | 77    | (३) वयस्यां                             | ४६३    |
| ४. हैंदर               | 888   | (क) सुत्वान भार                         | 11     |
| शासन-प्रवंध            | ४४५   | (म) भीर महस्तद                          | n      |
| वैदेशिक संबंध          | "     | (ग) मीर यारबेक                          | 11     |
| ५. हुसेन               | ४४६   | (प) जहांदार                             | "      |
| ६. उमर                 | "     | (छ) वहम्द                               | **     |
| ७. नसरुल्ला            | "     | (४) मेमना                               | **     |
| अंग्रेजोंकी चालें      | 886   | (५) अंदल्द                              | '४६३   |
| प्रथम अफगान-युद्ध      | ४५०   | (६) शाबिरगान                            | 11     |
| ८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन  | ४५१   | (७) सरीपुल                              | "      |
| रूससे युद्ध            | ***   | खीवाकं स्थान (१७१४-१८८१ ट०)             |        |
| ९. अब्दुल अहद          | ४५३   | 4                                       | 4 - Au |
| १०. मीर आलम            | "     | १ वाहरी वंश                             | 11     |
| शासन-प्रबंध            | 27    | १. अरंक                                 | **     |
| वंशवृक्ष               | 848   | २ गेर गाजी                              | **     |
| ४. छोटे-छोटे राज्य     | ४५५   | ३. इत्वसं                               | 143    |
| १. उरातिप्पा और जीजक   | 11    | ४. ताहिर                                | 6.1.   |
| बाबा बेक, बेक मुराद    | ४५५   | ५. अयुष् मुह्म्मद                       | ,,     |
| २. शहरसब्ज             | "     | ६. अवुल्गामी 11                         | **     |
| (१) दानियाल अतालीक     | "     | ७. काइप                                 | "      |
|                        |       | ८. अवलगानी III                          | 653    |
| (२) खोजाकुल            | ४५७   | २. वंकुरत-वंश                           | 130    |
| (३) अशुर कुली बेक      | "     | राजाविक                                 | 11     |
| (४) इस्कन्दर           | "     | १. इल्तजार                              | 1)     |
| (५) बाबाबेक            | 11    | २ महभ्मद रहीम                           | 808    |
| ३. कोहिस्तान           | ४५७   | ३. अल्ला कुल                            | ৫৩३    |
| <b>उरगुत</b><br>-      | "     | असफल रूसी अभियान                        | 836    |
| ४. हिसारके इलाके       | ४५८   | ४. रहीम कुल                             | ४७६    |
| (१) करातगनि            | ४५९   | ५- अमीन                                 | **     |
| (२) दरवाज              | "     | ६. अन्दुल्ला                            | ४७७    |
| (३) कुलाब              | "     | ७. कुनुलुक मुराद                        | ,,     |
| (४) शगनान              | "     | ८ सैयद मुम्मद                           | **     |
| (५) हिसार              | "     | मुहम्मद फना                             | ४७९    |
| ५. तुखारिस्तान         | "     | ९. मुहम्मद रहीम                         | "      |
| (१) खुल्म              | ४६०   | रूसी अभियान                             | 860    |
| खिलिच अली              | "     | वंशवृक्ष                                | ४८७    |
| (२) कुन्दुज            | "     | तुर्क मान                               |        |
| (क) मुराद बी           | **    | १. तुर्कमान भृमि                        | 866    |
| (ल) मुहम्मद अमीन       | ४७    | २ तुर्कमान कबीले                        | ४८९    |
|                        |       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | . ~ )  |

| अध्योष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुष्ठ                                 | अध्याय                          | <b>ਧੂ</b> ਾਠ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ३. ने उसे का शासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४९१                                   | (0)                             | _            |
| ४. परमाम और स्वरेमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४९३                                   | (१) अनवर पाशा                   | ५४२          |
| ५, रसभ सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४९४                                   | (२)                             | ५४३          |
| साइबेरिया और त्रीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 866                                   | (३) पुजेंल मकसूम                | ५४६          |
| ६. वर्षे दोसे समानगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४९७                                   | (४) इज्ञाहीम गल्लू              | "            |
| क्र रेन्ड <b>निर्मा</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४९९                                   | ३ विकितिस्तान गणराज्य           | "            |
| ८. बन्धासद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                     | ६ तुर्वस्तिस्तानमें क्रांति     |              |
| લું મેર્વ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                   | १. पुर्वनान कबीले               | ५४८          |
| भाग ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `                                     | २ लालसेना-निर्माण               | ५४९          |
| बोल्गंविक कांति (१९१७-२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ई., )                                 | ३. केर्ली-कांड                  | ५५०          |
| १. स्मर्गे अर्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | ४. ईरानका धाबा                  | ५५४          |
| १. भगने लेनिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५०३                                   | मान-चित्र                       |              |
| २. प्रवेन्यभाकी भगमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 408                                   | १. मंगोल-साम्गज्य               | 8            |
| विद्रार्था नेयास्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 403                                   | २. वात्-विजय                    | १९           |
| ३८ भागभानीषर अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406                                   | ३. शंक-त्रंशज                   | ७२           |
| ज. यसन्त्राविद्योग मृत्यि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५११                                   | ४. स्टिस स्स                    | ৬८           |
| ६. इत्येकिस्तानर्भ कार्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | ५. मास्को-राज्य-विस्तार         | ९९           |
| १. इसेक प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 426                                   | ६. रुसिया                       | १०५          |
| भ अवेक भूगि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 483                                   | ७. चगताइ-राज्य                  | १२३          |
| १८ क्षांत्रको नगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                     | ८. हुलाकू-राज्य                 | १४२          |
| ४. योग्वीयः प्रमापन्त्रीद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५१९                                   | ९. तेम्र-राज्य                  | १५२          |
| प्रमाधिनम्बादलनानादियीका <b>अंत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प् <b>र</b> ्                         | १०. शैवानी-अस्त्राखानी राज्य    | १७५          |
| ६. क्ष्मिकार्यस्थातम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>પેર</b> ૪                          | ११. सीवा खान                    | १९८          |
| ७. वर्षानान्त्रमीर भगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५२५                                   | १२. रूप ( १७२१ ई०)              | २३३          |
| ८ अर्थिक जाति हा निर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१७                                   | १३. साइवेरियामें विस्तार        | २३९          |
| ३. अज्ञासनानमें अति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.0                                   | १४. व्वेत ऑर्द्                 | २७६          |
| Here were the second of the se | الومالية فالديارة المالية             | १५. जुंगर-सामाज्य               | २८५          |
| १) कञ्चना प्राति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५२८                                   | १६. मुगोलिस्तान                 | २९४          |
| २. १९१३ का विद्रोत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३०                                   |                                 | ३२२          |
| ३ कांतिनांपर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५३२                                   | १७. जुंगारिया<br>१८. मध्य-ओर्द् | ३४४          |
| ८. मीवियत शासनकी स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५३४                                   | १९. जारशारी प्रसार              | ४१८          |
| ४. विभिन्नित्तानमें अंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ng tradigis (felt) – produce establis | २०. मध्य-एसिया (आवुनिक)         | ५०४-५        |
| १. वित्रीयम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५३५                                   | परिशिष्ट                        |              |
| २. १९१६ का विद्रोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५३६                                   | १. रूपी भाषा और भारत            | ५५७          |
| ५. साकिफिस्सानमें क्रांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a 1971 45                             | •                               |              |
| १. सोम्बियोक्ते वंजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५२९                                   |                                 | ५९३          |
| २. वासमनी-अपीयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५.९५                                  | ३. नामानक्रमणी                  | ६०३          |

मध्य एसिया का इतिहास

खण्ड २



# भाग १

उत्तरापथ (१२००-१५५० ई०)



# चीनमें मंगोल-वंश

(१२००-१३६८ ई०)

#### १. छिड-गिस् (१२०६-२७ ई०)

मध्य-एसियामें मंगोलोंका राज्य कोई अलग-यलग नहीं था, बिल्क कितने ही समय तक चीनपर शासन करनेवाले मंगोल हगान (खाकान, खआन, खान) को ही सभी मंगोलखान अपना अधिराज मानते थे। १३ वीं सदीमें कोरियासे पोलंद और साइबेरियासे पंजाब तक मंगोलोंका साम्राज्य फैला हुआ था। छिड-गिस्ने अपने विशाल साम्राज्यको अपने जीवन हीमें चारों पुत्रोंमें बांट दिया था, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की थी, कि सभी खान अपनेमेंसे एकको अपने ऊपर मानते हुये साम्राज्यमें एक तरहकी एकता कायम रक्खें। घुमन्तू जातियोंमें एक तरहकी जनतंत्रता स्वाभाविक है। घुमन्तू राजा घुमन्तुओंकी अपनी जिस सेनाके बलपर देश-विजय करते हैं, उसे अपने पक्षमें रखनेके लिये सैनिक जनतंत्रता कायम रखना जरूरी है। अपने पूर्वज घुमन्तू-राज्योंकी भांति छिड-गिस्के साम्राज्यमें भी सैनिक जनतंत्रता थी। कोई बड़े सवालका हल, या खानका निर्वाचन कूरिल्ताईमें होता था, जो सभी राजकुमारों, सैनिक सरदारों और जन-नायकोंसे मिलकर बनी थी।

मध्य-एिसयामें मंगोलांके शासनके इतिहासके समझनेके लिये जरूरी है, कि हम चीनके मंगोल-राजवंशके इतिहासको भी समझें, साथ ही सुवर्ण-ओर्दू, और ईरानके खुलागू-वंशको भी हम नहीं छोड़ सकते । इन सबना मैत्री या शत्रुताके रूपमें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। तंगुत नगरके विजयके द्यत छिड़-गिस् आहत हुआ था, जिससे ही अपने चलते-फिरते प्रासाद या महा-गाड़ीपर ही वह १८ भगस्त १२२७ ई० को मर गया। दुनियामें और राजाओंको भी अपने पुत्रोमें राजका बंटवारा करते हम देखते हैं, लेकिन उसका एकमात्र परिणाम उनका जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो नष्ट होनेके सिवा और कुछ नहीं होता। छिड़-गिस् युद्ध और शासनकी व्यवस्थामें अद्भु प्रतिभा रखता था, इसलिये उसके बंटवारेने कोई उम तरहका दुष्परिणाम तुरंत नहीं दिखलाया और करीब-करीब १२९४ ई० तक खुबिलेके शासनके अन्त तक मंगोल-साम्राज्य बहुत शिवतशाली और एकताबद्ध रहा, जिसमें छिड़-गिस्की दूरदिशनाका हाथ भी था, इसमें संदेह नहीं। छिड़-गिस्के मरनेके बादही मंगोल-विजययात्रा मन्द नहीं हुई। १२७९ ई० मे सम्पूर्ण चीन, हिन्द-चीन और बर्मापर खुबिले (कृबिलेइ) का शासन स्था-पित हुआ। पित्तम-दक्षिणमें कितना राज्य-विस्तार हुआ, उसके वारेमें हम आगे कहेंगे। छिड़-गिस्के मरनेके एक साल बाद (१२२८ ई० में) मंगोल-सेना ईरानमें अस्पहान तक पहंची थी।

छिङ-गिस्की मृत्युके वाद तुरंत ही नये हगान (खान) का चुनाव नहीं हुआ। दो साल (१२२९-ई०) तक छिङ-गिस्-पुत्र तू-लुइ और उसकी रानीकी देख-रेखमें वासन होता रहा और इस सारे समयमें मंगोलोंकी शक्ति घटनेकी जगह बढ़ती ही रही, यह छिङ-गीसी व्यवस्थाका चमत्कार था।

#### चीनमें निम्न मंगोल खाकान हुये-

| ₹. | छिङ-गिस् (चिङ-गीस, ताइ-चुङ)                           | १२०६-२७ ई० |
|----|-------------------------------------------------------|------------|
|    | उगेताइ (ताइ-चुड छिड-गिस्)-पुत्र                       | १२२९-४६ "  |
|    | गू-युग (गोदन, उगेताइ-पुत्र चिंड-चुङ)                  | १२४६-५१''  |
|    | मुङ-खे (मङ-ग् थोलोइ-पुत्र स्यान्-चुङ)                 | १२५१-५९ "  |
|    | कुविलइ (ह्वो-बिलइ तू-लोइ-पुत्र, छिङ-गिस्-पौत्र शिचुङ) | १२६०-९४ "  |

| मध्य-एसियाका | इतिहास | 12) |  |
|--------------|--------|-----|--|

| _ |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   | 7 | l | १ | ١ | 7 |  |

| ६. थु-बू-थेमुर (ह्वो-बिलइ-पौत्र छिङ-येन्-पुत्र चेङ-चुङ ) | १२९४-१३०७ " |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| ७. खू-लुग (धर्मपाल-पुत्र बू-चुङ्क)                       | १३०७-११ ,,  |
| ८. बोयन्-थू (धर्मपाल-पुत्र जुन्-चुङ्ज)                   | १३११-२० ,,  |
| ९. गे-गेन् (शुद्धफल, बोयन्-थू-पुत्र यिङ-चुङः)            | १३२०-२३ ई०  |
| १०. यि-सु-थेमुर, (ताइ-चिङ-ती कमल-पुत्र)                  | १३२३-२८ "   |
| ११. रिन्-छेन्-फग् (यिसु-पुत्र यू-चू)                     | १३२८ ,,     |
| १२. कुसलइ, (मिङ-चुङ खू-लुग-पुत्र)                        | १३२८-२९ ,,  |
| १३. थुग्-थेमुर, (वेङ-चुङ बोयन्-यू-पुत्र)                 | १३२९-३२ ,,  |
| १४. रिन्-छेन्-पल् (कुशल-पुत्र मिङ-चुङ)                   | १३३२-३३ ,,  |
| १५. थेगन्-थेमुर, (शुद्ध-त थुग्-थेमुर-पुत्र)              | 8333-66     |

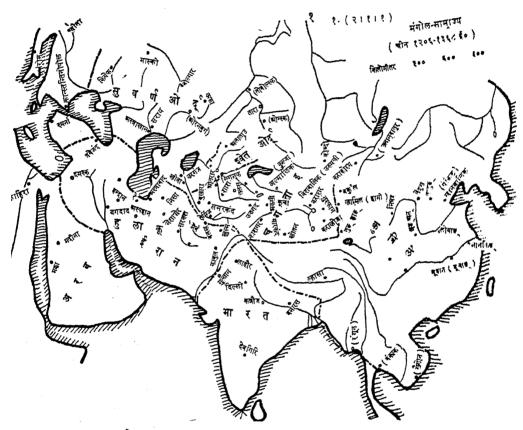

२. उगेताइ, ओगोताइ, ताइ-चुङ (१२२९-४६ ई०)

१२२९ ई० में नये हगानके चुननेके लिये क्रिल् ताई (महापरिषद्) बैठी। तीन दिन तक खूब भोजन-पान होता रहा। क्रिल्ताई एक रायसे उगेताइको हगान निर्वाचित करना चाहती थी, लेकिन उगेताइ इसके लिये तैयार नहीं था। ज्येष्ठ-पुत्र जू-छिके मर जानेसे द्वितीय पुत्र चगताइ अपनेको उत्तराधिकारी समझता था, इसलिये वह उगेताइको क्यों पसंद करता? लेकिन क्रिल्ताईके निर्णयके विरुद्ध जाना उसके मानकी बात नहीं थी। अन्तमें उगेताइको हगान निर्वाचित कर उसे नम्देके ऊपर बैठा सरदारोंने कंधेपर उठाकर घुमाते हुये राजगद्दी देनेकी रसम अदा की। खूब घोड़ेके मांस और क्रिमस-पान की दावत हुई,विजयकी अपार धन-राशिको उत्तराधिकारियोंमें बांटा गया। क्रिल्ताईने येल्यु चुत्साइको कोषाध्यक्ष बनाया, जो कित्तन-राजवंशी तथा बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। योग्य राजनीतिक्ष होते हुये वह ज्योतिष, गणित, भूगोल और वैद्यकका भी अच्छा पंडित था, और पहले ही पेकिक नगरका

वह राज्यपाल रह चुका था। येल्युका जन्म ११९० ई० में हुआ था, इस प्रकार राज्य-शासक इस सर्वोच्च पदपर वह ३९ वर्षके उमरमें पहुंच गया। कूरिल्ताईने जू-छि-पुत्र सुन्ताइको वात्के साथ यूरोप-विजयके लिये भेजा। मध्य-एसियाकी मंगोल-सेनाने आगे बढ़कर मेसोपोतामिया, दियारवेकर, और आसपासकी भूमिका सर्वसंहार किया। चीनमें अपने बचे-खुचे राज्यके लिये खैरियत मनाते किन्सम्राट्ने मंगोलोंसे सुलह करनी चाही, लेकिन संगोल एक समय दो सम्राट् माननेके खिलाफ थे। किनोंने जानपर खेलकर मुकाविला किया और मंगोलोंको १२३० ई० में दो बार करारी हार दी। किन्-खतरा इतना बढ़ गया, कि उगेताइ और उसके भाई तू-लुइने स्वयं सेनाकी बागडोर अपने हाथमें ली। इस समय शेन्सी सारा मंगोलोंके हाथमें था और किन् (सुवर्ण) केवल होनान्के शासक रह गये थे। मंगोल कोरियापर भी हाथ साफ करना चाहते थे, इसलिये वहांके राजाने मंगोल-राजदूतको मार डाला। इसपर मंगोल-सेनाने आक्रमण करके १२३२ ई० में कोरियापर अधिकार कर लिया। १२३२ ई० में सफल अभियानके बाद दोनों भाई मंगोलिया लीट आये, वहीं अक्तूवरमें तू-लुइका देहांत हो गया। अब छिड़-गिस-पुत्रोंमें जगतइ और चीन-सम्राट उगेतइ बच रहे थे।

छिड-गिस् (चंगेज) के जीवनमें ही एक बार मंगोल-सेना रूसके भीतर तक विजय-यात्रा कर आई थी। लेकिन वह बहुत कुछ लूट-मारका अभियान था। अब वह विजय करके वहां अपना दृढ़ शासन स्था-पित करनेके लिये बढ़ी थी। सुन्ताइने बोल्गाके किनारे अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानी वोल्गार नगरको जीतना चाहा। बोल्गारोंसे पिश्चममें रहनेवाले रूसी खतरेको समझ गये थे: बोल्गार-ध्वंसके बाद मंगोल हमपर पड़ेंगे। इसीलिये कियेफ और स्मोलेन्स्कके रावलों (राजुलों) ने बोल्गारोंकी मदद की, जिससे उनकी राजधानी बच गई।

१२३४ ई० के मई महीनेमें चीनमें ११८ वर्ष शासन करनेके बाद किन्-राजवंश समाप्त हुआ। अब दक्षिणी चीनमें सुद्ध-वंश बच रहा था, जो काफी शिक्तशाली था, इसिलिये मंगोल उससे जल्दी छेड़-खानी करनेके लिये तैयार नहीं थे। िकनोंपर आक्रमण करते समय उन्होंने वचन दिया था, िक इस विजय के बाद हम सुद्ध-वंश के लिये होनान खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। अदूरदर्शी दरवारियों ने मंगोल-शिक्तका ठीक अंदाजा नहीं लगा सुद्ध-सम्राट्को भड़काया। छद्ध-अन् (सि-यन-फू,शेन्सीमें), लोयाद्ध (होनान्) और पेन-किद्ध (नानिकद्ध) यह तीन सुद्ध-वंशकी राजधानियां थीं। सुद्ध-सेनापित-ने आक्रमण करके लोयाद्ध और पेन-किद्धको मंगोलोंके हाथसे मुक्त करा लिया। यह "आ बैल मुझे मार" वाली कहावत थी। मंगोलोंको अब सुद्ध-वंशकी ओर ध्यान देना जरूरी था। इतने बड़े निर्णयको हगान स्वयं नहीं कर सकता था, इसके लिये उसने १२३५ ई० में महा-कूरिल्ताई बुलाई। जिसने सुद्ध-वंशको खतम करनेका निश्चय किया। दक्षिणी चीनके विरुद्ध तीन सेनायें भेजी गईं, जिनमें एकको सेनापित ओगोताइ-द्वितीय-पुत्र कू-तन तथा जेनरल तेंगरीके नेतृत्वमें सूचाउकी ओर बढ़ना था। दूसरी सेना तुमूताइ और चाद्ध-जूके अधीन हु-कुद्धके ऊपर चढ़ी, ओगोताइका तृतीय पुत्र कू-चू, राजकुमार खुन-बुका और जेनरल चागनके नेतृत्वमें तीसरी सेना क्याद्ध-नान्की ओर बढ़ी। इसी समय जू-छोके पुत्र बान्तुको पश्चिम-दिग्विजयका काम सौंपा गया।

मार्च, १२३६ ई० में कू-चूने सुद्ध-राज्यकी प्रधान नगरी सियाद्ध याद्धपर अधिकार कर लिया। मंगोल-साम्राज्यकी सीमा दक्षिणमें अब याद्ध-ची तक पहुंच गई।

खु-बिले (कुबिलेइ) के पहले मंगोल-साम्राज्यकी राजधानी मंगोलियामें ओरखोन् और तुला निदयोंके बीच कराकोरम थी। राजधानी कहनेसे यह न समझना चाहिये, कि वहां कोई नगर बसा हुआ था। राजधानीका मतलब इतना ही था, खान सरदारोंके साथ मीलोतक लगे नम्दे और दूसरे प्रकारके तम्बुओंमें अपने घोड़ों और पशुओंके साथ रहताथा। ओगोताइने पहलेपहल वहां एक विशाल प्रासाद बनवाया, जिसका उद्घाटन १२३६ई० में हुआ। इस प्रासादके बनानेमें बहुत परिश्रम किया गया था। चीनी कलाकारों ने मूर्तियों और चित्रोंसे उसे अलंकृत किया था। इसके चारों तरफ बगीचे लगे थे, और चारों दिशाओंमें चार बड़े-बड़े दरवाजे थे, जिनमेंसे एक हगान (सम्राट्) के लिये, दूसरा राजकुमारों, तीसरा अन्तःपुरिकाओं के लिये था, चीथे दरवाजेसे साधारण जनता जा सकती थी। महलके चारों और बड़े-बड़े सरदारोंके अपने महल थे, जिनके बाद बड़ा नगर था, जिसको ओर्दू-बालिक या

कराकोरम कहते थे। नगरके चारों ओर ऊंची प्राकार थी। कराकोरममें सम्राट्के निजी पारि-वारिक खर्चेके लिये प्रतिदिन पांचसौ गाड़ी भोजन-सामग्री आती थी। उसमेंसे कुछ वह अपने परिवारके लिये खर्च करता, बाकी दूसरोंमें वितरित करता। इसी समयसे मंगोल घुमन्नुओंका गादा जीवन खतम होने लगा और वह हर बातमें दुनियाकी सभ्य जातियोंकी नकल करने लगे।

ईरान और काकेशसकी ओर अब मंगोल अपना हाथ-पैर बड़ी दृढ़तासे बढ़ा रहे थे। १२२७ ई० में अरास और कुरा नदी तक अरमेनियापर उनका अधिकार हो गया। उसी साल उन्होंने जार्जिया (गुर्जी) को विजय करते अरमेनियाकी राजधानी अनीका संहार किया। इसी साल २१ दिगम्बरको साइबेरियाके कीमती समूरोंके सबसे बड़े बाजार बोल्गारपर बा-तूने आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, सो भी ऐसा कि जिसके देखनेके लिये नगरमें एक भी आंख नहीं बच रही। पांच वर्ष पहले आत्मरका करके बोल्गार नगरीने जो गुस्ताखी दिखलाई थी, मंगोलोंने उसका इस तरह बदला लिया। गिर-दिया और अराल के उत्तर दूर तक फैली किपचक भूमिके हुणवंशधर घुमन्तू लड़ने में मंगोलोंने कम नहीं थे, इसलिये उनपर अधिकार करना मंगोलोंके लिये टेढ़ी खीर था। १२३८ ई० में तू-लुइ (थो-लोड) के पुत्र मुख-खे (मङ-गू) ने अपने भाई बुद्-जेकके साथ कास्पियनके किपचकोंपर आक्रमण कर उन्हों जीत लिया। किपचक-राजा पतचीमन और असेत (ओसेत)-राजा कचर ओगोला मारे गये। कोलोम्ना नगर भी मंगोलोंके हाथमें चला गया और उसका राजा रोमन ईगरपुत्र वीरगनिको प्राप्त हुआ। १५ फर्वरीको मास्को लेते उन्होंने ब्लादिमर नगरपर अधिकार कर, पुरोहितोंको छोड़कर मंगोलोंनं किसीको प्राणदान देना पसंद नहीं किया। वह वस्तुतः किसी देशमें भी युद्धको केवल राजनीतिक युद्ध रखना चाहते थे और उसे धार्मिक युद्धका रूप न लेने देनेके लिये हर तरहकी कोशिश करने थे।

ओगोताइको राज्य करते ११ साल हो गये थे, जब कि दिसम्बर १२४० ई० में बा-तूर्का गनाने कियेफ नगरका सर्वसंहार किया, वहां की सारी कलाकृतियां और इमारतें अग्निसात् कर दीं। तबंगे १५ वीं सदी तकके लिये कियेफ नगर उजाड़ हो गया। इसी साल अरमनीका राजा आवक अपनी बहिन तमता के साथ ओगोताइके दरबारमें सम्मान प्रकट करनेके लिये गया। उसी साल किपनकराजा ओतियक मलदावियाकी ओर भागा।

१२४१ ई० में मंगोल-सेना लुबिलन नगरमें दाखिल हुई और उसने विस्तुला तकके प्रदेशको लूटा तथा जलाया। मार्चमें मंगोल काकोफ नगरमें थे, फिर लूटते-मारते आग लगाते सेलिसियाकी और बढ़े। ओडेर नदीको रितबरके पास पार कर वह बेसलाके सामने पहुंचे। आगे भी योजना बना वह लूटते-पाटते लिग्नित्ज नगरकी ओर बढ़े, जहांपर बीस हजार सेनाके साथ ड्यूक हेनरी द्वितीय मुकाबिलेके लिये तैयार था। मंगोल-सेना एक लाख बतलाई जाती है, जिसमें संदेह है। काइड नदीके तटपर अवस्थित उस मैदानमें—जहां पीछे वाल-स्टाट (युद्धक्षेत्र) गांव बसा—९ अप्रैल १२४१ ई० को वह युद्ध हुआ, जिसने यूरोपके भाग्यका फैसला किया। मंगोल विजय नहीं प्राप्त कर सके, और खिसियाये हुये वहांस एक लीगपर अवस्थित लिग्नित्ज नगरको जलाते पीछे हटे। इस युद्धमें मरे लोगोंके कान ९ बोरे हुये थे।

इससे पहले ही १२ मार्चिको बा-तूने पेस्तसे साढ़े तीन दिनके रास्तेपर हुंगरोंको हराया था। िक्र्न-नित्जसे लौटकर उसने दलमासियाको लेते अद्रियातिक समुद्रके तटपर कोसियन ( यूगोस्लाविया ) तककी विजय-यात्रा की ।

इस प्रकार ११ दिसम्बर १२४६ ई० में अपनी मृत्युके समयसे पांच साल पहले ही ऑगोताइन अपने साम्राज्यको पश्चिममें अद्रियातिक समुद्र और ओदेर नदीके पास तक फैले देखा । मंगोलांका कार्ड अपना सामन्तवादी धर्म नहीं था, इसलिये धर्मके बारेमें वह बड़ी उदारता और तटस्थता दिखलान थे, जिससे फायदा उठानेके लिये १२४५ ई० में ईसाइयों की ल्योन-परिषद् ने मंगोलियामें गिश्नरी (धर्मदूत) भेजने का निश्चय किया।

३. गू-युग, कू-युक, गो-दन, चिङ-चुङ (१२५१-५९ ई०)

गू-युग ओगोताइ अर्थात् बड़े हगानका पुत्र था, जिसे कूरिल्ताईने अगस्त महीनमें खान निर्नाचित किया। यद्यपि वक्षु (आमूदरिया) के दक्षिण दिग्विजयके (खुळाकूकी अधीनतामें) मृज्यविस्थित रूपसे होनेमें अभी तीन सालकी देर थी, लेकिन मंगोल-सेनायें खुरासान और अफगानिस्तानपर छाई

हुई थीं । १२५१ ई० में मंगोलोंने लाहीरको लूटा और जलाया, इस समय दिल्लीके तस्तपर नासिर खुसरू था ।

४. मुङ-खे, मङ-गू, स्यान्-चुङ (१२५१-५९ ई०)

मुद्ध-स्ये थो (तो) लोइका पुत्र तथाखु-वि-लेई (कुबिलेइ) का अग्रज था। अवसे एक तरह सिंहासन थो-लोइकी संतानमें चला गया। इन्हीं दोनों भाइयोंका छोटा भाई खु-ला-कू (हुलाकू) था, जिसने ईरान और मेसोपोतामियापर भी अपनी संतानों के लिये विजय प्राप्त की। १२५१ ई० में ही, जिस साल कि लाहौर का सर्वसंहार हुआ, मंगोल-सेनायें मेसोपोतामियामें प्रविष्ट हुई, जहां उन्होंने दियारवेकर और मेयाफरिकनका सर्वसंहार किया। इसी समय उत्तराधिकारके लिये झगड़ेका परिणाम मंगोल-राज-कुमारोंमें वैमनस्यके रूपमें दिखलाई पड़ा, जिसके लिये १२५२ ई० में कूरिल्ताई बुलाई गई। इसी कूरिल्ताई ने जहां राजकुमारोंके मुकदमोंका फैसला किया, वहां जागीरों और अधिकारोंका बंटवारा भी किया। तुद्ध-कुद्ध-कु (शेन्सी), होनान् कुबिलेइ (हूबिलेइ) को जागीरमें मिले। उसे सुद्ध-वंशके खिलाफ दिखण-चीन में अभियान करनेवाली सेनाका सेनापित भी नियुक्त किया गया। खाकानके दूसरे भाई खुलाकू (हुलाकू) को ईरानकी ओर बढ़नेका काम सौंपा गया, जिसकी सहायताके लिये कितू-युकाका नियुक्त किया गया। लेकिन अभी खुलाकूकी दिग्विजय मध्य-एसियाके पहाड़ों ही तक सीमित थी।

सबसे कड़ा संघर्ष दक्षिणी चीनमें सुद्ध-वंशके साथ होनेवाला था, जिसके लिये कुबिलेने बड़ी तैयारी (१२५३ ई०) भी। शेन्सीमें उसने एक बड़ी सेना जमा की, लेकिन दक्षिणकी ओर बढ़नेमें जल्दी नहीं की—मंगोल-सेनायें पूरी तैयारी और योजनाके साथ अपना अभियान किया करती थीं। १२५३ ई० में ही मंगोल-सेनाओंने पूर्वी तिब्बत ले लिया, और उसी साल मुल्तान भी उनके हाथमें चला गया। इसी साल ईसाई मिश्नरी स्वरिक मुद्ध-खेंके दरवारमें कराकोरम पहुंचा। उसने अपने यात्रा-विवरणमें मंगोल-साम्राज्य, उसके राजपथों और राजधानीका बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके लिखनेसे मालूम तीता है, कि राजपरिवारके लोग ईसाई, बौद्ध और मुसलमान सभीकी पूजाओंमें शामिल हुआ करते थे। मार्को पोलोकी महान् यात्रा मुद्ध-खेंके भाई कुबिलेके समय हुई, लेकिन स्वरिकका यात्रा-विवरण भी कम महस्व नहीं रखना।

फर्वरी १२५४ ई० में खुलाकूने अपनी विजय-पात्रा आरम्भ की। भारी सेनाके साथ वह ईरानकी और बढ़ा। संसारमें चारों तरफ मंगोलोंकी धाक जमी हुई थी। "एक बार खूनके की चड़ और खोपड़ि-योंके बड़े-बड़े मीनार खड़ा कर गांवों और नगरोंको ऐसा ध्वस्त कर दो, कि वहां कोई रोनेवाला न रहे, फिर कोई मंगोलोंके खिलाफ उठनेकी हिम्मत नहीं करेगा"—उनकी यह नीति सफल हो रही थी। १२५६ ई० में लालो, पूर्व-दक्षिणी तिब्बत और आवा (वर्मा) के राजाओंने अधीनता स्वीकार की। कोरियाका राजा अधीनता और सम्मान-प्रदर्शन करने के लिये स्वयं हगान (खाकान) के दरबारमें पहुंचा। अगले माल (१२५७ ई० में) तोड़-किन् (अनाम) और था नदी तककी भूमिने मंगोलोंको अपना स्वामी स्वीकार किया। मुझ-राज पूरी तौरसे खतम नहीं हो पाया था,लेकिन कुबिलेडके प्रहारोंसे अब वह गुळ ही दिनोंका मेहमान था। कुबिलेडकी इस सफलतापर मुझ-खेको ईर्ष्या होने लगी। दरबारियोंने उसे भड़काया, कि कुबिलेड स्वयं खाकान बनना चाहता है। कुबिलेडको जब यह खबर लगी, तो वह जल्दी-जल्दी अपने भाईके दरबारमें पहुंचा। उसके सौहार्द और अधीनता-प्रदर्शनसे मुझ-खे बहुत प्रसन्न हुआ और कुबिलेडके साथ स्वयं सुझ-राज्यपर आक्रमण करने चला। इसी साल हगानने अपने भाई खुलाकूको वक्षके दक्षिणका सेनापति नियुक्त किया।

१८ फर्वरी (१२५९ ई०) को मुझ-खे चुझ-कुये (सू-चाउ) में मर गया। इस समय तक सारा मंगोल-साम्राज्य एक था, और भिन्न-भिन्न खानोंने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की थी।

५. र्कुबिलेइ, ह्वोबिलेइ, स-छेन्, शि-चू, (१२६०-९४ ई०)

ह्वोबिलेइ कुबिलेइ खानके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। भाईके मरनेके बाद इसने कूरिल्ताईके निर्वाचन-की प्रतीक्षा न कर तुरन्त अपनेको हुगान घोषित किया, लेकिन कूरिल्ताईकी रसमको वह हटाना नहीं चाहता था। इसी साल उसने शाङ-तू (कै-पिङ-हू) में अपने लिये एक प्रासाद तथा किनने ही बौद्ध मंदिर बनवाये। मंगोल-सम्राटोंमें यही सबसे पहला सम्राट् था, जिसने सांस्कृतिक बातोंके महत्त्वको समझा। इसने जहां सांस्कृतिक जीवनकी बहुत-सी बाहरी बातें चीनसे लीं, वहां धर्मके रूपमें बौद्ध यर्मको स्वीकार किया। गद्दी पर बैठनेके साल ही इसने शाङ-तूमें कूरिल्ताई बुलवाई, जिसने कुबिलेइको खाकान घोषि। किया। फिर लाखोंकी संख्यामें एकत्रित सैनिकों और हजारों सरदारोंकी चार दिन तक भारी दावन चलती रही, बड़ा महोत्सव मनाया गया। इतना सब होनेके बाद भी गृहपुद्धकी आग भड़क उठी, जिसमें कुबिलेइके एक अपने भाईने भी हाथ बंटाया। कुबिलेइका छोटा भाई खुलाकू दूर ईरानमें था। वह आखिर तक अपने भाईका अनुगामी हो अपने राज्यको बृहत् मंगोल-साम्राज्यका अंग मानना रहा। इसका प्रभाव एक यह भी हुम्रा, कि ईरान और मेसोपोतामिया जैसे मुस्लिम दुनियाके गढ़में हुलाकू-वंश पीढ़ियों तक अपनेको बौद्ध रखनेकी कोशिश करता रहा। १२ सितम्बर १२५९ ई० को प्रस्थान कर हुलाकूने दियारबेकर, जजीरत (मेसोपोतामिया), रोहा, एदेस्सा, अर्जहम और निसिबीगर अधिकार कर लिया। रोहाके पास उसने भारी सैनिक प्रदर्शन किया, जिसमें अरमेनिया, रूम (सल्जूकी) आदिके राजा भी उपस्थित थे। प्रतिरोध करनेके अपराध में हलब (अलेप्पो) का सर्वसंहार हुआ। दिमक्कने आसानीसे मंगोल-जूआ स्वीकार कर लिया। इसी समय १२६० ई० में कुबिलेइके नामसे हुलाकूने नोट चलाया, जो दुनियाका सबसे पुराना कागजी नोट था।

दो वर्षके शासनमें गृह-युद्ध इतना भयंकर रूप ले चुका था, कि उसे दबाने के लिये १२६१ ई० में कुबिलेइको स्वयं मंगोलियापर धावा करना पड़ा। इस लड़ाईमें उसका प्रतिद्धंद्वी अरिगृवूका पराजित हो कुछ दिनों बाद मर गया। कुबिलेइ अब अपनी स्थितिको ज्यादा मजबूत समझता था। यद्यपि चीन में भी बौद्ध-धर्मका प्रचार था, लेकिन कुबिलेइने उसे तिब्बतसे स्वीकार किया। जिस समय मंगोल-मेनायें देश-विजयमें लगी हुई थीं, उसी समय तिब्बतके एक दूरदर्शी तथा अद्वितीय विद्वान् सक्या महापंडित आनन्दध्वजने—जो सक्यापण्छेन्के नामसे अधिक प्रसिद्ध हैं—मंगोलियामें अपने धर्मप्रचारक भेजे। ईसाई स्वरिक और मुल्लाओंको अपने काममें उतनी सफलता नहीं मिली, जितना कि गुमनाम तिब्बतमे आये बौद्ध-धर्मदूतोंको में सक्या पण्-छेन्के उत्तराधिकारी तथा भतीजे लो-डो-ग्यल-छेन्को कुबिलेइके गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। १२६१ ई० में कुबिलेइने अपने गुरुको कग्-पा लामा (आर्यगुरु) की उपाधि दी, जिसके ही नामसे वह आजकल तिब्बतमें मशहूर हुँ। कुबिलेइको दूर मंगोलियाका कराकोरम राजधानीके लिये अनुकूल नहीं मालूम हुआ। पितृदेश होनेके कारण मंगोलियाके साथ चाहे जितना ही सद्भिमाव हो, लेकिन एक विशाल साम्राज्यके शासनके लिये उपयुक्त स्थान वही हो सकता था, जहांने यातायातकी सुविधा हो। पे-किङ्को ऐसा ही स्थान कुबिलेइने समझा और वही उसकी राजधानी बनी। १२६३ ई० में कुबिलेइने पितरोंकी पूजाके लिये वहां एक विशाल ताइ-न्याउ (धर्मशाला) वनवाई।

सुद्ध-राज्यका अभी खातमा नहीं हुआ था। १२६४ ई० में सुद्ध-सम्राट् ली-चुद्धके मरनेपर उसका भतीजा तू-चुद्ध गद्दीपर बैठा। मंगोलोंने सुद्ध-शिक्तको इतना सीमित कर दिया गया था, कि कुिबलेह को उससे बहुत खतरा नहीं था, अतएव उसे जल्दी नहीं थी। १२६५ ई० में जगताइ खान मुबारकशाह मर गया, कुिबलेहने उसकी जगह बोरकको खान बनाया। अभी कुिबलेहका प्रतिद्वंद्वी अरिग्नूका जिदा या और १२६६ ई० में उसके मर जानेपर ही कुिबलेहको भारी खतरेसे मुक्ति मिली। इसी साल कई और मंगोल-खानोंकी मृत्यु हुई। सुवर्ण-ओर्दू खान बेरेक, जगताइ खान अलगू और मुबारकशाह, ईरानका खान हुलाकू मर चुके थे। हुलाकूकी जगह अबका ईरानका, मेंगू तेमूर सुवर्ण-ओर्दूका और जगताइका मुबारकशाह खान बनाये गये। मुबारकशाहके जल्दी ही मर जानेपर कुिबलेहने बोरकको उसके स्थान पर नियुक्त किया।

१२६७ ई० में कुबिलेइने सुद्ध-वंशका उच्छेद करनेके लिये दक्षिणी चीनके बचे हिस्सेपर आक्रमण किया। सबसे कड़ी लड़ाई सियाद्ध-याद्ध (सियाद्ध-फू) में हुई। १२६८ ई० में मंगोल-सेनाने उमे चारों ओरसे घेर लिया, लेकिन उसे तीन साल तक नगरपर अधिकार करनेमें सकजता नहीं मिली।१२६६ ई० में कुबिलेइने जापानको अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र लिखा, लेकिन अभिमानी जापानियोंने उसे माननेसे इन्कार कर दिया। सियाद्ध-याद्धके मुहासरेके आरम्भके साथ-साथ कुबिलेइने जापानपर आक-

मण करनेके लिये भारी तैयारी करनी शुरू की । द्वीप होनेके कारण जापानपर नौसेनासे ही आक्रमण किया जा सकता था, जिशके लिये हजारों जंगी जहाज बनाये जाने छगे ।

चीनी भाषाके लिखनेके लिये वर्णमाला नहीं शब्द-संकेतका उपयोग होता है, जिसमें अंकोंकी तरह कुछ मुभीते भी है, लेकिन उममें उच्चारण-संकेतके लिये कोई स्थान नहीं है। मंगील-भाषा उद्दुपुर (सिरियावाली) लिपिमें लिखी जाती थी, जिसमें डेड़ दर्जन भी अक्षर न होनेसे उच्चारण ठीक-ठीक रखना सम्भव नहीं था। कुविलेडके कहनेपर भारतीय और उससे निकली तिब्बती लिपिसे सुपरिचित होनेके कारण फाएगाने १२६९ ई० में मंगोल-भाषाके लिये एक विशेष लिपि बनाई। इसी साल उसे कुविलेडने ता-पाउ-फा-चड़ ही उपाधि प्रदान की। १२७१ ई० में कुबिलेडने अपने वंशका नया नाम यु-अन रखा, जिस नामसे वह यंग आज भी चीनमें प्रसिद्ध है। इसी साल वर्मा (मी-यन) के राजासे अधीनता मनवानेके लिये मंगील-सेना भंगी गई। १२७४ ई० में जहां सियाङ-पाइके विजयसे सम्राट्को बड़ी प्रसन्नता हुई, वहां यह खबर युनकर बहुत खेद भी हुआ, कि मंगोल नौसेना चु-सिमाकी खाड़ी में जापानियों द्वारा घोर रूपने पराजित हुई, सारा मैनिक बेड़ा नष्ट हो गया। इसमें शक नहीं उस समय जापानियोंसे भी भारी शब्द सामुद्धिक तूकान हुआ।

अज्ञात सम्द्रके बीचमें हुई चु-पीमाकी हार कुबिलेइके विशाल साम्राज्य में उसकी धाकके कम होनेका कारण नहीं हो सकती थी। हां, जापानियों में यह भाव जरूर पैदा हो गया, कि हमारा देश अजेय है। सबम्ब ही आगे की ६ शताब्दियों तक जापान बाहरी शत्रुओंसे बवा रहा, जब तक कि अमरीकी नीक्षेनाने १९ वीं शताब्दीके मध्यमें बुरी तरहसे हराकर जापानियोंकी आंखें नहीं खोल दीं। अगले साल १२७५ ई० में सेनापित बायनने चिड-चाउ नगरपर आक्रमण किया । नगर-निवासियोंको प्रतिरोध करनेका यही फल मिला, कि सेनापतिके हुक्मसे लोगोंकी निर्मम हत्या की गई। इसी साल लिझ-अन राजधानी-पर भी मंगोलोंने अधिकार कर लिया । तहल सम्राट्की अभिभाविका सम्राज्ञीने अधीनता-स्वीकतिक प्रतीकके रूपमें राजसिंहासनको भेजा; लेकिन सेनापित बायनको यह अधिकार नहीं था, कि वह मुद्र-वंशका अवशेष भी रहने दे। उसने नगर-प्रवंधके लिये चीनियों और मंगोलोंकी एक परिषद नियुक्त की । यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि उत्तरी चीन आयी शताब्दी पहिले हीसे मंगोलोंके हाथमें था, इमिलिये मंगोल-भनत चीनियोंकी कभी नहीं थी। चार मंगोल-अकसर राजधानीकी चीजोंके संग्रह करनेके लिये नियुक्त हुये। उन्होंने भिन्न-भिन्न राज्यविभागों की मुदायें जमा कीं। अभि ठेखा-गारमें उन्हें बहुत-सी किताबें, बही-लाते, ऐतिहासिक स्मृतिचिन्ह, भुगोल और ज्योतिष-सम्बन्धी रेखाचित्र आदि मिले। लिब-अन् (हब-चाउ) चीनकी सबसे बड़ी नगरी थी। उसका घेरासी मील ( २४ फरनक ) था। नदीको आर-पार करने तथा दूसरे कामोंके लिये नगरमें बारह हजार पुल थे। नगर बारह विभागों में विभवत था, जिनमें ते हरएक में वारह हजार घर तथा प्रत्येक घर में वारह, बीस, चालीस तक व्यक्ति रहते थे । नगरके घर अधिकतर लकड़ीके थे। राजप्रासादमें बीस बड़े-बड़े हाल थे। सबसे बड़ी राजशाला खूब सजी हुई थी। उसकी दीवारोंपर ऐतिहासिक दृश्य सोनेसे चित्रित थे । सब मिलाकर नगरमें सोलह लाख आदमी रहते थे–बत्तीस हजार तोसिर्फ रंग्रेजोंके घर थे । सात सौ मंदिर थे। सेनापित बायनने राजमाता, रानी, सम्राट् ली-चुझ और उसके अनुचरोंको खानके पास भेज दिया। महत्र छोड़तेसे पहले राजमाता और सम्राट्को खाकान (उत्तर) की ओर मुंह करके सात बार दंडवत् करनी पड़ी। कुबिलेइकी प्रधान खातून (रानी) ने राजमाता और रानी के साथ अच्छा बर्ताव किया। राजधानीसे लाये सोने-चांदी और दूसरे खजानेको देखकर खातून रो पड़ी। वह इस प्राचीन राजवंशके ध्वंसमें मंगोल-राजवंशके उच्छेदकी छाया देख रही थी, सोच रही थी, "उस समय मेरे बच्चों की भी यही हालत होगी, जो कि आज (१२७७ ई०) इनकी हो रही है। मेरे वंशकी राजमाता, रानी और सम्राट्को भी एक दिन इसी तरह बेइज्जत हो बंदी बनना पड़ेगा।'' लेकिन, मंगोल-वंशका अंत मुद्धकी तरह नहीं हुआ, क्योंकि मंगोलिया इस वंशको शरण देनेके लिये मौजूद थी।

्रे बिलेइका राज्यकाल केवल राजसी तड़क-भड़क और दिग्विजयों के लिये ही प्रसिद्ध नहीं था, बिकि कला और विज्ञानके भारी विकासका भी यही समय था। उसके गणितज्ञ तू-चीने १२८० ई० में राजाज्ञा पाकर ह्वाड-हो (पीत नदी) के उद्गमका पता लगानेका काम चार मासमें खतम किया। १२८७ ई० में तोड-िकड (हिन्द-चीन) ने अधीनता स्वीकार की। १२९० ई० में १०३ जिल्दों में आज भी मौजूद कंजूर (तिब्बती त्रिपिटक) को कुबिलेइने सुवर्णाक्षरों में लिखवाया। जापानमें नौसैनिक अभियान में असफल होनेपर भी कुबिलेइने समुद्र-विजयके निरचयको छोड़ा नहीं। मृत्युमे एक साल पहिले १२९३ ई० में उसने तीस हजार सेनाके साथ एक हजार जंगी जहाज जावा आदिकी विजयके लिये भेजे। कुछ संवर्षके बाद जावाने अधीनता स्वीकार की १।

जिस साल सुद्ध राजधानीका पतन हुआ, उसी साल मंगोल-सेनापित नासिरहीतने बर्मा और बंगालपर आक्रमण किया। बर्माकी राजधानीपर वह अधिकार नहीं कर सका, लेकिन दोनों देशों ने मंगोलोंकी आंशिक अधीनता जरूर स्वीकार कर ली। १२८४ ई० में बर्मापर पूरी तौरसे भी अधिकार हो गया। इसी समय कोचीन-चीनपर भी मंगोलोंने आक्रमण किया। इसी साल कुबिलेइ का दून बुद्धकी दंत-धातुकी पूजाके लिये लंका पहुंचा। १२८७ ई० में तोद्ध-किड (कोचीन-चीन)ने मंगोल-अधीनता स्वीकार कर ली।

पैतीस साल राज्य करनेके बाद १२८४ ई० में अस्सी वर्षकी उमरमें कुबिलेइ हगानका देहान्त हुआ। ''इतने बड़े साम्राज्य पर हुबिलेइसे पहले किसी एक व्यक्तिने शासन नहीं किया था। उसके राज्यमें सारा चीन, कोरिया, तोड़-किड़ (कोचीन-चीन), गंगासे परे और पंजाबकी बहुत-सी भारतीय भूमि, साइबेरियासे तुर्की तकके देश, और पोलैंड और हंगरी तककी भूमि सम्मिलित थीं।"

(१)मार्को-पोलो-कुबिलेइके शासन और कालके ऊपर वेनिस-निवासी प्रसिद्ध पर्यटक मार्को पोलोकी यात्रा-पुस्तक द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है। १३ वीं शताब्दीमें वेनिस नगर युरोपका सबसे बड़ा व्या-पार-केंद्र था। वेनिसी व्यापारियोंने सभी देशोंमें अपनी कोठियों के जाल बिछा रक्खे थे। इन्हीं व्यापा-रियोंमेंसे दो जौहरी-भाई मफियो और पोलो १२५५ ई० में व्यापार करने कान्स्तन्तिनोपोल आये । दोनों भाइयोंने वहां अपने रत्नोंका बहुत अच्छा दाम पाया । उससे उत्साहित होकर वह पासके क्षुद्र-एसियाके मंगोल-शासित प्रदेशमें सौदा करनेकी गरजसे प्रविष्ट हुये । यह भूमि हुलाकू-वंशके अधीन थी। वहां उन्हें कुबिलेइ खानका दूत मिला, जिसने पोलोसे साथ पेकिङ चलनेका प्रस्ताव किया। मंगोल-साम्राज्यमें जितना सुरक्षित, यातायातका प्रबंध था, उतना उससे पहले और बादकी भी कई शताब्दियों तक नहीं देखा गया। मिंगोलों का इतना आतंक था, कि कोई चोरी-बटमारी करनेकी हिम्मत नहीं करता था। युरोपसे चीनकी पूर्वी छोर तक लोग्निविंचत हो स्थल-यात्रा करते थे। सामुद्रिक यात्राका भी अच्छा प्रबंध था। दोनों वेनिसी व्यापारी मंगोल-दूतके साथ कुछ समय बाद कुबिलेइके दरबारमें पहुंचे । हगानने उनका बड़ा सम्मान किया । उस समय पश्चिमी युरोपमें रोमके पोपका जबर्दस्त प्रभाव था । वह धार्मिक महन्त ही नहीं, बल्कि राजाओंका भी राजा था—किसी को गद्दीपर वैठाना या उतारना उसके बायें हाथका खेल था । कुबिलेइने पूरबके स्वामीके तौरपर पश्चिमी देशोंके प्रमुख पोप ग्रेगरीको एक पत्र लिखकर पोलोके हाथ भेजा। पोपने इस अवसरसे लाभ उठाना चाहा। हमें मालूम ही है, इससे पहले ही रुबरिक मुझ-खेके दरबारमें कराकोरम पहुंचा था। पोपने अपने संदेशको सुरक्षित पहुंचानेके लिये फिर निकोलो पोलोको चीन जानेकेलिये मजबूर किया । अबकी बार निकोलोने अपने भाई मिफयोको ही नहीं बल्कि सत्रह सालके पुत्र मार्को को भी साथ लिया। ईरान, मध्य-एसिया, पामीर, पूर्वी-तुर्किस्तान होते तीनों पोलो चीन पहुंचे। खानने उनका बड़ा सम्मान किया। मार्को पोलोकी प्रतिभा और योग्यतासे प्रभावित हो कुबिलेइने उसपर अधिक अनुकम्पा दिखलाई। उसे साम्राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें भौगोलिक तथा दूसरी खोजें करनेके लिये भेजा। अन्तमें बढ़ते-बढ़ते मार्कोको याङ-चाउ जैसे एक बड़े समृद्ध नगरका राज्यपाल बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । पोलो बाप-बेटे सत्रह साल चीनमें रहे । गणतंत्री वेनिस नगरके नागरिक होनेके कारण वह केवल बनिया ही नहीं बिलक सैनिक और दूसरी विद्याओंका भी काफी ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने पश्चिमी दुनियाके ज्ञान-द्वारा मंगोल-शासनको बहुत लाभ पहुंचाया । यद्यपि बारूदकी प्रारम्भिक तोपों, और पाषाणक्षेपक यंत्र (कताकुरु)का उपयोग छिङ-गिस खानने भी किया था, लेकिन उसमें अब बहुत-से सु**धार और विका**स

१ देखो मेरी ''बौद्ध-संस्कृति'' पृष्ठ ११५-१६

किये गये, जिसमें पोलोका भी हाथ था। इनके सुझावके अनुसार बनाये हुये हिथियारोंका इस्तेमाल १२७३ ई० में सियाङ-याङ नगरके मुहासिरेमें किया गया। उस अजेय नगरीको नतमस्तक करनेमें इन यंत्रोंका बहुत हाथ था, इसमें संदेह नहीं।

पोलो बड़े सम्मान और आनन्दके साथ चीन में रह रहे थे, लेकिन उधर मातृनगरी वेनिस इतना अपनी ओर खींच रही थी, कि उनकी नजरोंमें यह सारा सूख और आनन्द फीका था। उनकी प्रार्थनापर कुविलेइ खानने प्रसन्नतापूर्वक बिदाई दी। इसी समय एक मंगोल-राज कुनारी ईरानके मंगोल-राज कुमार के साथ ब्याह करनेके लिये भेजी जा रही थी। पोलो बाप-बेटों को भी उसी वधु-यात्रामें सम्मिलित कर दिया गया । अबके उनकी यात्रा समुद्र-मार्गसे हुई । वह अठारह महीने बाद पारसकी खाड़ी में पहुंचे बन्दरगाहसे राजकुमारीको स्वागत कर ससुरालवाले ले गये और पोलो बाप-बेटोंने वेनिसका रास्ता लिया, जहां कान्स्तंतिनोपोल होते १२९५ ई० में पहुंचे। तब तक कुबिलेइको मरे एक साल हो गया था। हित-मित्र पोलोकी यात्राओंको सूनते नहीं थकते थे, लेकिन साथ ही वह इस बातका विश्वास करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि हगानका राजस्व प्रतिवर्ष एक से डेड़ करोड़ सुवर्ण द्वात है, तथा उसके अधीन मिलियनों (करोड़ों) मानव हैं। इस संख्यापर विश्वास न कर उन्होंने मार्कोको 'मिलियनी' (करोड़ी) नाम दे दिया था। । उस युगमें युरोपमें पड़ोसी देशों के झगड़े आम थे। वेनिस गणराज्यका जगड़ा गेनवावालोंसे था। इसी लड़ाईमें मार्कों पोलो भी भाग लेने गया और युद्ध बंदी बना। अपने बंदी-जीवनमें ही मार्को पोलोने अपनी यात्रा-कया मध्यकालीन लेखक एस्तिसियन-दे-पीसाको सूनाई, जिसने उसके आधारपर ''मार्को पोलोकी यात्रायें'' नामक प्रसिद्ध पुस्त क तैयार की । मार्को पोलोकी यह यात्रा दुनियाकी यात्रा-पुस्तकों में सिरमौर मानी जाती है, जिसमें उसने अपने देखे हुये स्थानों, व्यक्तियों, रीति-रवाजों और दूसरी चीजोंका वड़ा सुंदर विवरण दिया है। वह कहना है--''सम्राट्के दूत काम्-बालू (खान-बालिंग, पेकिंड) से यात्रा करते समय हर पचीस मीलपर टिकान पाते हैं, जिसे वह लोग घोड़ाचौकी कहते हैं। प्रत्येक मंजिलगर एक बड़ी और सुंदर इमारत उनके ठहरनेके लिये बनी है। इमारतके सभी कमरे बढ़िया कालीतों और कीमती रेशमी वस्त्रों से सजाये गये हैं। अगर कोई राजा भी इन मकानोंमें आ जाये, तो वह बड़े आरामसे ठहर सकता है। इन चौकियोंमेंसे कितनोंमें चार सौ और किन्हीं-किन्हींमें दो सौ घोड़े तैयार रहते हैं। चाहे दूतको ऐसी बे-रास्तेकी भूमिमें भी जाना पड़ रहा हो, जहांपर टिकानकी आशा नहीं हो सकती, वहां भी कुछ फासलेपर ऐसा विश्राम-स्थान मिल जायेगा, जहां सभी आवश्यक चीजोंका प्रवंत्र होगा। इसीलिये सम्राटके दुन चाहे जिस देशसे भी आयें, उनके लिये वहां सभी चीजें तैयार मिलती हैं।

"जो सम्पत्ति और समृद्धि खाकानके यहां देखी जाती है, उसे कभी किसी सम्राट्, राजा या राजुलके पास नहीं देखा गया। इन सभी विश्वामस्थानोंमें दो लाख घोड़े तैयार रहते हैं, और इमारतें दस हजारसे ज्यादा हैं। सामान इतने बड़े पैमानेपर और अद्भुत ढंगके हैं, कि उनका वर्णन करना मुक्तिल है।

"इस प्रबंधसे खाकान दस दिनकी दूरीके स्थानों के समाचार एक दिन-रातमें पा लेता है। कितनी ही बार सबे रेके वक्त काम्बालू (पेकिड) से फल रवाना किया जाता है, और दूसरे दिन शामको वह खाकानके पास चेन्-दू (सन्दा) में पहुंच जाता है। आदमी एक दिनमें दो-ढाई सौ मील चले जाते हैं, और उतनी ही यात्रा वह रातको करते हैं। ईन दूतों के शरीरपर एक चौड़ी पट्टी बंधी रहती है, जिसके चारों और घंटियां लगी रहती हैं। घंटियां दूरसे ही सुनाई देती हैं, जिसके कारण चौकीपर पहुंचने के समय दूसरा दूत वहां तैयार मिलता है, जो उसी तरह पहले दूतकी लाई चीजको लेकर घोड़ा दौड़ाने लगता है। चौकीका लेखक चीजकी प्राप्तिकी चिट आये हुये दूतको दे देने के लिये हर वक्त तैयार रहता है। हर चौकीका लेखक दूतके आगमन और प्रस्थानका समय लिख लेता है। हर चौकीपर लगाम-चारजामा लगे तैयार ताजे घोड़े मौजूद रहते हैं। बस उसपर चढ़ो और पूरी चालते दौड़ाओ। फिर दूसरी चौकीपर जब दूरसे घंटीकी आवाज सुनाई देती है, तो दूसरा घोड़ा और सवार तैयार हो जाता है। जिस वेगसे वह दौड़ते हैं, वह बड़ा अद्भुत है। रातको भी वह उतना ही तेज चलते हैं, जितना दिनको, क्योंकि उनके साथ मशालची सवार होते हैं।

"ये घोड़सवार-दूत बहुत अच्छा वेतन पाते हैं। वह इतने मुश्किल कामको बिना अपने पेट, सिर और छातीको मजबूत पट्टीसे बांधे नहीं कर सकते। वह अपने साथ एक अंकित पट्टिका ले चलते हैं,जो इस बातको प्रकट करती है, कि वह बहुत जरूरी कामके लिये जा रहे हैं। इसीलिये यदि संयोगने कहीं घोड़ेके अंग-भंग होने या गिर जाने से दूत सड़कपर पड़ जाये, तो वह दूसरा घोड़ा ले सक । है। कोई उसकी मांगसे इन्कार नहीं कर सकता।"

मार्को पोलोने बतलाया है, कि उस समय प्रत्येक बड़े शहरमें एक दारोगा रहता था, जिसका काम था रास्तेकी देख-भाल करना ।

र्<del>- (२)जाति-ट⊿बस्या–</del>चाहे भारतकी तरहकी कड़ी जाति-व्यवस्था न हो, किन्तु सभी सामन्ती शासनों**में** जातिभेदका होना आवश्यक देखा जाता है। ६ठी-७वीं शताब्दीमें ईरानमें जातिभेद करीब-करीब उसी तरहका था, जैसा भारतमें । मंगोलोंसे पहले चीनमें भी जातिभेद था । मंगोलोंने भी अपनी प्रजाको चार वर्गोंमें बांटा था, जिनमें प्रथममें उनके अपने मंगोल आते थे, द्वितीय वर्गमें से-मू (तुर्क मुसलमान), तूफान (तिब्बती), तुंगुत, मध्य-एसिया तथा पश्चिमी एसिया के दूसरे वह लोग थे, जो मंगोलोंके साथ नसली या सांस्कृतिक समीपता रखते थे। तीसरे वर्गमें उत्तरी चीनवाले थे, जो कि किन्-शासनके बाद मंगोल-शासन में आये थे। चौथे वर्ग में सुद्ध-साम्राज्यमें रहनेवाले दक्षिणी चीनी थे, जिन्होंने मंगोलोंका जबर्दस्त प्रतिरोध किया था, इसीलिये उन्हें सबसे निचले वर्गमें रखा गया था। पहले इन्हें किसी राजकीय सेवामें भरती होनेका अधिकार भी नहीं था। चीनमें पहलेसे चली आती अधिकारियोंकी परीजाओंमें यद्यपि चीनियोंके सम्मिलित होनेमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन चाहे चीनी परीक्षामें उच्चमे उच्च स्थान पाये, तब भी बाईं ओरकी सूचीमें उसका नाम लिखा जाता था, जब कि मंगोल और से-मू दिनणी सूचीमें स्थान पाते थे। नौकरीमें हे होनेपर भी चीनियोंको मंगोल-भाषा सीखने और मंगोलोंके धर्मके प्रति सम्मान दिखानेके लिये मजबूर होना पड़ता। दंड देनेमें भी भेद-भाव रक्खा जाता। यदि कोई वीनी चोरी करता, तो पहले अपराधके लिये उसकी बाई बांहमें गोदना गोद दिया जाता, दूसरी बार अपराय करनेपर दाहिनी बांहमें, तीसरी बार गर्दनपर, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपराधीको पहिचान सकना था। लेकिन, उसी अपराधके लिये मंगोलोंको इस तरहका दंड नहीं दे मामूली जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। अगर कोई चीनी किसी मंगोल या से-मू को मार डालता, तो उसे मृत्यु-इंड मिलता और हत्यारेके परिवारसे धन वसूल करके मृत व्यक्तिकी अन्त्येष्टि आदिका खर्च दिलवाया जाता। अगर हत्यारा मंगोल होता, तो उसे शराब के नशे, या झगड़ेके पागलपनको कारण बतलाकर जुर्माना या निर्वा-सनका दंडभर करके छोड़ दिया जाता था। १२७९ ई० की एक मंगोल-राजाज्ञाके अनुसार चीनियोंको हथियार रखनेका अधिकार नहीं था । धनुष-बाण भी न रख पानेके कारण वह शिकार नहीं कर सकते थे । भारतके अंग्रेज शासकोंकी तरह चीनमें मंगोल-शासकोंने भी जगह-जगह मंगोल-छावनियां कायम की थीं।

और भी विस्तृत वर्गीकरण करते हुये मंगोलोंने अपनी प्रजाको निम्न दस श्रेणियों में बांटा था—
(१) उच्च दरवारी, (२) अधीनस्थ या स्थानीय अफसर, (३) लामा (सायु), (४) ताउ-साधु, (५) वैद्य, (६) कारीगर और मजूर, (७) शिकारी, (८) पेशावर लोग, (९) कन्फूमी पुरोहित और (१०) भिखमंगे। मंगोल कन्फूसी आचार्योंको बहुत नीची दृष्टिसे देखते थे, जब कि पुराने चीनी शासनमें कन्फूसी विद्यानों का स्थान राजवंशके बाद ही आता था। इसमें शक नहीं, चीनी विद्या और संस्कृतिके निधि रक्षकोंको उनके अनुरूप स्थान न दे मंगोलोंने बुरा किया था; लेकिन वह यह भी जानते थे, कि चीनी संस्कृति और सामन्तवादके इन अंघे पुजारियोंसे अपने लिये, हम कोई भलाईकी आशा नहीं रख सकते थे। कन्फूसी यदि केवल चीनी संस्कृति और कलाके ही नेता होते, तो समगीता हो जाता, अथवा यदि मंगोल पूरी तौरसे चीनी बननेके लिये तैयार होते, तब भी कन्फूसी विद्वानोंको भिष्यारियोंके पास बैठनेकी जरूरत नहीं पड़ती। कन्फूसी शिक्षा और विद्वानोंके प्रभावको चीनके सभी सामनी शासक अपने लाभके लिये इस्तेमाल करते रहे। अभी हालमें चाछ-काइ-शकने भी इम हथियारका पूरी तौरसे उपयोग करना चाहा। शासकके प्रति आंख मूंदकर सद्भावना और आज्ञाकारिता प्रदीन करना कन्फूसी शिक्षाका एक मुख्य अंग है, इसीलिये शासकोंकी उनपर विशेष अनुकम्पा होनी स्थानकरना कन्फूसी शिक्षाका एक मुख्य अंग है, इसीलिये शासकोंकी उनपर विशेष अनुकम्पा होनी स्थानकरना कन्फूसी शिक्षाका एक मुख्य अंग है, इसीलिये शासकोंकी उनपर विशेष अनुकम्पा होनी स्थान

भाविक है। लेकिन कन्फूसी साहित्य और शिक्षामें एकमात्र दास-मनोवृत्ति सिखलाना ही नहीं है, उसमें कितनेही और भी उच्च सांस्कृतिक तत्त्व हैं, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका नीर-क्षीर-विवेक करते उपयोग करना नवीन चीनमें ही सम्भव हो सकता है।

मंगोल खाकान गैर-मंगोल जातियोंके लिये स्वेच्छारी और कितनी ही बार अतिनिष्ट्र शासक थे, लेकिन उस निष्ठुरताका प्रयोग वह हर वक्त नहीं करते थे। यद्यपि मंगोलोंके साथ उनका खास पक्षपात था, लेकिन अधीनस्य जातियोंको भी वह अधिकारोंसे सर्वथा वंचित नहीं रखते थे। प्रायः सभी विजित देशोंमें उन्होंने पुराने राजाओं और सुल्तानोंको अपने अधीन शासक बनाकर रख छोड़ा, सिवाय उन देशोंके जहांके लोगोंने उनका जबईस्त प्रतिरोध किया था। कुबिलेइने यद्यपि खानबालिंग (पेकिङ) को अपनी राजधानी बना उसे भव्य प्रासादोंवाली समृद्ध नगरीमें परिणत कर दिया था, लेकिन उसका भी अधिक समय तम्बुओंके भीतर बीतता था । मंगोल अपने घुमंतू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझते थे, इसीलिये चीन या दूसरे देशों पर शासन करनेवाले सभी मंगोल-खाकानोंकी राजधानियां चिड़िया-रैनबसेरा जैसी ही थीं। मंगोल-भाषामें राजवानी और प्रासादों को सराय कहते हैं। उसका अर्थ मुसाफि-रोंकी सरायका हरिंज नहीं था। मार्को पोलोके अनुसार राजपथों के हर मंजिलपर "सराय" (प्रासाद) थी, शायद उसीके कारण मुसाफिरोंकी टिकानको भी सराय कहा जाने लगा। राजकुमारों और बड़े-बड़े सैनिक अफन्नरोंको राज्यके भीतर अपने-अपने भूखण्ड मिले हुये थे, जिनपर वह अपनी मर्जीके मुताबिक शासन करते थे । यद्यपि छिद्ध-गिस्ने मध्य-एसियाके मुसल्मानोंके साथ वड़ी कूरताका बर्ताव किया था, बलल, मेर्व, तूस जैते कि ाते ही समृद्ध नगरों की वस्तुतः उसने ईंटसे ईंट वजा दी थी, जिसके कारण वह फिर नहीं उठ सके; लेकिन, पीछे मंगोलोंका बर्ताव मुस्लिम जातियोंसे अधिक सहानुभूति-पूर्ण था, यह इसीसे पता लगता है, कि इन जातियोंको उन्होंने चारों वर्गीमेंसे द्वितीय वर्गमें रक्खा था। कुबिले खानकी बर्मा और बंगालगर आक्रमण करनेवाली सेना का सेनापति नासिरुद्दीन भी इसका स्पष्ट उदाहरण है-मंगोल ऊंने सैनिक पद को भी म्सलमानोंको देनेके लिये तैयार थे। इसका एक और भी कारण था-चाहे मध्य-एसियाके तुर्क मुसल मान हो गये हों, लेकिन जातितः वह मंगोलोंके भाई-बन्द थे । रूसियों और पश्चिमी जातियोंके खिलाक अभियान करते समय मंगोलोंने किपचक तुर्कोंसे भाईचारा लगाकर उन्हें अपनी ओर कर लिया था, जिससे उन्हें एक लड़ाकू जाति सहायक मिल गई।

मंगोल-भाषाके प्रति मंगोल-शासकोंका अधिक पक्षपात स्वाभाविक था। उनके आज्ञापत्र उद्गुर लिपिमें लिखी मंगोल-भाषामें हुआ करते थे। १३वीं शनाब्दीके आरम्भमें चली हुई यह परिपाटी १५वीं शताब्दीके आरम्भ तक तेमूरलंग और उसके पुत्रोंके समय तक जारी रही । कट्टर मुसलमान होते भी यह लोग छिड-गिस् की वरासतको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। लेकिन, मंगोल-भाषाका विकास जितना होना चाहिये था, उतना नहीं हो सका। "मंगोल-उन्तिगुवा" (तोपचियां), "युवान-चाउ-बि-शी" जैसे कुछ इतिहास या दूसरे विषयोंके ग्रंथ उस समय मंगोल-भाषामें लिखे गये। पीछेके मंगोल-शासकोंके लिये ग्रंथ अधिकतर चीनी या पारसीमें लिखे गये, जो प्रायः इतिहाससे संबंध रखते थे। चीनमें मंगोल-भाषामें जो ग्रंथ लिखे गये, उनके अनुवाद चीनीमें भी हुये थे, पीछे मूल (मंगोल) ग्रंथ लुप्त हो गये और उनके चीनी अनुवाद भर बच रहे। कुबिलेइ खानने अपना ही नहीं अपने वंशका भी धर्म बौद्ध-धर्मको घोषित किया और अपने गुरु फगुपा लामाको तिब्बतका राज्य प्रदान किया, किन्तु उसने बौद्ध-ग्रंथोंके मंगोल-अनुवादका काम बहुत आगे नहीं बढ़ाया। १५ महाभारतोंके वरावर भारतीय ग्रंथोंके अनुवाद कन्जुर (बुद्ध-वचनानुवाद) और तन्जुर (शास्त्रानुवाद) के नामसे तिब्बती भाषामें मौजूद थे। उनमें ( तिब्बती ) कन्जुरको कुबिलेइ खानने स्वयं सोनेके अक्षरों में लिखवाया था, लेकिन उनका मंगील-अनुवाद उस समय हुआ, जब चीनसे मंगील-शासन खतम हो गया। मंगील शायद संस्कृतकी तरह तिब्बती भाषामें ही धर्म-ग्रंथों का पढ़ना ज्यादा पुण्यदायक समझते थे। आज भी मंगोलियामें कन्जुर और तन्जुरके मंगोल-भाषामें हो जानेपर भी उन्हें तिब्बती भाषामें पढ़ना ज्यादा पुण्यकार्य समझा जाता है। शायद यह भी कारण रहा हो, लेकिन उस समय आजकी तरह मंगोलोंमें तिब्बती भाषाका प्रचार नहीं था, इसलिये अधिकांश लोग तिब्बती ग्रंथोंको बिना समझे ही पढ़ सकते थे।

मंगोलोंके समयसे पहले ही चीनी कलाका सुवर्ण-युग थाङ-काल (६१८-८६९ ई०) बीत चुका था, तो भी मंगोलोंने कलाका संरक्षण-संवर्धन किया। नाट्य-कला के विकासमें तो उनका विशेष हाथ रहा। चीनमें संगीत, अभिनय और नृत्यका प्रयोग बड़ी साजसज्जाके साथ बहुत पहलेसे चला आता था, लेकिन तीनों चीजोंका पहले वैसा सुंदर सम्मिश्रण नहीं हुआ था, जैसा कि मंगोल-शासकों के संरक्षणमें। मंगोल-वंशने नाट्य-कला की बड़ी अभिवृद्धि की, बड़े सुंदर-सुंदर रंगमंच वनवाये। दरवारके समय खानके साथ भिन्न-भिन्न देशोंके राजदूत भी नाटकका अभिनय देखते थे। उस समय नाट्यके लिये जो नियम और व्यवस्था कायम की गई, उससे चीनी रंगमंचको बहुत प्रेरणा मिली, जिसका प्रभाव आज भी देखा जाता है। चित्र-कलामें भी वस्तु-निर्वाचन, उसके चित्रण तथा प्रभावमें विशेष कार्य हुआ। मंगो-लोंका गतिमय शक्तिशाली जीवन चित्रोंकी रेखाओंमें अंकित होने लगा, पुराने कालसे चले आये शान्त-रसकी प्रधानताका स्थान अब वीर और रौद्ररसोंने लिया। अब भी शान्त प्राकृतिक दृश्य अंकित होने थे, लेकिन घुड़सवारी, शिकार और बाजके दृश्य अधिक प्रिय थे। अब बलसम्पन्न गतिको प्राप्तकर चीनी चित्रकलाको आगे बढ़नेको एक नया रास्ता मिला।

#### ६. थुबु थेमुर, उल्द-शे-तू, चेझ-चुझ (१२९४-१३०७ ई०)

कुबिलेइने कूरिल्टाईकी शक्तिको कमजोर कर दिया था, जिससे खानोंके निर्वाचन में पहुरे-जैमी स्वतंत्रता नहीं वरती जा सकती थी। इसीलिये अब सारे मंगोल-खानजादों में से किसी एक को चुनते की जगह मृत खानकी संतानको ही उत्तराधिकारी समझा जाने लगा। कुबिलेइका पुत्र छिद्ध-गेन् बापके समय ही मर गया था, इसलिये उसके पुत्र थुबु-थेमुरको गद्दी मिली। अब छिड-गिस्की पांतत्री पीढ़ी चल रही थी। एक शताब्दी के विजयोंके वाद भी अभी मंगोलोंकी शक्तिका उत्तरा हास नहीं हुआ था। १३०० ई० में बर्माके सिहासन-त्रंचित राजपुत्रने मंगोल-दरबारमें पुकार की, और मंगोल-सेनाने बर्मामें पहुंचकर उसे गद्दीपर बैठाया । कुबिलेइके प्रतिद्वंद्वी अरिग्वुकाके साथ प्रतिद्वंद्विता स्वतम नहीं हुई थी। कै-दू खानने अब भी अपने उत्तराधिकारके दावेकी नहीं छोड़ा था। १३०१ ई० में उसने थुबु थेमुरके ऊपर जबर्दस्त आक्रमण किया, जिसमें चगताइ खान्दान भी उसका सहायक था। कराकोरमके पास लड़ाई हुई। ओगोताइ-वंशी और चगताइ-वंशी दोनों खानोंको हार खानी पड़ी, कै-रू मारा भी गया। उसकी जगहपर उसका पुत्र चापर ओगोताइ खान बना, जिसने थुवु-थेमुरकी अधीनता स्वीकार कर ली। १३०३ ई० में पिङयाङ और ताइ-युआनमें, फिर १३०४ ई० में विङ-याङमें भूकाप हुये, जिसको लेकर तरह-तरहकी भविष्यद्वाणियां की जाने लगीं। सौ वर्ष पहले १२०६ ई० में लिइ-गिस् खाकान घोषित हुआ था, इसलिये विरोधी यह भी अकत्रा उड़ा रहे थे, कि अब मंगोठ-वंगका सितारा डूबनेवाला है। १३०६ ई० में कै-दूका समर्थक चगताइ दावाखान मर गया, जिसपे अगरे साल थुबु-थेमुर भी काल कवलित हुग्रा।

## ७! खू-लुग, कू-लुक, से-सन्, बू-चुङ् (१३०७-११ ई०)

थुबु-येमुरके मरनेके बाद उसके भाई धर्मपालका पुत्र खु-लुग कूरिल्ताई द्वारा खाकान घोषित किया गया। मूकम्पके बाद अब १३०८ में अकाल और महामारीकी बारी आई, लेकिन वह सारे साम्राज्यमें नहीं फैल सकती थी। प्रजाको प्राणोंसे मोल चुकाना पड़ रहा था, लेकिन खाकानके दरबार पर उसका क्या प्रभाव हो सकता था? इसी साल चापर खान तथा दूसरे दरबार में आये, जिनकी बड़ी आवभान हुई। चगताइ और ओगोताइ-परिवारोंके साथ होता संघर्ष अब दब गयाथा, इसिलये खू-लुग घरेलू-युद्ध निर्विचत था, तो भी १३०९ ई० में युन्ननमें भारी विद्रोह हुआ। युन्नन भारतीयतासे प्रभावित पूर्व-गृंधार देशके नामसे प्रसिद्ध था। यहांके लोग संस्कृतिमें ही आगे बढ़े हुथे नहीं थे, बिल्क अच्छे योद्धा भी थे। अपनी स्वतंत्रताके लिये उन्होंने कुबिलेइका जबर्दस्त मुकाबिला किया था और जब कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया, तो जनमें से बहुत-से लोग भागकर थाई (स्याम), शान (बर्मा) और अहोम (आसाम) में चले गये, जहां उन्होंने नये राजवंशोंकी स्थापना की। १३०९ ई० में उन्हों गंबारोंने अपने देश युन्ननमें जबर्दस्त विद्रोह किया, जिसके दबानेमें मंगोलोंको भारी मुक्किलका सामना करना पड़ा।

यद्यपि कुबिलेइके समय ही फग्पा (फग्स्-पा=आर्य) लामाने मंगोल-बादशाहके लिये नये अक्षर बना दिये थे, लेकिन इस अक्षरमें अंकित पहलेपहल तांबेके सिक्के खु-लुगने १३१० ई० में ढलवाये। इसी साल मंगोल-राजकुमार तू-ला (कोकोचू-पुत्र) ने असफल विद्रोह किया। थुबु-थेमुरके समय तक अभी बाहरके मंगोल-राजवंशोंके साथ चीनके खाकानका घनिष्ठ संबंध था, उसे अधिपित माना जाता था; लेकिन अब वह संबंध शिथिल होने लगा। फर्वेरी १३११ ई० में खु-लुग मर गया और उसकी जगह उसका भाई बोयन्-थू गदीपर बैठा।

# ८. बोयन्-थू, आयुरपरवल, आयुर्बलीभद्र, बूयन्-तू, जुन्-चुङ (१३११-२०ई०)

खु-लुगकी मृत्युके साल ही उसके भाईको गद्दी मिली। ईरानका मंगोल-वंश कुबिलेइके छोटे भाई खुलाकू-खानका था, इसलिये जिस वक्त जू-छी, चगताइ और ओगोताइ खानोंका चीनके हगानसे (खकान) से मतभेद या झगड़ा भी रहता, उस समय भी ईरानके मंगोल-वंशका हगानके साथ बहुत सौहार्द रहता। १३१२ ई० की फर्वरीमें बोयन्-यू ने अपना दूत ईरानी खान उल-जै-तूके पास भेजा। पुराने कालसे चीनमें हिजड़े बनाकर उन्हें अन्त:पुरमें ही बड़े-बड़े स्थान नहीं दिये जाते थे, बिल्क राज्यके ऊंचे-ऊंचे पदों पर भी वह पाये जाते थे। १३१४ ई० में बोयन्-यूने सरकारी नौकरियोंमें हिजड़ोंका प्रवेश निषद्ध कर दिया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि हिजड़े अब बाट के भिखारी बन गये। उसके लिये तो अभी १९११ ई० तक प्रतीक्षा करनी थी। अगले ही साल (१३१४ ई०) एक प्रमुख हिजड़ेने एक सुंदर मन्दिर बनवाया। पिताकी गद्दी न पानेके कारण खुलुग-पुत्र कुसलने १३१६ ई० में चचाके विरुद्ध असफल विद्रोह किया। यह हम पहले देख चुके हैं, कि व्यापार और कृषि-उद्योगको धनका प्रधान स्रोत समझकर मंगोल-शासक उनकी उन्नतिकी ओर विशेष ध्यान देते थे। डेढ़ हजार वर्षोसे अधिक समयसे रेशमकी जन्मभूमि चीन अपने सुंदर रेशमी कपड़ोंके लिये सारी दुनियामें प्रसिद्ध था। रेशम देशकी आमदनीका एक बड़ा भाग था। बोयन्-यूके शासन-कालमें १३१८ ई० में सरकारने तूतके वृक्ष लगाने तथा रेशमके कीड़े पालनेकी विधिके ऊपर एक पुस्तिका प्रकाशित की। शायद सरकारोंकी ओरसे इस तरहकी छपनेवाली पुस्तकोंमें यह सबसे पहिली थी।

फर्वरी १३२० ई० में बोयन्-थू मर गया और उसकी जगहपर उसका पुत्र गेगेन् गद्दी पर बैठा।

मंगोल खान-वंशमें धर्मपाल, आयुर्बलीभद्र या शुद्धफल जैसे शुद्ध भारतीय नामोंका होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि अब मंगोल-राजवंश ही नहीं साधारण जनतामें भी बौद्ध-धर्म जातीय धर्म समझा जाने लगा था। गेगेन् (ग्य-गेन्) १८ वर्षका था, जब कि वह गद्दीपर बैठा और २१ सालकी आयुमें मर गया। उसके बाद छठे खान थुबु-थेमुरके भाई कमलका पुत्र यिसु-थेमुर गद्दीपर बैठा।

## १० यिसु-थेमुर, यिस्सुन-तइमुर, ताइ-चिङ-ति (१३२३-२८ ई०)

अब खानोंके शासनमें कोई विशेष बात नहीं थी। १३२३ ई० में "ताइ-युवान-तोङ-शी" (महा-मंगोल-विधान) प्रकाशित हुआ। अगस्त १३२८ ई० में खान मर गया और उसकी जगह उसका भतीजा रिन्छेन् गद्दी पर बैठा।

#### ११. रिन्-छेन्-फग्, यू-चू (१३२८ ई०)

बहुत कम समय शासन करनेके कारण कितनी ही वंशाविलयोंमें इसका नाम नहीं मिलता। रिन्-छेन्-फग् तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्न-आर्य। उसके बाद उसका भाई तथा खु-लुगका पुत्र कुसल गद्दीपर बैठा।

१२. कुसलंड, कोसल, मिझ-तिझ (१३२८-२९ ई०) अब वंशकी निर्बलताके सूचक चंद दिनोंके खान होते रहे।

## १३. थुग्-थेमुर, उल्जे-थ् जीया-ज्ञा-तू, वेन्-चुङ (१३२९-३२ ई०)

यह बोयन्-थू खाकानका पुत्र तथा गेगेन्का भाई था। इसके शासन-कालमें १३३० ई० में फिर युत्रन्में विद्रोह हुआ, जो १३३१ ई० में भी जारी रहा। इसी समय चीन में अवर्ष गके कारण अकाल पड़ा। उसी सालकी एक घटना वतलाती है, कि पहलेते चले आये नियमोंका अबभी कितनी कड़ाईके साथ पालन किया जाता था। खाकानने साम्राजी वर्षपत्रको देखना चाहा, लेकिन अधिकारीने इन्कार कर दिया। यह परिपाटी इसलिये चली आती थी, जिसमें खाकान दरबारी इतिहास-लेखकने मनमाना न लिखवा सके, इसीलिये दैनंदिनीको उसे दिखलाया नहीं जाता था। युग्-थेमुरने अपनेको अपवाद बनाना चाहा, लेकिन दैनंदिनी लेखकने उसे दिखलानेसे इन्कार कर दिया।

## १४. रिन्-छेन्-पल्, निङ-चुङ (१३३२-३३ ई०)

रिन्-छेन्-पल् भी तिब्बती शब्द है, जिसका अर्थ है रत्नश्री । यह कुसलका पुत्र था और केवल दो मास राज्य करके मर गया । इसके बाद अन्तिम खाकानका दीर्घकालीन राज्य शुरू हुआ ।

## १५. थेगन्-थेमुर, तोगोन्-तिमुर, शुङ-ति (१३३३-६८ ई०)

यह थुग्-थेमुरका पुत्र था। इसने ३५ वर्ष तक शासन किया। जान पड़ता है, राजवंशकी समाप्तिके लिये हर वंशमें वाजिदअली शाहके पैदा होनेकी अवश्यकता होती है । थेगन्-थेमुर चरम विलासी था । लामा लोगोंका प्रभाव भी राजवंशपर अब चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तिब्बतका धर्म, तांत्रिक बीद्र-धर्म है, जिसे लामा-धर्म कहकर कितने ही लोग उसकी सारी जिम्मेवारी तिब्बतके ऊपर मकृता चाहने हैं। लेकिन, तांत्रिक वौद्ध-धर्म तिब्बतकी उपज नहीं है। वह भारतमें पैदा हुआ और यहीं चरम सीमापर पहुंचकर भारतके गारत करनेका एक कारण बना। प्रभावशाली लामोंका खाकानके ऊगर बहुत प्रभाव था। उसका तंत्र-मंत्रपर बहुत विश्वास था। पंच मकार--उन्मक्त व्यभिचार भी जिसका एक प्रधान अंग था-का खुलकर प्रयोग खानके यहां होता था। बहुत निम्न श्रेणीके यौन-दुराचार माथनके अंग माने जाते थे। मंत्र-तंत्र-सिद्धि तथा भैरवी चक्र के लिये एक मकान बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ''निर्दोष-भवन'' । वहां पर यौन-अतिचारकी हद की जाती थी । अन्तःपुरिकाओंको '**'दिव्य** नृत्य'' के नामसे बहुत-सी अश्लील चेष्टाओं के प्रदर्शन करनेके लिये मजबूर किया जाता था । चारों तरक विलासिता और व्यभिचारका बाजार गर्म था । यह वही समय था, जब चीन में १३२६, १३२७, १३३४, १३३६, १३४२ और १३४६ में जबर्दस्त अकाल पड़े थे। खान, उसके दरवारी और अधिकारी भैरवी चकमें मस्त थे, जब कि लोग भयंकर कब्टसे गुजर रहे थे। सूखा और अकालके समय कि नानों की कांई खोज-खबर लेनेवाला नहीं था । यही नहीं, अब भी उन्हें दरवारके लिये भारी करोंको देना पड़ना था । मंगोल-वैसे भी निर्लिप्त विदेशी शासक थे, जिनके साथ चीनियोंका कोई सौहार्द नहीं था । इस क्रूरता-पूर्ण विलासमय जीवनसे तो चीनी जनताके नाकों दम हो गया । वह और अधिक दिनों तक इस दूःशा-सनको वर्दाश्त नहीं कर सकती थी। राजधानीसे दूर दक्षिणमें याङ-चि-उपत्यकामें विद्रोहियोंने सिर उठाया । जंगलकी आगकी तरह विद्रोह जल्दी ही सारे देश में फैल गया । विद्रोहियों का नेता च-य्वान-चाङ एक किसानका लड़का था । उसने भूख और कब्टके दिन देखे थे, इसलिये वह किपानोंको विद्रोह-में शामिल करनेमें सफल हुआ। मंगोल-सेनाने विद्रोहको पहले कहीं-कहीं दबाया, लेकिन थोड़े ही समयमें सारी याङ-चि-उपत्यका चू-युवान्-चाङ के हाथमें चली गई। १३६८ ई० में उसने अपनेको स्वतंत्र सम्राट् घोषित करते नान्-किङ् में मिङ (प्रकाश)-वंशकी नींव रक्खी । इसी साल उसकी सेना पेकिङके ऊपर चढ़ी। थेगन्-थेमुरके लिये मंगोलिया अभी सुरक्षित जगह थी, इसलिये वह वहां भाग गया। इस प्रकार चीनमें मंगोल-राज्यका अन्त हुआ । थेगन्-थेमुरके वंशज आगे मंगोलियापर शासन करने रहे, जहां समय बीतते-बीतते उनके अनेक राज्य हो गये, जिनका प्रभाव मध्य-एसियाके इतिहासपर पीछे फिर एक बार पड़ा, जब कि १८ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें मालूम होता था, मध्य-एसिया में फिर एक विशाल मंगोल-साम्राज्य कायम होने जा रहा है; लेकिन पलासीकी लड़ाई १७५७ ई० के समय उमका नाश चीन और रूसके प्रहारोंसे हो गया ।

चीनके मंगोल खाकानोंके समय पहले घनिष्ठतापूर्वक किंतु पीछे शिथिलताके साथ चगताइ, जू-छि, हुलाकू आदिके राजवंशोंका संबंध रहा, इसका वर्णन आगे हम करेंगे। तू-लुइ-वंश के वर्णन के बाद अब हम जू-छि-वंशको लेते हैं जिसके शासनमें उत्तरी मध्य-एसिया और रूस बहुत समय तक रहे।

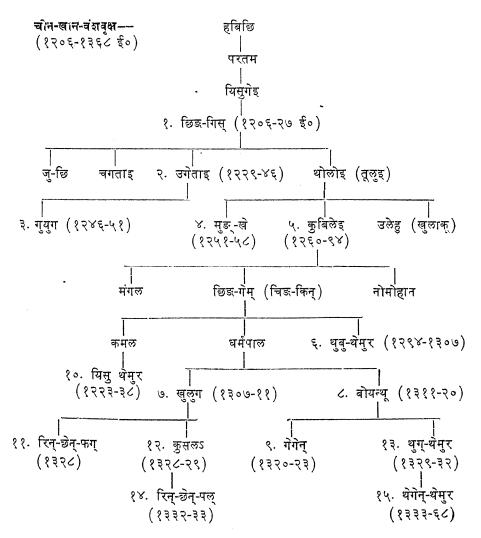

## अध्याय २ **सुवर्ण-ओद्**

#### ( १२२४-१४०० ई० )

छिड-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके ओर्दूको ''सुवर्ण-ओर्दू'' के नामसे पुकारा जाता है, यद्यपि मुसलमान इतिहासकार इसे अधिकतर कोक-ओर्दू (नील-ओर्दू) के नामसे याद करते हैं, और जू-छिके ज्येष्ठ पुत्र ओर्दिके उल्लेखको अक-ओर्दू (श्वेत-ओर्दू) कहते हैं। रूसी प्रजा इन्हें जोल्तोय (सुवर्ण-ओर्दू) के नामसे जानती है।

## १. जू-छि, तू-शि (म० १२२४ ई०)

छिङ-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छि या तू-शिकी मृत्यु वापसे छ महीने पहले हुई थी, यह हम कह आये हैं। ज्-छिके बारेमें एक मुसलमान गुमनाम लेखककी कृति ''शज्जतुल्-अतराक'' (तुर्कवंश-तृक्ष) में कितनी ही बातें कही गई है। मंगोलियासे दूर चले गये मंगोल तुर्क-समुद्रमें चंद बूदोंकी तरह थे, और वह उनके भीतर हजम भी हो गये। इसीलिये इस लेखकने मंगोल-वंशवृक्षको तुर्क-वंशवृक्ष कहा। इस तथा दूसरे ग्रंथोंके अनु-सार भी छिड-गिस्को अनुपस्थित देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी मरिकतोंने छिड-गिसी उलुसका मार भगाया और वह उसकी ज्येष्ठ पत्नी बुर्ते-फूजिन्को और बहुतसे आदिमयोंके साथ पकड़ ले गये। युर्ने-फूजिन् कंकुरत कबीलेके सरदार दाई-नोयन्की पुत्री थी । यही छिङ-गिस्के चार प्रधान पुत्रों और पांच पुत्रियोंकी मां थी । बुर्ते-फूजिन्के पकड़े जानेके समय जू-छि मांके पेटमें ६ मासके गर्भके रूपमें था । केरदन खान श्रोङ-खान छिङ-गिस्का बड़ा समर्थक था । वह छिङ-गिस्को अपना पुत्र मानता था । जय इस घटन।का पता लगा, तो उसने मरिकतोंपर आक्रमण कर बुर्ते-फूजिन् तथा उसके आदमियोंको छुट्टा लिया, और अपनी धर्म-बधूको फिर छिङ-गिस्के पास भेज दिया । इसी समय रास्ते में जू-छि पैदा हुआ । पंथमें पैदा होनेके कारण ही उसका नाम जू-छि (पंथक) पड़ा । पीछे चगताइ खानोंका जू-छि-वंशके कोक-आंर् और अक-ओर्द्से सदा झगड़ा होता रहा। इसीलिये चगताइ विद्वानोंके इतिहास-प्रयोम जू-छिको कलंकित करते हुये यह साबित करनेकी कोशिश की गई, कि जू-छि छिङ-गिस्का पुत्र ही नहीं था। समर्थक इस बातके साबित करनेका प्रयत्न करते हैं, कि जू-छिकी मां केवल चार महीने छिड्-गिस्ने दूर रही, जब कि रास्तेमें जू-छि पैदा हुआ। "तुर्कवंश-वृक्ष" का लेखक यह भी कहता है——"चाहे पुत्र कितना ही अच्छा हो, असली और नकलीके प्रति पिताके प्रेममें जमीन-आसमानका अन्तर होता है। साइन् (छिड्-िगस्) जू-छि खानके ऊपर हदसे ज्यादा प्रेम और स्नेह रखता था।" जू-छि खानके मृत्युकी खबर जब उलुसमें पहुंची, तो उसे बापतक पहुंचानेकी किसीको हिम्मत न हुई। यह काम दरबारी कवि उलुग-दुर्जीके सिरपर रखा गया। कविने हिम्मत करके पद्यमें उपमाके रूपमें यह स्वयर सुनाई, जिसे सुनकर छिङ-गिस् बहुत दुःखी हुआ । कवि और छिङ-गिस्के दुःखोंको तुर्की भापाक पद्यमें प्रकट किया गया है, यद्यपि यह निश्चय है, कि छिङ-गिस् तुर्की नहीं बोलता था, इसलिये यह पद्य पीछे बनाये गये हैं। तो भी इसमें संदेह नहीं, कि छिड़-गिस्को अपने ज्येष्ट पुत्रकी सरकसीके बाद भी उसके साथ असाधारण प्रेम था, इसीलिये उसे बहुत दुःख हुआ।

ख्वारेज्म-विजयके समय छिड-गिस्ने जू-छिको पूर्वमें कथालिकसे पिश्चममें सकसीनतको दश्ते-किपचक (वर्तमान कजाकस्तान), बोल्गारों, आलानों, विश्करों, उरुसों और चेरकासोंके देशोंके साथ वह भूमि भी प्रदान की, जहां कि तातारों (मंगोलों) के घोड़ोंकी टापें पड़ें। जू-छिका ओर्द् यद्यपि जेष्ठ पुत्र ओर्दा और द्वितीय पुत्र बा-तूके अधीन पहले हीसे दो उलुसोंमें बंट गया था, लेकिन स्वेत-ओर्द्के संस्थापक ओर्दाने जिस तरह अपने छोटे भाई बा-तूको अपना अधिपित स्वीकार किया, वैसे ही उसका स्वेत-ओर्दू भी अपनेको बा-तूके सुवर्ण-ओर्द्के अधीन मानता रहा। जू-छि ओर्द्का पूर्वी

| भाग (किपचक-भूमि) स्वेत-ओर्दूकी माना जाता था । सुवर्ण-ओर्दूके ३९ शासक | हये          |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| १. जू-छि, तू-िश छिङ-गिस्-पुत्र                                       | •            | ई०    |
| २. बा-तू जू-छि-पुत्र                                                 | १२२४-५५      | ,     |
| ३. सेर-तक बा-तू-पुत्र                                                | १२५५         | "     |
| ४. उलकची बा-तू-पुत्र                                                 | <b>૧</b> ૨૫૫ | "     |
| ५. बेरेके, बरका, जू-छि-पुत्र                                         | १२५५-६५      | "     |
| ६. मुङ-खे थे-मुर, मगू-थेमुर तोगोन-पुत्र                              | १२६५-८०      | "     |
| ७. तू-दा-मंगू तोगन-पुत्र                                             | १२८०-८९      | "     |
| ८. तोग्-ताइ, तोक्-तोगू, मंगू-थेमुर-पुत्र                             | १२८९-१३१     |       |
| ९. उज्बेक तोक्-तोगूका भतीजा                                          | १३१३-४२      | 11    |
| १०. तिनी (दिनी )वेग े उज्वेक-पुत्र                                   | १३४२         | "     |
| ११. जानी-बेग उज्बेक-पुत्र                                            | १३४२-५७      | "     |
| १२. बेर्दी-वेग जानी-पुत्र                                            | १३५७-५९      | ,,    |
| १३. कुलदी (कुल्या) बेग, जानी-पुत्र                                   | १३५९         | ,,    |
| १४. नौरोज (नूरुस) बेग जानी-पुत्र                                     | १३५९-६०      | "     |
| १५. चेरकेस-बेग जानी-पुत्र                                            | १३६०         | . , , |
| १६. ओरदा शेख                                                         |              |       |
| १७. खिजिर                                                            |              |       |
| १८. कुलफा                                                            |              |       |
| १९. तेम्र खोजा                                                       |              |       |
| २०. मुरीद                                                            |              |       |
| २१. अजीज, बाजारची                                                    |              |       |
| २२. हाजी एरजन-पुत्र                                                  |              |       |



# २. बा-तू खान, सायन खान जू-छि-पुत्र (१२२४-५५ ई०)

छिङ-गिस्के पोतोंमें बा-तू पहला था, जिसने चारों उलुसोंमेंसे एकके खानपद को दादाके जीवनमें ही प्राप्त किया । इसकी मां खू-जिन खातून कंकुरत-कबीलेके सरदार अंची नोयनकी लड़की थी । यद्यपि बातूसे बड़ा एक और भी भाई उर्दा (ओर्दा) था, लेकिन दादाने इसे ही अधिक योग्य समझा। छिड-गिस् पश्चिम दिशाके महत्त्वको समझता था, इमलिये द्वितीय पुत्र होनेपर भी समझ समझ बा-तू को बापका स्थान दिया। बड़े भाई स्रोदिन भी दादाके निर्णय को दिलसे स्वीकार किया, तथा उसके उलुसने भी बातूके उत्तराधिकारियों को अपना प्रधान माना। यद्यपि रूसियोंमें बा-तूका ओर्दू सुवर्ण-ओर्दूके नामसे प्रसिद्ध है, किन्तु पूर्वी इतिहासकार उसे कोक-ओर्दू (नील-ओर्दू)के नामसे ज्यादा जानते हैं---ओर्दाका उलुम अक-ओर्दू (श्वेत-ओर्द्) के नामसे प्रसिद्ध था । जू-छि ओर्दू, हम जानते हैं, लड़ाकू घुमन्तुओंका समृह था, जो जु-छिके मरनेपर बा-तू और ओदिमें आधा-आधा बंट गया । ओदिके उलुसको वाम-दल और बा-तू को दक्षिण-दल भी कहा जाता था। बाम-दलमें वैसे वा-तूके भाई ओदी, तुकातेम्र, सिङ-कुर और सिङ-कुङ भी शामिल थे। समकालीन इतिहासकार मिनहानुद्दीन जुजजानी (११९३-१२२६) ने दिल्लीमें रहते अपने संरक्षक नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह (१२४६-६५६०) के नामसे प्रसिद्ध "तवारीखे-नासिरी" में लिखा है, कि जू-छिके मरनेपर छिड़-गिस्ने बा-तूको जू-छिका स्थानापन्न बनाते हुये उसे किपचकों, कंगलियों, ऐमकों, इलवारों, अलानों, असियों, रूसियों, चेरकारोंकी भूमि प्रदान की, और वह सभी भूमि भी, जहांपर मंगोल घोड़सवारोंकी टापें पड़ी। यह हम देखेंगे, कि आगे खजार-दर्बन्द--जिसे मंगोल थिमुर-कखलखा ( लौहद्वार ) कहते हैं--भी बा-तूके हाथमें था। इस प्रकार काकेशसमें उसके और उसके चचेरे भाई ईरानके खान खु-ला-गृकी सीमा मिलती थी। जुजजानीके अनुसार बा-तू मुसलमानोंका मित्र था। उसने छावनियों और डेरोंमें मस्जिदे वनवा इमाम और मुअज्जिन नियुक्त किये थे। उसकी मुसलमानी प्रजामें सर्वत्र शांति और समृद्धि देखी जाती थी। इसका अर्थ यही है, कि बा-तू धर्मके बारेमें अपने दादाकी नीतिका अनुगमन करता था। लेकिन ख्वारेज्म, किपचक और काकेशसमें ही उसकी मुसलमान प्रजा रहती थीं । बशगिर ईमाई थे । वही बात रूसी तथा दूसरे लोगोंकी थी। ऐसी हालतमें बा-तू यदि स्वयं ईसाई हो, तो कोई विचित्र वात नहीं थी। बहसंख्यक जनताको अधिक अनुकुल बनानेके लिये यह अच्छा ढंग था। अभी उस समय तक मंगोल-राजवंशने बौद्ध-धर्मको जातीय धर्म नहीं बनाया था । एक तरह संसारके बड़े-बड़े धर्मीकी वह परीक्षा कर रहा था। खबिलेइ (कुबिले) कआनने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर यद्यपि वह कदम बढ़ाया, जिससे बौद्ध-धर्म मंगोलोंका राष्ट्रीय धर्म बन गया, किन्तु खुबिलेइके निर्णयको उन्हीं जगहीं में मंगोलोंने माना, जहां बौद्ध-धर्मकी प्रधानता थी, अथवा जहां कोई गैर-कवीली देशी धर्म प्रचलित नहीं था। बा-तूके उत्तराधिकारी तथा अनुज वरकाने अपने आपको खुल्लमखुल्ला मसलमान घोषित किया, जिसका उसके अपने मंगोलोंपर बुरा प्रभाव पड़ा, जो ही पीछे पूर्वी और पश्चिमी मंगोल-साम्राज्यमें मतभेदका एक कारण भी हो पड़ा। सुवर्ण-ओर्द् ऐसी स्थितिमें था, कि यदि उसने ईसाई धर्म को स्वीकार किया होता, तो शायद आगे चलकर रूसियोंको उनके विरुद्ध धर्मयुद्धका ख्याल न आता । चगताइ और खुलाकू-वंशकी साधारण प्रजा सारी मुसलमान थी, जिसके कारण राजनीतिक लाभके ख्यालसे उन्हें इस्लामको स्वीकार करना पड़ा। चगताइ खान तर्मछेरिङ --जो कि मुहम्मद तुगलकका समकालीन था--का नाम बौद्ध था, लेकिन पीछे वह कट्टर मुसलमान हो गया। इसके कारण भारतके तुगलक मुलतान तथा चगताइ खानमें बड़ी घनिष्ठता स्थापत हो गई। ईरानी खान गज्जन (१२९५-१३०४) ने पहले अपनी राजधानीमें एक सुन्दर बौद्ध विहार बनवाया, लेकिन अंतमें राजनीतिक-·दाव-पेंचके लिये उसे इस्लाम स्वीकार करना पड़ा । धर्म किस तरह राजनीतिक चालके लिये इस्तेमाल होता है, इसका यह स्पष्ट उदाहरण है। ईसाइयतको न ले सुवर्ण-ओर्द्के खानोंने इस्लामको क्यों स्वीकार किया, इसमें एक कारण था-मुसलमान तुर्क-लड़ाकुओंसे अपने शासनको मजबूत करनेका ख्याल। वोल्गाको उस समय इतिलके नामसे पुकारा जाता था । वोल्गार जातिके इस उपत्यकामें रहनेके कारण

पीछे इसी नदीका बोल्गा नाम पड़ा। बोल्गाके बायें तटपर अस्त्राखानसे उत्तर बा-तूने अपनी राजधानी बनवाई, जिसका नाम सराय, बा-तू-सराय (या बरका-सराय भी) पड़ गया। गू-युक कआनके मरते के समय (१२५१ ई०) मंगोलोंने बा-तूको अपना कआन बनाना चाहा, लेकिन तबतक उसके घोड़ोंकी टापें जर्मनीकी सीमातक पहुंच चुकी थीं, इसलिये पश्चिम-विजेताने पूर्व जाना पसंद नहीं किया और उसके समर्थनपर छिड-गिस्-पुत्र तू-लुइके पुत्र मुड-खे (मड-गू) को कआन बनाया गया।

दिग्विज्ञ — १२२४ ई० में बापकी जगह बैठनेके बाद बा-तू ख्वारेज्म और उसके पिश्चमकी भूमि का शासक बना। मंगोलों की प्रथम पिश्चमी विजय स्थायी नहीं थी, इसिलये बा-तूको फिर लड़कर अपनी स्थितिको मजबूत करना पड़ा। ख्वारेज्म और किपचकके बहुत से भागोंने बा-तूके शासनको जल्दी स्वीकार कर लिया, किन्तु सुवर्ण-ओर्दूके आगेके विस्तारके लिये उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसके लिये शायद बा-तू राजी न होता, यदि १२३५ ई० की अपनी दूसरी कूरिल्ताइ (महासंसद) में उगेताइने प्रोत्साहन न दिया होता। इसी कुरिल्ताइमें दक्षिणी चीन तथा और भी दक्षिणके देशोंके विजयका निश्चय हुआ था, और बा-तूको वोल्गारों, असों और रूसियोंपर अधिकार करनेका काम सौंपा गया था। उसकी मददके लिये उगेताइने अपने पुत्रों गू-युक और कदगन, तु-लुइके पुत्र मुझ-खं (मझ-गू) ग्रौर मोकू, एवं जू-छिके पुत्रों ओर्दा, और तझ-गुतको सहायतार्थ दिया। इनके अतिरिक्त कुछ और खान-जादों (राजकुमारों) के साथ प्रसिद्ध सेनापित सु-बो-ताइ बहादुर भी साथ था।

बा-तूकी सेना केलरोंको विजय करके बाहिकरोंपर पड़ी। बाहिकरोंके बारेमें १२३६ ई० में साधु जुलियनने लिखा था—"पूर्वी मगयार (हुंगेरियन) या बाहिकर काफिर हैं। उन्हें न सच्चे ईश्वर-का ज्ञान है और न वह दूसरे देवताओंको पूजते हैं। वह जंगली जानवरोंकी तरह रहते हैं, खेती नहीं करते, घोड़ों और भेड़ोंका मांस खाते, दूध, दूधकी शराब (कूमिस) और खून पीते हैं। उनके पास घोड़े और हथियार प्रचुर परिमाणमें हैं और वह बड़े लड़ाकू हैं। उनमें एक कथा मशहूर है, कि मगयार हमारे देशसे गये, किंतु कहां गये, यह नहीं जानते।" लेकिन जहांतक बाहिकर सरदारों और सामन्तोंका संबंध था, वह अधिकतर ईसाई थे, यह पूर्वी इतिहासकारों के लेखोंसे भी मालूम होता है।

- (क) बादिकर-विजय—महाकूरिल्ताइके निर्णयके बाद जो महाअभियान शुरू हुआ, उसके अनुसार १२३८ ई० में यायिक (ऊराल) नदीके तटपर बा-तूकी साढ़े चार लाख सेना एकत्रित हुई। इसमें कंकली (कंगली), नैमन, कराखिताई आदि कबीलोंके सैनिक अधिक थे। सेनाको तीन भागों में बांटा गया—(१) मुज्ज-खे और बे-चुकके अधीन एक सेना सकसिन (निम्न वोल्गा उपत्यका) के सरदार पिचमान (राजधानी सुमरकंद) के विरुद्ध भेजी गई, (२) दूसरी सेना सुबोताइके अधीन वोल्गारोंके विरुद्ध। (३) स्वयं बा-तूने दुश्मनकी संख्या और शक्तिका पता लगानेके लिये अपने भाई सेबानको दस हजार सैनिकोंके साथ आगे भेजा। सेबानने हफ्तेके भीतर लीटकर दुश्मनकी जबर्दस्त शक्ति का पता दिया। दोनों ओरकी सेनायें एक नदीके किनारे आमने-सामने खड़ी हुईं। इतिहासकार जुवैनी (१२२६-८३ ई०) के अनुसार बाहिकर सेनाको देख बा-तू अपने शिविरमें चला गया और किसीसे एक शब्द भी न कह बस भगवान्से प्रार्थना करते खूब रोता रहा। उसने सभी मुसलमानोंको भी एकत्रित करके दुआ मांगनेके लिये कहा। दूसरे दिन युद्ध करनेका निश्चय हुआ। मंगोल सेना रात-को ही नदी पार करनेमें सफल हुई और उसके प्रहारसे केलरोंके पैर उखड़ गये। बा-तूकी जबर्दस्त विजय हुई, दुश्मन भारी संख्यामें काम आये, उनकी बहुत-सी संपत्ति हाथ आई। उसी जाड़ेमें बा-तूके सेनापति सुबोताइने खबान उपत्यकापर अधिकार किया।
- (ख) बोल्गार-विजय—१२३८ ई० में सुबोताइ (सुझ-ताइ) ने वोल्गा-उपत्यकाके तटपर अवस्थित बोल्गारोंकी राजधानीपर आक्रमण किया। बोल्गारोंने व्लादिमिरके महारावल द्वितीय जार्ज व्सेवोलद-पुत्रसे सहायता मांगी। उसका भाई नवोग्रादका शासक तथा अभी-अभी कियेफके सिहासनपर बैठनेवाला था, जिसके बाद नवोग्रादका शासक प्रसिद्ध रूसी वीर तथा कियेफ-रावलका पुत्र अलेक्सी नेव्स्की हुआ। इस प्रकार कियेफ, नवोग्राद और ब्लादिमिर तीनों राज्य एक ही परिवारके हाथमें थे। रूसियों और बोल्गारोंकी सम्भिलित सेनाने मंगोलोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया।

- (ग) सकसिन-विजय—मङ-गूने सकसिनोंको हराया । पिनमानने अपने अनुयायियोंके साथ जंगलमें शरण ली। लेकिन मंगोल भगोड़ोंको फिरसे मुकाबला करने लायक क्यों छोड़ने लगे ? मुङ-खेने जगह-जगह अपनी सैनिक चौिकयां स्थापित की और अंतमें पीछा करते-करने बोल्गा नदीके टापूमें उसे जा दवाया। पिनमानके अनुयायियोंमें बहुतसे मारेगये। यंदिगोंमें स्त्री-प्रचित्त सथा स्वयं पिनमान हाथ आया और गुस्ताखीके अपराधमें मुझ-खेके हुक्ममे उसके सामने ही पिनमानके वो टुकड़े कर दिये गये।
- (घ) मास्को-विजय—उसी ग्रीब्म (१२३७ या १२३८ ई०) में खानजादों (राजकुमारों) ने रूसियों के नगर अरपान (र्याजन) पर आकमण किया । तीन दिनमें ही नगरने अथीनना स्वीकार कर ली । उस समय सिम्बिस्क, पेन्जा, तम्बोफ नामसे पीछे प्रसिद्ध स्थानोंमें मोदेवीन छोग यगने थे, जिनका अपने पड़ोसी रूसियोंसे अच्छा संबंध नहीं था। उन्होंने मंगोळोंके िष्य गुप्तचरका काम किया । उनसे पता पाकर मुझ-खे और बा-तूकी सिम्मिलत सेनाने सीमांती नगर र्याजनके उत्तर आकमण किया था। र्याजनके रावळ जार्जने मंगोळोंसे छड़नेमें सफळता न पा अपने पुत्र पयोदरको मंदेक गाथ बा-तूके पास भेजा। बा-तूने मेंट स्वीकार की, लेकिन साथ ही प्योदरेगे उसकी बहन और वेटियोंक भेजने के लिये कहा और यह भी, कि वह अपनी सुन्दरी भार्या एउफेसिया को दिख्यावे । प्रोदरेगे कहा—ईसाई राजकुमार अपनी स्त्रियोंको काफिरोंको नहीं दिखाया करते। इसगर बा-तूके हुक्ममें बह वहीं गार दिया गया, जिसकी खबर पा अपना सतीत्व बचाने के लिये उसकी स्त्रीने अपने पुत्रके गाथ छागे गिरकर जान दे दी। अब भी वर्तमान र्याजनसे दस लीगपर पुराने (स्तारया) र्याजन का ध्वंग मो तुद है।
- (१) र्याजन-विजयके बाद बा-तूकी सेना ओकाके किनारे-किनारे क गेम्ना पहुंची और उत्तर अधिकार कर मास्को (मकस) जा उसे छूटा-जलाया। फिर वह सुक्दलकी राजपानी ब्लादिमिके ऊपर पड़ी। नवगोरद जाते १४ मार्च १२३८ ई० को बोलोखोन्स्की (त्येर) और तांग्यकार भी कब्जा किया, लेकिन मंगोल बोल्गाके उद्गम सेलिगोरसे आगे नहीं बढ़े। मंगोलोके गामने "ग्राम छुप्त हो गये, रूसियोंके मुंड हंसियेके सामने घासकी तरह गिरते गये।"
- (२) दूसरी सेना इसी समय बा-तूके भाई बेरेकके नेतृत्वमें बोल्गा और दोनके बीतके कि निकासिक जपर पड़ी। किपचक-सरदार कोतियक देश छोड़ अपने बंधुओं (मग्यारों) के पास हुंगरीकी ओर भगा।
- (३) तीसरी सेना सेवान, बूजक और बूरीके नेतृत्वमें मारी लोगोंके ऊपर पड़ी, जो कि उस तमय दक्षिण-पश्चिमी रूसमें रहते थे।
- (४) चौथी सेना काकेशसकी पहाड़ियोंकी ओर चेरकासियोंके पीछे पड़ी । १२३८ ई० की शरद्में चेरकास-राजा तुकान मारा गया और १२३९ ई० में मंगोलोंने काकेशगके दरबंशार आक्रमण किया।

मास्कोकी तरफ बढ़ते समय रूसी राजुल रोमनने प्रतिरोध करते मंगोलंकि हाथ अपने प्राण लाये। तीन दिनोंके संघर्षके बाद मंगोलोंने मास्को (मकस)को ले लिया और बहांके राजुल (क्न्या म्र) क्लादिनिर (उलयतमुर) को मार डाला। फिर वह लोगोंको कत्ल करके नगरोंको बिल्कुल लूटने-जलाने चीजोंको कट करते आगे बढ़े, जिसमें पीछसे उनपर प्रहार करनेवाला कोई न रह जाय। उन अमय सारा रूस छोटे-छोटे राजुलोंमें बंटा हुआ था। वह भला कैरी मंगोलोंके टिड्डी-दलका मुकादित्य कर सकते थे? रूसी जंगलोंमें भागते, लेकिन वहांसे भी पकड़कर मारे जाते।

बा-तूके दो महीनेके मुहासिरेके बाद भी कोजेल्स्क सर नहीं हुआ, कदन तथा वूरीकी सेनाओं के आनेपरतीन दिनके संघर्षके बाद ही उसपर अधिकार हो पाया। मुस्लिम इतिहासकारोंक अनुगार नेर-कासोंके ऊपर ६३५ हिजरी (१२३६-३८ ई०) के जाड़ोंमें मुझ-खे और कदनने आक्रमण किया, और वहांका राजा तुकर मारा गया।

(ङ) कियेफ-विजय—१२३९ ई० के वसंतमें बा-तूके नेतृत्वमें प्रधान सेना द्नियेपर-उपन्ययाने निवासियोंके ऊपर पड़ी। राजुलोंकी आपसी शत्रुताके कारण दक्षिण-पश्चिमी कसियोंने भी एक होकर

मुकाबिला नहीं कर पाया। मंगोल रूसी राजुलोंको भगाते कियेफ पहुंचे। ६३७ हिजरी (१२४० ई०) की शरद्में कआन \* ओगोताइ का बुलावा आनेसे गो-युक और मुद्ध-खे कियचक-भूमिके रास्ते मंगोलिया लौट गये, लेकिन वा-तूकी विजय-यात्राका सबसे बड़ा कदम अब उठनेवाला था।

बा-तू अपने भाइयों कदन, बूरी और बू-चेकके साथ रूसियों और कालीटोपियों (स्याहकुलाह) की ओर बढ़ा। इसी समय दिसंबरमें नौ दिनों के मुहासिरेके बाद उसने महानगर मनकेरकानको ले लिया। मनकेरकान रूसका सबसे पुराना और वैभवशाली नगर कियेफका ही नाम था, मंगोलोंने नगरकी होली जला दी, जिसमें शताब्दियोंसे जमा होती कलाकी वस्तुयें तथा भव्य इमारतें नष्ट हो गईं। तबसे १५वीं शताब्दी तक कियेफ उजाड़ रहा।

१२४१ ई० (६३८ हि०) में ओगोताइ मरा, वसंतमें बाकी खानजादे भी बाहिकरोंकी भूनि होते मंगोलिया लौट गये। इसी साल बा-तूने बाहिकर-राजाको नष्ट किया।

(च) युरोप-विजय—१२३८ ई० से १२४० ई० के वसंततक की बा-तूकी विजय-यात्रा अभूतपूर्व है। इसी समय उसने वोल्गाके कवीलोंको परास्त किया, रूसी नगरोंको जीता, काला सागरके मैदानों- को अपने हाथमें किया, कियेफको ध्वस्त किया, और फिर अपने सैनिक दलोंको दक्षिणी पोलैंड (रुथे- निया) की ओर भेजा। उस समय रूसकी तरह पोलैंद भी बहुत-से छोटेछोटे राज्योंमें बंटा हुआ था। मार्च १२४१ ई० में जब जाड़ोंकी बर्फ पिघली, तो मंगोलोंके सैनिक शिविर कारपेथीय पर्वतमालाके ऊपर लेम्बरमें थे।

जनवरी १२४१ ई० में मंगोल गोलेनियामें लूट-मार मचाते पोलेंदकी राजधानी काकोके पास पहुंचे। १८ मार्चको पोलोंको पराजित कर २४ मार्चको मंगोल-सेनापित बैदरने काकोको जलाया। मंगोल फिर सिलेसिया और रितवरमें ओडर नदीको पार कर दब्नेस्जव नगरके सामने पहुंचे। ६ अप्रैलको मंगोलोंने पोलों और त्युतानिक सरदारों (राजुल हेनरी आदि) की सेनाओंको लिग्नित्जके पास वालस्टाट (युद्धक्षेत्र) नामक स्थानमें हराया। लिग्नित्ज, ओत्माखन, बोलातीजको लूटते-जलाते मईमें वह मोरावियामें पहुंचे। वहां त्रोपनके इलाके तथा दूसरे स्थानोंका उन्होंने संहार किया। फ्रांसके राजा लुईके पास पत्र लिखते हुये इस ध्वंस-लीलाका वर्णन एक ईसाई पादरीने इस प्रकार किया है— ''जर्मनीके सभी राजुल, राजा तथा पुरोहित एवं हंगरीके भी लोगोंने हाथमें सलीब लेकर तातारोंके खिलाफ अभियान किया। हमारे भाइयोंने जो बतलाया है, यदि वह ठीक है, और भगवान्की इच्छा-से वह पराजित हो गये, तो तुम्हारे देश (फ्रांस) तक कोई ऐसा नहीं है, जो तातारोंके मुकाबिलेमें खड़ा हो सके।''

बा-तूके दुश्मनको मग्यार-राजा बेलाने शरण दी थी। मंगोलोंके लिये यह भी एक बहाना मिला। चालीस हजार बंदी बा-तूकी सेनाके लिये रास्ता बनाते थे। बा-तूकी एक सेना मोलदाविया, कुमा-सिया, त्रान्सिल्वानियाको नष्ट करते श्रोरसोवा पहुंची, उसने नगरको मिलयामेट करिदया। बेलाकी सेनाको १२ मार्चको रुथेनियन डांडेके पास हार खानी पड़ी थी। सरिवया होते बोलगारिया में दाखिल हो २५ दिसंबरको मंगोलोंने वहांके ग्रामों-नगरोंका सर्वसंहार किया। प्लातेन झीलसे होते मंगोल कोसि-याकी ओर बढ़कर स्पाल्त्रो समुद्रतट पर पहुंचे और कतारोंको ध्वंस करते अलबानियामें जा दाखिल हुये। वहांसे मईमें कदनकी सेना वोलगारिया होते लौटकर बा-तूके पास पहुंची। उनकी गित कितनी तेज थी, यह इसीसे मालूम होगा, कि वह तीन दिनमें सत्तर मीलकी यात्रा करके पेस्त (बुदापेस्त) नगर पहुंच गये।

सुर्वोदाइ और बा-तू तीन सेनाओं के साथ कारपेथीय पर्वतमाला के भीतरसे दुश्मन के दक्षिणी पक्षकी ओर बढ़े थे। गलीसियासे हुंगरीमें घुसकर सुर्वोदाइकी सेना मलदावियाकी ओर लौट पड़ी। रास्ते में जो भी प्रतिरोधी सैनिक-टुकड़ियां मिलीं, उनका सफाया करते उसकी सेना पेस्तमें प्रवान सेनासे अप्रैलके आरंभमें —िलग्नित्ज के युद्ध के जरा-सा ही पहले —आ मिली। इस सेनाको यह पता नहीं था, कि उत्तरमें क्या हो रहा है। उसने ओड़ेरके तटपर अवस्थित मंगोल-सेनप केंद्र और उसके भाइयों के साथ संबंध

<sup>\*</sup> कम्रान=कगान=खाकान=खान खान=राजाधिराज (सम्राट्)

स्थापित करनेके लिये एक सेना भेजी । उगोलिनके विशयकी छोटी सेना हारी, और विशय अपने तीन साथियोंके साथ जान बचाकर किसी तरह निकल भागा । मंगोलोंका अभियान प्रलयकी ध्वंस-लीजा जैसा था, जिससे सारे यूरोपमें उनका आतंक मचा हुआ था। सभी मुकाबिला करनेकी तैयारी कर रहे थे। सदूर-फ्रांस भी सैनिक सहायतायें भेज रहा था। हुंगरीके राजा वेळा चतुर्यने एक लाखकी मेना तैयार की थी, जिसमें मगयार (हुंगेरियन), कोत, जर्मन तथा फ्रेंच सैनिक भी शामिल थे। मंगोलांकी सैनिक चाल वही थी, जो कि उनके पूर्वज हुणोंकी, और उससे वे अक्सर सफल होते रहे; शय-सेना-के सामने मंगोल पीछे हटने लगते । जब शत्रु इसे पराजय समझकर बेखटके खदेड़ना शुरू करते, तो मंगोल चारों तरफसे उन्हें घेर लेते। निर्णायक युद्ध-स्थल के एक तरफ सायो नदी थी, दूसरी तरफ द्राक्षालताओंसे ढंका तोकय पर्वत, तीसरी तरफ लोमनिद्जके घने जंगलों से ढंके वड़े पहाड़ । मुर्योदयके समय बा-तूकी सेना पूलकी ओर आगे बढ़ी और उसने वहांकी रक्षक सेना पर एकाएक आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। अब मंगोलोंकी प्रधान सेना पुलके पार दौड़ी। शत्रु-सेनामें भगदड़ मच गई। यद बड़े जोरका हुआ और दोपहरके करीब ही उसकी समाप्ति हो सकी। इसी समय सुबोताई बेलाकी मेनाके पीछे पहुंचा। हुंगेरियन जान लेकर भगे और मंगोल उनका पीछा करने लगे। दो दिनके रास्तेतक सडकों-पर युरोपियनोंकी लाशें पड़ी हुई थीं--चालीस हजार आदमी मारे गये थे। बेलाका भाग्य था, जो कि अपने तेज दौड़नेवाले घोड़ेकी सहायतासे वह बच निकला। वह दूनाइ (दन्यूब) के किनारे-किनारे छिपता भागता रहा और मंगोल उसकी तलाशमें फिरते रहे। अन्तमें बेला कारपेशीय पर्वतमालामें पहुंचा। मंगोलोंने मग्यार राजधानी पेस्तमें आग लगा दी। वह बढ़ते हुये आस्ट्रियामें न्यूस्टाट तक पहुंचे । भगोड़े जर्मनों और बोहेमियों (चेकों) को एक ओर छोड़ते वह दक्षिणकी ओर मुद्र अद्वियानिक समद्रतटपर पहुंचे और केवल रगूसा को छोड़कर समुद्रतटके सभी नगरींको उन्होंने लुटा-जलाया । दा महीनेके भीतर मंगोल घोड़ोंने युरोपको एलबा नदीके उद्गमसे अद्रियातिकके समुद्रतटतक रौंद डाला। उन्होंने तीन महासेनाओं, एक दर्जन छोटी सेनाओंको हराया और ओलमुत्ज छोड़कर इस भूभागके मारे नगरों को पराजित किया। स्टर्नवर्गके यारोस्लावने अपने बारह हजार सैनिकोंके साथ ओलम्हजकी बड़ी बहादुरीसे रक्षा की थी। युरोपके तत्कालीन राजा हुंगरीका बेला और फ्रांसका संत लुई दोनोंही योग्य थे, लेकिन सुबोदाइ, मङ्ग-गू, कै-दू और बा-तू जैसे महान् सेनापितयोंके सामने उनकी एक भी न चली।

जिस वक्त मंगोल दावानलकी तरह युरोपकी ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त कैसर फंडरिक दिनीय और पोप ग्रेगरी नवम का द्वंद चल रहा था। दोनोंने तुरंत अपने संघर्षको बंद कर दिया। भ्रम्युद्धका प्रचार होने लगा। कैसर नेपल्स और सिसिलीका स्वामी था। वह अल्प्स पर्वतमालकं पारकं मभी देशोंपर अधिकार जमाना चाहता था। पोप इसके लिये तैयार नहीं था। अगस्त १२४० ई० से अप्रैल १२४१ तक—जब कि मंगोल युरोपको रौंद रहे थे—फेडरिकने महंतराज (पोप) के नगर फायनकाको घेर रक्खा था, जिसे अंतमें उसने अपने हाथमें कर लिया। दूसरी ओर पोपने २० मार्च १२३९ ई० को फेड्रिकको धर्म-बहिष्कृत कर दिया। साल भर बाद् फेड्रिकके विरुद्ध पोपने धर्मयुद्धकी घोषणा की और जर्मन राजुलोंके एक समुदायको फेड्रिकके खिलाफ लड़नेके लिये तैयार किया। युरोपकी यह कमजारी बतला रही थी कि बा-तूके संकल्प करनेकी देर थी, फिर इंग्लिश-चैनेल तक कोई भी प्रवित उमकी सेनाको रोक नहीं सकती थी।

मंगोल-हथियार—साधु कारपीनी दूत बनाकर जिस वक्त मंगोलिया भेजा गया, उसमें थोड़ा ही पहले मंगोलोंकी १२३८-४२ ई० वाली विजय-यात्रा हुई थी। कारपीनी दरबारमें इसीलिये भेजा गया था, कि खाकानसे ईसाइयोंकी निर्मम हत्या बंद करनेके लिये प्रार्थना करे। कारपीनीने अपने यात्रा-विवरणमें मंगोलोंकी अजेय शक्तिके बारेमें लिखा है—

"कोई भी अकेला राज्य या देश तारतारों (मंगोलों) का मुकाबिला नहीं कर सकता। तारनारोंकी लड़ाई केवल बलकी नहीं, बिल्क दाव-पेंचकी होती है। युरोपवालोंकी अपेक्षा तारनारोंकी संख्या कम है और शारीरिक डीलडौल और शिक्तिमें भी वह छोटे हैं। हमारी सेनाओंको भी तारतारोंके नियमके अनुसार शिक्षित करने, और उन्हींके युद्ध-नियमोंको कड़ाईके साथ पालनेकी जरूरत है।

जहां तक संभव हो युद्धक्षेत्र ऐसा चुनना चाहिये, जहां चारों ओरकी चीजें दिखलाई पड़ती हों। सेनाको एक निकायमें नहीं लाकर खड़ा करना चाहिये, बिल्क उसे कई विभागोंमें विभक्त करके रखना चाहिये। पता लगानेके लिये चारों तरफ चर भेजने चाहिये। हमारे सेनापितयोंको रात-दिन अपनी सेनाओंको सजग, सदा हथियारबंद तथा युद्धके लिये तैयार रखना चाहिये। तारतार शैतानकी तरह सजग रहते हैं।

"अगर ईसाई दुनियाके राजा और शासक मंगोलोंके बढ़ावको रोकना चाहते हैं, तो उन्हें एक संयुक्त परिषद् बनाकर एक उद्देश्यके साथ प्रतिरोध करना चाहिये। ईसाई-राजाओंको चाहिये, िक वह अपने सिपाहियोंको मजबूत धनुषों, लंबी कमानों और तोपों से हिथयार बंद करें। यही हिथयार हैं, जिनसे तारतार लड़ते हैं। इनके अतिरिक्त सैनिकोंको अच्छे लोहेकी गदाओं अथवा लंबे बेंटवाले गडासोंको रखना चाहिये। वाणके फौलादी फलोंको तारतारोंके ढंगसे खूब लाल रहते नमक-मिले पानीमें डुबाकर तैयार करना चाहिये। इस तरह वह कवचके भीतरतक घुस सकते हैं। हमारे आदिमयोंके पास अच्छे शिरस्त्राण तथा कवच होने चाहिये, जिसमें उनकी रक्षा हो सके। घोड़ोंके लिये भी यही बात है। जो इतने हिथयारबंद नहीं हैं, उन्हें पीछेकी पाती में रखना चाहिये।"

आस्ट्रियामें न्यूस्टाटपर पहुंचकर मंगोलसेना अपनी जन्ममूमि (मंगोलिया) से ६ हजार मील दूर पहुंची थी, और यहांपर भी अजेय साबित हुई।

साधु सेवलरीने मंगोलोंके हथियारोंके बारे में लिखा था--

"उनके कवन भैंसके नमड़ोंके बने होते हैं, जिनके ऊपर जंजीरें खिंची रहती हैं। वह अभेग्र होते हैं जिसके कारण सैनिकका अंग सुरक्षित रहता है। वह अपने सिरपर लोहे या नमड़ेके शिरस्त्राण पहनते हैं। टेढ़ी तलवार, धनुष-वाण उनके हथियार हैं। उनके वाणोंके फल नार अंगुल नौड़े—हमारे फलोंसे अधिक लंबे और लोहे, हहुी या सींगके बने होते हैं। उनके दांत इतने छोटे होते हैं, िक वह धनुषकी प्रत्यंनाओं के ऊपर नहीं लग सकते। उनकी ध्वजायें छोटी तथा नमरीके काले या सफेद पूंछोंकी होती हैं, जिनके सिरेपर ऊनका गुच्छा रहता है। उनके घोड़े छोटे, सुडौल और मेहनती तथा सभी तरहकी कठिनाइयों को सहनेके लिये तैयार होते हैं। वह बिना रिकाबके सवार हो उन्हें चट्टानों या दीवारोंपर हिरनकी तरह कुदा सकते हैं।"

यह सभी स्वीकार करते हैं, कि तत्कालीन जगत्में सेना-संबंधी इंजिनियरी-निपुणता जितनी मंगोलोंके पास थी, वैसी उस समय युरोपमें कहीं नहीं थी। उनके पाषाण-क्षेपक (कतापुल्त) और बारूदकी तोयें गजब ढाती थीं।

जर्मन सीमांत नगर लिग्नित्जसे लेकर वोल्गाके किनारे तक शायद ही कोई नगर हो, जो बा-तूकी ध्वंस-लीलासे बचा हो। नगर मंगोलोंकी आंखोंमें कांट्रेकी तरह चुभते थे। यही नहीं, िक वहां उनके लिये प्रतिरोधकी संभावना थी, बल्कि स्थिर वासी लोग जिस भूमिको जोतते-बोते थे, वह मंगोल सैनिकोंको अपने घोड़ों और पशुओंके चरनेके लिये आवश्यक थी। इसीलिये वह नगरों और बस्तियोंको उजाड़ उन्हें घासका मैदान बना देना चाहते थे। बा-तूका युद्ध मंगोलों और युरोपियोंका ही नहीं बल्कि घुमन्तू-पशुपालों और स्थिर बस्ीवाले किसानोंका भी युद्ध था। यदि इसी समय अगेगोताइ न मर गया होता और मंगोल-सेनापित गोंको लौटनेका बुलावा न आता, तो इसमें कोई शक नहीं, िक युरोपकी चप्पा-चप्पा भूमिको मंगोल-सवारोंने रौंद डाला होता, सारे नगरोंको जला दिया होता। उनकी सफलताका कारण बतलाते हुये एक इतिहासकारने लिखा है—"घुमन्तू जातियां यद्यपि अनिय-मित सेना हैं, िकंतु उन्हें बहुत आसानीसे गतिशील किया जा सकता है। वह सजग हो तैयार खड़ी रहती हैं। जो कुछ उनके पास है, उसे बूढ़ों, स्त्रियों और बच्चोंकी रक्षामें छोड़कर वह हर समय कूच करनेके लिये तैयार रहते हैं। ऐसी जातिके लिये युद्ध कोई विशेष घटना नहीं है। घुमन्तुओंके लिये लंबी यात्रायें थोड़ेसे परिवर्तनके सिवा और कुछ नहीं हैं। उनके घोड़े और रसद सब साथ-साथ होती है।"

मंगोल आखिरतक घुमंतू रहे। जहां यह उनकी शक्तिका एक बहुत भारी कारण था, वहां यही उनकी कमजोरीका भी मुख्य कारण था। रूसी इतिहासकार करमाजिन (१७६५-१८२६ ई०) के अनुसार—"अगर वे कृषिजीवी बन गये होते, तो शायद रूस अभी भी मंगोलोंके अधीन होता।"

बा-तने विजय-यात्रासे लौटकर मास्कोके महाराजुल यारोस्लाव ब्सेवोलद-पुत्रको सारे रूसी राजु-लोंका सरदार बना दिया। इसी समयसे मास्कोकी प्रधानता शुरू हुई। दो साल बाद गु-युक कआनके राज्याभिषेकके समय यारोस्लावको मंगोलिया भेजा गया, जहांसे वह लौट नहीं सका । इसी महोत्सवमें फ्रांसिस्कन साध जान प्लानो कारपीनी (११८२-१२४६....ई०) भी शामिल हुआ था, जो पोप इन्नोसेंत-द्वारा मंगोल-सम्राट्को ईसाई बनानेके लिये भी भेजा गया था। वह १६ अप्रैल १२८४ ई० को ल्योन्ससे चला और जर्मनी, बोहीमिया, ब्रेस्लो, काको, वोल्दमीर (वोल्ह्रनिया), कियेफ (४ फुर्वरी १२४६ ई०), तारतार-राज्य कानियेफ, ओरेन्जा (द्नियेपर दक्षिणतट), दोन, वोल्गा (बातूसराय), यायिक (उराल-नदी), कोमानियाकी पूर्वी सीमा, कंग-ली, दुश, यानीकेन्त (सिरतट), तलस (तरस), इमिल, ओगोताइ-शिविर, नेमन (२८ जून) होते राजधानी कराकोरममें पहुंचा । कारपीनीने अपनी यात्राका जो वर्णन किया है, उससे उसके रास्तेके देशोंका अच्छा परिचय मिलता है। बा-तुके दरबारमें उसने पत्नियोंसहित खानको तख्तपर बैठे देखा। खानजादे (राजकुमार) बेंचोंपर बैठे थे, जिनमें पुरुष तख्तकी दाहिनी ओर और स्त्रियां बाईं ओर थीं। उसके वर्णनसे यह भी मालूम होता है, कि मुझ-खेके कआन चुने जानेमें बा-तुका खास हाथ था । उस समय छिड-गिन्-वंशका वही सबसे बड़ा और सम्मानित राजकूमार था, इसलिये उसकी बातको कोई नहीं काटता था। मुङ-खेने पश्चिमकी दिग्विजय में बा-तूकी बड़ी सहायता भी की थी। मंगोल बा-तूको कितने सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे, यह उसके सायन (भले राजा) के नामसे सिद्ध है।

१२५५ ई० में मुद्ध -खेके राज्याभिषेकके समय बा-तू स्वयं नहीं जा सका। उसने अपनी जगह अपने पुत्र सरतकको भेजा था। इसी समय (१२५५ ई०) इतिल (बोल्गा) के तटपर बा-तूका देहान्त हो गया।

#### ३. सरतक बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

बा-तूने अपने ज्येष्ठ पुत्र सरतकको मुद्ध-खे कआनके सिंहासन-महोत्सवमें भेजा था। वहीं बा-तूके मरनेकी खबर पा मुद्ध-खे कआनने उसे सुवर्ण-ओर्दूके खानकी यारिलक (शासनपत्र) प्रदान करके भेजा। लेकिन वह अधिक दिनोंतक नहीं जिया। समकालीन मंगोल इतिहास-लेखक रशी-दुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०) के इतिहास 'जामेउत्-तवारीख' के अनुसार बा-तूके मुख्य पुत्र चार थे—सरतक, तुकात, अवगान और उलकची। सरतक निस्संतान मरा और उसकी जगहपर उसके भाई उलकचीको गद्दी मिली।

## ४. उलकची बा-तू-पुत्र (१२५५ ई०)

कआनके यारिलकके अनुसार बा-तूकी जेठी रानी बोरकचिन खातूनने उलकचीको गद्दीपर बैठाया, लेकिन यह भी जल्दी ही मर गया। अब बा-तूके मनस्वी भाई बेरेकके लिये रास्ता साफ था।

# ५. बेरेक (बरका) जू-छि-पुत्र (१२५५-६५ ई०)

बेरेक अपने भाईके समान ही दृढ़ योद्धा और शासक था। वह भाईके मरनेके साल ही पश्चिममें फैले विशाल मंगोल-राज्यका खान बना। बेरेकने भाईके समयमें (१२३८ ई०) ही किपचकोंकी भूमिमें विजय प्राप्त कर अपनी योग्यताका परिचय दिया था। कुछ इतिहासकारोंके अनुसार बेरेक प्रथम मंगोल राजकुमार था, जिसने इस्लाम-धर्म कबूल किया, यद्यपि उसका यह अर्थ नहीं, कि उसके समय ही से सुवर्ण-ओर्द् के खानोंमें इस्लामकी परंपरा चल गई। इसके लिये अभी आठवें उत्तराधिकारी उज्बेक (१३१३—४०ई०) के आनेकी प्रतीक्षा थी, जो कि बा-तूकी पांचवीं पीढ़ीमें पैदा हुआ था। 'शज्रतुल्-अतराक' के अनुसार बरका खान मुसलमान था। कुछ इतिहासोंमें लिखा है, कि वह मुसलमान-मांसे पैदा हुआ था। दूसरी परंपरा कहती है—पैदा होनेपर बहुत चाहा, कि बरकाकी मांका दूध उसे दें, लेकिन उसने तबतक दूध नहीं पिया, जबतक कि एक मुसलमान औरतको उसे दूध पिलानेके लिये रख नहीं दिया गया। बड़ा होनेपर वह अपने भाईके हुकुमके अनुसार जब चारों ओर घूमता सेर कर रहा था, उसी समय संयोगसे वह इस्लामके पुण्यतीर्थ बुखारामें पहुंचा, जहां उसे एक मुस्लिम संतसे शिक्षा प्राप्त करनेका सौभाग्य

र्मिला, कहते हैं, "वह महान् संत (शेख) बुजुरगवार हजरत शेख सैफुद्दीन बाखरजी थे, जोिक महान् हजरत शेख नजमुद्दीन कुबराके उत्तराधिकारी थे.....। महान् शेखके हुकुमसे वह दश्ते-िकाचकमें हाजी तुरकानकी ओर गया, जहां ईतल नदीके तटपर खुलाकू खान (तूलिखान-पुत्र) की विशाल सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। दरवेशोंके पुण्य-प्रतापसे खुलाकूको हार खानी पड़ी.....।\*

दूसरी कहावत--जिसमें सच्चाईका अंश ज्यादा मालूम होता है--जुजजानी द्वारा उद्भृत है, जिसके अनुसार वेरेकके पैदा होनेपर उसके बाप जू-छिने—-''इस लड़केको मैं मुसलमान बनाऊंगा'' यह निश्चय कर उसके लिये मुसलमान धाय रक्खी. खोजंदमें उसे इमामों और मौलवियोंसे कुरान पढ़वाया। वा-तूका बेरेकके ऊपर विशेष प्रेम था । भाईके युद्धोंमें उसके तीस हजार मुसलमान सवार घोड़ोंकी पीठपर नमाजकी आसनी (जायनमाज) बांघे हुये चलते थे । वहां शरीयतकी सख्त पावन्दी होती थी । मुसलमानों में कोई शराब नहीं पीता था। जुजजानी यद्यपि मूलतः ईरानका रहनेवाला था, लेकिन वह गुलामोंके शासनके अंतमें नासिरुद्दीन मोहम्मदशाहके समय (१२४०-६५ ई०) दिल्दी आकर रहने लगा था । उसने अपने इतिहासमें बेरेकके संबंधमें तत्कालीन कयाका उल्लेख करते हुये लिखा है—''६५७ हि० (१२५८ ई०) में समरकंदसे नूरुद्दीन सूफीके महन्त जलालुद्दीन सूफीके पुत्र अशरफउद्दीन दिल्लीमें व्यापारके लिये आये । वह अपने साथ इस्लामके बादशाह नासिक्दीनके लिये बेरेककी भेंट भी लाये थे। वह बेरेकके पक्के मुसलमान बादशाह होनेके बारेमें बातें करते थे, जिनमेंसे दोको जुजजानीने अपने ग्रंथ ''तवकाते-नासिरी'' में उद्धृत किया है—–(१) समरकंदमें किसी ईसाईका बेटा मुसलमान हो गया । बापने हाकिमोंके दरबारमें फरियाद की, कि मेरे बेटेको बहकाकर मुसलमान बनाया गया है। स्थानीय हाकिमने भी उसका पक्ष लिया । जब इसका पता बेरेकको लगा, तो उसने मुल्लोंके पक्षमें निर्णय दिया । यह याद ही है, कि मंगोल-शासक धर्मके बारेमें विलकुल तटस्थ रहते थे, जिसका बहुत कुछ पालन उनके अधीन मुसलमान अफसरोंको भी करना पड़ता था। गद्दीपर बैठनेके तीसरे सालकी यह बात बेरेकके कट्टर मुसलमान होनेका पता देती हैं। हो सकता है, इसीलिये उसने हिंदुस्तानके इस्लामी बादशाहके साथ संबंध स्थापित करना चाहा। (२) दूसरी बात--वा-तूके बाद सरतक गद्दीपर बैठा । वह अपने मुसलमान चाचा (बेरेक)को उसके अनुरूप सम्मान नहीं प्रदान करता था । इसके बारेमें कहनेपर सरतकने जवाब दिया—-''तू मुसलमान है, और मैं ईसाई-धर्मका माननेवाला हूं। मेरे लिये मुसलमानका मुंह देखना भी ठीक नहीं है।'' वेरेकने इस अपमानसे दुःखित हो रोते-रोते रातभर अल्लाहसे प्रार्थना की और अल्लाहने दुम्रा सुनकर सरतकको मार दिया। जुजजानीके अनुसार बेरेकका राज्य किपचकों, सकसिनों, बोल्गारों शकलाओं, रूसियोंकी भूमि तथा रूमके उत्तर-पूरवतक फैला हुआ था---जेन्द और ख्वारेज्म उसके राज्यमें थे ।

बेरेकके गद्दीपर बैठनेके समय नवोग्राद (० गोरद) गणराज्यके महाराजुल अलक्सान्द्र नेब्स्की तथा उसके भाई सुज्दलके राजुल आन्द्रेइने बधाई और भेंट भेजी थी। बा-तूकी पिरुचमकी विजय-यात्राको फिरसे जारी करनेका बेरेकको ख्याल आया, लेकिन पीछे खुलाकू (ईरान) खानके साथ झगड़ा हो जानेसे वह वहीं उलझा रहा और पिरुचमी युरोपको मंगोल-खतरेसे मुक्ति मिली। तो भी १२५९ ई० में बेरेकने अपने सेनापितयों बुरुन्दे, नोगाई और तुतूबुगाको दिग्वजयके लिये भेजा था। वह लुब्लित होते बिस्तुला नदी पार कर २ फर्वरी १२५९ ई० को सेन्दोमीर पहुंचे। और जगहों में लूट-मार और अधीनता स्वीकार करानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेन्दोमीरवालोंने प्रतिरोध किया, जिसपर मंगों लोंने वहांके लोगोंका कत्ले-आम कर दिया। पोलेंदकी तत्कालीन राजधानी काको फिर नष्ट हुई। मंगोल-सेना ओप्येलनतक पहुंची, जहांसे लूटके साथ भारी संख्यामें ईसाई दासोंको लिये लौट गई। बेरेककी दो राजधानियां थीं—बा-तूसराय और बुल्गारी, जिनमें बुल्गारी बुल्गारों (बोल्गारों) की पुरानी राजधानी वर्तमान कजानके आसपास बोल्गा और कामा नदियोंके संगमपर अवस्थित थी।

खुलाकूसे संघर्ष— "तारीख-शेखेजबेस" (१३५६-७४ ई०) के अनुसार: "उस समयके रवाजके अनुसार बेरेकके कितने ही अमीर, खानजादे (राजकुमार) और सैनिक गर्मियोंको आजुर-बाइजानमें

<sup>\* &</sup>quot; स्वोनिक मतेरियलोफ अत्नोइचेरव्स्या क. इस्तोरी जोल्तोइ भ्रोदीं" पूष्ठ-२६४-६५ ।

बिताया करते थे। इलखान (खुलाकू) भी जाड़ोंमें चगातू और गर्मियोंमें अलदकमें रहता था। सराय-बेरेकसे मुहम्मदाबाद (अर्रान) होते गुस्तास्क तक वह अराबों (गाड़ियों) पर आते।" आजुर-ब्राइजान आजकी तरह उस समय भी दो राज्यों में बंटा था--उत्तरी भाग सुवर्ण-ओर्दू के हाथमें था और दक्षिणी भाग इलखान (खुलाकू-वंश) के हाथमें। मंगोल ओर्दू अपने-अपने पशुओंके साथ चरवाहीके लिये सारी भूमिमें विखरा रहता, उसका जाड़ा, और गर्मी बितानेका अर्थ केवल एक जगहपर रहकर मनोविनोद करना नहीं था। झगड़ेके लिये वहां कोई भी कारण पैदा होना आसान था। बेरेकके भाई बुआल (मोवाल) के पुत्र तुतार (ततार)ने कुछ गुश्ताखी की, जिसके लिये उसे खुलाकूके पास लाया गया। खुलाकूने उसे उसके चचा-बेरेक (बरका) के पास भेज दिया। बेरेकने फिर उसे खुलाकूके पास कान मलनेके लिये भेजा। उसे यह ख्याल नहीं था, कि भतीजेको खुलाकू मौतका दण्ड देगा, लेकिन खुलाकूसे संबंध कुल पहले ही खराब हो चुका था। सुवर्ण-ओर्द्के अमीरोंने कुछ छेड़-छाड़ की, और खुलाकूको उन्हें दंड देनेके लिये सेना भेजनी पड़ी थी। अमीर हारे। उनमें से अमीर निकुदेरके अधीन कुछ मंगोल-सेना खुरा-सानके रास्ते भागी। उसने गजनी और विनिकके पहाड़ोंको लेते मुलतान और लाहौरतक अपना अधिकार जमाया । कुमार ततारके मारे जानेके बाद अब दोनों वंशोंमें शत्रुताकी आग जोरसे भड़क उठी । बेरेक इस्लामका बादशाह था और खुबिले खानका भाई खुलाकू काफिर। बेरेकने उसके ऊपर इल्जाम लगाया— " "उस (हुलाकू) ने मुसलमान नगरोंको नष्ट किया, इस्लामी वंशोंको खत्म किया, अकारण ही खिलाफतका जड़-मूलसे उच्छेद किया।" भतीजेका बदला लेनेके लिये बेरेकने ततारके पुत्र नोगाइको तीन तुमान रे (तीस हजार) सेना देकर बापके खूनका बदला लेनेके लिये भेजा। वह शिरवान पहुंचा। खबर पाकर खुलाकूने सारे ईरानसे सेना जमा कर तीन तुमान सेना शिरामून नोयन, अबताइ नोयन और समगरके नेतृत्वमें भेजी। २० अगस्त १२६२ ई० को स्वयं खुलाकूने भी अलतगासे प्रस्थान किया। अक्तूबर-नवम्बर १२६२ ई० (जुलहिजा ६६० हि०) में दोनों ओरकी भारी लड़ाई हुई। अबताइ [नोयनने शिरवानसे एक फरसख (कोस) पर सुलतानचुका नदीके किनारे नोगाइको बुरी तरहसे हराया । नोगाइ जान लेकर भागा । इलखानकी सेनाने २० नवम्बर १२६२ ई० (६ मुहर्रम ६६० हि०) आगे प्रस्थान किया। दरबन्दके घाटेमें --- जहां काकेशस पहाड़ तथा कास्पियन समुद्र एक दूसरेके बिल्कूल नज-दीक आ जाते हैं--फिर जमकर जबर्दस्त लड़ाई हुई। बेरेककी सेना फिर हारी। खुलाकूकी सेनाने दरबन्द पार हो किपचक भूमिको लूटा-बरबाद किया। तो भी सुवर्ण-ओर्दूके खानकी शक्ति अभी क्षीण नहीं हुई थी। वह सेना एकत्रित करते अवसर ढूंढ़ता रहा। इलखानकी सेना लौटते हुये तेरक नदीके तटपर पहुंची। जाड़ोंके कारण नदीका पानी जम गया था। १३ जनवरी १२६३ ई० को सबेरेसे शाम-तक इल्रखानी सेना उसपरसे पार होती रही। यकायक नदीकी जमी बर्फ टूट गई, जिससे बहुत-से लोग पानीमें डूब मरे। खुलाकूकी सेना सुवर्ण-ओर्दू सैनिकोंकी मार खाती पीछे हटी। इसी समय २२ अप्रैल १२६३ को खुलाकू युद्धमें घायल हो गया, जिससे ८ फर्वरी १२६४ ई० को वह मराग-जगातमें मर गया । लेकिन अब बापके कामको उसके योग्य बेटे अबका खान (आरिक बूगाखान) ने अपने हाथमें हे लिया।

१९ जुलाई १२६५ ई० में अबकाखानने राजकुमार यशमूतके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना शिरवानकी ओर भेजी। खान स्वयं जाड़ोंमें माजन्दरानमें रहा। उधर उत्तरसे राजकुमार नोगाइ भी सेना ले शिरवानकी ओर चलकर अकसू नदीके तटपर पहुंचा। यशमूत कुरा नदी पार हो गया। १४ नवम्बर १२६५ ई० को दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, जिसमें तुगाचारका बाप कायर बूगा मारा गया। सेनापित नोगाइ भी सिरमें आहत हुआ। सुवर्ण-स्रोद्की सेना तितर-वितर हो शिरवानकी ओर लौटी। अब बेरेक स्वयं तीस तुमान (तीन लाख) सेनाके साथ आया और दक्षिणसे अबकाखान भी मुकाबिलेके लिये चला। दोनों सेनायें कुरा नदीक दोनों तटोंपर आमने-सामने पंक्तिबद्ध हुई। १४ दिनतक यही हालत रही। बेरेक नदी पार होनेका कोई अवसर न देख ऊपर पहाड़में कहीं पार होनेके ख्यालसे नदीके किनारे-किनारे तिफलिसकी ओर चला, लेकिन असफल-मनोरथ हो रास्तेमें ही उदरशूल (कुलंज) की बीमारीसे मर

१. "जामे-उत्-तवारीख" (रशीवुद्दीन) २. १ तुमान == १० हजार ।

गया। दोनों प्रतिद्वंद्वी बेरेक और खुलाकू मर गये, लेकिन उनकी दुश्मनी खतम नहीं हुई। बेरेककी लाशको संदूकमें बंदकर बा-तूसरायमें ले जा भाईके पास ही दफन कर दिया गया।

वेरेककी सेना खुलाकूसे उलझनेके पहले इस्ताम्बूल (कन्स्तन्तिनोपोल) तककी भी विजय-यात्रा कर चुकी थी, जबिक वहांके राजाने किम नगरको सुवर्ण-ओर्द्के खाकानको प्रदान किया था।

बेरेककी मृत्युके बाद फिर बा-तूकी संतानोंमें गद्दी चली गई और तोगोन-पुत्र मङ-गू तेमूर खान बना ।

#### ६. मङ-गू तेमूर, मुङ-खं तेमूर (१२६५-८० ई०)

खुबिले खाकानने बेरेकके बाद मुङ-खे तेमूरको खानपदकी यारिलक भेजी । यद्यपि उस समय मङ-गू तेमूर खुबिलेका कृपापात्र था, लेकिन पीछे उसके विरोधी ओगोताइ-वंशी केंद्र खानका समर्थक बन गया, जिससे खुबिले उसका विरोधी हो गया। रूसके राजुल मङ-गू तेमूरके आज्ञाकारी सामंत थे। सुवर्ण-ओर्दू की राजधानी सराय (सराय चिक) में युरोपीय राजा और राजकुमार भी भेंट लेकर कोर्निस बजानेके लिये आते थे। अब मंगोल-वंश सभ्यता और संस्कृतिका प्रतीक समझा जाता था। रूसके राजुल और महाराजुल मंगोल पोशाक और दरबारी रीति-रवाजोंको अपने लिये आदर्श मानते थे। इस आदर्श का अनुगमन १८वीं सदीके आरंभतक किया जाता रहा, जब कि प्रथम पीतरने इन पुराने तरीकोंको तुच्छ समझ रूसका युरोपीकरण शुरू किया। मङ-गू तेमूरके १५ सालके शासनमें सुवर्ण-ओर्दूकी शक्ति और राज्यविस्तारमें कमी नहीं हुई। हां, खुलाकू-पुत्र अबकाखानके साथ चलते झगड़ेके कारण वह कोई नया काम नहीं कर सका। मङ-गू तेमूर अपने न्याय और बुद्धिमानीके लिये प्रसिद्ध था, जिसके लिये ही उसे लोगोंने केलेकखानका नाम दे रक्खा था।

#### ७. तुदा-मङ्गू तोगनपुत्र (१२८०-८४?)

तुदा-मङ्ग् तुक्कान (तोगोन) का तृतीय पुत्र तथा मङ्ग् तेमूरका भाई था। इसकी रानी तुरे कृतुलुक और दादी बा-तूकी प्रभावशाली रानी बोरकचीन दोनों—अलची तातार कबीलेकी थीं। तुदा-मङ्ग् निर्वल शासक था। जिससे लाभ उठाकर मङ्ग् तेमूरके पुत्रों—अलग् और तुगरल एवं तोगनके ज्येष्ठ पुत्र तरबू (दरतू) के पुत्रों कुनचोग और तुला बुकाने मिलकर खानको पागल कहकर उसे गद्दीसे उतार पांच सालतक सम्मिलित राज्य किया।

यस्सू-मङ-गू (.....-१२८९ ई०)—"शजरतुल-अतराक" ने यस्सू-मङ-गूको तुदा-मङ-गूका उत्तराधिकारी कहते—"यस्सू मुङ-गू-खान बिन-तोगान बिन-बातू-खान बिन-जोजी-खान बिन-चंगिस-खान"—पांचवां खान लिखा है। सुवर्ण-ओर्दूके ये पांच साल ऐसे गृह-कलहके थे, जिसमें जहां-तहां अनेक खान बने हों, यह संभव है। इस अब्यवस्थाका अंत तोकतोगूके खान बननेके साथ हुआ।

## ८. तोगताइ, तोकतोगू, मंगूतेमुर-पुत्र (१२८९-१३१३)

सेनापित नोगाइ अपने ओर्दूकी इस दुरवस्थाको चुपचाप देख नहीं सकता था। अंतमें उसकी नजर मङ -गू तेमूरके पुत्र तोकतोगूके ऊपर पड़ी। तोकतोगूकी मां उलजइ खातून केलिमश अकाखातूनकी पोती या नितनी थी। अराजकताके समय राजकुमारोंकी हत्या आम बात थी, जिसके डरके मारे तोकतोगू भाग गया। बेरेकचरके पुत्र बिलिकचीने उसकी सहायता की। उसने बा-तू और बेरेकके समयके प्रसिद्ध सेनापित नोगाइको बुलवाया। अका (ज्येष्ठ) कहकर तोगताइने बहुत लल्लो-चप्पो करके उसे अपनी ओर कर लिया। नोगाइका ओर्दू उजी (द्नियेपर) की उपत्यकामें रहता था। वहीं सेना और सेनपोंको एकित्रत कर नोगाइने समझाते हुये कहा, कि मुझे सायन (बा-तू) खानने आज्ञा दी थी, कि उलुस (ओर्दू) को छिन्न-भिन्न होनेसे बचाना। नोगाइको अपने विरुद्ध होते देख तरबू और मङ-गू-तेमूर के पुत्र पितामह नोगाइके साथ हो गये। नोगाइने कहा—अपने झगड़ेका फैसला उलुसको छिन्न-भिन्न करके नहीं, बल्कि कूरिल्ताई (महासंसद) के निरुचयके अनुसार करो। तोगताइने इसी बीच सेना जमा कर इतिल (बोलगा) उपत्यका में पहुंच राजधानीको ले लिया। लेकिन नोगाइ तोगाताइके हाथमें खेलना

नहीं चाहता था। तोगताइने उसे बहुत सी भेंट-पूजा देकर अपनी ओर मिलानेका असफल प्रयत्न किया, तो भी अभी दोनोंका संबंध बहुत बिगड़ा नहीं था। इसी बीच धर्मको लेकर दोनोंमें भयानक अनयन हो गई।

नोगाइके साथ संघर्ष—तोगताइका ससुर सल्जीदइ बुरगान प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेका पुराना अमीर था। उसकी बीबी केलमिश अकाखातूनकी पुत्री अल्जई खातून तोगताइकी प्रभावशाली रानी थी। केलिमश अकाने अपने पुत्र याइलगका ब्याह नोगाईकी पुत्री कबकसे करना चाहा। नोगाइने इसे स्वीकार किया और दोनोंका ब्याह हो गया। ब्याहके थोड़े ही समय बाद कबक खातून मुसलमान बन गई। उसका पित तथा ससुर-परिवार बौद्ध (उइगुर) था, इसलिये कबकके साथ याइलग और उसके माता-पिता घृणा करने लगे। लड़कीने अपने मां-वाप और भाईको इसके बारेमें कहा। नोगाइ बेटीका अपमान नहीं देख सका और उसने तोगताइसे मांग की—यदि मेरे और अपने बीच पिता-पुत्रका संबंध कायम रखना चाहता है, तो सलजीदइ करजूको मेरे हाथमें दे दे। तोगताइ अपने ससुरके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता था? उसने समझानेकी कोशिश की—"वह मेरा पिता और संरक्षक रहा है। पुराना अमीर है। कैसे उसे शत्रुके हाथमें दे दूं?" नोगाइकी वीबी चबी बड़ी चतुर स्त्री थी। उसके तीनों पुत्र—जूखे, तेके और तूरी—सरकारी सेनाके कुछ हजार आदिमयोंको बहका कर इतिल (बोलगा) पार भाग गये। तोगनाइने नोगाइसे हजारी सेनाको लौटा देनेके लिये कहा, लेकिन उसने तबतक वैसा करनेसे इन्कार कर दिया, जबतक कि सलजीदइ या उसका पुत्र याइलग उसके पास नहीं भेज दिया जाता। ग्रब सीधे संघर्ष होना निश्चित हो गया।

तोगताइ नोग।इकी शक्तिको जानता था । उसने उससे भिड़नेके लिये अक्तूबर-नवम्बर १२८९ ई० (६९८ हि०)में उजी (द्नियेपर)के तटपर तीस तुमान (तीन लाख) सेना जमा की। उस साल जाड़ोंमें द्नियेपरकी धार नहीं जमी, इसलिये सेनाको पार ले जाना संभव नहीं हो सका। नोगाइ अपनी जगह बैठा रहा। सन् १३०० ई० के बसंतमें तोगताइके ओर्दूने तान नदीके तटपर गर्मी बिताई। सीबी लड़ाई करनेकी जगह खुराँट सेनापित कल-बल-छलसे काम लेना चाहता था। ऊपरसे उसने खानको कहला भेजा-में चाहता हूं, कूरिल्ताई बुलाकर फैसला किया जाय । लेकिन, दूसरी ओर घोखा देकर वह तोग-ताइके ऊपर आक्रमण करना चाहताथा। खानको यह पता लगते देर न हुई। उसने जल्दी-जल्दी सेना जमाकर तान-उपत्यकाके बखतियारी (तजीमारी) स्थानपर लड़ाई की। तोगताइको हारकर सरायकी ओर भागना पड़ा। इसी समय अमीर माजी, सुतान (सुबान) और संगुर तीन अमीर नोगाइका साथ छोड़ अपने खानके पास चले गये + तोगताइ फिर तैयारी करने लगा। उसने बहुत कालसे दरबंदके घट्टपाल रहते आये बलग-पुत्र तमातोकतूको बुला भेजा और उसके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना नोगाइके विरुद्ध भेजी। नोगाइको लड़नेकी हिम्मत नहीं हुई। वह उजी (द्नियेपर) नदीकी ओर लौट गया। किम नगरमें पहुंचकर उसने बहुतसे लोगोंको दासके रूपमें बेंचनेके लिये बंदी बनाया। लोगोंने तोगताइके पास संदेश भेजा--''हम इलखान (तोगताइ खान) के सेवक और अनुचर हैं। यदि स्वामीकी आज्ञा हो, तो हम नोगाइको पकड़कर भेज दें।" नोगाइके पुत्रोंको इसकी भनक लग गई और उन्होंने एक हजार सेना उनके ऊपर भेजी । हजारी सेनापितने नोगाइके दूसरे पुत्र तेकेको खान बनानेका लोम देकर घोखा रचा। इसपर तेकेने आक्रमण कर हजारी सेनाको हराया और उसके अमीरका सिर कटवा लिया। नोगाइ दलके मीतरके झगडोंकी खबर तोगताइको बराबर मिल रही थी। वह साठ तुमान (६ लाख) सेनाके साथ उजी पार हो तरकू (बरकू?) नदीके तटपर पहुंचा, जहांपर कि पहले नोगाइका ओर्दू रहा करता था । नोगाइके पास तीस तुमान थे, लेकिन वह स्वयं वीमार था । उसने आदमी-द्वारा तोगताइके पास संदेश भेजा—''तेरे सेवक (मैं) ने नहीं जाना, कि स्वयं स्वामी पथारा है। उसकी सरदारी तथा सेना तेरी (इलखानकी ) है। सेवक बूढ़ा निर्बल आदमी है। उसने सारे जीवन तेरे पिताकी सेवा की...।" ऊपरसे इस तरहकी बातें करते भी नोगाइने अपने पुत्र जूकेको एक बड़ी सेना ले तरकू नदी पार हो तोगताइपर आक्रमण करनेके लिये कहा । यह मालूम होनेपर तोगताइने भी प्रहार करनेका हुकुम दिया । युद्धमें नोगाइ और उसके पुत्रोंकी पूरी तौरसे हार हुई । हजार सत्रारोंके साथ

नोगाइके पुत्र भागकर केलारों और बाश्किरोंमें चले गये। घायल नोगाइ सत्तर सवारोंके साथ भागा जा रहा था, जब कि तोगताइके रूसी सैनिकोंने उसे रास्तेमें पकड़ लिया। नोगाइने कह दिया— "मैंे गाइ हूं, मुझे तोगताइ खानके पास ले चलो।" रूसी सैनिक उसे ले चले, लेकिन नोगाइ रास्तेमें ही मे गया।

कि यके बाद तोगताइ बा-तूसराय लौटा। नोगाइ-पुत्रोंको कहीं त्राण नहीं दिखाई पड़ा। यह हालत देखकर उसकी मां चबी और तूरीकी मां बाइलकने सलाह दी, कि खानके शरणमें चले चलो। इससे नाराज होकर पुत्रोंने उनको मार डाला।

नोगाइ केवल एक सफल महासेनापित ही नहीं था, बिल्क वह कुटिल नीतिका पक्का खिलाड़ी था। शायद धर्मकी बात बीचमें न आ गई होती, तो बात यहांतक न पहुंचती। १३वीं सदीके अंत होते-होते मंगोल-सरदार और सैनिक बौद्ध धर्मको पूरी तौर से अपना चुके थे और इस्लामके प्रति उनका रुख सहानुभूतिका नहीं था, यद्यपि राजकाजमें अब भी वह तटस्थताका व्यवहार करते थे। वह नहीं चाहते थे, कि राजवंश और सामंतवंशमें अरबोंका धर्म फैले। यद्यपि सुवर्ण-ओर्दू और खुलाक्के वंशमें घोर शत्रुता थी, लेकिन खुलाक्का इस्लामके ऊपर अत्याचार और खलीफा-वंशका उच्छेद करना मंगोलोंमें अभिमानकी बात समझी जाती थी। वह क्यों पसंद करते, कि उनके घरमें ही विभीषण पैदा हों।

नोगाइने जब तोगताइ खानसे झगड़ा मोल लिया, तो उसने अपने पुराने शत्रु तथा बापके घातक खुलाकू-वंशसे भी सहायता लेनेकी कोशिश की। उसने खुलाकू पुत्र अबका खानके पास अपने पुत्र तुरी तथा पत्नी चूबी (चबी) के साथ अपनी एक लड़कीको भी ब्याहके लिये भेज दिया। अबकाने भी तुरीको अपनी कन्या प्रदान की। वह कुछ समयतक ईरानमें रहकर नोगाइके पास लौट आये। झगड़ा और बढ़नेपर नोगाइने ईरानके खान गजन (१२९५-१३०४ ई०) से मदद मांगी, लेकिन गजन इसके लिये तैयार नहीं था। उसने मदद देने हीसे नहीं इन्कार कर दिया, बल्कि तोगताइको संदेह नहो, इसके लिये जाड़ा अर्रान (दक्षिणी काकेशस) में न बिता बगदादमें बिताया। वह बराबर नोगाइको तोगताइसे मिलकर रहनेके लिये कहता रहा।

तोगताइने तुलावुगाका पक्ष लेनेके अपराधमें अपने भाई तुगरलको मरवा दिया था। फिर भाईकी विधवाको अपनी रानी बना तुगरलके बेटे उज्बेकको खतरनाक चेरकासोंके देशमें भेज दिया। चौबीस बर्षके संघर्षमय जीवनके बाद उसके हृदयमें पश्चाताप होने लगा था। उसने यह बात अपनी रानीको वतला दी और दो बेगोंको राजकुमार उज्बेकको बुलानेके लिये भेजा। अभी उज्बेक नहीं आया था, इसी बीच (९ जुलाई १३१२ ई० \*) इतिल (बोलगा) नदीमें नौका-विहार करते तोगताइ डूबकर मर गया। तोगताई-पुत्र तुगल जानता था, कि उज्बेक अपनी मांके प्रभावसे गद्दीका मालिक बन जायगा, इसलिये उसने उसके मारनेका षड्यंत्र रचा। उज्बेकको यह बात मालूम हो गई। सरायमें आनेके बाद उसने महलमें घुसकर तुगलको मार डाला।

#### ९. उज्बेक खान तुगरल-पुत्र (१३१३-४० ई०)

उज्बेकका शासन इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, कि इसके समयसे सुवर्ण-ओर्दू पूरीतौरसे मुसलमान बनने लगा।

(१) आपसी संघर्ष—उज्वेकके शासनारंभके समय जो षड्यंत्र हुआ था, उसके बारे में "तारीख-हैदरी" (हैदर राजी १६११-१८ ई०) के अनुसार तोगताइके बाद अमीरों और नोयनोंने बादशाह चुननेके बारेमें एक सभा की, जिसमें वह उज्वेकको गिरफ्तार कर उससे पूछनेवाले थे, कि क्यों तुमने छिड़-गिस्के यस्सकको छोड़कर अरबोंके धर्मको अपनाया । इसी समय एक अमीरने आंखसे इशारा किया, और उज्वेक पेशाव-पाखानेका बहाना करके सभासे निकलकर भाग गया । फिर सेना जमाकर लड़कर उसने बीस राजकुमारों और तोगताइके दो पुत्रोंका कतल कर १३२२ ई० (७२२ हि०) में अपने राज्यको निष्कंटक किया । तबसे जू-छि खानाका उलुस "उज्वेक-उलुस" कहा जाने लगा । आरंभिक सहायताओंके लिये उज्वेकने कुतुलुक तेमूरको खुरासान बख्श दिया ।

<sup>\* &#</sup>x27;'जेल-जामें-उत्-तवारीख"—-श्रबूसईद

खानके अपने परिवार तथा अमीरोंके परिवारोंमें अब धर्मको लेकर झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ चला। नोगाइकी लड़कीका मुसलमान होना एक अलग-थलग घटना नहीं थी। हमें मालूम हैं, सुवर्ण-ओर्दू और दूसरे मंगोल खानोंकी सेनाम्रोंमें भी मंगोल-सैनिक दालमें नमकके बराबर थे। सारे मध्य-एसिया और उसके उत्तरके घुमंतू तुर्क एक बार अवश्य मंगोलोंके खिलाफ खूब लड़े, किंतु परास्त होनेके बाद वह लुढ़कती बर्फकी गेंदकी तरह मंगोल ओर्दूका अंग बनते गये। विजयोंमें उनका पहले हीसे बहुत हाथ था, और उनकी लूटको वह अपना उचित हक समझते थे। तब भी मंगोल और अ-मंगोलमें अंतर रक्खा जाता था, यह हम चीनके बारेमें लिखते वक्त बतला चुके हैं। यद्यपि मंगोल खान दूसरोंकी लड़िक्यां लेनेमें एत-राज नहीं करते थे, उनके हरम देश-देशकी सुन्दरियोंसे भरे थे, लेकिन वहां भी प्रधानता मंगोल रानियोंकी ही थी—बापकी ओरसे छिड़-गिस्का रक्त और मांकी ओरसे शुद्ध मंगोल सामंतका रक्त होना आवश्यक समझा जाता था। शक्तिशाली खानों के समय चाहे बहुसंख्यक तुर्क सैनिक इस भेदभावको बर्दाश्त करते हों, लेकिन अब परिवर्तित अवस्थामें वह बराबरीका दावा करने लगे थे। समरकंद हो या तबरेज, सराय-बातू हो या काश्यर, सभी जगह मंगोलोंकी अलग सत्ता बनाये रखनेकी बराबर कोशिश की गई, किंतु आखिर वह बूंद बनकर तुर्कसमुद्रमें मिल गये और उनके शासनके अंत होनेके कुछ ही समय बाद यह जानना भी मुश्कल हो गया, कि कौन मंगोल हैं। और तो और, स्वयं "शरजतुल-अतराक" जैसे इतिहासकारने भी तुर्क और मंगोलका भेद भुलाकर मंगोल-वंश-वृक्षको तुर्क-वंश-वृक्ष लिखा।

अपने बौद्ध पक्षपाती सेनापतियोंको हराकर उज्बेकने यह दिखला दिया, कि अब मंगोलों की नहीं, बल्कि तुर्कोंकी तूती बोलेगी। १३१५ ई० में सुवर्ण-ओर्द्के विद्रोही सेनापित बाबाने अपने ओर्द्के साथ ईरानमें जा उल्जैत खान (१३०४-१७ ई०) के पास शरण ली। अभी ईरानी इलखान मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिये उलजैतू बाबाकी मददके लिये तैयार था। बाबाने ईरानसे ख्वारेज्मके ऊपर आक्रमण किया और उज्बेकके कृपापात्र कुतुलूक तेमूरको मार भगाया। चगताइ खान इस्सन "जेल-जामे-उत्तवा-रीख" के अनुसार बाबा ओगुलकी घटना सितंबर १३१५ ई० (जमादी II अंतिम ७१५ हि०) को हई, जब कि वह अपने तुमान (दस हजार सेना) के साथ उज्बेक्से नाराज होकर खुलाकू-वंशी खान उलजैतू के पास चला गया। फिर वहांसे डेढ़ हजार सवारोंको लेकर उज्बेकके सामंत कुतुल्कके ऊपर प्रहार करने ख्वारेज्म गया। कुतुलुककी हार हुई और उसकी सारी सेना बाबा ओगुलकी ओर हो गई। ख्वारेज्मके शहरों-जमशवर, गरबीन, हजारास्प, हजारजमीन, कात, केरमारोन, शावकान आदिको लूटकर उसने उजाड़ दिया, लोगोंपर बड़े जुल्म किये। बाबा ओगुलके सैनिकोंने पतियोंके सामने उनकी बीबियोंके साथ व्यभिचार करनेमें भी आनाकानी नहीं की। ७०० के करीब इमाम और अशरफ (कुलीन लोग) जान बचानेके लिये मीनारपर चढ़गये थे। बाबाने लकड़ी जमाकर आग लगानेका हुकुम दिया । सासतसे मरनेकी जगह बापोंने अपने बेटोंको मीनारसे नीचे गिरा दिया । बाबाके हाथमें पचास हजार कैदी और लूटकी अपार संपत्ति आई। जब इसकी खबर चगताइ खान एसेनबुगाको खोजन्दमें मिली, तो उस (इस्सन बुगा या यस्सावुर १३०९-१८ ई०) ने अपने पड़ोसमें बाबाकी सफलता देखना पसंद नहीं-किया। वह बीस हजार सवारोंके साथ एक महीनेके रास्तेको हफ्तेमें पूरा करके ख्वारेज्म पहुंचा। बाबा ओगुलसे जबर्दस्त लड़ाई हुई , जिसमें उसके बहुतसे आदमी मारे गये। बाबाने बंदियोंको छोड़ दिया । लूटकी संपत्तिसे भी उसे हाथ धोना पड़ा और वह कुछ सवारोंके साथ जान बचाकर मेर्वकी ओर भागते चंद शाहजादोंके साथ उलजैतूके पास पहुंचा । चगताइ और बा-तूके वंशोंमें अब दोस्ती हो गई थी।

अपने ख्वारेज्मके उज्बेकका बहुत नाराज होना स्वामाविक था। उसने इसमें उलजैतूका हाथ समझा। फिर दोनों ओरसे दूतोंका आना-जाना होने लगा। यह खबर जब चगताइ खान इस्सनवुगा ने सुनी, तो उसने उज्बेकको अपनी ओर खींचनेका प्रयत्न करते हुये संदेश भेजा—''तेमूर कआन (चीन) कहता है, कि उज्बेक क्या बादशाह है ? में उसकी बादशाही दूसरे उलुस (ओर्दू) को दे दूंगा।'' इस पर उज्बेक भी कआनसे बिगड़ उठा।

संघर्षकी खबरसे पहले ही सितंबर १३१५ ई० (जमादी अंतिम ७१५ हि०) को चीनसे कआनका महादूत कियात-वंशी अकबुका ईरानकी राजधानी तबरेजमें पहुंचा। अमीर हुसेन गूरगान ईरानी-खानका प्रसिद्ध अमीर था। वह उस समय उज्बेकके सीमांतके प्रदेश अर्रानसे तबरेजमें आया हुआ था। उसने महादूतकी जियाफत की और खानेके समय प्यालेको बैठे-बैठे अकबुकाके हाथमें देना चाहा। अकबुका इसपर नाराज हो दुत्कारते हुये बोला—"तू सामंत और दुर्गपाल होते मेरे सामने बैठा चाहता है, कि मैं तेरे हाथसे प्याला ले लूं। तू छिड़-गिसी यास्सा और पुराने शिष्टाचारको भूल गया?" अमीर हुसेनने भी उसका सीधा जवाब दिया—"अमीर इसे समय दूत होकर आया है, न कि छिड़-गिसी यास्साका शिक्षक बनकर।" महादूत चुप हो गया।

कआनके दूत ने सुलतानियों में जा उलजैतू खानसे कआन का संदेश कहा—''यदि बाबा ओगुल स्वयं ख्वारेज्मपर आक्रमण करने गया, तो उसे मेरे पास भेज दो।'' खानने कहा—''मुझे खबर नहीं, में ऐसे बुरे कामकी हरगिज इजाजत नहीं दे सकता था।'' उलजैतू नहीं चाहता था, कि बौद्ध धर्मके पक्षपाती बाबाका समर्थन कर उज्बेक खानको जहाद घोषित करनेका मौका दे। आखिर वह स्वयं इस्लामके केंद्र (ईरान, इराक, शाम) का शासक था, जहादकी हवा उसके देशमें भी घातक साबित होती। उसने उज्बेकके दूतके सामने बाबाको मरवा डाला और भारी भेंटके साथ स्नेहपूर्ण संदेश देकर महादूतको लौटा दिया।

१३१७ ई० (७१८ हि०) में उलजैत् मरा। उस समय अभी उसका उत्तराधिकारी अबू-सईद छोटी उमरका था। यह खबर जब दश्ते-िकपचक गई, तो उज्बेकके मुंहमें पानी भर आया। बेशुमार सेनाके साथ वह दरबंदके रास्ते ईरानकी ओर बढ़ा। खान अबू-सईद (१३१७-३४ई०) भी अपने अमीरोंके साथ कराबागकी ओर चला। अमीर चोबान एक बड़ी सेना ले गुजिस्तान (जाजिया) के रास्ते उज्बेकके मुकाबिलेके लिये बढ़ा। अमीर ईसन कुतुलुक भी एक बड़ी सेना ले तबरेजसे अर्रान (शिरवान) की ओर रवाना हुआ। दरबंदसे खबर आई, कि उज्बेक दश्तेखिजिर (खजारोंका मैदान) पार हो आगे बढ़ दरबंद पहुंच गया है। शिरवानको लूटते-पाटते उज्बेक कुरा नदीके तटपर पहुंचा। कुरा नदी जहां चीनके व्यापारके लिये कास्पियन समुद्रतटसे कालासागरके पास तक व्यापार-धाराका काम देती थी, वहां वह खुलाकू और बा-तू-वंशोंके संघर्षका मुख्य स्थान रही। अमीर चोबानने उज्बेकके ऊपर इतने कौशलसे आक्रमण किया, कि उसे हार खानी पड़ी।

अमीर चोबान हुसेनका सितारा श्रब बहुत ओजपर चढ़ा। अबू-सईदकी नाबालिगीका लाभ उठाकर उसने सारे राज्यको अपने हाथमें ले लिया। उसका मन बहुत बढ़ गया, और वह उज्बेकको और भी कड़ा सबक सिखानेकी तैयारी करने लगा। भारी सेना जमाकर फिर वह शिरवान पहुंचा। सेनाके एक भागको दरबंद पार तेरक नदीकी ओर भेजा और स्वयं अपने पुत्रोंके साथ पहलेके परिचित गुर्जिस्तानके रास्ते आगे बढ़ा । लेकिन अबके उज्बेकके सामने उसकी नहीं चली और उसे खाली हाथ लीटना पड़ा । चीनमें कआन [बोयन्-थू-१३११-२० ई० या गेगेन १३२०-२३ ई०] को खुलाक्-वंश और बा-तू-वंशके खानोंमें इस पारस्परिक खुनी संघर्षोंसे बहुत चिंता हो रही थी। उसने अपना एलची (जनदूत, महादूत) भेजा, जो पहले उज्बेकके पास गया। फिर उसके एलचीको भी साथ लेते बगदादमें अबूसईदके पास पहुंचा । अमीर चोबानने उनका बड़ा सत्कार-सम्मान किया और चीनी राजदूतको हमदानके रास्ते बिदा किया और उसके कराबाग पहुंचनेसे पहले ही जाकर ग्रारामका सब तरहसे प्रबंध किया । कथानके एलचीपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपने मालिकसे जाकर अमीर चोबान हुसेनकी बड़ी तारीफ की। कथानने खुश होकर अमीर चोबानको चारों उल्सों (बातू, खुलाकु, चगताइ और चीन) का अमीर बनाते हुये उसके नाम चार यारिलक (शासन-पत्र) भेजे । अमीर चोबानका जिस समय इस तरह सम्मान और शक्तिवर्धन हुआ, उसी समय उसके अपने पुत्र हसन और तालिश बापसे नाराज हो ख्वारेज्म भाग गये, जहांसे वह उज्बेक खानके पास पहुंचे। उज्बेकने उनका बड़ा सम्मान किया और अच्छे-अच्छे दर्जे दिये। पीछे हसन चेरकासों द्वारा युद्धमें मारा गया और तालिश अपनी मौत मरा।

अक्तूबर १३३० ई० (७३१ हि० = १५ अक्तूबर १३३० - ३ अक्तूबर १३३१ ई०) को अमीर हुसेन (चोबान) के पुत्र अमीर रोख अलीकी पुत्री अनुशिरवान खातूनका ब्याह उज्बेकके पुत्र तथा उत्तराधिकारी दिनीबेकके साथ हुआ।

- (२) युरोपपर अभियान (१३२३-२४)—ईरानमें फंसनेसे पहले उज्बेक युरोपकी खबर लेना चाहता या। ईरानके साथ बराबर अनिर्णीत युद्ध होते रहनेसे बहुत लाभ नहीं था, जब कि युरोपके समृद्ध नगर लाभके खास साधन थे। १३२३ ई० में उज्बेककी सेनाने लिथुवानियापर आक्रमण किया। कन्स्तन्तिनो-पोलके विजंतीन "सम्राटों" के लिये भी यह बहुत संकट का समय था। मंगोलोंको प्रसन्न रखनेके लिये कन्स्तिन्तिनोपोलके सम्राटों और उनके सरदारोंने अपनी सुन्दर कन्यायें भेंट कीं, तो भी वह जान नहीं बचा पाये। १३२४ ई० में मंगोल अद्वियानोपोलपर एक लाख बीस हजार सेनाके साथ चढ़ आये। उन्होंने थ्यो सप्रदेश (युरोपीय नुर्की और बुल्गारिया) को चालीस दिनोंतक लूटा, बहुत-सी संपत्ति और दासोंकी तरह बेचने के लिये भारी संख्यामें बंदी उनके हाथ आये। जब श्री सवालों ने चोरोंकी तरह आकर हमला करनेकी निंदा की, तो मंगोल-सेनापित तासबुगा (ताशबेग) ने जवाब दिया——"हम ऐसे शासक के अधीन हैं, जिसकी आज्ञा जब होती हैं, उसी वक्त हम आगे बढ़ते, पीछे हटते अथवा उसी जगहपर जमे रहते हैं।"
- (३) मास्को राजुल-रूसी राजुलोंके अब भी अलग-अलग राज्य थे। मंगोलोंने शासनके सुभीतेके लिये मास्कोके महाराजुलको सवका मुखिया बना दिया था, किंतु वह यह नहीं चाहते थे कि, सारा रूस एक राजनीतिक इकाई बन जाये। सुवर्ण-ओर्द्की शिवत क्षीण होती जा रही थी। इस्लामने शक्तिशाली बनानेकी जगह आपसी झगड़े पैदा करके मंगोलोंको निर्बल करना शुरू कर दिया, जिससे रूसी फायदा उठा सकते थे और मास्कोके महाराजुल जार्जने फायदा उठाया भी। उसने अपने चचा त्वेरके महाराजुल मिखाईलके खिलाफ खानका कान भरा और उसे २२ नवम्बर १३१९ ई० को अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़ा । उज्बेक बौद्धोंका शत्रु था और इस्लामका कट्टर पक्षपाती, लेकिन ईसाई पादरियोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था । मास्कोके ऊपर उसकी विशेष कृपा थी । मास्कोके राजुलने रुयाजनके राजुलको अपने अधीन बनाया । चचेरे भाई दिमित्र (त्वेर) ने इसीमें अच्छा समझा, कि दो हजार रूबल श्वापिक पर अपने महाराजुल पदसे इस्तीफा दे दे, लेकिन वह बापके हत्यारेको क्षमा नहीं कर सकता था, इसलिये २१ नवम्बर १३२५ ई० में उसने मास्को-राजुलके पेटमें तलवार घुसेड़कर उसका बदला लिया। इवान खलीता (१३२५-४१ ई०) अब मास्कोका राजुल बना । वह उज्बेकका और भी कृपापात्र था । उसके बाप यूरीकी हत्याको उज्बेकने एक राजभक्तका बलिदान माना । लेकिन इवान केवल राजभक्त नहीं रहना चाहता था, वह घृणास्पद मंगोलोंके ज्येको हटाकर सारे रूसको एकताबद्ध करना चाहताथा। इसीके शासनकालसे मास्को सारे रूसकी राजधानी बनने लगा, और इसीके समय तातारों (मंगोलों) को निकाल बाहर करने के लिये रूसमें संगठन होने लगा। लेकिन साथ ही, इसी वक्त दक्षिणी और उत्तरी रूसमें भेदकी खाई ज्यादा हो चली । इवानने ब्लादिमिरको केवल कुछ समयके लिये ही राजधानी माना, तब भी वह श्रवसर मास्कोमें रहता था। थोड़े ही समय बाद उसने राजधानीको बिल्कुल मास्कोमें बदल दिया। यही नहीं उसने रूसी ईसाई संप्रदाय (ग्रीक चर्च) के महासंघराज (मेत्रोपोलितन) को भी अपना केंद्र ब्लादिमिरसे हटाकर मास्को लानेके लिये तैयार किया, और ४ अगस्त १३२६ ई०को मेत्रोपोलितन मास्को चला आया । इवानने मास्कोमें पत्थरका पहला गिर्जा बनवाया । उसने खानके दरबारकी कई यात्रायें कीं। १३३३ ई० में उज्बेकने उसे बहुतसे सम्मान प्रदान किये। अगले साल १३३४ ई० में वह फिर खानके ओर्दू में था। इवानका प्रतिद्वंद्वी राजुल अलेक्सान्द्र (त्वेर) जगह-जगह धक्के खाता उकता गया। उसने सोचा—"ओह, अगर में इसी तरह निर्वासित रहुंगा, तो मेरे बच्चे उत्तराधिकारविहीन रह जायेंगे।" अन्तमें उसने उज्बेसको यह कहकर आत्म-समर्पण किया--"महान् खान, मैं तुम्हारे क्रोघका पात्र हूं। में अपने भाग्यको तुम्हारे हाथोंमें देता हूं। भगवान् और तुम्हारा हृ्दय जो चाहता हो, वहीं मेरे साथ करो । तुम्हें मुझे क्षमा करने या दंड देनेका अधिकार है । क्षमा करनेपर मैं तुम्हारी दया-के लिये भगवान्से प्रार्थना करूंगा और दंड देना है, तो उसके लिये में अपने सिरको अर्पण करता हूं।" उज्बेकने उसे क्षमा कर दिया और त्वेर (आधुनिक कलिनिन) का राज्य देकर सम्मानित किया।

<sup>\*</sup> उस समय रूबल तीन-चार इंच लंबा एक भ्रंगुल चौड़ा चांदीका टुकड़ा होता था ।

लेकिन चालाक इवान इतनेसे हार माननेवाला नहीं था। उसने तरह-तरहकी चुगलियां खाईँ। अले-क्सांद्रको फिर बुलाया गया और २८ अक्तूबर १३३९ ई० को पुत्र-सिहत उसे मार डाला गया। उज्बेकद्वारा कत्ल किये गये रूसी राजुलोंमें ये दोनों छठें और सातवें थे।

एक तरफ इवान खानकी चापलूसी करनेमें सभी दरबारियोंका कान काटता था, दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था, कि उसकी जाति मंगोलोंके सामने इस तरह सिज्दा करते नाक रगड़ती रहे। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था, कि जबतक अनेकों राजलोंमें बंटी रूसी जातिको एक नहीं किया जाता, तबतक मंगोलोंका जुआ हटाना संभव नहीं । अलेक्सांद्रको खतम करवानेसे पहले १३३३ ई० में सुज्दलके राजुलके निस्संतान मरनेपर उसके राज्यको उसने भ्रपने राज्यमें मिला लिया । वह दृढ़ शासक था। उसने अपने राज्यमें व्यवस्था स्थापित की, और सबको आज्ञा पालन करनेके लिये मजबूर किया । रूसियोंने देखा: महाराजुल और दूसरे राजुलोंके राज्यों में कितना अंतर है। उसने पहलेसे मौजद दुर्ग (क्रेमल, क्रेमलिन) को फिरसे बनवाया, मास्कोको लकडीके प्राकारसे घर-वाया । क्रेमलिनके अतिरिक्त उसने कई गिर्जे बनवाये, जिनमें संत मिखाइल राजदेवदृत भी एक है, जिसमें आगे रूसी राजुल दफन किये जाने लगे । शांति और सुव्यवस्थाके कारण मास्कोका व्या-पार भी बढ़ चला । उत्तरके देशोंके माल हान्स-संघके व्यापारी लाते और दक्षिणके मालको अजोफ समुद्रके रास्ते गेनोवाके व्यापारी । उसने मोलोगा नदीके महानेपर खोलोपगोरोदकमें पहला व्यापारी मेला लगवाया, लोगोंके ठहरनेके लिये सत्रह यात्रिगृह बनवाये। इस मेलेसे साढ़े तीन हजार चांदीका रूबल इवानको मिला। देश और महाराजल दोनोंकी संपत्ति और समृद्धि बढ़ रही थी। इवानने अपने रुपयेसे नवगोरोद, बलादिमिर, कोस्त्रोमा और रोस्तोफमें मिल्कियत खरीदी। खानके लिये अपनी प्रजासे कर उगाहना आसान काम नहीं था । कर उगाहनेवाले अधिकारी ही बीचमें बहत-सा पैसा खा जाते थे। इवान तूरंत कर बेबाक करनेके लिये तैयार था, फिर खानको और क्या चाहिये ? १८ वीं सदीमें भारतमें प्रचलित नीतिको दुहराते उसने कर उगाहनेका अधिकार इवानको दे दिया । रूसी जनताको भी यह पसंद आया, क्योंकि तातारोंके नामसे रूसियोंमें आतंक छा जाता था। खानके कर उगाहनेवाले जब हथियारबंद मंगोलोंके साथ करके लिये घूमते, तो लोगोंका प्राण निकलने लगता। इवान अब इस कामको बड़ी चतुरतासे करने लगा, जिसके कारण रूसियोंके एकताबद्ध होनेमें बड़ी सहायता मिली। उसने क्रेमलिनसे घोषणा की, कि अबसे हमारे परिवार तथा प्रजाके भीतरके झगडोंको हमारे बायर (अमीर)निपटाया करेंगे । अपने प्रतिद्वनिद्वयोंके ऊपर वह जरा भी दया दिखानेके लिये तैयार नहीं था। एक ओर रूसमें वह यह चाल चलते अपनेको मजबूत करनेके लिये साम और दाम दोनों तरीकोंको अख्तियार कर रहा था, दूसरी ओर वह जानता था, कि उज्बेकको भी अपने हाथमें रखनेकी आवश्यकता है। वह बीच-बीचमें दौड़कर खानके दरबारमें पहुंचता और उसे बड़ी-बड़ी भेंटों और चापलूसियोंसे मुग्ध किये रहता । महा-राजुल ग्रीर खानमें कभा वैमनस्य नहीं हुआ, तथा दोनों एक ही साल (१३४० ई०) मरे।

इसमें शक नहीं, उज्बेक अपने ओर्द्को मुसलमान बनानेमें ही बड़ा सहायक नहीं हुआ, बिल्क चाहे अनिच्छासे ही सही सारे रूसपर मास्कोके एकाधिकारको कायम करानेमें भी उसका बड़ा हाथ था। उज्बेककी इस कार्रवाईसे मास्कोके महाराजुलकी ही शक्ति नहीं बढ़ी, बिल्क रूसी चर्चने भी उससे लाभ उठाया। रूसियोंके ऊपर अब चर्चका एकच्छत्र प्रभाव था। चर्चकी संपत्ति विशाल हो गई, उज्बेकके दिये हुये गांवोंने चर्चकी भू-संपत्तिको और बढ़ा दिया। जैसे मास्को-महाराजुलके हाथमें शिक्तिका केंद्रीकरण हुआ, उसी तरह चर्चके महासंघराजने पादिरयोंपर अपना एकाधिपत्य जमाया, जिसके लिये कि रोमन कैथलिक चर्चने पहले हीसे उदाहरण स्थापित कर दिया था।

महाराजुल और महासंघराजके लिये उज्बेकने छूट कर दी थी। व्यापार और लोगोंके परिश्रमसे समृद्ध रूसकी संपत्ति उसे चाहिये थी, जो बिना तरद्दुदके खानके पास पहुंच रही थी। पर जहांतक रूसी जनसाधारणका संबंध है, उसकी अवस्था पशुओंसे भी बदतरथी। मंगोल सैनिकों और अफसरोंके सामने पहले हीसे जहां उन्हें दांत निकालना और पृंछ हिलाना पड़ता था, वहां अब वह महा-

राजुलके बायरोंके भी शिकार थे। रूसी इतिहासकार करमाजिनके अनुसार—''क्रिमिया और कूबानके यहदी सारी जातिके जीवन-रक्तको जोंकोंकी तरह पी रहे थे।

१३३४ ई० में ईरानपर फिर आक्रमण करनेके लिये उज्बेकने अभियान किया। अबू-सईद मुका-बिलाके लिये आनेवाला था, लेकिन इसी बीचमें वह मर गया। उसके उत्तराधिकारी अरपा खानने आगे बढ़कर सामना करना चाहा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं रखते थे, इसलिये उन्होंने बिना लड़े ही लौट जाना पसंद किया।

उज्बेकका शासन-काल किपचक (सुवर्ण-ओर्दू) के इतिहासमें समृद्धिकी चरम सीमाका है। उज्बेकने अपने राज्यमें शांति और व्यवस्थाको इतनी अच्छी तरहसे कायम किया था, कि पूर्व-पिश्चिम-उत्तर-दिक्षण चारों तरफसे व्यापारियोंका तांता लगा रहता था। उसकी सेना भी बड़ी जबर्दस्न थी। लेकिन उससे भी अधिक वह अपनी कूटनीति और भेदनीतिसे काम लेता था। ईरानके खुलाकू-वंशमे झगड़ा चलते रहनेके कारण युरोपके देश उसकी चोटसे बहुत कुछ बचे रहे। छिड-गिस् खानके समयसे ही मंगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारको प्रोत्साहन देते आये थे। काला सागरके तटपर जहां कभी ग्रीक और रोमक व्यापारियोंके बड़े-बड़े दुर्गवद्ध केंद्र थे, अब वहां वेनिस, गेनोआ और दूसरे स्थानोंके युरोपीय व्यापारी उसी कामको कर रहे थे। अगस्त १३३५ ई० में उज्बेकके प्रतिनिधि कुतुलुक बेगने वेनिसके वाणिज्य-दूतके साथ संधि की और अस्पताली गिजेंके पीछे बाजारके लिये वेनिसके व्यापारियोंको जगह दी। विकयके ऊपर ३ सैकड़ा कर सरकारको मिलना निश्चित हुआ था।

तीस साल राज्य करनेके बाद १३४२ ई० में उज्बेक मरा। उज्बेकके सिक्कोंपर उसका नाम निम्न रूपमें लिखा मिलता है——"नयाज्द्दीन उज्बेक खान", "महम्मद उज्बेक खान", "उज्बेक खान आदिल"।

(४) इस्लामसे सहानुभूति—"शजरतुल् अतराक" के अनुसार उज्बेक खानने मुसलमान होनेसे पहले आठ साल राज्य किया और मुसलमान होनेके बाद तीस सालतक। लेकिन इस बातमें संदेह हैं, जैसा कि पहलेके वर्णनसे मालूम है। उज्बेक खानको आठ सालतक काफिर रखनेसे इस लेखकका मतलय यही मालूम होता है, कि कुतुबुद्-दुनिया (जगत्-घुव) महात्मा जंगी अताके उत्तराधिकारी महात्मा सैयद अताकी महिमाको बढ़ाया जाय। वह यह भी लिखता है, \* कि उज्बेक अपने सारे उलुसके साथ सैयद अताके हाथ मुसलमान हुआ। तबसे किसीके पूछनेपर उसके उलुसके लोग अपने सरदार (बादशाह)के उलुसका नाम लेते हैं, इसीसे उलुसका नाम उज्बेक-उलुस पड़ गया।

१३१४ ई० में ही उज्बेकने बेमुल्कके राजा ग्रौर कठपुतली खलीफा नासिरके पास मिस्नमें भेंटके साथ पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था—"मेरे राज्यमें अब सिर्फ म्सलमान हैं। गद्दीपर बैठते ही मैंने उत्तरी कबीलोंको कह दिया, कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या लड़ाई लो। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्हें मैंने लड़कर अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया……।" लेकिन उज्बेकके राज्यमें रूसी भी थे, जो मुसलमान नहीं हुये, इसलिये उज्बेकके अपने राज्यमें सिर्फ मुसलमानोंके होनेकी बातका यही अर्थ है, कि अब मुदूर उत्तरके थोड़े-से बाशिदोंके सिवाय उसकी सारी एसियाई प्रजा इस्लामको स्वीकार कर चुकी थी।

उज्बेकने इस्लामिक शासकोंके साथ घनिष्ठता स्थापित करनेकी बड़ी कोशिश की। उसने अपनी एक लड़कीका ब्याह मिस्रके शासक मिलक नासिरसे किया था। मुस्लिम इतिहासकारोंका कहना— "वह बड़ा बहादुर और दयालु था", जो उज्बेकके अपने कार्योंसे गलत साबित होता है। उसका राज्य ६०० फरसख (योजन) लंबा था, यह ख्वारेज्मसे पोलैन्दकी सीमाकी दूरीसे मालूम है।

(५) इब्न-बत्ता-मशहूर पर्यटक इब्न-बत्ता १३३३ ई० में क्रिमिया होते दस्ते-किपचक (सुवर्ण-ओर्द् भूमि) पहुंचा। वह इस देशके बारेमें लिखता है—''वृक्ष-वनस्पतिहीन मैदान है, जहां न पहाड़ है न

<sup>\* &</sup>quot;हर कसे कि ग्रज ईशां मीपुरसंद कि ई ग्रायन्दा कीस्त । नाम सरदार व पादशाह खुदारा कि उज्बक बूद, मी-गुफ़्तंद, बदां सबब ग्रजग्रांजमा मरदुम् ग्रामद मौसूम ब-उज्बक शुदग्रंद ।"

<sup>---</sup>शजरतुल्-ग्रतराक ज़ श्री० पृष्ठ २६६।

जंगल। लोग कंडेको ईंधनके तौरपर एस्तेमाल करते हैं। खानकी राजधानी (सराय) एक चलती-फिरती नगरी है, जिसमें सड़कों हैं, मस्जिदें हैं, भोजनगृह हैं, जिनका धुआं उनके चलते-फिरते समय ऊपर उठता रहता है। उज्बेक दुनियाके सात बड़े राजाओं में है-कन्स्तन्तिनोपोलका तककीर (सम्राट्), मिस्रका सुल-तान, उभय-ईराकका राजा (इलखान), तुर्किस्तान-अंतर्वेदका शासक, भारतका महाराजा और चीनका फगफुर (भगपुत्र, देवपुत्र)।" बतूताने खानके बारेमें लिखा है--"प्रत्येक शुक्रवारको नमाजुके बाद खान एक सुनहले चँदवेके नीचे सोने-चांदी और कीमती जवाहिरोंसे जडे सिहासनपर बैठता है। उसकी बगलमें उसकी एक-एक तरफ दो-दो चारों बीबियां बैठती हैं। सिहासनके सामने उसके दो पुत्र खड़े होते हैं-एक दाहिने और एक बायें। खानके सामने उसकी लडिकयां बैठ गईं। जब कोई रानी आई तो खानने खड़ा हो उसका हाथ पकड़कर बैठनेका स्थान बतलाया। वह कभी परदा नहीं करतीं। इसके बाद बड़े अमीर आये, जो कि सिंहासनके दाहिने और बायें कूसियोंपर बैठते हैं। उनके बाद खानके भतीजे तथा दूसरे राजवंशी शाहजादे खड़े हुये । उसके बाद वड़े अमीरोंके पुत्रोंने अपने दर्जे के अनुसार स्थान ग्रहण किया । जब सब बैठ गये, तो दूसरे लोग भीतर आकर खानको सलाम करके अपने दर्जेके अनुसार अपनी जगहोंपर जा बैठे। शामकी नमाजके बाद पटरानी लौट चली। उसके पीछे सुंदर-सुंदर दासियां और परिचारिकायें चल रही थीं। वह गाड़ियोंपर बैठी थीं। आगे-आगे सवार और पीछे-पीछे सुंदर ममल्क (राजदास) रथका अनुगमन कर रहे थे। सुलतान (खान) की बीबियोंका बहुत भारी सम्मान किया जाता है। उनमेंसे प्रत्येकका अलग महल होता था, जिनमें उनके अपने अनुचर और सेवक रहते हैं। ओर्द में आकर हरएक भेंट करनेवालेसे आशा की जाती है, कि वह खानकी हर एक रानीके सामने जाकर सम्मान प्रदिशत करेगा ।

बुल्गार नगरी (कजान) सूवर्ण-ओर्द्की दूसरी राजधानी होनेके कारण अपने पूराने वैभवसे वंचित नहीं हुई। उसकी प्रसिद्धि सुनकर इब्न-बतूता खानके शिविरसे दस दिनके रास्तेको तीन दिनमें पारकर वहां पहुंचा। उसने लिखा है--"यहां रात इतनी छोटी होती थी, कि रात्रिकी नमाज आरम्भ करनेसे पहले बहुत थोड़ा समय मुझे शामकी नमाज पढ़नेके लिये मिला । मध्य-रात्रिके बाद जल्दी ही स्बहकी लाली छा गई।...अंधेरेकी भूमि यहांसे चालीस दिनके रास्तेपर और उत्तरमें है, जहां कुत्तोंवाली वेपहियेकी गाड़ियोंपर यात्रा की जाती है। सारा रास्ता वर्फसे ढंका रहता है, जिसपर आदमी या जानवरका पैर नहीं टिकता। कुत्तेका नाखून वर्फमें चुभकर उसे फिसलनेसे रोकता है। इस अंधकार-भूमिमें व्यापारी छोड़ कोई दूसरा आदमी नहीं जाता। व्यापारी सैकड़ों वेपहियेकी गाड़ियोंमें रसद, पानी, ईंधन आदि लेकर जाते हैं। वहां न वृक्ष है न पत्थर न घोड़े। उनका पथ-प्रदर्शक एक अनुभवी कुत्ता होता है, जिसके लिये हजार दीनार देना पड़ता है। नेता-कुत्तेके खड़ा होते ही सारे कुत्ते खड़े हो जाते हैं। नेता-कुत्तेका मालिक भी उसे कभी दंड नहीं देता। खानेके समय कुत्तोंको पहले खाना दिया जाता है। वहां व्यापार बदलेन द्वारा होता है। व्यापारी अपने मालको निश्चित स्थान-पर रखकर हट जाते हैं। दूसरे दिन जानेपर अपने मालकी जगह उन्हें सेबल, एरिमनके मृग-छाले और सिंजाबके समूर मिलते हैं। वह यदि संतुष्ट हुये, तो ले आते हैं, नहीं तो छोड़कर हट आते हैं, फिर और माल बढ़ाकर रक्खा जाता है। न पसंद आनेपर व्यापारीका माल छोड़ देते हैं। व्यापारियोंको भी यह मालूम नहीं है, कि यह देनेवाले कौन हैं--आदमजाद या राक्षस।"

लम्बे दिनोंका वर्णन तेम्रलंगकी विजय-यात्रामें भी आता है। कजान ५६ उत्तरी अक्षांशके पास होनेसे वहां दिन और रातका बहुत अधिक बड़ा होना स्वाभाविक है। यह उस समयके सभ्य जगत्का सीमांत नगर था, जिसके बाद साइवेरियाकी जन-जातियोंका देश शुरू होता था, जिनके वंशज कोमी और खान्ती आदि अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब वह बतूता और दूसरोंके देवदानव नहीं, बल्कि सम्य और शिक्षित आदमजाद हैं।

उज्बेकने ग्रीक राजा अन्द्रोनिकसकी लड़की (बेइलुन खातून) से ब्याह किया था। इस ब्याहको रूसके महासंघराज थेओगोनोसने कन्स्तन्तिनोपोल जाकर स्वयं करवाया था। इसी रानीके साथ बतूता उसके बापके घर भी गया था। बतूता बातूसरायसे ख्वारेज्म और अफगानिस्तान होते भारतकी ओर आया। उसने लिखा है, कि किपचक-तुर्कोंका सबसे बड़ा नगर ख्वारेज्म है, जिसपर उज्वेकका शासन है, जिसका अमीर खानके उपराजके तौरपर वहां रहता था। बतूताने ख्वारेज्मकी बड़ी प्रशंसा की है—"ख्वारेज्मियों जैसे संस्कृत और उदार आदमी मैंने कहीं नहीं पाये और न उनके-जैसे परदेशीके साथ स्नेह रखनेवाले। अगर कोई मस्जिदमें नमाजके समय अनुपस्थित होता, तो मस्जिदके सामने ही इमाम उसे पीटता। इस कामके लिये हरएक मस्जिदमें एक कोड़ा रहता है।" उज्वेकके इस्लामिक धर्मराज्यका यह अच्छा नमूना है—लोगोंसे जबर्दस्ती अल्लाहकी बंदगी करवाई जाती थी। यद्यपि पुराने मुसलमानोंके साथ इस तरहकी कड़ाई थी और—अपनी प्रजाको उज्वेकने जबर्दस्ती मुसलमान बनाया, लेकिन जहांतक ईसाई प्रजाका सम्बन्ध था, वह उनके साथ धर्मान्धता नहीं दिखलाता था।

#### १०. दिनीबेग, तिनीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२ ई०)

उज्बेकके बाद उसका पुत्र दिनीबेग गद्दीपर बैठा। उसके दो और भाई जानीबेग तथा खिज़िर-बेग थे। जानीबेगने भाईके खिलाफ विद्रोह किया। लड़ाईमें दिनीबेगकी हार हुई। जानीबेगने उसे पकड़कर मार डाला और खुद गद्दीपर बैठ गया। अपने दूसरे भाई खिज़िरबेगसे भी खतरा देखकर उसे भी उसने मरवा दिया।

## ११ .जानीबेग, उज्बेक-पुत्र (१३४२--५७ ई०)

जानीबेगने सोलह साल राज्य किया। बातू-वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली खान था। नियम और व्यवस्थाका वह अपने बापकी तरह ही बहुत पाबन्द था। इसीके समय खुलाकू वंशके पतनसे ईरान-में अशांति और अव्यवस्था मची हुई थी, जिसके कारण बहुत से धनी-मानी तबरेज सराह, अदंबील, बेलगान, नखचवान आदि शहरोंको छोड़-छोड़कर इधर आ बसे। अभी भी सुवर्ण-ओर्दू केवल एसिया हीतक सीमित नहीं था। १३४३ ई०में खानकी सेनाने पोलेंदपर आक्रमण किया—उसी साल पोलेंद टिड्डियोंका शिकार हो चुका था। लूट-पाट करते हुये किपचकोंने लुबलिन नगरको जा घेरा, लेकिन यह उसे सर नहीं कर सके।

१३४६ ई०में मास्कोका महाराजुल सिमओन (१३४२-५३ ई०) जानीबेगके दरबारमें पहुंचा। उसने भारी भेंट खान और उसके परिवारके सामने पेश की। जानीबेगने भी प्रसन्न होकर महाराज्लको बहुत उपहार और खलअत दी। लिथुवानिया अब भी ईसाई नहीं हुआ था। अब भी वहां कुछ पुराने वेदोंकेसे देवताओंकी पूजा होती थी। वहांका राजा ओलगर्द मास्को-महाराजुलका भारी प्रतिद्वंद्वी था । ओलगर्दपर जर्मनोंने आक्रमण शुरू कर दिया । उसने अपने भाई कोरिअदको खानके पास मदद मांगनेके लिये भेजा। सिमओनने चुगली खाई, जिसपर खानने लियुवानी कुमारको उसके हायमें दे दिया । उधर महाराजुलका दूसरा प्रतिद्वंद्वी पोलैंदका राजा कसिमिर था, जिसने १३३९ ई०में गिल-सियाको लेते पड़ोसके वोल्हुनिया प्रदेशको भी अपने हाथमें कर लिया था। रूसी महाराजल इसे कैसे पसंद करता ? वह सनातनी ईसाई सम्प्रदाय (अर्थोदक्स चर्च) का अनुयायी था और कसिमिर कट्टर रोमन कथलिक । कसिमिर स्लाव ईसाई पादरियोंको अपने धार्मिक रीति-रवाजों<mark>को छ</mark>ड़ाकर जबर्दस्ती कैथलिक बनाता था। इसके कारण लोग उससे बिगड़कर लियुवानियोंके पक्षपाती हो गर्ये और उन्होंने रूसी महा-संघराजको भी प्रेरित किया, कि महाराजुल सिमओनको कहकर लिथुवानी कुमार कोरिअदको मुक्त करा दें। इसके लिये उन्होंने मुक्ति-धन भी दिया। महाराजुलने अपने वंशकी राजकुमारी दूलियानाको लिथुवानियाके काफिर राजा ओलगर्दसे इस शर्तके साथ ब्याह दिया, कि उसकी संतान ईसाई बनाई जाये। ओलगर्दने इस प्रकार शक्ति-संचय करके पोलोंको बोल्हुनियासे मार भगाया। १५ फर्वरी १३४७ ई०में जानीबेगने वेनिसियोंके साथ संधि की और उन्हें तानामें बाजारके लिये एक जगह प्रदान की।

(१) प्लेग महामारी-१३४५ ई०में एसिया और युरोपके देशोंमें भयंकर काले प्लेगकी महामारी आई थी। इसका आरम्भ चीनमें हुआ था, जहां उससे एक करोड़ तीस लाख आदमी मर गये। कास्पियन समुद्रके दोनों तरफके प्रदेश इस प्लेगके मारे उजाड़ हो गये। तुर्किस्तान, ख्वारेज्म, सराय-सबमें हाहा- कार मच गया। आरमेनिया, अबखाज़िया, चिरकासके लोग, किमियामें बसे यहूदी, गेनोवा और वेनिस-वाले भी तबाह हो गये। आगे वह ग्रीस, सिरिया (शाम) और मिस्न में भी फैली। गेनोवावाले ज्यापारियों-के जहाज उसे अपने साथ इताली, फांस, इंगलेंड और जर्मनीमें ले गये। लंदनमें इसके प्रकोपसे एक किन्निस्तानमें पचास हजार मुर्दे गाड़े गये। पेरिसके आतंकित लोग गुस्सेके मारे यहूदियोंका संहार करने-के लिये तैयार हो गये। वह समझते थे, प्लेग लानेवाले यही यहूदी हैं। १३४९ ई० में वह स्कंदनेवियामें पहुंची, फिर प्स्कोफ और नवोग्रादके रूसी नगरोंमें भी। प्स्कोफके एक-तिहाई आदमी मर गये, शहरका शहर बीमार हो गया था। पैसा खर्च करनेपर भी धनियोंको नसे नहीं मिलती थीं। भयके मारे बीमार मां-बापको छोड़ बच्चे भाग जाते थे। लोग बहुत अधिक धार्मिकता दिखलाने लगे थे और धनी लोग धार्मिक कार्योंमें बड़ी उदारतासे खर्च करते थे। उस सालके जाड़ोंमें प्लेग तो बंद हुई, लेकिन उसके बाद पेचिश (हैजा) तथा खूनके कैंकी बीमारी शुरू हुई, जिसमें आदमी मुश्किलसे दो-तीन दिन जी पाता। धुमन्तुओंपर प्लेगका प्रभाव और भी भयंकर हुआ था।

१३५१ ई०में भारी अकालसे पीड़ित ब्रातिस्लावापर मंगोलोंने आक्रमण किया। वहांके राजुलने हुंगरीके राजा लुईसे मदद मांगी और उसकी सहायतासे वह मंगोलोंको भगानेमें सफल हुआ—पोल राजा किसिमरने भी इस समय उसकी सहायता की थी। द्नियेपर नदी अभी भी कुछ समयके लिये मंगोलोंके हाथमें थी, लेकिन गेलेसिया पोलोंके हाथमें चली गई थी। लघुरूस (आधुनिक उक्रइन) लियुवानियाके हाथ में तबसे १६वीं सदी तक रहा। इस प्रकार लघु-रूसी छिन्न-भिन्न होकर शक्तिहीन हो रहे थे। पड़ोसी युरोपीय राजाओं तथा मंगोलोंके अत्याचारोंसे पीड़ित पूर्वी स्लावोंकी सहानुभूति अब और अधिक मास्कोकी ओर होती जा रही थी। इसके दो परिणाम हुये—(१) कितने ही लोगों ने द्नियेपर और दोनके तटपर जा घुमन्तू राज्यके रूपमें वहां अपने जापोरोशियान और दोन कसाकके दो गणराज्य स्थापित किये, और (२) दूसरे लोगोंने हुंगरीके रोमन कैथलिकोंके अत्याचारसे भागकर पहिले मंगोलोंकी भूमिमें, फिर वहां भी पीड़ित होनेके बाद मोल्दाविया और वलाचियामें जाकर अपनी रियासतें कायम कीं।

मास्कोके महाराजुल सिमओनने अब पहली बार ''सर्वरूसमहाराजुल'' की उपाधि धारण की। १३५३ ई० में उसके मरनेके बाद उसके भाई इवानको जानीबेगने उसका उत्तराधिकारी बनाया।

१३५५ ई०में ईरानके इलखान-वंशका नाश हो चुका था। इससे फायदा उठाकर सेनापित चोबान तेमूरताशके पुत्र मिलक अशरफने आजुरबाईजानपर अधिकार कर लिया। मिलक अशरफके अत्या-चारोंसे लोग परेशान हो देश छोड़कर भागने लगे। ख्वाजा शेख कही (कुजी) शीराजकी ओर भागा और वहांसे फिर शामको। दूसरे प्रसिद्ध संत ख्वाजा सदरुद्दीन अदंबेली ने गेलानका रास्ता लिया। काजी मोहीउद्दीन बुरदइ सरायबरका भागा और वहां अपने उपदेशोंके लिये मशहूर हुआ। उसके उपदेशों जानीबेग भी शामिल होता था। उस वक्तकी मिलक अशरफ गरदी (राक्षसी)का बड़ा साफ चित्र शेखशादीने खींचा था, जिसे "तारीख शेख-उवेस" (ज़० ओ० पृष्ठ २३०) के लेखकने उद्धृत किया है—"ईरानसे ..चगताइ देशमें जा उसने उस देशको अपने अधीन किया। कुछ समय अपनी जगह रही। फिर कहते हैं, तीन रोजसे अधिक कहीं नहीं बैठी और तरक नदी पार हो दरबन्द आई। वहांसे शिरवान पहुँची। उसने अपना एलची मिलक अशरफके पास भेजकर कहलवाया कि मैं खुलाकूके उलुसको जब्त करनेके लिये आ रही हूँ, तू चोबानका पुत्र हैं, जिसका नाम चारों उलुसोंमें तथा यारिलकमें था। अब तीन उलुस मेरे हुकूममें हैं। मैं चाहती हूं, कि जूजी (तूती) के उलुसका अमीर तुझे बनाऊं, इसलिये खड़ा हो जा और मेरा स्वागत कर। मिलक अशरफने जवाब दिया—'हे उलुस-बरकाके बादशाह, मेरा सम्बन्ध अबका (हलाकू-पुत्र) के उलुससे नहीं हैं। यहांका बादशाह गजन है, जिसके अमीरका पद मेरे पास हैं।"

(२) ईरानपर आक्रमण-मोहीउद्दीनन एक दिन अपने उपदेशके बीचमें तबरेज और मिलक अशरफ-के अत्याचारोंका ऐसे शब्दोंमें चित्रण किया, कि श्रोता रोने लगे, जानीबेग स्वयं रो पड़ा । मोहीउद्दीनने यह भी कहा, कि बादशाहको हस्तावलम्ब देना चाहिये, जिसमें प्रजाके ऊपर होते इन अत्याचारोंका अन्त हो। अगर बादशाह ऐसा नहीं करता, तो कयामतके दिन अल्लाह उससे जवाब तलत्र करेगा। जानी-बेगके मनमें बातके समानेके लिये मोही उद्दीनके उपदेशसे भी ज्यादा ईरानके समृद्ध राज्यका लोभ था।

जानीबेगने एक महीनेमें सौ तुमान (दम लाख) सेना तैयार कर ली और वह मन् ७५८ हिजरी-में (२५ दिसम्बर १३५६ ई०--१३ दिसम्बर १३५७ ई०) तबरेजकी ओर रवाना हुआ। कुरा नदी पार करनेकी खबर मलिक अशरफ पास पहुंची, तो पहले उसने इसपर विश्वास नहीं किया, फिर अपने सैनिकोंको जमा किया। लेकिन उसके अत्याचारोंके कारण लोग अब उनकी आगमें कूदनेके लिये तैयार नहीं थे। वह शम्येगाजानी पहुंचा। इससे पहले उसने अपनी खातूनों (रानियों), लड़िक्यों, खजाने, सोना-चांदी और जवाहर तथा दूसरी चीजोंको आलिजक के किलेमें भेज दिया था, जिन्हें उसने चार सौ ऊंटों और हजार खजानेके ऊंटोंपर लदवाकर मंगवा लिया। शम्बेगाजानीमें बहुतसे लोग जमा हुये थे, जिनसे एक बड़ी सेना तैयार करके उसने कूजानकी ओर भेजा। फिर खबर मिली, कि बादशाह जानीबेग अर्दबील पहुंच गया। लोग कह रहे थे—-बादशाहके फौजकी रिकाब लकड़ीकी हैं, उसके घोड़ोंकी लगामें रिस्सियोंकी हैं।

जानीबेगके बारेमें पहुंचती इन खबरोंको सुनकर मिलक अशरफ बहुत डर गया। उसने क्वाजा लूलू साजलू और ख्वाजा शकर खाजिन (कोषाध्यक्ष) को बुलाकर कहा—"खातूनों(रानियों)और खजानोंको लेकर ख्वाजा रशिदके चश्मेपर पहुंचाओ और वहां मेरा इन्तजार करो। में उजान जा रहा हूं। अगर मनोरथ सफल हुआ, तो तबरेज आना। अगर बात उल्टी हुई, तो खुईकी ओर जाना, में वहां आकर मिल जाऊंगा।" उन्हें भेजकर वह खुद उजानकी ओर रवाना हुआ। पहले दिन मेहरानरूद नदीके तटपर मुमताबादमें डेरा डाल उसने दो दिन विश्वाम किया। कितने ही अमीर, जो सावाकी ओर चले गये थे, यहां मिलक अशरफ ने पास आ गये। उसने उन्हें सोना, घोड़ा, हिथयार आदि देकर रवाना किया। अखीजूक सेनप भी उनमेंसे था, जो अगले दिन कूच करके सईदाबाद (अबदाबाद) गया। उसने वहां लोगोंसे सैनिकोंके लिये अपने घरोंको खाली कर देनेके लिये कहा। उसके नौकरोंमें दो हजार मर्द थे। वह खाने-पीने-रहनेकी तैयारी कर रहे थे, तभी जबदंस्त आंधी-पानी आई।

उजानमें अशरफ के भेजे हुये सैनिक एकत्रित हो गये थे, इसी समय जानी बेग सराहकी ओरसे आ पहुंचा। विरोधी सेनाको देखकर उसने हुकुम दिया, कि छिङ-गिसके शिकार खेलकी तरह इन्हें चारों ओरसे घेर लो। अशरफके अमीरोंने जब यह हालत देखी, तो वह अपनी जान लेकर भाग निकले। मिलक अशरफ अब भी सईदाबादके पुरतेपर खड़ा था। इसी समय शेख जलकी (बालखजी) ने उसके कानमें कुछ कहा। उसने समझ लिया, कि लड़नेमें कोई फ़ायदा नहीं और वह तबरेजकी ओर भाग चला। उस रान वह शम्बेग जानीमें ठहरा, फिर सबेरे अपनी खातूनोंके साथ खजानेको लिये रवाना हुआ। लेकिन खजाने-पर उसके रखवाले ही हाथ साफ करने लगे। खातूनें भी इधर-उधर बिखर गईं। मलिक अशरफ यह हालत देखकर खुईकी ओर चला। महम्मद बालखजीका घर इसी इलाकेमें था। उसने एक ओर मिलक अशरफका स्वागत करते हुये अपने घरमें उसे ले जाकर ठहराया और दूसरी ओर जानीबेगके पास इसकी खबर भेज दी। जानीबेगने अमीर बयासको इस कामके लिये भेजा, लेकिन घरको घेरकर ढ्ंढनेपर अशरफ वहां नहीं मिला। इसपर अमीर बयास और उसके साथी ख्वाजा महमूदने लोगोंकी सभी चीजें जब्त कर लीं । फिर अमीर बयास मलिक अशरफको पकड़नेके लिये तबरेज गया । सड़क-से गुजरते वक्त लोगोंने उसके ऊपर राख फेंककर बड़ी बेइज्जती की, और उसे ख्वाजा शेख कुजीकी मां मोवैयदबेके घर ले गये। अमीर काऊस शिरवानी वहां मौजूद था। मौलाना मोहीउद्दीन बेरदईके हाथको चूमकर अशरफ रोने लगा। काऊसने उसे ढारस दिया। इसके बाद उसे बादशाह जानीबेगके पास ले गये। बादशाहने पूछा--"इस देशको तूने क्यों बरबाद किया?" उसने जवाब दिया--"नौकरोंने बरबाद किया, उन्होंने मेरी वात नहीं मानी ।"

बादशाह जानीबेग उजानसे हश्तरूद (अष्टनद) की ओर रवाना हो क्युक् (क्कौ) के नजदीक पहुंच वहांसे लौट पड़ा। उस साल लोगोंने खेती बहुत की थी। जब यह बड़ी सेना उधरसे गुजरी, तो खेतोंमें एक बाल भी न रह गई। कविके कथनानुसार "जालिम गया और उसका जुल्मका कायदा रह गया। आदिल गया और उसके नेक नामकी याद रह गई।"

जानीबेगने चाहा, कि मिलक अशरफको मृत्यु-दंड न दे अपने साथ अपने देश ले जाये, लेकिन काऊस और काजी मोहीउद्दीनने बतलाया—''अगर वह जिंदा रहेगा, तो इस मुल्कके लोग कभी चैनसे नहीं रह सकेंगे।'' जानीबेगको उनकी सलाह माननी पड़ी। मिलक अशरफको घोड़ेसे नीचे उतारते समय उसकी दोनों तरफ तलवारें खड़ी कर दी गईं, जो उसकी बगलों में घुस गईं। उसके शिरको काटकर तबरेज ले जा मिस्जिद-मरागियानके दरवाजे पर टांग दिया गया। तब रेज-निवासी खुशी मनाते दान-पुण्य करने लगे। जानीबेग दस हजार सव।रोंके साथ वहां दौलतखाना में उतरा। एक रात रहकर सबेरेकी नमाज उसने मिस्जिद ख्वाजा अलीशाहमें पढ़ी। उसके साथ आये हुये सैनिक सड़कों और निदयोंके किनारे ठहरे थे। इनमेंसे कोई किसी मुसलमानके घरमें नहीं घुसा।

अशरफकी लोलुपतापर एक पद्य मशहूर है—

"देखो कैसे अशरफ गदहा अपने भाग्यको उघाड़ रहा है।
अपने लिये मृत्य और जानीबेंगके लिये अपना सोना बटोरता।।"

इस प्रकार १३ सालमें अशरफने जुल्म और अत्याचार करके जो खजाना जमा किया था, उसे जानीबेंग ले गया।

ईरानमें इस प्रकार व्यवस्था कायम कर जानीबेग अपने बड़े बेटे बरदीबेगको पचास हजार सेना देकर वहांका शासक नियुक्त कर अली अशरफकी लड़की सुलतानबख्त और उसके पुत्र तेमूर-ताशको साथ ले किपचकभूमि लौटा । महमूद दीवानने बड़ा महोत्सव मनाते बरदीबेगको तब्रेजके तख्तपर बैटाया। अमीर जारकके पुत्र सराय तेमूरको वजीर बना महमूद भी जानीबेगके पीछे-पीछे रवाना हो गया।

जानीबेग लौटकर बीमार पड़ गया। मरणासन्न देखकर उसके खैरखाहोंने बरदीबेगके पास इसकी खबर भेजी। बरदीबेग जानता था, कि तब्रेजका तस्त किसी समय भी हमारे हाथसे छिन जायेगा, इसिलये तथा सबसे बड़ा पुत्र होनेके स्थालसे भी वह तब्रेजसे जल्दी-जल्दी दरबन्दकी ग्रोर रवाना हुग्रा ग्रीर दस सेवकोंके साथ ग्राधी रातको चुपचाप तुगलुबाईके घरपर पहुंचा। संयोग ऐसा हुग्रा, कि जानीबेग बीमारी से ग्रच्छा हो गया ग्रीर उसे खबर मिली, कि बरदीबेग ग्रा गया है। उसने तोगाय तुबलु खातूनसे इसके बारेमें पूछा। खातूनने बेटेकी मुहब्बतसे झूठ बोल दिया। जानीबेगने तुबलुबाईको एकान्तमें बुलाकर चाहा कि उससे भेद लें। तुबलुबाई झूठ बोल बाहर ग्रा बरदीकी सलाहसे उसी समय लोगोंको लेकर भीतर घुसा, ग्रीर एक फर्राश द्वारा जानीबेग खानको २१ जुलाई १३५७ ई० को उसके बिस्तरेपर मरवा डाला।

रूसी उसे "भला" जानीबेंग कहते थे, जिससे मालूम होता है, कि रूसियोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा रहा। इसका यह भी अर्थ है, कि मास्कोके महाराजुलोंको अपनी शक्ति बढ़ाने और सारी रूसी जातिको एकताबद्ध करनेके मनसूबेमें जानीबेंगकी ओरसे कोई बाधा नहीं हुई। जानीबेंगके सिक्के १३४० से १३५७ ई० तकके मिलते हैं, जो सराय गुलिस्तां, नई सराय, नयागुलिस्तां, नया ओर्दू, ख्वारेज्म, मोक्सी, बरचिन और तबेंजकी टकसालोंमें ढाले गये थे।

जानीबेगके इस्लामप्रेमको मुस्लिम इतिहासकारोंने स्वीकार किया है। उज्बेकके मरनेके चंदही महीने बाद गद्दी संभालते उसने अपने बापके कामको आगे बढ़ाया और सारे उज्बेक-उलुसको मुसलमान बनाया, तमाम बौद्ध मंदिरों (बुत-खानों) को घराशायी कराया, बहुत-सी मस्जिदों और मदरसों को बनवा मुसलमानोंके फायदेके लिये सभी तरहकी बातें कीं। चारों तरफसे मौलवी और विद्वान् उसके यहां आते थे। दश्ते-किपचकके अमीरोंके पुत्र इस समय बहुत विद्याव्यसनी हो गयें थे। अनुनीम असक्तरके अनुसार ''उनकी महिमा आज भी मजलिसों और महिफलोंमें गाई जाती हैं, और उस मुलकका हरएक रस्म-रवाज इस्लामी देशोंके बाशिन्दों जैसा है।''

## १२. बरदीबेग जानी-पुत्र (१३५७-५९ ई०)

बरदीने अपने बापको ही मरवाकर संतोष नहीं किया, बिल्क जिस बिस्तरेपर वह मारा गया था, उसीपर उसने बापके घातक फरिशको बैठा आज्ञा माननेसे इन्कारियोंको मरवाने का इरादा किया। तुगलुबाईने उसकी बातको पसन्द किया और आज्ञा स्वीकार करानेके बहाने वह सारे ही बारह शाह- जादोंको वहां जमा करवा मरवाने लगा। बरदीका आठ महीनेका एक सहोदर भाई था। तायदोलू खातूनने उसे गोदमें लिये आकर बहुत मिन्नत की, कि इस मासूम बच्चेको क्षमा कर दे। वेरदीवंगने उसे हाथसे छीन जमीनपर पटकर वहीं मार दिया। उसने तीन साल तक दृढ़तापूर्वक शासन किया।

जहांतक रूसी राजुलोंका सम्बन्ध है, महाराजुल इवान (मास्को), राजुल वासिली (त्वेर), उसके भतीजे व्सेवोलोद (खोल्म) के पदोंके लिये बरदीबेगने स्रपनी स्वीकृति दी।

१३५६ ई० में मास्कोका महाराजुल इवान मर गया, इसी साल किलदीबेग (कुलफा) ने बरदीबेगको करल कर दिया।

## १३. किलदीबेग, कुलफा (१३५९ ई०...)

किलदीवेगने बरदीबेगके कत्लके साथ उसके शुरू किये वंशोच्छेदके कामको पूरा कर दिया। श्रव कोक (सुवर्ण)-श्रोर्द् राजवंशका एक भी नामलेवा नहीं रह गया। सारे श्रोर्द् में गड़बड़ी मच गई। श्रमीरोंने श्रिधकारको ग्रपने हाथमें रखनेके लिये बेरदीबेगके हत्यारेको जानीबेगका पुत्र कहकर गद्दीपर बैठाया। हर श्रमीर श्रपनी शक्तिको बढ़ानेके लिये पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा था। इसी षड्यंत्रमें श्रमीर यर्गाल-बुगा, श्रमीर श्रहमद श्रीर श्रमीर नाङ-गू-दाई निर्वासित हुये। इसी समय सरकारके एक बड़े श्रिधकारी नग्लसबाई (?) ने किलदीबेगको मार एक दूसरे श्रादमीको गद्दीपर बैठाया, जो कि तीन रोज बाद मारा गया।

## १४. नौरोजबेग, १५. चेरकेसबेग (१३७४ ई०)

ये दोनों भी इसी तरह कुछ दिनोंके लिये सिंहासनपर बैठे। फिर कोक (सुवर्ण) ग्रोर्द्के ग्रमीरोंने श्वेतग्रीर्द्के खान चिमताईके पास जा गद्दी संभालनेके लिये बहुत निमंत्रण ग्रीर ग्रावेदन किया, लेकिन उसने उसे न स्वीकार कर ग्रपने भाई ग्रोदिशेखको भेजा।

#### १६. ओर्दाशेख

व्वेत-श्रोर्द्का यह राजकुमार बातूके सिंहासनपर बहुत दिनोंतक नहीं टिक सका । किसीने ''कैसे श्रोक-ग्रोर्द्के सिंहासनपर ग्रक-ग्रोर्द्का ग्रादमी बैठेगा'' कह एक रात तलवारसे ग्रोर्दाशेखका काम तमाम कर दिया । इसपर ग्रमीरोंने कुछ बेगुनाह ग्रादिमयोंके ऊपर ग्रपराध लगाकर मरवाया ।

## १७. खिजिर ससीबूगा-पुत्र

त्रव स्रोर्दाशेखके भाई खिजिर स्रोगलानको गद्दीपर बैठाया गया, जो भी नौ महीना राज्य करनेके बाद खतम हुस्रा।

श्रागे इतिहासकार श्रनुनीम श्रस्कन्दरने निम्न खानोंका होना बतलाया है—

## १८. कुलफा, ससीबूगा-पुत्र

खिजिरके एक साल भी बादशाही न करके मर जानेके बाद उसके भाई कुलफाको गद्दीपर बैठाकर नौ महीने बाद उसे भी करल कर दिया गया।

## १९. तेमूरखोजा, ओर्दाशेख-पुत्र

फिर तेमूरखोजा ग्रमीरोंका खिलौना बना। वह बड़ा ही व्यभिचारी निकला। लोग दो साल तक उसे बर्दाश्त करते रहे। एक रात किसी स्त्री के साथ बलात्कार करनेके लिये घरमें घुसा देख, पितने ग्रनजाने ही उसे तलवारके घाट उतार दिया।

## २०. मुरीद ओर्दाशेख-पुत्र

इसने तीन सालतक राज्य किया, लेकिन ग्रव इन खानोंमें बदचलनी विशेषकर ग्रप्राकृतिक व्यभिचारका मर्ज बहुत फैल गया था। ग्रपने ग्रमीहल्-उमरा (ग्रमीरोंके ग्रमीर)मोगलबक-पुत्र इलियासके सुंदर लड़केपर मुग्ध हो मुरीदने चाहा, कि बापको मारकर उसका स्थान बेटेको दे दे। यह भेद मुरीद-खानकी खातूनको मालूम हो गया। उसने इर्ष्या या बेवकूफीसे यह खबर इलियासके पास भेज दी। उसने ग्रवसर न देखानको ही मार डाला।

#### २१. अजीज तेमूरखोजा-पुत्र

इसकी ग्रादत भी ग्रपने पूर्वगामियों जैसी थी ग्रौर इसने प्रसिद्ध संत सैयद ग्रताके वंशवाले एक लड़केको भ्रष्ट किया। भेद खुलनेपर पश्चात्ताप करके उस लड़केसे इसने ग्रपनी लड़की ब्याह दी; लेकिन तीन साल बाद फिर वहीं चाल चलने लगा, जिसके कारण उसे ग्रपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा।

## २२. हाजी खां एर्जन-पुत्र ं

ह्वेत-ग्रोर्द्के खान एर्जन (१३१६-४४ ई०) के पुत्रको ग्रब बलिका वकरा बनानेके लिये लाया गया। वह कुछ दिनों तक ग्रच्छा रहा, फिर खानदानी बदचलनी का भूत इसके सिरपर भी सवार हुग्रा। एक बार तोबा की, लेकिन फिर वही रफ्तारे-बेढंगी। ग्रन्तमें वह ग्राधी रातको ग्रपने सोनेके वस्त्रोंमें ही मार डाला गया।

श्रनुनीम श्रस्कन्दरके श्रनुसार हिजरी सन् ७५१\* से ७६५ के बारह सालोंमें श्राठ बादशाह हुये। इसके बाद श्वेत-श्रोर्द्के खान उरुसखानने श्वेत-श्रोर्द् ग्रीर कोक-श्रोर्द्को इकट्ठा करके शासन करना शुरू किया, जिसका परिणाम तोकतामिशके रूपमें एक बार जू-छिके वंशका चरम उत्कर्ष तथा तेमूर- लंगके प्रहारके कारण उसका सत्यानाश हुग्रा।

सुवर्ण (कोक)-ग्रोर्द् के रूपमें मंगोल-शिवत ग्राधे युरोपतक छा गई। रूसके तो सभी शासक उसके ग्राधीन दाससे थे। यद्यपि मंगोलोंने ग्रपने इन ग्राधीन लोगोंपर बहुत ग्रत्याचार किये, लेकिन तन्नेज ग्रौर दूसरी जगहोंके निर्मम हत्याकांडोंके सामने वह कुछ नहीं थे। मंगोलोंके शासनके साथ ही वाणिज्य ग्रौर शिल्पकी बड़ी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण जहां मंगोल शासकोंको बहुत लाभ हुग्रा, वहां मास्कोको ग्रागे बढ़नेका मौका मिला ग्रौर धीरे-धीरे पुरानी बुल्गार नगरीका स्थान मास्कोने ले लिया। व्यापार द्वारा प्राप्त प्रचुर धन-राशिके बलपर मास्कोके महाराजुलोंने सुवर्ण-ग्रोर्द् के खानोंको ग्रपने वशमें कर ग्रपनी शिक्त बढ़ाई, रूसका एकीकरण करना शुरू किया ग्रौर ग्रन्तमें रूसकी शिवतके उत्कर्ष तथा जू-छि-वंशके ग्रांतरिक कलहके कारण सुवर्ण-ग्रोर्द्का ग्रस्तित्व खतम हो गया। इसी कालमें मास्कोके महाराजुलोंने खानकी ग्रोरसे कर उगाहनेका ग्रधिकार पा ग्रपनी ग्रोरसे इस कामपर ग्रपने ग्रधीनस्य बायरोंको लगाया—रूसी प्रजा ग्रब बायर, महाराजुल ग्रौर खान तीनोंके उत्पीड़न तथा शोषणके नीचे दबकर कराहने लगी। उसका स्वतंत्रता-प्रेम ग्रौर जनतांत्रिकताकी भावना लुप्त हो चली, ग्रौर ग्रत्याचारके मारे कितने ही रूसी भाग-भागकर दूसरी जगहोंमें जाकर बसने लगे।

<sup>\*</sup> ७५१ हि० (११मार्च १३५०-२७फर्वरी १३५१ ई०), ७६५ हि० (१० ग्रक्तूबर-२७ सितंबर १३६३ ई०)

#### सुवर्ण-ओर्दू-खान-वंशवृक्ष (१२२४-१३७४ ई०)

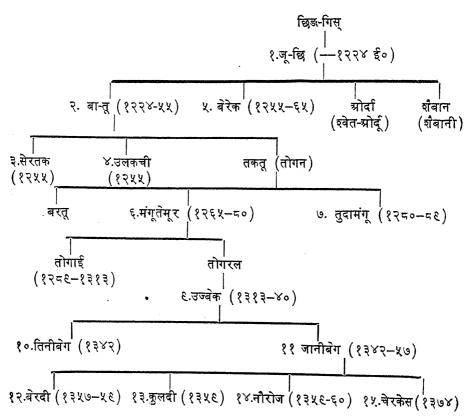

#### अध्याय ३

# खेत-ओर<sup>°</sup>

(१२२४-१४२५ ई०)

## १. जू-छि (तू-शी) खान

छिड़-गिस्के ज्येष्ठ पुत्र जू-छिके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं। उसके मरनेके बाद उसका सिंहा-सन ज्येष्ठ पुत्र श्रोरदाको न मिलकर बा-तूको मिला। श्रोरदाको बापके राज्यका पूर्वी भाग मिला, लेकिन उसने अपने वंशको बा-तूके सिंहासनके श्रधीन माना। श्रोरदाका उलुस श्वेत-श्रोर्दू (श्रक-श्रोर्दू) नामसे प्रसिद्ध हन्ना, जिसके खान निम्न प्रकार थे :---

| प्रसिद्ध हुम्रा, जिसके खान निम्न प्रकार थे: | काल              |
|---------------------------------------------|------------------|
| १. जू-छि, छिङ्-गिस्-पुत्र                   | <b>-</b> १२२४ ई० |
| २. श्रोरदा जू-छि-पुत्र                      | १२२४ "           |
| ३. कोनिचि म्रोरदा-पौत्र, सर्तकई-पुत्र       | -१३०१ <b>"</b>   |
| ४. बायन कोनिचि-पुत्र                        | . १३०१ "         |
| ५. ससीबूगा बायन-पुत्र                       | ,, 3359          |
| ६. एर्जन ससीबूगा-पुत्र                      | १३६६–४४ ,,       |
| ७. मुबारक खोजा एर्जन-पुत्र                  | १३४४ ,,          |
| द. चिमतई एर्जन-पुत्र                        | १३४४–१३६१ "      |
| ६. उरुस चिमतई-पुत्र                         | १३६१-७० "        |
| १०. तोकताकिया उरुस-पुत्र                    | १३७० "           |
| ११. तेमूरबेग उरुस-पुत्र                     | ,, ४७-०७६९       |
| १२. तोकतामिश तुलि-पुत्र                     | ,, e3-xef9       |
| १३. नूजी श्रोगलान                           | १३६५             |
| १४. तेमूरकुतुलुक, तेमूरबेग-पुत्र            | १३६५-१४०० "      |
| १५. शादीबेग, तेमूरबेग-पुत्र                 | १४००-५ ,,        |
| १६. पूलाद तेमूरबेग-पुत्र                    | १४०५-१० ,,       |
| १७. तेमूर कुतुलुक-पुत्र                     | -१४ <i>११</i> ,, |
| १८. जलालुद्दीन तोकतामिश-पुत्र               | १४११-१२ "        |
| १६. करीमबरदी तोकतामिश-पुत्र                 | १४१२—            |
| २०. कपक, किबेक                              | ******           |
| २१. चिङ-गिज                                 | १४१७ ,,          |
| २२. जब्बारबरदी तोकतामिश-पुत्र               | "                |
| २३. मुहम्मद                                 | १४२२–३८ "        |
| २४. बोराक, बुराक, बुर्राक                   | १४२५-२८ "        |
| २५. सैयत ग्रहमद                             |                  |
| २६. दरबीस                                   |                  |
| २७. किबेक                                   | -१४२२            |
| २८. उलुग मोहम्मद                            | १४३७             |
|                                             |                  |

#### २. ओरदा, एसन, एछन जू-छि-पुत्र (१२२४-)

श्रीरदाके राज्यके भीतर सिगनाक, तरस, उतरार जैसे प्रसिद्ध वाणिज्य-नगर थे। इसके श्रीर्दूके दक्षिण श्रीर दक्षिण-पूर्वमें चगताई, पूर्वमें श्रोगोताई तथा पश्चिममें बा-तूका श्रोर्दू था, जिसका कि यह श्रंग माना जाता था। उत्तरमें वह साइबेरियाके भीतरतक घुसा हुश्रा था। श्रोरदाका श्रोर्दू (पशुपाल सैनिक परिवार-समूह) गर्मियां बलकाश समुद्रके पासकी चरागाहोंमें बिताता श्रीर जाड़ोंमें सिर नदीपर चला श्राता था। श्रोरदाका पुत्र कूली खुलाकूके ईरान-विजयमें शामिल होनेके लिये स्वारेज्मसे दिहस्तान श्रीर माजंदरान गया था।

## ३. कोनिचि, कोची ओरदा-पौत्र, सर्तकई-पुत्र (-१३०१ ई०)

मंगोल इतिहासकर रशीदुद्दीन\*(१२४७-१३१७ ई०) के अनुसार यह आरदा (श्वेत) उलुसका बहुत समयतक शासक रहा। अरगून खान (१२६४-६२ ई०) और गजनखान (१२६४-१३०४ ई०) के साथ इसका बहुत अच्छा सम्बन्ध था और उनसे सौगातों और दूतोंका आदाना-प्रदान होता था। कोनिचि असाधारण मोटा था, कोई घोड़ा उसे ढो नहीं सकता था, इसलिये वह गाड़ी पर एक जगहसे दूसरी जगह जाता था। इसके पुत्रोंमें मुख्य चार थे-बायन, बचकरतइ, चगुनबुका, मकुदई। मारकों पोलोने इसके बारेमें लिखा है:--

"सुदूर उत्तरमें एक खान है, जिसका नाम कोनिचि है। वह तारतार (मंगोल) है और उसके सार लोग तारतार हैं, जो नियमपूर्वक तारतार धर्मको मानते हैं। यह बड़ा ही पाशविक धर्म है, लेकिन वह उसका उसी तरह पालन करते हैं, जैसे कि छिड़-गिस् और दूसरे मुख्य तारतार। खान किसीके अधीन नहीं है, यद्यपि वह छिड़-गिस् खानके शाही वंशका तथा महान् कआन (कुबिले खान) का नजदीकी संबंधी है। इस खानके पास न नगर है न महल। वह और उसके लोग सदा या तो खुले मैदानोंमें रहते हैं या बड़े पहाड़ों और उपत्यकाओंमें। वह अपने जानवरोंके दूध और मांसपर गुजारा करते हैं। उनके पास अनाज नहीं होता। खानके पास बहुसंख्यक लोग हैं, लेकिन वह किसीके साथ युद्ध नहीं करता। उसकी प्रजा बड़ी शांतिसे रहती है। उनके पास भारी संख्या में पशु—ऊंट, घोड़े, बैल, गाय, भेड़ें आदि हैं।

"उनके देशमें तुम्हें बीस मुट्ठीसे अधिक लम्बे तथा बिल्कुल सफेद विशालकाय भालू मिलेंगे। वहां बड़ी-बड़ी काली लोमड़ियां, जंगली गदहे और भारी संख्यामें सेबल होते हैं। यही सेवल वह जन्तु हैं, जिनके चमड़ेकी बहुमूल्य पोशाक बनती हैं, एक-एकका दाम हजार वेजत (सिक्के) होते हैं। वहांपर वेयर (समूरी जंतु) भी बहुतायतसे होते हैं और फरऊनी चृहे भी। इन्हींके शिकारपर लोग सारी गर्मियां जीते हैं। वस्तुतः वहां सब तरहके जंगली जानवर बहुतायतसे होते हैं, क्योंकि उनका देश बहुत दुर्गम और वन्य है।

"इस खानका देश ऐसा है, जहां घोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि वहांपर बहुतायतसे झीलें और चश्मे हैं, साथ ही बहुत बर्फ, कीचड़ और दलदल भी हैं, जिसपर घोड़े नहीं चल सकते। यह फठिन मुल्क तेरह दिनोंके रास्तेतक फैला हुआ है। हर दिनकी यात्राके बाद एक टिकान है, जहांपर कि सब तरहका इंतिजाम है। प्रत्येक टिकानपर घर बने हुये हैं, जिनमें चालीस कुत्ते तैयार रहते हैं। यह कुत्ते आकारमें गदहोंसे कम नहीं होते। यही कुत्ते एक टिकानसे दूसरी टिकानतक सवारी-गाड़ियोंको खींचते हैं। इनकी गाड़ियां बिना पहियेकी होती हैं।..गाड़ीके ऊपर भालूका चमड़ा रखकर सवार बैठ जाता है। हरेक गाड़ीको ६ कुत्ते खींचते हैं।..कुत्तोंका कोई कोचवान नहीं होता।..अगली टिकानपर नये कुत्ते और गाड़ी तैयार मिलती हैं।..

<sup>\* &#</sup>x27;'जाम-उत्-तवारीख'' ज० ओ० पृष्ठ ४२

"तेरह दिनकी यात्राके अन्तपर आसपासके पहाड़ों और उपत्यकाओं के रहनेवाले लोग बड़े शिकारी होते हैं। वह उन बहुमूल्य छोटे-छोटे जन्तुओंको पकड़ते हैं, जिनसे कि उनको भारी लाभ होता है। यह जन्तु हैं—सेवल, एरिमन, वेयर, एरकुलिन, काली लोमड़ी तथा और बहुत-से प्राणी। इन्हींके चमड़ोंका बहुमूल्य समूर बनाया जाता है। शिकारी जाल इस्तेमाल करते हैं..। उस प्रदेशमें सर्दी इतनी अधिक हैं, कि लोगोंके सारे निवास धरतीके भीतर होते हैं, वह सदा भूधरे हीमें रहते हैं।"

मार्को पोलोने यहां जिस देशका वर्णन किया है, वह साइबेरिया है, इसमें सन्देह नहीं। उसे यह खबर कुबिलेके दरबारमें गये कोनिचिके दूतमंडलसे मिली होगी।

इतिहासकार अबुल-फेदाके अनुसार कोनिचि बामियान और गजनी तथा कुछ काबुलके पासवाले प्रदेशोंका भी शासक था। खुलाकू के ईरान-विजयके समय उसकी मददके लिये अथ्ये अक-ओर्दूवालोंने यह स्थान अपने हाथमें कर लिये थे, इस प्रकार अक-ओर्दूका यह दक्षिणी भाग उत्तरी भागसे बिल्कुल अलग-थलग था, बीचमें चगताई-वंशकी भूमि थी। ओरदा-पुत्र कुलीने खुलाकूकी मदद करते समय अफगानिस्तानके उत्तर-पश्चिमवाले इस प्रदेशपर अपना शासन स्थापित करके भी उसे श्वेत-ओर्दू के अधीन ही रखा। खुलाकूको पीछे कुलीसे इतना भय लगा, कि उसने उसे जहर दिलवा दिया।

१२९३ ई० में कोनिचि (कुबी) का दूतमंडल इलखान (ईरानी शासक) जयखातूके दरबारमें आया था। कोनिचि हिजरी सन् ७०१ (१३०१-१३०२ ई०) में मरा।

## ४ बायन कोनिचि-पुत्र (१३०१-९ · · )

बायनको पिताका राज्य कुछ संघर्षके बाद मिला। शायद इसे उत्तरवाला भाग ही मिला, बामियान-गजनाको उसके भाई कुबलुक (क्यूलुक) ने ले लिया। बायनके हाथमें यह दक्षिणी भाग न जाने पाये, इसके लिये चगताई खान दावा और ओगोताइखान कैंदूने भी कुबुलुककी मदद की थी। बायनका दूसरा भाई मद्ध-ताई था। इसकी बीबी नुकुलुन खातून प्रभावशाली कंकुरत कबीलेकी थी। पिताके मरनेपर मंगोल प्रथाके अनुसार तीन सौतेली मायें तरकुजिन, जिंकथुन् और अलताचू भी इसकी बीबियां बनीं । इन च।रोंके अतिरिक्त उसकी तीन और बीबियोंका भी पता लगता है। श्वेत-ओर्द्का दूसरा खानजादा-कुतुकू-पौत्र, तेमूरवूका-पुत्र कुबुलुक (कोबलेक, क्यूलुक)से बायनका जबर्दस्त संघर्ष रहा । १३०९ ई० में कुबुलुकने दक्षिणी राज्य (बामियान-गजना) छीना था । थोड़े दिनों बाद बायनने फिर उसपर अधिकार कर लिया । कैंदू और दावा कुबलुककी पीठपर थे और बायनका राज्यकेंद्र चगताई राज्यके पार दूर पड़ता था, तो भी ख्वारेज्मसे इलखानके इलाकामें होते क्वेत-ओर्द्की सेनायें गजनी पहुंच सकती थीं। सुवर्ण-ओर्द्र साथ बायनका बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन तोगताइ खान नोगाइकी लड़ाइयोंमें फंसे होनेसे कोई बड़ी मदद करनेमें असमर्थ था। बायनने इलखान गजनको मदद देनेके लिये लिखा, और उसने मदद भी दी । समकालीन इतिहासकार रशीदुद्दीन लिखता है–''हमारे काल में अठारह बार बायनने कुबुलुकसे लड़ाई की।" कुबुलुकके साथ हो कैंदू और दावाकी भी सेनायें लड़ती रहीं । कैंदूके मरनेके बाद जब उसका पुत्र चापर ओगोदाइ-उलुसका खान बना, तो तोगताईने उसे कई बार लिखा, कि दावा खानको कुबुलुककी मदद करनेसे रोको, लेकिन बापकी तरह वह भी कुबुलुककी पीठपर था। उसने जवाब दिया—"गजनसे लड़ते समय कुबुलुकने हमारी सहायता की, इसलिये हम उसकी मदद करते हैं।" हिजरी सन् ७०२ में बायनने अपने बापके समयके अमीर केलस तथा तुकतेमूरके नेतृत्वमें एक बड़ी भेंट भेज, गजनको कहलवाया कि हम चापर और दावाके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, तोगताई खान हमारा सहायक है। उसने दो तुमान (बीस हजार) सेना हमारे पास भेजी। सेना आगे बढ़ी, लेकिन कैंदू और चगताईके उलुसोंने बीच में पड़कर कआनकी सेनासे उसे

१. यूल-सम्पादित मार्को पोलो २. ४१०-१२ । २. २६ अगस्त १३०२--१४ जुलाई १३०३ ई० ।

मिलने नहीं दिया। कुबुलुकने उनकी सहायतासे हमारा कुछ इलाका छीन लिया। ओरदा-उलुसका अधिक भाग हमारे साथ है, आदिमयोंकी हमें कमी नहीं है। हां, पैसेकी जरूरत है। इसपर गजनने बायन और उसके खातूनोंके लिये बहुत-से बहुमूल्य उपहार तथा काफी सोना भेजा।

१३०९ ई० में कुबुलुक शक्तिशाली था। उसने उसी समय गजना और बामियानको छीन लिया था। उसके बाद उसका पुत्र कसितमूर वहां का शासक बना। स्वेत-ओर्दूके लोग बायनके भाई मुझ-ताईकी ओर थे।

## ५ ससीबूगा बायन-पुत्र (१३१९ ई०)

बायनके बाद उसका पुत्र ससीबूगा सिरपारवाले राज्यका स्वामी बना और गजना बामियान अब कोनिचि-पुत्र मुङ्-ताईके हाथमें चला गया। ससीबूगाकी मां कुतुलुन (नुकुलुन)खातून थी। काजी अहमद गफ्फारी (मृत्यु १५७७-७८ ई०) ने अपने ग्रंथ "नस्खजहांनारा" में ससीको नौकाका पुत्र बतलाया है और कहा है, कि वह अपने भाईके बाद गद्दीपर बैठा, लेकिन रशीदुद्दीन जैसे समसामिषक तथा मंगोल-वंशके एक प्रामाणिक इतिहासकारके सामने गफ्फारीकी बातका मूल्य नहीं है।

## ६ एर्जन, एविजन, ससीबूगा-पुत्र (१३१९--४४)

एर्जनका पचीस सालका शासन श्वेत-ओर्द्की शिक्त और समृद्धिकी चरमसीमाका था। अपनी योग्यताके कारण वह उज्बेक खानका बहुत ही कृपापात्र था। राज-काजमें चतुर होते हुये, वह बड़ा विद्याप्रेमी था। उसने उतरार, सावरान, जंद, वारजकंद नगरोंमें बहुतसे मदरसे, खानकाहे (मठ) और मिस्जिदें बनवाईं। मार्को पोलो द्वारा विणत, कोनिचिकी बर्बर प्रजाके समयसे अब अक-ओर्द्र कहांसे कहां चला गया था? छिङ-गिन्के तारतारों के पुराने धर्म छोड़कर अब वह कट्टर मुसलमान हो चुके थे। इतिहासकार अनुनीम अस्कन्दरके अनुसार "एर्जनने सारे तुर्किस्तान (अक-ओर्द्र्) को स्वर्गोपम (खुल्दबरीं) बना दिया"। श्वेत-अोर्द्र्को ऐसी समृद्धि फिर स्वप्नमें भी नहीं मिली। उज्बेकके खानन एर्जनको गद्दीपर बैठायाथा। पीछे इसके लड़के खिजिर स्रोगलान स्रोर खुलफा उज्बेकके सिहासनपर बैठे, यह हम पहले बतला चुके हैं।

पचीस साल राज्य करनेके बाद ७४५ हि० रे में एर्जन मरा श्रीर सिगनाक नगरमें इसकी कक्ष बनाई गई।

## ७. मुबारक खोजा एर्जन-पुत्र (१३४४ई०-)

यह भले बापका नालायक लड़का निकला। ग्रपने लोभ श्रौर बदमाशीके कारण ६ महीने मुश्किलसे राज्य कर पाया। इसके बाद दो सालतक श्रलताईके पहाड़ों श्रौर किरगिजों की भूमिमें मारा-मारा फिरता रहा। मरनेके बाद इसे भी सिगनाकमें दफनाया गया।

## ८ चिमताई एर्जन-पुत्र (१३४४-६२ ई०)

जानीबेगने इस भलेमानुस खान को गद्दीपर बिठाया । सुवर्ण-श्रोद्के सिंहासनके खाली होनेपर वहां के अमीरोंने बहुत चाहा, कि चिमताई बातू के सिंहासनपर बैठे, लेकिन उसने कबूल नहीं किया । इसीके समय बरदीबेग, जानीबेग और किलदीबेगके दुराचार और अन्यायपूर्ण शासन हुये थे। सुवर्ण-श्रोद्के अमीरों (शासकों) के चरम पतनको देखते हुये उसने अपने सिंहासनपर ही संतुष्ट रहना पसन्द किया। बहुत जोर देनेपर उसने अपने भाई औरदा शेखको वहां भेज दिया।

## ९. उरुस खान चिमताई-पुत्र ( १३६१-७० ई०)

यह बड़ा ही मनस्वी खान था। सुवर्ण-म्रोर्दूकी नैयाके डगमगानेके समय इसने म्रपने बापपर बहुत जोर दिया, कि कोक-म्रोर्दूको भी म्रक-म्रोर्दूमें मिला लिया जाय, लेकिन चिमताईने नहीं माना। म्रब

१. ज० स्रो॰ पृष्ठ २७० । २. १५ मई १३४४-३ मई १३४५ ई० ।

गद्दीपर बैठनेके बाद इसने संकल्प किया,कि सुवर्ण-य्रोर्दू ग्रौर श्वेत-ग्रोर्द्को मिलाकर छिङ-गिस्के पुत्र जु-छि ग्रीर पौत्र बा-तूके समयके वैभवको पुनः स्थापित किया जाय। इसने गद्दीके महोत्सवके समय ही जल्से में ग्रुपने इन विचारोंको प्रकट किया। ग्रुमीरोंने उसे पसंद किया। उन्हें बड़े-बड़े इनाम दिये गये। लेकिन उसके ग्रपने वंशके तुका-तेमूर परिवारवाले तुईख्वाजा (तुलीख्वाजा)ने इसका विरोध किया, जिसके लिये उसे ग्रपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा-तुइस्वाजा मनिकशलकका शासक था। पिताकी इस हत्याका बदला लेनेकी भावनाने उसके पुत्र तोकतामिशको उत्तेजित किया । लेकिन, स्रभी वह कम उमरका था, इसलिये क्या कर सकता था ? तोकतामिश एक बार स्रोर्दूसे भाग गया, लेकिन लौटके स्रानेपर उसकी उमरका ख्याल करके क्षमा कर दिया गया। जब उरुस खान कोक-स्रोर्द्का भी स्वामी बन गया,तो तोकता मिश फिर भागकर विश्वविजेता तेमूरलंग (१३०७-१४०४ ई०)के पास गया । उस समय तेमूरलंग चगताई म्रोर्द्के दक्षिणी राज्यको म्रपने हाथमें करके उत्तरी राज्य (मुगोलिस्तानपर) पांचवां म्राक्रमण करना चाहता था। तेमूरने स्रपने सेनापित तेमूर उज्बेकको खानजादा तोकतामिशका स्वागत करनेके लिये भेजा। समरकन्द पहुंचनेपर तेमूर उज्बेकने खानजादेको तेमूरके सामने पेश किया। तेमूरने तोकता-मिशका राजसी स्वागत करते हुये सोना, जवाहरात, हथियार, बहुमूल्य पोशाक, घोड़े, ऊंट, तम्बू-ध्वजा-पताका, नगाड़े तथा दास-दासी प्रदान किये स्रौर बिदा करते वक्त उसे ''पुत्र'' कहकर सम्बोधित किया । तेमूरने उसे साबरान, उतरार, सिगनक, सैरान, सेराय तथा किपचकके दूसरे नगरोंका स्वामी (शासक) बनाते यायिक (उराल)ग्रौर सिर नदीके बीचके प्रदेशका राज्य प्रदान किया । यह भूभाग उरुस खानके श्रधीन था, इसलिये यह मान-प्रदान केवल मौखिक ही हो सकता था। उरुस खान चुप नहीं रह सकता था। उसने म्रपने पुत्र कुतुलुकबूगाको तोकतामिशका मुकाबिला करनेके लिये भेजा । कुतुल्कबूगा लड़ाईमें घायल होकर दूसरे दिन मर गया, तो भी तोकतामिशकी हार हुई ग्रौर उसे फिर भागकर तेम्र लंग की शरण लेनी पड़ी। लंगंड़े तेमूरने फिर उसका पहले ही जैसा सम्मान करके फिर नई सेना दी। उरुस खानके ज्येष्ठ पुत्र तेगूताकियाने फिर तोकतामिशको हराया । तोकतामिश बड़ी मुश्किलसे सिर नदी तैरकर पार हुम्रा। उसका पीछा करते हुये कजनजी बहादुरने तीरसे उसके हायको घायल कर दिया था। घासमें पड़े तोकतामिशको स्रकस्मात् तेमूर लंग द्वारा दिये मंत्री इतिगृ बेरलसने देखा। फिर वह उसे लेकर बुखारामें तेमूरके पास पहुंचा। तेमूरने फिर उसे और भी वड़े साजोसामान तथा सेनाके साथ भेजा । इस समय यदकू (मङ्गुत या तिमिर कुतुलुकका पुत्र) तोकतामिशका समर्थक बनकर बुखारा चला ग्राया था। उसने खबर दी, कि उरुस खान बड़ी सेना लेकर लड़नेके लिये ग्रा रहा है। केपेक मङगुत श्रौर तुलजियानने तेमूरके दरबारमें जाकर उरुस खानके संदेशको कहा-"तोकतामिश मेरे पुत्रको मार-कर तुम्हारी शरणमें चला स्राया है। तुम मेरे शत्रुको मेरे हाथमें ऋर्पण कर दो, यदि इन्कारी हो तो मैं युद्ध घोषित करता हूं। हमें ग्रब युद्धक्षेत्र चुनना होगा।"

तेमूर लंगने उत्तर दिया—''तोकतामिशने अपनेको मेरी शरणमें दे दिया है। मैं उसकी रक्षा करूंगा। जाकर उरुस खानसे कह दो, कि उसकी ललकारको ही स्वीकार नहीं करता, बल्कि मैं और मेरे सिपाही सिंहकी तरह—जो कि जंगलमें नहीं बल्कि युद्धक्षेत्रमें बास करते हैं—लड़नेके लिये तैयार हैं।''

तेमूर लंगने ग्रमीर यदकूकोइको समरकन्दका शासक नियुक्त कर १३७६ ई०के ग्रन्तमें प्रस्थान कर उतरारके मैदानमें डेरा डाला। उरुस खान ग्रपनी सेनाके साथ वहांसे चौबीस फरसक दूर सिगनाकमें था। एक जबर्दस्त ग्रांधी-पानी ग्राया, जिसके बाद भयंकर सर्दी हो गई। इसकी वजह से तीन महीनेतक कोई सैनिक कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर तेंमूरने कताई बहादुर ग्रौर मोहम्मद सुल-तानशाहको रातमें ग्राक्रमण करनेका हुक्म दिया। जबर्दस्त संघर्ष हुग्रा। उरुस खान-पुत्र तेमूर मिलक ग्रोगलानने तीन हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया। कताई बहादुर ग्रौर एरेक तेमूर मारे गये, तेमूर मिलक भी ग्राहत हुग्रा। तेमूर लंगकी विजय हुई। उसने ग्रबू-मोहम्मद सुलतानशाह ग्रौर ग्रमीर मर्वशेरको भी पता लगानेके लिये भेजा।

लड़ाई आगे नहीं हो सकी। उरुस खान दश्तेकिपचक लौट गया और तेमूर लंग केश (शहरसब्ज) की और । नौ साल राज्य करनेके बाद १३७० ई० में उरुस खान स्वाभाविक मृत्युसे मर गया।

अनुकूल समय देखकर तेम्र फिर दश्तेकिपचककी श्रोर रवाना हुआ। उसके सेनाग्रका सेना-पति तोकतामिश था, जो बड़ी तेजीसे बढ़ते हुये पंद्रह दिनमें सैरामकामिश (हरिनोंके नरकट) में पहुंच गया श्रौर एकाएक श्राक्रमण करके उसने शहरको लूट लिया। वहांसे उसे बहुतसे घोड़े, ऊंट श्रीर भेड़ें हाथ लगीं।

## १०. तोग्ताकिया, उहस-पुत्र (१३७०--...)

पिताकी जगहपर यह गद्दीपर बैठा, लेकिन दो ही महीने बाद मर गया। इसके बाद इसके भाई तेमूरबेग (तेमूर मलिक) को गद्दी मिली।

# ११. तेमूरबेग, तेमूरमलिक उरुस-पुत्र, मोहम्मदखान-पुत्र (१३७०-७५ ई०)

यद्यपि सिंहासनके लिये उसका प्रतिद्वंद्वी तेमूर लंग जैसे विख्यात विजेता की सहायता-प्राप्त तोकता-मिश था,लेकिन तेमूरबेगको इसकी परवाह नहीं थी। वह हद दर्जेका ऐशपसंद था, रात-दिन शरावमें मस्त रहता । उसके अत्याचारोंसे लोग परेशान थे । तो भी तोकतामिशने इसके ऊपर आक्रमण करके फिर एक बार हार खाई। लेकिन तेमूरबेकके अत्याचारोंसे उसके बड़े-बड़े भ्रमीर भी परेशान थे। उनको विश्वास होने लगा था, कि इसके रहते श्वेत-श्रोर्द्को श्रच्छे दिनोंकी श्राशा नहीं हो सकती। एक श्रसिद्ध श्रमीर श्रीरंग तेमूरने तेमूर लंगके पास भागकर उसे श्रीर उभाड़ा। तेमूरने श्रवके गयास्टीन, तरखन, तोमन तिमूरके बख्शी खोजाके साथ भेजा। जागीर मांगनेपर न देनेसे नाराज हांकर एक श्रीर श्रमीर उज्बेक तेमूर भी तेमूर लंगके पास भाग श्राया, जिसने उससे कहा—"तेमूर मलिक दिन-रात शरावमें मस्त पड़ा रहता है। पहर भर दिनतक सोता रहता है, जो कि भोजनका समय है। किसीकी हिम्मत नहीं, कि उसे जगाये। लोग श्रव उससे उकता गये हैं, श्रीर चाहते हैं, कि तोकतामिश श्रावे।" उस समय तोकतामिश सिगनकमें था। तेमूरने तोकतामिशको खबर दी। तेमूरबेकने जाड़ों (१३७७ ई०) को करातागमें बिताया। १३७७ ई० में तेमूर लगने तोकतामिशको हमला करनेके लिये हुवम दिया। इसी जाड़ेमें तेम्रबेकका एक बड़ा भारी दरबारी कापबहादुर भी उसका साथ छोड़कर तोकतामिशके पास चला श्राया । तोकतामिशने श्राक्रमण करके तेमूरबेकको पूरी तौरसे हरा दिया श्रीर उरुसखोजा द्वारा विजयका समाचार तेमूरलंगके पास भेजा। तेमूरने भारी खुशी मनाई, उरुसखोजाको खलग्रत श्रीर सुनहला कमरबन्द दिया , लौटनेके समय धन श्रौर्रुंघोड़े प्रदान किये ।

जाड़ोंमें फिर तोकतामिश सिगनकमें रहा तेमूरबेकका पीछा करते पश्चिमी किपचकके मेमक स्थानकी ग्रोर बढ़ा ।

इसपर भी तेमूरबेकको होश नहीं आया। वह ७८५ हिजरी (६ मार्च १३८३-२३ फर्बरी १३८४) में निर्णायक लड़ाई लड़नेके लिये करातालकी ग्रोर बढ़ने लगा। तेमूरबेकने गद्दीपर बैठते समय वेयकूफीसे श्रक-श्रोर्द्के एक तुमान (सेराय सोलकुल) को श्रपने चचेरे भाई मोहम्मद श्रोगलानको दे दिया था। श्रव उसने मोहम्मदको तोकतामिशके विरुद्ध लड़नेके लिये कहा। मोहम्मद जानता था, कि श्रोरदा-उलुस तोकतामिशके पक्षमें है। उसने तेमूरबेकको मना किया, जिसपर तेमूरबेकने उसे तोकतामिशका पक्षपाती कहकर भरी सभामें मरवा डाला श्रौर वहीं उसने सौगद खाई, कि जो भी मेरी इच्छाके विरुद्ध जायेगा, उसकी यही हालत होगी।

तोकतामिश और तेमूरबेकमें करातालके पास ममाइमें लड़ाई हुई। तेमूरबेकने हारके साथ प्राण भी गंवाये। इसी लड़ाईमें एक स्वामिभक्त ग्रमीर बलिजक पकड़कर विजेता तोकतामिशके पास लाया गया। तोकतामिश बलिजककी ईमानदारीपर पूरा विश्वास रखता था। उसने उससे कहा—"ग्रगर तू मुझे अपना बादशाह मान ले, तो में तेरे सम्मान ग्रीर ग्रधिकारको जरा भी कमी नहीं करूंगा, बल्कि राज्यकी बागडोर तेरे हाथमें सुपुर्द कर दूंगा।" बलिजकने जवाब दिया—"मैंने ग्रपने जीवनका सबसे अच्छा भाग तेमूरबेककी सेवामें बिताया। में इसे सहन नहीं कर सकूंगा, कि उसके सिहासनपर कोई दूसरा बैठे। जो तुझे तेमूरबेककी गदीपर बैठा देखना चाहे, उसकी ग्रांखें फूट जायं। ग्रगर तू मेरे ऊपर

कृपा करना चाहता है, तो मेरा सिर काटकर तेमूरके सिरके नीचे रख दे, ग्रौर उसकी लाशको मेरी लाशपर लिटा दे, जिसमें उसका कोमल शरीर धूलमें न लिपटे।" तोकतामिशने उसकी इच्छा पूरी की।

#### १२. तोक्तामिश तूलि-पुत्र (१३७५-९७ ई०)

तोकतामिश बापकी हत्याका बदला ले सुवर्ण-भ्रोर्दू और श्वेत-भ्रोर्दूके सम्मिलित सिहासनपर वैठा। उसकी मां कुतन कुनचेक प्रसिद्ध कंकुरत कबीलेकी भ्रमीरजादी तथा मनस्विनी स्त्री थी। इति-हासकार श्रनुनीम श्रसकंदर के श्रनुसार तोकतामिश बहुत ही मुस्तैद, प्रतापी, सुंदर तथा स्वभावसे भी सुंदर वादशाह था। वह श्रपने न्याय श्रौर सदाचारके लिये प्रसिद्ध था। श्रस्कन्दरके श्रनुसार उसमें दोष यही था, कि उसने श्रपने उपकारक तेमूरलंगसे कृतघ्नता की। तेमूरवेकपर विजयप्राप्त करते ही तोकतामिशने श्रपने सारे उलुसको सुव्यवस्थित किया।

तोकतामिशन बेरेकसरायको अपनी राजधानी बनाया। बा-तूने अस्त्राखानके पास वर्तमान से-ली-त्रेन्नोय गांवकी जगह अपनी राजधानी—बातू-सराय बनाई थी। उसके भाई बेरक (१२५५–६६ ई०) ने बोल्गाकी शाखा अखतूबे नदीके तटपर आधुनिक स्तालिनग्रादके समीप सराय-बेरेकके नामसे नई नगरी बसाई, लेकिन बातू सरायसे हटाकर बेरेक सरायमें राजधानी ले जाना उज्बेक खानका काम था। तोकतामिशके समय सुवर्ण-ओर्दू राज्य एक बार फिर ख्वारेज्मसे पश्चिममें रूसी राजुलोंके भीतर, तथा किमिया, काकेशसके दरबन्द तथा बाकूतक फैल गया। पश्चिममें राज्यसीमा द्नियेस्तर नदी, और पूरवमें तबोल-इरितश-संगम एवं मध्य सिर-दिर्या थी। तोकतामिशने सत्रह साल (१३६२ ई०) तक अच्छी तरह शासन किया, फिर इतिहासकारोंके अनुसार उसे शरारत सूझी और वह तेमूरलंगसे छेड़खानी कर बैठा।

१३८० ई० में तोकतामिशके क्रिमिया-शासक रमजनने वेनिसगणके प्रतिनिधि ग्रन्द्रेय वेनेरिसके साथ व्यापारिक समझौता किया ।

मास्को-ध्वंस (१३८२ ई०)--तोकतामिश जू-छिके पुत्र ग्रोरदाके वंशका नहीं था, बल्कि उसका पूर्वज छिड़-गिस्वंशी राजकुमार तुका-तिमुर था। ममाइ (करातालके पास) की विजयके बाद वह पूर्वी ग्रौर पश्चिमी दोनों किपचकों-सुवर्ण-ग्रोर्द् ग्रौर श्वेत-ग्रोर्दू-का स्वामी बना । विजयकी खबर सुनते ही रूसी राजुल जल्दी-जल्दी ग्रपनी भेंट ग्रौर तलवार चढ़ानेके लिये उसके दरबारमें पहुंचे। मास्को-महाराजुल दिमित्रिके दो कवचधार कुतुलुकबुगा श्रौर मोकस दूसरे खड्गधारियोंके साथ भिन्न-भिन्न राजुलोंकी राजधानियोंमें खानकी सुनहली मोहरलगी यारलिकके साथ गये। लेकिन तोकता-मिश इतनेसे संतुष्ट नहीं होनेवाला था। वह कर लेते हुए खानोंकी प्रभुताको पूर्ववत् स्थापित करना चाहता था, जिसे उठा फेंकनेकी रूसी राजुलोंने इधर कोशिश की थी। उसने खानजादा अकलोजाको सात सौ सिपाहियोंके साथ यह कहला भेजा, कि रूसी राजुल भेंट ग्रौर तलवार ही नहीं भेजें, बल्कि खुद बेरेक-सरायमें हाजिरी देनेके लिये ग्रायें। ग्रकखोजाने स्वयं निज्नीनवोगोरद (निचला नवीन नगर) में ठहर दूसरे दूतको संदेशके साथ मास्को भेजा। हालहीमें दोनके तटपर महाराजुल दिमित्रिको जो विजय प्राप्त हुई थी, उससे गर्व करते उसने जानेमें ग्रानाकानी की। सालभरकी तैयारीके बाद उसे एकाएक खबर मिली कि सेना पार करनेके लिये तारतारोंने बुल्गारोंकी नावें पकड़ ली हैं, र्याजनका राजुल पथप्रदर्शक बन उन्हें स्रोका नदी पार करानेके लिये रास्ता दिखला रहा है। इस खबरको सुनकर बहुतसे राजुलोंने हिम्मत हार दी। महाराजुलके धर्मपिता निज्नीनवोगोरदके राजल दिमित्रिने ग्रपने दो पुत्रोंको खानके दरबारमें भेज भी दिया। उस समय खानका शिविर सिरनागमें था, जहां वह तोकतामिशसे मिले।

मास्को-महाराजुल दिमित्रि राजधानीको बायरोंके हाथमें छोड़ सेना-संग्रहके लिये कोस्त्रोमाकी ग्रोर गया । ग्रोका नदीपर ग्रवस्थित सेपूकोफ नगरको लेकर तोकतामिश मास्कोपर चढ़ा । गिर्जीके घंटे बजाकर नागरिकोंको इकट्ठा कर एक बड़ी सभा की गई, पुराने रूसी रवाजके मुताबिक प्रति-

रक्षाके लिये बहुमतके अनुसार फैसला लेना था। तबतक कितने ही लोग शहर छोड़कर भाग चुके थे, जिनमें महासंघनायक कुकियान भी था, जो त्वेर चला गया था-कुकियान रूसी नहीं था, इसलिये उसकी कायरताको लोगोंने विशेष तौरसे बुरा माना । शहरमें खलबली मची हुई थी। इसी समय एक तरुण लिथुवानी राजकुमार स्रोसतेइको दिमित्रिने मास्को भेजा-स्रोसतेइ प्रसिद्ध लिथुवानी राजा स्रोलगर्दका पौत्र था। उसके कामोंको देखकर लोगोंके दिल कुछ मजबूत हुये। पासके गांवोंके किसान भी श्रपने सामान और परिवारोंके साथ मास्कोमें शरण लेने चले श्राये थे। उन्होंने भी श्रोसते इकी प्रकारको सुना। नगरकी रक्षाके लिये साधुत्रोंने भी हथियार मांगे। इस प्रकार भ्रप्रशिक्षित किन्तु बहादुर नागरिकोंकी कई पल्टनें प्राकारकी रक्षाके लिये तैयार हो गईं। बहुत समय नहीं बीता, कि जलते गांबोंके धूमेंने तार-तारोंके श्रानेकी सूचना दी। २३ श्रगस्त १३८२ई० को तारतार उपनगरमें पहुंच गये। श्राक्रमणकारियों में कितने ही रूसी भाषा जानते थे। उन्होंने महाराज्लके बारेमें पूछा। जवाब मिला-वह मास्कोमें नहीं है। नगरको घरकर तारतारोंने वाणोंकी वर्षा करते बहुतसे नगर-निवासियोंको मार डाला, लेकिन रूसियोंने भी जो भी हाथ भ्राया उसीसे तारतारोंका मुकाबिला किया-उन्होंने उनपर उबलते पानीको फेंका, बड़े-बड़े पत्थर गिराकर तारतारोंको चकनाचर किया। तीन दिनतक जबर्दस्त माक्रमण होता रहा-खैरियत यही थी, कि किपचकोंके पास तोपखाना नहीं था। इस तरह काम न चलते देख तोकता-मिशने छलसे काम लेना चाहा। उसने भ्रपने कुछ सरदारों तथा निजनीनवोगोरदके दोनों राजुलपुत्रोंको भेजकर कहलायाः खान लोगोंको अपनी आज्ञाकारी प्रजा समझता है। उनके प्रति उसका कोई दुर्भाव नहीं है। वह केवल ग्रपने शत्रु महाराजुलको चाहता है। वह तुरंत नगरको छोड़ जानेके लिये तैयार है, यदि उसके पास भेंट भेजी जाये श्रौर भीतर श्राकर नगरको देख लेनेका मौका दिया जाय। श्रोसते इने साधुओं, बायरों और लोगोंसे सलाह ली। उन्होंने निज्नीनवोगोरदके राजुलके दोनों पुत्रों वासिली श्रीर सिमेश्रोनकी इस बातपर विश्वास किया, कि खान अपने वचनको नहीं तोड़ेगा । नगरके फाटक खोल दिये गये। मूल्यवान् भेंटें लिये ग्रोसतेइ ग्रागे-ग्रागे, उसके पीछे सलीब लिये हुये साध, फिर बायर और साधारण जनता चली। ग्रोसतेइको सीधे खानके तम्ब्रमें ले जाकर मार डाला गया। फिर संकेत पाते ही हजारों तारतारोंने नंगी तलवारें छे लोगों को जबह करना शुरू किया। फिर वह नगरमें घुस पड़े। बिना नेताके सिपाहियोंमें भगदड़ मचनी ही थी। वह श्रीरतोंकी तरह रोते-कांदते सड़कोंपर इधर-उधर भागने लगे। तारतारोंने बढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और साध्य्रोंमें कोई मेद न कर सबको तलवारके घाट उतारा। गिर्जोंके दरवाजोंको खोलनेपर वहां रक्खी हुई गांवके लोगोंकी सम्पत्ति मिली, जिसे तारतारोंने लूट लिया। वहां चांदी-सोनकी मूर्तियां, बहुमूल्य भांड तथा दूसरी चीजें बड़े भारी परिमाण में मिलीं। महाराजुलका खजाना, बायरों (सामन्तों) श्रौर धनी व्यापारियोंकी चिरकालसे जमा होती सम्पत्ति तारतारोंके हाथ लगी । इसके साथ सबसे बड़ी हानि जो हुई, वह थी पुरानी पुस्तकों भीर हस्तलेखोंकी तारतारों द्वारा होली जलाना। सम्पत्ति लूटनेके बाद उन्होंने घरोंमें श्राग लगा दी, फिर तरुण रूसियोंके झुडको आगे-आगे हांकते पासके खेतोंमें जाकर उन्होंने भोज किया।

तोकतामिशकी सेना सारे रूसमें फैल गई। व्लादिमिर, ज्वेनीगोरद, यूरियेफ, मोजाइस्क, दिमि- त्रियेफ ग्रादि रूसी नगरोंकी भी वही गति हुई, जो मास्कोकी। पेरेइस्लाव (यारोस्लाव्ल) नगर आगकी भेंट हुग्रा, लेकिन लोग नावसे भाग निकलनेमें सफल हुये। कलोम्नापर भी श्रिधिकार करके तोकतामिश लौट गया। श्रोका पार हो ग्रपने पथप्रदर्शक जातिद्रोही र्याजन-राजुलके राज्यको उसने बड़ी निर्देयताके साथ लूटा श्रौर नष्ट-भ्रष्ट किया।

रूसकी एकताका जो काम इतने दिनोंसे हो रहा था, उसपर भारी चोट पहुंची। इवान श्रीर सेमि-योनने खानोंकी चापलूसी करके देशमें जो समृद्धि पैदा की थी, उसका सर्वनाश हो गया। लोग कहने लगे—-"तारतारोंपर न विजयी होनेवाले 'हमारे पुरखा' भी हमारे जैसे स्रभागे नहीं थे।"

यद्यपि तोकतामिशने महाराजुल ग्रौर उसकी राजधानी मास्कोका सर्वनाश कर दिया, लेकिन उसने देखा, कि बिना महाराजुलकी सहायताके पहलेकी तरह रूसियोंसे कर उगाहने ग्रौर भ्रपनी श्राज्ञा मनवानेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता; इसलिये उसने फिर ग्रपने पूर्वगामियोंका रास्ता स्वीकार किया। श्रपने एक मुरजा (मिर्जा) के द्वारा उसने दिमित्रिके पास सहृदयता दिखलाते हुये संदेश भेजा— श्रव भी तुम मेरी श्रधीनता स्वीकार कर पहलेकी तरह काम करो। दिमित्रिने श्रपने पुत्र वासिलीको भेजा। मास्कोके नष्ट हो जानेपर मूल्यवान् भेंट कहांसे भेजी जा सकती थी? तो भी तोकतामिशने वासिलीके साथ श्रच्छा बरताव किया। उसने महाराजुलकुमारको दरबारमें जामिनके तौरपर रक्खा श्रीर मास्कोके ऊपर नये कर लगाये।

खानोंकी शक्तिको क्षीण हो जानेपर रूसका प्रतिद्वन्द्वी लिथुवानियाका राजा समझा जाता था। श्रबतक लिथवानी ईसाई धर्मको न स्वीकार कर वैदिक देवताश्रोंके भाईबन्दोंको ही श्रपना इष्टदेव मान रहे थे। उनकी वीरताके कारण ईसाई समुद्र इन काफिरोंके द्वीपको अपने भीतर बर्दाश्त कर रहा था। एक इतिहासकार लिखता है—"बहुतसे लोग शायद यह नहीं जानते, कि १४ वीं सदीके ग्रंततक मध्य-युरोपके इतना नजदीक विलेनुस नगरीमें काफिरोंका धर्म राजधर्म था।" \*लिथवानी राजा लादि-स्लाउस (ह्लादश्रवा) ने पोल-राज्यकी उत्तराधिकारिणी कुमारी हेदविगके साथ ईसाई धर्म स्वीकार करते हये ब्याह किया। इसी समय राजाके साथ उसके साथियोंने भी बपतिस्मा लिया। युरोपके धर्मपरिवर्तनवाली कहानी लिथुवानियामें भी दूहराई गई ग्रौर बिलनामें काफिरोंकी जितनी मूर्तियां श्रौर पवित्र वृक्षस्थल थे, सबको एक श्रोरसे ईसाई पादिरयोंने नष्ट कर दिया। पुराने पुरोहितोंको उनकी मृगछालाकी पोशाकके बदलेमें सफेद पोशाक बांटी गई। लिथुवानियाके राजाको इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? अपने पड़ोसियों को देखते हुये ग्रीक और रोमन संस्कृतिसे लिथ्वानियाके सरदार भी प्रभा-वित हये बिना नहीं रहे । भीतर ही भीतर संस्कृतिके साथ धर्मका भी प्रभाव उनमेंसे कितनों हीपर पड़ता जा रहा था, जिससे आगे चलकर काफिर और ईसाईका सवाल सिंहासनके लिये खतरेका कारण हो सकता था। उधर लादिस्लाउसने देखा, कि ईसाई धर्म स्वीकार करनेपर मैं पोल राज-कुमारीके साथ पाणिग्रहण कर पोलन्दका भी स्वामी बन जाऊंगा, इसलिये हजारों वर्षींसे चली ग्राई लिथुवानी सभ्यता और धर्मके बहुतसे चिह्नोंको मिटा देनेमें उसने हाथ बंटाया । महराजुल दिमित्रिका तोकतामिशके साथ फिर अच्छा संबंध स्थापित हो गया, इसलिये लिथवानियन राजाके आक्रमण करने-पर उसे तोकतामिशका एक भारी सहारा मिल गया। १३८६ ई० में दिमित्रिके मरनेपर उसका पुत्र वासिली महाराजुल बना।

पश्चिमकी दिग्विजयके बाद तोकतामिशने ग्रपने राज्यके पूर्वी भागकी व्यवस्थामें हाथ लगाया। उसने विरोधियोंको बड़ी निष्ठुरतासे पीस डाला, जिसमें उसकी अपनी बीबी तावलुइने भी अपने प्राण खोये। तेमूर लंगसे झगड़ पड़ना ग्रकारण नहीं था। जु-छिके समयसे ही ख्वारेज्म उसके उल्सका था, जिसे तेमूरने जबर्दस्ती छीन लिया था। उरुस खानके समय, जो राज्यमें गड़बड़ी मची थी, उससे फायदा उठाकर हुसेन सुफी यड़-हदाई-पुत्र (कंकुरत) ने ख्वारेज्मके कात ग्रीर खीवा जिले हड़प लिये। तेम रने देखा, कि हुसेनकी पीठपर कोई नहीं है, इसलिये 'स्वारेज्म जगताई-उलुसका है' कहकर उसे मांगा। तेमूर यद्यपि एक बड़ी सल्तनतका स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसने जगताई वंशके खानको समरकंदकी गृहीसे नहीं उतारा ग्रौर ग्रपने लिये केवल ग्रमीरकी साधारणसी पदवी स्वीकार की थी। इस प्रकार उसने जगताई खानकी श्रोरसे ख्वारेज्मपर दावा किया। हुसेन सूफीने उसका जवाब दिया-- "तलवारसे जीता तल-वारसे ही लौटाया जा सकता है।" तेमूर दौड़ पड़ा। कातमें कुछ थोड़ेसे प्रतिरोध के बाद शहरपर तेमूर लंगका ग्रधिकार हो गया। निर्मम हत्या हुई, स्त्री-बच्चों सहित बहुतसे लोग दास बनकर बिकने के लिये बंदी बनाये गये। हरे-भरे ख्वारेज्मको तेमूरकी आगमें जलना पड़ा। कातसे हसेन सुफी भाग गया, और थोड़े दिनों बाद मर गया । तेमूर लंगने दया दिखाते हुये हुसेन सूफीके पुत्र युसुफ सूफीको इस शर्तपर वहांका शासक, बनाया, कि वह अपनी चचेरी बहिन तथा सुन्दरताके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध सेविनबेईको तेमूर-पुत्र जहांगीरके साथ ब्याह दे। युसुफने पहले तो बात मान ली, लेकिन जल्दी ही उसने शर्तको तोड़कर कातको लूटना और लोगोंको भगाना शुरू कर दिया। दंड देनेके लिये १३७२ ई० में तेमूर फिर

<sup>\*</sup>ज० स्रो० पृ० ३३७

श्राया। युसुफने श्रात्मसमर्पण किया। सेविनबेइ (खानजादी) का ब्याह जहांगीरके साथ हुश्रा श्रीर युसुफको क्षमा मिली। दो साल बाद १३७४ ई० में फिरतेमूरको कातक रास्ते स्वारेज्मकी श्रीर बढ़ना पड़ा, लेकिन श्रपने किसी श्रमीरकी श्रीरसे समरकंदपर खतरा होनेकी खबर सुनकर वह लौट गया। इसी साल उसने तोकतामिशको किपचकोंका खान स्वीकृत किया था।

जिस समय तेमूर-लंग उतरारमें उरुस खानसे लड़नेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय युमुक सूकीने बुखारा जिलेपर ब्राक्रमण करके लूट-मार मचानी शुरू की। तेमूरने उसे हिदायत करनेके लिये दूत भेजा, जिसे युमुक्ते जेलमें डाल दिया। इसके बाद एक दूसरे दरबारी दूतको तेमूरने रेशमपर ताजी कस्तूरीसे लिखा शासनपत्र देकर भेजा। युमुक्ते इस दूतकी भी वही गति की। बुखाराके पास उमने कुछ तुर्कमानोंके उंट लूट लिये। १३७० ई० के बसंतमें राजधानीके सामने पहुंचकर युमुक्ते कहा—''इतने मुसलमानोंको मरवानेकी जगह यही अच्छा है, कि ब्राब्रो हम दोनों द्वंद्व-युद्ध करके हार-जीत का फैसला कर लें।'' तेमूर ने इसे स्वीकर किया। मित्रोंके वर्जित करनेपर भी शाही कवच और शिरस्त्राण पहनकर तमूरने द्वंद्व-युद्धके लिये नगरद्वारसे बाहर जा युमुक्तो ललकारा, लेकिन वह लड़नेके लिये सामने नहीं श्राया। उसी समय तेरिमजसे कुछ ताजे खरबूजे (सरदे) ब्राये, जिनमें से कुछको सोनेकी थालमें रखकर, तेमूरने अपने दुक्मनके पास भेजा, लेकिन युमुक्ते उन्हें मोरीमें फेंक दिया और लानेबालेको थाल बक्श दिया। फिर दोनोंमें घमासान लड़ाई शुरू हुई। नगरका मुहासिरा करके युमुक्ते उस समयके पुराने ढंगक तोप-खानेसे प्राकारको तोड़नेकी कोशिश की। मुहासिरा तीन महीने छः दिन रहा। युमुक सूकी इसी बीचमें असकल होकर मर गया। तेमूरके हाथ भारी हीरा-मोतीका खजाना ब्राया। उसने सभी शरीकों, हकीमों और विद्वानोंको स्त्रियों-बच्चोंके एक बड़े समूहके साथ ख्वारेजमसे पकड़कर केश (शहरसब्ज) भेज दिया। इस प्रकार १३७६ ई० में ख्वारेजमपर तेमूर-लंगका श्रीधकार दुशा।

पूरव श्रीर पश्चिमकी सफलताश्रोंके कारण तोकतामिशको श्रपनी शक्तिपर विश्वास हो गया था । इधर युसुफ सूफीकी लड़ाइयोंसे वह यह भी समझता था, कि तेमूर-लंग ध्रजेय नहीं है। जु-छिके सिंहासनका मालिक और छिङ-गिसी शाहजादा होकर वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था, कि ख्वारेज्म एक मामूली तुर्क सरदारके हाथमें चला जाय। वह जानता था, कि चगताई खान केवल गुड़िया बनाकर समरकंदके सिहासनपर रखा गया है । तोकतामिशने ख्वारेज्म मांगा, लेकिन मुंहसे वैसा न कहकर भी तेमूर-लंगका जवाब भी हुसैन सूफी जैसा ही था-- "तलवारसे जीता तलवारसे ही लौटाया जा सकता है।" तोकतामिश तेमूरके विरुद्ध सिर-दरिया पार हो सीधे समरकंदकी ग्रोर बढ़ सकता था, ग्रथवा ख्वारेज्मपर श्राक्रमण कर सकता था, लेकिन उसे तेमूर-लंगका निर्वलस्थान वहां नहीं मालूम हुन्ना। उसने खुलाकुकी राजधानी तबरेज--जोकि म्रब तेमूर-लंगके हाथमें थी--को लक्ष्य कर काकेशीय दरवन्दके रास्ते म्रिभयान किया । उसके साथ बेक बुलाद, ऐसावेक, यागलीबेक, गजनशी ग्रादि वारह ग्रोगलान (राजकुमार) थे, जिनका मुखिया पुलादबेक था। तोकतामिशकी सेनाने सिरवान होते हुये आजुरयाइजानके भीतर घुसकर तबरेजको घेर लिया। लोगोंको जब यह खबर मिली, तो वे श्रपने कुचों श्रीर मुहल्लोंमें दरस्तोंको डाल मोर्चावदी कर हथियारबंद हो अपने-अपने मुहल्लोंकी हिफाजत करने लगे। म्राक्रमणकारियोंने नागरिकोंके प्रतिरोधको बहुत मजबूत देखा । वह शम्बेगाजानीमें उतरे स्रीर कमजोर स्थान ढूंढ़नेके लिये ग्राठ दिनतक नगरका चक्कर लगाते रहे। जब कोई वैसा स्थान या ग्रवसर नहीं मिला, तो उन्होंने स्रादमी भेजकर स्रमीर वलीको सुलह करनेके लिये बुलाया। स्रंतमें ते हुस्रा, कि अमीर वली शहरसे दो सौ पचास तुमान सोना दिलवा दे, जो कि तोकतामिशकी सेनाके घोड़ोंकी नालों का दामभर ही था । बृहस्पतिवार १३८५-८६ ई० (७८७ हि०) को शहरके मालिकों ग्रौर ख्वाजाग्रोंको जमाकर निश्चय किया गया कि हर मालिक एक तुमान नकद दे। ढाई सौ तुमान भेज देनेके बाद लोग निहिंचत हो गये। उन्होंने तैयारी ढीली कर दी ग्रौर बहुतोंने हिथयार भी उतार दिये। इसी समय तोक-तामिशकी सेना शहरके ऊपर टूट पड़ी श्रीर कतल तथा लूटका बाजार गरम हो गया। प्रतिरोधकी शक्तियां तितर-बितर हो गई थीं। तोकतामिशकी सेनाने ते मूर-लंगके तब रेजको आठ दिनतक लुटा और

कतल किया, जिसमें करीब एक लाख आदमी बड़ी निर्दयतासे मारे गये। किपचकोंने किसीपर दया नहीं दिखलाई। उन्होंने लोगोंको नंगा मादरजाद करके सड़कों, कूचों, मुहल्लोंमें बर्फपर बैठा दिया। स्त्रियों, लड़िक्यों और छोकरोंमें जिन्हें सुन्दरदेखा, उन्हें लिया, बहुतसे आदिमयोंको भी बंदी बनाया, फिर धरोंमें आग लगा दी। तोकतामिशने मास्कोंमें जो किया था, उसीकी आवृत्ति उसकी सेनाने तबरीजमें की, और यही बात पीछे तेमूर-लंगने दिल्लीमें दुहराई। एक इतिहासकार ने लिखा है:— "काफिरोंने लोगोंपर वह जुल्म किया, कि लिखनेवाला यदि एक सालतक लिखता रहे, तो नहीं पूरा कर सकता। इस शहर और इन मसलमानोंपर क्या-क्या नहीं बीती?"

श्रमीर वली सुलतानियासे जा चुका है, यह सुनकर उनको उसपर विश्वासघाती होनेका संदेह हुआ। तोकतामिशो सेनाने सुलतानिया श्रीर दूसरी जगहोंको भी उसी तरह लूटा-पाटा। इसके बादभी तबरीजके लोगोंमें कुछ सुगबुगाहट देख फिर दो दिन दो रात उसे कतल श्रीर लूटका शिकार बनाया। फिर कितने ही किपचक नखजवानकी श्रीर श्रर्रानके प्रदेशमें जा लूट-मार करने लगे, कुछ इसी कामके लिये कराबाग चले गये। जाड़ा खतम होने से पहले ही दो लाख बंदी बना तोकतामिश श्राये रास्ते लौट गया। तेमूर इस समय ईरानके झगड़ोंमें फंसा था, इसलिये श्राजुरबाइजानके सर्वसंहारकी बातको सुनकर भी दिल मसोसकर रह गया। तोकतामिश श्रपने साथ प्रसिद्ध कि कमालको लेता गया था, जिसने चार सालतक राजधानी बेरेकसारायमें रहकर उसका बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

### तेमूरके साथ लड़ाइयां

प्रथम युद्ध — ईरानके झगड़ेसे छुट्टी पाकर १३८७-८८ ई० (७८६ हि०) के बसंतमें तेमूर-लंग उरुस नदीके तटपर था, जबिक उसने सुना कि तोकतामिश दूसरी बार दरबंदकी ग्रोरसे श्राकर श्राक्रमण करना चाहता है। तोकतामिशके ग्रमीरोंने मना किया, कि तेमूर श्रव भीतरी झगड़ोंसे छुट्टी पाकर मुकाबिलेके लिये तैयार है, इसलिये लड़नेके लिये नहीं जाना चाहिये। लेकिन, तोकतामिशने उनकी बात नहीं मानी। खुलाकू-वंशियों श्रीर बातू-वंशियोंके पुराने युद्धोंकी तरह फिर उत्तरसे तोकतामिशी सेना कुरानदीके तटपर पहुंची श्रौर दक्षिणसे तेमूर भी वेरदश्रा होते वहां पहुंचा। उसने नदीपार की खबर जाननेके लिये गुप्तचर भेजे, जिन्होंने लड़ाई करके भारी क्षति उठाई। फिर कुमकके लिये ग्राई तेमूरी सेनाने तोकतामिशकी विजयिनी सेनापर श्राक्रमण करके उसे बुरी तरह हराकर दरबंदतक उसका पीछा करके बहुतसे बंदी बनाये। तेमूरने कृतघ्नताके लिये बहुत फटकारकर तोकतामिशके बंदी श्रमीरों-को खलग्रत श्रौर धन देकर घर भेज दिया।

इस विजयके बाद तेमूरने सरकश तुर्कमान सरदार करामोहम्मदसे लोहा लिया और फिर फारस-पर आक्रमण कर उसे अपने राज्यमें मिला लिया। इसी समय डाकियाने आकर खबर दी, िक तोक-तामिश अंतर्वेद (मावरा-उन्नह्र्र) की ओर बढ़ रहा है। तोकतामिशने सिगनकसे प्रस्थान कर सावरानपर आक्रमण किया, लेकिन तेमूरी सेनापितके जबर्दस्त प्रतिरोधके कारण उसे मुहासिरा उठा लेना पड़ा। इसके बाद तोकतामिश दूसरे इलाकोंको तबाह करने लगा। प्रतिरोध करनेके लिये तेमूर-पुत्र शाहजादा उमरशेख मिर्जाने एक बड़ी सेना ले सिर-दिरया पार हो आगे बढ़ते उतरारसे पांच फरसक पूरव युकि कर स्थानमें तोकतामिशकी सेनापर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। अंदिजानमें पहुंचकर उसने अपनी बिखरी सेनाको फिरसे एकत्रित किया। इसी समय पता लगा, िक मुगोलिस्तानके शासक अंका-तूराने भी विश्वासघात करके चढ़ाई कर दी है और वह सैराम तथा ताश्कदके नजदीक पहुंच गया है। उमरशेखने अंकातूराको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। तोकतामिशके किपचक समृद्ध सोग्द-देशको लूटनेके लिये आगे बढ़ रहे थे, जिनका एक दल बुखाराके सामने पहुंच गया था, जिसने वहांके सुन्दर प्रासाद जेंदिगर-सरायको जला दिया। तेमूर उनकी और लपका। नजदीक आनेपर शत्रुकी सेनामेंसे कुछ दश्तेकिपचक (कजाकस्तान) की ओर कुछ ख्वारेज्यकी और भागे। तेमूरने अपने अफसरों—बेरातखोजा और कुकिलताशको युकिलककी पराजयके लिये दंड दिया—"कुकिलताशको दाढ़ी-मूंछ मुंडवा चेहरेको काले-लाल रंगसे रंगा, सिरको स्त्रीकी तरह सजा शहरमें नंगे पैर दौड़ाया गया।"

युसुफके मरनेके बाद ख्वारेज्म उसके भाई सुलेमान सूफी तथा बहनोई इलिकमिस श्रोगलान (किपचक राजकुमार) के हाथमें था। यह दोनों तोकतामिशको अपना प्रभु मानने लगे, इसपर तेमूरने उनके विरुद्ध चढ़ाई की। तेमूरी सेनाके हरावलके संचालक शरणागत स्वेत-श्रोर्दू राजकुमार तेमूर कुनुलुक श्रोगलान श्रौर कुंजी श्रोगलान थे। बगदादके श्रौर शेदिरस नदीके पार होनेके बाद पता लगा, कि दोनों राजकुमार तोकतामिशके पास भाग गये। शाहजादा मीरांशाह (तेमूर-पुत्र)ने पीछा करके उनको पकड़ लिया। तेमूर ख्वारेज्मकी राजधानी उरगंज पहुंचा। उसे नगर श्रौर निवासियोंपर इतना गुस्सा श्राया था कि उसने नगरको गिरवाकर वहां जौ बुवा दिया श्रीर निवासियों को समरकंद भेज दिया। फिर तीन साल बाद ही नगरके पुनःस्थापनाके लिये हुकुम दे इस कामपर उसने मुसिकी यङ्कि कुचीन-पुत्रको नियुक्त किया। मुसिकीने नगरको फिरसे बनवाकर लोगोंको बसाया, उरगंज, कात श्रौर खीवाके चारों श्रोर नगर-प्राकार बनवाये।

तोकतामिशने देख लिया, कि ग्रब तेमूर-लंगके साथ मामूली छेड़खानीसे काम नहीं चलेगा। उसने १३८८ ई० (७६० हि०) में श्रपने महाश्रमियान शुरू करनेके पहले बहुत भारी सेना जमा की । इस सेनामें चिरकासी, बुल्गार, किपचक, ऋिमयावासी, कफ्फा, श्रलानिया, अजक, बादिकर श्रीर रूसी सभी जातियोंके सैनिक थे। पता लगनेपर तेमूर भी भारी सेना ले समरकंदसे ६ फरसख पर श्रव-स्थित सगरूज स्थानमें मुकाम किया। वहांसे उसने श्रपने सारे राज्यमें सेना जमा करनेके लिये तवाची भेजे। उस साल जाड़ा बहुत सख्त रहा। चारों ग्रोर जमीन बर्फसे ढंकी हुई थी। पता लगा, कि किपचक हरावल इलिकमिश स्रोगलानके नेतृत्वमें सिर-दिरयापार हो स्रोतरार (उतरार)के पास ग्रजक-जैरनुकमें डेरा डाले हुये हैं। तेमूरने तूरंत हमला करना चाहा, लेकिन उसके भ्रमीरोंने घटने टेक-कर प्रार्थना की, कि ग्रीर सेनाके ग्रानेतक प्रतीक्षा की जाय। तेमूरने नहीं माना। बर्फ कहीं-कहीं घोड़ोंके छातीतक थी। उसीमें स्थानीय सेना ले वह रात-दिन कूच करने लगा। रास्तेमें उमरशेख मिर्जा अपनी सेना ले ग्रा मिला। पीछेंसे रास्ता काटनेके लिये सेना भेजकर दूसरे दिन तैलम्बार पहाड पार करनेपर दुश्मन सामने दिखाई पड़ा। भयंकर युद्ध हुम्रा। तोकतामिशकी बुरी तरह हार हुई। सिर-दिरया पार करके उसने जो गलती की थी, उसके कारण बहुत-से सैनिक डूब गये और अधिक संख्याको तेम रने घेरकर मार डाला । तोकतामिशका राज्य-सचिव ऐरदीबरदी बंदी बनाकर तेमुरके पास लाया गया । तेमूरने उसका बहुत सम्मान कर बहुत-से उपहार दे लौटा दिया । तेमुरने स्वयं लीटकर फर्वरी ७९१ हि० (३१ दिसंबबर १३८८-२१ नवंबर १३८६ ई०) में समरकंदके पास प्रकारमें डेरा डाला ।

वसंत (१३८६) शुरू होते-होते खुरासान, बलख, कुन्दुज, बतलान, बदख्शां, खुत्तलान, हिसार, सादुमान ग्रादि नाना देशोंसे सेनायें ग्रा पहुंचीं। खोजन्दके सामने दूसरी भी ग्रौर कितनी ही जगहोंमें सिर-दिरयाके ऊपर नावोंके पुल बनाये गये। १३८६ ई० (७६१ हि०) के प्रारंभमें श्रिभयान शुरू हुग्रा। ग्रारिस (ग्रार्च) नदीके किनारे दुश्मनके हरावलपर तेमूरी सेनाने एकाएक श्राक्रमण कर दिया। तोकतामिशकी सेनाने सावरानपर ग्रसफल ग्राक्रमण किया ग्रौर उसे यस्सी (तुर्किस्तान) की ग्रोर हटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। यहीं खुली जगहमें तोकतामिशकी सारी सेना पड़ी हुई थी। तेमूरको सामने ग्राता देखकर तोकतामिशकी सेना भाग चली। तेमूरने पीछा किया ग्रौर कुछको पकड़ लिया। ग्रब तेमूर-लंगने ग्रलकुसुनामें जाकर डेरा डाला। तेमूरके सामने इस वक्त दो शत्रु थे, एक तोकतामिश ग्रौर दूसरा चगताईकी उत्तरी शाखा मुगोलिस्तान (राजधानी ग्रलमालिक) का खान। दोनोंमें मुगोलिस्तानका खान कम बलिष्ठ मालूम हुग्रा, इसलिये उसीको पहले खतम करनेके ख्यालसे तोकतामिशके पीछे न बढ़कर तेमूर समरकंद लौट ग्राया।

## प्रथम महाभियान (१३९०ई०)

तेमूरने श्रच्छी तरह समझ लिया, कि दश्तेकिपचक (तोकतामिशके राज्य) का श्रमियान खेल नहीं है, इसलिये उसने बड़ी तैयारी की—तुर्कों श्रौर ताजिकोंकी भारी सेना जमा की, सालभरके लिये रसद इकट्ठा की। हर एक श्रादमीको हुकुम दिया कि वह एक धनुष, तीस बाण, एक प्रत्यंचा श्रौर एक कमरबंद जमा करें। सारी सेना घोड़सवार थी। हरएक घोड़सवारको एक घोड़ा फाजिल ग्रपने साथ रखना था। दस श्रादमियों के ऊपर एक तंबू, दो बेल्चे, एक फरसा, एक हसिया, एक ग्रारा, एक कुल्हाड़ा, एक घखानी, सौ सुइयां, सवा चार सेर रस्सी, एक बैलका चमड़ा श्रौर एक मजबूत तवा दिया गया। सेनाको सरकारी घोड़ों के साथ शिरस्त्राण, कवच श्रौर नकद पैसा भी दिया गया था। ताक्कंद छोड़ने के बाद तेमूरने हुकुम दिया, कि महीने में प्रतिव्यक्ति साढ़े ग्राठ सेर श्राटा मिलेगा। रोटी, कुल्चा (बिस्कुट) ग्रादि शिविरमों किसीको नहीं मिलेगा। खाने के लिये जल्दी-जल्दी ग्राटेकी लपसी बना लेनी होगी। तेमूरने वृश्चिक राशिमें समरकंद छोड़ जाड़ेको समरकंद जिलेमें ही बिताया। ग्रागेके लिये प्रस्थानसे पहले खोजन्दमें उसने वहांके प्रतापी संत शेख मस्लहतके मकबरेका दर्शन करके उसपर दस हजार दीनार चढ़ाये। ताक्कंदमें तेमूर चालीस दिनतक सख्त बीमार पड़ा रहा। उसकी सेनाके पथप्रदर्शक तमूर कुतुलुक श्रोगलान, तेमूर मिलकखान, गूनेजी श्रोगलान, इदिकू उज्बेक थे; जिनमेंसे पहले तीन किपचक राजकुमार थे। १६ जनवरी १३६१ ई० को ग्रपनी प्रियतमा भार्या तथा मुगोलिस्तानके हाजीबेक इरखानकी पुत्री चुलपान मिलक ग्रागाके साथ तेमूरने प्रस्थान किया।

कुछ दिनोंतक सेना कारासमनमें ठहरी। यहां तोकतामिशके दूत तेमूरके दरबारमें श्राये। उन्होंने शाहबाज श्रौर नौ घोड़े मेंटकर दंडवत् पड़ धरतीपर ललाट रगड़कर सम्मान प्रकट करते अपने मालिक-की प्रार्थना दुहराते हुये कहा—"बुरी सलाहमें पड़कर तोकतामिशने विद्रोह किया, श्रब वह क्षमा मांगता है।" तेमूरने बाजको ग्रपने हाथपर बैठाकर कहा—"सारी दुनिया जानती है, कि मैंने तोकतामिशकी रक्षा की, कितनी कुर्वानियां करके उसे तख्तपर बैठाया, लेकिन मुझे श्रनुपस्थित देख उसने तबरीजपर श्राक्रमण कर दिया। मैं श्रफसोस प्रकट करनेपर क्षमादानके लिये तैयार था, फिर भी उसने दुष्ट काफिरों को साथ ले मेरे सीमांतपर श्राक्रमण किया। काफिरोंने दूर-दूरतक लूट-मार की। जब मैं श्रपनी प्रजाकी सहायताके लिये पहुंचा, तो वह नीचता दिखलाते हुये हट गया। ग्रब वह फिर मुझे झूठे वचनोंद्वारा घोखा दना चाहता है। उसने बहुत बार विश्वासघात कर लिया है, ग्रब वह मुझे फिर घोखा नहीं दे सकता। मैं उसे दंड देनेके मंसूबेसे श्राया हूं, श्रौर उसे बिना पूरा किये नहीं छोडूंगा। तो भी ग्रगर वह ईमानदारीसे श्रपनी सिवच्छा दिखलाना चाहता है, तो ग्रपने प्रथम-मंत्री ग्रलीबेकको मेरे पास भेज दे। मैं राज्यका हित देखते बुद्धिके श्रनुसार कार्रवाई करूंगा।"

तेमूरने दूतोंके लिये भारी दावत दी। उन्हें कमखाबके कफतान (जामे) भेंट किये, साथ ही खास स्थानमें टिकाकर निगाह रखनेके लिये ताकीद भी कर दी।

२१ फर्बरी १३९१ ई० को युद्ध-महापरिषद् बैठी। युद्धके पक्षमें निर्णय करके ज्योतिषियोंसे शुभमुहूर्त ठीक करवाया गया। तोकतामिश्रके दूत लौटा दिये गये। तेमूरी सेनाने कूच किया। उसकी सेना यस्सी (श्राधुनिक तुर्किस्तानशहर), कराचुक (तुर्किस्तानसे पांच फरसखपर सिर नदीमें गिरने-वाली नदीके ऊपर), श्रौर सावरानके रास्ते ग्रागे बढ़ते उत्तरकी श्रोर मुड़कर ६ सप्ताह वृक्ष-वनस्पति-हीन मैदानमें चली। बहुतसे घोड़े रास्तेमें चारे बिना मर गये। ६ ग्रप्रैल १३६१ ई० को तेमूरी सेना नीले पानीवाली नदी (सक्क उजेन, सरीसू) के तटपर पहुंची। नदी बढ़ी हुई थी, इसलिये थके हुये घोड़ोंको कुछ दिनों विश्वाम दिया गया। २६ ग्रप्रैलको प्रसिद्ध मैदान (कुनचुकताग=लघु-पर्वत) पर पहुंची। दो दिन ग्रौर चलनेपर इस प्रदेशका सबसे बड़ा पहाड़ उलुगताग (महापर्वत) ग्राया—पहिले इन पर्वतोंका नाम ग्रोरताग (उच्च पर्वत) श्रौर करताग (गंदा पर्वत) था। ग्रागूज तुर्कों-के खान श्रपनी गर्मियां यहीं बिताते थे। इन पहाड़ोंसे बहुत-सी नदियां निकलती हैं। तेमूर-लंग उलुगतागके ऊपर चढ़ा ग्रौर वहांपर उसने २८ ग्रप्रैल १३६१ ई० को शिला-लेख खुदवाकर एक पाषाणस्तंभ स्थापित करवाया।

यह शिलालेख ग्राजकल लेनिनग्रादके एरिमताज-संग्रहालयमें हैं। श्रिभिलेखमें ऊपर तीन पंक्तियां श्ररबीमें, फिर ग्राठ पंक्तियां उइगुर-लिपि तथा तुर्की भाषामें हैं। उइगुर लिपिके कायदेके

भ्रनुसार इस लेखकी पंक्तियां ऊपरसे नीचे न हो बांग्रेंसे दाहिने तथा श्ररबी पंक्तियोंके समानान्तर हैं। तुर्की भाषामें मूल लेख निम्न प्रकार हैं:--

- १. तरिक येती यूज तोकसन उचन्दा कोइ
- २. यिल याजनिंग ग्ररा ए तूरान निंग सुल्तान इ
- ३. तेमूर बेग इकी युज मिंग सेरिंग विलए इसमी उचुन तोकतामिश कान निंग
- ४. किनगा योइरिदी बू येरगे येतिप बेलगू बोलसुन तेप
- ५. बू म्रोबा-नी कोपरदी
- ६. तङ-री निसफत बेरगेई इन्शल्ला
- ७. तझ-री इस किशीगे रहमत किलगे बिज-नी दुम्रा बिलाये
- पाद किलगे ।

["७६३ हि० सन् (१३६१ ई०) के वसंत के मध्यमें त्रान-सुल्तान तेमूरबेग दो लाख सेनाक साथ तोकतामिश-खानसे लड़नेके लिये आया । . . यहां पहुंचकर (उसने) इस स्तंभ (चिह्न) को स्थापित किया। यदि भगवान् चाहे, तो वह लोगोंको सौहार्द देवे और हमें आशीर्वादपूर्वक याद कराये।"]

श्रागे प्रस्थान करते सेना दूसरे दिन इलान्चुक (सर्प-सद्श) नदीपर पहुंची। श्राठ दिन श्रीर चलनेके बाद म्रताकरागुई (म्रनाकरागुई, करातुरगई) नदीपर पहुंची । भ्रवतक ताश्कंद छोड़े चार मास हो चुके थे। रसद कम होने लगी थी। एक भेड़का दाम सौ कुबेक (दीनार) हो गया था, श्रन्न भी उमी तरह महंगा था। तेम्री सेना जँगली चिड़ियोंके अंडे, सभी तरहके जानवरोंके मांस, यहांतक कि घास भी खानेके लिये मजबूर हुई। उसके लिये तोकतामिशसे भी अधिक निष्टर उसके देशकी प्रकृति साबित हुई। रसदमें सिर्फ ग्राटा, बाजरा श्रीर घास मिला हुश्रा सूप (रस) मिलता था। सिपाहियों का ही खाना ग्रफसर भी खाते थे। इस बयाबानमें शिका रोंकी कमी नहीं थी। छिड-गिस्के महाशिकारकी प्रणाली लोगोंको भूली नहीं थी। ६ मई १३६१ ई० को उसी शिकारको रचा गया। श्रादिमयोंने दूर तककी भिम घेर ली। घिरावेमें पड़े हरिन तथा दूसरे जानवर बड़ी संख्यामें मारे गये। वह इतने म्रिधिक फंसे थे, कि उनमेंसे सिर्फ मोटे-मोटे जानवरोंको ही मारा गया । तेमुरकी भारी सेनाके लिये कितने ही दिनोंके वास्ते मांस मिल गया। स्रागे बढ़ती हुई वह तोबोल नदीके उद्गमके पास पहुंची। वहीं तेमूरने अपनी सेनाकी परेड देखी-भालों, तलवारों, खांडों, गदाओं, चर्मकी ढालोंसे सज्जित बाघका चमड़ा डाले घोड़ोंपर सवार सैनिक अफसर उसके साथ थे। तेमूरने स्वयं श्रपने सिरपर पद्मराग-जटित एक मुकुट पहिना था। उसके हाथमें गदा थी, जिसके सिरे पर बैलका चेहरा था। तेमूरने अपनी सेनामें इनाम बांटा। सेना "सुरिम" (धावो) का नारा बुलन्द करते बाजेकी आवाज-पर श्रपने बादशाहके सामनेसे सलामी देती निकली।

फिर ज्योतिषियोंने शुभमुहूर्त देखा श्रौर १२ मईको मिर्जा मुहम्मद सुल्तान बहादुर (तेमूर-पौत्र) की श्रधीनतामें हरावल सेना श्रागे बढ़ी। दो दिन जानेपर दुश्मनका पता उसके छोड़े डेरोंसे लगा, जिनमें श्रव भी श्राग मौजूद थी। श्रन्तमें वह तोबोल (छोटा वृक्ष)—जो कजाकोंकी तौबुल श्रौर रूसियोंकी ताबुला नदी है—के तटपर पहुंचे। पार होनेंके बाद पता लगानेवाली ट्रुकड़ीने लौटकर बतलाया, कि सत्तर जगहोंमें श्राग मिली, किन्तु दुश्मनका कहीं पता नहीं। यह सुनकर तेमूर भी जल्दी-जल्दी तोबोलतट-पर पहुंचा। उसके तुर्कमान सरदार शेख दाऊदके दलने लगातार जल्दी-जल्दी दो दिन-रातके कूचके बाद कुछ झोपड़ोंको देखा। वह प्रतीक्षा करने लगे। जब उनमेंसे एक सवार निकला, तो उसे पकड़-कर तेमूरके पास ले श्राये। पूछनेपर बंदीने कहा—"मैंने एक महीने पहले तोकतामिशके देशको छोड़ा। कुछ दिन हुये दस कवचधारी सैनिक मैंने पासके जंगलमें छिपे देखे।" तेमूरने उनके पीछे सिपाही भेजे, जो कुछको मार बाकीको बंदी बनाकर ले श्राये। उनसे निश्चित खबर पा फिर सेनाने जल्दी-जल्दी कूच करना शुरू किया। २६ मईको तेमूर यायिक (उराल) नदीके तटपर था। नदीके ऊपरकी श्रोर पार

कर ६ दिन चलनेके बाद सेमुर नदीके तटपर जाकर सेनाने डेरा डाला। वहां पता लगा, कि तोकतामिश-की सेना हाल हीमें यहांसे हटी हैं। तेमूरने हुकुम दिया—"चुपचाप आगे बढ़ो और रातको आग मत जलाओ।"

४ जून १३६१ ई० को तेमूर इक (शकमाराकी शाखा) के तटपर था। तोकतामिश उस समय केर्क अथवा कोरुक (सूखा)-गुल नामक झीलके ऊपर डेरा डाले बुल्गार (कजान) ग्रौर ग्रजक किमिया के ग्रोर्दूके ग्रानेकी प्रतीक्षा कर रहा था, साथ ही उसने यायिक (उराल) के घाटोंपर छापामार तैनात कर रक्खे थे। ग्रब भृमि दलदलवाली थी, जिसमें चलना तेमुरके सवारोंके लिये बहुत मुश्किल था। जल्दी ही खबर म्राई, कि शत्रुकी तीन पल्टनें म्रागे पड़ी हैं। तेम्रने युद्धव्यूह रचनेका हुकुम दिया भ्रौर ढाल, तूणीर ग्रौर पैसे बांटे । एक बंदीसे–जिसे पीछे मार डाला गया–पता लगा, कि तोकतामिश गहरी चाल चलकर स्रपने शत्रुधोंको फंसाना चाहता है। सैनिक स्रफसर मुबश्शिर बहादुरद्वारा पकड़े चालीस बंदियोंको भी बड़ी निष्ठुरतापूर्वक मारा गया—शायद साथमें बंदी लेकर आगे बढ़ना तेमूर पसंद नहीं करता था। इन बंदियोंने कहा, कि हम केर्कगुलमें तोकतामिशके पास जा रहे थे, लेकिन उसे नहीं पा सके। श्रंतमें शत्रुकी एक सेनाका पता लगा। ऐकू तिमूर बरलस ग्रपने दलको लेकर श्रागे पता लगानेके लिये बढ़ा । शत्रुकी बड़ी सेना देखकर सात-ग्राठ ग्रादिमियोंके साथ स्वयं पृष्ठरक्षा करता वह पीछे लौटा । देखते ही शत्रु उसकी ग्रोर दौड़े । एक तीरसे बरलसका घोड़ा घायल हो गया ग्रौर दूसरे तीरसे वह स्वयं भी ग्राहत हुग्रा, लेकिन वह खबर देनेके लिये बेतहाशा घोड़ेको दौड़ाता रहा। घोड़ा गिर गया, तो उसने दूसरे घोड़ेको लिया। उस घोड़ेको भी शत्रुओंने तीरसे घायल किया ग्रौर वे घेरकर मुबिश्शिरका सिर काटकर साथ ले लौट गये, कुछ साथी भी उनके हाथ लगे। इसी समय एक दूसरी तेमूरी सेना या गई, जिसके कारण शत्रुय्रोंने पीछा करना छोड़ दिया।

तेमूरके यहां श्रमीर-पुत्रोंको तरखनकी उपाधि थी, जिन्हें शाही तंबूमें किसी वक्त भी श्रानेकी इजाजत थी। छिङ्गिस्के समय भी तरखनकी पदवी प्रचलित थी। तेमूरने तरखनों ग्रौर उनके वंशजोंके नौ कसूर माफ कर रक्खे थे।

चलते-चलते तेमूरी सेना ५४° ग्रक्षांशमें पहुंची, जहां गींमयोंमें ग्रसली रात नहीं होती ग्रौर गोघूली-के बाद ही उषा चली स्राती है । इसके कारण यह सवाल पैदा हो गया, कि रातके स्रभावमें चौबीस घंटेमें पांच बार नमाज पढ़नेकी व्यवस्था कैसे की जाये। इमामने फतवा देकर रातकी नमाजसे लोगोंको छुट्टी दे दी। तोकतामिशकी यही नीति थी, कि पीछे हटते-हटते शत्रुको उसके मुख्य स्थानसे दूर खींचते ऐसी जगह लाग्रो, जहां रसद-पानी दुर्लभ हो जाय। तेम्रने युद्ध-परिषद् बुलाई श्रीर सेनापतियोंसे सलाह करके बीस हजार सेनाके साथ उमरशेख मिर्जाको स्रागे शत्रुके ऊपर भेजा। इसी समय ५-६ दिन बर्फ पड़ती रही, जिसके कारण सर्दी बहुत बढ़ गई। सोमवार १८ जून (१३६१ ई०)को स्रासमान साफ हुग्रा। ग्रब बुल्गारोंके देशमें कन्दुर्च स्थानमें पहुंचकर तेमूरने ग्रपनी सेनाको व्यवस्थित करते हुये कुरानके फातेहा सूरा (ग्रध्याय) की सात त्र्रायतों (पंक्तियों) के ग्रनुसार उसे सात डिवीजनोंमें बांटा । थकी होनेपर भी सेनाका उत्साह मंद नहीं था । तेमूरने रिश्वत देकर काम लेना चाहा ग्रौर तोकता मिशके झंडाबरदारसे ठहरा लिया, कि युद्ध के समय वह झंडे को गिरा देगा। जब ग्रमीर अकतागको वामपक्षका सेनापित बन युद्ध छंड़नेको कहा, तो उसने तोकतामिशसे मांग की, कि हमारे संबंधीके हत्यारे श्रमीरको इसी वक्त मेरे हवाले किया जाय। तोकतामिशने युद्धके बाद देनेका वचन दिया, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सारे अकताग (श्वेत-पर्वत) कबीले तथा कितने ही दूसरे आदिमियोंके साथ चला गया । तेमूरके क्षुद्र-एसियापर स्राक्रमण करते समय यह स्रकताग कबीला दोबरूजामें रहता था । हालमें वह दन्यूबपार भ्रद्रियानोपोलमें बस गया था।

युद्ध श्रारंभ करनेसे पहले तेमूरने घोड़ेसे उतरकर दो रक्ष्म (नमस्कार) नमाज पढ़ी । सेनाने ''अल्लाह अकबर'' श्रौर ''सुरून'' का नारा लगाया । ढोल ग्रौर लोहेके झांझ बजे । इसी समय ग्रलीके वंशज तथा शरीफोंके मुखिया सैयद बरकाने विजयकी भविष्यद्वाणी करते सिर नंगा करके हाथ उठा दुआ की । शेखुल्-इस्लाम (इस्लामके महागुरु) ग्रहमदजानके वंशज इमाम स्वाजा जियाउद्दीन युसुफ

ग्रौर शेख इस्माईल कुरानकी श्रायत पढ़ रहे थे— "श्रो मुसलमानो, श्रन्लाहके ग्राशीर्वादको याद रखो। वही है, जो कि तुम्हारे ऊपर हथियार चलानेवाले शत्रुश्रोंके हथियारोंको रोक देता है। श्रन्लाहसे डरो। विश्वासियोंको उसपर विश्वास करना चाहिये।" मुट्ठीभर कंकड़ियां लेकर दुश्मनकी श्रोर फेंकते हुये इमामने चिल्लाकर कहा— "उनके चेहरे काले हो जायें।" फिर तेमूरकी श्रोर मुंह करके इमाम बोला— "जहां चाहे जा, श्रन्लाह तेरी रक्षा करेगा।"

चतुर्थ सेनाके कमांडर ग्रमीर सैफुद्दीनने सबसे पहले ग्राक्रमण किया ग्रीर शत्रुके वाम-पक्षकों तोड़ दिया । तोकतामिशके आदिमियोंने चारों ग्रोर फैलकर उसे घेरना चाहा, लेकिन उन्हें रोककर पीछे ढकेल दिया गया। वामपक्ष कुछ नष्ट हो गया ग्रीर कुछ पीछे हटनेंके लिये मजबूर हुग्रा । इसके बाद दूसरे सेनापित ग्रपनी सेना लेकर ग्रागे बढ़े । भयंकर हत्याकांड होने लगा । तोकतामिशने तेमूरके केंद्र—दक्षिणपक्षके प्रहारकों रोकना ग्रसम्भव समझकर उसके वाम-पक्षपर प्रचंड प्रहार किया । वामपक्ष टूट गया और मुख्य भागसे उसके कितने ही ग्रंग ग्रलग हो गये । तोकतामिशने वस्तुतः बीचसे चीरकर पीछा जा घरा । बड़ी भयंकर ग्रवस्था थी । तेमूरने ग्रादिमयोंको विश्वास पैदा करनेके लिये ग्रपने पोते ग्रबूबकरको हुकुम दिया। उसने गारदके दस हजार सवारोंको ले वहां जा घोड़ेसे उतरकर कहा— ''तबू गाड़ो, ग्राग जलाग्रो, खाना तैयार करो।'' इसका प्रभाव तोकतामिशके उपर पड़ा ग्रीर जब तेमूरकी रिश्वतके कारण उसके झंडावरदारने झंडेको नीचा कर दिया, तो उसकी रही-सही हिम्मत भी टूट गई। वह पीछे हटकर गुरजी या लिथुवा-नियाके राजा वितुत (विथोल्द) के पास भागा। युद्ध तीन दिनतक होता रहा, जिसमें एक लाख किपचक मारे गये। तेमूरको भारी परिमाणमें रसद ग्रीर दूसरी चीजें मिलीं।

युद्ध-क्षेत्रमें ही डेरा डलवा विजयके लिये अल्लाहको धन्यवाद देते तेमूरने सेनामें इनाम बांटे और हर दस आदमीमेंसे सातको शत्रुका पीछा करनेका हुकुम दिया। वह वोल्गातक गये, जिसमें कतलसे बच गये शत्रुओंमेंसे कितने ही डूब गये और थोड़ेसे ही प्राण बचाकर निकल पाये; जिनके भी बीबी-बच्चे, गुलाम और धन-संपत्ति तेमूरी सेनाके हाथ लगे। तोकतामिशका रिनवास भी पकड़ा गया। तेमूरी-सेनाने अजक (त्रिमिया), सेराय, सेरायचुक, हाजीतरखन (अस्त्राखान) तक लूट-मार और ध्वंसलीला मचाई। सुवर्ण-ओर्दूके लिये यह इतना जंबर्दस्त प्रहार था, कि उसके बाद वह फिर अपनी पुरानी स्थित में नहीं पहुंच सका। उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, वोल्गातट उजाड़ हो गया और शताब्दियोंके परिश्रमसे बनी वहांकी समृद्धि खतम हो गई। तेमूरने उरतुपा (स्तावरोपोल) जिलेके कंदुरताक नजदीक अपना विविर गाड़ा। योद्धाओंने यहां विश्राम किया। उनके साथ घोड़ों, ऊंटों, ढोरों, भेड़ों और तहण दास-दासियोंकी भारी संख्या थी। रूप-रंगमें अत्यंत सुन्दर पांच हजार तहण-तहणियां तेमूरकी सेवामें गई। लूटका माल इतना मिला कि सारी सेना संतुष्ट हो गई। उरतुपामें छब्बीस दिन रहकर तेमूरने विजयोत्सव मनाया। यहींपर लघुविजय (फतेहनामा-कुचुक) लिखा गया।

इसके बाद तेमूर समरकंदकी श्रोर लौटा। श्रक्तूबरमें वह सावरानमें था, फिर उतरार होत राजधानी समरकंद पहुंचा।

यागलानके लिये उइगुर अक्षर तथा मंगोल भाषा में २० मई १३६३ ई० की लिखी हुई तोकतामिश-की यारलिक (शासनपत्र) मास्कोमें अब भी मौजूद है, जिससे मालूम होता है, कि १३६१ ई० की भारी पराजयके बाद फिर वह अपनेको संभालने लगा था और तीन-चार वर्षोंमें इतना संभल गया, कि तेमूरको फिर उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा।

द्वितीय अभियान (१३९५ ई०)—२८ फर्वरी १३६५ ई० को फिर तेमूरने तोकतामिशके विरुद्ध प्रस्थान किया। उसके अन्तःपुरकी कुछ रानियां सुलतानियां (ईरान) भेज दी गईं और कुछ समरकंदमें रखी गईं। शम्शुद्दीन अलमालिगीको दूत भेज तेमूरने तोकतामिशको समझाने-बुझानेकी कोशिश की, लेकिन उसका उत्तर बड़ा उद्धततापूर्ण था। दूत लौटकर काकेशसके सानुग्रोपर कास्पियन

समुद्रसे पांच फरसख (लीग) दूर अपने स्वामीसे आकर मिला। उस वक्त वाम-पक्ष समुद्र-तटसे पहाड़के ऊपरतक बिखरा पड़ा था । अबकी तेम्री सेनाने काकेशसके चरणोंमें कास्पियनके पश्चिमी किनारेका रास्ता लिया था। सेनाको दरबंदके दुर्गम घाटीको पार करनेमें दिक्कत नहीं हुई । तोकतामिशकी प्रजा काइतकने छेड़खानी की, जिन्हें तेम्रने भयंकर हत्या करके खतम कर दिया, उनके गांबोंको नष्ट कर दिया । सेना आगे बढ़ती चली। तोकतामिश तेरेक नदीके किनारे मुकाबिलेकी प्रतीक्षामें बैठा हुम्रा था, लेकिन तेम्री सेनाको देखते ही वहांसे भाग चला । पहिले कुरापर ग्रौर तेरेकपर तेम्र तथा तोकतामिश एकत्रित हुये थे। २२ अप्रैल १३६४ ई० को दोनोंमें युद्ध हुन्ना । शत्रुके सेनापितयोंके न्नागे बढ़नेकी खबर पाकर तेमूरने म्नपनी सत्ताईस सेनाग्रोंके साथ त्राक्रमण कर शत्रुको पीछे हटा दिया । पीछा करते हुये उसके श्रादमी ग्रधिक दूरतक चले गये, जिसके कारण तोकतामिशकी सेनाने मुड़कर जब हमला किया, तो उन्हें तितर-बितर होकर पीछे भागना पड़ा । यह खबर सुनकर शत्रुने ग्रौर भी पीछा किया । तेमूर उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगा। उसका तरकश खाली हो गया। तलवार ग्रौर भाला भी टूट गये। इसी समय तोकतामिशके सैनिकोंने उसे घेर लिया। इस समय शेख नरुद्दीन ग्रीर उसके पचास बहादुरोंने घोड़ेसे उतरकर बाणवर्षा करके तेमूरको आड दिया । दूसरे अमीर भी दश्मनकी तीन गाड़ियोंको पकड़ने-में सफल हुये, जिनकी मददसे उन्होंने मोर्चा-बंदी कर दी। सेना श्रासपास जमा होने लगी, बाजे बजने लगे। शत्रुने समझ लिया, कि उसका प्रधान शिकार कहां है, किन्तु वह इस मोर्चाबन्दीको नहीं तोड़ सका। इसी सम य शत्रुकेदक्षिणपक्षको तेमूरी सेनाने व्वस्त कर दिया। तो भी तेमूरके वामपक्षकी स्थिति श्रच्छी नहीं थी । शत्रुने उसे तोड़कर चारों श्रोरसे घेर लिया था । श्रपने कमांडरके हुकुमपर सैनिक घोड़ेसे उतर ग्रपनी-ग्रपनी ढालोंके नीचे घुटने समेटकर बैठ गये। चारों ग्रोरसे वर्षाकी बूंदोंकी तरह हथियारोंके प्रहार होने लगे। इसी समय जहानशाह बहादुर ग्रपने घोड़सवारोंको लेकर दौड़ा, भौर प्रहार करनेवाली शत्रुसेनाके दोनों पक्षोंपर ट्रट पड़ा। पलड़ा पलट गया। वह ग्रीर उसके साथी दूसरे सेनापतिने मिलकर शत्रुके वामपक्षको मार भगाया । फिर केंद्रके साथ संघर्ष त्रारंभ हुन्ना । किपचक सेनापति यागलिबीने तेमूरी सेनापति उसमान बहादुरको द्वंद्वयुद्धके लिये ललकारा। दोनों मैदानमें उतरे। उनके अनुयायियोंने भी अपने सेनापितयोंका अनुकरण किया। यागिल ी शायद पोलराजा यागेलोन था। संघर्ष भयंकर हुआ, किंतु अंतमें किपचक सेनाको हारना पड़ा। तोकतामिश ओगलानो (राजकुमारों) श्रौर नोयनों (श्रमीरों) के साथ भागा। तेम्री सेनाने उसका पीछा करके भारी संख्यामें किप वकोंको तलवारके घाट उतारा। जो बंदी हाथमें ग्राय, उन्हें भी पीछे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। इस विजयसे प्रसन्न हो तेमूरने सिर नंगा करके घटने टेक ग्रल्लाहके सामने दुग्रा पढ़ी। ग्रमीरोंने तेमूरके ऊपर रत्नोंकी बरसा की । तेमूरने लूटके माल ग्रौर ग्रपने पासके धनमेंसे भी सैनिकोंमें खूब उदारतापूर्वक इनाम बाटा ।

तोकतामिशका पीछा करते हुये वोल्गाके किनारे-किनारे तेमूर उकाकतक गया और वोल्गाके तूरातू घाटपर थोड़ी देर ठहरा। उसने उकस खानके पुत्र तथा अपने शरणागत को इरिअक अगेगलान को सुनहली खलग्रत और कीमती कमरबंद प्रदान करके उज्बेक रिसालेके साथ किपचकोंका खान बनाया। तोकतामिश वोल्गारोंके जंगलोंमें भागा। पहले ही अभियानवाले घाटसे वोल्गा-पार हो तेमूर सोने, चांदी, समूर और दूसरे बहुमूल्य मृगछालों, रत्न-मणि, मोतीकी अपार राशि तथा भारी संख्यामें सुन्दर लड़के-लड़िकयोंको लिये द्नियेपरकी ओर चला। उसके किनारे मङ्किरमान स्थानमें जाकर बरिकयारोक ओगलानके डेरेपर जा पड़ा और उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। बरिकयारोक मृश्किलसे जान बचाकर भागा। पीछा करते तेमूरी सेनाने दोनके तटपर उसके रिनवासको जा पकड़ा, लेकिन बरिकयारोक भाग निकला। तेमूरने ओगलानके रिनवासके साथ अच्छा बर्ताव किया, और घोड़ तथा दूसरी भेंटें दे उसे बरिकयारोकके पास भेज दिया। मीरांशाह अपनी सेना लेकर दूसरी ओर गया हुआ था। उसने एलात्ज किलेको सर किया। मास्कोका तरुण महाराजुल वासिली अपने चचा ब्लादिमिरको राज-धानी सौंप ओका नदीके पीछे कलोम्नाकी और भाग गया। वहांसे उसने महासंघराजको लिखा, कि कुमारी (मिरियम) देवीकी प्राचीन मूर्तिको मास्को ले जाओ, जिसमें देवीक प्रतापसे नगरकी रक्षा हो।

भक्तोंकी दो पांतियोंके बीचमें मूर्ति लाई गई। लोग चिल्ला रहे थे— "भगवान्की मां, रूसकी बवाग्री।"
मास्कोके एसम्प्सन गिर्जेमें कुमारीका बड़ा स्वागत किया गया। तेमूर दोनसे कुछ दूर ग्रागे बढ़कर लीट गया। भगवान्की मांने मास्कोको बचा लिया, नहीं तो तेमूरने उसकी वही दशा की होती, जो कि उसने चार वर्ष बाद १३६०-६६ ई० में दिल्लीकी की। तेमूरने कुमारीके प्रतापसे नहीं, बल्कि शर्य ग्रीर हेमन्तके कठोर जाड़ेके भयसे वहां ग्रीर रहना पसंद नहीं किया। वह दक्षिणमें चलकर अजक (किमिया) पहुंचा। लोगोंकी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई। उसने मुसलमानोंको ग्रलग करके बाकी लोगोंको एक ग्रोरसे कटवा दिया ग्रीर शहरमें ग्राग लगवा दी। फिर कूबान ग्रीर जार्जियामें सत्यानाश मचाने ग्रागे बढ़ा। काकेशसके युद्धको उसने धर्मयुद्ध (जहाद) घोषित किया था। भारतकी भांति ही उसने इस देशको भी काफिरोंको मिटाकर शुद्ध करना चाहा। उनकी बस्तियोंको तेमूरी सेनाने जला दिया, उनके गिर्जी ग्रीर मूर्तियोंको नष्ट कर दिया। हाजीतरखन (ग्रस्त्राखान)नगरमें विश्वासघातको खबर पा जाड़ोंमें तेमूर वहां पहुंचा। लोगोंने वोल्गाके पानीकी बर्फ जमाकर शहरके चारों ग्रीर प्राकार बना दरवाजे काट रक्खे थे, लेकिन तेमूरके सामने बर्फका मोटा दुर्ग नहीं ठहर सका। भीतर घुस मनुप्यों, पशुमों ग्रीर संगत्तिका हुनुम दे उसने नगरमें ग्राग लगा दी। वहां से तेमूर किपचकोंकी राजधानी सराय-गरकमें पहुंचा। वहां भी नागरिकोंको भेड़ोंकी तरह जबह करके शहरमें ग्राग लगा दी।

इस प्रकार किपचक देशको पूरी तौरसे बरबाद करके तेमूर दरबंद श्रौर श्राजुरवाइ आनंक रास्ते लौटा । वह श्रपने साथ बहुतसे किपचकोंको भी ले श्राया था, जिनमें वोलगारीके पासवाले बोलगातटके निवासी कराकल्पक (काली टोपी) भी थे, जिनकी संतानें श्राज श्रराल-समुद्रके पास कराकल्पकियों के स्वायत्त-गणराज्यमें बसी हुई हैं।

इसके बाद तेमूर बहुत नहीं जिया, ग्रौर १३६६ ई० में मर गया। इसका वर्णन हम यथास्थान करेंगे।

तेमूरके लौट जानेपर तोकतामिश फिर १३६ ई० में सरायबेरेक पहुंचा, किकन तेमूर कुतुलुकने तबतक उसे संभाल लिया था। कुतुलुकने तोकतामिशको मार मगाया। वहांसे भ्रपनी बीवी, दो पुत्रों, खजाने और बहुतसे श्रनुयायियोंके साथ भागकर वह कियेफ गया। सुवर्ण-श्रोर्द्का वह श्रंतिम महान् शासक था। जिस तरह उसके वैभवका सितारा चमका, उसी तरह वह श्रस्त भी हो गया।

## १३ कोइरिअक ओगलान नूजी, औगलान, उरुस-पुत्र (१३९६?)

नूजी भागकर उस समय तेमूर-लंगके दरबारमें रहताथा, जबिक तेमूरने किपचकोंपर द्वितीय ग्रिभ-यान किया। एक इतिहासकारके अनुसार तोकतामिशकी पराजयके बाद तेमूरने उसे जू-छिका उलुस ७७७ हि० (२ जून १३७५-२० मई १३७६ ई०) में दे दिया, लेकिन इस सन्में गलती मालूम होती है, क्योंकि तेमूरका दूसरा अभियान १३९५ ई०में और पहला अभियान १३६० ई० में हुआ था।

## १४. तेमूर कुतुलुक, तेमूरबेक-पुत्र (१३९५-१४०० ई०)

तेमूर-लंगके सबसे पहले त्राक्रमणके समय ७८६ हि०, (१० जून १३७७ ई०-२६ जून १३७८ ई०) यह तेमूर-लंगके साथ था ग्रौर तोकतामिशकी प्रथम पराजय होनेके बाद ७६३ हि० (६ दिसम्बर १३६० ई०-८८ नवम्बर) में तेमूरने इसे उसके उलुसका खान बनाया। द्वितीय ग्रिमियानमें तेमूरके किपचकसे हटते ही तोकतामिशसे इसका संघर्ष हुग्रा। तोगाई सरदार इदिकृ कुतुलुकके पक्षमें था। वह तोकतामिशको तो मार भगानेमें सफल हुग्रा, लेकिन उसके पूर्वी भागपर कोइरिग्रक उरुस-पुत्रका ग्रिधिकार बना रहा।१३६७ ई०में लिथुवानी राजा बितूतने तेमूर कुतुलुकके उपर ग्राक्रमण किया और कई हजार तारतारोंको उनके स्त्री-बच्चोंके साथ पकड़ ले गया। ये तारतार पीछे वोलना और त्रोकके बीचमें बस गये। ईसाइयोंके बीचमें इस्लामको कायम रखना उनके लिये मुश्कल था, इसलिये वह दूसरी पड़ोसी जातियोंमें मिश्रित होकर ईसाई बन गये, ग्रौर केवल तारतार उनका नामभर रह गया। तेमूर कुतुलुकने बड़ी जल्दी फिर ग्रपनी शक्तिको इतनी मजबूत कर ली, कि उसने बितूत से

मांग की, कि अपने राज्यके कियेफ नगरमें भागे तोकतामिशको मेरे पास भेज दो। बितूतके इन्कार क्रनेपर उसने आक्रमण कर दिया और ४ अगस्त १३६६ ई० को लिथुवानी और किपचक सेनाओं में भारी लड़ाई हुई। बितूतको अपने बारूदी हथियारोंपर बहुत भरोसा था, जिनका आविष्कार मंगोलोंके बारूदी हथियारोंके सहारे हालमें ही युरोपमें किया गया था। लेकिन उस समयकी तोपें अभी बहुत आरंभिक अवस्थामें थीं, दागनेसे पैदा हुई गर्मीको उनकी धातु बद्दारत नहीं कर सकती थी। कुतुलुककी सेनाने पीछे जाकर लिथुवानी पंक्तको तोड़ दिया। लेकिन, तोकतामिश वहांसे निकल चुका था, बितूतको भी जान लेकर भागना पड़ा। लिथुवानी सेना नष्ट हो गई। किपचकोंने भगोड़ोंका पीछा कर कितनों हीको मारा और कितनों को बंदी बनाया। तारतारोंने लुत्स्कतक लिथुवानी राज्यको लूटा। उन्होंने कियेफ नगरपर भारी जुरमाना लगाया। इसके बाद सात सालतक और तोकतामिश इधर-उधर भटकता फिरा। अन्तमें वह पिंचमी साइबेरियाके तुमान-जिलेमें शादीबेकके हुकुमसे इदिकूके हाथों मारा गया।

कृतुलुक ५०२ हि० (३ सितंबर १३६६ ई०-१२ ग्रगस्त १४०० ई०) में वोल्गाके किनारे कजान नगरमें मरा ।

## १५. शादीबेक, तेमुरबेक-पुत्र (१४००-१४०८ ई०)

किपचकों का पूर्वी भाग श्रव भी कोइरिश्रक हाथ में था। उसके पश्चिमी भागपर शादी बेक शासन करने लगा। बीच में हुई गड़बड़ी के कारण शोख हो कर मास्को के महाराजुल वासिली ने कई सालों से कर नहीं भेजा था। १४०५ ई० में कर उगाह ने के लिये खान का दूत मास्को पहुंचा। तेमूर कुतुलुक ने लिथुवानी राजा को पाठ पढ़ा कर श्रपनी काफी धाक जमा ली थी, इसिलिये महाराजुल ने दूत की भी भेंट-पूजा की श्रौर कर भी बेबा क कर दिया। ५०६ हि० (२३ दिसंबर १४०५-२१ जनवरी १४०६ ई०) में शादी बेक का श्रमीर इदिकू ख्वारेज्म को तेमूरियों से छीन श्रमीर श्रंका को वहां का राज्यपाल बना लौट गया। शायद इसी साल ईद-रमजान के दिन इराकियों की एक बड़ी जमात ते भूरी मिर्जा खलील सुल्तान से नाराज हो गई श्रोर समर कंद छोड़ कर ख्वारेज्म चली गई। तुगा ते मूरखान के पौत्र दुक मान बादशाह के पुत्र पीरबाद-शाह ते मूरी सुल्तान श्रवूस ईदके डरसे भाग कर माज़न्दरान (ईरान) में भाग गया था। वह वहां से ख्वारेज्म में श्रा गया, जब उसने देखा कि वह ते मूरियों के हाथसे निकल गया है। इपीर बादशाह को इराकियों ने ख्वारेज्म का बादशाह बनाया श्रौर मिर्जा खलील के दिये हुये धन को उसे भेंट दे वह माज़ दरान चले गये। ख्वारेज्मका हा किम श्रव भी श्रंका था।

शादीबेक ८११ हि० (२७ मई १४०८-१५ मई १४०६ ई०) में मर गया ।

भाईकी जगहपर पूलाद गद्दीपर बैठा स्रौर स्रमीर इदिकू सारी सल्तनतका वजीर-स्राजम बना। उसने स्रंकाको लौटा उसकी जगह बगजलेको ख्वारेज्मका राज्यपाल बनाया।

पिश्चमी राजा कहीं खानोंकी शिक्तको कमजोर न समझ लें, इसिलये १४०६ ई०की शरद्में तारतारोंने दक्षिणसे द्नियेपरकी ग्रोर बढ़ते लिथुवानियापर ग्राकमण किया। मास्कोके महाराजुलने कर बाकी रवखा था ग्रौर ऊपरसे तोकतामिशके पुत्रको भी शरण दी थी। पूलादने इस ग्रपराधके लिये दंड देनेके वास्ते एक बड़ी सेना मास्कोके विरुद्ध भेजी। महाराजुल वासिली केवल तोपों ग्रौर जाड़ेपर भरोसा कर सकता था, इसिलये रानीको लेकर वह कस्त्रोमा भाग गया। दिसंबर १४१० को तारतार सेना मास्कोके सामने पहुंची। तीस हजार सेना महाराजुलके पीछे पड़ी, ग्रौर उसने पेरियेस्लाव्ल, जालेस्की, रोस्तोफ, दिमित्रोफ, सेरपूकोफ, निजनी-नवोग्राद ग्रौर गोरदेत्स नगरोंको लूटकर जला दिया। एक बार फिर रूसियोंको बा-तू ग्रौर तोकतामिशके दिन याद ग्राने लगे। रूसी इतिहासकार करमाजिनके ग्रनुसार— "ग्रभागे रूसी प्रतिरोध करनेकी जगह भेड़ोंके झुंडकी तहर भेड़ियोंद्वारा पीछा किये जा रहे थे।" उनमेंसे कुछ कतल किये गये, कुछ तारतार धनुधारियोंके बाणोंसे बिधे। तरुण दास बनाने-बेंचने के लियें पकड़

लिये गये, सयान कपड़े छीनकर नंगे करके जाड़ेमें मरने के लिये छोड़ दिये गये। श्रादिमियोंको एक दूसरेके साथ जंजीरोंमें बांघ दिया गया श्रौर एक तारतार चालीससे श्रधिक श्रादिमियोंको कायूमें रख सकता था। लेकिन, मास्कोका मुहासिरा सफल नहीं रहा। दूसरा चारा न देखकर इदिकू नीन हजार रूबल जुरमाना लेकर लौट गया। लौटते वक्त उसने र्याजन नगरको लूटा। इदिक्ने इसी समय महाराजुलको पत्रमें लिखा थाः—

"इदिक, राजुल-पुत्रों ग्रौर राजकुमारोंसे सलाह लेनेके बाद वासिलीको ग्रिभिनंदन भेजता है। यह मालुम करके, कि तुमने तोकतामिशके पुत्रोंको शरण दी है, महान् खानने मुझे आज्ञा दी, कि तुम्हा रे विरुद्ध चढाई करूं। तम हमारे व्यापारियोंके साथ ही दुर्व्यवहार नहीं करते, बल्कि तुमने हमारे दूतोंका भी नड़ा श्रपमान किया है। ग्रपने बूढ़े ग्रादिमयोंसे पूछो, कि क्या पहले कभी ऐसा होता था। उस समय रूस ग्रपनी राजभिवतके लिये मशहर था । वह खानका पवित्र सम्मान करता था श्रौर नियमपूर्वक कर ग्रदा करता था। हमारे व्यापारियों ग्रौर दूसरोंके प्रति सम्मान प्रदिशत करता था। इसकी जगह तुमने क्या किया ? जब तेमर कृत्लुक सिंहासनपर बैठा, तो क्या तुम स्वयं ग्राय या तुमने ग्रपने राजकुमारों या ग्रपने एक बायरको भी भेजा ? तेमुरके मरनेके बाद शादीबेकके आठ वर्षीके शासनकाल में क्या तमने एक बार भी आज्ञाकारिताका कोई भी काम किया ? और अंतमें पूलाद खानके तीन वर्षीके सिहासनपर बैठनेके कालमें वया तुम या जेठे रूसी राजपुत्रोंमेंसे कोई अपने कर्तव्यको पालन करनेके लिये भीईमें गया ? तुम्हारे सारे काम अपराधपूर्ण हुये। जब फेदोर कोसका जीता था, तो सारे रूपी उसकी सलाह मानकर श्रच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन तुम श्रब उसके पुत्र जानकी बात नहीं मानते, जो कि तुम्हारा कोषाध्यक्ष ग्रौर मित्र है। तुम बड़ोंकी सलाह माननेसे इन्कार करते हो, जिसका परिणाम देख ही रहे हो, तुम्हारे देशकी बरबादी हो रही है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो, तो अपने सबसे बद्धिमान बायरों--इलिया, पीतर, जान निकितिच श्रादिकी बात मानो श्रीर श्रपने किसी बड़े श्रमीरके साथ वह भेंट भेजो, जिसे रूस जानीबेकके पास भेजा करता था । रूसी लोगोंकी गरीबीकी बातें बताकर तुमने जो खानको बहलाना चाहा है, वह सब अठ है। हम तुहारे देशके कोने-कोनेको देख चके है। हम जानते हैं कि हर दो हलके ऊपर तुम्हें एक रूबल कर मिलता है। यह पैसा कहां जाता है ? हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते । तुम क्यों एक ग्रभागे भगोड़ेकी तरह काम कर रहे हो ? 🏲 सोचो श्रौर श्रकलकी बात मानो।"

लेकिन महाराजुलके ऊपर इदिक्को उपदेशका कोई ग्रसर नहीं हुग्रा, क्योंकि वह कियवकांकी भीतरी हालतको ग्रन्छी तरह जानता था।

८१३ हि॰ (६ मई १४१०-२४ अप्रतैल १४११ ई०) में पूलाद खानको तेमूर खानने मार भगाया।

## १७ तेमूर खान, तेमूर कुतुलुक-पुत्र (१४१०-१४११ ई०)

इतिहासकार अब्दुरंजाक समरकंदी (१४२२ ई०) के अनुसार \* यह तेमूर कुतुलुक खानका पुत्र था, लेकिन गफ्फारीने इसे शादीबेकका पुत्र कहा है। शायद र्र्युयह तेमूर कुतुलुकका ही पुत्र था। पूलाद खानके वक्त राज्यका हर्ता-कर्ता अमीर इदिकू था, इसलिये उसकी दबाये बिना तेमूर अपनेका सुरक्षित नहीं समझता था। इदिकू भागकर ख्वारेज्म जा तैयारी करने लगा। तेमूरने अजक बहादुर और गजनके नेतृत्वमें सेना भेजी। ख्वारेज्म-शहर (उरगंज) से दस दिनके रास्तेपर साम नामक स्थानमें लड़ाई हुई। ख्वारेज्मका राज्यपाल बगजले मारा गया और इदिकू हारकर ख्वारेज्म भाग गया—यह शायद ५१४ हि० (२५ अप्रैल १४११—अप्रैल १४१ ई०) के आरंभकी बात है। तेमूरके सेनापित दिकना और गजन भी पीछा करते हुये ख्वारेज्म पहुंचे। उन्होंने ६ महीना इदिकूको मुहासिरेमें रक्खा। इसी समय पता लगा, कि तोकतामिश-पुत्र जलालुद्दीनने तेमूरको हराकर गदी छीन ली।

<sup>&</sup>quot;मतल-उस्-सादैन-व-मज्म-उल्-बहरैन्"

# १८ जलालुद्दीन, जलाबेर्दी, सेलेनी, तोकतामिशका ज्येष्ठ पुत्र (१४१४ ई०)

जलालुद्दीनने गद्दी संभालते ही स्वारेज्ममें लड़ते किपचक सेनापतिके पास पैगाम भेजा, कि इदिक् हमारा दुश्मन है, उसे पकड़ लाओ। फिर उसने दूसरा संदेश भेजा, कि अगर इदिक् अपने पुत्र सुल्तान महमूद तथा उसकी पत्नी (जो कि जलालकी बहन भी थी) को मेरे पास भेज दे स्रौर सिक्का तथा खुतवा मेरे नामसे जारी करे, तो उससे लड़ाई मत करो। ग्रमीर गजन भी जलालुद्दीनका बहनोई था। उसने सुलेह करनी चाही। उधर दिकना तेमूर खानका बहनोई था, इसलिये उसने दूसरे संदेशकी श्रोर ध्यान नहीं दिया। इसी समय तेम्रखानके फिर लौट श्रानेकी खबर मिली। गजनने दिकनाको शराब पिला मतवाला कर भ्रपने नौकर जान स्वाजाको भेज तेमूरको मरवा दिया । यह खबर सुनकर जलालुद्दीनने अमीर गजनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुये संदेश भेजा, कि गजन खां मेरा अमीर है, उसका हुकुम मानो । श्रमीर दिकनाने तेमुरके लिये लोगोंको बहकाया । लेकिन ख्वारेज्मका महासिरा श्रौर जोरका हुश्रा । श्रमीर खिजिर श्रोगलान राजकुमार होनेसे दर्जेमें सबसे बड़ा था। उसके बाद दिकना फिर गजनका दर्जा था । किपचक सेनापितयोंने ग्रमीर इदिकूसे सुलह कर लेना ही ग्रच्छा समझा, क्योंकि जलालुद्दीन खानकी वैसी ही आजा थी। अमीर इदिकू सुलह करनेके बाद शहरसे बाहर निकल ग्राया । खूब एक दूसरे की जियाफतें होने लगीं । सेनापित मुहासिरा हटाकर किपचक भूमिकी श्रोर लौटे जा रह थे । इसी समय बल्किया गांवमें उनकी कजुलई बहादुरसे मुलाकत हुई । उसने बिना सर किये ही लौटनेकी बात लेकर ताना मारा-"ख्वारेज्मको दखल किये बिना कैसे लौटे जा रहे हो ?" ग्रमीरोंने कहा--''हमने सात महीना मुहासिरा करके युद्ध किया, लेकिन शहर सर नहीं कर सके, तेरे पास तो चार हजारसे बेशी मर्द भी नहीं है। लौटनेकी सलाह हुई। हमने सुलह कर ली। इदिकू श्रपने पूत्रको खानके पास (जामिन) भेजेगा ।"

कजुलईने उत्तर दिया—'में अनेला ही इदिकूने लिये काफी हूं" और वह गर्बके साथ ख्वारेज्मकी ग्रोर चल पड़ा। अमीर इदिकूनो भी खबर लग गई। सेना कम होनेसे वह चालसे काम लेना चाहता था। वह दिनमें छिपा रहता ग्रौर केवल रातको सफर करता। नजदीक ग्रानेपर इदिकूने भ्रपनी सेनाको दो भागोंमें बांटकर एक भागसे कहा, कि तुम थोड़ा लड़ करके पीछे हटो ग्रौर रास्तेमें पुराने नम्दोंके बंधे बोगचोंको फेंकते ग्राग्रो। युक्ति काम कर गई। कजुलईकी सेना बोगचोंको बटोरनेके लिये बिखर गई, इसी समय इदिकू टूट पड़ा। कजुलई मारा गया। इदिकूने उसके सिरको झंडे-पताक ग्रादिके साथ ख्वारेज्म भेजा। कजुलईके भगे हुये ग्रादिमियोंने जब ग्रपने सेनापतिके झंडेको चलते देखा, तो समझा कि वह विजय-यात्रा करते हुये ख्वारेज्म जा रहा है, तो वह छिपी जगहोंसे ग्राकर वहां पहुंचे ग्रौर इदिकूके जालमें हजारों ग्रादमी फंस गये।

इतिहासकार गफ्फारी (मृत्यु १५७६ ई०) के अनुसार \* "जलालुद्दीन और करीमबरदी कपक जब्बारबर्दी, मोहम्मदखान और दूसरे राजकुमारों जैसोंने कुछ समयतक हकूमत की।" इस तरह अब किपचककी राजावली जल्दी-जल्दी बदलते खानोंके कारण गड़बड़ीमें पड़ गई। कुछको छोड़-कर यह कहना मुश्किल है, कि कौन खान किसके बाद गद्दीपर बैठा।

## १९. करीमबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१४ ई०)

करीमबर्दी कुछ दिनोंतक गद्दीपर रहा। शायद इसे जब्बारबर्दीने मार डाला, जिसका भी शासन थोड़े ही दिनोंतक रहा।

## २०. चिङ-गिज ओगलान (१४१४ ई०)

समरकंदीके अनुसार चिड-गिज भ्रोगलानको जब्बारबर्दीने हराकर स्वयं गद्दी संभाली।

<sup>\* &</sup>quot;नस्ख-जहानारा"।

## २१. जब्बारबर्दी तोकतामिश-पुत्र (१४१७ ई०)

इसीके समय ५१५ हि० (१३ अप्रैल १४१२-२ अप्रैल १४१५ ई०) में तेमूर-लंगके पुत्र शाहरख ने स्वारंज्मके ऊपर सेना भेजी, जिसमें खुरासानके अमीर अली, अौर अमीर इलियासखोजा दोनों सेना-पति थे। अन्तर्वेदसे भी पांच हजारकी सवार सेना ले सेनापित मूसा आया। दोनों सेनायें स्वारंज्म-में आकर मिल गईं। इस समय इदिक्का पुत्र मुबारकशाह स्वारंज्मका राज्यपाल था, जिसने सेनाकी खबर पाकर डरके मारे बापके पास भाग जाना पसन्द किया। मुल्लाओं और नगरके बहे-बहे लोगोंने नगरको शाहरुखकी सेनाके हाथमें समर्पण कर दिया। दूसरे सेनापित लौट गये, अमीर शाह-मुल्क कुछ समयतक देशके सुप्रबन्धके लिये ठहरकर ६१४ हि० (३ अप्रैल १४१३---२२ मार्च १४१४ ई०) को राजधानी हिरात चला गया।

## २२ दिवस खान

शायद यह उरुसखान-वंशज था। इसने थोड़े ही दिनों राज किया।

# २३. चकरा खान (१४१६ ई०)

यह उरुस खानका वंशज था। यह कुछ समयतक तेमूर-पुत्र मीरांशाह श्रीर पौत्र श्रव्यकरके दरवारमें रहा था। ग्रमीर इदिकृते इसे किपचक बुलाया। श्रबूबकरने ६ हजार सवार साथ कर दिये, जिनके साथ सिल्ट बरगर नामक एक युरोपीय सैनिक भी था। गुरजी, शेरवान, दरबंद, ग्रस्त्राखान होते यह सेना सेतजुरुत सराय (?) पहुंची। वहां कितने ही ईसाई रहते थे, जिनका एक विशय भी था। सिल्ट बरगर ने लिखा है, कि वहांके पादरी लैटिन जानते थे, लेकिन प्रार्थना ग्रौर गीत तारतार भाषामें करते थे। इदिक्के साथ चकरे और सिल्ट बरगर भी इपबिस (सिबिर) की श्रोर गये--यहीं साइबेरिया नाम का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। सिल्ट बरगरका कहना था, कि साइबेरियामें तीस दिन लंबा एक पहाड़ है (शायद उसका श्रभिप्राय उराल पर्वतसे हैं)। उसके श्रागे निर्जन मूमि पृथिवीके छोरतक चली गई है। इस पहाड़के निवासी जंगली तथा दूसरोंसे भिन्न हैं। केवल उनके हाथ भौर चेहरोंपर केश नहीं होते, नहीं तो सारा शरी कि केशोंसे ढंका होता है। वह पहाड़ोंमें जानवरोंका शिकार करते हैं भीर पत्ता तथा घास जो भी मिलता है, उसीपर गुजारा करते हैं। इलाकके शासकने इस जंगली जातिकी एक स्त्री, एक पुरुष एवं गदहेसे-बड़े-नहीं एक जंगली घोड़े तथा दूसरे जानवर इदिकूके पास भेजे थे। मार्कोपोलोकी तरह सिल्ट बरगरने लिखा है, कि वहां कुत्ते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं। इन गाड़ियोंमें समूरी छाले भरे रहते हैं। ये कुत्ते गदहोंके बराबर होते हैं ग्रीर जंगली लोग इन्हें खाते भी हैं। निवासियोंको ऊगिने (उगरी) कहा जाता है। जब उनमें कोई भ्रविवाहित तरुण मर जाता है, तो उसे बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, भोज करते हैं, फिर लाशको श्रर्थीपर रखकर ऊपर सुन्दर चंदवा टांगकर जलूस निकालते हैं। श्रागे-श्रागे तरुण-जन सुन्दर पोशाक पहने चलते हैं, पीछे-पीछे मां-बाप भ्रौर दूसरे संबंधी रोते हुये ग्रनुगमन करते हैं। खाने-पीनेकी चीजोंको कब्र पर ले जा वहीं श्राद्ध-भोज करते हैं। चारों ग्रोर बैठे तरुण खाते-पीते हैं, श्रौर संबंधी रोते रहते हैं। उस भूमिके श्रादमी रोटी नहीं खाते, मटर छोड़कर वहां कोई ग्रनाज नहीं होता।

चकरा नौ मास ही गद्दीपर रहा, फिर उलुक मोहम्मदने श्राक्रमण करके उसे भगा इदिकूको भी बंदी बना लिया।

# २४ किबेक, कपक, तोकतामिश-पुत्र (१४२२ ई०)

उलुक मो हम्मद स्वयं गद्दीपर न बैठकर दूसरोंको राजा बनाता रहा, इसीसे किंबेकको भी पिरुचिमी किंपचककी गद्दीपर बैठनेका मौका मिला। इसी समय ग्रपने पिता कोइरियकके मरनेपर बोरक पूर्वी किंपचक- सिंहासनपर बैठा। १४२२ ई० में उसने किबेकको हराया, लेकिन दूसरे साल नई सेना एकत्रित कर किबेक फिर लड़नेके लिये लौटा।

### २५ उलुक मोहम्मद खान

यह तूका-तेमूर-परिवारका भ्रौर उरुसखानियोंका विरोधी था । इसीने बोरकखानको हराया ।

### २६ सैयद अहमद खान

शायद यह उलुक मोहम्मदके बाद गद्दीपर बैठा। बच्चा ही था, जबिक स्रमीरोंने इसे खान बनाया, जिस पदपर वह सिर्फ पैंतालीस दिन रहा।

१७:मार्च १४१६ ई० को मुगीसुद्दीन उलुगबेक (शाहरुल-पुत्र) का डेरा खोजन्द नदी (सिरदिरया) के तटपर शाहरुलिया नगरके सामने था। इसी समय ख्वारेज्मसे खबर मिली, िक जब्बारबर्दीने चिड-गिज ओगलानको भगा उज्बेक—उलुसको अपने हाथमें कर लिया है। मिजी उलुगबेक सिर-दिरया (सेहून) पर पुल बनवा सफर महीने (३१ मार्च—२८ अप्रैल १४१६ ई०) के अन्तमें समरकंद पहुंच गया। उज्बेक-देश (दश्तेिकपचक) से भागकर आये ख्वाजा लाकके पुत्रोंने प्रार्थना की, िक उज्बेक-देश बरबाद हो रहा है, उसे बचायें।

## २७ मोहम्मद खान तोकतामिश-पुत्र (१४२२-१४२५ ई०)

शायद ५२२ हि० (२६ जनवरी १४१६—१६ जनवरी १४२० ई०)में (छिड-गिस् ग्रोगलानका संबंधी) बोराक ग्रोगलानने उज्बेक (किपचक) राज्यसे भागकर मिर्जा उलुगबेक गूरगानके पास ग्रा "हस्तचुम्बन" का सौभाग्य प्राप्त किया। उलुगबेकने उसपर बहुत कृपा दरसाई। कुछ समय वह समरकंदमें उसके पास रहकर फिर ग्रपने देश लौट गया। मिर्जा उलुगबेक भी ताशकंदसे ग्रागे कूच करके बुरलकके पास पहुंचा। वहां उसे उज्बेकोंकी ओरसे भागकर ग्राये बलखू नामक ग्रादमी ने उज्बेक-राज्यकी बरबादीकी खबर दी, जिसका समर्थन वहांसे ग्राये व्यापारियोंने भी किया। इससे मालूम होगा, जु-छि-उलुस या दश्तेकिपचक ग्रब उज्बेक देश कहा जाने लगा था।

ग्रब्दुर्रजाक समरकंदी शाहरुखके समय ''वकाया-निगार'' (घटना-लेखक) था । उसने *५*२४ हि० (६ जनवरी—-२५ दिसंबर १४२१ ई०) के ''वकाया'' (घटनाग्रों) को लिखते हुये बतलाया है---"सुल्तान केशजीने कराबाग (ईरान )से दश्तेकिपचकमें जा मुहम्मदखानकी स्रधीनता स्वीकार की । खानने उसके साथ बड़ा ग्रच्छा बरताव किया और शाहरुखकी सल्तनतके प्रति ग्रपना सद्भाव प्रकट किया । सुल्तान केशजी वहांसे जीकदा महीने (२८ ग्रक्तूबर–२६ नवम्बर) को लौटा । यद्यपि उत्तरी घुमन्तुग्रों-में ग्रापसमें खुनी गृह-कलह छिड़ा हुन्रा था, लेकिन उसके कारण दक्षिणके ग्रामों-नगरोंके निवासी निश्चिन्त नहीं रह सकते थे।" गृह-युद्धोंके कारण भी उत्तरके घुमन्तुग्रोंका टिड्डीदल दक्षिणकी ग्रोर प्रस्थान कर सकता था। समरकंदीने ८८५ हि० (२६ दिसंबर १४२१—१४ दिसंबर १४२२ ई०) के "वकाया"में फिर लिखा है-''दश्तेकिपचकसे उज्बेक विलायतके बादशाह मुहम्मदखानके पाससे ग्रालमशेख ग्रोगलान ग्रौर पूलाद ग्रपने साथ शिकारी बाज, घोड़े ग्रादि उपहार लेकर ग्राये। शाहरुखने प्रति-उपहार रूपमें उन्हें सोना, घोड़े, कुलाह, कमरबंद भ्रादि खानके लिये तथा एलचियोंके लिये भी उचित इनाम दिये ।" इससे मालूम होता है, कि मुहम्मदलान ग्रौर शाहरुख दोनों आपसमं ग्रच्छा संबंध बनाये रखनेकी कोशिश कर रहे थे। ५२६ हि॰ (२ नवम्बर १४२६-२१ ग्रक्तूबर १४२७ ई०) के "वकाया" में लिखा है--शाहरुख कुछ दिनों ग्रीष्म-निवासके वास्ते वदगिस इलाकेनें गया था, इसी बीचमें शाहरुखका नौकर ख्वारेज्म-राज्यपाल (ग्रमीर) ने ख्वारेज्मसे ग्राकर निवेदन किया, कि बोरक ग्रोगलानने मुहम्मदखान**के** स्रोर्दूको स्रपने हाथमें कर लिया, उज्बेक उलुसका स्रधिकांश बोरककी स्रोर हो गया । लेकिन जान पड़ता है, १४२५ ई० में भी ग्रभी मुहम्मदखानके शासनका बिल्कुल ग्रंत नहीं हुग्रा था, क्योंकि ८३० हि० १४२४—१२ नवम्बर १४२५ ई०) में बोरक ग्रोगलानने मुहम्मदखानके ग्रोर्दूपर ग्रधिकार कर लिया । सारा उलुस उसके ग्रधीन हो गया।

खानोंके इस परिवर्तनसे मालूम होगा, कि श्रव तोकतामिशके पुत्रों श्रौर पौत्रोंका श्रापसमें संधर्प चल रहा था । एकबार फिर उरुसके पौत्र बोरकने सिंहासनपर ग्रधिकार जमाया ।

बोरक खान, बुर्राक, कुंद्दजी-पुत्र (१४२५-२८ ई०) — बोरकको यह सफलता दक्षिणमें मिली थी। तोकतामिशके बाद उसकी संतानों ग्रौर तेमृरकी संतानोंमें ग्रापसमें पैनृक वैमनस्य चलता रहा। दक्षिणने उरसखानकी संतानोंका पक्ष लिया ग्रौर मिर्जा उलुगबेककी सहायतासे बोरकको सफलता मिली। लेकिन सफल घुमन्तू सरदार कभी कृतज्ञता माननेके लिये तैयार नहीं होते, यह बात किमीसे छिपी नहीं है। राजगद्दी संभालनेके बाद ही ६२६ हि० में वह मिर्जा उलुगबेककी सीमापर श्रवस्थित सिगनाक नगरमें ग्राया। इससे पहले ६२३ हि० (१७ जनवरी १४२०—५ जनवरी १४२१ ई०) में वह उलुगबेकके पास शरणार्थीके तौरपर ग्राया था ग्रौर उलुगने उसे शिक्षा ग्रौर सहायता देकर विलायत-उज्बेक भेजा था।

तोकतामिशकी तरह बोरक खानने दक्षिणकी श्रोर मुंह फेरनेसे पहले रूसकी श्रोर विजय-यात्रा की थी। १४२६ ई० में तारतारोंने र्याजन नगरको लूटा। तीन साल बाद कजानके तारतारोंने गालिच, कोस्त्रोमा श्रादि नगरोंको बरबाद किया। १४३०ई० में तारतार राजकुमार हैदर लिथुवानिया के भीतर घुस गया श्रौर उसने तीन सप्ताह मुहासिरा करनेके बाद मत्सेन्स्कको सर किया। रूसी श्रय कर रोकनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे। १४३७ ई० में कुचुक (छोटे) मुहम्मदने उलुक मोहम्मद खानको मार भगाया। उलुकने रूसमें जाकर शरण ली, लेकिन कुचुकने उसे वहांसे निकलनेके लियं मजबूर किया। उलुक बुलगारोंकी भूमिमें चला गया, वहां कजान नगरको उसने फिरसे बसाया श्रौर कजानके खान-वंशकी स्थापना की। इससे मालूम होगा कि श्रभी किपचकोंकी शक्ति बिल्युल खतम नहीं दुई थी।

बोरक खानने सिगनाकमें आकर मिर्जा उलुगके पास यह कहकर एलची मेजा- "श्रापकी सहायता श्रीर किक्षासे मुझे सिहासन मिला, इसके लिये में बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं, लेकिन सिगनाक हमारे क्वेत-श्रोर्द् वंशकी राजधानी है, उसे हमें दे दिया जाय।" इधर वह उल्गलानसे चिकनी-चूपड़ी बातें कर रहा था श्रीर उधर उसके श्रादमी सिगनाक इलाकेपर हाथ सफा करनेमें लगे थे। वहांके तेमुरी हाकिम श्रमीर श्ररसलन स्वाजा तरखनने उल्गबेकके पास खबर भेजी, कि स्रोगलानके नौकर (स्रफसर) इलाकेको बरबाद कर रहे हैं, श्रपनेको पूरा हाकिम समझकर सरकारका मजाक उड़ा रहे हैं। उल्गबेकने भारी सेना जमा करके उधर कूच करनेका निश्चय किया, लेकिन उसके बाप शाहरुखने युद्धकी बरबादीको बतलाते हुये उसे वैसा करने से रोकते हुये भी राजकुमार (मिर्जा) मुहम्मदकी श्रघीनतामें सेना दे श्रंतवेंदकी श्रोर भेजा। जोकीने १५ फर्वरी १४२७ ई० को समरकंदकी ग्रोर प्रस्थान किया श्रीर वहां जाकर बड़े भाईकी सेनासे मिल गया। संयुक्त-सेनाने आगेकी श्रोर कूच किया। इतनी भारी सेनाको देखकर बोरक एक बार डर गया, लेकिन वह अपने पूर्वजों की भूमि लेने आया था, क्या मुंह लेकर पीछे लौटता? किपचक-सेना एकाएक शत्रुके ऊपर टूट पड़ी। मिर्जा उल्गबेगको भ्रपनी संख्याका अभिमान था, लेकिन किपचकोंने उसके छवके छुड़ा दिये। पासा पलटने लगा। सैनिक उलुगबेकके घोड़ेकी बाग पकड़कर उसे मैदानसे बाहर लाये। सारी सेना हारकर समरकंदकी श्रोर भागी। उज्बेकोंके हाथमें भारी संपत्ति श्राई। इतनी घबराहट मच गई, कि लोग समरकंद नगरके दरवाजोंको बंद करने लगे। उन्हें बहुत समझा-बुझाकर रोका गया । बोरककी सेनाने तुर्किस्तान श्रौर श्रंतर्वेदके सारे इलाकोंको लुटा श्रौर बरबाद किया। यह खबर खुरासानमें शाहरखके पास पहुंची।

इस घटनाने साबित कर दिया, कि लद्धड़ सामंतशाही चुस्त घुमंतुश्रोंके सामने निर्वल साबित होती है। शाहरुखको ग्रव होश श्राया, जब खतरा सामने दिखाई पड़ा। लेकिन, उज्बेकोंके तेमूर-वंशका स्थान लेनेमें श्रभी पौन सदीकी देर थी, जबिक तेमूरी शाहजादा बाबरको मध्य-एसियाई श्रंतवेंद छोड़कर भारतीय अंतवेंदका रास्ता नापना था। शाहरुखको एक बड़ी सेना लेकर समरकंद श्राया देख

बोरकको वहांसे हटना पड़ा। शाहरुख इस ग्रभियानसे ६ ग्रक्तूबर १४२७ ई०को खुरासान लौटा। दक्षिणमें इस तरह सफल हो बोरक ग्रपने पूर्वी पड़ोसी चगताईवंशकी उत्तरी शाखाके राज्य मुगोलिस्तान-पर जा पड़ा। ५३२ हि० (११ ग्रक्तूबर १४२६—२६ सितंबर १४२६ ई०) में उलुगवेकने ग्रपने बाप शाहरुखके पास हिरात खबर भेजी, कि बोरक ग्रौर मुगोलिस्तानके सुल्तान महमूदमें भारी युद्ध हुग्रा, जिसमें सुल्तान महमूदने बोरकको कतल कर दिया।

## २८. मुहम्मद सुल्तान, तेमूरखान-पुत्र, तुगलक-तेमूर-पौत्र (१४२५-३८ ई०)

बोरकके बाद मुह्म्मद सुल्तान गद्दीपर बैठा। स्वारेज्मका तेमूरियोंके हाथमें जाना किपचकोंको बहुत खटकता था, श्राखिर जू-छिके राज्यका श्रारंभ स्वारेज्मको लेकर हुश्रा था। मुह्म्मदने ५३४ हि० (१६ सितंबर १४३०-५ सितंबर १४३१ ई०) के श्रंतमें श्रपनी सेना स्वारेज्मपर भेजकर वहां बहुत लूट-पाट मचाई, लेकिन वह उसे ले नहीं सका। मुह्म्मद सुल्तानने श्रपनी राजधानी किममें बनाई थी।

### २९ दौलत बर्दी

बोरक जिस वक्त ग्रपने पूरबके पड़ोसियोंसे लड़ने गया था, उसी समय मुहम्मद पहिचमी किपचकका खान बन बैठा, लेकिन जल्दी ही दौलत बरदी तोकताामिश-पुत्रने उसे हटा दिया। वह तीन दिन ही शासन करने पाया था, कि बोरक खान फिर ग्रा गया।

#### ३० कादिर बर्दी

शायद यह तोकतामिशका पुत्र था, जिसे इदिकूने मारा। इदिकू भी लड़ाईमें या सिर-दरियामें ड्वकर मरा।

### ३१ शादीबेक

गयासुद्दीन शादीबेकने भी थोड़े ही समय शासन किया । मुहम्मद सुल्तान तेमूर-खान-पुत्रके समयसे ही किपचककी राजनीतिक अवस्था इतनी अस्त-व्यस्त रही, कि राजावलीका ठीकसे पता नहीं लगता ।

### ३२ सैयद खान, सैदक खान

इसने कुछ दिनोंतक शासन किया, फिर जानीबेकका पोता श्रौर सैयद खानका पुत्र कासिम खान गद्दीपर बैटा ।

## ३३ कासिम खान, सैदक खान-पुत्र (१५०९-१५२३ ई०)

दश्ते-िकपचकका खान होते ही कासिम खानको सैबक खानसे मुकाबिला करना पड़ा । ६१५ हि॰ (२१ अप्रैल १५०६–६ अप्रैल १५१० ई०) में सैबक खानने चढ़ाई करके कासिमको हराया । ६३० हि॰ (१० नवम्बर १५२३–२८ अन्तूबर १५२४ ई॰) में कासिम खान मरा ।

## ३४ अकनजर, हकनजर खान, कासिम-पुत्र (१५२३)

बापके बात अकनजरको गद्दी मिली। अब श्वेत-ओर्दूके दो टुकड़े हो गये थे, जिनमें एकका शासक अकनजर था, और दूसरेके जू-छि-पुत्र शैबानके वंशज।

# श्वेत-ओर्द्-खान-वंशवृक्ष छिद्ध-गिस् १. जू-छि (-१२२४ ई०) बां-तू २. भोर्दा (१२२४---...) ३. कोनिचि (..१३०१) ४. बायन (१३०१-..) ४. ससीब्गा (...-१३३६) ६. एर्जन (१३३६-४४) ७. मुबारक खोजा (१३४४) प. चिमतइ (१३४४-६१) उरुस (१३६१-७०) १० तोकताकिया (१३७०) ११. तेमूरबेक (१३७०-७५) १४. तेमूर कुतुलुक (१३६५-१४००) शादीबेग (१४००-८) पूलाद (१४० =-१०)

# रूस (रूरिक-वंश)

(९११-१५९४ ई०)

#### अवतरणिका

मध्य-एसियाके इतिहासको स्पष्ट करनेके लिये चीन श्रीर ईरानके तत्कालीन इतिहासके साथ रूसके इतिहासका भी कुछ परिचय श्रावश्यक है, क्योंकि शताब्दियोंतक वह एक दूसरेको प्रभावित करते रहे हैं। ईरान जहां श्रपनी भाषा श्रीर संस्कृतिसे मध्य-एसियाके साथ समीपता स्थापित करता है, वहां चीन काफी समयतक उसके ऊपर सीधे राजनीतिक प्रभाव रखता रहा। रूसका प्रभाव यद्यपि श्रारंभमें श्रधीन-जातिके सिवा श्रीर रूपमें नहीं देखा जाता, किन्तु श्रागे वह बढ़ते-बढ़ते सबसे श्रधिक प्रभावशाली हो जाता है। हालकी दो शताब्दियोंमें तो मध्य-एसियामें बहुतसे परिवर्तन लाते रूस श्राज एक नये संसारका निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थितिमें रूसी इतिहासपर सिहावलोकन किये बिना हम मध्य-एसिया की कितनी ही बातोंको समझ नहीं पायेंगे।

#### (क) शक-सरमात

शकों के विशाल देश (शकद्वीप) के बारेमें हम पहले कह स्राये हैं स्रौर यह भी बतला स्राये हैं, िक शक स्रौर सिथ एक ही थे। इन्हों की कालासागर स्रौर कास्पियन समुद्रके उत्तरमें रहनेवाली शाखा सरमात कही जाती थी। स्रागे यह नाम भूलसा जाता है, स्रौर ईसाकी प्रथम शताब्दीमें वेनिद (वेन्द) स्रौर स्रांत दो नये लोग हमारे सामने स्राते हैं, जो शक-सरमात-वंशके ही हैं।

वेन्द—वेन्दका शब्दार्थ है जलनिवासी या नदीनिवासी। यह विस्तुला नदीसे द्नियेपर म्रौर द्नियेस्तर नदियोंके ऊपरी भागोंमें रहते थे, यही पश्चिमी स्लावों (पोल, चेक, स्लावक) के पूर्वज थे।

अन्त-अन्तका शब्दार्थ है सीमांतवासी । ईसाकी प्रथम शताब्दीमें यह द्नियेस्तरसे दोनतककी भूमिमें रहते थे ।

पूर्वी ग्रौर पश्चिमी स्लावों के ग्रलावा शक-सरमातों की एक दक्षिणी शाखा भी थी, जिससे दक्षिणी स्लाव (युगोस्लाव) खोरबात, सर्व (मकदूनी) ग्रौर वोल्गारी स्लाव जातियां निकली । रूसी विद्वान् ग्र० ग्र० शाहमातोफके ग्रनुसार सारी रूसी जातियां—रूसी, उकदनी ग्रौर बेलोरुसी—ग्रंतों की संतान हैं, लेकिन ग्रकदिमक म० स० ग्रुसेक्स्की ग्रंतों को केवल उकदनों का पूर्वज मानते हैं।

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें चीनसे पश्चिमी देशोंका जो व्यापार-मार्ग खुला था, वह भारत और ईरानतक ही सीमित नहीं था, बल्कि ई० पू० द्वितीय शताब्दीमें ही दक्षिणी रूस भी इस व्यापारिक क्षेत्रके भीतर था—स्वारेज्मसे रूसका बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। उस समय वोल्गा नदीका नाम फिन भाषामें रा था, जिसे तुर्कोंने इतिल बनाया और फिर तटपर बुल्गारोंके रहनेके कारण वोल्गा नाम पड़ा। हूणोंकी बाढ़के ग्रानेसे पहले ईसाकी प्रथम शताब्दीमें उरालके पास तुर्क जातियां रहती थीं—चुवाश, याक्त (साइबेरिया) और ग्राम्नुनिक तुर्क एक ही जाति-के हैं। रूसियोंका संबंध ग्रंतोंसे हैं । यह ग्रंत ईसाकी चौथी सदीमें द्नियेस्तरसे दोनके ग्रागेतक फैले हुये थे । इनके पश्चिमी पड़ोसी गाथ किमियामें तथा द्नियेस्तरके पश्चिममें रहते थे । ग्रंतोंका सबसे पुराना उल्लेख हमें केचेंमें प्राप्त एक ग्रभिलेखमें मिलता हैं । चौथी सदीमें हूणोंकी बाढ़ ग्राकर ग्रंतोंको उत्तरकी ग्रीर ढकेलती गाथोंके ऊपर ग्रा पड़ी । ३७६ ई० में हूण-राजा बलम्बरने गाथ-राजा बीनीतरको लड़ाईमें मार उसकी खोपड़ीका प्याला बनाया । हूणोंद्वारा भगाये गये गाथ श्रपने पड़ोसी ग्रंतोंक ऊपर पड़े । इस संधर्षमें ग्रंत-राजा बोग ग्रपने पुत्रों ग्रौर सत्तर सामंतोंके साथ मारा गया ।

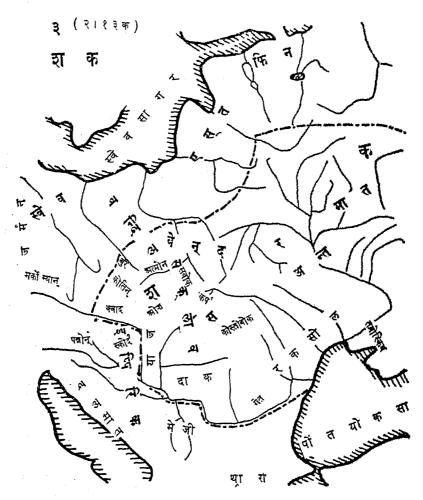

हूणोंने कुछ समयतक दन्यूब और तिसिया नदीके बीचमें अपना राज्य कायम किया । पांचवीं सदीके पूर्वीर्धमें इनके राजा अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के प्रतापसे सारा पूर्वी युरोप कांपता था ।

हणोंके बाद पांचवीं सदीमें ग्रावारोंकी बाढ़ पूरवसे पश्चिमकी ग्रोर चली। तुर्कोंके प्रहारके मारे उनके पहलेके स्वामी अब जान बचानेके लिये पश्चिमकी ग्रोर भागे। इसीपर तुर्कोंके राजा सिलजीवुलने कहा था—"वह (ग्रावार) चिड़िया नहीं हैं, जो कि हवामें उड़ जायेंगे। तुर्कोंकी तलवारोंसे भागकर, मछली नहीं है, कि गहरे पानीमें चले जायेंगे।......जायेंगे पृथ्वीपर ही। जब मैं हेफतालोंसे लड़ाई खतम कर लूंगा, तब ग्रावारों पर पड़ूंगा, तब वह मेरे हाथसे नहीं निकल सकेंगे।" ग्रावारोंने दक्षिणी रूसमें पहुंचकर कान्स्तिन्तिनोपोलमें रोमके सम्राट्के पास ग्रपना दूत भेजकर शरण मांगी। ५६२ ई० के ग्रासपास सम्राट् योस्तीनियनने उन्हें बसनेके लिये भूमि दी। काला सागरके पश्चिमी

किनारेपर पुरानी स्किफिया (शक)-भूमिमें पहुंचकर इस्त्रा (दन्यूब) के तटपर जा उन्होंने विश्राम किया ।

ग्रावारोंकी बाढ़ ग्रानेपर फिर हुणोंकी तरह ग्रपने लिये खतरा देखकर ग्रतोंने सुलह करनेके लिये उनके पास ग्रपने राजा मेजिमर इदरी-पृत्र तथा केलायस्त ग्रादि सरदारोंको समझौता करनेके लिये भेजा. लेकिन म्रावारोंने उन्हें मार डाला। रोमने म्रावारोंको शरण दी थी, क्योंकि उसके लिये इस टिड्डीदलसे बचनेका कोई दूसरा रास्ता नहीं था । स्रावार रोमन-साम्राज्यके भीतर लूट-मार करना ग्रपना हक समझते थे। पूर्वी-रोमन (विजन्तीन) सम्राट् मावरिक (५८२-६०२ ई०) के समय श्रंत विजन्तीनकी सैनिक सेवा करते थे। उस समय स्लावोंका यह सबसे शक्तिशाली कबीला था। सम्राट् फोक (६०२-६१० ई०) ग्रौर हेराकिल (६१०-६४१ ई०) के समय भी ग्रंत शक्तिशाली बने रहे, यद्यपि ग्रब विजन्तीन सम्राटोंके ध्यान को इधरसे हटाकर सासानियों (ईरानियों) श्रीर श्ररबोंके संघर्षींने श्रपनी श्रोर खींच लिया था। ७वीं सदीमें इस प्रकार हम ग्रंतोंको विजन्तीनके घनिष्ठ संबंधमें देखते हैं। निश्चय ही ग्रंतोंका ऊपरी वर्ग (सैनिक ग्रौर शासकीय प्रधान) ग्रीसकी पिछली संस्कृतिसे बहुत प्रभावित थे। १०वीं-११वीं शताब्दीके कियेफके रूसी लोग ग्रंतोंके खुनके ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृतिके भी उत्तराधिकारी थे। ग्रंत कृषि जानते थे, लेकिन ग्रधिक उत्तरवाले उनके लोग पशुपालनपर ज्यादा ध्यान देते थे। दासता भी उनमें प्रचलित थी। श्रकदिमक न० स० देर्झाविनके अनुसार १-- "१०वीं सदीके कियेफ रूस (ग्रौर कियेफ राजुल) उसी भाषाको बोलते थे, जिसे कि छठी सदीके ग्रंत लोग, उसी पेरुनको पूजते ग्रौर उसी पुराने पंथपर चलते थे, जिसपर छठी सदीके ग्रंत।"--उनके देवताग्रोंमें स्वारोग, सरोग-पुत्र स्वारोजिक (स्वारोचिष), दाज्बोग (सूर्य, यह भी स्वारोग-पुत्र) मुख्य थे। देवियोंमें लादा (ह्रादा), वेस्ना (बसंता), देवा श्रौर जीवा प्रधाना थीं।

• १०वीं सदीके श्ररब लेखक मसऊदीके श्रनुसार—"उनमें कुछ ईसाई भी हैं, कुछ काफिर, जो सूर्यकी पूजा करते हैं।" इसके दो शताब्दी बाद प्रायः १२०० ई०में इब्राहिम वेसिफ शाह-पुत्र लिखता है—"इनमें कुछ ईसाई श्रौर दूसरे सूर्य या नभकी पूजा करते हैं।" ६४६ ई०में लिखते हुये कान्स्तिन्तिन वगरया नरोद्नी उनके श्रग्निपूजक होनेकी भी बात करता है। १२वीं शताब्दीमें लिखते हुये किरि-लिता तुरेक्स्कीने उन्हें वृक्ष, नदी, पर्वत श्रौर ज क की पूजा करनेवाला बतलाया है।

१० वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें रूसके पड़ोसी खाजार, महा-बोल्गार ग्रौर विजन्तीन थे, जिनके साथ वह व्यापार करते थे। ग्ररब लेखक इब्न-हौकल (६७६-६७७ ई०) भी खाजारों ग्रौर वोल्गारोंके साथ रूसोंके व्यापारकी बात कहता है।

### (ख) रूसोंके पड़ोसी मंगोलायित

बोल्गार—हुणोंके ग्रानेसे पहले ही उरालके पास मंगोलायित जातिके लोग बसते थे, शायद बोल्गार उन्हींमंसे थे। चौथी सदीमें हुणोंके वोल्गासे पिश्चम पहुंचनेके तुरंत ही बाद वोल्गार, कास्पियन समुद्रके पिश्चमोत्तरीय मैंदानोंमें देखे गये, लेकिन वहां वह ज्यादा दिनोंतक नहीं ठहर सके, क्योंकि दूसरे घुमंतू उनकी जानके गाहक बन गये। इन्हीं वोल्गारोंमेंसे कुछ भागकर पिश्चममें दन्यूबो-के किनारे पहुंचे, जहां स्थानीय स्लावोंमें वह घुल-मिलकर ग्रपनी रूपरेखा ग्रीर भाषाको भी खोकर श्रव बुल्गारिया-निवासियोंके नामपर ही ग्रपना चिह्न छोड़ गये। दूसरा भाग वहांसे वोल्गातटपर गया, जहां उसने वोल्गार-राज्यको स्थापित किया ग्रीर 'रा' ग्रीर इतिल नामसे मशहूर नदीको वोल्गा नाम दिया। यह बोल्गार निम्न ग्रीर मध्य-बोल्गाकी उपत्यकाग्रोंमें पहले निरे घुमक्कड़ पशुपाल रहे, फिर एक ग्ररब-लेखकके ग्रनुसार वह जौ-गेहूंकी खेती भी करते थे। इनकी राजधानी कामा ग्रीर वोल्गाके संगमसे कुछ नीचे बड़ी ही समृद्ध व्यापारिक नगरी थी, जहां हर साल रूस, काकेशस, विजन्तीन ग्रीर मध्य-एसियाके व्यापारी ग्राते थे। बोल्गार ग्रपनंसे उत्तरवाले देशको 'ग्रंथकार भूमि'

१ "स्लावियाने व्-द्रेव्नोस्ती" पृ० १८ ।

कहते थे। वहांसे वह श्रपनी चीजोंसे बदलकर समूर लाते थे। मुसलमान व्यापारियोंके संपर्कमें श्रानेसे इनमें मुस्लिम संस्कृति श्रौर धर्म फैला श्रौर १० वीं सदीतक वोल्गार शासक श्रीर सरदार मुसलमान बनकर श्ररबोंकी नकल करना श्रभिमानकी बात समझने लगे। उस समयतक वह श्रपना सिक्का भी ढालने लगे थे।

१०वीं सदीके ग्रारंभमें इब्न-फजलान एक ग्ररब दूत-मंडलका सदस्य बनकर वोल्गारोंकी भूमिमें गया था। उसने ग्रपनी यात्राका एक बड़ा ही सुन्दर वर्णन छोड़ा है। वोल्गार राजधानीसे नातिदूर दूत-मंडलका स्वागत करते हुये उसे एक विशाल तथा ग्रच्छी तरह सुसिष्जित तंबूमें ले जाया गया, जिसमें ग्रमेंनी गलीचे बिछे हुये थे। इब्मी कमखाबसे ढँके सिहासनपर खान बैठा था। उसके दाहिनी ग्रोर सरदार बैठे थे। मांसके टुकड़ों ग्रौर मधुकी शराबसे मेहमानोंकी जियाफत की गई। इब्न-फजलानने वहां इसी व्यापारी भी देखे। वह बड़े ही लंबे-तगड़े तथा हर वक्त कटार, छरी ग्रौर तलवार लटकाये फिरते थे।

यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि वोल्गार और खाजार राज्योंके स्थापित होनेके बाद बोल्गातट युरोप और एसियाके व्यापार-मार्गका महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया। वोल्गाका ऊपरी भाग पिटचमी दिना नदीके पास पहुंच जाता है, जो कि बाल्तिक समुद्रमें गिरती है। इसी तरह फिनलन्दकी खाड़ीके लिये भी जलपथ थोड़ी ही दूरपर मिल जाता है। इन नदियोंके बीचके स्थल-मार्ग दुर्गम पहाड़ोंके नहीं थे, इसीलिये व्यापारी इस स्थल-मार्गपर अपनी नावोंको ढकेल कर ले जाते थे। द वीं-१० वीं शताब्दियोंमें व्यापारके लिये यहां भारी संख्या में अरब व्यापारी आते थे, जो मांस खरीदनेके बदले भी अपने छोटे-छोटे चांदीके सिक्के देते थे। ये अरब सिक्के उस समय पूर्वी युरोप, बाल्तिक-राज्यों, स्केंडिनेविया और जर्मनीतकमें प्रचलित थे।

खाजार---६ठी--व्वीं सदी में मंगोलियासे श्रराल श्रौर कास्पियन समुद्रतक जो घुमन्तू तुर्क रहते थे, इन्होंमें खाजार भी थे। ६ठी सदीमें वोल्गारोंकी तरह खाजार भी काकेशसके उत्तरमें चरवाही करते थे। ७ वीं सदीमें इन्होंने निम्न वोल्गा-उपत्यकामें श्रपना राज्य स्थापित किया। श्रब वह श्रर्ध-घुमंतू हो गये—-जाड़ोंमें नगरोंमें रहते श्रौर गर्मियोंमें श्रपने ऊंटों, घोड़ों, भेड़ोंको लिये मैदानोंमें चरवाही करते। पश्पालन ही उनकी मुख्य जीविका थी, इसके ग्रतिरिक्त थोड़ी-सी खेती ग्रीर श्रंग्रकी बागवानी भी कर लेते थे। इनका शासक एक खाकान होता था, जो राजकाजमें सीधे भाग न लेकर देवतासा माना जाता था । उसके सहायक ग्रौर सरदार शासनका काम देखते थे । पहले इनकी राजधानी बलांजर (दक्षिणी दागिस्तान)थी, लेकिन ७२२-२३ई०में ग्ररबोंने ग्राक्रमण करके इनकी राजधानीको जब ध्वस्त करदिया, तब इन्होंने वोल्गा और सागरके संगमपर वोल्गाके डेल्टामें इतिलको श्रपनी राजधानी बनाया। व्यापारकी भी भावी सुविधा होनेके कारण इतिल एक बड़ी नगरी बन गई। खाकानका ईंटका महल एक द्वीपमें था, जिसको नावोंके पुलद्वारा किनारेसे मिला दिया गया था। नगर-प्राकारके बाहर लकड़ीके घर तथा घुमन्तुत्रोंके तंबू रहते थे। इन्हींमें स्वारेज्मी, ग्ररब, ग्रीक, यहदी, भारतीय ग्रादि व्यापारी श्राकर रहते थे। इतिलकी बाजारोंमें सारी दुनियाका माल भरा रहता था। ख्वारेज्मके पास होनेके कारण वहांवालोंका यहांके व्यापारमें विशेष हाथ था। उस समय खाजार-खाकान भीर उसके सरदार मुसलमान नहीं⊦यहदी थे । दोनके तटपर खाजारोंका एक ग्रौर भी बड़ा व्यापारिक नगर सरकेल था । इस नगरके निर्माणमें विजन्तीन (रोम) इंजीनियरोंने सहायता की थी। उत्तर श्रौर पूरवके घुमंतुग्रोंसे रक्षा करनेके लिये नगर दृढ़ प्राकारोसे घिरा था । दक्षिणमें वर्तमान मखचकलासे नातिदूर समंदर नामका एक श्रौर भी मशहूर शहर था, जिसके पास श्रंगुरोंके बहुतसे बाग थे। ६वीं शताब्दीमें खाजार श्रपने उत्कर्षकी चरम सीमापर पहुंचे थे। अजोफ-समुद्रके तटतक तथा क्रिमियाका भी कुछ भाग खाजारोंके शासनमें था। द्नियेपर ग्रौर ग्रोकाकी उपत्यकाग्रोमें रहनेवाली स्लाव जातियां इन्हें कर देती थीं। उत्तरमें इनकी सीमा मध्य-वोलाामें बोलाारोंसे मिलती थी। कास्पियन समुद्रका नाम खाजार समृद्र (बहीरा खाजार) इन्हींके कारण पड़ा, जिसे पीछे मुसलमानोंने हजरत खिजिरके नामसे जोड़कर खिजिर-समुद्र बना दिया ।

पेचेनेग—खाजारोंके पड़ोसी पेचेनेग भी तुर्की जातिके थे, जो ६वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें यायिक (उराल) और इतिल (वोल्गा) निदयोंके बीचमें घुमक्कड़ी करते थे। ६वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें दूसरे घुमंतुग्रोंके साथ संघर्ष होनेके कारण यह पिश्चममें जा दोन और द्नियेपरके बीचकी भूमिमें घूमने लगे। इनकी संख्या काफी थी। मंगोलियाके हूणोंके समयसे ही हम देखते हैं, कि घुमंतुग्रोंके ऊपरी वर्गमें संस्कृतिका ग्रभाव होना ग्रावश्यक नहीं है—पेचेनेगके सोने-चांदी के बर्तन, कमरबंद ग्रादि पुरातत्त्वकी सामग्रियां जो खुदाइयोंमें मिली हैं, उनसे यह बात सिद्ध होती है। पेचेनेग ग्रपने पड़ोसी स्लावोंको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते थे।

#### (ग) कियेफके राजुल

पुराने ग्रंतोंके वंशज व्वीं-६वीं शताब्दीमें छिन्न-भिन्न हो गये । बेटा होनेपर उसके हाथमें वह तलवार पकड़ाते थे, किंतु बिखरी हुई तलवारें शक्तिहीन साबित हो रही थीं। ६वीं शताब्दी-के उत्तरार्धमें एक बड़ी निराशाजनक स्थितिमें रूस लोग रह रहे थे, यद्यपि उनकी वीरतामें जरा भी कमी नहीं त्राई थी। बिखरी हुई तलवारें इकटठा करनेवाले व्यक्तिकी प्रतीक्षा हो रही थी। ऐसे व्यक्तिके त्रानेके लिये रास्ता भी साफ था। रूसके भीतरसे कई विणक्पथ पूरबमें चीन, दक्षिणमें विजन्तीन और ईरान, पश्चिममें युरोपकी स्रोर जाते थे। स्केंडेनेवियाके व्यापारी बहुमूल्य रेशम, समूरी छाल, श्रंबर तथा दूसरी चीजोंका व्यापार करने ग्राते थे। बाल्तिक समृद्रसे पश्चिमी द्विना होकर वोल्गा नदीसे मिलनेवाले रास्तेकी बात हम कर चुके हैं । स्केंडेनेवियावाले फिनलंद खाड़ीसे नेवा नदीको पकड़ उसके उद्गम इल्मन झीलमें पहुंच लोवात नदीद्वारा ऊपरकी ग्रोर चलते । वहांसे उन्हें पश्चिमी द्विना नदी पर पहुंचनेमें थोड़ी दूरतक नावको स्थलमार्गपर बसीटना पड़ता । इत्मनसे दूसरी नदी द्वारा वह थोड़ा स्थलमार्ग पारकर वोल्गा नदीके विणक्पथपर पहुंच जाते । इसी तरह द्नियेपर पहुंचनेका भी जल-स्थल-मार्ग था। इन विणक्पथोंपर जहां व्यापारियोंके सार्थ चलते थे, वहां कूछ लोग व्यापारके साथ लूट-पाट भी भारी लाभका साधन मान उससे बाज नहीं ग्राते थे। पश्चिमी युरोपमें स्केंडेनेवियाके निवासी नार्समेन उस समयके बड़े साहसी यात्री थे, जो व्यापारके साथ लट-मारको भी ग्रपना पेशा बनाये हुये थे । वह सशस्त्र संगठित दलोंमें हो रूसमें व्यापार करनेके लिये ग्राया करते । उन्होंने ६वीं शताब्दीमें रूसके भीतरसे जानेवाले मार्गोंको अपना क्रीड़ाक्षेत्र बनाया। नार्समेन वरंगीके नामसे अधिक प्रसिद्ध थे । अपने कोनुंग (राजकुमारों) के नेतृत्वमें लुट-मारके लिये उन्होंने श्रपने स्कृतिक दल संगठित किये थे। वह स्लावों ग्रौर दूसरे लोगोंके ऊपर ग्राक्रमण करके उनकी मूल्यवान् चीजोंको जहां लूट लेते, वहां स्त्री-पुरुषोंको पकड़ ले जाकर कन्स्तन्तिनोपोलके बाजारोंमें ग्रथवा वोल्गारों ग्रौर खाजारोंकी राजधानियोंमें बेंच् देते ।

#### १. रूरिक

इन्हीं वरंगियों में से कुछने ग्रीक जानेवाले मार्गमें ग्रपनी गढ़ियां बना लीं, वह स्थानीय स्लाबोंपर शासन करते हुये उनसे कर उगाहने लगे। कितनी ही बार स्लाव बिगड़कर वरंगी कोनुंगोंको मार डालते, फिर कोई स्थानीय स्लाव राजुल राज करने लगता। परंपरा कहती है, कि ६वीं शताब्दीके मध्यमें रूरिक (रोयरिक, रोरिक) नामक एक साहसी वरंगीने नवोगोरदमें ग्रपना ग्रड्डा जमाया। नवोगोरद कालासागर ग्रौर द्नियेपर नदीसे उत्तर जानेवाले रास्तेपर एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। रूरिकका भाई सिनेउस ब्येलोग्रोजेरो (श्वेत सरोवर) पर जम गया। फिनलंदकी खाड़ीसे वोल्गा ग्रौर उरालवाला विणक्पथ वहींसे होकर जाता था। तीसरा भाई त्रुवोर इज्बोरस्क नगरपर डट गया, जो कि बाल्तिकसे ग्रानेवाले रास्तेका केंद्रीय नगर था। इन तीनों भाइयोंके ग्रतिरिक्त दो ग्रौर वरंगी कोनुंग ग्रस्कोल्द ग्रौर दिरने कियेफ नगरको ग्रपने हाथमें किया। ग्रीसके पथपर कियेफ बहुत महत्त्वपूर्ण नगर था। इसी तरह बाल्तिकसे पश्चिमी द्विनाके मार्गपर भी वरंगियोंने ग्रपनी गढ़ियां बना रक्खी थीं। वरंगी ग्राकर स्लावोंकी भूमिमें ग्रधिकतर लूट-मार करते, फिर धनको लेकर ग्रपने देश लौट जाते। उनमेंसे कितने ही रूस-राजुलोंके ग्रनुचर ग्रथवा स्वतंत्र सरदार बनकर भी बस गये। वरंगियोंसे

स्लावोंका नाकोंमें दम था, पर वह संख्यामें पीछेके मंगोलोंकी तरह बहुत थोड़े थे। वरंगी सरदार स्लावों-मेंसे भी ग्रपने ग्रनुचर भरती करते थे। रूसमें स्थायी तौरसे बसनेवाले ये वरंगी स्लाव-समुद्रमें बहुत जल्दी ही ग्रपने नामोंको मिटा रूस बन गये, रूसी भाषा बोलने तथा पेरुन श्रौर स्वारोगकी पूजा करने लगे। रूरिक, उसके भाइयों तथा साथियोंकी भी यही हालत थी।

## **रूरिक-वंशावली**—रूरिकके वंशमें निम्न राजा हुये :—

| र्कारव | <b>ह-वशावला</b> — हारकक वशम निम्न राजा हुय .— |                              |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|        | क. कियेफ                                      | काल                          |
| ₹.     | रूरिक                                         | ६०० ई०                       |
| ٦.     | ग्रोलेग, रूरिक-पुत्र                          | -६११ ,,                      |
| ₹.     | ईगर, रोरिक-पुत्र •                            | ६११-४५ "                     |
| ٧.     | भ्रोलगा, ईगर-पत्नी                            | १४४-५७ ''                    |
| ሂ.     | स्व्यातोस्लाव I ईगर-पुत्र                     | <b>'' </b>                   |
| ₹.     | व्लादिमिर $ { m I} $ स्व्यातोस्लाव-पुत्र      | ६७८-१०१५ "                   |
| ७.     | स्व्यातोपोल्क $oxed{I}$ व्लादिमिर-पुत्र       | १०१५-१६ "                    |
| ۲.     | यारोस्लाव ${f I}$ व्लादिमिर-पुत्र ${f r}$     | १०१६-५४ "                    |
| 3      | इज्यास्लाव ${f I}$ यारोस्लाव-पुत्र            | १०५४-७३ "                    |
|        | स्व्यातोस्लाव $f II$ यारोस्लाव-पुत्र          | १०७६ "                       |
|        | इज्यास्लाव $\mathrm{I}$ (पुनः)                | १०७३ "                       |
| १०.    | स्व्यातोपोल्क $\Pi$ इज्यास्लाव-पुत्र          | " <i>६१११-६७०</i> १          |
| ११.    | व्लादिमिर $\Pi$ मनोमाख                        | १११३-२५ "                    |
|        | ख. रोस्तोफ-सुर्वल                             |                              |
| १२.    | यूरी $f{I}$ दीर्घबाहू, व्लादिमिर मनोमाख-पुत्र | -११५७ "                      |
|        | ग्रंद्रेयी, बगोल्यूबोव्स्की यूरी-पुत्र        | ११४७-७४ ''                   |
| १४.    | न्सेवोलोद $I$ यूरी-पुत्र $\rat{1}$            | ११७६-१२१२ "                  |
| १५.    | यूरी $\Pi$ व्सेवोलोद-पुत्र                    | १२१२-१२३८ "                  |
| १६.    | यारोस्लाव II व्सेवोलोद-पुत्र                  | १२३=-४६ "                    |
|        | स्व्यातोस्लाव III व्सेवोलोद-पुत्र             | १२४७-४= "                    |
|        | श्रंद्रेयी II यारोस्लाव-पुत्र                 | १२४६-५२ "                    |
| १७.    | ग्रलेक्सान्द्र नेव्स्की यारोस्लाव-पुत्र       | <b>-१२६३</b> ''              |
|        | ग. मास्को जार                                 | +                            |
|        | दानियल                                        | १२६३-१३०३ "                  |
|        | यूरी III दानियल-पुत्र                         | १३०३-२५ "                    |
|        | इवान ${f I}$ खलिता, दानियल-पुत्र              | १३२५-४१ "                    |
|        | सेमेग्रोन, इवान-पुत्र                         | १३४१-५३ "                    |
|        | इवान II इवान-पुत्र                            | ?३५३-५६ "                    |
|        | दिमित्रि इवान II-पुत्र                        | १३५६-५६ "                    |
|        | वासिली ${f I}$ ग्रंघ, दिमित्रि-पुत्र          | \$\$≈€-\$ <b>&amp;</b> 5X ,, |
|        | वासिली $f II$ ग्रंधवासिली-पुत्र               | १४२५-६२ ''                   |
|        | इवान III वासिली II-पुत्र                      | १४६२-१५०५ "                  |
|        | वासिली III इवान III-पुत्र                     | १५०५-३३ "                    |
|        | एलेना, वासिली ${ m III}$ -पत्नी               | १५३३-३५ "                    |
|        | जार इवान, वासिली III-पुत्र                    | १५३५-५४ "                    |
| ₹0.    | पयोदोर, इवान IV-पुत्र                         | १५५४-€= "                    |
|        |                                               |                              |

## २. ओलेग रूरिक-पुत्र (९११?)

१० वीं शताब्दीके स्रारंभमें रूरिक-पुत्र स्रोलेग द्नियेपर-उपत्यकाके कुछ भागोंका स्वामी था। पुराने इतिहासकार लिखते हैं, कि स्रोलेग पहले नवोगोरदक स्लावोंपर शासन करता था, किन्तु पीछे वह द्नियंपर-उपत्यकामें चला गया स्रौर स्मोलेन्स्क किविचीको जीतकर नीचेकी स्रोर बढ़ते स्रपने दोनों देशभाइ यों स्रस्कोल्द स्रौर दिरको मारकर उसने कियेफपर स्रिधकार कर लिया; जहांसे पड़ोसके द्रेक्त्यान लोगोंको स्रपने स्रधीन करते हुये खाजारोंके स्रधीनस्थ सेवेरियान स्रौर रादिमिची स्लावोंको स्रपने स्रधीन किया। इस प्रकार स्रोलेग नवोगोरद स्रौर कियेफ दोनोंका स्वामी बन जानेके बाद द्निये-पर विणक्पथका भी स्वामी हो गया। धीरे-धीरे स्रौर कितने ही छोटे-छोटे राजुलोंको स्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर कर वह "क्सका महाराजुल" बनकर दूसरे राजुलोंपर शासन करने लगा। कियेफके महाराजुलके स्रधीन हो स्रब द्नियेपर-उपत्यका स्रौर इल्मन-सरोवरके स्लाव एकताबद्ध हो गये। इस एकताबद्ध राज्यको रूस कहा जानेलगा। यह कहना मुक्तिल है, कि रूस किस भाषाका शब्द है। जो भी हो १०वीं शताब्दीके स्रारंभमें बहुत-से स्लाव कबीलोंको, जो कियेफके शासकके स्रधीन एकताबद्ध हुये थे, उनको यही नाम दिया गया, स्रौर इतिहासमें उन्हें "कियेफ रूस" कहा जाने लगा।

यद्यपि कियेफ राजुलोंकी अधिकांश प्रजा स्लाव थी, लेकिन उनमें कुछ मेरिया, वेसी और चुद जैसी अरूसी कबीले भी थे। अभी ये जातियां आर्थिक तौरसे अधिक विकसित नहीं थीं। पशुपालन, शिकार, कुछ कृषि और मामूली दस्तकारी उनकी जीविका थी। अभी वह एक दूसरेके ऊपर आर्थिक तौरसे इतने निर्भर नहीं थे, कि उनका एक घनिष्ठ संघ बन जाता। ये पूर्वी स्लाव कृषि-समूहों (वेर्ब) में जीवन बिताते अभी भी जनयुगके रीति-रवाजोंको पकड़े हुये थे। उनकी भूमि साझेमें हुआ करती थी, लेकिन रूरिकोंके अधीन एकताबद्ध होनेपर व्यापारका सुभीता और भी बढ़ा, जिससे उनके भीतर धनी-गरीब होने लगे। गरीब अपने धनी बंधुओंके कमकर बनने लगे। भूमिपर भी वैयक्तिक अधिकार माना जाने लगा। इस प्रकार उनके भीतर सामंती संबंध कायम हो गया।

श्रागे कियेफ-राज्यने पूर्वी युरोपमें विशेष महत्त्वका स्थान प्राप्त किया। विजन्तीन (पूर्वी रोम) का प्रभुत्व सारे कालासागर श्रौर उसकी तटवर्ती भूमिपर था। ग्रल्प-विकसित जातियां कभी ग्रपने लूट-मारसे उसको चिढ़ाती थीं श्रौर कभी विजन्तीनके शासक स्वयं लूट-मार करनेपर उतारू हो जाते। ऐसे ही किसी ग्राक्रमणके बदलेमें ५६० ई० में स्लावोंने बंज (श्रोक) वृक्षोंको खोखला करके श्रव्नोदेरेव्की (एकदारुक) नावोंका बेड़ा तैयार किया श्रौर कान्स्तिन्तिनोपोल बंदरगाहके छोर (सुवर्ण-श्रृंग) पर पहुंचकर राजधानीके लिये खतरा पैदा कर दिया। तूफानने स्लावोंकी एकदारुक नावोंको तितर-बितर कर दिया, नहीं तो इसमें संदेह नहीं, कान्स्तिन्तिनोपोल उनकी दयाका भिखारी होता। ६११ ई० में फिर उन्होंने ग्रपनी प्रभुता दिखलाकर ग्रपने ग्रमुकूल संधि करवाई।

६१२-६१४ ई० में स्लावों (रूसों) ने ग्रब कास्पियनके किनारोंपर भी ग्राक्रमण शुरू कर दिया। इसके लिये वह ग्रपनी नावोंको ग्रजोफ सागर होते दोन नदीमें ले जाते ग्रौर उसी जगहपर ग्रपनी नावोंको कंधोंपर उठाकर वोल्गामें पहुंचाते, जहां दोनों नदियां एक दूसरेके बहुत समीप पहुंच गई हैं ग्रौर जहां १६५२ ई० के वसंतमें यातायातके लिये बड़ी नहर चालू हो गई। रूसलोग वोल्गासे नीचे कास्पियन समुद्रमें जा काकेशसकी बस्तियोंमें लूट-मार करते। कितनी ही बार खाजार भी उनको ग्रछूता नहीं छोड़ते, ग्रौर रूसोंको भारी हानि उठानी पड़ती।

श्रोलेगका शासन काफी लंबा था, संभवतः १०वीं शताब्दीके उत्तरार्धके श्रारंभतक । ग्रपने चालीस सालके राज्यमें उसने रूसको एक-राज्य बनानेका ऐतिहासिक काम पूरा किया । उसके कामका कितना महत्त्व है, यह इसीसे मालूम होगा, कि कार्ल मार्क्सने "१८वीं सदीमें गुप्त कूटनीति" (ग्रध्याय ४) में उसका उल्लेख करते हुये कहा है:—

"रूसके प्राचीन नक्यों हमारे सामने उससे कहीं श्रधिक विशाल युरोपीय क्षेत्रको प्रदिश्तित करते हैं जिसका कि वह ग्राज गर्व कर सकता है। ६वीं शताब्दीसे ११वीं शताब्दीतक उसका लगातार बढ़ाव इसी-

की श्रोर संकेत करता है। हम श्रोलंगको श्रट्ठासी हजार श्रादिमयोंके साथ विजन्तीनपर श्राक्रमण करते, उसे कान्स्तिन्तिपोल राजधानीके फाटकपर विजय-चिह्नके तौरपर श्रपनी ढाल स्थापित करते, श्रौर निम्न (पूर्वी रोम) साम्राज्यको सम्मानहीन संधि करनेको मजबूर करते देखते हैं। ईगर श्रागे उसे (विजन्तीनको) श्रपना करद बनाता है। स्व्यातोस्लाव इस बातको गौरवके साथ कहता है----'ग्रीक मुझे सोना, मूल्यवान् वस्तुएं, चावल, फल श्रौर शराब भेजते हैं; हुंगरी ढोर श्रौर घोड़े देती हैं, स्मसं मधु, मोम, समूरी छाल श्रौर मनुष्य मिलते हैं। व्लादिमिर क्रिमिया श्रौर लिवानिया (बाल्तिक प्रदेश) को जीतता है, श्रौर ग्रीक सम्राट्की कन्याको उसी तरह छीनता है, जैसा कि नेपोलियनने जर्मन सम्राट्से किया।"

मार्क्सके इस उद्धरणसे मालूम होगा, कि रूस १० वीं शताब्दीमें कहांसे कहां पहुंच गया।

## ३. ईगर रूरिक-पुत्र (९११-४५ ई०)

१०वीं शताब्दीके द्वितीय पादमें श्रीलेगके स्थानमें उसका भाई ईगर कियेफका महाराजुल बना। उसने अपने भाईकी सफलताश्रोंको श्रागे बढ़ाकर श्रीर भी कितने ही राजुलोंको श्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया, दक्षिणी बुग नदीकी उपत्यकाको जीता श्रीर कियेफके शासनके खिलाफ विद्रोह करनेवाले द्रेव्ल्यानोंको कर देनेके लिये मजबूर किया। ६४१ ई०में ईगरने विजन्तीनके विरुद्ध एक भारी सामुद्रिक श्रभियान किया। इसोने कान्स्तिन्तिगेपोलकी बहुत-सी बस्तियोंको ध्वस्त किया। किसोने कान्स्तिन्तिगेपोलकी बहुत-सी बस्तियोंको ध्वस्त किया। किया। इसोने कान्स्तिन्तिगेपोलकी श्रोर खदेड़ दिया। वहांसे जाकर इसोने धुद्र-एसियाक तटको लूटा-बरबाद किया। बड़ी मुश्किलसे ग्रीक-सरकार एक भारी स्थल-सेना भेजकर वहांस उसे हटानेमें सफल हुई। ईगरके पोत श्रीर हथियार श्रभी बिल्कुल श्रारंभिक श्रवस्थामें थे, जबिक "ग्रीक



भाग्नि'' के नामसे प्रसिद्ध एक तरहका भभकनेवाला तरल पदार्थ ग्रीक ग्रपने शत्रुग्नोंपर फेंकते थे। "ग्रीक ग्रिग्नि'' के सामने ईगरके सैनिक बेड़ेको बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा। ग्रागसे बचनेके लिये बहुतसे रूस \*पानीमें कूदकर डूब मरे। बचे-खुचे पोत ग्रपने देशकी ग्रीर लौटे। यद्यपि ग्रीकोंने उस समय रूसोंको हरा दिया, लेकिन इन ग्रर्थ-घुमंतू लड़ाकू जातियोंके लिये एक बारकी हार कोई महत्त्व नहीं रखती। इसलिये ग्रीक सरकारने ६४५ ई०में ईगरके साथ एक नई संधि की, जिसमें व्यापारिक संबंध स्थापित करनेके साथ उभय पक्षके शत्रुग्नोंके विरुद्ध सैनिक मित्रताकी शत्तें भी स्वीकृत की गई थीं।

३३२ हिजरीके स्रारंभ (४ सितंबर ६४४ ई०)में रूसोंने कास्पियन तट-भूमिको स्रपना लक्ष्य बनाया था। कास्पियन तटको लूटते हुये वह कुरा नदीके भीतर घुस गये श्रीर ऊपरकी ग्रोर बढ़ते उन्होंने बरदम्रा नगरीको ले लिया। यहांसे वह स्रासपासके इलाकोंमें लूट-मार करने लगे। लेकिन यहांका जलवायु अनुकूल न होनेसे बीमारीके कारण बहुतसे रूस मर गये, उनकी संख्या कम हो गई। इसी समय स्ररब फीजोंने उन्हें एक किलेमें घेर लिया। बड़ी मुश्किलसे रातके ग्रंधेरेमें वह नावोंमें पहुंच स्रपने प्राणों ग्रौर लूटे धनको बचाकर भागनेमें सफल हुये।

कियेफ रूसके राजुलोंने दूसरोंके धनको लूटना ग्रौर पुरुष-स्त्रियोंको पकड़कर दास बनाना ग्रपने वैध शासनका एक ग्रंग मान लिया था। वह पिछले सालकी जमा की हुई लूट ग्रौर बंदियोंको नावोंपर चढ़ाकर द्नियेपर नदीसे कालासागरकी ग्रोर भेजते। द्नियेपरके जलप्रपात रास्तेमें पड़ते, जिनपर नावें टूटकर चकनाचूर हो जातीं, इसलिये ऐसी जगहोंपर उन्हें बल्लोंके सहारे कंधेपर उठाकर ग्रादमी ले जाते। लूटके मालके लिये यहां पड़ोसी लुटेरे पेचेनेगोंके ग्राक्रमणका भारी डर रहता ग्रौर कितनी ही बार उनकी ग्रन्यायोपार्जित संपत्ति पेचेनेगा (तुर्की) चुमन्तुग्रोंके हाथमें चली जाती। द्नियेपरके मुहानेमें पहुंचकर यात्री ग्रारामकी सांस लेते ग्रौर भगवान्से कृतज्ञता प्रकट करते। वहां एक छोटे द्वीपपर ग्रवस्थित बंज (ग्रोक) वृक्ष-देवताको भेंट-पूजा चढ़ाते। फिर कालासागरके पश्चिमी किनारेसे होते वह कान्स्तिन्तमोपोल जारग्राद (राजनगरी) जाते। वहां वह ग्रपने दासों, समूरी छालों ग्रौर दूसरी चीजोंको बंचकर बदलेमें कपड़ा, शराब, फल तथा शौकीनीकी दूसरी चीजें खरीद लेते।

श्रपनी प्रजासे कर उगाहनेमें इन राजुलोंका व्यवहार बहुत कठोर होता था। इसके लिये लड़ाक् द्रेक्यान (दीहाती) श्रक्सर विद्रोह कर उठते थे:—-''श्रगर भेड़ियेको भेड़ोंके गल्लोंमें श्रानेका चस्का लग गया, ग्रौर वह न मारा गया, तो वह सारी भेड़ोंको निगल जायेगा''—कहतें हुये ३१ ग्रगस्त ६४५ ई० को उन्होंने ग्रनुचरोंसहित ईगरको मार डाला।

ग्रभी रूस ईसाई नहीं हुए थे। इसी समय ईगरके शासनकालमें ही ६२२ ई० में मुसलमान पर्यद्क इन्न-फज्लानने वोल्गाके किनारेके नगरोंकी यात्रा की थी। उसने रूसोंके बारेमें लिखा हैं:— ''मैंने रूसोंको उस समय देखा, जबिक वह ग्रपने पण्य द्रव्योंको लेकर इतिल (वोल्गा) के किनारे ग्राये थे। मैंने उनके जैसे सर्वांगपूर्ण ग्रादमी कहीं नहीं देखे। वह खजूरके वृक्षकी तरह (सीधे तथा) लालवर्णके होते हैं। वह न कुर्ता पहनते हैं, न कफतान (जामा), बिल्क उनमेंसे पुरुष एक तरहका चोंगा जैसा कपड़ा पहनते हैं, जिसे एक बगलसे डालकर ग्रपनी एक (दाहिनी) बांह खुली रखते हैं। हरएक ग्रादमी ग्रपनी तलवार, छुरे ग्रौर कटारको नहीं छोड़ता। इनकी तलवारें लम्बी तथा लहरदार होती हैं। पैरसे कंधेतक उनके शरीरपर हरे वृक्षों, मूर्तियों ग्रौर दूसरी चीजोंके चित्र बने होते हैं। उनकी प्रत्येक स्त्रीके नितम्बके पास पितकी संपत्तिके ग्रनुसार लोहे, तांबे, चांदी, सोनेकी डिबिया लटकती रहती है। हरएक डिबियामें एक छल्ला होता है, जिससे बंधी छुरी नितम्बपर लटकती है। वह ग्रपने कंटमें सोने ग्रौर चांदीकी मालायें पहनती हैं। हरएक पुरुप जब दस हजार दिरहमका सौदा कर लेता है, तो ग्रपनी स्त्रीके लिये एक माला ग्रौर वीस हजार दिरहमका सौदा करनेपर दो माला खरीद देता है। हर दस हजार दिरहम सौदेकी वृद्धिके साथ मालाकी संख्या भी बढ़ती रहती है, जिससे स्त्रीके पास बहुत-सी मालायें हो जाती हैं। उनके यहां मिट्टीकी बनी हुई हरी गुरियाको सबसे ग्रच्छा ग्रलंकार समझा

<sup>\*</sup> ग्राजके रूसी नामसे भिन्न कियेफके इन पुराने लोगोंको ''रूस'' कहा जाता था।

जाता है। यह मिट्टी जहाजोंपर होती हैं, जिसको वह बहुत दाम देकर खरीदते हैं—एक गुरियाका दाम एक दिरहम। .... अल्लाहके सृष्टि करने के समयसे ही ये गंदे हैं, पाखाना-पेशाबके समय सफाई नहीं करते, बिल्कुल जंगली गदहों जैसे। वह अपने नगरसे आकर इतिल (वोल्गा) के घाटपर उतरते हैं—इतिल बड़ी नदी है। नदी-तटपर बहुतसे लकड़ी के घर बने हैं, जिनमें वह ठहरते हैं। एक-एक घरमें दस-बारह आदमी या कम-बेसी जमा हो जाते हैं। प्रत्येकके पास मोढ़ा होता है, जिसके ऊपर वह बैठता है। हरएकके पास अपनी सुन्दरी दासी होती है, जो उसके सामान को देखती है। कभी-कभी वह एक दूसरेके खिलाफ लड़नेके लिये जमा हो जाते हैं और कभी व्यापारके लिये निकलते हैं। .....प्रतिदिन सबेरे दासी बड़ी डोलमें पानी भरकर ला अपने स्वामीके पास रख देती है। स्वामी उसमें अपना मुंह, हाथ, बाल और सिर घोता है। उसीमें पोटा-खखार फेंकता है। ......ं जब वह अपना काम कर लेता है, तो दासी डोलको उठा ले जाती है और उसीमें अपने स्वामीकी तरह मुंह घोती-घाती है। इसी तरह उसी बाल्टीके पानी को घरमें रहनेवाले सब इस्तेमाल करते हैं।.....अपने मुंह-बालको घोते हैं।

"नावसे ग्रानेपर उनमेंसे हरएक ग्रपनी रोटी, मांस, दूध ग्रौर पानकी चीजें लेकर बड़े जंगलमें चला जाता है, ग्रौर पृथ्वीपर बने मनुष्य जैसे चेहरेके सामने.....भेंट-पूजा रखकर कहता है—"स्वामी, बग (भगवान्), ग्रपने सामान ग्रौर दास-दासीके साथ, सबोलके समूरी छालोंके साथ में दूरसे ग्राया हूं।" इस प्रकार ग्रपने सभी सौदोंका नाम गिनाकर फिर कहता है "—में तेरे पास यह भेंट ले ग्राया हूं।" फिर वह भेंटको देवताके सामने रखते कहता है—"में चाहता हूं, कि तू मेरे व्यापारमें सोना-चांदीके पैसों-को देनेमें सहायता करे।" व्यापार ग्रच्छा होनेके बाद फिर वह प्रार्थना करता है—"मेरे स्वामीने मेरी इच्छा पूरी की, मुझे जरूर उसकी भेंट-पूजा करनी चाहिये।" फिर वह कितने ही बैलों ग्रौर भेड़ोंको ले जाकर बिल चढ़ा कुछ मांस उसी बड़े वृक्षके नीचे छोड़ देता है, बैलों ग्रौर भेड़ोंके गलेको उसी वृक्षके नीचे काट-कर जमीनपर रख ग्राता है। जब रात आती है, तो कुत्ते ग्रा उन्हें खा जाते हैं। तब वह फिर कहता है—"मेरा बग (भगवान्) मेरे ऊपर प्रसन्न है, उसने मेरी सारी बिल खा ली!" उनमेंसे जब कोई बीमार पड़ता है, तो उसके लिये एक ग्रोर झोपड़ी बनाकर वहां उसे रख देते हैं। बीमारके लिये थोड़ी-सी रोटी ग्रौर पानी रखनेके सिवा न कोई वहां जाता है ग्रौर न उससे बातचीत करता या मिलता-जुलता है। ग्रगर वह ग्रच्छा हो जाता है, तो साथमें जाता है, ग्रगर मर जाता है, तो उसे जला देते हैं। याद वह दास होता है, तो उसे घरतीपर छोड़ देते हैं, जहां उसे कुत्ते ग्रौर गिद्ध खा जाते हैं।.....

...मुझे बतलाया गया, कि वह मरनेके बाद श्रपने सरदारोंकी बहुत धुमधामसे श्रंत्येप्टि-किया करते हैं। ...मेंने उसे देखना चाहा। मुझे उनके एक बड़े श्रादमीके मरनेकी खबर मिली। में उसे देखने गया। उन्होंने अर्थीपर ढांककर मुदेंको दस दिनोंतक रक्खा। इसी बीच मुदेंके कफन सीने श्रीर दूसरे काम होते रहे। ग्रंत्येष्टि यही है, कि गरीब ग्रादमीके लिये वह छोटी-सी चिता बना उसपर लाशको रखकर जला देते हैं। धनी ब्रादमी होनेपर उसकी सम्पत्तिको इकट्टा करके उसके तीन भाग करते हैं, जिसमेंसे एक भाग परिवारको मिलता है, दूसरे भागसे वह कपड़ा-लत्ता खरीदते हैं श्रीर तीसरे भागसे श्राद्धके दिनके खान-पानकी चीजें लाते हैं। श्रपने स्वामीके मरनेके बाद उसकी दासी साथ जलती है। वह उसे रात-दिन शराब पिलाकर मस्त रखते हैं, जिससे कोई-कोई हाथमें प्याला लिये ही मर जाती है। जब कोई सरदार मर जाता है, तो उसका परिवार मृतपुरुषके दास-दासीसे पूछता है-''तुममेंसे कौन स्वामीके साथ मरेगा ?''उनमेंसे कोई कह उठता है-"में"। जब एक बार 'में' कह दिया, तो उसके लिये मरना श्रनिवार्य हो गया, वह श्रपनी बातसे मुकर नहीं सकता ।...श्रधिकतर साथ जलनेका काम दासियां करती हैं । जब वह ब्रादमी मरा, जिसके बारेमें मुझे बतलाया गया था, तो उसकी दासियोंसे पूछा गया—"कौन उसके साथ मरेगा ?" उनमेंसे एक दासीने कहा-'में"। उन्होंने उसी समय उसके ऊपर दो दासियां नियुक्त कर दीं, जिसमें वह उसकी रखवाली करें।..मृतकके लिये वह दूसरे काम करने लगे। उन्होंने कफन तैयार किया ग्रौर जो दूसरी ग्रावश्यक चीजें थीं, उन्हें भी तैयार किया । दासी रोज खूब ग्रानन्दसे खाती-पीती । जब दाहका दिन श्राया, तो मैं भी नदीपर गया, जहां चिता तैयार थी ।....चिताके ऊपर बहुत-सी लकड़ियां रक्खी थीं। उसीके ऊपर लाकर श्ररथीको रख दिया गया। फिर वह मेरी समझमें न आनेवाली

भाषामें कुछ कहते हुये एकके-पीछे एक चलने लगे । लाश श्रव भी श्रर्थीमें पड़ी थी । फिर उन्होंने मोढा ला चितापर रख उसे ग्रीक रेशमी कपड़े, तिकये ग्रादिसे ढांक दिया। फिर एक बूढ़ी स्त्री ग्राई, जिसे कि वह लोग मृत्युका देवता (यमदूता)कहते हैं। वह मोढ़े पर बैठ गई। उसीके कहनेके अनुसार सिलाई तथा दूसरे काम होते हैं। वही दासीको मारती है।..उन्होंने उसे चितापर बैठा दिया, फिर मरनेवालेके पहने हुए कपड़ेको वहां रक्खा ।....उसीके सामने उन्होंने मद्य, फल ग्रौर वाद्ययंत्र (बलालैका) रक्खा । सफेद चेहरा हो जानेके सिवा मुर्देमें कोई परिवर्तन नहीं दीख पड़ता था। उन्होंने उसके ऊपर रेशमी कुर्ता, जामा, संदली, जरीदार जूता ग्रादि रक्खा, सिरके ऊपर रेशमकी बड़ी टोपी रक्खी ।......फिर चितापर उसके कपड़ोंको बिछाकर तकिया रक्खी। फिर पान (मद्य), फल रख दिया। कुत्तोंने म्रा चिताको गिरा-पड़ा दिया। फिर मृत पुरुषके सारे हथियारोंको उन्होंने कमसे उसके पास सजा दिया। फिर उसके दो घोड़ोंको लाकर उन्होंने वहीं तलवारसे मारकर उनके मांसको चिता-पर रख दिया । फिर वह दो बैल लाये । उन्हें भी उसी तरह मारकर चितापर फेंक दिया । फिर मुर्गी-मुर्गा लाये, उन्हें भी मारकर वहीं डाल दिया । फिर मरनेके लिये तैयार दासी लाई गई,.....जिससे हरएकने कहा—-''ग्रपने स्वामीसे कहना, कि हमने केवल उसके प्रेमसे यह सब किया ।'' दासीने ग्रपना पैर चितापर रख ग्रपनी भाषामें कुछ कहा । उसे हटा दिया गया । फिर उसने वही किया, जो कि पहली बार किया था । फिर उसे तीसरी बार हटाया गया । उसने फिर वही किया । ...फिर उसे उन्होंने मुर्गी दी जिसे उसने सिर मरोड़कर फेंक दिया । उन्होंने मुर्गीको उठाकर उसी चितामें डाल दिया । मैंने दुभाषियेसे पूछा, कि उस दासीने क्या कहा ? उसने जवाब दिया-- 'उसने पहली बार कहा—'हां, मैं अपने बाप और अपनी मांको देखती हूं।' दूसरी बार उसने कहा—'हां, मैं देखती हूं भ्रपने मरे हुये बंधुभ्रोंको, मानो वह (यहां ) बैठे हुये हैं।' फिर उसने तीसरी बार कहा-- हां, मैं देखती हूं अपने स्वामीको, जैसे वह बड़े सुन्दर हरे-भरे राइ (स्वर्ग) में बैठे हैं, उनके साथ पुरुष ग्रौर बच्चे भी हैं। वह मुझे बुला रहे हैं। मुझे उनके पास ले चलो।' पीछे उसे चिता-पर ले गये, और चीजें निकालकर उस यमदूता बुढ़ियाको दे दीं, जो दासीको मारने जा रही थी । फिर बुढ़ियाने पैरोंके कड़ोंको निकालकर, उनमेंसे दोको दासीको दे दिया ।...फिर उसे चिताके पासकी झोपडी म ले गये, जहां पुरुषोंने उसे प्यालेमें शराब लाकर दिया । उसने उसे पिया । दुभाषियेने मुझसे कहा, 'वह अपनी सहेलियोंके साथ प्रार्थना कर रही है।' फिर उसे दूसरा प्याला दिया गया । उसने उसे हे पीते हये एक लम्बी गीत गाई। लेकिन बढिया प्याला पीनेसे रोककर उसे वहां ले गई, जहां उसका स्वामी लेटा हुआ था। में देख रहा था, कैसे वह छटपटा रही थी।....उसने अपने सिरको चौतरे और चिताके वीचमें किया, और बुढ़ियाने गलेसे पकड़कर उसे चौतरेपर पहुंचाया ।....फिर पुरुषोंने लकड़ियोंको पीटना शुरू किया, जिसमें कि (दासी का) रोना-चिल्लाना सुनाई न दे, और आगे दूसरी दासियां डरकर श्रपने स्वामीके साथ मरनेसे इन्कार कर दें।....फिर मरनेवाली दासीको लाकर उसके स्वामीकी बगलमें रख दिया--दो ने उसके पैरोंको पकड़ रखा था, दोने उसके हाथोंको, यमदूता बुढ़ियाने उसे गलेसे पकड़ा था। पुरुषोंने उसे तान रक्खा था। बृढ़ियाके सामने बड़ा खांडा रक्खा था, जिसे उसने दासीकी पसलियों के बीचमें घुसेड़ दिया। दो पुरुषोंने भी उसपर प्रहार किया। ग्रभी भी वह मरी नहीं थी। फिर मृत पृरुषके बहुत नजदीकके संबंधीने ग्राकर एक जलती लकड़ी उठा उससे चितामें ग्राग लगा दी ।....फिर रासीको उसके स्वामीके पास ले स्राकर रख दिया गया । इसके बाद लकड़ीके टुकड़ोंको लिये लोग आयें ग्रौर उन्हें चिताके काठपर फेंक दिया। ग्राग पहले घासमें लगी, फिर चितामें, फिर लाशमें। श्राग जलने लगी। इसी समय जोरकी हवा चली, जिससे आगकी लपटें धाय-धांय करके बलने लगीं। मेरे पास एक रूस पुरुष खड़ा था। उसने मुझसे कुछ कहा। मैने दुभाषिये से पूछा— 'उसने क्या कहा।' दुभाषियेने जनाब दिया-- वह कहता है, अरबके लोग ( मुसलमान ) मुर्ख हैं। वह जिस ग्रादमीसे प्रेम करते हैं, उसे ले जाकर जमीनमें गांड देते हैं, जहां उसे कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं। हम (रूस) तो उसको ग्रागमें जला देते हैं और वह तुरन्त राइ (स्वर्ग) में चले जाते हैं।' फिर उसने मुस्कराते हुये लम्बी हंसी हंसते कहा-'देखो, इसीसे खुश होकर भगवान्ने हवाको भेजा है।...फिर नदीके तटपर सजाई चिताकी जगहपर व्वेत सफेदा-वृक्षके टुकड़ेपर उस पुरुष भ्रीर रूसोंके राजाका नाम लिखकर रख दिया गया।

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि भारतमें सतीप्रथा शकोंके साथ ईसवी-सन्के श्रारंभमें श्राई। हमारे शक तथा रूसी एक ही वंशके थे, यह हम बतला चुके हैं। इसीलिये दोनोंकी सतीक्रियामें कितनी ही समानता देखकर श्राद्यर्य करनेकी श्रावश्यकता नहीं है।

## ४. ओलगा, ईगर-पत्नी (९४५-५७ ई०)

ईगरका उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्व्यातोस्लाव छोटा बच्चा था, इसलिये राज्यका शासन उसकी मां ग्रोलगाने संभाला । ग्रोलगा स्लाव थी, इसलिये रूरिककी तीसरी पीढ़ीमें स्व्यातोस्लाव भाषा ग्रीर श्राकृति सबमें स्लाव था ।

# ५<sub>.</sub> स्व्यातोस्लाव I, ईगर-पुत्र (९५७–७३ ई०)

स्व्यातोस्लावने अपने बाप-दादोंके विजय और वीरतापूर्ण कामोंको और आगे बढ़ाया। उसका सारा जीवन अभियानोंमें बीता। वह कभी अपनी यात्राओंमें रसदकी गाड़ियां नहीं ले जाता, अपने घोड़ेकी जीनका तिकया बनाकर धरतीके ऊपर सो जाता और आधे पके हुये घोड़ेके मांसको खाता। स्व्यातोस्लावने कभी घोखा देकर शत्रुपर आत्रमण नहीं किया। जब किसीके विरुद्ध चढ़ाई करता, तो पहलेसे दूतद्वारा संदेश भेज देता—'में तुम्हारे विरुद्ध कूच करना चाहता हूं।'

स्व्यातोस्लावसे पहले ही द्नियेपर-उपत्यका ग्रौर इल्मन सरोवरका प्रदेश कियेफ राज्यमें सिम्मिलित था। स्व्यातोस्लावने पहले द्नियेपरसे पूरवमें रहनेवाली स्लाव-जाितयोंकी ग्रोर ध्यान दिया ग्रीर ग्रोका-उपत्यकाके व्यातिची लोगोंको जीतनेके बाद दूसरोंके ऊपर ग्राक्रमण किया। १० वीं शताब्दीके साठवें सालके ग्रासपास उसने वोल्गाके किनारेके बुल्गारों ग्रौर खाजारोंको हराया, फिर उत्तरी काकेशसपर श्राक्रमण कर वहांके कसोबी (चिरकास) ग्रौर यासी (ग्रोसेती) जाितयोंकी भी यही हालत की। ६६७ ई० में उसने दन्यूवतटवासी बुल्गारोंके ऊपर चढ़ाई की, जो ग्रब नामके ही बुल्गार थे, नहीं तो भाषा, श्राकृति ग्रादिमें उसी स्लाव जाितके थे, जिसका कि उनका विजेता। इस ग्राक्रमणका यही कारण था, कि बुल्गार ग्रपने पढ़ोसी ग्रीक (पूर्वी रोम) सम्राट्पर बरावर श्राक्रमण करते उन्हें जबर्दस्त हारपर हार दे रहे थे। ग्रीक रोकनेमें ग्रसमर्थ थे, इसिलये उन्होंने स्व्यातोस्लावको मददके लिये बुलाया। उसने बुल्गारोंको पूरीतौरसे हराकर दन्यूवतटपर ग्रवस्थित बुल्गारियाकी राजधानी पेरेया (स्लावेत्स) में स्थायी तौरसे ग्रपनी छावनी स्थापित करनेकी योजना बनाई। स्व्यातोस्लावने कहा—'यहां यह मेरे देशका केंद्र है। यहां सभी ग्रच्छी चीजें—सोना, कीमती कपड़े, शराब ग्रौर फल ग्रीकोंकी ग्रोरसे प्रवाहित होते रहते हैं, चेकों तथा मगयारोंके देशोंसे चांदी ग्रौर घोड़े एवं रूसोंके देशसे समूरी छाल, मधु, मोम ग्रौर दास-दासियां ग्राती हैं।''

स्व्यातोस्लावके रूपरंगके बारेमें ग्रीक ऐतिहासिकोंने लिखा है—"वह कदमें भंझोला—न बहुत बड़ा न बहुत छोटा था, उसकी भौहें घनी, श्रांखें नीली, नाक छोटी, दाढ़ी मुंड़ी श्रौर सिर घुटा था। केवल खोपड़ीके ऊपरी भागमें लंबे बाल थे।.... उच्च कुलका परिचायक बालोंका एक गुच्छा (शिखा) उसके सिरमें एक श्रोर था। उसकी गर्दन मोटी, कंघा चौड़ा, सारा शरीर सुन्दर सुडौल था।.....उसके एक कानमें सोनेका मणिजटित कुंडल था।.....उसकी 'पोशाक एक सफेद स्वच्छ कुर्तेके सिवा ग्रौर कुछ नहीं थी।"

रूरिक-संतानोंके शासनके समय रूसके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें निम्न राजुल थे—नवोगोरद,रस्तोफ-सुज्वल, मुरमो-र्याजन, स्मोलेन्स्क, कियेफ, चेर्नीगोफ, सेवेर, पेरेयास्लाव्ल, वोलिन्स्क, गालित्स,पोलोत्स, तूरोफ-पिन्स्क, जिनके नीचे कितने ही छोटे-छोटे ठाकुर होते थे। कालासागरके पासवाला मैदान उस समय तुर्कोंके हाथमें था, जो पेचेनेग, तुर्की, वेरेन्दे, चेर्नीक्लोबुक (कराकल्पक) जैसे भिन्न-भिन्न कबीलोंमें बंटे थे—पेचेनेगोंका देश कियेफकी भूमिसे एक दिनके रास्तेपर पड़ता था।

### ६<sub>.</sub> व्लादिमिर, स्व्यातोस्लाव-पुत्र (९७३--१०१५ **ई०**)

स्व्यालोस्लावको अपने अभियानोंसे फुर्सत नहीं थी। अपनी अनुपस्थितिमें राज्यका भार उसने अपने तीन पुत्रोंपर छोड़ रक्खा था। ज्येष्ठ पुत्र यारोपोल्क पोलेयानोंकी भूमि—जिसमें कियेफ नगर भी था—का शासन करता था। ओलेगके अधीन द्रेक्त्यानोंकी भूमि थी, और नवोगोरद ब्लादिमिरको मिला था। बापके मरते ही तीनों भाइयोंमें झगड़ा शुरू हुआ। यारोपोल्क और ओलेग युद्धमें काम आये, और पूर्वी स्लावोंकी भूमि ब्लादिमिरके शासनमें एकताबद्ध हो गई। इसके बाद ब्लादिमिरने गालिच (हालिज) के प्रदेशको अपने राज्यमें मिलाया और विरोध करनेवाले पोलोंके ऊपर आक्रमण किया। ब्लादिमिरने अपने पड़ोसी लिथुवानियोंपर भी आक्रमण किये, लेकिन उसका ध्यान सबसे अधिक पेचेनेगोंकी ओर था, जो कि उसकी दक्षिणो सीमापर आक्रमण करते रहते थे। उसने इन घुमंनुओंसे प्रतिरक्षाके लिये जगह-जगह गढ़ियां बनवाई और वहां अपने लड़ाक लोगोंको लाकर बसा दिया।

**ईसाई-धर्म स्वीकार**---- ग्रभी तक कियेफ़ रूस ग्रपने पूर्वजोंके धर्मपर ही ग्रारूढ़ थे। यद्यपि उनका व्यापारिक और सैनिक तौरसे भी ग्रीसके साथ घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण ईसाई पुरोहित भी अपने व्यापारियोंके साथ उनके यहां त्राया करते थे। ईगरके समय भी कियेफमें ईसाइयोंके कुछ गिर्जे थे। पहले ही निकोलाइ ख्रिसोवेर्द (६७६–६६१ ई०) ईसाई-प्रचारक बनाकर स्लावोंमें भेजा गया था। इसमें संदेह नहीं कि ग्राभिजात्य वर्गमें कितने ही ईसाई-धर्मको स्वीकार कर चुके थे, तो भी ग्रभी ग्रपने जनयुगके (कबीलाशाही) पूर्वजोंके धर्मको रूस छोडना नहीं चाहते थे। जनयुगका धर्म ग्रपने-ग्रपने कबीलों देवताग्रों ग्रौर रीति-रवाजोंके साथ घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्ध रहता है । जब राज्योंकी सीमा कबीलोंको तोड़कर ग्रागे बढ़ती है, तो राज्य की एकतामें कबीलाशाही धर्म बाधक होता है, फिर किसी सामन्ती धर्म को स्वीकर करनेकी जरूरत पड़ती है, ता कि वह राजा और भिन्न-भिन्न कबीलोंवाली प्रजाके भीतर पहिले के रक्तसंबंधके ट्टनेपर ग्रपने (धर्म) द्वारा एक नये संबंधको स्थापित करे । स्लावोंसे बाहरभी राज्यवि-स्तार होनेके कारण अब व्लादिमिरको एक व्यापक धर्मकी अवश्यकता पड़ी। इसके लिये उसका घ्यान यहूदी धर्मकी स्रोर भी गया था-हमें मालूम है, कि खाजार खगान यहूदी धर्मके माननेवाले थे। पुरानी ऐतिहासिक परंपरासे मालूम होता है, कि ९८६ ई० में व्लादिमिरने यहूदी धर्म स्वीकार करना इन्कार कर दिया। रूसोंके सगे भाई बुल्गारियावाले ईसाईधर्मको स्वीकार कर चुके थे। काला समुद्रके उत्तरी स्रौर पूर्व-उत्तरी तटपर किम, खोरसुन ग्रादि नगरोंमें धनी ईसाई ग्रीक व्यापारी रहते थे, जिन्होंने वहां ग्रच्छे-श्रच्छे गिर्जे बना रक्ले थे। व्लादिमिरने रोम-दरबार की तड़क-भड़क, उसके कला-कौशल श्रीर विचार-धारा को भी देखने-सुननेका मौका पाया था। ग्रपने पास-पड़ोसकी गौरांग जातियोंमें इस्लामको न फैला देखकर उसकी ग्रोर उसका ग्राकर्षण नहीं हो सकता था। इन सामान्ती धर्मों के मुकाबि छेमें स्लावों-का पुराना धर्म ग्रोझा-सयाना-पुरोहितोंका धर्म था, इसमें पुराने जनयुगीन ठाकु रोंकी प्रतिष्ठा ग्रधिक थी, जो नवजात उच्चवर्ग के लोगोंको सम्मान नहीं देना चाहते थे, जो कि उनके लिये प्राचीन कालसे सुरक्षित था। इन्हीं नये ग्र-कूलीन ठाकू रोंने पिले ईसाईधर्मकी ग्रोर हाथ बढाया । कहा जाता है, ईगरकी विधवा स्रोल्गाने भी ईसाई-धर्म स्वीकार किया था, जो स्रसंदिग्ध नहीं है। ६८७ ई० में विजन्तीन साम्राज्यके भीतर एक बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुम्रा था। इसी समय उत्तरसे दन्यवके बल्गारोंने भी हमला करना चाहा,जिसपर विजन्तीन सरकारने व्लादिमिरको सहायताके लिये बुलाया ग्रौर ६८८ ई० में व्लादि-मिरके साथ संधि की। व्लादिमिरने ग्रीक-सम्राट्की बहिन ग्रन्नासे ब्याह करनेकी इच्छा प्रकट की। सम्राट्ने इस शर्त्तपर ब्याह करना स्वीकार किया, कि व्लादिमिर ईसाई-धर्मको स्वीकार करे। उस समय कान्स्तन्तिनोपोलमें दो सम्राट् राज्य कर रहे थे, ग्रन्ना दोनों हीकी बहिन थी। विद्रोह-दमन करनेके उपहारस्वरूप अन्ना मिलनेवाली थी, लेकिन जब काम निकल गया, तो सम्राटोंने अपने वचनको पूरा करनेमें ढिलाई दिखानी शुरू की। इसपर व्लादिमिरने ग्राक्रमण करके किमिया प्रायद्वीपके खेर्सोनेस (खोरसोन) नगरको घेर लिया, ग्रौर विजन्तीनको ग्रपना वचन पालनेके लिये मजबूर किया। उसी समय व्लादिमिरने ग्रीक-चर्चकी पद्धतिके स्रनुसार बपतिस्मा ले राजकूमारी स्रन्नासे ब्याह किया । ६८८ ई० में खोरसोनसे रानी स्रन्नाके साथ कियेफ लौटने पर उसने कियेफके सारे लोगोंको जबर्दस्ती द्नियेपर नदीमें डुबकी लगवा ग्रीक-पादिरयोंद्वारा उन्हें बपितस्मा दिलवाया । धर्मान्धताके पागलपनमें पुराने स्लाव-देवताग्रोंकी मूर्तियां——जो ग्रधिकतर काठकी होती थीं——जला दी गई । महादेवता पेरुनकी एक मूर्ति द्नियेपरमें फेंक दी गई । इसी तरह जबर्दस्ती बपितस्मा दिलवा थोड़े ही दिनोंमें प्रायः सारे नागरिक रूस ईसाई बना दिये गये, ठेकिन गांवोंमें पेरुन-पूजकोंकी समाप्ति इतनी जल्दी नहीं हो पाई ।

# ७. स्व्यातोपोल्क I, क्लादिमिर-पुत्र (१०१५-१९ ई०)

व्लादिमिरके मरते ही उसके पुत्रोंमें गद्दीके लिये जो भयंकर संघर्ष शुरू हुन्ना, उसमें स्व्याती-पोल्कने अपने भाइयों—वोरिस, ग्लेब और स्व्यातोस्लाव—को मारकर कियेफकी गद्दी ले ली। इसपर पिताके समयसे ही नवोगोरदका शासक व्लादिमिर-पुत्र यारोस्लावने नवोगोरदवालोंकी मददमें स्व्या-तोपोल्कपर आक्रमण किया। स्व्यातोपोल्क हारकर अपने ससुर पोलन्दके राजुलके पाम भाग गया। दामादकी मदद करनेके लिये पोलन्द राजुल वोलेस्लाउस्ने रूसपर आक्रमण किया और पश्चिमी बुगके किनारे यारोस्लावको हरा कियेफमें दाखिल हो अपने दामादको गद्दीपर बिठाया। पोलोंन दतने हीसे संतोष न कर देशमें लूट-पाट मचानी शुरू की, जिसका प्रतिरोध रूसोंने भी बहुत जोरसे किया। जब लूट-पाटकर नगरों और गांवोंमें जाड़ा बितानेके लिये पोल इकट्ठा हुये, तो लोगोंन विद्रोह करके उन्हें मार डाला। बची-खुची सेनाके साथ वोलेस्लाउस् पोलन्द भागा। पोलोंकी सहायतासे वंचित स्व्यातों-पोल्कको यारोस्लाव और उसके नवग्रादियोंके हाथ हार खानी पड़ी और भागते समय वह मारा गया।

## ८ यारोस्लाव $\mathbf{I}$ , व्लादिमिर-पुत्र (१०१९–५४ ई०)

यारोस्लाव ग्रब कियेफ ग्रौर नवोगोरदका महाराजुल बना, लेकिन ग्रभी भी एक प्रतिद्वंदी उसका भाई म्स्तिस्लाव मौजूद था, जोकि काकेशसके समीप तमन प्रायद्वीपमें तमूतरकानका शामक था। उसने ग्राक्रमण करके यारोस्लावसे सेवेस्क भूमि तथा चेरनीगोफ नगरको छीन लिया। द्नियंगर नदी दोनों भाइयोंकी सीमा बनी। १०३६ ई० में भाईके मर जानेपर सेवेस्क प्रदेशको फिर यारोस्लावन कियेफ-राज्यमें मिला लिया। यारोस्लावके समय ईसाई-धर्मने कियेफ-रूसोंपर पूर्ण विजय प्राप्त की, ईसाई-चर्च (धर्मसंघ) का संगठन हुग्रा, ग्रौर कान्स्तिन्तिनोपोलके महासंघराजने क्सोंके लिये एक संघराज नियुक्त किया। कियेफके पास पेचेस्क-मठ इसी समय बना, जिसने शासकवर्गमें शिक्षा फैलानेमें बड़ा काम किया।

कियेफ-राज्य श्रव युरोपके महत्त्वपूर्ण राज्यों में से था। ग्रीक-संबंधके कारण उसका सांस्कृतिक तल भी ऊंचा हो गया था। यारोस्लाव-परिवारका संबंध श्रव पिवनी युरोपके राजधरानों से होने लगा था। यारोस्लावकी बिहन पोल-राजासे ब्याही थी। उसके दामादों में फांस, नार्वे श्रीर हुंगरी (मगयार) के राजा थे। यद्यपि यारोस्लावने पोलन्दकी सहायतासे सिंहासन पाया था, लेकिन श्रव वह इतना शिनि-शाली था, कि पोलन्दके भीतरी मामलों देखल देता था। वोलेस्लाउस्के मरनेके बाद पिताक राज्यसे छीने गये गालिच प्रदेशको उसने फिर ले लिया। १०४३ ई० में उसने श्रपने पुत्र ब्लादिमिरके नेतृत्वमें एक श्रमफल श्रीभयान कान्स्तिन्तिगोणेलके विरुद्ध भेजा। पित्रकित श्रीर बाल्तिक प्रदेशपर जर्मन श्रात्रमण करने लगे थे। यारोस्लावने प्रतिरक्षाके लिये यूरियेफ (एस्तोनियामें तरतू) नगरको बसाया, श्रीर बाल्तिकके लोगोंको श्रपने श्रधीन कर लिया। उसने वोल्गाके किनारे श्रपने नामसे यारो-स्लाब्ल नगर बसाया। दक्षिणमें पेचेनेगोंसे उसका संघर्ष बराबर जारी रहा।

यारोस्लावके समयमें ही पहला कानून-ग्रंथ (विधान-संहिता) "यारेस्लाव्स्की-प्राव्दा" के नामसे संपादित हुग्रा, जिसपर ईसाई विजन्तीन कानूनोंका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसी प्राव्दा (सत्य) द्वारा जनयुगसे चले ग्राते खूनका बदला लेना सारी जातिके लिये ग्रावण्यक होनेकी जगह परिवारके सदस्योंतक ही सीमित करते हुये कहा गया—"ग्रगर कोई ग्रादमी दूसरेको मार डाले तो भाई का बदला भाई ले, बापका बदला पुत्र, पुत्रका बदला भाई-भतीजा-भांजा भी। ग्रगर कोई बदला

लेनेवाला न रह जाय, तो मरे हुये श्रादमी के लिये चालीस ग्रिवना (दो सौ ग्रामकी चांदीकी सिल्ली) देना होगा।'' यारोस्लावके पुत्रके शासनकालमें बदला लेनेके विधानको ही उठा दिया गया, श्रौर इस प्रकार जनयुगकी एक पुरानी प्रथाको सामंतयुगने समाप्त कर दिया।

सुव्यवस्थित रूसी चर्चके स्थापित हो जानेपर श्रब बाकायदा पुस्तकें भी लिखी जाने लगीं, बाइबल तथा दूसरे धार्मिक ग्रंथोंके साथ-साथ ग्रीक इतिहास-ग्रंथोंका अनुवाद करते, रूसी लिखित साहित्यका श्रारंभ किया गया। यारोस्लावके समयमें ही रूसका इतिहास लिखनेका प्रथम प्रयत्न किया गया, जिसे कि उसके मरनेके बाद पेचेर्स्क-मठने संपादित किया। इसको "ग्रारंभिक-इतिहास" ( नचल्नया लेतोपिस्) कहते हैं। इसमें राजुलोंकी जीविनयां, ग्रौर बहुत-सी कहानियां जमा की गई हैं। मूल पुस्तक ग्रपने १११६ ग्रौर १११८ के संशोधित संस्करणोंके रूपमें "पुराने वर्षोंका इतिहास" के नामसे श्रव भी मौजूद है। यारोस्लावके समयमें ही कियेफमें ग्रीक वास्तु-शास्त्रियोंकी देख-रेखमें सोफिया-गिर्जे का निर्माण हुग्रा। विजन्तीन ढांचेको लेते हुये भी इसमें रूसी वास्तुकलाका सिम्मश्रण किया गया। ११ वीं शताब्दी-की रूसी कलाकी यह सर्वोत्कृष्ट इमारत है। गिजेंके भीतरकी दीवारोंपर सुन्दर भित्ति-चित्र ग्रौर फर्श-पर बिढ्या पच्चीकारीका काम है। उस समयके विदेशी यात्री कियेफके वैभवको देखकर उसे "कान्स्तिन्तिनोपोलका प्रतिद्वद्वी" कहते थे। कियेफके नमूनेको लेकर यारोस्लावके पुत्र व्लादिमिरने नवोगोरदमें भी उसी तरहका सोफिया-गिर्जा बनवाया।

आर्थिक ढांचा--यह कह चुके हैं, कि ६वीं शताब्दीसे पहले रूस कृषिजीवी थे, यद्यपि नगरों ग्रौर दनियेपर-उपत्यकासे दूरके जंगलोंमें रहनेवाले ग्रब भी पशुपालनपर ग्रधिक निर्भर करते थे। श्रभी भी उनका राजनीतिक ढांचा बहुत-कुछ जनयुगीन था, श्रौर राजुलोंको श्रपने लोगोंकी रायका बहुत ख्याल रखना पड़ता था। न पसंद ग्रानेपर लोग साफ जवाब देते थे-- "राजुल, हम तो नहीं जाते, तू श्रपनी लड़ाई जाके लड़।'' लेकिन ११ वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते जनयुगीन ढांचेके स्थानपर सामंती ढांचा कायम हो गया था, जिससे जहां सामंतोंकी शक्ति बढ़ी, वहां साधारण जनतामें सांपत्तिक विषमता भी बढ़ी। कूछ लोगोंके पास भूमि और संपत्ति ग्राधक ग्रा गई, ग्रौर इस प्रकार बहुत खेतोंवाले धनी जमींदारोंका एक वर्ग पैदा हो गया, जिन्हें बायर कहा जाता था। ये राजुलोंके वड़े सहायक थे। इनके स्रतिरिक्त मठोंके पास भी बहुत धन-धरती हो गई। उनके महंत भी बायरोंकी तरह राजुलोंके समर्थक थे। स्रवतक धरतीपर जो वैयक्तिक नहीं बल्कि पंचायती स्रधिकार चला आता था, वह खतम होने लगा। बड़े-बड़े शहरोंके ग्रासपास राजुलों, बायरों ग्रीर मठोंके गांव वस गये थे। दास अभी तक लुटकर बेंचनेके ही काममें आते थे। खेतोंमें काम करनेके लिये गरीब किसान और मजदूर ज्यादा लाभदायक समझे जाते थे, जिन्हें कि कर्ज खिला या दूसरी तरहसे जमींदार श्रपना बंधुवा बना लेते थे। लेकिन ग्रभी ११वीं शताब्दीमें भी ग्रधिकांश किसान समूहबद्ध होकर रहते राजुलोंको केवल कर दे दिया करते थे। ११ वीं शताब्दीके अन्ततक यह स्वतंत्र किसान-समूह बहुत-कुछ अपने श्रधिकार खो चुके थे। बहुत दबानेसे जातीय स्वतंत्रताकी भावना जब कभी जाग उठती, तो वह राजुलों श्रौर बायरोंके खिलाफ विद्रोह कर उठते, या श्रन्यत्र भाग जाते । भागा हुत्रा किसान पकड़नेपर दास बना दिया जाता।

"रुस्कया प्राव्दा"—यारोस्लावके समय निर्मित विधान (प्राव्दा) के ग्राधारपर ही उसके पुत्रों ग्राँर पौत्रोंके समय 'रुस्कया प्राव्दा'' (रूसी विधान) के नामसे एक विधान-संहिता बनी, जिसमें उन विधानोंको खासतौरसे स्थान दिया गया, जिनके द्वारा जनसाधारणको जमींदारों (बायरों) ग्राँर सामंतों की संपत्तिपर हाथ बढ़ानेसे रोका जाता था—खेतकी मेंड तोड़ने ग्राँर पशुग्रोंके चुराने आदिके ग्रपराधमें जुर्मानोंका विधान किया गया । बायरका ग्रपने दास ग्रौर ग्रधंदास रियायापर क्या ग्रधिकार है, इसे भी उसमें बतलाया गया । जनयुगसे खूनके बदलेमें खूनीसे सारे कवीलेको बदला लेनेका जो ग्रधिकार चला ग्राता था, ग्रौर जिसे यारोस्लाव-प्राव्दाने केवल परिवारके व्यक्तियोंतक ही सीमित कर दिया था, उसकी जगह ग्रव "रुस्कया प्राव्दा" ने "विरा" (ग्रथंदंड) का विधान करते उसका परिमाण चालीस ग्रिवना निश्चत कर दिया—बायरको मारनेपर यह जुर्माना दुना (ग्रस्सी ग्रिवना) देना पड़ता, लेकिन

दासके मारनेपर विरा न दे केवल दास-स्वामीको पचास ग्रिवना दे देना पर्याप्त समझा जाता था। "रुस्कया प्राव्दा"में यह भी कहा गया है—"अगर किसी आदमीपर तलवारसे प्रहार किया गया हो लेकिन वह मरा न हो, तो तीन ग्रिवना जुर्माना, और घावकी चिकित्साके लिये आहत आदमीको एक ग्रिवना पानेका अधिकार होगा। अगर एक दांत तोड़ दिया गया हो और मुंह से खून निकला हो, तो जुर्माना बारह ग्रिवना और दांतके लिये एक ग्रिवना देना होगा।" मधु अब भी आयका एक अच्छा साधन समऔ जाती थी और चीनी-गुड़के अभावमें रूसोंके लिये वही एकमात्र मिठाईकी चीज थी। शराब बनानेमें भी उसका बहुत व्यवहार होता था, इसीलिये "रुस्कया प्राव्दा" ने विधान किया था——"अगर कोई आदमी ऐसे वृक्षको काटे, जिसमें जंगली मधु-मिक्खयां रहती हों, तो तीन ग्रिवना जुर्माना और आधा ग्रिवना वृक्षका (दाम) देना होगा।"

पहले चीजोंके विनिमयका माध्यम जंगलके इलाकोंमें पश्-चर्म और खेतवाले इलाकोंमें पशु था। इसीलिये पुराने समयमें पैसेको ''स्कोत'' (पशु) या 'कुनी'' (चर्म) कहते थे। रूसोंके पास अपना मिक्का नहीं था। अरबों, ग्रीकों या पिक्चिमी युरोपवालोंके सिक्के उस समय रूसोंमें भी चला करते थे। ११ वीं शताब्दीके आरंभसे ग्रीक सिक्कोंकी नकल करते कियेफ रूसोंने भी थोड़ेसे अपने-अपने सिक्के ढाले, जिनके ऊपर राजुलका चेहरा बना रहता—सिक्कोंका रवाज अधिकतर नगरोंमें था।

## ९. इज्यास्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०५४--७३ ई०)

यारोस्लावके मरनेके थोडे ही दिनों बाद रूसोंकी एकता भंग होने लगी और यारोरनावके पुत्र स्वतंत्र रूपसे ग्रपने-ग्रपने प्रदेशोंपर शासन करने लगे । सबसे बड़ा लड़का इज्यास्लाव कियेफ ग्रीर नवी-गोरदका स्वामी बना । द्नियेपरके विणक्षथपर ये दोनों बहुत महत्त्वपूर्ण नगर थे, इसलिये इज्यास्लावका स्थान बहुत महत्त्व रखता था । दूसरे पुत्र स्व्यातोस्लावको चेर्नीगोफका इलाका मिला श्रीर व्सेवोलदको पेरेयास्लाव्ल ग्रीर रोस्तोफ-सुज्दल । दूसरे इलाके दूसरे राजकुमारोंके हाथोंमें चले गर्य । पहाँ तीनों बड़े लड़के ग्रापसमें मेलसे रहते, मिलकर शत्रुग्रोंसे देशकी प्रतिरक्षा करते ये, कभी-कभी इकट्ठा होकर राजकाजकी बातोंमें सलाह भी करते थे। १०६८ ई० में जब कियेफके कारीगरों श्रीर किसानांने विद्रोह. किया, तो उन्होंने इकट्ठा होकर ग्रपने बापकी ''प्राव्दां'' का संशोधन श्रौर परिवर्धन किया । यारोस्ला-वके पुत्रोंके सबसे भयंकर शत्रु थे तुर्कजातीय पोलोवत्सी—-ग्रपनी भाषामें इनका नाम दूसरा ही होगा, लेकिन रूसी उन्हें इसी नामसे पुकारते थे। यारोस्लावके शासनके खतम होनेके समय ११ वीं शतान्दीके मध्यमें ही पूरबसे श्राकर पोलोवित्सयोंने श्राक्रमण करके कालासागरके उत्तरवाली मैदानी भूमिपर प्रधिकार कर लिया और वहां रहते पेचेनेगोंको पश्चिममें दन्यबकी ग्रोर भगा दिया। पोलोवत्गी पुभंतू पशुपाल थे। उनके बहुतसे छोटे-छोटे कबीले थे, जिनके ग्रपने-ग्रपने खान (राजा) हुग्रा करने थे। पशुत्रोंपर निर्भर होनेके कारण वह एक जगहसे दूसरी जगह घूमा करते स्रौर समय-समयपर ध्यांकी भूमिपर चढ़ाई कर उनके पशुप्रों ग्रौर पूरुष-स्त्रियोंको पकड़कर लौट जाते । उनका ग्राक्रमण बड़ा ही भयंकर ग्रौर ग्रचानक होता । ग्रीक लेखक उनके बारेमें कहते हैं--"पोलोबत्गी पलक मार्गे-मार्ग प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं। ग्राक्रमण खतम होते ही लुटके मालसे लदे ग्रपने घोड़ोंको कोड़ोंसे मारते वह ग्रांधीकी तरह निकल जाते हैं, मानो वह उड़ती हुई चिड़ियाको पकड़ना चाहते हैं। तुम्हारे ग्रांख उठाकर देखनेसे पहले ही वह निकल चुके रहते हैं।" १०६८ ई० में इज्यास्लाव भ्रपने दोनों भाइयों स्व्यातोस्लाव ग्रौर व्सेवोलदके साथ पोलोवित्सयोंको दबानेके लिये गया, लेकिन युरी तरहस हारकर उन्हें युद्ध-क्षेत्रसे भागना पड़ा । इज्यास्लाव कियेफ पहुंचा । पोलोवित्सयोंके श्राऋमणों ग्रीर लृटमार से संत्रस्त किसानोंने इकट्ठे हो इज्यास्लावसे मांग की, कि हमें हथियार दो ग्रीर साथ चलकर रात्रुश्रोंसे लड़ो। इज्यास्लावको भय लगने लगा, कि कहीं वह हथियार मेरे ही विरुद्ध न उठाये जायं। उसके इन्कार करनेपर लोगोंने राजुलके महलको लूट ग्रौर बरबाद कर, उसकी जगह उसकेद्वारा जेलखानेमें वंद कोलोत्सके राजुल व्हेस्लावको मुक्त कर कियेफका राजुल घोषित किया। इज्यास्लाव भागकर पोलंद पहुंचा, जहांसे पोल राजा वोलेस्लाउसकी सहायता ले कियेफ लौटा। व्सेस्लाव विश्वासघात करके

चुपचाप रातको पोलोत्स्क भाग गया । इज्यास्लावने लोगोंसे भारी खूनी बदला लिया । पोल सैनिक कियेफ राज्यके नगरोंमें जगह-जगह छावनी डालकर रहने लगे । उन्होंने ग्रपने ग्रत्याचारोंसे इतना तंग किया, कि लोगोंने जानपर खेलकर उनकी हत्या कर डाली ।

पोलोवत्सी जैसे जबर्दस्त शत्रु सिरपर थे, तो भी यारोस्लावके बेटोंकी एकता देरतक नहीं रह सकी। विदेशियोंसे मदद लेकर इज्यास्लावने फिरसे सिंहासनपर अधिकारकर जनताके ऊपर जो अत्याचार किये, उनसे लोगोंमें उसके प्रति भारी घृणा पैदा हो गई। इससे फायदा उठाकर १०७३ ई० में स्व्यातोस्लाव और व्सेवोलदने आक्रमण करके इज्यास्लावको कियेफसे भगा दिया। अब स्व्यातोस्लाव कियेफकी गदीपर बैठा।

## स्व्यातोस्लाव, यारोस्लाव-पुत्र (१०७३--१११३ ई०)

स्व्यातोस्लाव थोड़े ही दिनोंतक भाईको सिंहासनसे वंचित रख सका। इज्यास्लाव भागकर जर्मन-सम्राट् ग्रौर रोमके पोपके पास मदद मांगने गया, ग्रौर ग्रंतमें पोलोंकी मददसे उसने फिर ग्रपने सिंहासनको प्राप्त किया, लेकिन वह थोड़े ही समय बाद ग्रपने भतीजोंसे लड़ते हुये मारा गया।

यारोस्लावके पौत्रोंमें भी बराबर संघर्ष जारी रहा—कभी कोई किसीको भगाता और कभी कोई फिरसे अपने राज्यको प्राप्त करता। आपसकी लड़ाई और पोलोवित्सयोंके आक्रमणोंसे देशकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसीलिये १०६७ ई० में कुछ प्रभावशाली राजुलोंने ल्यूबेकमें जमा होकर सोचा—"हम क्यों रूस-भूमिको नष्ट कर रहे हैं?" उन्होंने कहा—"हम आपसमें एक दूसरेके साथ विश्वासघात करनेका उपाय सोच रहे हैं। पोलोवित्सी हमारे देशका तहस-नहस करते इस बातसे प्रसन्न हैं, कि हम आपसमें लड़ रहे हैं। आस्रो, आजसे हम मेलसे रहें।" उन्होंने ग्रंतमें यह निश्चय किया, कि हरएक राजुल अपने पैतृक राज्यको अपने पास रक्खे। अब कियेफ इज्यास्लावके पुत्र स्व्यातो-पोल्कके हाथमें रहा।

#### १०. स्व्यातोपोत्क II, इज्यास्लाव-पुत्र

जब एक दूसरेके हित परस्परिवरोधी हों, तो इस तरहके भावुकतापूर्ण आदर्शवादी फैसले देर तक कैसे माने जा सकते थे ? हमने भिन्न-भिन्न देशोंमें ऐसे अवसरोंपर राजुलों और राजाओंकी परिषदें होतीं, और उन्हें अच्छे निर्णयों पर पहुचते देखा है। पर आर्थिक स्वार्थोंकी चट्टानोंके ऊपर उनके चकनाचूर होते भी देर नहीं लगती। स्व्यातोपोल्कको कियेफका अधिकार मिला और उसके चचेरे भाई ब्लादिमिरको उसके पिता ब्सेवोलदका पेरेयास्लाव राज्य मिला।

## ११. व्लादिमिर मनोमाख, व्सेवोलद-पुत्र (१११३-२५ ई०)

व्लादिरिमर विजन्तीन-सम्राट् कान्स्तिन्तिन मनोमाख का घेवता था । इस सम्बन्धका उसे ग्रीभमान भी था, इसीलिये वह व्लादिमिर मनोमाख (एक-राजा) के नामसे प्रसिद्ध हुग्रा । परिषद्के उठते देर नहीं हुई, कि फिर राजुलोंमें झगड़ा शु हो गया । स्व्यातोपोल्कने ग्रपने एक राजुल भाई वासिल्कोको घोखेसे पकड़कर उसके प्रतिद्वंद्वी दाविद ईगर-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे ग्रन्था करके जेलमें डाल वासिल्कोके नगरोंपर ग्रीधकार कर लिया । इसपर व्लादिमिर मनोमाखने दूसरे राजुलोंका नेतृत्व करके वासिल्कोके छुड़ानेके लिये ग्राक्रमण कर उसे मुक्त कर दिया । ११०० ई० में राजुलोंकी दूसरी परिषद् हुई, जिसमें उन्होंने दाविदको व्लादिमिरके सिहासनसे वंचित कर दिया । ग्रापसी संघर्षके समय पोलोवित्सयोंकी खूब बन ग्राई, ग्रीर वह रूसकी भूमिमें बहुत भीतरतक लूट-मार करने लगे । परिषद्में मनोमाखने मिलकर पोलोवत्सीके खिलाफ ग्रीभयान करनेका प्रस्ताव किया, जिसे मानकर सभी रूसी राजुलोंने व्लादिमिर मनोमाखके नेतृत्वमें पोलोवत्सीके ऊपर चढ़ाई की । सामूहिक शक्तिके सामने पोलोवत्सी बुरी तरहसे हारे, ग्रीर विजेता रूस ढोरों, घोड़ों, ऊंटों, लूटके माल तथा बन्दियोंके साथ लौटे । ११११ ई०में उन्होंने फिर एक ग्रीभयान किया, जिसमें वह पहलेसे भी ग्रीधक सफल रहे ।

स्व्यातोस्लाव १११३ ई० में मरा, उसके बाद ही कियेफमें विद्रोह उठ खड़ा हुया, जो नगरसे दीहातमें फैलने लगा। साधरण जनताके इस विद्रोहका कारण बायरों और सूदखोरोंका अत्याचार था। विद्रोहियोंने शहरमें उनके घरोंको लूटकर नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके कारण बायर, महन्त और छोटेमोटे सामन्त डरने लगे। कियेफके धनियोंने व्लादिमिर मनोमाखके पास संदेश मेजा—"आओ राजुल, कियेफमें। अगर तुम नहीं आओगो, तो यह समझ रक्खो, कि और भी बहुत बुरी वार्य होंगी—साधारण लोग बायरों और मठोंको तंग करेंगे।"

व्लादिमिरने ग्रपने ग्रनुचरोंसहित ग्रांकर विद्रोहको दबा दिया, लेकिन केवल वलपूर्वक दबानेसे काम नहीं चल सकता था, इसलिये उसने जनसाधारणके ऊपर होने ग्रत्याचारोंको भी कम किया । कियेफ ले लेनेके बाद व्लादिमिरने देशको ग्रौर ग्रधिक छिन्न-भिन्न हानेन यचाना चाहा, ग्रौर दूसरे राजुलोंको ग्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजवूर किया । जो नहीं मानते, थे, उन्हें उनके नगरोंसे वंचित करनेकी उसमें क्षमता भी थी, इसलिये सभी राजुलोंने उसे ग्रपने ऊपर माना । व्लादिमिरने एक बार फिर ग्रपने पुरखोंके वैभवको स्थापित कर दिया । युरोपके दरबारोंमें भी व्लादिमिरकी बड़ी धाक थी । ग्रीक-सम्नार् कान्स्तन्तिन मनोमाख उसका नाना ही था । उसकी एक पोती एक ग्रीक राजकुमारसे व्याही थी । व्लादिमिरकी बहिन जर्मन-सम्नाट्से व्याही थी, ग्रौर व्लादिमिर स्वयं इंगलिश-राजाका दामाद था । उस समय विजन्तीन-राज्यमें जो गृह-कलह चल रहा था, उसमें भी उसने दलन दिया । व्लादिमिरकी सेना दन्यूबके किनारेतक पहुंची, ग्रौर वहां ग्रपने दावेको प्राचीन स्य-भूमि (इस्माईल) पर स्थापित किया ।

व्लादिमिर बड़ा ही निर्भीक श्रीर बहादुर पुरुष था। उसने श्रपने पुत्रोंकों फ कारने हुए एक बार लिखा था—''श्रपनी जान बचानेके लिये शत्रुके सामनेसे में कभी नहीं भागा श्रीर खतरेका सदा निर्भयतापूर्वक सामना करता था। बच्चो, न तुम सेनासे डरो श्रीर न गश्रुसे। तुम्हारा काम पुरुषोचित होना चाहिये।...मेंने रात या दिन, सदीं या गर्मी कभी श्रपनेको श्राराम छेने नहीं दिया।" वह शिकारका बड़ा शौकीन था, जिसमें कई मर्शबे उसने अपनेको खतरेमें डाला। दो मर्तबे जंगली बैलने उसे अपनी सींगपर उठा लिया, एक बार हरिनने मींगमे घायन किया, एक बार एक जंगली सुश्ररने उसकी बगलसे लटकती तलवारको तोड़ दिया, एक भानूने उसके कपड़ोंको फाड़ डाला श्रीर एक भयंकर जानवरने एक बार हमला करके उमे श्रोर उसके घोडेको गिरा दिया।

क्लादिमिर केवल एक निर्मीक योद्धा ही नहीं बल्कि शिक्षित पुरुष भी था। राजपरिवारमें शिक्षा और संस्कृतिका अधिक प्रसार होनेसे उसे भी शिक्षित होना ही था। उसका पिता क्सेवोलद एक शिक्षित व्यक्ति था, जो पांच विदेशी भाषाओंको जानता था। स्वयं मुशिक्षित क्लादिमिरने विद्याके महत्त्वको दिखलाते हुए एक बार अपने पुत्रोंको लिखा था——"जो नुम जानते हो, उसे न भूलो, और जो नहीं जानते, उसे पढ़ो।" वह बड़ा स्वाच्यायप्रेमी था। अपनी सैनिक यात्राओंमें भी वह सदा अपने पास पुस्तकें रखता था। उसने "वच्चोंकी शिक्षा"के नामसे एक दिलचस्प पुस्तक लिखी थी।

व्लादिमिर कियेफ-रूसके शासनकी अन्तिम चकाचौंध करनेवाली ज्योति था। देशमें जो बिन्तराव प्रारम्भ हो गया था, उसे व्लादिमिर थोड़े ही समयतक रोक सका। उसके मरते ही फिर रूस-भूमि अनेक छोटी-छोटी रियासतोंमें बंट गई, जगह-जगह स्वतंत्र राजुल शासन करने लगे। इनमेंसे कुछ महत्त्वपूर्ण रियासतों थीं —िकयेफ, चेरनीगोफ, गाल्लिव, स्मोक्षेत्रस्क, पोलोत्स्क, तुरोफ-पिन्स्क, रोस्तोफ-सुज्दल, र्याजन्, नवोगोरद और व्लादिमिर-वोल्हुन्स्क। ये सभी राजुल स्व्यानीस्लाव-पुत्र व्लादिमिरके वंशज थे। कियेफ अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखता था, इसलिये वह राजुलोंकी छीना-झपटीका बराबर अखाड़ा बना रहा। सैनिक जीवनसे अनम्यस्त विलासी राजुल अब कियेफका कोई मान नहीं रखते थे। जहां व्लादिमिर मनोमाख अपने घोड़े, वाज और रसोईका भी काम

श्रपने नौकरोंपर न छोड़ श्रपने हाथों करनेके लिये तैयार रहता, वहां इन राजुलोंका जीवन श्रारामपसंदीका था। इन्हीं बातोंके कारण राजुलोंकी शक्ति भी कम हो गई, श्रौर धनी बायर श्रब राजुलोंको अपनी बात माननेके लिये मजबूर कर सकते थे, इसीलिये हर बातमें वह उनकी सलाह ठेते थे। राजुल श्रगर कोई बात अपने योद्धाश्रोंकी सम्मित बिना करते, तो वह जवाब देते— "राजुल, तूने हमारी रायके बिना यह निश्चय किया, इसलिये हम तेरे साथ नहीं जायेंगे।" इस समय पुराने समयकी प्रभावशालिनी संस्था 'वेचे' (पंचायत) का भी महत्त्व बढ़ गया था— वेचे नागरिकोंकी पंचायत थी, जिसपर बायरों श्रौर धनी नागरिकोंका भारी प्रभाव था। जब किसी बातका निर्णय करना होता, तो घंटा बजाकर या चिल्लाकर नागरिकोंको वेचे (सभा) के लिये जमा किया जाता। श्रगर वेचे प्रस्तावको स्वीकार करती, तो लोग चिल्लाकर कहते— "हम सब चलेंगे श्रौर हमारे बच्चे भी।" ठेकिन कभी-कभी नगरके लोग राजुलकी लड़ाईमें शामिल नहीं होना चाहते, तब कहते— "राजुल, मेल करो, नहीं तो श्रपनी विपता श्राप संभालो।" इस प्रकार १२ वीं शताब्दीमें कोई राजुल वेचेकी रायके बिना किसी शत्रुके साथ युद्धसे श्रपनी प्रतिरक्षा करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। राजुलके सिंहासनपर बैठनेके समय वेचे पहिछे उससे श्रपनी शत्तें मनवाती। ऐसे भी श्रवसर श्राये, जब कि नापसन्द होनेपर वेचेने राजुलको निकाल बाहर किया श्रौर किसी दूसरे राजकुम।रको यह कहकर निमंत्रित किया— "श्रा राजुल, हम तुझे चाहतें हैं।"

उस समय एक तरफ वेचेका अधिकार बढ़नेसे बायरों और धनिक नागरिकोंके हाथोंमें अधिक शिवत आग्रा गई थी, तो दूसरी तरफ बाहरी शत्रुओंसे अच्छी तरह मुकाबिला करनेके लिये रूसमें कोई मजबूत संगठित शक्ति नहीं रह गई थी। इसी समयकी स्थितिमें एक अज्ञात किव ने "ईगर-सेना-गाथा" लिखी थी।

**ईगर सेना-गाथा**–कालासागरके उत्तर एक मंगोलायित घुमंतू कबीला पोलोवत्सी ६वीं-१०वीं शताब्दी में रहता था। कियेफ-रूसोंके साथ इसका बहुत दिनोंतक संघर्ष रहा। रूसी भाषाका स्रादिकाव्य ''ईगर-सेना-गाथा'' इन्हीं संघर्षोंके संबंधमें लिखा गया है । पोलोवत्सी इतने प्रबल थे, कि रूस उनसे ग्रपनी रक्षा करनेमें ग्रसमर्थ थे, जिसका एक कारण यह भी था कि, रूस स्वयं बहुतसे छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बंटे थे, जिनमें ग्रापसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी । पोलोवत्सी जब हमला करने ग्राते, तो काफी प्रतिरोध नहीं कर सकते थे । इन युद्धोंका सबसे ज्यादा सत्यानाज्ञी प्रभाव गांवोंके किसानों-पर पड़ताथा। "सभी नगर ग्रौर गांव निर्जन हो गये थे। हम उन खेतोंपरसे गुजरे, जिनमें कभी घोड़ों ग्रौर ढोरोंके झुंड तथा भेड़ोंके गल्ले चरा करते थे। लेकिन, वहां सभी चीजें वीरान पड़ी थीं। ग्रनाजके खेतोंमें जंगल जम गया था, जिसमें वन्य पशु रहा करते थे।" पुराने इतिहास-लेखकका कथन पोलोवत्सी-ग्राक्रमणोंके ग्रसरको बतलाता है। पोलोवत्सी भारी संख्यामें रूसोंको बंदी बनाकर ग्रपने साथ ले जाते थे। ''ग्राफतके मारे, भृख-प्याससे काले पड़े वे ग्रभागे ग्रपरिचित देशकी ग्रोर वस्त्रहीन नंगे पैर कदम बढ़ा रहे थे। उनके पैर कांटोंसे छिल गये थे। ग्रांखोंमें ग्रांसू भरकर वह एक दूसरेसे कहते थे-"मैं अमुक ग्रौर अमुक नगरका हूं।" दूसरा जवाब देता-"मैं अमुक ग्रौर अमुक दीहातका हूं।'' रूसी भाषाके इस कलापूर्ण ग्रमर लघु-काव्यमें राजकुमार ईगरका पोलोवत्सी घुमंतुग्रोंके साथके संघर्षमा वर्णन है। १२ वी शताब्दीके ग्रंतमें किसी ग्रज्ञात लेखकने इसे लिखा था। सेवेर्स्क राजुलोंने तंग ग्राकर पोलोवत्सीके खिलाफ ग्रभियान किया, जिसका नेता राजुल ईगर स्व्यातोस्लाव-पुत्र था । जब रूस-राजुलोंसे उसने ग्रपने साथ ग्रा मिलनेके लिये कहा, तो सेवेर्स्क राजकुमारोंने इन्कार कर दिया। पीछे उन्होंने ग्रपना स्वतंत्र ग्रभियान किया, जिसमें वह बुरी तरहसे हारे, ईगर बंदी हुग्रा । कविने रूस-भूमिके महान् वीरके तौरपर ईगरका चित्रण किया है— "सैनिक उमंगोंसे भरे उसने ग्रपने सैनिकोंका नेतृत्व करते हुये रूस-भूमिकी रक्षाके लिये पोलोवित्सयोंके ऊपर ग्रभियान किया।" ईगरने ग्रपने सैनिकोंसे कहा--- "भाइयो ग्रौर योद्धाग्रो! बंदी बननेसे मर जाना ग्रच्छा है। मैं चाहता हूं ग्रपने भालेको पोलोवत्सी मैदानके छोरसे तोड़ डालू। रूसजन! मैं चाहता हूं, तुम्हारे साथ ग्रपने सिरको गिरा दूं, या अपने शिरस्त्राणसे दोनके जलको पीऊं।" "काफी लोहित मदिरा वहां नहीं थी, रूस वीर अपने युद्ध-भोजको खतम कर रहे थे। उन्होंने अपने बंधुओंको पान करनेका अवसर दिया, और रूस-भूमिके लिये स्वयं अपने जीवनका उत्सर्ग किया।" युद्धक्षेत्रमें पड़े हुये वीरोंके शवोंको देखकर कौवे किस तरह अपना भोज कर रहे थे, इसे कविने कितने शिक्तशाली शब्दोंमें चित्रित किया हैं:—

'भाई भाईसे बोला—'यह मेरा है, ग्रौर यह भी मेरा है, राजुल छोटीको बड़ी चीज कहने लगे, विश्वासघात के लिये। ग्रौर म्लेच्छ पोलोवत्सी विजयी बनकर रूस-भूमिमें ग्राये।'' रूस-राजुलोंको एक होनेके लिये कवि कहता है:—

''प्रभुग्नो, ग्रपने पैरोंको सुनहली रिकाबोंमें रक्खो, ग्राजके श्रपने ऊपर होते श्रत्याचार तथा रूस-भूमिके लिये, स्व्यातोस्लाव-पुत्र वीर ईगरके घावोंके लिये।''

रूसी भाषाके इस म्रादिकाव्य (वीरगाया) से रूसी साहित्यका म्रारंभ होता है भौर समस्त रूसी जातिको विदेशियोंके विरुद्ध एक होनेका संदेश देता है। म्रगली शताब्दियोंने देखा, िक वह संदेश व्यर्थ नहीं गया। ईगरके खूनका रूस बदला चाहे पोलोवत्सीसे न ले पाये हों, लेकिन उन्होंने रूसके शत्रुभोंसे सदा बदला लिया। इसी काव्यके वीर नायकके नामपर रूसमें पुरुषोंका सबसे म्रधिक प्रचलित नाम ईगर पाया जाता है। द्वितीय महायुद्धमें स्तालिनग्रादसे फासिस्तोंको खदेड़ते हुये हजारों रूसी सैनिकोंने द्नियेपरके तटपर पहुंचकर भ्रपन्ने शिरस्त्राणोंसे उस पिवत्र जलको पीकर ईगरकी भ्रपूर्ण इच्छाको पूरा किया।

ख. रोस्तोफ-सुज्दल-राजुल

१२ वीं शताब्दीमें जब द्नियेपर-उपत्यकाकी रूस-भूमि पोलोवत्सीके आक्रमणोंका शिकार हो अपने ऐतिहासिक महत्त्वको खो बैठी थी, इसी समय उत्तर-पूर्वी रूस-भूमिमें बोल्गा और ओका निद्योंके वीच रोस्तोफ-सुज्दलका एक नया राज्य स्थापित हुआ, जिसने रूसके इतिहासमें महत्त्वपूर्ण काम किया। यह भूमि कियेफ जैसी उर्वर नहीं थी। जंगली भूमि थी, जिसमें जंगली जानवर और मधुमिक्खयां बहुत थीं, निदयोंमें मछिलयोंकी बहुतायत थी, लेकिन जहांतक खेतीलायक भूमिका संबंध है, ऐसी भूमि क्ल्याज्मा नदीके तटपर ही थी। श्रोका और उसकी शाखा मस्क्वा नदीके किनारे रहनेवाले स्लाय जातिका नाम व्यातिची था। समय-समयपर आसपासके स्लाव भी यहां आकर बसते जा रहे थे। रोस्तोफ यहांका प्रधान नगर था, जिसका उल्लेख पहले-पहल १०वीं शताब्दीमें मिलता है। इस भूमिकी दूसरी प्राचीन नगरी सुज्दल थी। यारोस्लावके शासनकालमें उसने अपने नामसे यारोस्लाब्ल नगरको ११ वीं शताब्दीमें बसाया। व्लादिमिर नगरको संभवतः व्लादिमिर मनोमाखने १२ वीं शताब्दीमें कायम किया। इस प्रकार व्यातिचियोंकी इस भूमिमें रोस्तोफ, सुज्दल, यारोस्लाव्ल और ब्लादिमिर—चार नगर थे, पांचवां नगर मस्क्वा (मास्को) आगे स्थापित होकर जगिदृक्यात बननेवाला था।

व्यातिची स्लावोंके पड़ोसमें मेरिया, वेसी और मोर्दावी रूसी-भिन्न जन-जातियां रहती थीं, जिनका मुख्य काम था शिकार, मधु-संग्रह तथा थोड़ी-सी खेती। इनके ग्रलग-ग्रलग कबीलोंपर ग्रपने-ग्रपने ठाकुर शासन करते थे। रूसियोंके ईसाई हो जानेके बाद भी यह लोग बहुत समयतक ग्रपने जन-जातीय धर्मको मानते थे। उस समय ग्रोका ग्रौर वोल्गाके तटोंपर यह काफी संख्या में बसते थे।

१२ वीं शताब्दीमें रोस्तोफ-सुज्दलके इलाके तथा द्नियेपर-उपत्यकामें भी रूसी और म-रूसी लोगोंके खेतों श्रौर भूमियोंको बायरों श्रौर महंतोंने श्रपने हाथमें कर लिया था श्रौर जन-साधारण बंधुवासे रह गये थे-श्रोका श्रौर बोल्गाके बीचके लोगोंको पादरियोंने जबर्दस्ती ईसाई बनाया था।

१२. यूरी  ${f I}$  दीर्घबाहू, ब्लादिमिर मनोमाख-पुत्र (११५७ ई०)

१२ वीं सदीके पूर्वार्धमें रोस्तोफ-सुज्दलमें एक स्वतंत्र राजुलका शासन कायम हुम्रा था, जिसका प्रथम गद्दीघर ब्लादिमिर मनोमालका पुत्र यूरी था। वह धनी बायरोंकी जमीनको जबर्दस्ती छीन छेनेमें श्रानाकानी नहीं करता था, शायद इसीलिये उसका नाम "दोल्गोरुकी"—दीर्घबाहू पड़ा । जहां पीछे मास्को नगर बसा, वहीं बायर कुचकाका गांव था । यूरीने उस गांवको ले मास्को नदीके किनारे वहीं श्रपने लिये एक महल बनाया, जहांपर ११४७ ई०में उसने श्रपने मित्र चेनींगोफके राजुलका स्वागत किया था । यह गांव सुज्दल ग्रौर चेनींगोफ दोनों रियासतोंकी सीमापर था । यूरीने पहले मास्कोके चारोंतरफ एक लकड़ीकी दीवार बनवाई, जिसे ११५६ ई० में दुर्गके रूपमें परिणत कर दिया । यूरी श्रपने समयका सबसे श्रधिक शक्तिशाली रूसी राजुल था । उसने वोल्गा-तटवाले बुल्गारोंको कई बार लड़ाईमें हराया ग्रौर पुराने नगर नवोगोरदको ग्रपने राज्यमें मिला लिया । कियेफपर भी ग्रधिकार करके कियेफ-राजुल बनकर वह ११५७ ई० में मरा।

### १३. अन्द्रेइ बगोल्युवोव्स्की, यूरी-पुत्र (११५७-७४ ई०)

यूरीके पुत्र अन्द्रेहक शासनकालमें रोस्तोफ-सुज्दलकी शक्ति और बढ़ी। उसने पड़ोसके कितने ही राजुलोंको श्रपना सामत बनाया। ११६९ ई० में उसने श्रपने सामन्तोंकी सेनाके साथ कियेफ-पर श्राक्रमण किया ग्रौर तीन दिनोंतक उस प्राचीन नगरीको लुटा। ग्रगले साल ग्रन्द्रेइने नवोगोरदके ऊपर अपनी सेना भेजी, लेकिन नवोग्रादियोंने उसे बहुत हानि उठाकर खाली हाथ लौटनेके लिये मजबूर किया। नवोगोरद ग्रन्नके लिये सुज्दलपर निर्भर था। ग्रन्द्रेइने वहां ग्रन्नका जाना रोक दिया, जिसके कारण नवोगोरद ग्रात्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर हुन्ना। ११६६ ई० की लुट ग्रौर ध्वंसलीलाके बाद कियेफ शताब्दियोतक संभल नहीं सका, लेकिन सुज्दल-राज्यका नगर व्लादिमिर अन्द्रेइकी राजधानी बनकर खूब फलने-फूलने लगा। अन्द्रेइने अपनी नई राजधानीका निर्माण पश्चिमी यरोपके कलाकारों ग्रौर वास्तु-शास्त्रियोंके परामर्शानुसार बड़े भव्यरूपमें किया । इसी समय व्लादिमिरमें प्रसिद्ध उपेन्स्की गिर्जा बनाया गया, जिसके चित्रोंमें पाश्चात्य कलाका प्रभाव दिखाई पडता है। व्लादिमिर नगरके पास बोगोल्युबोवो (भगवत्-प्रिय) उसकी दुर्गबद्ध जमींदारी थी, जहांपर अन्द्रेइ अक्सर रहा करता था, इसीलिये उसको "बोगोल्युबोव्स्की" कहा जाने लगा। वह बायरोंकी शक्तिको बढ़ते नहीं देखना चाहता था, इसीलिये उसने कूचका जैसे कितने ही बायरोंको मार भगाया ग्रीर ग्रपने दरबारियोंमें साधारण जनोंको रक्ला। लोग कहते थे-- "राजुलकी जमींदारीमें घासके चप्पलमें घुमना बायरकी जमींदारीमें सुन्दर जूता पहनके घूमनेसे अच्छा है।" अन्द्रेइने जनसाधारणसे आये अपने दरवारियों और नगर-निवासियोंकी सहायताके स्राधारपर रूसी रियासतोंको संगठित करनेकी कोशिश की, लेकिन स्रभी उनके आर्थिक संबंध इतने दृढ़ नहीं थे, कि यह संगठन मजबूत होता। इसीलिये बायरोंका उच्छेद करना उसके लिये संभव नहीं हुआ। तो भी बायरोंको वह बहुत ग्रसंतुष्ट कर चुका था। उन्होंने षड्यंत्र करके ११७४ ई० में बोगोल्युबोवोके प्रासादमें चुपकेसे घुसकर ग्रन्द्रेइको मार डाला। इसके बाद भारी लूट-पाट मची। बायर बहुत नाराज थे। वह केवल अन्द्रेइकी हत्यासे ही संतुष्ट नहीं हुये। उन्होंने उसके भाइयोंको भी वंचित करके उसके भतीजोंको शासन करनेके लिये निमंत्रित किया। लेकिन व्लादिमिरके नागरिकों ग्रौर ग्रन्द्रेडके छोटे दर्जेके ग्रनुचरोंने बायरोंकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। बायरोंने धमकाया-- "हम व्लादिमिरको जलाकर खाक कर देंगे या वहां ग्रपने पसद्निक (नगरपाल) अनुशासन करने के लिये भेजेंगे।" तो भी वह अपने मनोरथमें सफल नहीं हुये । नागरिकों और साधारण जनताकी सहायतासे अंद्रेइका भाई व्सेवोलद युरी-पुत्रने बायरोंको हराकर उन्हें ग्रपनेको राजल स्वीकार करनेके लिये मजबुर किया।

### १४. व्सेवोलद, यूरी-पुत्र (११७६-१२१२ ई०)

ब्लादिमिर (क्ल्याज्मातटी) राजधानी बननेके बाद ग्रब रोस्तोफ-सुज्दल राज्यका नाम ब्लादिमिर राज्य हो गया। ब्सेवोलदने ''ब्लादिमिर-महाराजुल''की उपाधि धारण की। उसने नवोग्रादवालोंसे श्रपने पुत्रों श्रौर भतीजोंको शासकके तौरपर स्वीकर करवाया। स्मोलेन्स्कके राजुलोंने भी उसकी श्रधीनता स्वीकार की। र्याजनके न माननेपर राजुलको जेलमें डाल श्रपने पुत्रको वहां ले जाकर बैठा दिया। जब लोगोंने इसका विरोध करना चाहा, तो उसने र्याजनका बहुत तहस-नहस किया। उसकी इतनी तत्परता देखकर भी ''ईगर-सेना-गाथा'' के कविने व्सेवोलदके लिये कहा—

"महाराजुल व्सेवोलद श्रपनी नावोंके पतवारोंसे, तू वोल्गाके पानीको बिखरा नहीं सकता, श्रौर न श्रपने सैनिकोंके शिरस्त्राणोंसे दोनको उलीच सकता।"

वोल्गाके बुल्गार श्रव भी शक्तिशाली थे, जिनसे ब्सेवोलदने कई लड़ाइयां लड़ीं। पोलोवत्सीके खिलाफ भी उनकी भूमिमें उसने एक बहुत बड़ा श्रीभयान किया। ब्सेवोलदने सुदूर गुरजी (जाजिया) के राजाके साथ संबंध स्थापित किया श्रीर वहांके कारीगरोंको बुलवाकर राजधानीमें द्मिश्रोफ़ गिर्जा बनवाया। ब्सेवोलद पिताकी तरह ही बायरोंसे घृणा करता था। श्रपने बहुतसे पुत्रोंके कारण लोगोंने ब्सेवोलदका नाम "बोल्शोये ग्नेज्दा" (भूरिशः कुलाय) रख दिया था। ब्सेवोलदके मरनेके बाद उसके हर एक पुत्रको श्रलग-श्रलग ठकुराइयां मिलीं, जिनकी संख्या पुत्रोंके समय पांच श्रीर पौत्रोंके समय बारह हो गई। इनमे परिवारके ज्योष्ठ ब्यक्तिको ब्लादिमिर नगरका राज्य तथा "ब्लादिमिर-महाराजुल" की उपाधि मिलती।

# १५. यूरी व्सेवोलद-पुत्र (१२१२-१२३८ ई०)

व्सेवोलदके मरनेके बाद ब्लादिमिरके राजुलोंने श्रोका श्रौर मध्य-बोल्गाके बीचमें रहनेवाल रूमी-भिन्न जातियोंकी भूमिको हड़पना शुरू किया। केवल मोदांवी कितने ही समयतक श्रौर श्रपनी स्वतंत्रता कायम रख सके। महाराजुल यूरीने १२२१ ई०में श्रोका श्रौर वोल्गा नादियोंके संगमपर निज्नीनवोगोरद (निचला नवोगोरद, वर्त्तमान गोर्कों) नगर श्रौर दुर्गकी स्थापना की। यहांसे रूमी राजुल मोदांवियोंकी भूमिमें लूट-मार करते थे। मोदांवियोंने श्रपने राजा पुरगसके नेतृत्वमें जबदंस्त प्रतिरोध किया श्रौर एक बार उन्होंने निज्नीनवोगोरदपर श्राक्रमण करके उसकी बाहरी बस्तियोंको जला दिया।

यूरीको प्रभुता दिखलानेका अब मौका नहीं रह गया था, क्योंकि गद्दीपर बैठनेके समय (१२१२ई०) जो मंगोल तूफान सुदूर चीनमें अपनी प्रलयलीला मचा रहा था, वह ग्रब उसके घरमें पहुंच गया। यूरी अपनी सेनाके साथ वोल्गाके उत्तरमें सित नदीके करीब वोल्गाकी एक शाखाके किनारे एक बड़े मैदानमें पड़ा हुम्रा था। उसको खबर मिली, कि बुल्गार राजधानीको मंगोल नष्ट-भ्रष्ट कर चुके। मंगोलोंका मुकाबिला करनेके लिये रूसी राजुलोंका एक होना ग्रावश्यक था, जिसके लिये वह तैयार नहीं थे। र्याजन मंगोलोंका पहला शिकार होना था, जिसके बाद यूरीकी बारी थी, लेकिन यूरीने र्या-जनको सहायता देनेसे इन्कार कर दिया । मंगोलोंने र्याजनको दखलकर उसको भूमिसान् कर दिया । फिर व्लादिमिरपर आक्रमण करके उसे नष्टकर आसपासकी ठकुराइयोंके लोगोंको अपनी तलवारोंसे घासकी तरह काट डाला। एक महीनेके भीतर उन्होंने १४ नगरोंको दखल किया श्रीर जलाया, मास्को भी जिनमेंसे एक था। ग्रब (१२३८ ई०) में बा-तूके मंगोल सित नदीके पासवाले मैदानमें अवस्थित यूरीकी सेनापर पड़े। यूरी लड़ाईमें काम आया। बा-तू नवोगोरदकी भूमिपर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन रास्तेके जंगलों ग्रौर दलदलोंने उसे ग्रागे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद मंगोलोंने कियेफ और सुदूर पश्चिममें गालिच-वोलोहुन्स्कके राज्यको लेते पोलन्द तथा पूर्वी युरोपके और भी कितने ही राज्योंका व्वंस किया। रूसियोंके ऊपर ग्रव मंगोलोंका कठोर शासन स्थापित हो गया, लेकिन मंगोल जानते थे, कि सीधे शासन करनेसे किसी रूसी राजुलद्वारा शासन करना बेहतर है, इसलिये उन्होंने यूरीके भाई यारोस्लावको व्लादिमिरका महाराजुल मान लिया।

१६. यारोस्लाव व्सेवोलद-पुत्र (१२३८—४६ ई०) महाराजुलको नियुक्त करनेपर ही संतोष न कर बा-तूने रूसके मुख्य-मुख्य नगरोंमें ग्रपने नगरपाल (वसकाकी) नियुक्त किये। मंगोल कर उगाहनेमें कितनी निर्दयता करते थे, इसे एक जनगीत बतलाता है—

> यदि किसी श्रादमीके पास पैसा नहीं, तो उससे वह उसका बच्चा लेते। यदि श्रादमीके बच्चे न होते, तो उससे उसकी बीबी लेते, यदि श्रादमीके गृहिणी न होती, तो उससे वह उसके शरीरको ही लेते।

एक समकालीन लेखक मंगोल ग्रत्याचारके बारेमें लिखता हैं:——"हमारे पुरखों ग्रौर भाइयोंके खूनसे भूमि पानीकी तरह भींग गई, हमारे बहुतसे भाई ग्रौर बच्चे बंदी बनाकर (तारतार) ले गये, हमारे गांवोंमें जंगल लग गये, हमारी कीर्त्ति धूमिल हो गई, हमारा सौंदर्य नष्ट हो गया, हमारा धन गैरोंकी संपत्ति बना, हमारे श्रमका फल काफिरोंके हाथमें चला गया, हमारा देश विदेशियोंके हाथमें पड़ गया।" ऐसी स्थितिमें यदि रूसमें विद्या ग्रौर संस्कृतिका हास हुग्रा, तो कोई ग्राइचर्य नहीं। रूसी नगरोंकी होली मचाते समय मंगोलोंने प्राचीन रूसी साहित्य ग्रौर कलाकी भी होली मचा दी।

लेकिन सब तरहसे रूसियोंको निरीह ग्रौर निर्बल बनाते हुये भी मंगोलोंने उनके हाथमें एक बड़ा हिथार दे दिया था, वह था व्लामिदिरके महाराजुलोंको दूसरे रूसी राजुलोंके ऊपर मानना। यह काम उन्होंने किसी परमार्थ बुद्धिसे नहीं किया था, बिल्क इस प्रकार समयपर नियमपूर्वक करकी भारी राशिको प्राप्त करना उनके लिये बहुत ग्रासान हो गया था। मंगोल खान ग्रपने इसी स्वार्थके कारण व्लादिमिरके शासकको ''व्लादिमिर ग्रौर सारे रूसका महाराजुल'' स्वीकार करते हुये उसे **यारिलक** (ग्रिधकार-पत्र) देते थे। कर उगाहनेके लिये जो एकता कायम हुई थी, वह मंगोल-शिक्तके क्षीण होनेके समय एक सबल राजनीतिक शिक्तमें परिणत हो गई।

नवोगोरद-पूर्वी स्लाव ग्रभी भी जनयुगीन समाजहीमें थे, जबिक कियेफ-रूसकी स्थापना हुई थी। वस्तुतः भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंके कारण पूर्वी स्लावोंका सामाजिक विकास ग्रपने पश्चिमी पड़ोसियोंके बराबर नहीं हो पाया था। इसमें ग्रपने शक पूर्वजोंके समयसे ही चली ग्राती उनकी स्वच्छंद लड़ाकू वृत्ति भी काम कर रही थी। वह पशुपाल-जीवनको पूरीतौरसे छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। यद्यपि ईसवी-सन्के ग्रारंभ ग्रौर बादकी चार शताब्दियोंमें हणोंके पहुंचनेसे पहिले ही निम्न दुनियेपर ग्रादि प्रदेशोंमें स्लावोंने नागरिक-जीवन स्वीकार कर लिया था, ग्रौर महाराजुल व्लादिमिरके ईसाई-धर्म स्वीकार करने से बहुत पहले ही ग्रीक संस्कृतिसे उनके पूर्वज ग्रंतोंका घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था, लेकिन ग्रभी ग्रधिकांश रूस जनयुगके मनोभावोंको ही ग्रपनाये हुये था। रूसी भाषाका हमारी संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषाकी तरह संश्लेषणात्मक रह जाना-शब्द ग्रौर धातुकी रूपाविलयोंका संस्कृत जैसे चलना-भी शायद उसी सामाजिक मंद परिवर्तनके कारण हुन्ना। हमारे यहां ईसाकी ६ठी-७वीं शताब्दीमें भाषा जहां रिलष्ट रूपको छोड़, विश्लिष्ट बन चुकी थी, वहां रूसी भाषा ग्राज भी बहुत-कुछ श्लिष्ट है। यह कोई म्राश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि रूसके सामाजिक संगठनमें जनयुगीन जनतांत्रिकताके भाव बहुत पीछतक काम करते रहे। कियेफ रूसकी शक्तिके निर्वल होनेपर छोटे-छोटे राजुलोंके साथ वेचेका प्रभाव भी इसी बातको बतलाता है । जहां दूसरे राज्योंमें यह साधारण जनोंकी जनतांत्रिकता अपने राजुलोंको म्रधिक स्वछंदता न देनेका कारण बनी, वहां नवोगोरदके नागरिकोंमें इसने म्राभिजात्यवर्ग के गणराज्यका रूप लिया और समय-समयपर होनेवाला वहांका राजुल पूरी तौरसे गणसभा-वेचे--के हाथमें था। नवोगोरदकी परिस्थिति ही ऐसी थी, जिसने उसे एक गणतांत्रिक नगरके रूपमें विकसित होने दिया। यह स्लावोंकी एक बहुत पुरानी नगरी वोल्गाके उद्गमके पास इल्मन सरोवरसे पूर्वीय विणक्पथके ऊपर बसी हुई थी। वहां हाट ग्रीर मेलेका मैदान था। इसी मैदानमें नगरकी वेचे बैठा करती थी। पासके मुहल्लेमें मुख्यतः व्यापारी, शिल्पकार ग्रौर मजदूर बसते थे। नगरके पूर्वकी ग्रीर—सोफिइस्कया—में एक दुर्ग था, जिसमें प्रसिद्ध सोफिया गिर्जा खड़ा था। यहीं नवीगोरदका बड़ा पादरी (बिशप) रहता था।

नवोगोरद नगरसे नवोगोरद-राज्य श्रारंभ हो जाता था, जो ग्रोनेगा ग्रौर लदोगा सरोवरों एवं फिनलन्दकी खाड़ीतक फैला हुग्रा था। नवोगोरदके बायरों ग्रौर व्यापारियोंके जहां-तहा गांव ग्रौर खेतियां (कर्मान्त) थीं। उन्होंने पूरबमें उरालकी पहाड़ियोंतककी म्रादिम जातियोंको ग्रपने मधीन कर रक्खा था, जिनसे वह करके रूपमें बहुमूल्य समूरी छालें ग्रौर चांदी वसूल करते थे। व्यागर, जंगल ग्रोर शिकारकी उपज नवोगोरदकी समृद्धिके कारण थे। त्रानाजके लिये उन्हें अपने पड़ोसी सुज्दलपर निर्भर रहना पड़ता था। नवोगोरदका संबंध बाल्तिक समुद्रके विणक्पथसे था, जिसके जरिये वह युरोपके साथ व्यापार करते थे। जर्मन ग्रौर स्वीड् व्यापारी भी इस व्यापारमें उनके सहभागी थे। वर्षमें दो बार जर्मन "प्रतिथि" व्यापारके लिये नवोगोरद ग्राया करते थे। गींमयोंके "ग्रितिथि" फिनलन्द खाड़ीसे नेवा नदी होकर नाव द्वारा आते, और जाड़ोंके "अतिथि" वाल्तिक तट (लिवोनिया) से बर्फगर फिसलने वाली विना पहिये की गाड़ियों (स्लेज) द्वारा ग्राते । उत्तरी युरोप श्रौर नवोगोरदसे व्यापार करनेत्राली जर्मन नगरियों को १४ वीं सदीमें हंसे कहा जाता था। नवोगोरदके व्यापारी रूसकी चीजोंको इन हंसीय नगरियोंके माध्यमद्वारा जहां यूरोपमें पहुंचाते, वहां स्वयं यूरोपीय वस्तुग्रोंको उनसे लेकर वह रूसके नगरोंमें फैलाने । शिकारपर जीवन बितानेवाली सुदूर उत्तरकी नेन्सी नामसे प्रसिद्ध जातियोंसे (जिन्हें नवोगोरदीय लोग समोयित कहते थे) कीमती समृर मिलते थे। समोयित ग्रधिक उत्तरके तुंद्रा-क्षेत्रमें रहने थे। उनसे दक्षिण तायगा भूमिमें कोमी शिकारी रहते, उत्तरी उराल की ढलानों पर युगा कह जानेवा के लोग रहते थे--जो कि आजकलकी मान्सी (वोगुल) और खान्ती (ग्रोस्तियाक) जातिया है। इनकी भूमि (जिसे बुल्गार "ग्रंधकारभूमि" कहते थे), अपने सम्री जानवरोंके लिये प्रसिद्ध थी । नंद्रावाले लोगोंकी मुख्य जीविका थी बारहसिंगा पालना, जल-पक्षियों ग्रीर ध्रुवकक्षीय लोमड़ियों का शिकार करना। इन पिछड़ी हुई जातियोंके निरंकुश राजा ये नवोगोरदीय बायर श्रीर व्यापारी। उनके अरयाचारोंसे कभी-कभी मजबूर होकर वह विद्रोह भी कर बैठती थीं । ११८७ ई० में युग्रा लोगोंने नवोगोरदके कर उगाहनेवालेको मार डाला, जिसपर कई सालतक नवोगोरदसे उनपर सैनिक श्रमि-यान भेजे जाते रहे।

नवोगोरद नगरका सबसे प्रभुताशाली वर्ग था बायरोंका । सबसे श्रच्छी भुमि ग्रीर विजित क्षेत्र इनके हाथमें थे, जिनमें वह अपने अर्धदासों और किसानोंकी मददसे अधिया (पोलोविना) पर खेती कराते थे। बायर त्रपने ग्रसामियोंको गांव छोड़कर जाने नहीं देते थे। हस्तशिल्प भी यहांपर बहुत उन्नत था, लेकिन शिल्पकार भी बायरों और व्यापारियों के प्रधीन थे। गरीब मजूरों का काम था माल ढोना श्रौर नावें खेना । इस प्रकार इस गणराज्यकी संपत्तिके मालिक थे बायर श्रौर व्यापारी । काले (चोनिये) गरीब लोग उनके लिये ग्रपना जीवन ग्रीर श्रम भेंट करते थे । रूसी नगरोंकी तरह नवोगोरदमें भी एक राजुल रहता था, लेकिन यहांकी वेचेकी शक्ति सबसे श्रधिक थी । १२ वीं शताब्दी के प्रथम पादमें बायरों और व्यापारियोंद्वारा नियंत्रित वेचेने इस बातका रवाज किया, कि वहां के सभी मुख्य-श्राफिसर नवोगोरदकी बायरोंमेंसे चुने जायें। व्लादिमिर मनोमाखके पीत्र व्सेवोलदके राजुल होनेके समय ११३६ ई० में वेचेने विद्रोह कर दिया, क्योंकि क्सेबोलद कुछ प्रधिक स्वतंत्रतासे काम लेना चाहता था। विद्रोहियोंने दो महीनेतक व्सेवोलद और उसके परिवारको बंदी रख फिर मुक्त कर दिया। तबसे वेचेकी शक्ति सर्वोपरि हो गई। यद्यपि नवोगोरद अपने यहां सदा एक राजुल रखता था, लेकिन जब कभी भी राजुल कुछ स्वतंत्रता दिखलाने लगता, तो उसे बोरिया-बिस्तर बांधके निकल जाना पडता। वेचेके सन्तिपातके लिये लोगोंको घंटे बजाकर सूचना दी जाती, सभी लोग मैदानमें इकट्ठे होते। कभी-कभी एक ही समय वेचेकी बैठक तोरगोवया और सोफिस्कया दोनों जगहोंपर होती, दोनोंके निर्णय कभी-कभी एक दूसरेसे भिन्न होते, ऐसी अवस्थामें दोनों वेचेका वोलखोफ पूलके आरपार झगड़ा होता। इस प्रकार जारके निरंक्श शासनके स्थापित होनेसे पहले ही नवोगोरदमें एक सबल प्रजातांत्रिक संस्थाका शासन था।

जर्मन व्यापारी बाल्तिकतटके रास्ते व्यापार करनेके लिये नवोगोरद स्राते थे । १२वीं शताब्दी-में उन्होंने पश्चिमी द्विना नदीके मुहानेपर स्रपनी एक व्यापारिक बस्ती स्थापित की, जो कि दूसरेकी

भूमिपर अनिधकार-चेष्टा थी । उन्होंने व्यापारके साथ-साथ ईसाई-धर्मके प्रचारका भी माड़ लिया जिसमें उन्हें रोमके पोपकी सहायता प्राप्त थी। लोग पूर्वजोंकी पुरानी संस्कृतिके प्रतीक श्रपने धर्मको छोड़कर ईसाई बननेके लिये तैयार नहीं थे, इसपर पोपने उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित कर दिया । उत्तरी जर्मन व्यापारियोंने लिवोनिया (बाल्तिकतट) के विजय करनेका इसे अच्छा मौका देख इसके लिये जहाज दिये। बड़ा पादरी नियुक्त होकर जब श्रपने धर्मयोद्धाश्रोंके साथ लिवोनिया स्राया, तो वहांके लोगोंने कहा-- "ग्रपनी सेना लौटा दो। हमें तलवारसे नहीं, बल्कि शब्दोंसे समझाग्रो।" लेकिन वह तो तलवारसे ईसाई-धर्मका प्रचार करने ग्राये थे । उनके पास देशियोंकी ग्रपेक्षा ग्रधिक शक्तिशाली हथियार थे। लड़ाईमें उन्होंने लिवोनियावालोंको हराया, लेकिन बड़े पादरीका घोड़ा उसे शत्रुके दलमें ले गया, जहां प्रथम बिशपको धर्म-प्रचार करते हुये शहीद बननेका मौका मिला। जर्मनोंने सारे देशको लूट-मारकर बर्बाद कर दिया। नये बिशप अलबर्टने पश्चिमी द्विनाके मुहानेके पास १२०१ ई० में रीगा नगरको बसाया । वहां जर्मन उपनिवेशियोंको बसाकर व्यापार स्रौर घर्म-प्रचार किया जाने लगा। अगले साल (१२०२ ई० में) खड्गवीरके नामसे पोपने एक नई धर्मसेना संगठित करनेकी श्राज्ञा प्रदान की। यह वीर श्रब खुलकर देश-विजय करने लगे। लोग विरोध करते, तो वह ग्रामों श्रौर नगरोंको जला देते, सभी प्रवोंको मार डालते श्रौर स्त्रियों श्रौर बच्चोंको दास बनाकर बेंच देते। लोग भागकर जंगलोंमें चले जाते, जहां यह धर्मसैनिक उनको शिकार करते पकड़ते। एक जर्मन सम-सामयिक लेखकके अनुसार-"वह उन्हें पीटते हुये गांवमें ले श्राते । भगोड़ोंका पीछा करते रास्तोंसे होते उनके घरोंमें घूस उन्हें बाहर घसीटकर मार डालते । जो श्रपनी छतों या लकड़ीके टालोंपर चढकर आत्मरक्षाका प्रयत्न करते, उन्हें पकड़कर काट डालते । गांवसे भागते हुये लोगोंको उनके खेतों में भी पीछा करते । वहांसे यदि पवित्र देववनोंकी तरफ भागते, तो वह देववृक्ष उनके खनसे लाल हो जाते। .....पांचसौसे अधिक आदमी लड़ाईके स्थानमें और बहुतसे खेतोंमें, रास्तोंपर तथा दूसरी जगहोंमें मारे गये।" ईसाके धर्मके प्रचारका कैसा सुंदर तरीका था !

जर्मन धर्मयोद्धा इसलिये भी सफल हो रहे थे, क्योंकि लिवोनीय लोगोंमें एकता नहीं थी। बिशप अलबर्टके मरनेके बाद लिवोनी धर्मयोद्धाग्रोंको कई बार बुरी तरहसे हार खानी पड़ी, जिससे उनका धार्मिक उत्साह कम होने लगा। इसी समय एक दूसरी जर्मन धर्मसेना—त्युतोनिक ग्राकर मौजूद हुई। यह धर्मसेना १२वीं शताब्दीमें फिलस्तीनमें मुसलमानोंके साथ लड़नेके लिये स्थापित की गई थी, जिसे पोपने इस नये धर्मक्षेत्रमें भेज दिया। जब लिथुवानी जातिके प्रसी कबीलोंकी भूमि—नीमेन ग्रौर बिस्तुला निदयोंके द्वाबे—में इन त्युतोनिक धर्मयोद्धाग्रोंके पैर पड़े, तो वहां कार्ल मार्क्सके अनुसार—"१३वीं शताब्दी के ग्रन्तमें यह समृद्ध देश निर्जन भूमिमें बदल गया, गांव ग्रौर जुते हुये खेतोंकी जगह जंगल ग्रौर दलदल ग्रा मौजूद हुये। लोगोंमेसे कितने ही मार डाले गये, कितनोंको बंदी बनाकर ले गये ग्रौर बाकी लिथुवाम भागनेके लिये मजबूर हुये।"

१२३७ ई० में लिवोनी खड्गवीर श्रौर त्युतोनिक धर्मसेना बाल्तिक प्रदेशको जीतनेके लिये एकताबद्ध हो गई ।

### १७ अलेक्सान्द्र नेव्स्की, यारोस्लाव-पुत्र (१२६३ ई०)

जर्मन धर्मयोद्धाम्रोंके म्रतिरिक्त स्वीड व्यापारी भी नवोगोरदकी भूमिपर म्रांख गड़ाये हुये थे। जर्मन धर्मवीर बाल्तिक तटको दखल कर रहे थे, भ्रौर स्वीड व्यापारी फिनलन्दकी खाड़ीपर हाथ साफ करना चाहते थे, जिसमें कि वह पूर्वी युरोपके व्यापारके एकमात्र स्वामी बन जायें। १२४० ई० में स्वीड राजा कौन्ट बर्गरके नेतृत्वमें नेवाके ऊपर स्वीडोंने म्रात्रमण किया, लेकिन नेवाके मुहानेपर उनके उतरते ही नवोगोरदके महाराजुल म्रलेक्सान्द्रने उनपर भीषण प्रहार किया। इस समयतक बा-तू खानका राज्य पूरी तौरसे स्थापित हो चुका था, ग्रौर महाराजुल म्रलेक्सान्द्रने बा-तूकी कृपा प्राप्त कर ली थी। राजनीतिक चाल हीमें नहीं, बल्कि सैनिक कौशलमें भी म्रलेक्सान्द्र मसाधारण पुरुष था। एक समकालीन लेखकके म्रनुसार—"विजय करते हुये वह म्रजेय था।" मलेक्सांद्रके नेतृत्वमें नवोगोरदके सैनिकोंने

श्रद्भुत वीरताका परिचय दिया। स्वीड पूरी तौरसे पराजित हुये श्रौर वह श्रपने जहाजोंपर बैठकर भाग निकले। नेवा-तटपर हुई इसी विजयके उपलक्षमें श्रलेक्सांद्रका नाम श्रलेक्सांद्र नेक्स्की पड़ गया। श्राज भी सोवियत रूसके दूसरे नम्बरके सबसे बड़े नगर लेनिनग्रादके प्रसिद्ध राजपथका नाम नेक्स्की है।

ग्रित्सांद्रने ग्रौर भी लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन इसके पहले एक बार उसे वेचेका कोपभाजन हो नवी-गोरदसे निर्वासित होना पड़ा था। पर जब बाल्तिक-तटसे जर्मनोंने ग्राक्रमण किया, तो वेचेने फिर उसे बुला लिया, ग्रौर कई लड़ाइयोंमें उसने जर्मनोंको बुरी तरहसे हराया, जिनमें ५ ग्रुप्रेल १२४२ ई० को लड़ी गई "बर्फकी लड़ाई" निर्णायक साबित हुई। नवोगोरदके लोगोंने पांच सौ जर्मन धर्मवीरोंको मारकर उन्हें सात मीलतक खदेड़ा ग्रौर पचास बंदी बनाये। इस युद्धमें हारनेके बाद जर्मन बीरोंने फिर रूसी भूमिकी ग्रोर हाथ बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की।

नवोगोरदवालोंने ही अपनेसे पश्चिम बाल्तिकके रास्तेपर प्स्कोफ नगर स्थापित किया था, जो १४ वीं शताब्दीमें नवोगोरदसे स्वतंत्र हो एक गणराजीय नगरमें परिणत हो गया। स्वतंत्र गणनगर होते हुये भी नवोगोरद और प्स्कोफके लोग अपनेको ब्लादिमिर-महाराजुलके अधीन मानते थे। १४ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें ब्लादिमिर-राज्यके भीतर एक और घरेलू संघर्ष त्वेर तथा मास्कोके राजुलोंके बीच शुरू हो गया। यह दोनों नगर ऐसी जगह स्थित थे, जहांपर मंगोल मुश्किलसे पहुंच पाते थे, इसीलिये दूसरी जगहोंके भी कितने ही शरणार्थी यहां ग्राकर बस गये थे, जिसकी वजहसे दोनों नगरोंका आर्थिक विकास बड़ी तेजीसे हुआ। त्वेर ऊपरी वोल्गा तथा उसकी शाखा त्वेरत्साके संगमके पास बसा हुआ था। नवोगोरदसे वोल्गा होकर कास्पियनतक जानेवाले विणक्पथको त्वेरसे होकर गुजरना पड़ना था। इसी ब्यापारके कारण त्वेरके नागरिक बड़े समृद्धिशाली हो गये थे।

मास्को नगर वोल्गामें गिरनेवाली स्रोका नदीकी शाखा मास्क्वाके तटपर स्रवस्थित था। ऊपरी बाल्गासे स्रोकाकी स्रोर सीधा त्रानेवाला विणक्षय मास्कोकी भूमिसे गुजरता था। यहांसे निम्न-वोल्गाकी स्रोर भी स्रासानीसे जाया जा सकता था, साथ ही दोनका ऊपरी भाग नजदीक होनेके कारण स्रजोक स्रौर कालासागर होते पूर्वी युरोपका विणक्षय भी यहांसे खुला हुस्रा था——किमिया स्रौर कालासागरके तट-पर इतालीके व्यापारियोंने स्रपनी बहुतसी व्यापारिक बस्तियां बसा रक्खी थीं। इन्हीं कारणींसे मास्कोको विकासका त्वेरसे भी स्रधिक सुभीता प्राप्त था।

# ग. मास्को महाराजुल

# १८ दानियल, अलेक्सान्द्र नेव्स्की-पुत्र (१२६३-१३०३ ई०)

१३वीं शताब्दीके आरम्भमें मास्कोकी एक छोटीसी रियासत थी, जिसमें मास्को नगर तथा रूजा और ज्वेनीगोरदके दो और छोटे-छोटे कस्वे सम्मिलित थे। लेकिन श्रव उसपर श्रलेक्सान्द्रका पुत्र दानियल राज्य कर रहा था, जो अपने पिताकी तरह ही योग्य और महत्त्वाकांक्षी था। १३०१ ई० में उसने मास्क्वा और ओकाके संगमपर श्रवस्थित कलोम्ना नगरको ले लिया। १३०२ ई० में उसे पासके पेरेयास्लाब्ल राज्यका उत्तराधिकार मिला, जिसके कि श्रधीन पहिले मास्को था। श्रव मास्की ज्यादा बढ़ गया था, तो भी श्रभी वह त्वेर (श्राधुनिक कलिनिन) का मुकाबिला नहीं कर सकता था, विशेषकर इसलिये भी कि मंगोल खानने वहांके महाराजुल मिखाइल यारोस्लाव-पुत्रको १४ वीं शताब्दीके श्रारम्भमें ही "ब्लादिमिर-महाराजुल" स्वीकार कर लिया था। किसी रूसी राजुलको श्रधिक शक्तिशाली न होने दिया जाये, इसके लिये मंगोल खानोंकी यह नीति थी, कि वह कभी एकका समर्थन करते श्रीर कभी दूसरेका। उज्बेक खानने ब्लादिमिरके महाराजुलको श्रधिक शक्तिशाली देख मास्कोके राजुल यूरी दानियल-पुत्रका पक्ष लेना शुरू किया।

## १९. यूरी III दानियल-पुत्र (१३०३-२५ ई०)

यूरीके ऊपर उज्बेक खानकी इतनी कृपा थी, कि उसने श्रपनी बहिनको यूरीसे ब्याह दिया भीर त्वेरके महाराजुलसे लड़नेके लिये मंगोल सेना साथ कर दी। उज्बेकखानको मुस्लिम इतिहासकार

पक्का मुसलमान कहते हैं, तो भी राजनीतिमें वह इस तरहके ब्याहको बुरा नहीं समझता था। यह भी याद रखनेकी बात है, कि पिक्चिमके मंगोल शासकों सभी मुसलमान नहीं हुये, बिल्क कितने ही ब्याहशादीके सम्बन्धसे ईसाई होकर रूसियोंके भीतर हजम हो गये। मंगोलोंकी सहायताके बाद भी यूरीकी हार हुई ग्रौर उसकी रानी—उज्बेककी बिहन—बंदिनी बनी, ग्रौर उसी ग्रवस्थामें मर भी गई। यूरीने खानके सामने त्वेर-महाराजुल मिखाइलके ऊपर इल्जाम लगाया, कि उसने उसे जहर देकर मरवा दिया। खानने मिखाइलको मृत्युदंड दिया ग्रौर यूरीको महाराजुलका पद प्रदान किया। इसी समयसे मास्कोका सितारा चमकने लगा। यूरी बहुत दिनोंतक इस पदका उपभोग नहीं कर सका ग्रौर वह मिखाइलके एक पुत्रद्वारा मारा गया। उज्बेकने यूरीके हत्यारेको मरवा डाला, लेकिन मास्कोको ग्रिवक शिकतशाली न होने देनेके लिये ग्रवकी महाराजुल-पदको उसने मिखाइलके पुत्र ग्रलेक्सांद्रको प्रदान किया। पर, रूसके ग्राथिक जीवनमें मास्कोकी जैसी स्थिति थी, उसके कारण पासा पलटा नहीं जा सकता था।

### २०. इवान I खलीता, दानियल-पुत्र (१३२५-४१ ई०)

मास्कोमें यूरीका स्थान उसके भाई इवान I ने ले लिया, जिसका नाम खलीता (पैसेका थैला) पड़ गया था, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इवान खलीता ही नहीं था, बल्कि वह बड़ा चतुर स्रौर कुटिल शासक भी था। मास्कोकी शक्ति बढ़ानेके लिये वह हर तरहके हथियारोंको इस्तेमाल करनेके लिये तैयार था। उस समय रूसी संघराज ब्लादिमिर नगरमें रहता था-कियेफके नष्ट हो जानेके बाद संघराजकी गद्दी यहीं चली आई थी । यूरीने कोशिश की थी और इवान खलीताने भी कोशिश करके संघराज पीतरको इस बातके लिये राजी कर लिया, कि वह ग्रपनी गद्दीको व्लादिमिरसे मास्को ले ग्राये। तबसे मास्को रूसके सबसे बड़े धर्माचार्यकी राजधानी बन गया, जिससे मास्कोकी शक्ति बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली । श्रव धार्मिक बहिष्कारकी धमकी देनेसे छोटे-मोटे राजुल भी मास्कोकी ग्रधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जाते । धर्मराजका कोश भी मास्को-राजुलकी सहायता करनेके लिये तैयार था। इवान खलीता मंगोल खान, उसकी खातूनों श्रीर श्रनुचरोंपर सोनेकी वर्षा करनेके लिये तैयार रहता था, फिर वह क्यों न उसके पक्षमें होते ? १३२७ ई० में खानने श्रपने दूत चोलखानको एक बड़ी मंगोल सेनाके साथ त्वेरके विरुद्ध भेजा। मंगोलोंने नगरको लूटना शुरू किया, इसपर लोगोंने विद्रोह कर दिया ग्रौर चोलखान तथा उसके सैनिक खतम कर दिये गये। इवान खलीताने दौडकर खानके पास पहुंच त्वेरको दंड देनेके लिये ग्रपनी सेवायें पेश कीं। खानने उसे एक बड़ी मंगोल सेना दी। इवानने त्वेरपर ग्राकमण करके उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । त्वेरके महाराजुल ग्रलेक्सांद्रने भागकर प्स्कोफमें शरण ली। संघराजने प्स्कोफवालोंको धार्मिक बहिष्कारकी धमकी दी। उनसे सहायता न पा महाराजुल लिथुवानिया भाग गया। पीछे वह त्वेर लौटा ग्रौर खानने भी उसे क्षमा कर दिया, पर पीछे फिर इवान खलीताकी चालोंमें पड़कर खानने उसे श्रोर्दूमें बुलवाकर मार डाला । मास्को-राजुलका मनोरथ सिद्ध हुआ और १३२८ ई० में उसे महाराजुलका पद मिल गया। यही नहीं, सारी रूस भूमिसे कर उगाहनेका इजारा भी खानने खलीताको दे दिया। खलीता समयसे पहले ही नगद कर बेबाक करने के लिये तैयार रहता था, फिर खान क्यों नहीं वैसा करता ? इवान खलीताने ग्रपने शत्रुग्रोंको दबाने तथा मास्कोकी शक्तिको बढ़ानेमें किपचक (मंगोल) खानका खूब इस्तेमाल किया । उसके मरते समयतक मास्को राज्य काफी विस्तृत हो चुका था, ग्रौर उसका प्रतिद्वंद्वी त्वेर ग्रपनी समृद्धिके बहुतसे साधनोंको खो चुका था। श्रव सारी मास्त्रवा-उपत्यका (कलोम्नासे मोजाइस्कतक) मास्को-महाराजुलकी थी-मास्को-साम्राज्यकी नींव पड़ गई।

२१. सेमेओन, इवान I-पुत्र (१३४१-५३ ई०) खलीताके मरनेके बाद महाराजुल पद उसके पुत्र सेमेग्रोनके हाथमें रहा ।

२२. इवान II, इवान I-पुत्र (१३५३-५९ ई०) भाईके बाद इवान I गद्दीपर बैठा, फिर उसका पुत्र दिमित्रि मास्कोका स्वामी बना । १३

### २३. दिमित्रि दोन्स्की, इवान II-पुत्र (१३५९-८९ ई०)

महाराजुलको तरुण देखकर पड़ोसी राजुलोंने मास्को-राज्यपर हाथ फेरना चाहा, लेकिन दिमित्रिके पीठपर ग्रब संघराज ग्रलेक्सी ग्रीर मास्कोके बायरोंका हाथ था । जिनके प्रयत्नसे खानने दिमित्रिको महाराजुलका पद प्रदान किया । बायरोंने बालक दिमित्रिको घोड़ेपर चढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी सुज्दल राजुलपर म्राक्रमण कर दिया भ्रौर हाथसे निकल गये व्लादिमिर-नगरपर फिर अधिकार कर लिया। दिमित्रिके ३६ वर्षके शासनमें मास्कोकी शक्ति बहुत बढ़ी, जिसमें एक कारण (मंगोल सुवर्ण-स्रोर्द्की) शक्तिका कमजोर होना भी था। १३६६ ई० में दिमित्रिने मास्कोको पत्थरकी दीवारोंसे दुर्गबद्ध किया, इसके पहले उसके चारों स्रोर बंजकी लकड़ीका नगर-प्राकार था । उसने त्वेर, र्याजन स्रौर निज्नीनवोगोरदके राजलोंपर जबर्दस्त भाक्रमण किये, जिसपर उसके शत्रुभ्रोंने लिथुवन राजा भ्रोलिगर्दसे मदद ली. ग्रीर तीन बार मास्कोके ऊपर श्राक्रमण किया, लेकिन मास्को ग्रजेय साबित हुग्रा। पादरी, संघराज श्रुलेक्सी श्रीर बायर सब तरहसे मदद देनेके लिये तैयार थे। मास्कोने कोमी जातिके लोगोंको श्रपने श्रधीन कर उन्हें ईसाई बनानेका प्रयत्न किया । ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ मास्कोकी शक्ति बढती गई। शक्तिके मदमें मास्कोने मंगोलोंसे भी छेड़-छाड़ शुरू की। ग्रब मंगोलोंका सुवर्ण-ग्रोर्द् छोटे-छोटे खानोंमें बंट चुका था, जिनमें सबसे शक्तिशाली ममाईखान था। मास्कोकी इस छेड़खानीको मंगोल कैसे बर्दाश्त करते ? ममाईने १३७८ ई० में र्याजनपर श्राक्रमण करनेके लिये एक तारतार सेना भेजी, जिसका लक्ष्य था मास्कोकी स्रोर बढ़ना। लेकिन ममाईकी सेनाको वोझा नदीके किनारे भारी हार खानी पड़ी। ममाईने भ्रब लिथवानी राजा जागिएलोसे समझौता किया श्रीर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर लडनेके लिये ग्रागे बढ़ा । र्याजनके राजुलने ग्रपने प्रतिद्वंद्वी मास्कोके महाराजुलके विरुद्ध ममाईसे मेल कर लिया। उधर महाराजुल दिमित्रिने भी डेढ़ लाखकी सेना एकत्रित कर ली थी। जातीयताके जोशमें श्राकर भारी संख्यामें रूसी राजुलके झंडेके नीचे इकट्ठा हो गये थे। यही नहीं, राजा स्रोलिगर्दके दो लिथ-वानी राजकूमार भी बेलोरूसी और लिथुवानी सैनिकोंके साथ ममाईसे युद्ध करनेके लिये आये। दिमित्रि-ने म्रपनी सेनासहित भ्रोकापार हो दोनके किनारे पहुंच युद्ध-परिषद् बुलाई । कुछ लोगोंकी राय थी ''दोनके पार जाग्रो राजुल'' ग्रौर दूसरे कह रहे थे ''मत जाग्रो, वहां बहुत शत्रु हैं।'' दिमित्रि मना करने-वालोंकी बात न मान दोनपार हो गया। द सितम्बर १३८० ई० को कुलिकोवोका भीषण और निर्णायक युद्ध हुन्ना । कुलिकोवोका युद्धक्षेत्र नेप्र्याद्वा नदी ग्रौर दोनके संगमपर ग्रवस्थित था । युद्ध भीषण हुआ, कई मीलतककी धरती खुनसे लाल हो गई, जहां जगह-जगह लाशें पड़ी थीं । तारतारोंको पहले कुछ सफलता हुई, लेकिन इसी समय छिपे हुये रूसी सैनिकोंने अपना पीछा करते तारतारों पर पीछेकी भ्रोरसे भ्राकमण कर दिया । ठीक समयपर हुये इस जबर्दस्त प्रहारसे तारतारोंकी पूरी हार हुई। वह जान बचानेके लिये भाग निकले श्रीर रूसी सवारोंने पीछा करके उनके शिविरको भी ले लिया। दोनतटपर हुये इसी युद्धके विजयके उपलक्षमें दिमित्रिको "दोन्स्की" (दोनवाला) कहा जाने लगा।

इस लड़ाईके थोड़े दिनों बाद तोकतामिशसे लड़ते हुये ममाई मारा गया। उसके बाद तोकतामिशने १३८२ ई० में एकाएक मास्कोपर भ्राक्रमण कर दिया। महाराजुल दिमित्रि तैयार नहीं था, इसिलये सेना भरती करनेको वह उत्तर चला गया। बायरोंने भी जान लेकर भागना चाहा, इसपर मास्कोमें विद्रोह हो गया। स्वतंत्रता-प्रेमी नगरवासियोंने केमिलन (दुगें) के फाटकपर पहरेदार बैठा दिये, जिसमें महाराजुलानी भ्रौर संघराजके भ्रतिरिक्त कोई नगरसे बाहर न जाने पाये। तोकतामिशकी सेनाने केमिलनपर भ्राक्रमण किया। नागरिकोंने उसका पूरा प्रतिरोध किया। तीन दिनतक लड़ाई करनेके बाद भी सफलता न देख तोकतामिशने छलसे लोगोंको भुलावा दे नगरके दरवाजेको खुलवाया भ्रौर उसे लूटकर जला दिया। इसके बाद रूसी लोग फिर किपचकोंको कर देने लगे। यद्यपि कुलिकोवोके युद्धने रूसियोंको मंगोलोंके जूयेसे मुक्त नहीं कर दिया, किन्तु उनके मनमें भ्रब यह भाव पैदा हो गया था, कि हम मिलकर मंगोलोंसे श्रच्छी तरह मुकाबिला कर सकते हैं।

# २४. वासिली1, दिमित्र-पूत्र (१३८९-१४२५ ई०)

पिताके कामको पुत्रने भ्रौर आगे बढाया । वासिलीने निजनीनवोगोरदको ले लिया ।

# २५. वासिली अंध $^{ m II}$ वासिली $_{ m I}$ -पुत्र (१४२५–६२ ई०)

वासिलीके पुत्र वासिलीको ग्रपने मनोरथमें ग्रधिक सफलता प्राप्त करनेमें सबसे भारी बाधा पारि-वारिक संघर्ष था। उसका चचा यूरी स्वयं महाराजुल बनना चाहता था। खानने वासिलीको जब यह पद प्रदान किया, तो दोनोंमें खुला संघर्ष शुरू हो गया, जो बीस सालतक जारी रहा। इस संघर्षमें कितनी ही बार मास्को एक हाथसे दूसरे हाथमें जाता रहा। एक बार वासिली तीर्थयात्राके लिये त्रोयत्सा गया हुग्रा था, उसी समय उसके प्रतिद्वंद्वी राजुल शेम्याकाके सिपाहियोंने उसे पकड़कर मास्कोमें ले जा श्रंधा कर दिया, जिसके कारण उसका नाम त्योम्नी (ग्रंध) पड़ गया। वासिलीने फिर जल्दी ही अपने राज्यको प्राप्त कर लिया, ग्रौर उसके बाद उसकी शक्ति फिर बढी।

१४ वीं सदीके अन्तमें रूसमें ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ विद्याका प्रचार भी कमसे कम उच्च वर्गमें काफी था, लेकिन ग्रंध वासिली ''निर्ग्रंथ ग्रौर निरक्षर'' था, जिससे सिद्ध है, कि ग्रभी रूसी सामन्तवर्गमें विद्याकी उतनी श्रवश्यकता नहीं मानी जाती थी।

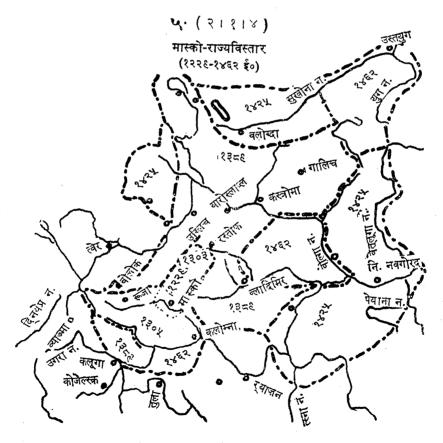

२६. इवान III, वासिली अंध-पुत्र (१४६२-१५०५ ई०)

पीढ़ियोंसे धीरे-धीरे संचित होती मास्को-राजशक्ति ग्रब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी । इवान III ने सारे उत्तर-पूर्वी रूसका एक सुसंगठित राज्य बना लिया। नवोगोरद स्रभीतक मास्कोसे स्रपनेको स्वतंत्र बनाये हुये था, इसपर इवान III ने एक बड़ी सेना लेकर उसके ऊपर श्राक्रमण किया और हरानेके बाद नगरको स्वतंत्र छोड़ उसके श्रधीनस्थ प्रदेशोंको श्रपने राज्यमें मिला लिया। मास्कोने पेमंको
श्रपने राज्यमें मिलाकर श्रपनी सीमा उराल प्रदेशतक बढ़ा ली श्रौर वहांकी धातुकी खानोंमें काम करने
के लिये चतुर शिल्पी भेजे। नवोगोरदके भीतर फिर श्रापसी संघर्ष शुरू हुग्ना, श्रौर श्रन्तमें उसने
१४८७ ई० में इवानको श्रपने "गसूदर" (स्वामी) के तौरपर स्वागत किया। नवोगोरदकी बोलीमें
"गसूदर" का श्रर्थ साधारण सामन्ती भूमिपित भी होता था। इवान उनका साधारण भूमिपित बननेके
लिये तैयार नहीं था। उसने पूर्ण प्रभुताकी मांग की। इन्कार करनेपर सेना लेकर चढ़ श्राया श्रौर लम्बी
बातचीतके बाद जनवरी १४७८ ई० में नागरिकोंने उसकी सारी शर्तोंको मान लिया। १४८५ ई० में
इवानने त्वेरको भी पूर्ण तौरसे श्रपनी श्रधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया, र्याजनका राज्य
भी मास्कोका करद बन गया। यद्यपि रूसीजन श्रब मास्कोके श्रधीन एक हो चुके थे, लेकिन उनके सजातीय बेलोरूसी श्रौर उकइनी श्रब भी लिथुवानिया श्रौर पोलन्दके हाथमें थे, जिनको एकताबद्ध करनेमें
श्रभी सदियोंके संघर्षकी श्रवस्थकता थी।

तारतार (मंगोल)-ज्ञासनकी समाप्ति (१४८० ई०)---नवोगोरद जैसे शक्तिशाली राज्यको ले लेनेके बाद अब इवान सुवर्ण-ग्रोर्द्की ग्रोर बढ़नेके लिये स्वतंत्र था। ग्रापसमें लड़ते ग्रोर्द्के अनेक खानोंने पहिले हीसे उसके लिये रास्ता साफ कर दिया था। इवानने क्रिमियाके खान मेंगली गिराईसे मेल किया-वहां वह प्रतिवर्ष दूतमंडलद्वारा खान, उसकी खातूनों श्रौर मुख्य दरबारियोंको भेंट भेजा करता था। सुवर्ण-स्रोर्द्की कमजोरीको देखकर इवानने उसे कर देना बन्द कर दिया। सुवर्ण-म्रोर्दूके खान ग्रहमदने लिथुवानियाके राजाकी सहायतासे मास्कोको कर देनेके लिये मजबूर करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुग्रा; इसपर तारतार श्रौर रूसी सेनायें युद्धके लिये श्रोकाकी शाखा उग्रा नदीके त्रारपार खड़ी हुईं। दोनोंमेंसे कोई नदी पार करनेकी हिम्मत नहीं करता था । म्रहमद कर देना स्वीकार कर लेनेपर लौट जानेके लिये तैयार था। जब उग्राकी धारा बर्फ बनकर जम गई, तो चतुर इवानने श्रपनी सेनाको पीछे हटा एक श्रधिक श्रनुकूल स्थान पकड़नेका हुकुम दिया। ग्रब भी खान ग्राक्रमण करनेमें हिचकिचा रहा था। एक ग्रोर सर्दी ग्रीर ध्पसे खानकी सेना परेशान थी और दूसरी ग्रोर इवानके सहकारी मेंगली गिराईने हमला करके उसे खतरेमें डाल दिया था। लिथुवानियाका राजा भी ग्रहमदको बीच हीमें छोड़कर चला गया। ग्रहमदको मास्को-की सीमासे हटनेके सिवा श्रौर कोई रास्ता नहीं रहा। बिना युद्धके इस दिनके हटनेके साथ ही दो शता-व्दियोंसे चला म्राता रूसियोंके ऊपर मंगोलोंका शासन हटसा गया, भौर बा-तूका सर्वशक्तिमान् सुवर्ण-म्रोर्दू १५०२ ई० में किमियाके तारतारोंद्वारा पराजित होकर निम्न-वोल्गाकी म्रस्त्राखानकी छोटीसी रियासतके रूपमें बच रहा।

तारतारों (मंगोलों) के जूयेसे मुक्त होनेके बाद इवानने म्रब फिनों, स्वीडों, जर्मनों, लिथुवानियों भीर तुर्कोंके हाथमें पड़ी प्राचीन रूसी भूमिके उद्घारका संकल्प किया।

तुर्की-—तेमूरके युद्धोंमें परास्त होकर भागे क्षुद्र-एसियाके तुर्कीन युरोपके तटपर पहुंचकर कान्स्त-त्तिनोपोलके पूर्वी रोमन राज्यके अवशेषको खतम कर दिया। धीरे-धीरे बढ़ते हुये इन्हीं तुर्कीने बलकान भूमिको लेते कालासागरसे उत्तरमें भी अपना हाथ फैला दिया। इस प्रकार तेमूरके बाद तुर्कीके रूपमें एक शक्तिशाली राज्य पूर्वी युरोपमें आकर उपस्थित हो गया। इवानने पहले और शत्रुश्चोंसे भि इनेके लिये तुर्कीके साथ समझौता कर लिया—वह पहला युरोपीय राजा था, जिसने तुर्कीके अस्तित्वको १४६२ ई० में स्वीकार किया। उसने बाल्तिक-तटसे होनेवाले खतरेकी रक्षाके लिये नारवा नदीपर इवानगोरद (इवान-नगरी) का दुर्ग स्थापित किया। यह बाल्तिककी थ्रोर बढ़नेका रूसका पहला कदम था। लिथुवानिया जैसे प्रबल प्रतिद्वद्वीको पछाड़नेके लिये इवानने लिवोनीय धर्म-सेनासे समझौता किया। पीछे जर्मन धर्मसैनिकोंके विरुद्ध उसने लिथुवानियासे संधि की और चेनीगोफ नगरके साथ सेवेस्कं प्रदेशको लेते हुये उसने अपनी सीमाको कियेफके नजदीकतक पहुंचा दिया। पूरबमें कजानके खानको भी इवानने अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। उसने उरालकी ओर भी कई अभियान भेजे। १५०० ई० में इवानकी सेनाने उराल पर्वतश्रेणी अर्थात् युरोपकी सीमासे पार हो एसियाकी सीमामें पैर रक्खा। वहांके निवासी नेन्सी अब मास्कोके करद बन गये। राज्यविस्तारके प्रयत्नमें कितनी ही बार उसे बाधाका भी सामना करना पड़ा, लेकिन बाधाओं के होते भी इवान आगे बढ़नेमें सफल रहा। सैनिक-शिक्त तो उसकी प्रबल थी ही, किन्तु उससे भी अधिक उसकी कूटनीति काम कर रही थी। किमिया और साइबेरियाके तारतारों को सुवर्ण-ओर्दूके अवशेषसे भिड़ाकर उसने अपना काम निकाला।

मास्को नगरी जहां एक शक्तिशाली राज्यकी राजधानी हो गई थी, वहां वह व्यापारका भी सबसे बड़ा केंद्र थी। जाड़ोंमें बर्फ बनी हुई मास्क्वा नदीके ऊपर व्यापारी अपनी दूकानें रखते थे। एक युरोपीय यात्रीने उस समयका वर्णन करते हुये लिखा है——''सारे जाड़ेभर अनाज, मांस, सूअर, ईंधन, भुस और दूसरी आवश्यक चीजें बेंचनेके लिये वहां लाई जाती हैं। नवम्बरके अन्तमें मास्कोके पास-पड़ोसके लोग अपनी गायों और सूअरोंको मारकर नगरमें बेंचनेके लिये लाते हैं। यह बड़ा आनन्दका दृश्य होता है, जबिक बर्फके ऊपर चमड़ें निकाले हुये जानवरोंको बहुत भारी परिमाणमें अपने पैरोंपर हम खड़ा देखते हैं।''

इवान III ने मास्कोको एक बड़ी ग्रन्तर्राष्ट्रीय शक्तिमें परिणत कर दिया। उसने शासन, सेना, ग्रौर कोशको जहां केंद्रित कर दिया, वहां सैनिक हथियार ग्रौर कौशलमें भी बहुत वृद्धि की । इवानने पश्चिमी युरोपसे कारीगरोंको बुला तोपें ढलवाकर रूसी तोपखानेको मजबूत किया। उसकेद्वारा स्थापित रूसी तोपखाना तबसे ही दुनियाका सबसे शिक्तिशाली तोपखाना बन गया, जिसे सोवियत-कालमें भी रूसने ग्रक्षुण्ण रखा—हिटलरकी सेनाग्रोंको भगानेमें रूसी तोपोंका काफी हाथ रहा। इवानको ग्रब सभी राजा ग्रपनी उच्च बिरादरीमें सिम्मिलित करनेके लिये प्रस्तुत थे। जर्मन-सम्नाट्ने राजाकी उपाधि देनी चाही, लेकिन इवानने ''मुझे उसकी ग्रवश्यकता नहीं'' कहकर लेनेसे इन्कार कर दिया। पोपने भी उसकी ग्रोर मित्रताका हाथ बढ़ाया। वेनिसके धनी गणराज्य तथा पश्चिमी युरोपके दूसरे व्यापारी कालासागर ग्रौर किमिया होते मास्को पहुंचने लगे। इवानने पश्चिमी युरोपसे तोप ढालनेके लिये ही कारीगर नहीं मंगवाये, बल्कि वास्तुशास्त्री तथा शिल्पशास्त्रियोंको भी बुलाया।

इवानके प्रभावको बढ़ानेके लिये इसी समय एक ग्रौर भी ग्रच्छा मौका मिल गया। ईसाई धर्म कैथोलिक ग्रौर ग्रथोंदवस दो सम्प्रदायों (चर्चों) में विभक्त हैं, जिसमें कैथोलिक पोपका केंद्र रोम नगर हैं ग्रौर ग्रीक ग्रथोंदवस चर्चका महासंघराज कान्स्तन्तिनोपोलमें रहता था। १४५३ ई० म तुर्के सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोलपर ग्रधिकार करके पूर्वी रोमक (विजन्तीन) साम्राज्यको खतम कर दिया। तुर्कोंका राज्य कालासागर-तट, काकेशस ग्रौर बलकानमें दन्यूब नदीके किनारे वीना नगरके पासतक फैल गया। वेनिस ग्रौर पोपकी मध्यस्थतासे इवानन ग्रन्तिम ग्रीक सम्राट्की भतीजी सोफिया पालेग्रोलोगससे ब्याह किया। वेनिस ग्रौर रोमको ग्राशा थी, कि इस प्रकार वह इवानकी शक्तिसे तुर्कों-को खतम करनेमें सफल होंगे, लेकिन इवान किसीका हथियार बननेके लिये तैयार नहीं था। किमियाके खानोंद्वारा इवानने तुर्कोंके साथ सम्बन्ध स्थापित किया। ईरानसे भी उसने सम्बन्ध स्थापित किया। इस प्रकार मास्कोंके व्यापारी कान्स्तन्तिनोपोल ग्रौर ईरान तककी यात्रा करने लगे। इन्हीं व्यापारियों में त्वेर (किलिनन) नगरका ग्रफनासी निकितिन भी था, जिसने १४६७–७२ ई० में ईरानके रास्ते समुद्रद्वारा भारतकी यात्रा की थी। ग्रफनासीने ग्रपना यात्राविवरण ''खोजेनिये जा-त्रि-मोर्या' (तीन समुद्रों पारकी यात्रा) लिखकर हमारे लिये छोड़ा है।

अफनासीकी भारतयात्रा—त्वेरके रूसी सौदागर निकितिन श्रफनासीने ''तीन समुद्रों पारकी यात्रा'' की थी। वह वास्को-द-गामाके भारत पहुंचने (१४६८ ई०) से ३२ वर्ष पहिले हिन्दुस्तानमें आ बहमनी (बीदर) सुल्तान मुहम्मदशाह III (१४६२—६३) के राज्यमें ६ वर्ष (१४६६-७२ ई०) तक रह रूस लौट स्मोलेन्स्कमें मर गया। उसके यात्रा-विवरणके कुछ श्रंश हैं:—

में पिवत्र स्पा (त्राता)के गिजेंसे महान् राजुल मिखाइल बोरिसपुत्र ग्रौर त्वेरके प्रधान पादरी गेनान्दीकी कृपामयी श्रनुमित प्राप्तकर रवाना हुग्रा। बोल्गा नदीसे चलकर पिवत्र शहीद बोरिस ग्रौर ग्लेबके "जिवो नचाल्नया त्रोइत्जा" (जीवनप्रदायक त्रिमूर्ति) के पिवत्र मठमें पहुंचा। साधु मकरी ग्रौर उसके भाईने मुझे श्राशीविद दिया। (फिर) में उगलिच गया। उगलिचसे कोस्त्रोमा (त्वेर) के राजुल श्रलेक्सान्द्रके पास पहुंचा। सारे रूसके शासकने मुझे स्वतंत्र जीवन प्रदान किया। इसी तरह मुझे निजनीनवोगोरदमें उपसंरक्षक मिखाइल किस्लेफ़ ग्रौर जकात-श्रफसर इवा साराके पास जानेकी श्रनु-मित मिल गई।

ग्रबसे पहले ही वासिली ग्रौर पापी (मैं) चल पड़े थे। फिर भी मुझे (निजनी) नवोगोरदमें शाह शिरवानके तातार राजदूत हसनबेगके लिये प्रायः दो सप्ताह रुकना पड़ा। वह महाराजुल इंबाके पास नब्बे वाज लेकर ग्राया था। मैं जहाजपर चढ़ उसके साथ वोल्गाकी राह चला ग्रौर कुशलपूर्वक कज़ान, उर्दा, ग्रोगलान, सराइ ग्रौर बरेकेजाम लांघ गया।

हम बुजान नदीमें पहुंचे। वहां हमें तीस बदमाश तातार मिले। उन्होंने हमें गलत खबर दी, कि बुजानमें कासिम खां तीन सौ तातारोंके साथ पड़ा सौदागरोंकी राह देख रहा है। श्चिरवानके राजदूत हसनबेगने उनमेसे अत्येकको तीन-तीन मलमलके थान दिये, जिसमें वे हमें अस्त्राखानके आगेतक पहुंचा दें। में अपना जहाज छोड़कर अपने साथियोंके साथ राजदूतके जहाजपर सवार हो गया। हम अस्त्राखान लांघ रहे थे, (आकाश में) चांद चमक रहा था; इसी समय वहांके हाकिमने हमें देख लिया। उसके तातारोंने चिल्लाकर कहा—भागना मत! और उसने हमारे पीछे अपने सिपाही छोड़ दिये। बुगून पहुंचते-पहुंचते उन्होंने हम पापियोंको पकड़ लिया, और हममेंसे एकको गोली मार दी। हमने भी उनके दो आदमी मार डाले। हमारे छोटे जहाजको वहां रोककर उन्होंने लूट लिया और मेरा सारा सामान नौकाके साथ ही उनके कब्जोमें चला गया।

बड़ी नौकासे (भागकर) हम समुद्र-तटतक पहुंचे, लेकिन (हमारी) नाव वोल्गाके मुहानेपर जमीन-पर चढ़ गई। तातार वहां हमें आ पकड़ कर और नावको पानीमें खोंच ले गये। उन्होंने (हम) चार रूसियोंको कैंद कर लिया और बाकियोंको समूद्रकी स्रोर भगा दिया। वह हमें बहावके विरुद्ध जाने नहीं दे रहे थे, जिसमें हम उनके खिलाफ खबर न दे दें।

श्रव हम दो नावोंमें दरबन्द (कास्पियन) समुद्रकी श्रोर चले। एकमें राजदूत हसनबेंग, हम रूसी श्री र कुछ ईरानी—कुल दस श्रादमी थे श्रीर दूसरीमें छ मास्कोके श्रीर छ त्वेरके निवासी चल रहेथे। इस सामुद्रिक यात्रामें हम तूफानमें पड़ गये श्रीर तटसे टकरा जानेसे छोटी नावके लोगोंको केताकोंने पकड़ लिया।

जब हम दरबन्द पहुंचे, तो मालूम हुआ, िक हम तो राहमें लुट गये, लेकिन वासिली बिल्कुल सही सलामत पहले ही दरबन्द पहुंच गया है। मैंने वासिली पापिन और शिरवान शाहके राजदूत हसन-बेगने—जिसके साथ िक हम आये थे—बड़ा अनुतय-विनय िकया िक वे तर्कीमें केताकोंद्वारा गिरपतार हमारे आदिमियोंको छड़ानेका प्रयत्न करें। हसनबेग बीच-बचाव करने के लिये पहाड़पर जाकर पुलादबेगसे मिला। पुलादबेगने शिरवान शाहबेगके पास एक तेज दूत भेजकर कहलाया िक तर्की (िकला) से टकराकर एक हसी नावके टूट जानेपर केताकोंने उसे पकड़ लिया, उसके आदिमियोंको गिरफ्तार कर लिया और उनकी चीजें लूट लीं। शिरवान शाहबेंगने अपने संबंधी खलीलबेगद्वारा कहलवाया—'खबर मिली है, िक मेरी नाव तर्कीके पास टकराकर टूट गई, तुम्हारे आदिमियोंने नावके आदिमियोंको पकड़ लिया और उनकी चीजोंको लूट लिया। कृपा करके मेरी खातिर उन पकड़े आदिमियोंको मेरे पास भेज दो और उनकी चीजों भी इकट्ठी कर दो, क्योंकि वे लोग मेरे पास भेज गये थे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरतहो, तो मेरे पास आओ; मेरे भाई, मैं कोई चीज देनेसे तुम्हें इन्कार नहीं करूंगा। अब कृपया मेरे लिये इन आदिमियोंको मुक्त कर दो। खलीलबेगने तुरंत मुक्तकर दरबन्द फिर वहांसे शिरवान शाहके आवास 'कोइतुल' में भेज दिया।

हम कोइतुलमें शिरवान शाहके पास पहुंचे । हमने उससे बड़ी मिन्नत की, कि वह हमपर दया करे और हमारे रूस लौटनेमें मदद करे ; पर हमारी संख्या बहुत थी। उसने हमें कुछ न दिया। बहुत रो-धोकर हममेसे हर एकने अपनी राह ली। जिनको रूसमें काम था, वह रूस चले गये, कुछ उधर जिधर उनकी आंखें ले गईं गये, कुछ शोमाखमें ही पड़े रहे और कुछ काम करने बाकू चले गये।

में फिर दरबन्दसे बाकू गया, जहां कभी नहीं बुझनेवाली श्रग्नि (ज्वालामाई) सदा जलती रहती है। बाकूसे मैं समुद्रकी राह चपकुर जा वहां छ महीने रहा। फिर जाकर माजन्दरानके मुल्कमें सारामें एक महीने रहा। उसके बाद में श्रामूल गया और वहां एक महीने रहा। फिर श्रामूलसे में देमाबन्द गया और देमाबन्दसे रें (तेहरान)। यहीं मुहम्मद (पैगम्बर) के पोते और श्रलीके बेटे शाह हुसैनकी हत्या हुई थी और उसके शापसे सत्तर नगर नष्ट हो गये थे। रैसे में गज़ान श्राया और वहां एक महीना रहा। गजानसे नाइन और नाइनसे येज्व (उयेज्व), जहां में एक महीना ठहरा। येज्वके बाद में सिर्दजान श्राया श्रौर फिर तारूम, जहां मवेशियोंको चारे 'श्रल्त्वीन' के बदले खानेको खजूर देते हैं।

तारूमसे में लार गया और लारसे बन्दर। यही ओरमुज्द (स्रोर्मुज) का बन्दर है। फिर भार-तीय सागर, जिसे फारसीमें हिन्द-समुंदर कहते हैं। स्रोरमुज बन्दरसे समुद्र केवल चार मील है।

हिन्दू मांस नहीं खाते, न तो बांझ मवेशीका, न भेड़का, न मुर्गे-मुर्गियोंका ग्रौर न मछलीका। वह स्यर भी नहीं खाते, यद्यपि देशमें सूत्ररोंकी बहुतायत है। दिनमें वह दो बार भोजन करते हैं, ग्रौर रातमें कुछ नहीं खाते। वह शराब नहीं पीते ग्रौर न दूसरा ही ऐसा पेय, जो नशा कर दे। वह मुसलमानों- के साथ नहीं खाते-पीते। उनका भोजन ग्रच्छा नहीं होता। वह ग्रापसमें भी एक दूसरेके साथ नहीं खाते-पीते, ( यहांतक कि) ग्रपनी पित्नयोंके साथ भी नहीं (खाते)। वह चावल ग्रौर रोगन (घी) मिली खिचड़ी ग्रौर ग्रनेक प्रकारकी सब्जियां खाते हैं, जिन्हें वह रोगन (घी) या दूधके साथ पकाते हैं। वह दाहिने हाथसे खाते हैं, बांयें हाथसे कुछ नहीं खाते। वह चम्मचका इस्तेमाल नहीं जानते। सफरके समय हर ग्रादमी ग्रपना भोजन (खीर) ग्राप पकाता है। भोजनके समय वह पर्दा कर लेते हैं, जिसमें मुसलमान उनका खाना न देख ले। ग्रगर मुसलमान खाना देख ले, तो हिन्दू उसे नहीं खायेंगे। खाते समय वह ग्रपनेको कपड़ेसे भलीभांति ढांक लेते हैं, जिसमें कोई उन्हें देख न सके।

रूसियोंकी ही भांति हिन्दू भी पूर्वकी श्रोर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। वह दोनों हाथ ऊपर उठाकर सिरपर रख लेते हैं, फिर जमीनपर पड़ जाते हैं, यही उनका प्रणाम (साष्टांग प्रणाम) करना है। भोजनके पहले उनमेंसे कुछ (लोग) श्रपने हाथ-पांव धोते हैं श्रौर कुल्ला करते हैं। देवालयोंमें कोई दरवाजा नहीं होता, उनका रुख पूर्वकी श्रोर होता है—कुछ मूर्तियोंका मुख उत्तरकी श्रोर भी होता है। जब हिन्दुश्रोंमें कोई मर जाता है, तो उसके शरीरको जलाकर राखको पानीमें डाल देते हैं। जब किसी श्रौरतके बच्चा होता है, तो पित उसे ले लेता है। लड़केका नामकरण पिता करता है श्रौर लड़की-का माता। उनके श्राचार-व्यवहार श्रच्छे नहीं हैं श्रौर न उनमें कोई शर्म है। मिलते श्रौर श्रलग होते समय वह ईसाई साधुश्रोंकी भांति श्रपने दोनों हाथ जमीनकी श्रोर कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं।

दाबुलसे कालीकट २४ दिनका रास्ता है, कालीकटसे सिंहल (लंका) १४ दिनका । सिंहलसे जाबत (जावा) १ महीनेका, जाबतसे पेगू (बर्मा) २० दिनका, पेगूसे चीन और महाचीन फिर एक महीनेका। यह सारी यात्रा समद्रकी राह है। चीनसे खिताईकी यात्रा खुश्कीसे छ महीनेकी और समुद्रसे चार दिनोंकी है। भगवान मेरी रक्षा करे।

बीदरमें तीन दिनों तक चांद प्रायः पूरा चमकता है। हिन्दुस्तानमें गर्मी बहुत नहीं है। ग्रोर्मुज ग्रौर बहु रैनमें—जहां मोती निकलती हैं—बड़ी गर्मी पड़ती है, जहा, बाक्, ग्ररब, मिस्र ग्रौर लारमें भी। खुरा-सानमें गर्मी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन चगताई (मध्य-एसिया) में बहुत है। शीराज, यज्द ग्रौर कजानमें गर्मी है, पर वहां जोरकी हवा चलती हैं। गीलानमें बड़ी गर्मी है, बहुत पसीना निकलता है। बाबुल, खुम्स ग्रौर दमक्क भी गरम हैं। ग्रलेफ इतना गरम नहीं। श्रेबास्त ग्रौर जार्जियामें सभी कुछ बहुतायतसे मिलता है। वैसे तुर्कीमें भी सब चीजोंकी बहुतायत है। रूमानियामें फल बहुत हैं ग्रौर खानेकी सभी चीजें

सस्ती हैं। पोदोलियामं फल सब जगहोंसे म्रधिक होते हैं। भगवान् रूसकी रक्षा करे, भगवान् उसे बचाये। इस संसारमें रूसके समान (ग्रच्छा) कोई दूसरा मुक्क नहीं, यद्यपि वहांके बायर ग्रच्छे नहीं हैं। परन्तु रूसकी भूमि बनाई जा रही है, उससे बड़ी भलाई होगी। मेरे भगवान्, भगवान्, भगवान्, भगवान् (बोग् मोइ)।

हे मेरे भगवान्, मेरी आशायें तुझपर लगी हैं। मेरे भगवान्, मेरी रक्षा कर ले। मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तानसे किथरको जाऊं। ओर्मुजसे खुरासानको राह नहीं, चगताईके लिये रास्ता नहीं और बहरैन श्रीर यज्दके लिये भी कोई मार्ग नहीं। सर्वत्र विद्रोह हो रहे हैं, सर्वत्र बादशाह भगाये जा रहे हैं, मिर्जा जहान शाहको उजून (हसन) बेग ने मार डाला है, सुल्तान श्रवू-सईदको जहर दे दिया गया है। उजून (हसन) बेग श्रव शीराजमें है, पर उस मुल्कने उसको स्वीकार नहीं किया है। यादगार मोहम्मद उसके पास नहीं जाता, वहां जानेमें उसे खतरा मालूम होता है। श्रीर कोई राह नहीं। (मेरे) मक्का जानेका मतलब है मुसलमान हो जाना। ईसाई होनेकी वजहसे मक्का जानेमें (मेरी) खैरियत नहीं, क्योंकि वहां जाते ही मुसलमान बना लिया जाऊंगा। हिन्दुस्तानमें रहनेका मतलब है, श्रपने पास जो कुछ है, सबको खर्च कर डालना, क्योंकि यहांका रहन-सहन महंगा है। मैं श्रकेला हूं, पर मेरा रोजाना खर्च ढाई श्रत्तीना (अशर्फी) है। यहां मन भरकर शराब मैंने कभी नहीं पी।

हम मस्कत पहुंचे। वहीं मैंने पासख (ईस्टर) त्योहार मनाया। फिर तीन दिनोंमें ग्रोर्मुज पहुंचा। २० दिन ग्रोर्मुज ठहर मैं लार गया ग्रौर वहां तीन दिन रहकर बारह दिनकी यात्राके बाद शीराज पहुंचा, जहां सात दिन रहा। शीराजासे पद्रह दिनकी यात्रा कर ग्रबरकुन पहुंचा ग्रौर वहां दस दिन ठहर, नौ दिनमें येज्द पहुंचा, जहां द दिन रहा। येज्दसे पांच दिनमें अस्पहान पहुंचा, ग्रौर वहां छ दिन ठहरा। वहांसे काशान जा पांच दिन रहा। काशानसे कुम गया। कुमसे सबा, सबासे मुल्तानिया ग्रौर मुल्तानियासे तन्नीज। तन्नीजसे मैं हसनबेगके कबीलमें पहुंच, उनके बीच १० दिन ठहरा। वहांसे कहीं जानेका रास्तान था, लड़ाई चल रही थी। हसनबेगने तुर्क मुल्तानके विरुद्ध ग्रपनी ४० हजार सेना भेजी थी। सेनाने सिवास ग्रौर तकातपर कब्जा कर लिया, तकातमें ग्राग लगा दी। उन्होंने ग्रमसपर भी ग्रधिकार कर लिया, ग्रनेक गांव लूट लिये, फिर वह किरमानकी ग्रोर बढ़े। भेने सेनाका साथ छोड़ ग्रारजित्जान (ग्रजेंरूम) की राह ली ग्रौर वहांसे त्रेपोजन्द जा पहुंचा।

पक्रोफ़के दिन ही मैं त्रेपोज़न्द पहुंचा श्रौर पांच दिन वहां ठहर, एक जहाजपर जा कफाका किराया ठीक कर लिया, तथा कफामें जाकात कर देनेके लिये कुछ सिक्के बदले ।

त्रेपोजन्दमें फौजदार ग्रौर शासकके भाईने मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। वह मेरा सारा सामान पहाड़के ऊपर ग्रपने महलमें उठा ले गया, ग्रौर चूंकि मैं हसनबेगके कबीलेकी ग्रोरसे जा रहा था, इस-लिये छिपी चिट्ठियोंके लिये मेरी तलाशी ली।

भगवान् की दयासे में अब तीसरें समुद्र (कालासागर) में दाखिल हुआ, जिसे ईरानी 'इस्तम्बूलका समुन्दर' कहते हैं। जहाजसे पांच दिन चलकर हम बोनद पहुंचे। वहां हमें तेज (दिक्खिती) हवा मिली, जो हमें त्रेपोजन्दकी ओर ढकेल ले चली। मौसमकी परेशानी के कारण हमें प्लातानमें रुक जाना पड़ा। वहांसे दो बार हमने चलना चाहा, पर मौसमके कारण रुकना पड़ा। भगवान् ही (सबका) मूल और रक्षक है, उसे छोड़ हम और किसी भगवान्को नहीं जानते। अन्तमें (समुद्र) पारकर हम बालक्लोफ़ पहुंचे, फिर वहांसे गुरजोफ, जहां हम पांच दिन ठहरे।

भगवान्की दयासे हम समृद्र पारकर, फिलिपोफकी शामसे नौ दिन पहिले कका पहुंच गये। भगवान् ही बनानेवाला है। उसकी मर्जीसे मैंने तीन समुन्दर पार किये, ग्रागेकी भगवान् जाने। दयालु भगवान्के नामपर, महान् प्रभु ग्रौर लघु प्रभु, ईसा ग्रौर पिवत्रात्मा शान्ति। भगवान् बड़ा है, प्रभु महा-प्रभुके बराबर कोई दूसरा भगवान् नहीं। भगवान्की मिहमा, उसका ग्राशीष। उस जैसा दूसरा नहीं, वह सर्वज्ञ है, दृश्य-श्रदृश्य सबका वही राजा है, ज्योति है, रक्षक है ग्रौर प्रभु है। वह श्रेष्ट ग्रौर महान्

है, स्नष्टा श्रौर चित्रकार है। वह सारे पापोंका क्षमा करनेवाला है। वही सभी वस्तुश्रोंको बढ़ानेवाला है, हमारी श्रन्तरात्माश्रोंको जानने ग्रौर स्वीकार करनेवाला है। वही श्राकाश ग्रौर पृथ्वीमें व्याप रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, वही सर्वोच्च, सर्वमहान्, सर्वदर्शी, सर्वश्रोता है। वह न्यायकारी, समीचीन ग्रौर शालीन है।



कान्स्तिन्तिनोपोलके तुर्कोंके हाथमें चले जानके बाद और ग्रीक राजकुमारीसे ब्याह कर लेनेपर इवान अपनेको ग्रीक सम्राटोंका सीधा उत्तराधिकारी मानने लगा। उसने विजन्तीन राजमुद्रा—दो शिर्वाले बाज—को अपनी राजमुद्रा बनाई। दरबारके समय वह रत्नजटित सिंहासनपर एक मुकुट धारण करके बैठता था, जिसे "मनोमाख" मुकुट कहते थे, और जिसके बारेमें परम्परा कहती है, कि उसे ब्ला-दिमिर मनोमाखने अपने नाना ग्रीकसम्राट् कन्स्तिन्तिन मनोमाखसे पाया था।

इवानने अपनी राजधानीको भी अब राजसी ढंगसे सजाना शुरू किया। पहले मास्कोके सारे घर लकड़ीके होते थे, राजप्रासाद भी लकड़ीका था। इवानके समयसे पत्थरके मकानोंकी वृद्धि होने लगी। इतालियन वास्तुशास्त्री रिदाल्फो दि फ्योरावेन्तेको बुलाकर उसने नये वास्तु-साधनोंका प्रयोग कराया। विदेशी शिल्प-शास्त्रियोंने इवानके लिये जो इमारतें बनाई थीं, उनमेंसे कुछ—केमिलनकी दीवारें और मीनार, पत्थरके गिर्जे, पाषाण-प्रासाद तथा सुंदर ग्रानोवितया पलाता—अब भी मौजूद हैं। इवान अब अपनेको सचमुच ही अभिमानी ग्रीकसम्राट् मानता था। जरा भी श्राज्ञा-

उल्लंघनपर वह बायरोंको मृत्यु या निर्वासनका दंड देता था। बायर कहते थे— ''जबसे महाराजुलानी सोफिया अपने ग्रीकोंके साथ श्राई, तबसे सभी बातें उलट-पुलट गईं।''

### २७. वासिली III, इवान III-पुत्र (१५०५-३३ ई०)

वासिलीके शासन का वही समय है, जब कि भारतमें बाबर और हुमायूं राज्य कर रहे थे। इस समय हस बड़ी तेजीसे अपना राज्यविस्तार और शिक्त-संचय कर रहा था। जो रियासतें बापके समय अब भी स्वतंत्र थीं, उन्हें वासिलीने मास्कोंमें मिला लिया—प्स्कोफ १२१० ई० में मास्कोंके अधीन हुआ। इसीके शासनमें १५२१ ई० में र्याजन भी मास्कोंका अभिन्न अंग हो गया। १५१४ ई० में तीन बार तोप दागनेके बाद स्मोलेन्स्ककी अकल ठिकाने आ गई और वहांके बिशपने नागरिकोंके साथ महाराजुल के शिविरमें आकर प्रार्थना की—''नगरको मत नष्ट करों, शांतिपूर्वक इसे ले लो।'' अब वासिली III हसभूमिके सारे राजाओंका राजा था। समकालीन विदेशी भी लिखते हैं—''वासिलीकी शिवत सारी दुनियाके राजाओंसे बढ़कर हैं, वह सबके जीवन और सम्पत्तिका पूर्णतया स्वामी हैं।'' मास्कोवाले खुले आम कहते थे——''हमारे राजाकी इच्छा भगवान्की इच्छा है।'' बायर भी उसके सामने भींगी बिल्ली बन गये थे। वह जिसको कान पकड़कर निकाल देता, वह चूंतक करनेकी हिम्मत नहीं रखता था। वासिलीने नीचे तबकेके कितने ही आदिमयोंको अपना विश्वासपात्र बनाया था, जिसमेंसे दो-तीन सब बातोंमें उसके सलाहकार थे। उसके समकालीन साधु पिलोतेइने लिखा था—''मास्को दुनियाकी महान् राजधानियों—प्राचीन रोम और द्वितीय रोम कान्स्तिन्तिनोपोल—का उत्तराधिकारी हैं, मास्को तीसरा रोम हैं, और चौथा कोई नहीं होगा।''

#### २८. येलेना वासिली III-पत्नी (१५३३-३८ ई०)

वासिलीने मरते वक्त सिंहासनका अधिकारी अपने तीन वर्षके पुत्र इवानको छोड़ा था। उसके बाल्यकालमें शासनकी बागडोर उसकी मां रानी येलेना वासिलियेफ-पुत्री ग्लिन्सकी-वंशजाके हाथमें रही। वासिली 111 ने बायरोंकी स्वेच्छाचारिताको बहुत दबाकर देशकी शिक्तिको छिन्न-भिन्न करनेवाले इस वर्गको अधिकारच्युत कर डाला था। अब बायरोंने फिरसे अपने स्थानको प्राप्त करना चाहा, लेकिन येलेना गुड़िया रानी नहीं थी। उसने बायरोंके हर प्रयत्नको व्यर्थ किया। पर राजा और वायर (सामन्त) एक ही वर्गके हैं, दोनोंके स्वार्थ एक तरहके हैं, शादी-व्याह आदि सम्बन्ध भी उनका आपसमें होता है, इसलिये उन्हें कहांतक अलग रक्खा जा सकता था? रानी अभी मुश्किलसे पांच वर्ष शासन कर पाई थी, कि बायरोंने उसे जहर देकर मार दिया।

### २९. इवान IV, वासिली III-पुत्र (१५३८-८४ ई०)

राजमाताको मारकर बायरोंने शक्ति अपने हाथमें ले ली और आठ वर्षका बालक इवान खिलौनेकी तरह गद्दीपर बिठा दिया गया। लेकिन बायरोंमें भी निजी स्वार्थान्धता इतनी थी, कि वह आपसमें
बराबर लड़ते-झगड़ते रहे। पहले राजुल शुइस्की और वेल्स्कीके बीचमें भयंकर संघर्ष हुआ और शुइस्कीके
अनुयायियोंनें क्रेमलमें घुसकर अपने विरोधी राजुल वेल्स्कीको गिरफ्तार कर लिया। शुइस्कीके हाथमें
भी शक्ति देरतक नहीं रही। ग्लिन्स्कीवंशने—जिसकी पुत्री राजमाता येलेना थी—अन्द्रेइ शुइस्कीको
१५४३ ई०में मार डाला। बायर तीन वर्षतक शासन करते रहे। वह केन्द्रीकृत सरकारके विरुद्ध थे
और चाहते थे, कि देश फिर छोटे-छोटे राजुलोंमें बंट जाये। शासन क्या था, अपने भाई-भतीजों-भांजों
और सहायकोंमें नगरों और इलाकोंको बांटना, जो जनसाधारणकी लूटका एक खुला तरीका था।
घरके भीतरकी कमजोरी देखकर सुवर्ण-ओर्दूकी शाखाओं—किमिया और कजानके तारतारों—ने फिर
रूसभूमिमें लूट-मार मचानी शुरू की। बायर अपनी स्वार्थ पूर्तिमें इतने संलग्न थे, कि वह बच्चे महाराजुलके खाने-कपड़तकका भी ध्यान नहीं रखते थे। तरुण इवानने अपनी मांके समयके दरबारको भी
देखा था। उस समय राजिसहासनका कितना सम्मान था? अब उसके मालिक इस बच्चेकी कोई
पर्वाह नहीं करता था। केवल विशेष उत्सवोंके समय उसको सिहासनपर बैठाकर सम्मान-प्रदर्शनका

ग्रभिनय किया जाता था। बालक इवान मेधावी था। छोटी उमरसे ही उसने लिखना-पढ़ना सीख लिया था। उसे किताबोंके पढ़नेका बड़ा शौक था। स्वयं सुशिक्षित संघराज मकरीने इवानके ऊपर बहुत प्रभाव डाला था। लड़कपनसे ही ग्रपनी ग्रांखोंके सामने बायरोंको लूटते, खून-खराबी करते देख, स्वयं उपेक्षित हो इवानके स्वभावमें कूरता भी सिन्नविष्ट हो गई थी।

ऐसे होनहार बालकको बहुत दिनोंतक गुड़िया बनाके नहीं रक्खा जा सकता था, विशेषकर जब कि बायरोंमें स्वयं स्रापसी खूनी संघर्ष चल रहे थे। सत्रह वर्ष की उमर (१५४७ ई०) में इवानने सिंहासनको संभालते हुये पूर्व जोंकी ''महाराजुल'' उपाधिसे सन्तुष्ट न हो जारकी उपाधि स्वीकार की। इवान IV पहला रूसी जार था——जार-क्जार-कैंजर-कैंसर ग्रर्थात् रोमक सम्राट्का ही बिगड़ा रूप है।

बायरोंने अपनी सामन्ती जागीरदारियां फिरसे स्थापित कर ली थीं। उसके कारण लोगोंकी बुरी हालत थी। उन्होंने १५४७ ई० में मास्कोमें ग्लिन्स्की दलके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय भारी आग लग जानेसे नगरका बहुत-सा भाग जल गया था, जिसके कारण लोगोंकी हालत और भी खराब हो गई और वह ग्लिन्स्कियोंकी स्वेच्छाचारिताके खिलाफ उठ खड़े हुये। वह जारकी नानी अन्ना ग्लिन्स्कियोंके कपर जादूसे नगरमें आग लगानेका दोष लगाते थे। विद्रोहमें ग्लिन्स्की वंशका एक आदमी मारा गया और बाकी जान लेकर भाग गये। जार स्वयं वोरोव्योवो गांव (वर्तमान लेनिनपर्वत) में भागकर जा छिपा।

जब विद्रोह दबा दिया गया, तो साधारण जनताकी संतान एक चतुर और ईमानदार श्रफसर श्रलेन्सी श्रदाशेफ शासनका मुखिया बना। श्रदाशेफने श्रपने साथ एक प्रभावशाली दरवारी पादरी सेत्वे-स्तर तथा कुछ शक्तिशाली वायरोंको मिला इज्ब्रान्नया रादा (वृत-परिषद्) बनाई, जिसकी रायके विना तरुण जार कोई निर्णय नहीं कर सकता था।

राज्य-विस्तार—इवान IV के शासनारम्भके समय उत्तर-पूर्वी रूस एकताबद्ध हो चुका था। श्रब रूसका विस्तार त्रासपासकी जातियोंको जीतकर ही किया जा सकता था। वासिली III के समयमें िक्रिमियाके खानकी मददसे कजानके तारतारोंने ग्रपनेको स्वतंत्र कर लिया था, इसलिये इवानको कजानके खानसे सबसे पहले भगतना था, जिसके लिये तारतारोंने रूसी भूमिपर लूट-मार मचाकर बहाना भी पैदा कर दिया था। कजान मध्य-वोल्गाके ऊपर एक महत्त्वपूर्ण नगर था, जिसके विरोधी शक्तिके हाथमें रहनेपर वोल्गा-कास्पियनका विणक्षय खतरेमें पड जाता था ग्रौर पूर्वमें उराल तथा श्रागेके विस्तारकी गुंजाइश नहीं रह जाती थी। उधर तुर्कीने कालासागरको श्रपनी झील बनाकर काके-शसतक अपनी बांह फैला ली थी। अस्त्राखान और कजानके खान भी हमेशा तुर्कीकी ओर आशा लगाये रहते थे । इस प्रकार पूरबसे रूसको खतरा भी था। इवानने पहले कजानको खतम करने-का निश्चय किया। १५५० ई० का महाभियान ग्रसफल रहा, इसपर उसने १५५१ ई०के वसंतमें मारियोंकी भूमिमें वोल्गाके पहाड़ी किनारेपर स्वीयाजस्क नगर बनाया, जो कि कजानके सामने पड़ता था। मारी लोग ग्रबतक कजानको कर देते थे, ग्रब वह जारको कर देने के लिये मजबुर हुये। स्वीयाजसकका दृढ़ दुर्ग बन जानेके बाद रूसी कजानको घेर सकते थे। कजानके तारतारोंने जबर्दस्त प्रतिरोध किया, लेकिन रूसियोंके पास डेढ़ लाख सेना थी, दूसरे उनके पास शक्तिशाली तोपखाना भी था। नगरके भीतर तीस हजार तारतार सेना थी। कुछ महीनेतक तारतारोंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब शक्तिशाली तोपोंने नगरके प्राकारको उड़ा दिया, तो वह कहांतक प्रतिरोध करते ? अन्तमें २ अक्तूबर १५५२ ई०को रूसी कजानको दखल करनेमें सफल हुये। कजानके पतनके साथ तातारोंका प्रतिरोध खतम नहीं हुआ। वह कई सालोंतक लड़ते रहे, उनके सहायक तारतार ही नहीं, मारी, उदमुत, चुवाश ग्रौर मोद्बी जैसी रूसीभिन्न जातियां भी थों। कजानके उच्छेदके बाद पहलेके खान ग्रौर सामन्तों-की अधिकांश सम्पत्तिको इवानने अपने अफसरों और पादिरयोंमें बांट दिया और लोगोंको अर्धदास बना दिया। कितने ही जारभक्त तारतार सामन्त स्रभी भी स्रप्ती भूमिके मालिक रहे। इस प्रकार वोल्गाकी जनता चक्कीके दो पाटोंके नीचे पिसने लगी। कजानके विजयके बाद बाहिकरोंने भी इवान-

की अधीनता स्वीकार की। फिर उनसे भी पूर्व साइबेरियाके खान यादगारने १५५५ ई० में मास्कोको कर देना स्वीकार किया। अगले साल १५५६ ई० में अस्त्राखानकी बारी आई। मास्कोकी सेनाको वहांसे खानको भगाने में कठिनाई नहीं हुई। अस्त्राखान नगर ले लेने के बाद सारी वोल्गा नदी रूसके हाथमें थी। कास्पियनके तटपर बसा अस्त्राखान अब मध्य-एसिया और ईरानके साथ होने वाले व्यापारका केंद्र बन गया। उत्तरी काकेशसके छोटे-छोटे अमीर बराबर आपसमें लड़ते रहते थे, जिससे इवानको मौका मिला, और उसने तेरेक नदींके किनारे एक किला बनवाना चाहा। लेकिन इवान अभी तुर्कींसे झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिये तुर्कींके दबाव देनेपर उसने नगर बनानेका ख्याल छोड़ दिया। तो भी रूसी कसाक (स्वतंत्र किसान) नहीं रुके और वह तेरेकके तटपर बराबर बने रहे। तारतार सवार लूट-मारको आमदनीका एक वैध साधन मानते थे, खासकर काफिरोंके विरुद्ध वैसा करना तो पुण्यका काम था; इसलिये घोड़ोंपर चढ़े वह बराबर इस ताकमें रहते थे, कि कैसे रूसकी भूमिमें धुसकर वहां लूट-मार मचाई जाये। इसके लिये मास्कोको मैदानी जगहोंमें जगह-जगह फौजी चौकियां—स्तानित्सा (थाना)—स्थापित करनी पड़ीं। स्तानित्सामें एक ऊंचा मीनार या वृक्ष होता था, जिसपर बैठा एक सैनिक बराबर देखता रहता। जैसे ही दूर धूल उठती दिखाई पड़ती, वह उतरकर घोड़े-पर चढ़ दूसरी स्तानित्सामें खबर देता, वहांसे दूसरा सवार तीरकी तरह निकलता, इस प्रकार बहुत जलदी ही खबर मास्कोतक पहुंच जाती, और प्रतिरोधका उचित प्रबंध कर दिया जाता।

कास्पियनतटको लेकर अब रूस केवल स्थलशक्ति नहीं रह गया था, किन्तु कास्पियन वस्तुतः एक महासरोवर है, जिसका महासमुद्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कमीको दूर करनेके लिये बाल्तिक समुद्रतटपर श्रधिकार करना जरूरी था, जिसमें कि रूसका पिक्चिमी युरोपके देशोंसे सीधा संबंध हो जाये। जब बाल्तिकतट (लिवोनिया) की ग्रोर इवानने हाथ बढ़ाया, तो लिवोनियाके पड़ोसी लिथुवानिया, स्वीडन ग्रौर जनका बल) इतनी बढ़ चुकी थी, कि समुद्रपारसे ग्राकर लिवोनियाको मदद देना मुक्किल था। जर्मन धर्मसेनाने ग्रच्छी तरह डटकर प्रतिरोध किया, लेकिन बूनेवाल्डमें उसे जो हार खानी पड़ी, उसके बाद वह फिर संभल नहीं सकी। जनवरी १४५० ई० में इवानने लिवोनियाके विरुद्ध खुड़ दिया। कितने ही महीनोंकी लड़ाईके बाद लिवोनियाका बहुत ही महत्त्वपूर्ण बंदरगाह रीगा रूसियोंके हाथमें चला गया। उसके बाद यूरियेफ नगरकी बारी ग्राई ग्रौर ग्रागे १५६१ ई० तक सारी लिवोनिया इवानके हाथोंमें थी। सामने खतरेको देखकर पड़ोसी राज्य रेवेल (तिल्लन) ने स्वीडन ग्रौर डेनमार्कको ग्रपना संरक्षक बनाया ग्रौर ग्रविशिष्ट लिवोनियाने पोलराजा तथा लिथुवानियाके शासककी शरणमें जाना पसन्द किया। इस तरह लिवोनिया कई राज्योंमें बंट गया। ग्रब रूसको पोलन्द, स्वीडन ग्रौर डेन्मार्कके साथ बीस वर्षतक लड़ना था।

लिवोनियामें बराबर सफलता ही नहीं होती रही, बिल्क कभी-कभी रूसियोंको वहां हानि भी उठानी पड़ी थी। ऐसे समयमें बायर फिर अपना सर उठाना चाहते थे। वह जारके हाथमें सारी शिक्त नहीं रहने देना चाहते थे। इवान इस तरहके घरेलू झगड़े पसन्द नहीं कर सकता था, उसने १५६५ ई० में शासन-प्रबंधको नये तरहसे संगठित करना चाहा। बायरोंपर उसको विश्वास नहीं था। एक दिन यकायक वह अपने विश्वास-पात्र शरीर-रक्षकोंके साथ मास्को छोड़कर वहांसे सौ किलोमितरपर अवस्थित दुर्ग-बद्ध अलेक्सेन्द्रोवा-स्लबोदोवा गांवमें चला गया। वहांसे उसने संघराजको पत्र लिख बायरोंकी विश्वास-घातकी तालिका बनाकर भेजते हुये सिंहासन छोड़ देनेकी घोषणा की। इसपर मास्कोंके नागरिकों, पादिरयों और कितनेही बायरोंने जारके पास जाकर मास्कों लौटचलनेके लिये बड़ी प्रार्थनाकी। इवानने स्वीकार किया, और मास्कों लौटकर उसने विश्वासघाती बायरोंको दंड दे राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की सबोर) की बैठक बुलाई। उसके साथ ही उसने "ओप्रेच्निना" (पृथक् राज्य)के नामसे अपने विश्वास-पात्रोंका एक और संगठन तैयार किया, जो जारके हुकुमको बजा लानेके लिये बराबर तैयार रहती थी। इवानने अपने सारे राज्यको दो भागोंमें विभक्त किया—जेम्स्चिना (भूमिक) जिसका शासन बायरोंकी दूमा (संसद्) जारके अधीन रहकर करती थी और भोप्रेच्निना, जो सीधे जारके अधीन

थी। श्रोप्रेच्निनावाली भूमिमें राज्यके सबसे अच्छे तथा केंद्रीय प्रदेश थे, जिनका सैनिक और श्राधिक महत्त्व सबसे ज्यादा था। स्वयं मास्को नगरको भी इसी तरह दो हिस्सोमें बांट दिया गया था। जेम्स्चिना भागमें बायर श्रोर श्रोप्रेच्निना भागमें वेवोद (राजपुरुष) दोनों साथ-साथ काम करते थे। श्रोप्रेच्निनाकी राजधानी ग्रलेक्सेन्द्रोवा-स्लोवोदोवा थी, जहांपर जार श्रपनेको श्रधिक सुरक्षित समझता था। श्रोप्रेच्निनाका काम था सामन्तों (बायरों) की शक्तिको कमजोर करना श्रोर छोटे-छोटे भूमिपति-सरदारोंका एक वर्ग तैयार करना।

जार इवान निरंकुशताको राजाका ग्रावश्यक ग्रधिकार समझता था। उसका कहना था-राजशिक्त भगवान्की ग्रोरसे मिली है। जारकी ग्राज्ञाका उल्लंघन करना महापाप है। जारकी सभी प्रजा उसकी सेवक है, उसको ग्रपनी प्रजाको क्षमा करने या मारनेका ग्रधिकार है। जारकी शक्तिको सीमित करना ग्रपराध ह, क्योंकि इसके कारण देशकी प्रतिरक्षा खतरेमें पड़ जाती है।

इवान अपनी शिक्तको इस तरह दृढ़ करते हुये रूसकी आर्थिक और सैनिक शिक्तको मजबूत करता जा रहा था। इसी समय १५७१ ई० में किमियाके खान दौलत गिराईने एकाएक आक्रमण कर दिया और प्रतिरोधका मौका दिये बिना केमिलन छोड़ सारे मास्कोको जलाकर भारी संख्यामें बंदियों-को दास बनाकर बेचनेके लिये पकड़ ले गया। दूसरे साल १५७२ ई० में जब फिर उसने अपनी लूटमार-को दुहराना चाहा, तो ओका नदीपर ही जेम्स्की वेवोदोंने रोककर मास्कोको बचा लिया। जेम्स्की वेवोद बायर थे। उनकी इस सेवाको देखकर जारको अब ओप्रेच्निना की अवश्यकता नहीं मालूम हुई और उसी साल उसने उसे तोड़ दिया। इवानने रूसमें एक धर्म, एक नाप-तोल और एक भूमि-नाप स्थापित कर रूसकी एकताको और आगे बढ़ाया।

१५७६ ई० में पोलन्दके राजा सिगिस्मंद अगस्तसके मरनेके बाद स्तिफन बथोरी राजा निर्वाचित हुआ। उसने जर्मन और हुंगेरियन सैनिकोंकी भरती तथा तोपखानेके विकासद्वारा अपनी शिवतको बढ़ाकर १५७६ ई०में रूसके जीतनेके लिये अभियान किया। १५८१ ई०में एक लाख सेनाके साथ उसने प्स्कोफको घेर लिया, लेकिन सारी शिवत लगाकर भी वह उसे ले नहीं सका। इवानको केवल पोलन्दसे ही लड़ना नहीं था, बिल्क स्वीडनने भी इसी समय लिबोनियाके लिये उसपर आक्रमण कर दिया। स्वीडिश सेनाको आसानीसे सफलता मिली। यद्यपि इवान अपने राज्यको प्रतिरक्षामें सभी जगह असफल रहा, लेकिन प्स्कोफके प्रतिरोधने उसे अवसर दे दिया, कि अच्छी शर्तों के साथ अपने शत्रुओंसे समझौता कर ले। इवानने लिबोनियाको छोड़ दिया और बथोरीने रूसी नगरोंपरसे अपना अधिकार हटा लिया। इसी तरह स्वीडनके सामने भी उसे समझौता करना पड़ा। इस प्रकार उसका पचीस साल (१५५६—६३ ई०) का संघर्ष अधिकतर बेकार गया, जब कि १५८४ ई० में इवान मरा।

इवान सुशिक्षित, दूरदर्शी ग्रौर कुशल शासक था। वह ग्रच्छा लिख लेता था। लेकिन, कभी-कभी उसपर सनक सवार हो जाती, तो वह क्रूरकर्मा सिद्ध होता, जिसके ही कारण लोगोंने उसका नाम ग्रोज्नी (क्रूर) रख दिया था। एक बार कोषांघ हो उसने ग्रपने बेट राजकुमार इवानपर उंडा चला दिया, जिससे वह मर गया। इवानका शासन रूसके इतिहासके लिये बड़ा महत्त्व रखता है, ग्रौर देशके शिवतशाली ग्रौर एकताबद्ध करनेमें उसकी सेवाग्रोंको ग्राज भी बड़े ग्रादरसे याद किया जाता है।

येरमकद्वारा साइबेरिया-विजय्र—इवानके शासनका एक महत्त्वपूर्ण काम है, रूसका साइबेरियाकी श्रोर विस्तार । हम कह श्राये हैं, िक वासिली III श्रौर उसके पिताके समय ही रूसका विस्तार उरालकी जनजातियोंकी ग्रोर हो चुका था । साइबेरियाकी बहुमूल्य समूरी छालें सोना-जवाहरके दाम बिकती श्रपना विशेष ग्राकर्षण रखती थीं । इसिलये बहुतसे साहसी रूसी शिकारी ग्रौर व्यापारी उरालकी ग्रोर जा बसे थे, इन्हींमें नवोगोरदसे ग्राया एक व्यापारिक परिवार स्त्रोगनोफ भी था । वस्तुतः स्त्रोगनोफका पूर्वज पहले सुवर्ण-ग्रोर्द्का एक तारतार मिर्जा (राजपुरुष) था । ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने पर उसका नाम स्पीरिदोन पड़ा । चौकठेमें मंढ़ी गोलियों (ग्रबकस) द्वारा गिनती करनेका

रवाज चीनमें पहिलेहीसे था, रूसमें इसका रवाज स्पीरिदोनने ही चलाया। मुसलमानसे ईसाई होने-के कारण मंगोलोंने उसे पीट-पीटकर मार डाला, इसी कारण उसके परिवारका नाम स्त्रोगोन (पीटन) पड़ा। स्पीरिदोनके पौत्र तथा कोस्मेसके पुत्र लूकसने जार वासिली ग्रंधको कजानके खानसे छुड़ानेमें पैसेसे सहायता की थी, इसलिये उसे नमककी खानोंकी इजारादारी मिल गई; जिससे वह बहुत धनी हो गया। वासिलीने ग्रेगोरी ग्रौर याक्ब दो स्त्रोगोनोफ-भाइयोंको कामा नदीके पासवाले प्रदेशमें चुसोवयाके तटपर अपनी रक्षाके लिये दुर्ग बनानेका अधिकार दे दिया था, जिसमें कि वह साइबेरियनों भ्रौर नोगाई तारतारोंसे भ्रपनी रक्षा कर सके। स्त्रोगोनोफ भ्रपने पास सैनिक भ्रौर तोपे रख जारकी स्रोरसे इलाकेका शासन-प्रबंध भी करते थे। उन्हें गांवोंके वसाने, नमककी खानोंको चलाने तथा कर देकर मछली श्रौर नमकको बीस वर्षतक बेचनेका ठेका मिला था । स्त्रोगोनोफने १५५८ ई०में चुसोवया नदीपर कंकोरका कसबा बसाया, १५६४ ई०में केरगेदानका किला श्रौर कुछ ही साल बाद सेल्बा नदीके किनारे कितनी ही श्रौर बस्तियां बसाई । अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह अनेक व्यापारियोंकी कम्पनीकी जगह यहां एक परिवारको व्यापार, राज्यशासन ग्रौर देश-विजयका ग्रधिकार दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनीकी तरह कितने ही साहसी तरुण ग्रौर गुंडे स्त्रोगोनोफके राज्यकी स्रोर भी ग्राकृष्ट हुये थे। १५७२ ई० में स्त्रोगोनोफोंने एक विद्रोहमें चेरेमिसों, स्रोस्तियाकों स्रौर बाहिकरोंको जीतकर वहां जारका राज्य घोषित किया। स्त्रोगोनोफोंकी इस तरह साइबेरियामें प्रगतिको वहां का राजा कुचुम खान (१४४५-६५ ई०) अपने लिये खतरेकी बात समझता था, जो जारकी अधीनता स्वीकार करनेवाले यादगार खानको हटाकर अब स्वयं खान बना था। उसने जुलाई १५७३ ई० में बहुतसी रूसी बस्तियोंको नष्ट करनेके लिये अपने भाई अलताकुलके पुत्र महमेतकुलको भेजा। महमतेकुल जारकी प्रजा बने ग्रोस्तियाकोंको मार उनके बीबी-बच्चोंको पकड़ ले गया। उसने एक रूसी त्र याक चेबाकोफको भी मार डाला। नोगाई मिर्जा दीन ग्रहमदकी पुत्रीसे ग्रपने बेटे ग्रलीका ब्याह करनेके कारण कुचुमको बहुत श्रभिमान हो गया था । स्त्रोगोनोफोंने जार इवानसे ग्राक्रमणकारियोंको दंड देनेकी स्वीकृति पानेके साथ निम्न बातोंकी भी ग्राज्ञा मांगी—तोबोल नदीके तटपर बस्तियां बसा नगर स्रौर दुर्ग बनाना, तोपखानेका उपयोग तथा सैनिकोंकी भरती करना; एक सीमित समयतकके लिये लोहा, रांगा, सीसा, गंधककी खानोंमें काम जारी करना। जारने प्रार्थनाको स्वीकृत करतें हुये ३० मई १४७४ ई० को स्राज्ञा दी, कि वह हमारी प्रजा स्रोस्तियाकों स्रौर वोगलोंकी रक्षा करें, स्रौर इतिश-उपत्यकाके तारतार खानोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर करें। राजाशामें स्त्रो-गोनोफोंके लिये यह भी रियायत दी गई थी, कि वह बुखारावालों ग्रौर कजाकोंके साथ बिना शुल्क दिये व्यापार कर सकते हैं। जारने अधिकार तो मुंहमांगेसे भी अधिक दे दिया, लेकिन उसे काममें लानेकी दोनों भाई-स्त्रोगोनोफोंमें शक्ति नहीं थी। ६ सालके भीतर ही दोनों भाई मर गये और उनकी अपार सम्पत्तिका मालिक छोटा भाई सिमाग्रोन स्त्रोगोनोफ-परिवारका मुखिया हुग्रा, जिसके सहायक याकूब-पुत्र माखिम ग्रौर ग्रेगोरी-पुत्र निकितस् थे।

काकेशसके उत्तरमें दोन नदीके तटपर बसे स्वतंत्र लड़ाकू किसान—कसाक—ईरान और बुखाराके तरफसे आनेवाले व्यापारियोंके कारवांको लूटना अपना अधिकार समझते थे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी, कि एक बार उन्होंने ईरानी शाहके पास भेंट लेकर जाते जारके दूतमंडलको भी लूट लिया। उनके मारे निम्न-वोल्गा-उपत्यकामें आतंक छाया हुआ था। १५७७ ई० में इवानने उनके विरुद्ध सेना भेजकर उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस समयके भागनेवाले कसाकोंकी एक टुकड़ी अपने आतमन (सर्दार) येरमक तिमोवियेफके नेतृत्वमें कामा नदीकी और गई। येरमक (येरमोलाई, हेरमोलोस) को माखिम स्त्रोगोनोफने अपने नये बसाये नगर औरलमें इस ख्यालसे नौकर रख लिया, कि उसके दलका उपयोग साइबेरियाके खानके विरुद्ध करेंगे। स्वामीकी आज्ञा पा येरमक अपने आदिमयोंके साथ न अक्तू-बर १५७८ ई० में प्रस्थानकर चुसोवया नदीके किनारे-किनारे चल न अक्तूबर १५७८ ई० को सिलवा तक पहुंचा। वहां उसने एक दुर्ग बनाया, जिसका नाम पीछे येरमकोवो-गोरोदिची पड़ा। जाड़ोंमें

येरमक वहीं ठहरा। उसने श्रपने तीन सौ कसाकोंको बोगुलोंके देशमें भेजा, जो कि साइबेरियन खानकी सीमातकका पता लगा लूटके मालसे लदे लौट श्राये। येरमकके साथ तीन ईसाई पुरोहित श्रौर एक साधु भी थे, इसलिये उसे साधारण डाकू नहीं कहा जा सकता। येरमककी इन सफलताश्रों को देखकर स्त्रोगोनोफने उसे तीन तोपें, प्रत्येक सैनिकके लिये डेढ़ सेर बारूद, डेढ़ सेर सीसा, तीन पुड (सवामन) श्राटा, दो पुड बकला, एक पुड विस्कुट, एक पुड नमक, ढाई पुड मक्खन दिया—श्रादमी पीछे नमक लगाया हुश्रा एक स्त्रुपर, हर सौ श्रादमीपर एक पवित्र मूर्तिके साथ एक झंडा भी दिया। रात-दिन तैयारी करनेके बाद कुछ रसदको वहीं छोड़ येरमकका दल चल पड़ा। येरमक श्रपने साथियोंके मनोविनोदके लिये बाजे छे जाना नहीं भूला। कसाक सेनाका मुख्य-सेनापित येरमक था श्रौर दूसरे सेनापित थे इवान कोल्जोफ, इवान ग्रोसा तथा वोगदान ब्रियास्गा। इनके श्रितिरक्त कुछ छोटे-छोटे श्रौर भी श्रफसर थे। कसाक सैनिकोंका संगठन शितक क्रौर दशकके रूपमें था। उस समय रूससे ग्रोब नदीकी श्रोरके रास्ते कमशः निम्न प्रकार विभक्त होते थे:—

- (१) विम नदी-वुचेगदा-विश्चेरा नदी (कामकी शाखा)-लोसवा नदी-तावदा नदी-तोबोल नदी-स्रोब ।
- (२) विम नदी-वुचेगदा-इशमा नदी-पेचोरा नदी-शोकुर नदी-सिगवा (लपिना)-स्रोब नदी ।
- (३) वुचेगदा-इशमा नदी-आलेस नदी-इलिश नदी-सोसवा नदी-ओब नदी।
- (४) बुचेगदा-इशमा नदी-बुचेगदा-इशमा नदी-उसा नदी-सोव नदी-ओब-नदी।

इन रास्तोंमें सबसे अधिक प्रचलित था-सिगवा श्रीर सोसवा होकर जानेवाला रास्ता।

इतिहासकार मूलरके अनुसार येरमककी सेनामें पांच हजार आदमी थे, जब कि साइबेरियन पंवाड़ा उनकी संख्या आठ सौ चालीस बतलाता है। इस सैनिक टुकड़ीने रूसके लिये उस विजयका आरम्भ किया, जिसने कुछ ही समयमें सारे साइबेरियाको जारके चरणोंमें डाल दिया।

५ जलाई १५७६ ई० (भारतमें ग्रकबरके शासनकाल)में येरमक-सेनाने प्रस्थान किया । कुछ जिरियानी लोग उनका पथप्रदर्शन कर रहे थे। चुसोवया नदीकी ऊपरी धार उथली ग्रीर धीमी थी। येरमक-दल श्रपनी छोटी नावें लेकर इसी धारसे उत्तरकी श्रोर बढ़ा। सेराब्रेंकाके तटपर वह जाड़ोंके लिये रुक गये। यहांके निवासी वोगलोंने रूसियोंके साथ ग्रन्छा बर्ताव किया, लेकिन कसाकोंने उन्हें निष्ठुरतापूर्वक लुटकर इसका बदला दिया। उनके इस ग्रत्याचारके कारण ग्रागेके सारे कबीलोंमें त्रातंक ग्रीर घणा पैदा हो गई । १५५० ई०के वसंतके ग्रानेपर येरमक-दल फिर ग्रागे चला । उरालकी नाटी पहाड़ियोंको पारकर वह वरंदाके पनढरपर पहुंचा, जो कि ध्रुवीय महासागर तथा कास्पियनमें जानेवाले जलका विभाजक है । जहांपर वह जाड़ोंके लिये ठहरे, वहांसे दस वर्स्त (कोश) चलनेपर लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही बीमारीने भी शत्रुका काम किया; जिसके फलस्वरूप स्रब केवल सोलह सौ छत्तीस कसाक बच रहे। लेकिन येरमक ग्रीर उसके साथी हिम्मत हारकर पीछे लौटनेवाले नहीं थे। वह १२ मई १५८० ई० को रवाना हो जल्दी ही तगिल नदीके तटपर पहुंच गये। पहिलेकी नावोंको वह पीछे छोड स्राये थे, इसलिये कूछ सप्ताह ठहरकर यहां उन्होंने नई नावें बनाई, जिनपर चढ़कर वह तुरा नदीके तटपर पहुंचे । यहां एक तारतार सरदार पेपंच (पंस) रहता था, जो पड़ोसी वोगलों-का भी शासक था। उसने तीर-धनुव चलाया, लेकिन बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुष क्या करते ? उसके आदमी भाग गये भीर येरमक-दलने उनके डेरोंको दखल करके लूट लिया। कसाक लूटते-पाटते तुराके किनारे-किनारे स्रागे बढ़े। चिङ्गी (त्यू-मेन) नगरको उन्होंने बड़ी स्रासानीसे ले लिया। इस उपजाऊ इलाकेमें उन्होंने शरद्-निवास करके चारों ग्रोर लूट ग्रौर छालेके रूपमें कर वसूल किया। येरमकने एक टुकड़ीको कूचमखानके सीमांत तूरा-तोबोलके संगमपर बसे तुरखन किलातक भेजा। वहां एक तरखन (राजकूमार) रहता था । उस समय कुचुमखानका तहसीलदार कुतुगाई भी तरखनके पास भ्राया हुम्रा था। कसाक भ्राक्रमण कर कुतुगाईको भ्रपने साथ पकड़ ले गये। येरमकने बहुत खातिर करके उससे बहुतसी बातोंका पता लगाया, श्रीर उसे इनाम तथा खान, उसकी खातूनों श्रीर कुमारोंके लिये भेंट देकर बिदा किया । येरमककी चालको कचुमने समझ लिया ग्रीर रूसी पोशाकमें लौटे कुतु-गाईकी बातोंपर विश्वास न कर सेना जमा करनी शुरू की ।

मई १५८१ ई० में येरमक-दलने तुरासे आगे प्रस्थान किया। थोड़ा ही आगे जानेपर ६ तार-तार-राजकुमारोंके अधीन आई सेनाके साथ भारी युद्ध हुआ। विजय कसाकोंके साथ रही। उन्होंने बड़ी निष्ठ्रतापूर्वक शत्रुभ्रोंको कतल किया। लूटका जो माल हाथ श्राया, उसे बाकी बचे हजार कसाक साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने बचे मालको जमीनमें गाड़ दिया स्रौर फिर नावपर तोबोल नदीसे आगे बढ़े। नदीके ऊँचे किनारोंपर भुर्ज वृक्षोंके जंगल थे, जिसमें छिपकर तारतार लड़ते, लेकिन बन्दूकों के सामने उन्हें भागना पड़ता । ग्रागे बढ़नेपर तो बोलनदी जहां पतली हो गई वहां तारतारोंने जंजीर बांधकर नावोंको रोकनेकी कोशिश की । येरमक वहां १६ जुलाईको पहुंचा । तारतार यसाउल अलीशेरकी एक भी न चली और येरमक उन्हें मारता-पीटता आगे निकल गया। अन्तमें वह तोबोल भौर तावदा नदीके संगमपर पहुंचे, जहांसे कि रूसका व्यापार-मार्ग जाता था। प्रस्थान करते वक्त येरमक-दलने यहींतक भ्रानेका निश्चय किया था। लेकिन येरमक उतनेसे संतुष्ट होनेवाला नहीं था। याठ दिन वहां ठहरकर उसने कुचुमके राज्यके बारेमें ग्रौर जाननेके वास्तें फिर श्रागेके लिये प्रस्थान किया। कुचूमने तारतारों, ग्रोस्तियाकों ग्रौर वोगुलोंकी एक सेना जमा कर उसे महमेतकूलके श्रधीन प्रतिरोध करनेके लिये भेजा, राजधानी सिविरकी रक्षाके लिये नई खाई बनवाई ग्रीर पास-पड़ोसके तारतार श्रमीरोंको भी श्रपने नगरोंको दुर्गबद्ध करनके लिये कहा । चुवास-पर्वतके पास इतिश नदीपर कुचुमने मोर्चाबंदी कराई। येरमक जब तावदासे ग्रागे बढ़ते मिर्जावाखान-गांव (बाखान्स्की-युर्त्त) में पहुंचा, तो महमेतकुल वहां लड़नेके लिये तैयार था। यद्यपि महमेतकुलके पास दसगुने (दस हजार) सवार थे, लेकिन पांच दिनके युद्धके बाद उसे बुरी तरहसे हारना पड़ा। येरमकके सारे श्रमियानका यही सबसे बड़ा युद्ध था। बारूदी हथियारोंके सामने तीर-धनुषकी क्या पेश जाती ? तारतारोंने कुछ नीचे तुरवाके संगमपर फिर असफल प्रतिरोधकी कोशिश की। इसके आगे तोबोल और इतिशके संगमसे १६ वस्त पहले एक सरोवरपर फिर कुचुमके दर्बारी कराचिनके नेतृत्वमें तारतार जमा थे । उनकी संख्या देखकर कसाक कुछ भयभीत हो लौटनेकी सोचने लगे, लेकिन एक बोगोल बूढ़ेने तारतारोंकी कमजोरीको बतलाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। इस प्रकार येरमक-दल लड़ते-लड़ते ग्रागे बढ़ता गया । १२ अगस्त १५८१ ई० तक अब उनके पास लूटमें बहुत भारी परिमाणमें सोना, चांदी, मोती, जवाहिर, पशु, ग्रनाज ग्रौर मधु ग्रा गया था। इसी समय ग्रीक ईसाई सम्प्रदायके ग्रनुसार चौदह दिनका वर्त श्राया। येरमकने चौदह दिनकी जगह चालीस दिन वर्त रखनेका हुकम दिया।

२६ सितम्बरको फिर कसाकोंने प्रस्थान किया। अब वह इतिश नदीमें जा रहे थे। उन्होंने तारतार-कुमार अतिककी बस्ती (साउस्त्रोफनी) को आसानीसे ले लिया। सामान नावोंपर लदा था। संख्या भी कम हो गई थी। वह सोचने लगे लौटें या आगे बढ़ें। अन्तमें उन्होंने आगे बढ़नेका ही निश्चय किया। अब वह खानके राज्यके गर्भमें पहुंच रहे थे। कुचुम अपने लोगोंके साथ चुवासके दुर्गबद्ध प्रदेशमें प्रतिरोधके लिये तैयार था। कुचुमका आक्रमण इतना जबर्दस्त था, कि येरमक और कोल्जोफ भी "भग-वान् बचाये" चिल्लाते आगे बढ़े। तारतार अपने (शायद अधे) सरदार को घरे हुये खड़े थे, इमाम और मुल्लाह "या मुहम्मद" पुकार रहे थे। कसाक मोचेंके तीन खुले स्थानोंकी और दौड़े। महमेतकुल लड़ाईमें घायल हुआ था, जिसे इतिशपर नावद्वारा पहुंचाया गया, बाकी सेना हताश हो भागने लगी—भागनेवालोंमें सबसे पहले ओस्तियाक सरदार थे, उनके बाद तारतार। कुचुम कुछ खजानेके साथ इतिशकी शाखा इसिम नदीकी और भागा। इस यद्धमें एक सी सत्तर रूशी मारे गये, जिनके लिये बहुत पीछेतक तबोल्स्क नगरके गिजमिं विशेष प्रार्थना की जाती थी। कुचुमने कजान या बुखारासे लोहेकी दो तोपे मंगवाई थीं, जिन्हें भागते वक्त उसने इतिशमें फेंक दिया था। कसाकोंने निकालकर उन्हें विजयकी सौगात बनाया। चुबाश, विजिक, सुसगन, अबालक नगरोंके तारतार-अमीर कुचुमके साथ भाग गये। कुचुम भागतें समय थोड़ी देरतक तोबोल नदीके तटपर अवस्थित यालूतुरामें ठहरा था।

७ नम्बर १५-१ ई०को येरमक सदलबल राजधानी सिविरमें दाखिल हुया। वहांकी छोटी कोठिरियोंमें मुश्किलसे खान श्रीर उसके अनुचर रह सकते थे। राजधानीकी एक श्रोर इतिश नदी श्रीर दूसरी श्रोर सिविरका नामकी एक छोटी निदका बह रही थी, बाकी दो तरफ धुस्सकी मोरचेबंदी थी। मकान सारे लकड़ीके थे, इसलिये पीछे उनका कोई श्रवशेष नहीं रह गया। खानकी राजधानीमें समूरी छाल तथा दूसरी बहुमूल्य वस्तुयें भारी परिमाणमें मिलीं, लेकिन श्राहारकी कोई चीज नहीं प्राप्त हुई।

विजयके तीन दिन बाद देमियान्का नदीसे होते एक ग्रोस्तियाक सरदार येरमकर्क पास सम्मान प्रदर्शन करने के लिये ग्राया। वह ग्रपने साथ समूर, मछली तथा दूसरी खाद्य वस्तुयें ले ग्राया था। येरमक ने थोड़ासा कर लेकर खातिर-सम्मान प्रदर्शन करके उसे लौटा दिया। धीरे-धीरे भय छूट गया ग्रौर इतिश तथा तोबोल-उपत्यकाग्रोंके ग्रौर बहुतसे कबीले भेंट ले-लेकर पहुंचने लगे। लेकिन, ग्रभी सिविरखानने हथियार रख नहीं दिया था। ग्रन्नके ग्रभावमें मछली क्सियोंका प्रधान खाद्य थी। बीस क्सी मछली मारने गये थे। महमतकुलने एकाएक ग्राक्रमण करके उन्हें मार डाला। येरमकने पीछा करके महमतकुल ग्रौर उसके ग्रादमियोंको इतिश नदीके तटपर ग्रवस्थित शम्सिन्स्की गांवमें पकड़कर घोर बदला लिया। कुछ ही ग्रादमी ग्रपने सरदारके साथ वहांसे बच निकले। इस विजयके बाद ग्रमीर इशबरदीन येस्केल्विनियान (तावदा) झीलसे ग्राकर ग्रधीनता ही नहीं स्वीकार की, बल्कि ग्रौर छोटे-छोटे राजाग्रोंसे ग्रधीनता स्वीकार करानेमें रूसियोंकी सहायता की। सुकलेन (शायद वोगल) सरदारने भी छालोंके रूपमें कर प्रदान किया।

सिविर-विजयकी खबर देनेके लिये येरमकने भ्रपने साथी इवान कोल्जोफको मास्को भेजा, जिसके साथ कुचुमके भ्रधीनता स्वीकार करनेका पत्र भी था। कोल्जोफ जाड़ेके मध्यमें बर्फवाला जूता पहने, समूरके कोटसे शरीर ढांके लम्बी-पतली बेपहियेकी गाड़ीको कुत्तों भ्रौर बारहिंसगोंसे खिंचवाते इशबरदीको पथप्रदर्शक बना तावदासे पहाड़ोंके रास्ते होते चेरदिन पहुंचा।

इससे कुछ पहले चेरिदनको एक बोगल सरदारने लूटा था। वहांके कमांडर वासिली पेलेपेलि-जिनने जारके पास शिकायत भेजी थी, िक स्त्रोगोनोफोंने दोनवाले विद्रोही कसाकोंको शरण दी है, जिन्होंने बोगलोंको लूटा, उसीसे नाराज होकर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। इसपर जार इवानने नाराज हो २८ नवम्बर १५८२ ई० को स्त्रोगोनोफोंके पास सख्त पत्र लिखकर येस्मक तथा उसके साथियोंको बुरा-भला कहा था। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद जब कोल्जोफने अपने साथियोंके साथ मास्को पहुंचकर सिविर-विजयकी खुशखबरी दी, तो जारने अपनी बातको वापस ले लिया और दो मूल्यवान् कवच, एक चांदीका प्याला, अपने पहननेका एक समूरी चोगा, तथा कितने ही और कपड़े येरमकके लिये और दूसरे इनाम उसके साथियोंके लिये भेजकर कोल्जोफको लौटाया।

महमतकुल अभी भी हाथ नहीं आया था। १५६२ ई० के शुरूमें पता लगते ही येरमकने साठ सैनिकोंको उसपर अचानक हमला करनेके लिये भेजा। इतिशके किनारेसे नातिदूर तुलार झीलके पास, जहां पीछे कुलारेप्स्कया स्लोबोदा गांव बसा, एक जगह डेरा डाले पड़े महमतकुलपर कसाक टूट पड़े। अपने बहुतसे आदिमियोंको मरवाकर महमतकुल बंदी बना। कुचुमके विरुद्ध महमतकुल अच्छा जामिन मिला, यह समझकर येरमक बहुत खुश हुआ, और उसने उसे बड़ी खातिरके साथ सिविर नगरमें अच्छी तरह रखा। कुचुम भागकर इशिम नदीकी और चला गया। वहीं सिविरके पुराने खान बेग-फुलातके पुत्र सैदियतने बुखारासे लौटते समय कसाकोंसे मेल करके अपने पिताके शत्रुपर आक्रमण कर दिया। तबतक सबसे शक्तिशाली अमीर मिर्जा कराचा भी कुचुमका साथ छोड़ चूलिम्स्कोये सरोवर-पर चला गया था। सैदियतके आक्रमणने कुचुमकी हालत और बुरी कर दी।

१५८२ ई० के बसंतमें येरमकने पचास सैनिकोंके साथ बोगदान ब्रियास्गाको इतिशके तारतारों तथा म्रोस्त्रियाकोंसे कर उगाहनेके लिये भेजा। तारतारोंने प्रतिरोध किया। उनकी गढ़ी म्ररिन्द्-

सियंकाके तटपर थी। कसाकोंने आक्रमण करके उसे तोड़ दिया। यह तारतार ग्रभी भी मुसलमान नहीं ये। वह अपनी खून लगी तलवारको चूमते थे। सैनिकोंने वहांसे बहुतसे छाले और रसद येरमकके पास भेजी। फिर आगे बढ़ते हुये कितने ही और कबीलोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। तुरतेस नदीके तारतार तथा पड़ोसी उबाती तारतारोंने भी अधीनता स्वीकार की। इतिशके किनारेके उग्रोंने भी कर देना स्वीकार किया। कसाक-टुकड़ी इतिशके साथ-साथ श्रोब नदीतक जा फिर सिविर-नगरमें लौट आई। रास्तेमें उन्हें कितनी ही बार लड़ना पड़ा, लेकिन उनका एक भी आदमी नुकसान नहीं हुआ।

१५८२ ई० की गर्मियोंको येरमकने सिविरमें बिताया। फिर महमतकुलके साथ बहुतसी भेंट श्रौर शुल्ककी वस्तुयें देकर उसने मास्को दूतमंडल भेजा। १५६३ ई० में ब्रियाजगाने जो रास्ता पकड़ा था, उसी रास्ते वह इर्तिशके नीचे श्रोबकी श्रोर चले। श्रागे तावदा नदीके तारतारोंसे भारी लड़ाई हुई, झील लाशोंके मारे गंदी हो गई, इसीलिये उसका नाम पगन्नुये श्रोजेरो पड़ा।

जारने नविविजित सिविर (साइबेरिया) देशपर शासन करनेके लिये पांच सौ कसाकोंके साथ सेमिश्रोन दिमित्रि-पुत्र वोल्खोव्स्कीको २२ मई १५८३ ई० को मास्कोसे रवाना किया। वह नवम्बरमें सिविर पहुंचा। इसके बाद ही साइबेरियामें ग्रकाल पड़ गया। येरमकका ग्रिमियान इतना निष्ठुर ग्रौर ध्वंसकारी था, कि वहां ग्रन्न मिलना मुश्किल हो गया। कितने ही कसाक भूखके मारे मर गये। उसके बाद चर्मरोगने ग्राफत ढाई। वोल्खोव्स्की स्वयं मौतका शिकार हुग्रा। मिर्जा कराचाने कजाकोंसे सुरक्षित रखनेके बहाने कोल्जोफ ग्रौर उसके चालीस साथियोंको बुलाकर मार डाला। तारतारों ग्रौर ग्रोस्तियाकोंने ग्रब ग्राम विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कितने ही कर-उगाहनेवाले कसाक मार डाले गये। कराचाने ग्रन्तमें सिविर नगरको भी घेर लिया। येरमकके ऊपर नगरकी रक्षाका भार छोड़कर ग्रियकांश कसाकोंने रातके वक्त सोसकानमें पड़े कराचाके डेरेपर छापा मारकर उसे दखल कर लिया। मारे जानेवालों में कराचाके दो पुत्र भी थे, लेकिन कराचा भाग निकलनेमें सफल हुग्रा। फिर सेना जमा करके तारतारोंने हमला किया। उस वक्त दुश्मनकी गाड़ियोंसे मोरचाबंदी करके रूसियोंने उनका मुकाबिला किया। काफी हानि उठानेके बाद तारतार भाग गये। ग्रब रूसियोंकी घाक चारों ग्रोर जम चुकी थी। पास-पड़ोसके तारतारों ग्रौर ग्रोस्तियाकोंने समझ लिया, कि प्रतिरोध करनेसे कोई फायदा नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने अधीनता स्वीकार की, सिविरमें ग्रब खाने-पीनेकी चीजें काफी ग्राने लगीं।

साइबेरियाका नाम इसी सिविर नगरके कारण पड़ा, यद्यपि रूसी भाषामें सिविरका अर्थ उत्तर (दिशा) भी है। सिविर नगर साइबेरियाके कीमती समूरोंके व्यापारका बड़ा केंद्र था, इसिलये वहां बुखाराके व्यापारी भी आया करते थे। मुमिकन है, साइबेरियाके समूर और अल्ताईके सोनेके लिये मध्य-एसियासे यहां आनेवाला मार्ग वही पुराना विणक्पथ हो, जिससे बुखाराके वाणिज्य-सार्थ यहां आया करते थे। बुखाराके कारवांके आनेका समय था। पता लगा, कुचुम उसपर हमला करना चाहता है। येरमकने कारवांकी रक्षार्थ डेढ़ सौ सैनिक भेजे और स्वयं भी वगाई नदीके संगमतक गया। कारवां नहीं आया। येरमक अपने दलको लेकर वेगुइशेक्स्कोये सरोवरपर अवस्थित तारतार-राजकुमार वेगुइशके गढ़पर आक्रमण किया, प्रतिरोध करनेमें प्रायः सारे तारतार मारे गये। इसके बाद येरमकने शमसा और कियांचिक, साला, कोर्दकपर चढ़ाई की। सालामें थोड़ा-सा प्रतिरोध हुआ। कोर्दकके आदिमयोंने भागकर जंगलमें शरण ली। तेबेन्दा (तुवेंदा) के तारतार-राजा येलिगइने अपनी सुंदरी लड़कीका येरमकसे ब्याह करना चाहा, किन्तु येरमकने विवाहसे इन्कार करते हुये उसे अभय वचन दिया। कुचुम इसी लड़कीको अपने लड़केके लिये चाहता था। इशिमके संगमकी लड़ाईमें पांच कसाक मारे गये। बाकी दल इतिशके साथ-साथ आगे चला। अउसकाकुल झीलके ऊपर प्रसिद्ध तारतार किला कुल्लरा था, जो कल्मक मंगोलोंसे सीमाकी रक्षाके लिये बनाया गया था। उसके ऊपर पांच रोज घेरा डाल लौटते वक्तके लिये छोड़े कसाक-दलने इतिशसे पूरब कुलारचोक झीलके ऊपर श्रवस्थित ताशदकान नगरपर आक्रमण किया, जो

बिना लड़ाईके ही सर हो गया । फिर शिस् ग्रौर इतिशके संगमपर बसे तारतारोंके श्रन्तिम गांव शिसतमकपर पहुंचे । कसाक गरीबोंसे कर नहीं थोड़ी-सी भेंट लेते थे, जिसका प्रभाव साधारण जनतापर श्रच्छा पड़ रहा था। जब वह लौटनेके लिये ताशदकान पहुंचे, तो बुखाराके कारवांके श्रानेकी खबर मिली। उससे मिले बिना ही कसाक-दल येरमकके नेतृत्वमें सिविरकी तरफ लौटा। वह ग्रपने पहलेके एक डेरे—येरमकोवा पेरेकोफ—के पास एक भींटे (ज़रेवो गोरोदिची) पर पहुंचे, जिसके बारेमें तारतारोंका कहना था, कि यह उसी कूसिम-तुरा (कुमारी दुर्ग) का अवशेष है, जिसको कि कुमारियोंने अपने लहंगेमें मिट्टी ढो-ढोकर बनाया था। दुश्मनसे ग्रब कसाक निश्चित हो गये थे, इसलिये बिना संतरी रखे ही उन्होंने वहां डेरा डाल दिया। कृचुमके चरने तीन बन्दूकों ग्रौर कितने ही कारतूसोंको ले जा कसाकोंके बारेमें उसे खबर दे दी। वह ग्रपने ग्रादिमयोंके साथ ग्राकर उनवर टूट पड़ा। येरमक शत्रुग्रोंकी पातीको चीरता नदीके किनारे उस स्थानपर पहुंचा, जहांपर ग्रपनी नावोंके होनेकी उसे ग्राशा थी। नाव न पाकर वह नदीमें कूद पड़ा। जारने जिस कवचको उसकी रक्षाके लिये भेजा था, वही उसके मरनेका कारण बना—कवचके बोझके मारे १७ या १० ग्रगस्त १५०५ ई० को येरमक नदीमें इबकर मर गया। इस प्रकार एक कूर किन्तु साहसी पुरुषकी जीवन-यात्रा समाप्त हुई।

येरमकका शव अबालकसे १२ वर्स्तपर २५ अगस्तको येपंचिन्स्की नामक तारतार गांवमें मिला। कवचका एक भाग और ब्रोस्तियाकोंकी देवमूर्तिसे बेलोगोस्कंके लिये एक घंटा बनाया गया और दूसरे भागको मिर्जा कैदोलको दिया गया। येरमकका चोगा राजकुमार सैदियतको मिला, और तलवार तथा कमरबन्द मिर्जा कराचाको। मुल्लोंने पूजाके डरसे येरमककी कबरको छिपा दिया।

इस लड़ाईसे सिर्फ एक ग्रादमी बच निकला, जिसने सिविरमें जाकर खबर दी। तारतारोंसे भयभीत नेतािविहीन एक सौ पचास भूखें कसाक २७ ग्रगस्त १५८४ ई० को सिविर छोड़कर लौटनके लिये मजबूर हुये। कुचुमने उन्हें नहीं छेड़ा और ग्रपने पुत्र ग्रलीको भेजकर सिविरपर फिरसे ग्रधिकार कर लिया। जल्दी ही पुराने खानवंशके राजकुमार सैदियतने ग्रलीको मार भगाया। साइबेरियाका ग्रभियान निष्फल नहीं हुग्रा, और न रूसियोंका पैर तोबोल नदीके तटपर सिविर नगरतक ही ग्राकर रक गया।

## ३०. फ्योदर, इवान IV-पुत्र (१५८४-९८ ई०)

इवान iv ने क्रोधांघ हो ग्रनजाने ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र इवानको मार दिया । कूर इवानके मरनेके समय उसके दो पुत्र जीवित थे, जिनमेंसे फ्योदर उसकी पहिली बीबी ग्रनस्तासिया रोमनोवासे था ग्रौर दूसरा शिशु दिमित्रि उसकी ग्रन्तिम स्त्री मरिया नागायासे । ग्रनस्तासिया रोमनोफ वंशकी थी, जो कि जल्दी ही रूरिक-वंशका स्थान लेनेवाला रूसका ग्रंतिम राजवंश बनने जा रहा था। पयोदर रूसका जार बना ग्रौर जारकुमार दिमित्रि अपनी मां और नानावंश (नगाय) के साथ उगलिच नामके छोटेसे नगरमें एक छोटी-सी जागीर देकर निर्वासित कर दिया गया । दिमित्रि बहुत दिनोंतक नहीं जिया, ग्रौर १५६१ ई०में मर गया। पयोदर चिररोगी, बहुत दुर्बलबुद्धि किंतु साधु स्वभावका स्रादमी था। वह स्रपना सारा समय भगवान्की भिक्तमें बिताता । गिर्जे के घंटोंको बजाते उनकी ट्रन-ट्रनकी स्रावाज सुननेमें उसे बड़ा स्रानंद आता था । लोग खुलेग्राम उसे मूर्ख कहते थे । राज्यका शासन जारके संबंधियों ग्रौर उसके कपापात्र बायरोंके हाथमें चला गया, जिनमें बायर बोरिस पयोदर-पुत्र गदुनोफ जल्दी ही सबसे ग्रधिक प्रभाव-शाली बन गया। गदुनोफ-परिवार पुराने रूसी राजुल-वंशोंमेंसे नहीं था, इसलिये वह उच्चकुलीन होनेका दावा नहीं कर सकता था। लेकिन इवान iv के स्रन्तिम दिनोंमें बोरिसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जिसमें उसकी बहिन इरिनाका जार प्योदरसे ब्याह होना भी एक कारण था। वैसे बोरिस गदुनोफ बड़ा ही योग्य ग्रौर गुणीपुरुष था, यद्यपि उसने ईसाई-धर्मके ग्रनुसार पुस्तकोंकी शिक्षा ग्रच्छी तरह नहीं पाई थी। कुलीन बायर पराने रीति-रवाजोंका पालन करना आवश्यक समझते थे, किंतु बोरिस उनकी पर्वाह नहीं करता था। वह विदेशियोंसे मिलने-जुलनेमें जरा भी श्रानाकानी नहीं करता था।

श्रपने बहनोईकी श्रोरसे शासनका भार संभालते ही उसका पहला काम था, श्रपने काममें बाधा देनेवाले बायरोंको दरबारसे निकाल बाहर करना। वह स्वयं विदेशी राजदूतोंसे मुलाकात करता श्रौर श्रपने घरमें राजदरबार जैसा ठाट रखता था। गदुनोफ ग्रीक चर्चके महत्त्वको समझता था। इस चर्चका सबसे बड़ा महन्त या महासंघराज कान्स्तिन्तिनोपोलमें रहता था, जो कि १४५३ ई० में सुल्तान मुहम्मद उसमानश्रली तुर्कके हाथमें चला गया था। यह कैसे पसंद किया जा सकता था, कि ईसाई-धर्मके एक बड़े सम्प्रदायका महागुरु ईसाई-विरोधी सुल्तानके मातहत रहे। १६ वीं सदीके श्रन्तमें महासंघराज जब-तब मास्को श्राने लगा था, जहां उसे बहुत भेंट-पूजा मिलती थी। इसी तरहकी एक यात्रामें महासंघराज जेरेमिया जब मास्को श्राया, तो गदुनोफने उससे रूसी चर्चके लिये एक पृथक् संघराज होनेकी स्वीकृति लेली। १५८६ ई० में इस प्रकार बना प्रथम रूसी संघराज योब गदुनोफका श्रनुगामी था।

जार पयोदरके शासनके अन्तिम वर्षोंमें सारा शासनयंत्र बोरिस गढुनोफके हाथमें चला गया।
गदुनोफकी सफलताओंने भी उसके प्रभावको बढ़ानेमें सहायता की । लिवोनियाके युद्धमें रूसके हार
खानेपर बाल्तिक तटको स्वीडनने दखल कर लिया था, जिसके कारण पिक्वमी युरोपसे रूसका सीधा
संबंध नहीं रह गया था। गदुनोफने इसके लिये १५६० ई० में स्वीडनसे लड़ाई शुरू की, और १५६५ ई०
की संधिक अनुसार स्वीडनको मजबूर होकर फिनलन्द खाड़ी और लदोगा-सरोवरके तटके भूभाग
(इवान-गोरद, याम, कोपोरये, करेला) को दे देना पड़ा। उस समय राज्यके सामने किसानोंकी एक बड़ी
समस्या थी—रूसी किसान भूमिपतियोंके शोषण और अत्याचारके कारण अपने गांवोंको छोड़ दक्षिणपूर्व और उत्तरकी सीमांत-भूमिमें बसते जा रहे थे, जिसके कारण खेतोंका जोतना मुक्किल हो गया
था। उन्हें मजबूर करके रखनेके लिये स्वीडनसे युद्ध होते समय (१५६२-६३ ई०) ही किसानोंकी
गणना की गई थी। उस वक्त जो किसान जिस जमींदारके अधीन दर्ज किये गये थे, उन्हें १५६७ ई० की
राजघोषणाके अनुसार वहीं रहनेके लिये मजबूर किया गया।

१५६८ ई० में जार प्योदरके मरनेके साथ प्राचीन रूरिक-राजवंश समाप्त हो गया। जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय परिषद्) ने १५६८ ई० में बैठक करके बोरिस गदुनोफको नया जार चुना।

करिक-वंशने क्सके लिये बड़ा ही ऐतिहासिक काम किया। इसीके शासनकालमें जनयुगके अवशेषों को खतम करके क्समें एक शिवतशाली सामन्ती व्यवस्था कायम की गई, फिर क्सके भिन्न-भिन्न टुकड़ों-में बंटी रियासतोंको इकट्ठा करके बृहत्तर क्स देशके निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। इसमें मंगोंलोंने आकर दो शताब्दियोंतक कुछ बाधा जरूर डाली, लेकिन अन्तमें फिर एकीकरणका काम बहुत जोरसे शुरू हुआ और क्सकी सीमाएं उत्तरमें फिनलन्दकी खाड़ी, पिश्चममें बाल्तिक-समुद्र, दक्षिणमें कास्पियन सागर और पूरवमें सिविर नगरतक फैल गईं। दक्षिणी सीमा कालासागरतक पहुंच जाती, लेकिन कान्स्तिन्तिनोपोलके तुर्कोंने (१४७५ ई० में) किमियाके खानको अपने अधीन करके उधरका रास्ता रोक दिया। यद्यपि आगेकी पौन शताब्दी क्सके लिये बहुत अच्छी साबित नहीं हुई, लेकिन साथ ही एक बार जहांतक वह अपने पैरोंको रख चुका था और जहां जनताका स्वार्थ सहायता देनेके लिय मौजूद था, वहांसे उसे पीछे हटाया नहीं जा सकता था। क्सको और आगे ले चलनेका काम अब प्रथम पीतरको करना था, जो कि औरंगजेबका तरुण समकालीन था। अकबरकी मृत्युसे सात वर्ष पहले प्योदरका देहान्त हुआ। देशके एकीकरण और दृढ़ताके लिये जैसे अकबरने भारतमें काम किया था, वहीं काम करिक-वंशके १६ वीं शताब्दीके जारोंने किया। अकबरके कामको औरंगजेबने बेकार कर दिया, लेकिन क्सके सौभाग्यसे उसे जार पीतर जैसा दूरदर्शी शासक और चतुर सेनानायक मि ला, जिसने क्सके पिछड़ेपनको हटानेका काम बड़ी सफलतापूर्वक किया।

```
रूरिक-वंशवृक्ष
                           १. रूरिक (.... ६११-?)
 (.... ६११-१५६ = ई0)
                                      ३. ईगरं=४. स्रोलगा (६४४-५७)
                       २. भ्रोलेग
                       (६११ ई०)
                                          (. ...E8X)
                                     ४. स्व्यातोस्लाव 1 (१५७-७३)
यारोपोल्क
                        ग्रोलेग

 व्लादिमिर I (१७३-१०१५)

७. स्व्यातोपील्क (१०१५-१६)
                                                पारोस्लाव (१०१६-५४)

 इच्यास्लाव (१०५४-७३)

                            स्व्यातोस्लाव 🎞
                                                    व्सेवोलद
                             (मृ० १०७६)
१०.स्व्यातोपोल्क
                                          ११. व्लादिमिर 11 मनोमाख (१११३-१५)
(१०७३-१११३)
                                                     १२. युरी I दीर्घबाहु (सुज्दल)
                                 मिस्तस्लाव
       (मृ० १११५)
                                                                  (-११५७)
       स्व्यातोस्लाव
                       १३. ग्रन्द्रेड (११५७-७४)
                                                 १४. व्सेवोलद (११७६-१२१२)
    (मृ० ११६४)
     ईगर (वीर)
    (मृ० १२०२)
                    १५. युरी 11 (१२१२-३८)
                                                       १६. यारोस्लाव II
                १७. ग्रलेक्सान्द्र नेव्स्की (-१२६३)
                                                           यारोस्लाव (त्वेर)
                                                             (मृ०१२७२)
               १८. दानियल (मास्को) (१२६३-१३०३)
 १६. युरी Ш (१३०३-२४)
                                २०. इवान I खलीता (१३२५-४१)
 २१. सेमभ्रोन (१३४१-५३)
                                   २२. इवान II (१३५३-५६)
                               २३. दिमित्रि (१३५६-८६)
                    युंरी
                               २४. वासिली i (१३८६-१४२५)
                               २५. वासिली 🛚 ग्रंघ (१४२५-६२)
                                २६. इवान III (१४६२-१५०५)
                    २७. वासिली III (१५०५-३३)= २८. येलेना (१५३३-३८)
                               २६. इवान IV जार (१५३८-५४)
                                  ३०. फ्योदर (१५८४-८६)
```

## \_\_\_\_

भाग २

दक्षिणापथ ( १२२४-१७४७ ई० )



# चगताई-वंश

(१२२२-१३७० ई०)

छिड़िंगिस्के मरने के बाद उसका राज्य चार उलुसोंमें विभक्त हुग्रा-(१) जू-छि-उलुस या सुवर्णच्य्रोर्द् (किपचक-राज्य), जिसके बारेमें ग्रभी हम कह चुके हैं, (२) ग्रोगोताई-उलुस, चगताईके उत्तर-पूर्वमें था, जिसके खान एमिल ग्रौर कुबानमें रहते थे, (३) तूलुइ-उलुस, जो कि ओगोताई उलुसके उत्तरमें था ग्रौर (४) चगताई (जगताई, जगदाई)-उलुस जिसके हाथमें ग्रन्तवेंद, सप्तनद ग्रौर पूर्वी तुर्किस्तान था। इन चारों उलुसोंके ग्रतिरिक्त कुबिलेड खानके ग्रनुज खुलाकूने ईरान, इराक, शाम ग्रौर ग्राजुरबाइजानमें ग्रपना एक ग्रलग राजवंश कायम किया था। छिड़-गिस्ने ही ग्रपना राज्य चार भागोंमें विभक्त करके चारों पुत्रोंको दे दिया था, लेकिन साथ ही चारों उलुसोंके खानोंको एक कग्रान (महाखान) के ग्रधीन रहनेकी व्यवस्था भी कर दी थी। यह व्यवस्था बहुत-कुछ १३वीं शताब्दीके ग्रन्त (कुबिलेके मृत्युके समय १२६४ ई०) तक चलती रही, जिसमें सबसे ग्रधिक बाधा ग्रोगोताइ ग्रौर चगताई-उलुसोंकी ग्रोरसे दी गई।

## १. जगताई, छिङ-गिस्-द्वितीय पुत्र (१२२७-४२ ई०)

छिद्धिगिस्ने प्रपने द्वितीय पुत्र चगताई (जगताई, छगताई) को जो भूभाग दिया था, उसमें प्रन्तवेंद (ग्राम् ग्रौर सिर-दिरयाके बीचका भाग), काश्गर, बदस्शां, बलख-ग्र्यात् उद्दगुर डांड, ग्रलाई ग्रौर हिन्दुकुश पर्वतमालाग्रोंके बीचके देश शामिल थे। चगताई-भूमिमें ग्राजकल चीनी-तुर्किस्तान, सोवियत कजाकस्तान-किर्गिजस्तान-उज्बेकिस्तान-ताजिकिस्तान-तुर्कमानिस्तान और ग्रफगानिस्तान शामिल हैं। चगताईवंशने ७७१ हि० (१३७० ई०) तक १४६ वर्ष राज्य किया, फिर उसका स्थान तेमूर ग्रौर उसके वंशजोंने लिया। लेकिन, तेमूरकी संतानोंने ग्रबू-सईद (१४५१—६६ ई०) तक चगताई-वंशके किसी व्यक्तिको गुडिया खान बनाकर कायम रक्खा। जिस तरह ग्रब्बासी खलीफोंकी राजशिक्त खतम हो जानेपर भी बगदादमें उन्हें कठपुतली खलीफा बनाकर कायम रक्खा जाता रहा, उसी तरह छिड-गिस्के वंशकी पिवत्रताका खयाल करके चगताई खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर रखा जाता रहा। चगताई-उलुस १२२७ ई० से १३१८ ई० तक रहा। उसके बाद राज्यशिक्तको हथियानेके लिये मंगोल ग्रौर ग्र-मंगोल, स्वदेशी ग्रौर विदेशी दलोंका झगड़ा उठ खड़ा हुग्रा, जिसमें ग्रन्तवेंदमें स्वदेशी तुर्कोंका पलड़ा भारी हो गया ग्रौर इस प्रकार ग्रन्तवेंद (मावरा-उन्-नह) ग्रौर मुगोलिस्तानके दो राज्य पैदा हो गये। चगताई खानकी राजधानी ग्रल्मालिक इलि-उपत्यकामें वर्तमान कुलजा नगरके पास थी।

छिड-गिस्के अन्तःपुरमें पांच सौ खातूनें (रानियां) ग्रौर बेटियां थीं। हरेक बड़े विजयमें हाथ लगी सुंदर राजकन्याग्रोंमेंसे एकको हरएक सेनापित ग्रपने कन्नानके पास मेजना ग्रावश्यक समझता था। बापकी तरह उसके लड़कोंके भी बड़े-बड़े रिनवास थे, तो भी प्रमुख रानियां (खातूनें) मंगोल-वंशकी ही होती थीं।

चगताई खान अपने पिताके यस्सा (नीतिशास्त्र) का पंडित तथा उसपर अक्षरशः चलनेवाला माना जाता था। यस्साके अनुसार घरेलू जानवरोंको जबह (हलाल) करना या दिनमें बहते पानीमें नहाना वर्जित था। जगताईने यस्साके विरुद्ध आचरण करनेपर एक मुसलमानको मृत्युदंड दे दिया था। उसका शासन दृढ़ किंतु न्यायानुमोदित था। उसके राज्यमें डाकका बहुत अच्छा प्रबन्ध था। यद्यपि वह जबर्दस्त

पियक्कड़ था, किंतु राजकाजके देखनेमें गफलत नहीं करता था। लोग उसके कठोर नियमोंको भी मानते, क्योंकि वह भरसक अन्याय नहीं होने देता था। उसके यहां सभी धर्मों और जातियोंके लोग समान थे। समान दृष्टिसे देखे जानेका यह अर्थ नहीं था, कि मंगोलोंके समान ही दूसरे लोगोंको भी माना जाता था। उसकी प्रजामें अधिकांश मुसलमान थे, इसलिये उसने मुसलमानोंको बड़े-बड़े दर्जे दिये थे; तो भी बड़े पदोंपर मंगोलोंके बाद तुर्कोंको अधिक देखा जाता था। इसका कारण भी था—केवल दक्षिणके थोड़ेसे अंशको छोड़कर उसकी प्रजा अधिकांश तुर्के थी। तुर्कों और उनके सरदारोंने तुर्के जातिके इतिहासमें प्रवेश करनेके समय (६ठी सदीके मध्य) से ही सैनिक जीवनको नहीं छोड़ा और वह अब भी जब-तब घुमन्तू जीवनका भी अभिनय करते थे, क्योंकि मध्य-एसियामें घुमन्तू जीवनको सैनिक जीवनका पर्याय समझा जाता था। चगताई और जू-छिके उलुस तुर्कोंके ऊपर शासन करते थे। अंतमें इन उलुसोंके मंगोल भी इन्हीं तुर्कोंमें विलीन हो गये। लेकिन, चगताई खानके लिये अभी वह समय दूर था। चगताईने यलंजपुत्र मसूदबेगको अन्तर्वेदका शासक नियुक्त किया था, जो कि तुर्क मुसलमान था। मसूद पहले चीनमें भी शासक रह चुका था। उस वक्त राज्यमें व्यक्ति-कर आमदनीका एक बड़ा स्रोत था, जो सम्पत्तिके अनुसार प्रतिव्यक्ति एकसे सात तंका (१.१० जूयेनी) होता था। सभी धर्मोंके पुरोहित करसे मुक्त थे।

त्रपने गुरु तातातुगाकी शिक्षासे चगताईने फायदा उठाया था। गुरुने शिक्षा दी थी—शासकको न्यायपरायण श्रीर उत्साही होना चाहिये। समरकन्द तथा बुखाराकी जगह ग्रल्मालिकको राजघानी बनाना चगताईके बाद उसके वंशजोंको भी पसंद श्राया, क्योंकि वहां उनके बहुसंख्यक घोड़ों श्रौर पश्चिशोंके चरानेके लिये विशाल चरागाहें थीं। श्रभी राजशिक्त मंगोल तलवारोंके ऊपर निर्भर थी, जो ऐसे खानको कभी नहीं पसन्द करते, जो पूर्वजोंके जीवनको छोड़कर नगरके विलासी जीवनमें फस गया हो। मंगोलोंका शासन श्रायिक शोषणका था ही, इसलिये सारी निष्पक्षता दिखलानेपर भी मुल्ला मंगोल काफिरोंके विरुद्ध लोगोंको भड़का दिया करते थे, जिसके कारण विद्रोह हो जाना श्रासान था।

बुखारा-विद्रोह (१२३२ ई०)—१२३२ ई० में बुखारामें मंगोलोंके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, उसका नेता एक छलनी बनानेवाला महमूद था। वह बुखारासे तीन लीग (योजन) दूर ताराबमें पहले-पहल १२३२-३३ ई० (६३० हि०) में प्रकट हुआ। उसने दावा किया–ग्रल्लाने मुझे दिव्य शक्ति देकर भेजा है । पहले शायद भूत भगानेका काम करके उसने श्रपने प्रति लोगोंके मनमें विश्वास पैदा किया । मुसलमान हो जानेपर भी पुराने भूत-प्रेत लोगोंके मनसे गये थोड़े ही थे—मुसलमान भी जिन, शैतान थ्रादिपर विश्वास करते थे । महमूदकी दिव्यशक्तिको पहले उसकी बहिनने स्वीकारा, फिर उसके दूसरे कितने ही ग्रनुयायी बने। सब जगह हल्ला हो गया है, कि संत महमूदके पास जो जाता, उसकी बीमारियां छूट जाती हैं। फिर ग्रंधे-लूले-लंगड़े बड़ी भारी संख्यामें उसके पास पहुंचने लगे। जब २०वीं शताब्दीके मध्यमें उड़ीसाके नैपालबाबाके पास लोग रेलों-मोटरों-विमानोंसे दौड़ने लगे, तो ग्राजसे सवा सात सौ वर्ष पहलेके म्रांतर्वेदके लोगोंका ऐसा करना कौनसी म्राश्चर्यकी बात थी ? मह-मूदका यश ताराबसे चलकर राजधानीमें पहुंचा । मुल्ला शम्शुद्दीन महमूदने पहले हीसे भविष्यद्वाणी लिख छोड़ी थी, कि मुसलमानोंका मुक्तिदाता ताराबमें पैदा होगा। धर्मीव महमूदने जल्दी ही देखा, कि उसके अनुयायियोंकी संख्या बहुत अधिक हो गई है और वह मंगोलोंके विरुद्ध उठ खड़े होने के लिये उसकी आज्ञा भर चाहते हैं। इस परिस्थितिको देखकर वुखाराके राज्यपाल और दूसरे भ्रधिकारी घबड़ा उठे । उन्होंने उस समय खोजंदमें भ्रवस्थित मसूदबेगके पास सलाहके लिये खबर भेजी और इधर नये पैगम्बरको दुम्रा देनेके लिये बुखारा बुलवाया । मौका पातें ही उस पागलको मरवा डालनेका निश्चय किया गया था, किंतु महमूद उतना पागल नहीं था । उसे षड्यंत्रका पता लग गया । उसने साथ चलते रक्षी मंगोलोंकी ओर मुंह करके एकाएक उनके विश्वासघातके लिये भर्त्सना करते कहा—में तुम सबको इसी समय ग्रंधा कर देता हूं। मंगोल रक्षियोंके दिलमें इसका भारी भय छा गया। उन्होंने इसे उसकी दिव्यशक्तिका प्रमाण समझा। बुखारामें महमूदका स्वागत

राजसी ढंगसे हुआ। उसे सल्जूकी सुल्तान संजरके बनवाये महलमें ठहराया गया। दर्शन करनेवालों की भारी भीड़ लगने लगी। लोग यह सोचकर अपनी जीभ निकाले खड़े होते, िक महमूदके थूककी एक बूंद हमारे मुंहमें चली जाये और हम सारे रोगों और आफतोंसे मुक्त हो जायें। बुखाराके मुल्लों और अमीरोंने इस अद्भुत संतको अपनी दूकानदारी और अधिकारके लिये खतरनाक समझा। उन्होंने मंगोलोंको उसे मार डालने की सलाह दी। सब होतें भी महमूदको उनके फंदेसे निकलकर पड़ोसके पहाड़में भाग जानेमें कोई अड़चन नहीं हुई। लोग पैगम्बरके पीछे-पीछे चले। िकसानोंने हल्ला उड़ाया, िक पैगम्बर हवासे उड़कर उस पहाड़में चला गया। लोगोंकी भिक्त और भी बढ़ गई। महमूदने जब देखा, िक शासक उसका प्राण लेनेके लिये तैयार हैं, तो उसने हथियार उठानेके लिये हुकुम देते हुए कहा "अब समय आ गया है, िक काफिरोंको कतल कर दिया जाय।" थोड़े ही समय बाद महमूद पैगम्बर और सुल्तानके रूपमें एक भारी अधिवश्वासी भीड़को लिये बुखारामें दाखिल हुआ। उसने मुल्ला शम्शुद्दीन महमूदको बुखाराका सदरे-जहान नियुक्त किया, और लोगोंको हुकुम दिया, िक धिनयों तथा



श्रमीरोंको लूटो। श्रपने भक्तोंको उसने विश्वास दिलाया—"मेरे पास एक गुप्त सेना है, जो हवामें मेरे हुकुमकी प्रतीक्षा कर रही है। देखो उन हरितवस्त्रधारियोंको श्रौर उन दूसरे श्वेतवस्त्रधारियोंको; जैसे ही मैं संकेत करूंगा, वह हमारी मददके लिये उतर श्रायोंगे।" भीड़मेंसे एक श्रादमीन कहा, "हां, मैं देख रहा हूं।" फिर सभीने वही बात दुहराई। महमूदने श्रगले जुमा (शुक्रवार) को श्रपने नामका खुतबा पढ़वाया। उसने धनियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली। बुखाराकी सुंदरियां बहुत भारी संख्यामें उसके घरमें चली श्राई। बुखाराके धनी-मानी करमीनाकी श्रोर भाग गये, श्रौर वहांसे मंगोल सैनिकोंको लेकर फिर बुखारा श्राये। महमूद श्रपने एक शागिर्दके साथ निहत्था ही उनसे मिलने चला गया। श्रंधविश्वासियोंकी भारी भीड़ भी पीछे-पीछे थी। इसी समय श्रकस्मात् धूल लिये द्रांधी उठी, जिसमें श्रादमी एक-दूसरेको देख नहीं सकते थे। चमत्कारोंपर विश्वास करने-वाले मंगोल डरके मारे भागने लगे। बुखारियोंने पीछा करके उनमेंसे बहुतोंको मारा, लेकिन इसी समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कि उनका पैगम्बर मारा जा चुका है। महमूदका स्थान उसके भाई ने लिया, लेकिन वह एक ही सप्ताह शासन कर सका। इसी समय मंगोल सेनापित इल्दिर नोयन श्रौर जेड़िंगन कुरजी काफी सेना लेकर श्रा पहुंचे। पहले ही श्राक्रमणमें महमूदके श्रनुयायी भाग खड़े हुए। मसूदबेगने मंगोलोंको नगर लूटनेसे तबतक रोके रखा, जबतक कि खानके पाससे श्राज्ञा न श्रा जा जा । चगताईने लूटनेकी श्राज्ञा नहीं दी।

मंगोलों श्रौर उनके सरदारोंके बारेमें कितने ही लोग ख्याल करते हैं, कि वह बर्बर थे, लेकिन एक युरोपीय लेखक बम्बेरीका कहना है--"मंगोलोंका संबंध ऐसी जातियोंसे हुआ था, जो सम्यताके उच्च तलपर थीं । स्रपनी जन्मभूमि ( मंगोलिया ) की तरहकी खुली जगहोंके लिये उनके दिलोंमें भारी प्रेम था । नगरों स्रौर बस्तियोंको वह म्प्रष्टाचार स्रौर नामर्दीका स्रोत मानकर बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखते थे ।" उनके लिये स्रादर्श जीवन या पशुपालोंका–म्रर्थात् म्रपने पशुम्रोंको लिये सफेद नम्देके तम्बुम्रों में खुली जगहोंमें रहना। बस्ती ग्रौर नगरके वासियोंको वह तबतक छेड़ना नहीं चाहते थे, जबतक कि वह आज्ञाकारी रहें। बल्कि, ऐसे लोगोंके लिये वह युद्धध्वस्त नगरोंको फिरसे बसानेमें सहायता और प्रोत्साहन देतें थे। इराक के जैसे कितने ही शहर उनकी लड़ाइयोंके कारण उजड़ गये थे, लेकिन मंगोलों ने वहांके लोगोंको घुमन्तू जीवनकी स्रोर लौटानेका प्रयत्न नहीं किया । काश्गर प्रदेशकी स्रवस्थामें कुछ भेद था। मंगोलोंने जल्दी ही इस प्रदेशको अपने हाथमें कर लिया था। तरिम-उपत्यका उस समय उइगुरोंकी थी, जो बौद्धधर्मी रह संस्कृतिमें श्रधिक विकसित हो चुके थे । वह श्रब घुमन्तू नहीं बल्कि बस्तीमें रहना पसन्द करते थे, ग्रौर उन्होंने चीनी तुर्किस्तानके नागरिक जीवनको स्वीकार कर लिया था । उइगुरों (कराखानियों)के उत्तराधिकारी कराखिताई भी जल्दी ही नागरिक जीवनके प्रभावमें स्रा गये थे । लेकिन, जिस तरह पश्चिमी तुर्किस्तानमें नगरोंके जीवनको फिरसे स्थापित करनेमें चगताइयों ने सहायता की, वही बात पूर्वी तुर्किस्तानमें नहीं हुई। वहां उजड़े हुए नगर फिर नहीं बस सके, न टूटी नहरें फिरसे जारी की जा सकीं, जिसके कारण हरे-भरे गांव ग्रौर सुंदर नगर बालुकासमुद्रमें डूब गये।

मंगोलोंके शासनकालमें दूसरी विद्याग्रोंका प्रचार श्रौर विकास रुक गया, हाँ, इस्लामिक धर्म-शास्त्र श्रौर उससे भी ज्यादा सूफी-संतोंका प्रभाव अवश्य बढ़ा। इस समयसे सूफी-संतों (खोजों,शेखों) का प्रभाव इस भूमिमें इतना जबर्दस्त स्थापित हो गया, जितना किसी दूसरे इस्लामी देशमें देखा नहीं जा सकता। इसी समयसे इन संतोंके परिवारोंने स्थायी तौरसे देशका धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक नेतृत्व अपने हाथोंमें ले लिया। संतों श्रौर सूफियोंकी श्रोर लोगोंका इतना झुकाव शायद इसीलिये हुशा कि मंगोलोंने विजयी इस्लामको धूलमें मिला दिया था। संसारमें किसी श्रोरसे श्राशा न रह जानेपर श्रव लोगोंका घ्यान सूफियोंके चमत्कारपूर्ण रहस्यवादी उपदेशों श्रौर विचित्र जीवनोंकी श्रोर खिच

चगताईके शासनके ब्रारम्भ होतें ही मंगोलोंद्वारा ध्वस्त नगरों ब्रौर गांवोंको फिरसे ब्राबाद करनेके लिये सबसे जरूरी बात थी, भयभीत किसानों ब्रौर कारीगरोंको समझा-बुझाकर काममें लगाना। हम देख चुके हैं, नगरोंके भीषण नर-संहारके समय भी मंगोलोंने कारीगरोंको प्राण-दान देकर उनके दिलमें विश्वास कायम करनेकी कोशिश की थी। चगताई-शासकोंके सहानुभूतिपूर्ण भावने भी लोगोंके दिलमें विश्वास पैदा किया। मसूदबेग चगताई खानका परम विश्वासपात्र अधिकारी था, तो भी उसके अधीनस्थ नगरों में कितने ही मंगोल शासक भी नियुक्त थे, जैसे समरकन्दका शासक जोड-सान ताउ-फ् श्रौर बुखाराका बुका-बोशा, जिनमें पहला शायद चीनी था। चगताईका वजीर हैजिर तुर्क था। मसूदने लोगोंकी सहानुभृति प्राप्त करनेके लिये मदरसे भी कायम किये। १२३४ ई० में बुखाराके मसूदबेग श्रौर शेरकुली मदरसों में हजार विद्यार्थी पढ़ते थे।

गिमयों में चगताई खानका निवास कूयाश ( सूर्य ) ग्रलमालिक पास कोक (नील) पर्वत में रहता था। जाड़ों में वह मेराउरिक (? मेराउजिक)—इलामें रहता, जो इलिके तटपर था। कूयाशके पास चगताईने कुतुलुग (पिवत्र) गांव बसाया था। चीनी पर्यटक चान-चुनके अनुसार चगताई का स्रोर्दू इलि नदीके दक्षिणी किनारेपर—शायद उसी जगह जहां कि उसके उत्तराधिकारीका स्रोर्दू — उलुस-इफ या उलुस-इकमें था। चगताईका इल-श्रलरग् (सबसे बड़ा नगर) ग्रलमालिक था। चगताईकी उइगुर प्रजामें श्रव भी कुछ बौद्ध थे, श्रौर कुछ ईसाई। इन दोनों हीके साथ मुसलमानोंकी सख्त दुश्मनी थी। ग्रभी सप्तनदके मुस्लिम जिलोंमें भी काफी गैर-मुस्लिम रहतें थे—उदाहरणार्थ, चू-उप-रयकाके नेस्तोरी। १२५३ ई० में जब रुबरिक इधरसे गुजरा, तो कथालिकसे उत्तर तीन फांसीसी मील (ल्यू, १३॥ वर्स्त) पर उसने एक गांव देखा, जिसके मारे निवासी ईसाई थे ग्रौर वहांपर उनका गिर्जा भी था। इस्सिकुल सरोवरके तटपर भी इसी नामके एक नगरमें १४वीं सदीमें ग्रमंनी साधुन्नोंके मठ थे। मार्को पोलोके अनुसार चगताई स्वयं ईसाई था। जो भी हो, मुसलमानोंको जानवरोंके हलाल करने श्रौर बहते पानीमें नहानेके लिये मृत्युदंड देना, उन्हें भड़कानेके लिये काफी था। इसी भावको प्रकट करते चगताईकी मृत्युपर किसी मुसलमानने पद्य लिखा था—

"जिसकी डरसे कोई पानीमें नहीं उतरता था, वह डूब गया गहरे समुद्रमें।"

श्राज्ञाका विरोध करनेके लिये चगताईके हुकुमसे ६२६ हि॰ (३० xI १२२६-२१ x १२२६ ई०) में मुल्ला श्रबू-याकूब-यूमुफ सैकाकी मारा गया, जिसकी कब १६वीं सदीमें भी तेकेस नदीके तटपर मौजूद थी। लेकिन, यह सब होते हुए भी चगताई मुसलमानोंका द्वेषी नहीं था, यह इससे भी सिद्ध है, कि उसके बहुतसे राजविभागोंके प्रमुख मुसलमान थे। सबसे शक्तिशाली श्रौर धनी व्यापारी कुतुबुद्दीन खवास-श्रामिद था। ख्वारेज्मशाह मुहम्मदकी एक कन्या कुतुबुद्दीनसे व्याही थी श्रौर दूसरी चगताईके हरममें थी।

चगताईने श्रपने जीवनमें ही श्रोगोताई कथ्रानकी सम्मतिसे श्रपने पोते करा हुलाकूको श्रपना उत्तराधिकारी बनाया था । वह दिसम्बर १२४१ ई० में मरा ।

चगताई-वंशमें निम्न खान हुये-

| <b>8</b> •                          |             |
|-------------------------------------|-------------|
| १. चगताई, छिङ्गिस्-पुत्र            | १२२७-४२ ई०  |
| २. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र        | १२४२-४६ ''  |
| ३. येस्सू मङ्ग्, चगताई-पुत्र        | १२४६-५१ ''  |
| करा हुलाकू (पुनः)                   | १२५१ "      |
| ४. श्रोरगाना खातून, कराहुलाकू-पत्नी | १२५१-५६ ''  |
| ४. म्रलगू, म्ररिकबुंगा, बेदार-पुत्र | १२५६-६५ "   |
| ६ मुबारकशाह करा हुलाकू-पुत्र        | १२६६ "      |
| ७. बोराक इसुनदावा-पुत्र             | १२६६-७१ ''  |
| <sup>द</sup> . निकपाई सरवान-पुत्र   | १२७१-७४ ''  |
| ६· तोका तेमूर कदमी-पुत्र            | १२७४-६२ "   |
| १०. दुवा, दावा, बोरा-पुत्र          | १२८२-१३०७ " |

| taran da araba da ar |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ११. कुंजेक, कोन्चोग्, दुवा-पुत्र                                                                               | १३०७-८ ई०  |
| १२. तलिकू, खिजिर, कदमी-पुत्र                                                                                   | १३०५-६ "   |
| १३. केबेक, दुवा-पुत्र                                                                                          | - 930E "   |
| १४. एसेन्बुका, ईसनबुका, दुवा-पुत्र                                                                             | १३०६-१८ "  |
| केबेक (पुनः)                                                                                                   | १३१८-२६ "  |
| १५. इलिकदई, इलिचिगिदई, दुवा-पुत्र                                                                              | १३२६ "     |
| १६ दुवा तेमूर, दुर्रा तेमूर, दुवा-पुत्र                                                                        | १३२६ "     |
| १७. तरमा शेरिन्, संजर, दुवा-पुत्र                                                                              | १३२६-३४ "  |
| १८. बजन, बोजन, दुवा-तेमूर-पुत्र                                                                                | १३३४ "     |
| १६. जेड:किस खलील, एबुगेन-पुत्र, दुवा-पौत्र                                                                     | १३३४-३८ "  |
| २० येस्सुन तेम्र, एबुगेन-पुत्र                                                                                 | १३३८-४० '' |
| २१. म्रली सुल्तान, म्रोगोताई-वंशज                                                                              | १३४०-४२ "  |
| २२. मुहम्मद पुलाद, कोन्चोग-पुत्र                                                                               |            |
| २३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र                                                                                  | १३४६ "     |
| २४. दानिशमन्द, ग्रोगोताई-वंशज                                                                                  | १३४६-४८ "  |
| २५. बायनकुली, सूरगू ग्रोगलान-पुत्र                                                                             | १३४८-५८ "  |
| २६. तेमूरशाह                                                                                                   | १३५५- "    |
| २७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमूर-पुत्र                                                                             | -          |
| २८. काबिलशाह                                                                                                   | १३६३-६९ "  |
|                                                                                                                |            |

# २. करा हुलाकू, मोतुगान-पुत्र (१२४२ -- ४६ ई०)

खिड़िश्चिम् जिस वक्त हिन्दूकुश-पर्वतमालाके अजेय दुर्ग बामियान पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय उसका अत्यन्त प्रिय पौत्र मोतुगान मारा गया। शायद बापके मारे जानेपर खिड़िगिस्का भारी शोक करना करा हुलाकू लेये चगताईके प्रेम और उत्तराधिकार पानेका कारण हुआ। गद्दीपर बैठते समय करा हुलाकू छोटा था, इसलिये राजकाजका भार अभिभाविकाके रूपमें उसकी दादी एबु-सिकनने अपने हाथमें लिया। अभिभाविकाने पहिला काम यह किया, िक हकीम मजीदुद्दीन और अपने पितके कृपापात्र वजीर हेजिरको हकीमसे मिलकर चगताई खानको मरवानेके इल्जाममें मरवा डाला। उसने अपने बहनोई हबश अहमदको अपना वजीर बनाया। अभी अवस्था ठीक नहीं हुई थी, िक इसी समय ओगोताई कआन मर गया और कूयुकने जबर्दस्ती कआनपदको ले लिया। उसने अपने सभी विरोध्योंको उनके पदसे निकाल दिया, जिनमें एबुसकेन भी थी। कूयुकने ६४५ हि० (८ ४ १२४७—२६ द्वारा १२४८) में इस्सुनको चगताई-उलुसका खान नियुक्त किया, जिसके कारण केवल अलमालिकमें ही नहीं, सारे चगताई-उलुसमें गड़बड़ी फैल गई। मसूदबेगको भी भागकर बातूके पास शरण लेनी पड़ी। कआनका निर्वाचन १२४६ ई० तक नहीं हो सका था। कूरिल्ताई (महासंसद) की बैठकमें ओगोताईके पुत्र कूयुक (गूयुक) को कआन चुना गया। कूयुक ईसाई-धर्मका पक्षपाती तथा चगताईकी तरह ही इस्लाम-विरोधी था। अब साम्प्राज्यमें ईसाईयोंका मान बहुत बढ़ गया था। गूयुक कआनने करा हुलाकूको हटाकर जगताई-पुत्र येस्सू-मुझखे (येसू-मझ्गू) को खान बनाया।

# ३. येस्सू मङ्गू, येसू-मुङ-खे (१२४६-५१ ई०)

येसू-मुझ-ले सदा शराबमें मस्त रहता था, राजकाजका काम उसकी रानी तुगाशी देखती थी। सौभाग्यसे उसे खवास हबश जैसा योग्य खवास-ग्रमिदा (वजीर) मिला था। खवास हबशने जगताई खानके हरएक पुत्रके साथ ग्रपने एक-एक पुत्रको लगा रक्खा था। येसू-मुझलेके दरबारमें विद्वान् बहा- उद्दीन मेर्गलानी रहता था। उसका पिता फरगानाका शेखुल्-इस्लाम ग्रौर मां कराखानी वंशजा थी। ग्र्युकके समय बातू भारी सेनाके साथ पश्चिममें दिग्विजयके लिये भेजा गया था। इसी समय हुलाकू-

को दक्षिणमें दिग्विजयके लिये भेजा गया । ग्रभी यह दिग्विजय-सेना कथालिक नगरसे सात दिन पर ग्रवस्थित (सप्तनदिक दक्षिणके ग्रलाताऊ पर्वतिक पास) ग्रलाकामकमें थी, कि गूयुक कग्रानिक मरनेकी खबर मिली । ग्रव तुलुइका ज्येष्ठ पुत्र तथा कुबिलिईका बड़ा भाई मुझ-खे (मझ-गू)कग्रानिकी गद्दीपर बैठा । ग्रोगोताईके पौत्रोंने इसका विरोध किया । वह समझते थे, कि गूयुकके बाद ग्रव उनके उलुसका कग्रान होना चाहिये । इस विरोधमें येसू-मङ-गूभी ग्रोगोताईके पौत्रोंके साथ था । १२५१ ई० में राजधानी कराकोरममें कूरिल्ताई बुलाई गई, जिसमें मुझ-खेके गद्दीपर बैठनेका बड़ा विरोध हुग्रा । मंगोलोंमें भीषण संघर्ष शुरू हो गया । सतहत्तर बड़े-बड़े सरदार मारे गये, ग्रीर बहुतसे खानजादे दूर-दूर निर्वासित कर दिये गये, जहां कितनेही मर गये । चगताई-गद्दीसे वंचित करा हुलाकूने मुझ-खेका पक्ष लिया । कग्रान ग्रव भला येसू-मङ्गूका क्यों पक्ष लेने लगा ? करा हुलाकूने ग्रपने भाई बुरीके साथ एक बड़ी सेना ले चढ़ाई की । येसू-मङ्गू, तुगाशी खातून ग्रीर बुरी ग्रासानीसे पकड़ लिये गये । तुगाशी करा-हुलाकूको दे दी गई । येसू-मङ्गू ग्रीर बुरी भागकर बातूके ग्रोद्में चले गये, जहांपर बुरीको मृत्युदंड दिया गया, ग्रीर उसके बारह भाइयोंके साथ येसू-मङ्गूको भी उसकी जन्मभूमिमें भेज दिया गया । येसूको फिर खानका स्थान मिलनेवाला था, किन्तु वह रास्ते हीमें मर गया । तुगाशी खातूनपर मुकदमा चलाकर उसे घोड़ेके नीचे रौदवाकर मरवाया गया ।

# करा हुलाकू (पुनः १२४६ ई०)

करा हुलाकू के राज्य संभालनेपर हबश श्रामिद फिर वजीर हो गया। उसने बहाउद्दीनको जेल-में डाल दिया। बहाउद्दीन ने किवतामें बहुत स्तुति की, लेकिन सब बेफायदा। रानी एरगेनाने नमदेमें लपेट ठोकरें लगवाती उसकी हड्डी तुड़वाई। करा हुलाकू श्रिधक दिन नहीं जी सका। उसके बाद उसकी रानी श्रोरगाना(एरगेना)ने गद्दी संभाली।

# ४. एरगेना, ओरगाना करा हुलाकूपत्नी

एरगेना मंजुलता, गौंदर्य, श्रौर प्रतापमें श्रपने समयकी तीन श्रद्वितीय मंगोल-राजकुमारी बहिनोंमेंसे थी, जिनके बारेमें कहा जाता था, कि दुनिया का कोई चित्रकार उनके रूपको श्रपनी तूलिकासे चित्रित नहीं कर सका—तीनों बहनें चगताई, बा-तू श्रौर खुलाकू-वंशी खानोंकी रानियां थीं।

मुझ्खे कन्नानद्वारा पिश्चमके दिग्विजयार्थ भेजी गई सेनान्नों मेंसे कराकुरम न्नौर विशवालिगसे न्नानवालियोंको चगताई-भूमिमें मिलना था। वहांसे कयालिक न्नौर न्नोतरारके बीच पहुंचनेपर न्नोरदा (जूछि-पुत्र) के पुत्र खंकिरिन (खूकिरान) को इस भारी सेनाका संचालक बनना था। लेकिन न्नब बातू न्नौर मुझ्खे कन्नानमें मतभेद हो गया था। मुझ्खेने इसी बातको साधु रुबरिकसे कहा था—''जैसे सूर्य ग्रपनी किरणोंको सर्वत्र फैलाता है, उसी तरह मेरी ग्रौर बातूकी राज्यशक्ति भी देश-देशमें फैली हुई है।'' यह कहना इसी बातको सिद्ध करता है, कि ग्रब कन्नानका बातूपर कोई दबाव नहीं था। कन्नान ग्रौर बातूकी सीमा तलस (तरस) से थोड़ा पूरबमें मिलती थी।

प्रधान-वजीर हवश हमीद (श्रमीद) श्रौर उसका पुत्र नासिष्द्दीन राजकाजमें श्रोरगानाकी सहायता करते थे। रानीकी योग्यतासे कोई इन्कार नहीं करता । इतिहासकार वस्साफके अनुसार श्रोरगाना स्वयं वौद्ध थी। १२५४ ई० में श्रोरगाना ग्रल्मालिकमें ही थी, इसी समय कश्रानका अनुज तथा रानीका बहनोई खुलाकू पिक्चिमी एसियाके दिग्विजयके लिये श्राते हुए उससे मिला। वहांसे खुलाकू की सेना सप्तनद श्रौर सिर-उपत्यका होते १२५५ ई० के वसंतमें समरकन्द पहुंची। इससे दो साल पहले (१२५३ ई० में) साधु रुवरिक सप्तनदसे गुजरा था। उसने ग्रपने यात्रा-विवरणमें इस प्रदेशका अच्छा वर्णन किया है। लड़ाईके व्वंसके रूपमें उसने इलितटपर मिट्टीकी दीवारोंवाले श्रनेक खंडहर देखे थे। उससे कुछ दूरपर एक प्रसिद्ध नगर इलानबालिक था, जहांसे १२५५ ई० में श्रमंनी राजा गयतोन गुजरा था। उसने लिखा है—पहाड़से निकलकर बहुतसी नदियां बलकाश झीलमें गिरती हैं। यहींपर कयालिक नामका बड़ा नगर था। जहां बहुतसे व्यापारी रहते थे। यहांकी मैदानी भूमिमें पहले बहुतसी बस्तियां थीं, जिन्हें तारतारोंने व्वस्त कर दिया। सप्तनदके उत्तरी भागमें श्रव

मंगोल घुमन्तू रहा करते थे। इतिहासकार जुबेनीके श्रनुसार मुझ्खे कश्रानने उज्कन्दको करलुकवंशी श्ररसलनखानके पुत्रको प्रदान किया था।

हुलाकू (खुलाकू) ने ईरान पहुंच वहांसे चाङतेंको किसी कामसे इलि ग्रौर चूके बीचकी भूमि (सप्तनद) द्वारा कन्नानके पास भेजा। यह चीनी यात्री १२५६ ई० में सप्तनद होकर गया था। वह इस प्रदेशका नाम इ-तू (इ-दू) बतलाता है ग्रौर कहता है, कि वहां बहुतसी जातियोंकी बस्तियां हैं। उस समय इस प्रदेशमें बहुत वृक्ष थे।

ग्रोरगानाने सप्तनद ग्रौर ग्रन्तर्वेदपर दस सालतक ग्रच्छी तरह शासन किया ।

कश्चानके मरनेपर फिर जो उथल-पुथल हुई, उससे चगताई-उलुसमें भी गड़बड़ी मची । मुझले-कश्चान ६५८ हि० (१८ XII १२५६—-७ XI १२६० ई०) में मरा । श्रव कश्चानके सिंहासनके लिये मुझलेके दो भाइयों कुबिले श्रीर श्ररिकबुगाका झगड़ा हुग्चा। श्ररिकबुगाने श्रलगूको श्रीर कुबिले ने बुरी-पुत्र श्रविश्काको चगताई खान बनाया। श्रलगूकी शक्ति ज्यादा मजबूत थी । उसने श्रोरगानाको भगाकर श्रलमालिककी गद्दी संभाल ली ।

# ५. अलगू, अरिकबुगा, बेदार-पुत्र (१२५९-६५ ई०)

कुबिलेद्वारा निर्वाचित चगताई खान ग्रविश्वाको रास्तेमें ही कुबिलेके प्रतिद्वंद्वीने बंदी बना लिया, लेकिन पीछे ग्रलगूने इसका बदला कुबिलेके प्रहारके समय सहायता देनेसे साफ इन्कार करके लिया। यही नहीं, उसने ग्ररिकबुगाके तीन कर उगाहनेवालोंको पकड़कर उनके पासके पैसोंको छीनकर मरवा डाला, ग्रौर इसके बाद वह खुल्लमखुल्ला कुबिलेका समर्थक बन गया।

तुर्किस्तान सारा श्रलगूके राज्यमें सिम्मिलित था। उसके पास डेढ़ लाख सवार-सेना थी। श्रोर-गानाने श्ररिकबुगाका पक्ष लेते उसके पास संदेश भेजा, इसपर श्रलगूने पांच हजार सैनिकोंके साथ उचा-चर श्रौर बिकी श्रोगलान तथा श्रमीरोंमेंसे हबश श्रमीर-पुत्र सुलेमानको भी बितिकची श्रौर श्रबिदकाके साथ समरकन्द, बुखारा तथा श्रन्तवेंदके दूसरे इलाकोंमें सीमांतोंकी रक्षाके लिये भेजा । श्रलगूको सुवर्ण-श्रोर्द्के खिलाफ ख्वारेज्ममें भी सफलता मिली ।

इस विश्वासघातसे नाराज होकर ग्रिरिकबुगाने कुबिलेके संकटकी पर्वाह न कर ग्रलगूपर चढ़ाई कर दी। ऐसा ग्रच्छा मौका पाकर कुबिलेने ग्राक्रमण करके राजधानी कराकोरमको ग्रिरिकबुगासे छीन लिया। इधर ग्रिरिकबुगाने भी ग्रलगूसे चगताईराजधानी ग्रलमालिक ले ली। ग्रलगू भागा, ग्रीर काश्गर, खोजन्द होते समरकन्द पहुंचा। ग्रिरिकबुगाने ६६२ हि० (४ XI १२६३—-२४ X १२६४ ई०) के जाड़ोंको ग्रलमालिकमें बिताया। उसने ग्रलगूके ग्रनुयायियोंके साथ बड़ा निष्ठुर बर्ताव किया, ग्रीर पास-पड़ोसके इलाकोंको इतना उजाड़ दिया, कि भयंकर ग्रकालके मारे हजारों ग्रादमी मर गये। ग्रिरिकबुगाके इस कूर बर्तावसे उसके ग्रच्छे-ग्रच्छे सेनापितयोंने साथ छोड़ दिया। तब उसे होश ग्राया ग्रीर समझौतेके लिये तैयार हुग्रा। ग्रोरगाना ग्रीर मसूदबेग बातचीत करनेके लिये नियुक्त किये गये। ग्रन्तमें चगताईका प्रदेश ग्रलगूको देदेना पड़ा। खाली कोशको भरनेके लिये मसूदबेगने फिर प्रयत्न करना शुरू किया। ग्रलगूका एक ग्रीर भी दूसरा भयंकर प्रतिद्वंद्वी था ग्रोगोताईका पौत्र केंद्र (काइ-दू), जिसने बात्की सहायतासे ग्रन्तवेंदके उत्तरी भाग—-तुकिस्तान प्रदेश—को हड़पनेकी कोशिश की; लेकिन, ग्रिरिकबुगासे छुटटी पाकर ग्रलगूने उसे मार भगाया। ग्रीरगाना ग्रलगूकी प्रिया पत्नी थी, जिसकी मृत्युके थोड़े ही समय बाद ६६४ हि० (१३ X १२६४—-३ IX १२६६ ई०)में ग्रलगू भी मर गया। ग्रातिम समयमें ग्रलगूको संदेह हो गया था, कि ग्रीरगाना ग्रन्तवेंदके मुसलमानोंका ग्रधिक पक्षपात करती है, जिसके ही पापके कारण वह मरी।

श्रलगूका प्रतिद्वंद्वी कैंदू बहुत समयतक कुबिले खानका भी जबर्दस्त प्रतिद्वंद्वी रहा। कुबिलेको कश्रानका महासिंहासन श्रौर सभी तरहके भौतिक साधन प्राप्त थे, किंतु कैंदूको केवल श्रपने कौशल तथा वीरताके बलपर लड़ना था। उसने न कभी शराब पी श्रौर न कूमिस ही। पहले वह पहाड़ोंके भीतर छिपकर कश्रान श्रौर श्रलगूसे लड़ता रहा। फिर उसने बेरेक खान (सुवर्ण-श्रोर्दू) श्रौर श्रलगूके बीचमें

झगड़ा डलवा दिया। बेरेकने किसी ज्योतिषीसे सुना था, कि कैंदू बहुत भारी ग्रादमी होगा, इसिलये वह उसकी सहायताके लिये तैयार होगया। जू-छि उलुसकी मददसे केंदू काफी शक्तिशाली हो गया, ग्रीर उसने श्रलगूकी एक बड़ी सेनाको हराकर नष्ट कर दिया। श्रलगूने दूसरी जबर्दस्त सेना भेजी, जिसने ग्रोतरारके पास बेरेक खानको हराया—यह १२६५ ई० के ग्रान्त या १२६६ ई० के ग्रारम्भ की बात है। इन ग्रारम्भिक लड़ाइयोंके बाद ग्रलगूको सफलता मिलने लगी ग्रीर वह ग्रपने सभी इलाकोंको ग्रपने हाथ में करनेमें सफल हुग्रा।

# ६. मुबारकशाह, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६ ई०)

इतिर्हासकार जमाल करशीके अनुसार श्रोरगाना-पुत्र मुबारकको १२६६ ई० में आहनगर उप-त्यकामें खान बनाया गया। चगताई खानोंमें वह पहला मुसलमान था, यद्यपि ग्रभी खानोंका इस्लाम भ्रधिकतर दिखावेके लिये था। सारी प्रजाके मुसलमान होनेके कारण ऐसा करनेमें लाभ था। मुबा-रकको बहुत कोमलप्रकृति और न्यायप्रिय कहा जाता है। कुबिलेने उसको चगताई खान स्वीकार कर भी उसके सौतेले भाई बोराकको उसका उपराज बनाया, जिसमें कहीं मुबारककी शक्ति ज्यादा न बढ़ जाये। इस समय अब चगताई-राज्यके भीतर मुल्की,गैरमुल्की, मंगोल-अ-मंगोलका सवाल छिड़ गया था, जिसके उठानेमें बोराकका भी हाथ था। निम्न सिर-उपत्यका भी अब कैंदूके हाथमें चली गई थी। कैंदूके चालीस पुत्र अलग-अलग सेनाओं के सेनापित, थे। लूटप्रेमी, घुमन्तू मंगोल और तुर्क बड़ी संख्या में केंद्रके झंडे के नीचे चले गये थे । केंद्र ग्रन्तर्वेद ही नहीं, कुबिलेके राज्यको भी लेना चाहता था । कुबिलेने उसके विरुद्ध भ्रपने पक्षको मजबूत करनेके स्थालसे बोराकको मुबारकका उपखान बनाकर भ्रल्मालिक भेजा था, लेकिन बोराकने शुरूसे ही कैंदूके साथ सहानुभूति दिखलानी शुरू की। दोनोंने बुखारा और समरकन्दके हथियार बनानेवाले (वस्साफ) के अनुसार ६६१ हि० (१५ x1 १२६२-६ x १२६३ ई०) में सोलह हजार कारीगरोंको भेंडोंकी तरह ग्रापसमें बांट लिया। इनमेंसे पांच हजार बातूको, तीन हजार हुलाक् को और बाकी कम्रानको मिले। उज्यंद और पूर्वी तुर्किस्तानमें भी बोराकको सफलता मिली। इन सफ-लताम्रोंके बाद ग्रब मुबारकको गद्दीपर बनाये रखनेकी जरूरत नहीं थी, इसलिये सितम्बर १२६६ ई० में उसे बन्दी खाने में डाल दिया गया, और सौतेले भाई बोराकने सीधे गद्दी संभाल ली।

# ७. बोराक, करा हुलाकू-पुत्र (१२६६-७१ ई०)

कैंदू कुबिले के विरुद्ध सफल नहीं हो रहा था, जूछि-उलुस भी प्रबल था, इसलिये वह चगताई—राज्य से ही कुछ छीन सकता था, इसीलिये बोराक और कैंदूमें पूर्वी सिर-उपत्यका और सप्तनदके लिये झगड़ा हो गया। १२६८ ई० में जूछि-उलुसके खान मङ्गगू-तेमूरकी सहायतासे कैंदूने सिर-उपत्यकाको अपने हाथमें कर लिया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद कैंदू और मङ्गगू तेमूरमें लड़ाई हो गई। इस अवसरसे फायदा उठाते हुए बोराक भी कैंदूके ऊपर चढ़ दौड़ा,। दोनोंमें सेहून (सिर-दिर्या) के तटपर लड़ाई हुई। कैंदू और किपचक-सेनाकी हार हुई। बहुतसे लोग मारे गये या बन्दी बने, भारी सम्पत्ति लूटमें मिली। यह खबर सुनकर मङ्गगू-तेमूरने अपने चचा बेरकेचरको पांच तुमान (पचास हजार) सेना देकर भेजा। उसने बोराकको बुरी तरह हराया। वह समरकन्दकी ओर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन केंदूने उसे मना कर दिया।

इस युद्धमें हारकर बोराक अन्तर्वेदकी श्रोर भागा। उसकी सेना बिना लूटका माल पाये ही लौट रही थी, इसलिये उसे संतुष्ट करना श्रावश्यक था। बोराकने इसके लिये बुखारा श्रौर समरकन्दके लोगोंको केवल शरीर ले नगरसे बाहर निकल जानेका हुकुम दिया, जिसमें कि सेना नगरको लूटकर अपना मनोरथ पूरा कर सके। लोगोंके बहुत रो-धोकर बिनती करने, भारी कर देने तथा हथियार बनाने वाले सिकलीगरोंके रात-दिन हथियार बनानेके लिये वचन देने पर बोराकने अपने इरादेको छोड़ दिया। बड़े जोरसे तैयारी होने लगी श्रौर बोराक जल्दी ही फिर लड़नेकें लिये तैयार हो गया।

केंद्र केवल योग्य सैनिक ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। वह स्ररिकबुगा की गलतीको दुहरा नहीं सकता था। वह जानता था कि मेरा सबसे जबर्दस्त शत्रु कुक्लि खान है, इसलिये उसने शान्तिसे काम लेना चाहा और मेल करानेके लिये बोराकके लंगोटियायार किपचक स्रोग-लानको उसके पास भेजा। बोरकने स्रपने मित्रका खूब स्वागत किया। दोनोंने एक दूसरेको प्याला दिया; सलाह हुई, कि जूछि, चगताई स्रौर केंद्रके उलुसोंके बीच मित्रता स्थापित करनेके लिये एक कूरिल्ताई (महापरिषद्) बुलाई जाय।

६६७ हि० (१० IX १२६५-१ VIII १२६६ ई०) के वसंत (मार्च-अप्रैल १२६६ ई० में) तलस श्रौर केंजककी मैदानी भूमिमें कूरिल्ताई एकत्रित हुई। केंद्र श्रौर बोराक दोनों श्रपने-श्रपने रक्त तथा सुवर्णसे मिश्रित मिदराको एक साथ शान्तिचषकमें पीकर एक-दूसरेके श्रंदा (परम मित्र) बने। कूरिल्ताईमें केंद्रने कहाथा—"हमारे महान् पितामह (छिड-गिस्) ने दुनियासे युद्ध किया....तलवार श्रौर वाणके बलपर विशाल राज्य स्थापित किया।.....जब हम श्रपने पुरुखाकी श्रोर देखते हैं, तो हम सब भाई माई हैं। लेकिन हममें कुछ भी मेल नहीं।" इसके जवाबमें बोराकने कहा—"वात ठीक हैं। में भी उसी बृक्षका फल हूं। मेरे पास भी थोड़ा-बहुत यूर्त (श्रोर्द्) है।.....चगताई श्रौर श्रोगोताई (केंद्रका पितामह) छिड-गिस् खानके ही पुत्र थे। श्रोगोताई कग्रानसे केंद्र, चगताईसे में, जेठे भाई जूछिसे बेरकेचर श्रौर मङ्ग्-तेमूर श्रौर कनिष्ट भाई तू-लुईसे हुलाकृ श्रौर कुविले हैं।

"हमारे समयमें पश्चिमांतका स्वामी मङ्गू-तेंमूर खताई-माचीनका राजा कुबिले खान है, जिसके राज्यकी लम्बाई-चौड़ाईको भगवान् ही जानता है। पश्चिमांतमें श्रामूसे सिरिया श्रीर मिस्रतक पिता-द्वाराश्चित राज्यका खान श्रवका है। दोनोंके बीचमें हमारा राज्य, तुर्किस्तान श्रीर किपचक है। मुझे श्रपना कसूर नहीं मालूम होता। इसपर कैंद्र श्रीर बोराक दोनोंने कहा— "सत्य तुम्हारी श्रोर है। श्रव यही निर्णय है, कि श्राजके बाद हम एक दूसरेके विरोधी नहीं बनेंगे......।"

इस प्रकार गरमागरम भाषण करते और भावुकता दिखलाते हुए मंगोल-राजवंशियोंने श्रापसमें मेल किया। उनके लाखों घोड़ों और पशुस्रोंके लिये चरागाहोंकी स्रवश्यकता थी, जो गर्मीकी स्रलग और जाड़ेकी स्रलग होती थीं। गर्मीके दिनोंमें स्रोर्द् ऊंची ठंडी जगहोंमें जाकर स्रपने तम्बू लगाता और जाड़ेके दिनोंमें ऐसी जगहपर, जहां हवा और सर्दी कम होती तथा कुछ घास-चारा भी मिल सकता था। क्रिल्ताईने याइलक (गरम चरागाह) और किशलक (सर्द चरागाह) निश्चित कर दिये गये। कैद्रके स्रोर्द्को सप्तनदमें स्थान दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार कैंद्रकी न्यायप्रियताके बड़े प्रशंसक हैं—कैंद्रने सफल युद्ध करके स्रपने राज्यमें व्यवस्था कायम की थी।

क्रिल्ताईके फैसलेका प्रभाव ज्यादा दिन नहीं रहा। जब आर्थिक स्वार्थ एक-दूसरेके विरोधी हों, तो स्थायी मेल कैसे हो सकता है ? बोराकको इस बंटवारेके कारण ग्रन्तवेंदका एक-तिहाई हिस्सा--खोजंदसे समरकन्दके पासतककी भूमि-कैंदूको देना पड़ा। बोराक इस क्षतिको पूर्ण करनेके लिये श्राम्के दक्षिण (हुलाकूके राज्य) खुरासानपर चढ़ा। लूट-पाटके मारे किसान भागने लगे। गांवोंके उजड़ जाने पर भारी श्रकालका सामना करना पड़ता, इसलिये दोनों खानोंने वजीर मसऊदबेगको भेजकर किसानों को सान्त्वना देनेका प्रयत्न किया। वक्षुतट इसवक्त बड़ी बु री ग्रवस्थामें था। बोराक ग्रवका खान (ईरान) पर चढ़ दौड़नेके लिये उतावला हो रहा था। मसऊदने ऐसा न करनेकी सलाह दी, तो गुस्सेमे आकर बोराकने उसे सात कोड़े लगवाये, जिसके लिये पीछे उसे खेद हुआ। तो भी उसने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। रुपये-पैसे का हिसाब करनेके बहाने मसऊदबेग ग्रबका (इलखान) के पास गया, लेकिन उसका ग्रसली उद्देश्य था इलखानकी सैनिक स्थितिका पता लगाना। इलखानको पता लग गया। बड़ी मुश्किलसे मसऊदबेग जान बचाकर भाग सका। इस तरह ग्रसफल होनेपर चगताई खानने ईरानमें रहते चगताई-राजकुमार निक्दरको फोड़नेके लिये एक गुप्तचर भेजा । अंतमें अपने पुत्र बेग-तेमूरको एक तुमान सेना के साथ राजरक्षाके लिये भेजा। कैंदूने भी कितने ही राजकुमारोंको सेना देकर बोराककी सहायताके लिये भेजा, जिनमें मोतूगन-पौत्र बुरी-पुत्र ग्रहमद, नगताई-पौत्र सरबान-पुत्र निकबेई स्रोगुल, स्रौर भ्रोगोताई -पौत्र केंदू-पुत्र बालिगू (यालगू) थे। सभी लोग वक्षु (ग्राम् दिरया) पार होनेके लिये तेरिमजकी भ्रोर रवाना हुए। दूसरी सेना गू-युक कम्रान-पौत्र, हुकुरखान-पुत्र चुबाद, तथा केंदू-पुत्र किपचकके साथ खीवामें वक्षु नदी पार होनेके लिये भेजी गई। एक ग्रौर भी सेना मङ्किशलकसे होते कोकाजू

कुचुकके नेतृत्वमें रवाना हुई। अपने पुत्र बेक तेमूरको दस हजार सेना दे बोराक अन्तर्वेदमें छोड़ नावोंके पुलसे वक्षु पार हुआ। उसका कैम्प मेर्नमें पड़ा, जहांसे उसने अपने सैनिकोंको कुबिले कथानके भतीजे खुलाकू-पुत्र अबकाके सारे देशको लूटकर बरबाद करनेका हुकुम दिया। उस समय खुरासान का राज्यपाल अबका-पुत्र अरगून था। बोराककी सेना खुरासानमें दाखिल हुई और उसने बदहरां, कीसिम, शापूरगान, तालिकान, मेर्च-शायान, तथा नेशापोर (२० अप्रैल १२६० ई०) तकके प्रदेशको लूटा और उजाड़ा। थोड़ेसे प्रतिरोधके बाद सारे खुरासानपर बोराकका अधिकार हो गया। उसका मुका-बिला करनेके लिये अबका आजुरबाइजानसे चला। हेरातके पास दोनों सेनाओं लड़ाई हुई, जिसमें बोराकको हार खानी पड़ी। अबकाने पराजित सेनाका पीछा किया। शायद सारी चगताई सेना नब्ट हो जाती, लेकिन सेनापित जलेरताईने बड़े कौशलसे उसे नब्ट नहीं होने दिया। अबकाने अन्तर्वेदके बहुत से इलाकोंको लूटा। उस वक्त मंगोलोंके सामने मुसलमान चापलूसी करते कहांतक गिर गये थे, इसका उदाहरण यह घटना है—अबकाने खाते समय एक बार अपने वजीर शम्शुहीनकी और चाकूके नाकपर सूअरका मांस रखकर बढ़ाया। बजीरने जमीन चूमकर इस अत्यन्त हराम भोजनको खा लिया। इसपर खानने अपना प्याला उठाकर उसकी तरफ किया। उसके न लेनेपर अबकाने कहा—"इसने प्याला लेने से इन्कार करके मुझे नाराज नहीं किया, लेकिन यदि इसने मांसको लेनेसे इन्कार किया होता, तो में उसी चाकूसे इसकी आखें निकाल लेता।"

जिस समय बोराकने खुरासानपर सफल आक्रमण किया, यदि उसी समय उसके मित्रोंमें फूट न हो गई होती, तो शायद अबकाको इतनी आसानीसे सफलता न मिलती। बोराकका अंदा (परम मित्र) किपचक आगलान चगलाई सेनापित जलेरताईके किसी बर्तावसे असंतुद्ध हो साथ छीड़ कर चला गया। बोराकने उसे दंड देनेका वचन दिया भी, किंतु किगचक औगलान नहीं हका। गू-पुक कप्रानके पुत्र जवात ने भी इसी समय साथ छोड़ दिया। अबकाने एक और चाल चली। उसने बोराकके तीन दूनोंको पकड़ सासत देकर उनसे यह स्वीकार करवाया, कि हम अपने खानकी ओरसे गुप्तचरका काम करने आये हैं। वह मृत्युकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कि इसी समय धूलिधूसरित धावनने आकर खबर दी—"मेरे स्वामी! दरबन्द (कास्पियन) की ओरसे शत्रुओं (किपचकों) ने भारी संख्यामें आकर देशपर धावा बोल दिया है, पिचमी प्रदेश तलवार और आगसे ध्वस्त किये जा रहे हैं।" अबका यह खबर सुनकर आजुरवाइजानकी ओर चला गया और बोराकके दूतोंको भागनेका मौका मिल गया। बोराक विजयते कुछ निश्चितसा हो गया; किंतु, फिर अचानक लौटकर अबकाने हेरातके पास बोराकको जबर्दस्त हार दी। बोराक इस लड़ाईमें घायल हुआ। अपनेको खतरेमें डालकर सेनापित मेरगुल और जनेरताईने बोराकको निकालकर वक्षुपार न कराया होता, तो बोराककी जान न बचती।

इस भीषण पराजय और मित्रोंके विश्वासवातके बाद बोराक ६६६ हि० के वसंत (मार्च-(अप्रैंल १२७१ ई० ) में मर गया।

८. निगपई, सरवान-पुत्र (१२७१-७४ ई०)

नये खानके शासनकालमें भी चगताई ग्रौर ग्रोगोताई उलुसोंका झगड़ा जारी रहा । कैंदूने निग-पईको खान बनाया, इसपर बोराक ग्रौर ग्रलगूके पुत्रोंने विद्रोहकर दिया । इस संघर्षमें जरफ्शां-उपत्यका के सारे नगर नष्ट हो गये । निगपई पीछे कैंदूके विरुद्ध हो गया ग्रौर उसके साथ लड़ते हुए १२७४ ई० में मारा गया ।

९. तोका तेमूर, कदमी-पुत्र (१२७४-८२ ई०)

निकपाई श्रीर तोका तेंमूरका नाम कितनी ही वंशाविलयोंमें नहीं मिलता, जिसका कारण यही हो सकता है, कि उनका शासन गृह-युद्धोंके समयका था, जिसमें एकसे श्रधिक राजकुमार तस्तके दावदार थे।

१०. दुवा, तुवा, दावा, बोराक-पुत्र (१२८२-१३०७ ई०)

चगताइयोंमें दुवा बहुत शक्तिशाली खान, श्रौर कैंदूका पक्का साथी था। उसके लिये इसने कैंदूसे खानोंसे बहुतसी लड़ाइयां लड़ीं। प्रसिद्ध इतिहासकार शम्शुद्दीन जुवैनी इसका वजीर था। श्रवका की सेना लूट-पाट करते ६७१ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७३ ई०) में बुखारा पहुंच महान् नगरको लूट वहांके नागरिकोंमेंसे पचास हजारको बन्दी बना जब लौट रही थी, तो सेनापित चापरने ग्राक्रमण करके उनमेंसे कितने ही बन्दियोंको छुड़ा लिया। तीन साल बाद फिर ग्रबकाने ग्राकर देशको बरबाद किया, जिसका सुधार दुवाके शासनकालमें मसऊदवेगके योग्य प्रबन्धके कारण हो पाया। श्वेत-ग्रोद्के बायन खानसे भी दुवाका विशेष झगड़ा था, क्योंकि वह केंद्र ग्रौर दुवाके विरोधियोंका पक्षपाती था। १३वीं सदीके प्रथम वर्षमें इन दोनों दलोंने ग्रठारह लड़ाइयां लड़ीं। बायनके पीठपर तेमूर कन्नान था, सुवर्ण-ग्रोद्के ग्रौर इलखान (ईरान) भी बायनके दलमें सम्मिलित थे—-दुवाके विरुद्ध उत्तर-पश्चिममें तोकताई (सुवर्ण-ग्रोद्के ग्रौर बायन (श्वेत-ग्रोद्के) की सेनायें थीं, दक्षिण-पश्चिममें गाजनखान (ईरान) ग्रौर दक्षिण-पूर्वमें बदख्शांका शासक भी चीन-सम्प्राट् (कुबिले) के पक्षपाती थे। इतने जबर्दस्त शत्रुग्रोसे धिर रहते भी देशकी समृद्धि ग्रौर राज्यकी शक्तिको बनाये रखना दुवा की योग्यताका परिचायक था।

कैंद्रके चालीस पुत्र थे, यह हम कह आये हैं। उसने छिड़-गिस् खानकी तरह श्रपने राज्यको श्रपने ४० लड़कों में बाट दिया था—बड़ेको चीन सीमान्तपर, बेकेचेरको जूछि सीमांतपर. सरवानको अफगानिस्तानमें सर्वज्येष्ठ पुत्र चापरको सबसे अधिक संघर्षके स्थान सप्तनदमें रक्खा था। कैंद्रकी-पुत्री खुतुलुन चागा भी बड़ी ही वीर तरुणी थी। अपने पिताके अभियानों में भाग लेनेके कारण उसने ब्याह नहीं करना चाहा। केंद्र उसे बेटी नहीं, बेटेकी तरह प्यार करता था। उसने उसे स्वयंबर चुननेके लिये कहा। जब कोई वर नहीं मिला, तो गाजन खान (ईरान) को देना चाहा, लेकिन खुतुलुन चागाने यह पसन्द नहीं किया और अपने पिताके बड़े दरवारी एक चीनीको अपना हाथ दिया। कैंद्र करशीके अनुसार १३०१ ई० में (दूसरोंके अनुसार १३०३ ई० के वसंतमें) लड़ाईमें मरा। उसका मृत शरीर चू और इलि नदियोंके बीचके ऊंचे पहाड़ सिबालिकमें दफनाया गया।

कैंदूके मरनेके बाद ग्रब दुवा सबसे प्रभावशाली खान था। उसने १३०३ ई० के वसंतमें चापर को कैंदूका उत्तराधिकारी बनाया, जिससे कैंदू-पुत्रोंमें झगड़ा उठ खड़ा हुग्रा। बाहर भी शत्रुग्रोंका भय था ही। तोकताई (सुवर्ण-श्रोर्द् खान) ने बायनके शत्रु कुइलुकको समर्पण करनेकी मांग की। इन्कार करनेपर उसने दो तुमान सेना दे बायनकी पीठ ठोंकी। फर्वरी १३०३ ई० के आरम्भमें बायनका दूत्त दुवा और चापरके साथ मिलकर लड़ाई करनेकी बात ते करने बगदाद गया।

दुवा एक कुशल सैनिक ही नहीं था, बिल्क कैंद्रकी तरह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। यद्यपि शिक्त-भिन्न करनेवाले विरोधी तत्त्वोंसे उसे लड़ना पड़ रहा था, लेकिन वह समझ रहा था, कि यदि लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो कुछ ही समयमें अन्तर्वेद, सप्तनद, किपचक और ईरान-इराक से छिड़िगस-वंशका नाम मिट जायेगा। इसीलिये वह सोच रहा था, कि कम्रानकी अधीनतामें सभी उलुसोंका एक संघ बनना चाहिये। उसने इसके लिये एक योजना बनाई—(१) सभी आपसमें शांतिसे रहते कम्रान (चीनके मंगोल सम्प्राट्) को अपना प्रभु मानें, (२) सभी देशोंमें व्यापारकी स्वतन्त्रता हो। उसने इस योजनाको सबसे पहले कम्रान तोग्तोगू के पास भेजा, जिसने उसे बहुत पसन्द किया। इसके बाद अगस्त १३०४ ई० में चापर और दुवाके दूत योजनाको लेकर ईरान गये। वहां तथा पीछे जू छिके दरबारमें भी इस योजनाका स्वागत नहीं हुम्रा, शायद उन्होंने इसे दुवाकी एक चाल समझा।

चगताई राजकुमार श्रपने युर्तीको लेकर चरागाहोंमें घूमा ही करते थे, जहां किसी छोटीसी बातको भी लेकर झगड़ा हो पड़ना स्वाभाविक था। १३०४ ई०में ग्रन्तवँदमें चापरका कुछ चगताई राज-कुमारोंके साथ झगड़ा हो गया। उसके लिये तहणोंके लड़कपनपर ग्रफसोस प्रकट करते लोग समझौता करानेके लिये ताशकन्दमें जमा हुये। श्रोगोताईके राजकुमार जोचोकबालिकमें चापरके भाई शाहके युर्तपर टूट पड़े। उस समय दुवाका सेनापित दक्षिण-सप्तनदके ग्ररपा-उपत्यकामें हेमंत-वास कर रहा था। शाह श्रपने सात हजार ग्राविमयोंके साथ भागकर ग्रपने भाई बेकेचरके पास पहुंचा। विरोधी राजकुमारोंने तलस-द्रोणीके पासवाले नगरोंको लूटा। चापरको यह खबर कन्नानकी सेनासे लड़तें इतिश ग्रन्ताईके पास मिली। वहांसे हार खाकर वह तीन सवारोंके साथ भागकर दुवाके पास गया।

रशीदुद्दीनके अनुसार दुवा १३०६ ई० में मरा और वस्साफके अनुसार १३०७ ई० में।

### ११. कुंजेक, कुंचोक, दुवा-पुत्र (१३०७-८ ई०)

दुवाके मरनेपर बरकुलसे बुलाकर कुंजेकको म्रलमालिकके पास सेवकुन स्थानमें गद्दीपर बिठाया गया । यह युलदुजमें मरा । इसके समयमें भी गृह-युद्ध जारी रहा, श्रौर बुरीबाशीके पास तथा सिर-उपत्यकाके पूर्वी भागोंमें कई लड़ाइयां हुईं । अपने प्रतिद्वंद्वी स्रोगोताई राजकुमार कुरसेवेसे लड़कर भागते समय कुंजेक मारा गया।

#### १२. तलिक, तलिक, खिजिर, कदमी-पुत्र (१३०८-१० ई०)

बुरीको १२५१ ई० में कतल किया गया था, यह हम बतला चुके हैं। उसीका पुत्र तिलकू अब गद्दीपर बैठा। इस समय जल्दी-जल्दी खानोंका बदलना यही बतला रहा था, कि अब सत्ता दरबारियों- के हाथमें थी और खान उनके खेल के मुहरे थे। मुस्लिम दरबारियों और प्रजाको प्रसन्न करने के लिये तिलकूने खिजिरके नामसे अपनेको मुसलमान घोषित किया, जिससे मंगोल राजकुमार नाराज हो गये—अबतक मंगोलोंने बौद्ध धर्मको जातीय धर्मके तौरपर स्वीकार कर लिया था, इसलिये वह नहीं पसन्द कर सकते थे, कि उनका खान मुसलमान बन जाये। इसी भावनासे प्रेरित हो तीन सौ सवारोंके साथ दुवा-पुत्र केंबेंकने रातको भोजके समय खेमेमें घुसकर खानको मार डाला। वस्साफके अनुसार तिलकू ७०८ हि० (२१ ४० १३०८–१२ ४ १३०६ ई०) में गद्दीपर बैठा, दूसरे इतिहासकारोंके अनुसार ७०८ हि० (११ ४० १३०६–२ ४ १३१० ई०) में गद्दीपर बैठा, तथा ७१० हि० (३१ ४ १३१० ई०) में उसकी मृत्यु हुई।

### १३. केबेक, दुवा-पुत्र (१३१० ई०)

केबेक बहादुर और स्पष्टवादी खान था। चापरने पिताकी रात्रुताको उसके पुत्र केबेकतक कायम रक्खा, लेकिन उसे हार खानी पड़ी। ग्रब चगताई-उलुस ग्रस्त-व्यस्त हो चुका था। चापरने त्युकमे, बइ-केचर ग्रौर उरुस-पुत्रोंके साथ मिलकर केबेकके ऊपर चढ़ाई की, लेकिन उसे इलि नदीके पश्चिममें परा-जित होना पड़ा। फिर इलिके रास्ते जाकर उसने त्युकमेको हराकर उसके युर्तको छिन्न-भिन्न कर दिया। त्युकमेने पूरवमें भागकर कन्नानके पास चीनमें जाना चाहा। भागते समय त्युकमेकी भिड़त केबेककी सेनासे हो गई, जिसमें वह मारा गया। राजकुमारोंके इस घरेल् संघर्षोंके कारण कृषि ग्रौर व्यापारको भारी क्षति हुई। केबेकने इस संघर्षको बन्द करनेके लिये ७०६ हि० (११ पा १३०६-२ प १३१० ई०) में कूरिल्ताई बुलाई ग्रौर उसके इस निर्णयको स्वीकार किया, कि गही उसके भाई एसेनबुकाको दी जाय, ग्रौर वह कग्रानके ग्रधीन रहे।

# १४: एसेनबुगा, ईसनबुका, दुवा-पुत्र (१३१०-१८ ई०)

कैंद्रका विशाल राज्य अब छिन्न-भिन्न हो गया था, और उसका अधिकांश चगताई-उलुसके हाथमें चला आया था। कैंद्रके पुत्रोंमेंसे शाहके पास कुछ इलाके रह गये थे। एसेनबुगाने राज्यके भीतर और बाहर शान्ति स्थापित करनेका अयत्न किया। इसके लिये उसने १३१२ ई० में उज्बेक खान (सुवर्ण-ओर्ट्र) के साथ मित्रता स्थापित की, जो १३१५ ई० तक रही, जबिक चगताई और जूछि दोनों उलुसोंने अपने शत्रु उलजेतू (ईरान) पर आक्रमण किया। चगताई सेनाने इलखानी सेनाको हराकर हेरात तक उसका पीछा किया। चार महीनेतक यह प्रदेश चगताइयोंके हाथमें रहा और उनकी सेनाने वहां बहुत अत्याचार किये।

कम्रान बयन्तुका म्रोर्द् जाड़ोंमें कोबुक-तटपर भ्रौर गिमयोंमें एसुन मोरान (इित्श-शाखा) पर रहता था। ऐसे ही समय एसुन मोरानके पास उसका चगताई उलुससे झगड़ा हो पड़ा। कम्रानकी दूसरी सेना उस समय चालीस दिनके रास्ते पर थी। तोकाजीके नेतृत्वमें कम्रानकी सेनाने एसेनबुगाके हेमंत-वास (इस्सिकुलके समीप) भौर ग्रीष्मवास (तलसके समीप) को लूटा-पाटा। इस समय (१३१२ ई०) एसेनबुगाकी उज्बेक खानके साथ मित्रता थी। जब कम्रानकी सेनाके भ्रात्रमणकी बात एसेनबुगाको मिली, तो वह खुरासान छोड़कर उत्तरकी ग्रोर लौटा। लेकिन इलखान उल्जैत खुदाबन्दा

एसेनके अत्याचारोंको कैसे भूल सकता था ? एसेनबुगासे नाराज उसका मुसलमान हुआ भाई यसाउर उस समय ईरानमें रहता था। उल्जैतने उसे सेना देकर ७१६ हि० (२३ iii १३१६-१४ ii १३१७ई०) में वक्षुपार भेजा। एसेनबुगाकी भारी हार हुई और वह अन्तर्वेद छोड़कर भाग गया। उल्जैत्की सेनाने देशमें लूट-मार मचाई, और उसने बुखारा, समरकन्द और तेरिमजके निवासियोंको बीच जाड़ेमें जबर्दस्ती दूसरे स्थानोंमें भेज दिया, जिसके कारण उनमेंसे हजारों मर गये।

एसेनबुगा १३१८ ई० में मरा। प्रसिद्ध पर्यटक इब्न-बत्ताके अनुसार वह शामानी (बौद्ध) धर्मको मानता था, यद्यपि मुसलमानोंके साथ उसका बर्ताव अच्छा था।

# केबेक पुनः (१३१८-२६ ई०)

केबेकने इसलिये गद्दी छोड़ी थी, कि चगताई-उलुसके आपसी झगड़े मिट जायें और राजशिकत मजबूत हो, लेकिन ऐसेनबुगाके अत्याचारोंने अवस्था और शोचनीय बना दी। केबेक फिर गद्दीपर बैठा, लेकिन वह एकता स्थापित करनेमें सफल नहीं हुआ। चगताई-उलुस अब दो भागोंमें बंट गया। अन्त्वेंदमें मुसलमान (तुर्क) अमीरोंका प्रभाव अधिक था और पूर्वी भागमें मंगोल अमीरोंका। पूर्वी भाग-सप्तनद और पूर्वी तुर्किस्तान-मुंगोलिस्तान के नामसे इसी समय अलग होने लगे, जिसका प्रथम खान एसेनबुगा-पुत्र तुगलुक तेमूर हुआ। केबेकद्वारा गद्दीसे वंचित होनेका बदला एसेनबुगाके पुत्रने इस बंटवारे द्वारा लिया। अब भी केबेकके शासनमें अफगास्तिान, अन्तर्वेंद और सप्तनदका बहुतसा भाग था। केबेकने अपनी राजधानी नखशेबमें रक्खी, और वहांसे ढ़ाई फरसख\* पर अपने लिये एक करशी (महल) बनवाया, जिसके ही कारण पीछे नकशेबका नाम करशी पड़ गया। इब्न-बत्ताके अनुसार केबेकको उसके भाई तरमाशेरिन (धर्म-छे-रिड्स) ने मार डाला।

# १५. इलिकदई, इलचीगिदई, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

केबेकके बादके खान जल्दी-जल्दी बदलते रहे या वजीरोंके हाथकी गुडिया बने रहे । इसी समय कैथलिक मिश्नरियोंने ईसाई-धर्मके प्रचारमें बडी सरगरमी दिखलाई ।

# १६. तुवा-तेमूर, दुवा-तेमूर, दुरी तेमूर, दुवा-पुत्र (१३२६ ई०)

खान बननेसे पहले यह एक पूर्वी जिलेका ठाकुर था। वहीं रहते १३१५ ई० में इसके पास चीन-से सहायता आई थी। गद्दीपर यह कुछ ही महीनों रह पाया, क्योंकि इसके भाईका हत्यारा तरमाशेरिन राज्यपर घात लगाये हुए था।

# १७. तरमाशेरिन, धर्म-छे-रिङ, दुवा-पुत्र (१३२६-३४ ई०)

धर्म-छे-रिक्ष संस्कृत धर्म और तिब्बती छेरिक (दीर्घायु)दो शब्दोंसे मिलकर बना है। इसका नाम ही बतलाता है, कि चगताई-वंशपर बौद्ध-धर्मका कितना प्रभाव था, लेकिन तरमाशेरिनने अपनेको कटटर मुसलमान सिद्ध करनेकी कोशिश की। राजवंशका ड्बता सितारा मुसलमान बनकर अवलम्ब ढूंढ़ रहा था। तरमाशेरिन १३२६ ई० के अन्तमें गद्दीपर बैठा और खान बनते देर नहीं लगी, कि उसने मुसलमान बन अलाउद्दीन नाम धारणकर धार्मिक कर्तव्यपालन करनेके लिये अफगानिस्तान और पंजाब तक जहाद (धर्मयुद्ध) शुरू कर दिया, लेकिन इसी समय अलमालिक और राज्यका पूर्वी भाग हाथसे निकलकर मुगोलिस्तानके खानके हाथमें चला गया। मुगल-राजकुमारोंका प्रभाव अब खतम हो चुका था। दरबारमें तुर्क मुसलमान अमीर सर्वेसर्वा थे। यह मंगोलोंकी संस्कृतिपर इस्लामकी विजय थी। लेकिन वहां केवल इस्लाम और गैर-इस्लाम धर्मका ही झगड़ा नहीं था, बल्कि युद्धजीवी घुमन्तू और कृषि-ट्यापार-जीवी स्थायी निवासियोंका भी द्वंद्व चल रहा था। युद्धजीवी घुमन्तु औंमें मंगोल ही नहीं बल्कि भारी संख्यामें तुर्क भी शामिल थे।

खुरासानपर तरमाशेरिनने ७२५ हि० (१८xII १३२४——८xI १३२५ ई०) में म्राक्रमण किया था, लेकिन नये गाजीको गजनीमें जबर्दस्त हार खाकर वक्षुपार भागना पड़ा। इब्न-

<sup>\*</sup> १ फरसख = ६ वर्स्त = १२ ली = ३ मीलके करीब।

बत्ता दो महीनेतक बुखारामें तरमाशेरिनका मेहमान रहा। वह इसे बड़ा ही पक्का मुसलमान कहता है। ग्रपने समसामयिक दिल्लीके सुल्तान मुहम्मद तुगलकके साथ इसका बहुत ग्रच्छा संबंध था ग्रौर तुगलककी इस्लाम-भित्तका वह ग्रनुकरण भी करना चाहता था। इब्न-बत्ताने लिखा है—एक बार किसी धार्मिक भूलके लिये मुल्लाने तरमाको लोगोके सामने फटकारा। खानने उसे बुरा न मान ग्रांसू बहाते हुए तोबा किया। इब्न-बत्ताके ग्रनुसार उसने ग्रपने सिंहासन ग्रौर प्राण इस्लामके लिये न्योछावर कर दिये थे।

इस्लामकी इतनी ग्रंधभिक्त देखकर मंगोल-राजकुमार चुप रहनेके लिये तैयार नहीं थे, ग्राखिर उन्हें भी धर्म-भिक्त करनेके लिये तिब्बतसे बौद्ध-धर्म मिल चुका था। १३३४ ई० में दुवा तेमूरके पुत्र बूजनके नेतृत्वमें विद्रोह हुग्रा-इब्त-बतूताके ग्रनुसार बूजन मुसलमान था, जो संदिग्ध है। तरमा हारकर भारतकी ग्रोर भागा जा रहा था। बलखके राज्यपाल तथा केवेकके पुत्र यङ्गीने उसे पकड़कर बूजनके पास भेज दिया, जिसने उसे समरकन्दके पास कतल करवा दिया।

# १८. बूजन, बोजन्द, दुवा तेमूर-पुत्र (१३३४ ई०)

अपना-अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये दरबारमें अब इस्लामी और इस्लामिवरोधी दो दल हो गये थे। बूजन इस्लामिवरोधी दलका अगुवा था—इन्हें मंगोल और गैर-मंगोल दल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। बूजन ईसाइयों और यहूदियोंका अधिक पक्ष करता था—बौद्धोंका उसके राज्यमें अभाव-सा था। इसके अल्पकालीन शासन में ईसाइयों और यहूदियोंके मन्दिर अधिक बने, प्रचार भी बढ़ा। इससे पहले १३२६ ई० में ही दोमनिकन साधु थामस मन्तजोला अन्तर्वेदमें कथिलक धर्मका प्रचार करने आया था। मंगोल-शासक मुस्लिम धर्मांधतासे भय खाते चाहते थे, कि उनकी प्रजापर मुल्लोंका एकाधिपत्य न रहे; इसीलिये वह बौद्ध-धर्मके साथ-साथ ईसाई धर्मको भी प्रोत्साहन देते थे। बूजन अपने प्रतिद्वंद्वी बहुतसे अमीरों और राजकुमारोंको जरा-जरासे संदेहपर बहुत क्र्र दंड देता था। इसके कठोर शासनसे लोग तिलमिलाकर विद्वोह कर बैठे, जिसमें प्रसिद्ध ताजिक नेता हुसेन कर्तने प्रमुख भाग लिया। अरपाखानसे खुरासानको छीननेके लिये बूजन जब बुखारामें था, उसी समय अन्दखोई और शापूरगान (सिवोरगान) के तुर्क कबीलोंने अरलत और एवरदीको लूटा। तुर्कोंने अपने सजातीय तथा अत्यन्त प्रभावशाली अमीर कजगनसे सहायता ली। हेरातके शासक मलिक हुसेन तथा वजीर अलाउलमुल्क खुदाबन्दजादा (तेरिमज)ने भी उनकी सहायता की। लड़ाईमें बूजन पकड़ा गया और उसे उसके शत्रुओंके हाथमें दे दिया गया। इब्न-बत्तताके अनुसार यसाउर-पुत्र खलीलने बूजनको मार डाला और १३३४ ई० में ही जेंकिश (चेंगिज) ने उसका स्थान लिया।

# १९. जेंकिश (जिंकशी), खलील, दुवा-पौत्र, एबुगेन-पुत्र (१३३४–३८ ई०)

यह भी इस्लामी पार्टीका नहीं बिल्क मुसैबीके अनुसार बौद्ध था। मंगोलोंने किसी दूसरेको खान बनाया, जिसपर जेंकिश ताराजमें मंगोलोंको हराते अलमालिक पहुंचकर गद्दीपर बैठा। फिर आगे बढ़ते उसने बिशबालिंग और कराकोरम (मंगोलिया) को ले लिया, जिसपर कआन (चीन-सम्राट्) को दब-कर सुलह करनी पड़ी। अलमालिकमें वजीर अलाउलमुल्क खुदाबंदजादाको शासनके लिये छोड़कर वह समरकन्द लौट आया, लेकिन पीछे संदेह हो जानेपर उसने अलाउलमुल्कको मरवा डाला। बिशबालिक और कराकोरमके विजयकी बात कहांतक ठीक है, इसे नहीं कहा जासकता, लेकिन १३३२ई०में जेंकिशने चीन-दरबारमें मेंट भेजी थी। वह अधिकतर अलमालिकमें रहता था। कैथिलिक मिश्नरी वहां बड़े जोरसे धर्म-प्रचार कर रहे थे। कैथिलिक चर्चने फ्रांसिस्कन साधु निकोलाई (मिखाइल) को चीनका आर्चविशप (लाट-पादरी) बनाकर भेजा था। अलमालिकमें जेंकिशके दरबारमें उसका बड़ा सम्मान हुआ। कुछ ही समयमें राजधानीमें पादिरयोंका भारी जमाव हो गया—वरगंडीका रिचार्ड, अलक-संदिरयाका साधु फ्रांसिस्क, रायमुन्द और इसी तरह कितने ही और धर्म-प्रचारक वहां मौजूद थे। खानका सात वर्षका पुत्र बपितस्मा लेकर योहन बना। स्पेनिश साधु पसखालिस १३३८ ई० में धर्म-प्रचाराई उरगंजसे अलमालिक जा पांच महीने रहा।

श्रागं जेंकिश श्रौर मलिक हुसेनमें लड़ाई हुई। हुसेनने उसे पकड़कर क्षमा कर दिया। उस समय जेंकिश हेरातमें था, जबकि १३४७ ई० के बसंतमें बतूता वहांसे भारतके लिये प्रस्थान कर रहा था।

थोड़े दिन राज्य करनेके बाद श्रोगोताई-राजकुमार ग्रली सुल्तानने इसे हटाकर इसका स्थान लिया। इससे थोड़े समय पहले सप्तनदमें ईसाइयोंपर भारी श्रत्याचार हुए श्रौर श्राठ शताब्दियोंसे चला श्राया नेस्तोरीय सम्प्रदाय वहांसे सर्वदाके लिये उच्छित्र हो गया।

# २१. अली-सुल्तान, ओगोताई-वंशज (१३४०-४२ ई० ?)

स्रली-सुल्तान मुस्लिम पार्टीका था, किंतु इसके जुल्मसे ईसाई ही नहीं मुसलमान भी पनाह मांगते थे ।

२२. मुहम्मद पुलाद, पोलाद, कुंजेक-पुत्र (१३४२ ई०?) भ्रली-मुल्तानको हटाकर कुछ समयतक यह चगताई खान रहा।

#### २३. काजान, गाजान, यसाउर-पुत्र (७३३–४७ हि०∗?)

यह भी बड़ा अत्याचारी था। इसके डरके मारे दरबारी पहले अपनी वसीयत करके तब खानके पास जाते थे। इसके १३-१४ सालके शासनमें चारों तरफ आतंक फैला रहा। प्रभावशाली वजीर कजगनने इससे पिंड छुड़ानेके लिये विद्रोह कर दिया। पहली लड़ाई ७४४ हि० (२६ मई १३४३—१५ अप्रैल १३४४ ई०) अथवा मीरखोजन्दके अनुसार १३४५ ई० में हुई, जिसमें खान जीता और अमीर कजगन की एक आंख तीर लगनेसे फूट गई। सफल होनेपर भी खान शत्रुओं का पीछा नहीं कर सका। उसने जाड़ा करशीमें बिताया। सख्त जाड़े और हिमवर्षके कारण घोड़े और बोझा लादनेके बहुतसे पशु मर गये। ७४७ हि० (२४ अप्रैल १३४६—१५ मार्च १३४७ ई०) में फिर लड़ाई हुई, जिसमें खानकी हार हुई और उसका अत्याचारी शासन खतम हुआ।

# २४. दानिशमन्द, ओगोताई-वंशज (१३४६-४८ ई०)

श्रमीर कजगनको एक गुड़िया खानकी जरूरत थी । उसने श्रोगोताई दानिशमन्द श्रोगलान (राजकुमार) को लाकर गद्दीपर बिठाया। दो साल बाद उससे मन ऊब गया, फिर उसने बायन कुल्लीको गद्दीपर बिठाया।

# २५. बायन कुल्ली, सुरगू ओगलान-पुत्र, चगताई-वंशज (१३४८-५८ ई०)

कजगनके ग्रनुकूल होनेसे यह दस सालतक खान बना रहा। ग्रमीर कजगन एक तो स्वदेशी तुर्क था, दूसरे बड़ा ही चतुर ग्रीर न्यायप्रिय भी, इसलिये वह बहुत जनप्रिय था। कजगनके मरने-पर उसका लड़का ग्रब्दुल्ला वजीरग्राजम (महामंत्री) बना, जिसने बायनको कुंदुजमें शिकार करते समय कतल करवा दिया—ग्रब्दुल्ला बायनकी बीबीका यार था। ग्रब ग्रब्दुल्लाने तेमूरशाह ग्रोगलान-को गई।पर बिठाया।

# २६. तेमूरशाह (१३५८—ई०)

छिड़-गिस् वंशकी इतनी धाक ग्रीर पिवत्रता स्थापित हो गई थी, कि खानके सिंहासनको कोई लेनेकी हिम्मत नहीं करता था। स्वयं तेमूरलंगने भी खान बनना नहीं चाहा ग्रीर विश्वविजयी होनेके बाद भी वह "श्रमीर तेमूर" या "सुल्तान तेमूर" ही बना रहा। ग्रब्दुल्लाका प्रभाव बापके बरा-बर नहीं था। तेमूरशाहको जिस तरह गद्दीपर बिठाया गया, उससे दरबारी नाराज हो गये। ग्रमीर बायन सुल्दूज ग्रब्दुल्लाके विश्व चढ़ाई करनेके लिये जब समरकन्दकी ग्रीर जा रहा था, तो रास्ते में केश (शहरसब्ज) का शासक हाजी बिरलस भी उसके साथ हो लिया—यही हाजी सेफुद्दीन बिरलस तेमूर

<sup>\*</sup> २२ IX १३३२-१३ VIII १३३३ ई० से २४ IV १३४६-१५ III १३४७ ई०

लंगका चचा था। ग्रब्दुल्ला हारकर ग्रन्दराब (ग्रफगानिस्तान) की ग्रोर भागा, ग्रौर उसने ग्रपना बाकी जीवन वहीं बिताया। चगताई-शासनकी बागडोर ग्रव ग्रत्यन्त ग्रयोग्य भारी पियक्कड़ सेलदूज तथा हाजी बिरलसके हाथों में थी। सारे राज्यको ग्रमीरोंने ग्रपनी-ग्रपनी रियासतोमें बांट लिया, जिसमें केश (शहरसब्ज) ग्रौर ग्रासपासका इलाका बिरलसको मिला। चारों ग्रोर गृहयुद्ध ग्रौर अराजकताका दौरदौरा था।

# २७. इलियास खोजा, तुगलक-तेमूर-पुत्र (-१३६३ ई०)

तेमूरशाहकी जगह इलियास गद्दीपर बिठाया गया । चगताई-वंशकी पश्चिमी शाखाकी जहां यह ग्रवस्था थी, वहां उत्तर-पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खान ग्रभी इतने शक्तिहीन नहीं हुए थे। अन्तर्वेदकी अवस्थाके बारेमें सुनकर अलमालिकका खान तुगलक तेमूर एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी स्रोर चला । स्रापसमें लड़ते छोटे-छोटे स्रमीर भला उसका मुकाबिला कैसे कर सकते थे ? हाजी सैफुद्दीन बिरलस (तेमूरका चचा) बिना लड़े ही खुरासानकी स्रोर भाग निकला । उसके भाई तुरगाई बिरलसके तरुण पुत्र तेमूर लंगने चचासे राय लेकर तुगलक तेमूरसे भेंट की। तरुणसे खान इतना प्रभावित हुआ, कि उसने केशके निवासियोंपर ऋत्याचार नहीं किया । तुगलक तेमूरने अन्तर्वेदको जीत कर श्रपने पुत्र इलियास खोजाको समरकन्दमें उपराज घोषित कर तेमूर लंग बिरलसको विश्वास-पात्र जान वजीर (ग्रमात्य) नियुक्त किया। तुगलक तेमूर काश्गरकी ग्रोर लौट गया। ग्रमीरोंके म्रापसी झगड़ोंमें पड़ना तेमूरने पसन्द न कर बुखारा तथा खीवा होते कास्पियनतटवर्ती रेगिस्तानोंका रास्ता लिया । इस निर्जन भूमिमें वह कितने ही समयतक मारा-मारा फिरता रहा । अन्तमें वह अपने केश लौटे कुछ साथियोंको लेकर वक्षु नदीके दक्षिण चला गया। ७६४ हि० (१० अक्तूबर १३६३-३० त्रगस्त १९४६ ई०) में कुंदुजके पास दानियालकी सेनाको हराकर तेमूर उसका पीछा कर रहा था, इसी समय तुगलक तेमूर खानके मरनेकी खबर आई और इलियास खोजा समरकन्द छोड़कर बापकी गद्दी संभालने अलमालिक चला गया। तेमूर लंगने तुरंत अन्तर्वेद लौट सरदारोंकी कूरिल्ताई बुलाकर काबिलशाहको खान घोषित किया।

# २८. काबिलशाह (१३६३-६९ ई०)

काबिलको छिझ-गिस्-वंशका ग्रन्तिम चगताई खान तो नहीं कह सकते, क्योंकि तेमूरके वंशने भी ग्रबू-सईदके समय (१४६७-६४ ई०) तक छिझ-गिसी राजकुमारोंको बराबर समरकन्दकी गद्दीपर गुड़िया खान बनाये रक्खा । प्रश्नेल १३६७ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) तक काबिलशाह बहुत कुछ श्रपने पूर्वजों जैसा ही खान रहा। उसके बाद तेमूरने बाकायदा ग्रपनेको शासक घोषित किया, यद्यपि उसने खान-परंपराका उच्छेद नहीं किया ।

चगताई-अर्थनीति—मंगोल-शासन घुमन्तू सैनिक सामन्तोंका शासन था, जो ग्रपनेसे भिन्न जातियोंके लिये निरंकुश था, किन्तु जहांतक मंगोल सामन्तों ग्रौर राजकुमारोंका संबंध था, खानके लिये बहुमतकी इच्छाका उल्लंघन करना ग्रासान काम नहीं था, क्योंकि सेना उनकी थी। मंगोल शासक नागरिकों ग्रौर ग्रामीणोंकी गाढ़ेकी कमाईको उड़ाना ग्रपना हक समझतें थे। पहले कितने ही समयतक इनके भीतर सैनिक जीवन कायम रहा, किंतु ग्रागे विलासिता बढ़नेके कारण उसका ह्रास होने लगा। इसके साथ ही राजपरिवार ग्रौर सामन्त-परिवारोंकी संख्या बढ़नेके कारण प्रजाका शोषण-उत्पीड़न ग्रौर भी भयंकर होने लगा। उनके सहकारी तुर्क घुमन्तू थे, जो देशमें शताब्दियों पहलेसे ग्रपना प्रभाव जमाये हुए थे, ग्रौर छिड़-गिस्की सेनामें दूध-पानीकी तरह मिल गये थे। वह ग्रब ग्रपने स्वार्थोंको हाथ से जाने देनेके लिये तैयार नहीं थे। मंगोल-राजपरिवार ग्रौर मंगोल ग्रमीर-परिवारोंकी निर्बलताके समय तुर्कोंने शासनकी बागडोर भी ग्रपने हाथमें संभाल ली। प्रजाका शोषण पूर्ववत् जारी रहा, तो भी ग्रन्तर्वेदकी सम्पत्तिका महास्रोत—ग्रन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य ग्रौर संदर दस्तकारी—सूखा नहीं था।

साहित्य—मंगोलोंके सर्वसंहारी प्रहारके बाद साहित्यकी और धाराएं रुकसी गईं, लेकिन धर्मशास्त्र (शरीयत), धार्मिक साहित्य, सूफी साहित्य, मदिरावाद फूलता-फलता रहा । मुल्लों और

सूफियोंकी मंगोल-दरबारमें बड़ी इज्जत थी। जिसके कारण इस्लामिक शरीयतका प्रभाव भी बढ चला। कहना चाहिये शरीयत ग्रौर सूफीमतका इतना प्रभाव मध्य-एसियाकी जनतापर पहिले कभी नहीं पड़ा था। कुछ परिवारोंने शरीयत और सूफीवादके लिये ग्रपनी पुश्तैनी गद्दी बना ली, श्रौर उनका सम्मान पैगम्बरोंकी तरह होने लगा। इन परिवारोंमें सिताजी और खावन्द बहुत प्रसिद्ध थे । जमालुद्दीन सिताजी---मृत्यु ६४० हि० (१ VII १२४२--२२ V १२४३ ई०)--एक सूफी कवि था, जो ६२८ हि० (१ xɪ १२३०-३० Ix १२३१ ई०) में खोजन्दमें ग्राकर बस गया था, ग्रौर मंगोलोंके ग्राक्रमणके समय ६४० हि० में मरा। बुखाराके खावन्द-परिवारका ग्रमीर शम्शुद्दीन-पुत्र कमालुद्दीन ग्रच्छा कवि था, जिसके कई दीवान (कविता-संग्रह) मौजूद हैं। इसने ''मिन्हाजुल्-मुजनकरीन" के नामसे भक्तमाल जैसा एक जीवनचरितात्मक ग्रन्थ लिखा। इलखान ग्रवकाकी सेना-द्वारा ६७१ हि॰ (२६ VII १२७२-१६ VII १२७३ ई०) में बुखाराकी लूटके पहले ही दिन कमा-लुद्दीन मर गया। शाह फखरुद्दीन, मुल्ला ताजुद्दीन इस समयके दूसरे साहित्यकार थे। मुल्ला ताजुद्दीन ७३० हि० (२५ 🗴 १३२६-१५ IX १३३० ई०) में मरा। इसने "बोस्ताने-मुजक्करीन" लिखा। तरमाशेरिनके बाद मंगोल-राजवंश जल्दी-जल्दी मुसलमान होने लगा। मंगोलोंके लिये इस्लामके समुद्रमें डेढ़ ईंटकी ग्रलग मस्जिद बनाकर रहना ग्रासान नहीं था। मंगोल-राजवंश बौद्ध-संतों श्रौर लामाओं की ग्रंधभिक्त सीख चुका था, ग्रब वही ग्रन्धभिक्त उनकी सूफियोंके प्रति हो गई। मानके बढ़नेके साथ सूफियोंकी संख्या भी बहुत बढ़ी। मुल्लाग्रोंका गढ़ बुखारा श्रव सूफियोंका भी गढ़ बन गया, इसीलिये उस समय किसी कविने लिखा था--

> "बुखारा मीरवी.....दीवाना। लायक जंजीरे-जिंदानखाना।"

(बुखारा जा रहा है पागल, वह तो जेलखानेकी जंजीर जैसा है ।)

चगताई-यंशवृक्ष---छिङ-गिस् (१२२२-१३७० ई०) श्रोगोताई १. चगताई (१२२७-४२ ई०) सरवान ३. येस्सुमंगू बेदार इसुनदावा मोत्रगान (१२४६–५१) म. निकबंइ ५. श्रलग् २. कराहुलाकू = ४. श्रोरगाना (१२७१-७४) ( १२५६-६५) ( १२६६-७१) बुरी (१२४२-४६) | (१२५१-५६) कदमी ग्रहमद ६. मुबारक १०. दुवा (१२६६) (१२६२-१३०७) ६. तोकतेमूर १२. तलिक् (१२७४-५२) (१३०८-६) १४. १५. १७. केबेक इलिकदई दुवातेम्र तरमाशेरिन एसेनबुका (१३०७-८) (१३०६) (१३०६-१८) (१३२६) (१३२६) (१३२६-३४) २२. मु० पूलाद १८. बूजन (१३३४) मुहम्मद १६. जेङ्गकिश २०. येस्सुन २१. ग्रली-सुल्तान (१३४०-४२) (१३३४-३८) (१३३८-४०)

# हुलाकू-वंश

# (१२५६-१३४७ ई०)

हुलाकूने ईरान-इराक तथा दूसरे देशोंको विजय करके अपने वंशकी स्थापना की थी। हुलाकू-के बाद इसकी राजधानी तब्रीज हो गई। सभी मंगोल खानोंके ऊपर कम्रान (खाकान, हागान) माना जाता था। उसके नीचे भिन्न-भिन्न उल्सोंके खानोंको इलखान कहते थे। इल या एल जन (कबीले) का पर्याय है। इसीसे एलची शब्द निकला, जिसका अर्थ है जनदूत या राजदूत। पीछे "इलखान" ईरानी मंगोल-राजवंशके लिये रूढ़ हो गया।

#### इलखानोंकी नामावली निम्न प्रकार है---

|     | -                                            |                 |     |
|-----|----------------------------------------------|-----------------|-----|
| १.  | हुलाकू, तूलुइ-पुत्र                          | १२५६–६४         | ई०  |
| ₹.  | <del>श्र</del> वका, श्ररिकबुगा, हुलाकू-पुत्र | १२६४–८२         | "   |
| ₹.  | श्रहमद तगूदर, हुलाकू-पुत्र                   | १२८२–८४         | ,,  |
| ٧.  | ग्ररगून, ग्रवका-पुत्र                        | १२=४–६२         | •   |
| ሂ.  | गैलातू, ग्रवका-पुत्र                         | १२६२–६५         |     |
|     | बैदू, तरगई-पुत्र                             | १२६५            |     |
| ७.  | गाजन, ग्ररगून-पुत्र                          | · १२६५-१३०४     | "   |
| ۲.  | <b>उलजैत्, श्ररगून-पुत्र</b>                 | १३०४–१७         |     |
| 8.  | ग्रबूसईद उलजैतू-पुत्र                        | १३१७–३५         | "   |
| १०. | ग्ररपगोन, सूसू-पुत्र                         | १३३५–३६         | "   |
| ११. | मूसा, ऋली-पुत्र                              | १३३६–३७         | "   |
| १२. | मुहम्मद येल, कुतुल्ग-पुत्र                   | १३३७—३ <i>६</i> | ,,  |
| १३. | सातीबेग, उलजैतू-पुत्र                        | १३३८–४०         | ٠,  |
|     | शाहजहां तेमूर, ग्रलाफेफ-पुत्र                | १३४०            | ,,, |
| १५. | सुलेमान, युसुफशाह-पुत्र                      | १३४०-४४         | "   |
|     | नौशे रवां                                    | १३४४            |     |
|     |                                              |                 |     |

#### १. हुलाकू, खूलागू, तूलुइ-पुत्र (१२५६-६४ ई०)

हुलाकू (जन्म १२१६ ई०) छिड-गिस्के पुत्र तूलुइका बेटा चीनके प्रसिद्ध कश्रानों मुझ्ले ग्रीर कृतिलेइका ग्रनुज था। मुझ्लेने १२५२ ई०में जो क्रित्ताई बुलाई थी, उसमें ईरान-इराकके विजयका भार हुलाकूके ऊपर दिया गया। हुलाकू कृच करते हुए १२५३ ई०के मार्चमें ग्रलमालिकके पूर्वके पहाड़ों में पहुंचा। फर्वरी १२५४ ई०में चगताईकी राजधानी ग्रलमालिकमें उसकी साली रानी ग्रोरगानाने उसका स्वागत किया। सितम्बर १२५५ ई० में ग्रपनी सेनासहित वह समरकन्द पहुंचा ग्रौर २ जनवरी-को उसने वक्षु पार कर लिया। फिर खुरासान होते मध्य-ईरानमें पहुंच हसन बिन-सब्बाहके गढ़ ग्रल्मौतको विजय करके घ्वस्त कर दिया। किव खैयाम ग्रौर इस्लामी चाणक्य निजामुल्मुल्कके सहपाठी तथा इस्माईली सम्प्रदायके मुख्या हसन बिन-सब्बाह (सब्बाह-पुत्र) ने शिष्योंको जीते-जी स्वर्गकी सैर करानेका प्रवन्ध करते हुये ग्रल्मौत नामका नगर ग्रौर दुर्ग स्थापित किया था। हसनके चेलोंसे राजाग्रों ग्रौर राजमंत्रियोंको भी प्राणोंका डर बना रहता था, इसीलिये कोई उसे छेड़ता नहीं था। हुलाकूने

इस गढ़को तोड़कर उसे हमेशाके लिये नष्ट-म्प्रष्ट कर दिया, श्रीर उसके बाद इस्माईली फिर अपने लिये वैसा सुदृढ़ दुर्ग नहीं बना सके। इसी इस्माईली सम्प्रदायके गुरु हमारे यहांके श्रागाखान हैं, या यों कहिये, हुलाकुकी आंधीमें उड़े पत्तोंमेंसे एक हैं। मार्च १२५७ ई० को हुलाकूने हम्दानके लिये प्रस्थान किया। छिझ-गिस्की दिग्विजयमें उसके सेनापति हम्दानतक ही आ पाये थे। यहांसे हुलाक्को उस रास्तेपर जाना था, जिसपर मंगोल घोड़ोंकी टाप नहीं पड़ी थी। ईरानके जिस भागको छिड़-गिस्के सेना-पतियोंने जीता था, उसपर भी अभीतक मंगोल शासन पक्का नहीं हो पाया था। हुलाकू अब इस काम-को बड़े दृढ़तासे करता चल रहा था । १८ जनवरी १२५८ ई०को वह खलीफाकी राजधानी बगदादके पूर्वमें था। ४ फर्वरीको उसने बुर्जेंग्रली किलेको ध्वस्त किया। खलीफा पूरी तौरसे पराजित हो १० फर्वरीको हुलाक्के शिविरमें कोरनिश करने गया। यद्यपि खलीफाकी राजशक्ति तीन शताब्दियों पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस्लामके पोपके तौरपर उसका सम्मान श्रव भी बहत ग्रिधिक था। देश-देशके स्वतन्त्र सुल्तान उसके पास बड़ी-बड़ी भेंटें भेजकर उसके दिये चार प्रक्षरों-के नामोंको बड़े स्रभिमानपूर्वक अपने नामके साथ जोड़ते थे। खलीफाका हुलाकुके दरबारमें सलाम बजाने जाना वैसा ही था, जैसा कि हालमें सूर्यदेवीके पुत्र जापानके मिकादोका अमेरिकन जेनरल मेकग्रार्थरके सामने दंडवत् करना । लेकिन हलाक् सांपको पालनेके लिये तैयार नहीं था। वह समक्षता था, खलीफा मुसलमानोंको भड़का सकता है, इसीलिये बडे लडकेके साथ खलीफाको उसने २० फर्वरी को मरवा दिया।

ं बगदादपर अधिकार करके विजित देशकी व्यवस्थाके लिये कुछ समयतक हुलाक् रुका, फिर वह पश्चिमकी विजय-यात्राके लिये निकला, और २५ जनवरी १२६० ई० की जाकर उसने हलव (अलेप्पो) पर अधिकार किया। शाम (सिरिया) की राजधानी (दिमश्क) की ओर बढ़नेपर उसका भुकाबिला मिस्रके मश्लूक सुल्तान संफुद्दीन फीरोजसे पड़ा। हुलाक् के सेनापित कीतू-बुगाने मिस्रियोंके पास निम्त शब्दोंमें अन्तिमेत्थम् भेजा—

"तुमने सुना होगा, कैसे हमने एक विशाल साम्प्राज्यको जीता, कैसे हमने पृथिवीकी गंदगियोंको हंटाकर शुद्ध किया, और अधिकांश लोगोंको कत्ल कर डाला। तुम्हारा काम है, भागना और हमारा काम है पीछा करना—जहां भी तम जास्रो, जिस रास्तेसे भी जास्रो, वहां तुम्हारा पीछा करना। तुम कैसे हमसे बच सकते हो ? हमारे घोड़े बड़े तेज हैं, हमारे वाण बड़े तीक्ष्ण हैं, हमारी तलवार वज़ जैसी है, हमारे हृदय पहाड़की तरह कठोर हैं, हमारे सैनिक बालूके कणोंकी तरह भ्रसंख्य हैं। किले हमें रोक नहीं सकते, न हथियार ही। हमारे विरुद्ध तुम्हारी प्रार्थनास्रोंको भगवान् नहीं सुनेगा । तुम हीन उपायोंसे अपनेको बचाना चाहते हो और शपथ-पूर्वक की हुई प्रतिज्ञास्रोंको तोड़ते हो । विद्रोह स्रौर ग्रव्यवस्था तुम्हारे भीतर फैली हुई है। ग्रपने ग्रभिमानके लिये तुम्हें ग्रव भयंकर दण्ड मिलनेवाला है। अन्यायी अपने भाग्यसे शिक्षा लेने जा रहे हैं। हमारे साथ युद्धका मंसूबा रखनेवाले अब पछतानेवाले हैं। जो हमारी शरणमें थाना चाहते हैं, केवल उन्हींकी रक्षा होगी। थ्रगर तुम हमारी थ्राज्ञा स्रौर पेश की हुई शर्तींको मानोगे, तो हमारे वैभवमें भागीदार बनोगे; यदि प्रतिरोध करोगे, तो नष्ट हो जाश्रोगे। आत्महत्या मत करो। जिसे पहलेसे सजग कर दिया गया है, उसे स्रपने लिये सावधान रहना चाहिये। तुमसे कहा गया है, कि हम काफिर हैं, पर हम तुमको पापी समझते हैं। जिस भगवान्की याज्ञाएं स्रमिट हैं, जिसका फैसला पूर्णतया न्यायानुमोदित हैं; वहीं तुम्हारे ऊपर हमें विजयी बना रहा है। हमारी आंखोंमें तुम्हारी सबसे जबर्दस्त सेनायें भी श्रादामयोंकी एक छोटीसी ट्कड़ी है। तुम्हारे प्रसिद्ध वीरोंको भी हम तुच्छ समझते हैं। तुम्हारे राजाय्रोंको हम घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। जवाब देनेमें जल्दी करना। ऐसा न हो, कि युद्ध तुम्हारे ऊपर आग लगा दे और तुम्हारे ऊपर अपनी चिनगारियां फेंकने लगे। हमारा कहा न करोगे, तो जो भयंकर सत्यानाश तुम्हारा होनेवाला है, उससे कहीं त्राण नहीं पा सकोगे स्रौर तुम स्रपने देशको रेगिस्तान बना दोगे । हम पहलेसे चेतावनी देकर तुम्हारी भलाई करना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी नीचतासे ढराना चाहते हैं। श्रब तुम ही एकमात्र (हमारे) शत्रु रह गये हो, जिसके विरुद्ध हमें क्च करना है। तुम्हारे श्रौर जो लोग भी देवी श्रादेशका श्रनुगमन करते हैं, मौतसे

डरते हैं; उनके लिये भी सुरक्षाका यही रास्ता है, कि वह कथ्रानकी य्राज्ञाको मानें। मिस्नको कहो— हुँलाकू इस भूमिके बड़ोंको अपमानित करने थ्रा रहा है, वह बच्चोंको वहां भेज देगा, जहां बृढ़े गये हैं।'' इसका जवाब सुल्तान फीरोजने इस प्रकार दिया—

''स्रो तरुण, तुमने स्रभी-स्रभी स्रपना जीवन स्रारम्भ किया है, इसीलिये तुम जीवनकी स्रोर इतना कम ध्यान देते हो। तुमने अभी दस दिनोंकी ही समृद्धि और सौभाग्यका उपभोग किया है। ऐसा होनेपर भी तुम सारी दुनियासे अपनेको बड़ा समझते हो और अपनी आजाको भवितव्यताकी ग्राज्ञा मानकर उसे प्रनिवार्य समझते हो । तुम क्यों मुझसे ऐसी मांग कर रहे हो, जिसे कि तूम पा नहीं सकते ? क्या तुम अपनी चालाकी, अपनी सैनिक शक्ति और अपनी हिम्मतसे एक भी तारेको बन्दी बना सकते हो ? तुम शायद नहीं जानते, कि पूरबसे पश्चिमतक अल्लाके बन्दे, धर्मात्मा पुरुष, राजा-रंक, बच्चे-पूढ़े, सभी इस (मेरे) दरबारके दास हैं, वह मेरी सेना है। जब मैं श्रलग-श्रलग प्रतिरोधियों को इकट्ठा हो जानेकी आज्ञा दूंगा, तो पहले ईरानके मामलेको ठीक करूंगा, फिर तूरान (तुर्किस्तान) पर चढ़ूंगा ग्रौर वहां हरएक ब्रादमीको उसके पदपर स्थापित करूंगा । इसमें संदेह नहीं, कि मेरे इस कामके परिणाम-स्वरूप पृथिवीपर ग्रशांति ग्रौर गड़बड़ी फैलेगी, लेकिन यह सब मैं बदला लेनेके लोभसे नहीं करता और नहीं लोगोंकी वाहवाही लुटना चाहता हूं । मैं इसके लिये उत्सूक नहीं, कि सेनाके बजते बाजोंके साथ त्रादमी मारे जांय ।.......मैं दुत्रा या शापको भी नहीं पसन्द करता। मेरे, कन्नान स्रौर हुलाक्-सबके पास एक-सा ही दिल है, एक-सी ही भाषा है। अगर मेरी तरह तुम भी मित्रताका बीज बोना चाहते हो, तो मेरे सेवकांकी खाइयों श्रौर मोर्चाबन्दियोंसे तुम्हारा क्या काम है ? भलाईके रास्तेको पकड़ो श्रीर खुरासान लौट जाश्रो। यदि तुम लड़ना ही चाहते हो, तो मेरे पास हजारों सेनायें हैं, जो कि बदला लेनेके समय श्रानेपर समद्रको सुखा देंगी ।''

३ सितम्बर १२६० ई० को मंगोल ग्रौर ममलूक सेनाग्रोंमें भीषण लड़ाई हुई। यद्यपि ममलूक सुल्तान-खलीफाने प्रपने लिखे ग्रनुसार ईरान ग्रौर तूरान (मध्य-एसिया) की ग्रोर पैर नहीं बढ़ाया, लेकिन हुलाक्की सेनाको उसने पूरी तौरसे हराकर ग्रफीकामें बढ़नेका रास्ता बन्द कर दिया। हुलाक् की विजयिनी सेनाको ही मिलियोंने नहीं रोका, बिल्क तेम् रलंगकी विजययात्रा भी यहीं ग्राकर खत्म हो गई। नील-उपत्यका एक छोटासा देश हैं। वह कैसे विश्वविजेताग्रोंकी सेनाग्रोंको रोक सका, इसका कारण उतनी उसकी ग्रपनी शक्ति नहीं थी, जितनी कि बड़ीसे बड़ी सैनिक शक्तिका भारी बिखरावके कारण ग्रन्तमें क्षीण हो जाना—तिरम, चू, मुरगाब, जरफशां (सोग्द) ग्रौर खुद हमारे यहां की प्राचीन सरस्वती (-घग्घर) भारी जलप्रवाहको लेकर चलती हैं, लेकिन अन्तमें उनके पानीको सोखते हुए रेगिस्तान उन्हें ग्रपनेमें लीन कर लेता है।

मिस्तकी स्रोर स्रागे न बढ़ सकनेपर हुलाकू लौट पड़ा। तब्रेजको लेकर १२ सितम्बर (१२६० ई०)को उसने त्रागेकी विजययात्रा शुरू की, स्रौर दियारबेकर, जंजीरा, रोहा (एदेस्सा), स्रर्रान स्रौर निस्धिके नगरोंपर अधिकार किया। रोहाके पास हुलाकूने मंगोल सैनिक शक्तिका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिये रोम स्रौर स्रमैनीके राजा भी उपस्थित थे। दिमक्कपर स्रिकार करनेके बाद हुलाकूने दुनियाका सबसे पहला कागजी नोट (चाउ) जारी किया, दूसरे इतिहासकारोंका मत है, कि बह पहलेपहल १२ स्रापैक १२६४ ई० को तब्रेजमें जारी किया गया।

विजयोंके बाद हुलाकूने मरगाको ग्रपनी राजधानी बनाया, जिसे उसका लड़का तन्नेजमें ले गया।

हुलाकू और उसके चचेरे भाई बरका खान (१२५५–६५ ई०) का पहले मेल था, उसके बाद दोनोंमें झगड़ा होनेका कारण बरकाने हुलाकूके इस्लाम और खिलाफतके घ्वस करनेकी बात बतलाई, लेकिन वस्तुतः झगड़ा काकेशसपर अधिकारका था ।

कार्कशसकी स्रोर बढ़ते हुए स्रब जूखि-उलुसकी सीमा नजदीक स्रा गई तो स्रनिश्चित विजित देशों के लिये दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। यह बतला श्राये हैं, कैसे ११ नवम्बर १२६२ ई० को जूछि-उलुसके खान बेरेकसे मुकाबिला करने के लिये हुलाक्की सेना दरबन्द पहुंची, लेकिन वहीं बरका के सेनापित नोगाईने उसे हराकर पीछे हटा दिया। बरका स्रौर मिस्न-मुल्तान फीरोज दोनों हुलाक्के शत्रु थे । ''शत्रुका शत्रु मित्र''की नोतिके अनुसार सुवर्ण-स्रोर्दू और मिस्नमें मेल-जोल करनेका प्रयत्न होने लगा । १२६३ ई० के शरद्में बरकाका दूतमंडल मिस्नके सुल्तानके पास पहुंचा ।

मिस्न श्रीर दरबन्दकी हारोंके बाद हुलाकूने समझ लिया, कि हमारे राज्यका जितना विस्तार हो सकता है, उतना हो चुका। इसीलिये श्रव वह शासन-प्रवन्धमें लग गया। १२६४ ई० में उसने कई शासन-सुधार किये। १६ रबी II ६६३ हि० ( = फर्वरी १२६४ ई०)को हुलाकू जगात (मेरगास) में मर गया।

हुलाकूकी पटरानी स्रोइरोत (मंगोल)-राजकुमारी कूबेक (स्रोलेज) खातून थी।

हुलाकूके ग्रलमौतके किलेके घ्वस्त करते समय इस्माईली पोप ग्रलाउद्दीन मुहम्मदने मुहक्किक नासिउद्दीन तूसी (१२०१-७४ ई०)को ग्रपने बन्दीखानेमें डाल रखा था। तूसी बहुमुखी प्रतिभाका धनी था। हुलाकूने उसकी कदर की। तूसी हुलाकू ग्रौर उसके वेटे ग्रबका खानके शासनकालमें बहुत सम्मानित रहा। उसने "जिजे इलखानी" नामसे एक पंचांग बनाया।



### २. अबका, अरिकबुगा, हुलाकू-पुत्र (१२६४-८२ ई०)

श्रवका बापकी तरह ही एक कुशल सैनिक और शासक था। बापके समय वेरका खानसे जो झगड़ा हुश्रा था, वह इसके समयमें भी जारी रहा। वेरकाके उत्तराधिकारी बातू-पुत्र मझ्गू-तेमूर (१२६५-८० ई०) के साथ भी इसकी लड़ाइयां होती रहीं। नोगाई-द्वारा पिताकी हारका बदला लेनेके लिये ग्रवकाने राजकुमार यशमुतके अधीन एक बड़ी सेना ले १६ जुलाई १२६५ ई०को प्रस्थान किया। कुरा-तटपर पहुंचकर दोनों स्रोरकी सेनायें दाव-पेंच ढूंढ़ने लगीं, और लड़ाई नहीं हो पाई।

२६ नवम्बर १२७० ई०को कुबिलेका भेजा यारिलक (शासन-पत्र) जगातमें मिला। अबका बराबर अपने चचा कुबिलेका पक्षपाती रहा, जब कि चगताई और श्रोगोताई-वंशके खान उसके प्रति-द्वंदी थे। जगताई-खान बोरक अबकासे खुरासान को छीनकर बहुत दिनोंतक अपने अधिकारमें नहीं रख सका। अबकाने खुरासानका बदला ६७२ हि० (२६ VII १२७२-१६ VI १२७३ ई०)में अन्तर्वेद तथा ब्खाराको लूटकर लिया।

फारसीका महान् किव (मुर्बारिफुद्दीन) साबी (११८४-१२६२ ई०) हुलाकू श्रौर श्रवका-के समयमें ही हुश्राथा, जिसने अपने दो महान् ग्रन्थों "बोसतां" श्रौर "गुलिस्तां" को १२५७-५८ ई० में लिखा था। लेकिन, सादी-जैसा स्वतन्त्रचेता पुरुष मंगोलोंका दरबारी नहीं हो सकता था। सर्वश्रेष्ठ सूफी किव मौलाना जलालुद्दीन रूमी (१२०७-७३ ई०) भी हुलाकू श्रौर श्रवकाके समयमें ही हुश्रा था। रूमी वस्तुतः रूममें नहीं बित्क १२०७ई० में बलखमें पैदा हुश्रा था, जहांसे वह अपने बापके साथ नेशापोर (खुरासान) गया श्रौर श्रन्तमें मक्का श्रौर दूसरी जगहोंकी यात्रा करते बापके साथ क्षुत्र-एसियाके कोन्या (इकोनियम्) नगरमें रहने लगा। इसकी प्रसिद्ध कृति "मस्नवी" (कथाकाव्य) में सत्ताईस हजार शेर हैं, जिसका स्थान दुनियाके महान् काव्योंमें है। सादी श्रौर रूमी हुलाकू-श्रवकाके कालकी उपज हैं, इसलिये उनकी किवताश्रोंपर उस समयकी स्थितिका प्रभाव पड़ना जरूरी हैं। सादीने वैरागियों श्रौर दरबेशोंकी जिंदगी पसन्द की, श्रौर मौलाना रूमीने वेदान्ती रहस्यवाद स्वीकार किया, इसका कारण मंगोलोंकी ध्वंसलीलासे पैदा हुश्रा निराशावाद था।

# ३. अहमद तगूदर, निकोदर, हुलाकू-पुत्र (१२८२-८४ ई०)

श्रवकाके मरनेपर उसके भाईने गद्दी संभाली । उसने श्रपनी श्रयोग्यताको ढंकनेके लिये इस्लाम स्वीकार किया, जिसपर मंगोल बिगड़ गये श्रौर श्रवकाके पुत्र श्ररगूनने उसे मार डाला ।

# ४. अरगून, अरगोन, अबका-पुत्र (१२८४-९२ ई०)

हुलाकू के समयसे ही राज्यका वजीर-श्राजम ख्वाजा शम्शुद्दीन चला श्राता था। उसके प्रभावको न सहकर ग्ररगृनने ६ न हि० (२० III १२ न ४ न दा १२ न ६०) में उसे मरवा दिया। ग्ररगृनको परेशान करने के लिये बाप-दादों के समयसे ही किपचकों के साथ झगड़ा चला ग्रा रहा था। २१ सितम्बर १२ न ई० को ग्ररगूनका शिविर मेरागमें पड़ा था। छिटपुट झड़प होती ही रहती थी। इसी बीच २६ मार्च १२ ६० ई० को दूतों ने श्राकर खबर दी, कि किपचक-सेना श्रागे बढ़ती दरबन्द श्रापहुंची है। किपचक ग्रीर इलखानके झगड़ों में दरबन्दका ज्यादा महत्त्व था। किपचकों के ग्रानेकी खबर पाकर ग्ररगूनने तुकाल, शिकतुर नोयन ग्रीर कुंजुकबलके नेतृत्वमें एक बड़ी सेना २७ मार्चको रवाना की। इस सेनामें तुगाचार ग्रीर दूसरे मंगोल ग्रमीर भी थे। २१ ग्रप्रेल (१२६० ई०) को सेनाका हरावल करासू नदीपर पहुंचा। मेगलान बुका ग्रादिक नेतृत्वमें उत्तरसे दो तुमान (बीस हजार) किपचक-सेना ग्रारही थी। इलखानियोंने नदी पारकर उसपर ग्राक्रमण किया। दुश्मनके तीन सौ सवार मारे गये ग्रौर कितने ही बन्दी बने। ३ मई १२६० ई० को ग्ररगून विलियासुवरमें पहुंचा। ग्रन्तमें राजकुमार बैद्दने विद्रोह करके इसे मार डाला।

१ दरबन्द (द्वारबन्ध) दो थे, जिनमें एक मध्य-एसियामें तेमिजके उत्तरके पहाड़ोंका लौहद्वार था, ग्रौर दूसरा बाकूसे उत्तर काकेशस पर्वत तथा कास्पियन समुद्रके मिलनस्थानपर।

सादी शाराजी इसीके समय (६६१ हि०) मरा। सादीने हिन्दुस्तान, काश्गर और पश्चिममें मिस्नतककी यात्रा की थी। हुलाकू के शीराजके राज्यपाल प्रालाउद्दीन और उसके भाई दोनों वजीरश्राजम शम्शुद्दीन सादीके वड़े भक्त थे, जिनके कारण सादीका परिचय श्रवकासे हुश्रा था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ग्ररगूनसे भी उसका परिचय था। सादीका बादशाहोंसे ज्यादा मेल-जोल न था, तो भी उसने लिखा है—

बादशह सायये-खुदा बाशद् । साया बा-जात श्राहना बाशद् ।

(राजा भगवान्की छाया है। छाया है यदि वह भगवान्से परिचित हो।)

ग्रल्लामा कृतुबुद्दीन (मृत्यु १३११ ई०) तक्रेजी ग्रपने समयका बड़ा विद्वान् था। श्ररगूनका कृपापात्र किव औहवी (मृत्यु १३३७ ई०) इसी समय हुआ था। यही समय था, जब कि भारतमें अमीर खुसरो-जैसा फारसीका महान् किव पैदा हुआ। खुसरोका बाप छिड़िगसी हमलेके मारे बहुतसे दूसरे तुर्कोंकी तरह मध्य-एसियासे भागकर भारत चला श्राया था। ग्रमीर खुसरो जब मुल्तानके हाकिम सुल्तान मुहम्मदके दरबारमें था, उसी समय ६५३ हि० (२० III १२५४—६ II १२५५ ई०) ग्ररगून खानके एक सेनापित तेमूर खानने बीस हजार सवार लेकर पंजावपर हमला किया, ग्रीर लाहौर, दीपालपुरको लूटते-मारते वह मुल्तानकी ग्रोर बढ़ा। मुकाविलेके लिये गया सुल्तान मुहम्मद मंगोलों के सामने हारा ग्रीर मारा गया। श्रमीर खुसरो ग्रीर उनके साथी दूसरे किव हसन देहलवी भी ग्रपने स्वामीके साथ इस संवर्षमें शरीकथे। मंगोल दोनोंको बन्दी बनाकर वलख ले गये। ग्रमीर खुसरो दो सालतक बलखमें रहा, जिसके बाद उसे छुट्टी मिली ग्रीर वह लौटकर दिल्ली चला ग्राया। इस घटनाका बड़ा ही कहणापूर्ण वर्णन ग्रमीर खुसरोने ग्रपनी कितामें किया है, जिसको हम पहिले उद्धृत कर चुके हैं।

५. गैखातू, अबका-पुत्र (१२९२–९५ ई०)

श्ररगूनके बाद बेटेको वंचित कर भाईको गद्दी मिलना यही बतलाता है, कि श्रभी सैनिक जन-तन्त्रताका मंगोलोंमें बिलकुल उच्छेद नहीं हुश्रा था। गैंखातूका समकालीन किपचक खान तोकताई बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन पीढ़ियोंसे लड़ते-लड़ते तंग श्राकर श्रव वह चाहता था, कि काकेशसके लिये चलती रहनेवाली लड़ाई बन्द की जाय। उसने कोनिचि श्रोगलान (राजपुत्र) को शांतिद्त बनाकर १३ जुलाई १२६३ ई० को भेजा। २८ मार्च १२६४ ई० (२८ रदी II ६६३ हि०) को तोकताईका भेजा दूसरा दूतमंडल भी श्राया, जिसके मुखिया राजकुमार किलनतई श्रौर उलाद थे। दलननोरमें उनसे बातचीत कर २ श्रप्रैल १२६४ ई०को गैखातूने बड़े सम्मानके साथ उन्हें बिदा किया। किपचकोंकी श्रोरसे श्रव इलखानको कुछ निश्चितता-सी थी।

६. बैदू, तरगई-पुत्र (१२९५ ई०)

बैद्र श्रधिक दिनोंतक शासन नहीं कर पाया श्रौर जल्दी ही उसे हटाकर गाजनने सिंहासन दखल कर लिया।

७. गाजन, अरगून-पुत्र (१२९५-१३०४ ई०)

गाजन इस्लामका धर्मराज कहा जाता था। इसमें शक नहीं कि उसके समयसे ईरानके मंगोल-राजवंशपर इस्लामका प्रभाव बहुत जोरसे पड़ने लगा। किपचक खानसे फिर झगड़ा शुरू हो गया। ३ मई १३०१ ई०को तोकताई खानका दूत स्राया, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। इसपर गाजन एक बड़ी सेना ले शिरवान श्रौर गुजिस्तान होते दरबन्द पहुंचा। तोकताईको उसकी सेनाके सामने हारकर भागना पड़ा। इलखानके प्रतिद्वंद्वी मिस्रके सुल्तान-खलीफाके साथ किपचक खानका संबंध स्रच्छा था, यह बतला चुके हैं। मिस्रका सुल्तान केवल राजा ही नहीं बिल्क खलीफा (धर्मगुरु) भी था। किपचक खान ने उसे स्रपनी लड़की दी थी। गाजनने स्रर्रानसे काजी नासिरुद्दीन तजीजी स्रौर काजी कमालुद्दीन मोसली को दूत बनाकर तोकताईके पास भेजा। मिस्री दूतमंडल हिल्लामें झाकर गाजनसे बातचीत कर रहा था। इसी समय २१ जनवरी १३०२ ई०को तोकताईके भी दूत तीन सौ सवारोंके साथ स्ना पहुंचे। गाजन किपचक-दूतमंडलसे बहुत अच्छी तरह मिला। तोकताई अपने प्रभावशाली वृद्ध सेनापित नोगाई के झगड़ेसे निबट चुका था, और अब अर्रान और आजुर्बाइजानको लेना चाहता था। उसका कहना था- पितामह छिड़िंगिस्ने यह प्रदेश बातू खानको दे दिया था। लेकिन, गाजन तलवारसे जीते इलाकेको बातसे कँसे लौटा सकता था? उसने धमकी दी—यदि हमारी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारे विरुद्ध कराकोरमसे किमियातककी सारी शक्ति तथा दस तुमान (एक लाख) सेना डेरोंमें तैयार खड़ी है। गाजनने यह भी कहा-हुलाकू के समयसे ही यह भूमि हमारी है। भूमि लौटानेकी बात तलवारकी भाषामें ही हो सकती है।

३० जनवरी १३०३ ई०को नववर्षका पर्व स्राया। राज्यके वजीर, श्रमीर, गुरजी (जाजिया) स्रमंनी, रोमके राजा एवं खुरासान-मिस्न-सिरिया स्रादिके लोग भी भेंट लेकर स्राये। तीन दिन तीन रात बड़े धूमधामसे महोत्सव मनाया गया। दान-इनाममें इस्लामके सुल्तान ने बड़ी उदारता दिखलाई। इतिहासकार वस्साफ गाजनको इस्लामका सुल्तान कहता है, लेकिन इस्लामका सुल्तान बननेसे पहले गाजनने ईरानमें एक बड़ा बौद्ध बिहार बनवाया था। पर, जब उसने देखा, चीन स्रौर मंगोलिया यहांसे बहुत दूर हैं, इसलिये वहां सर्वत्र प्रचित्त बौद्ध-धर्म इस्लामी ईरान-इराकमें कोई सहायता नहीं दे सकता, तो वह मुसलमान हो गया।

गाजनके समय रशीदुद्दीन फउँनुल्ला (१२४७-१३२८ ई०) गणित, दर्शन ग्रौर चिकित्सा-शास्त्रका उच्च कोटिका विद्वान् था। ग्रबकाका वह विश्वासपात्र दरबारी था। गाजनने उसे ग्रपना वजीर बनाया। ग्रब्स् ईदने थोड़े दिनोंके लिये उसे हटा दिया था, पीछे उल्जैत्को विरेचनमें जहर देकर मारनेका ग्रपराध लगा, उल्जैत्के पुत्र इब्राहिमने उसे मरवा दिया। रशीदुद्दीन ग्रपने समयका बहुत बड़ा इतिहास-कार भी है। उसकी पुस्तक "जामे-उत्-तवारीख" एक विशाल ग्रौर बहुमूल्य इतिहासग्रंथ है।

# ८. उल्जैतू, मुहम्मद खुदाबन्दा, अरगून-पुत्र (१३०४-१७ ई०)

इलखानोंने बगदादके खलीफाको खतम किया, लेकिन मिस्नके खलीफाका वह कुछ बिगाड़ नहीं सके। बगदादका खलीफा सुन्नियोंका धर्मगुरु था, और मिस्नका खलीफा शियोंका। उल्जैतूने इस्लाम-प्रेम दिखलानेके लिये अपना नाम मुहम्मद खुदाबन्दा रखा। ईरान अभी शियोंका नहीं हुआ था, लेकिन उल्जैतूने अपनेको शिया दिखलानेके लिये शियोंके बारह इमामोंके नामवाले सिक्के चलाये। उल्जैतूका अपने प्रतिद्वंदी किपचकखानों तोकताई और उज्वेक (१३३३—४०ई०)से मुकाबिला था। ३१६ई०में किपचक-राजकुमार बाबा औगलान भागकर उल्जैतूकी शरणमें आया। उसने उसे सहारा दिया। बाबा तुरंत ही अपनी सेना लेकर ख्वारेजमपर चढ़ गया, जो उज्वेकखानके राज्यमें था। इसके लिये उज्वेकने दूत भेजा और किस तरह बाबा ओगलान ख्वारेजमसे मारकर भगाया गया, यह हम पहले कह आये हैं।

मंगोलोंके शासनकालमें जिस तरह शरीयतके विद्वानों श्रीर सूफी कवियोंकी कृतियां श्रिषक प्रचित हुई थीं, उसी तरह फारसी गद्य-कथासाहित्यके विकासका भी यही समय था। तुगराई (मृत्यु १३२४ ई०) मशहदी इस समयका बहुत बड़ा कथाकार था, जिसके "मिरातुल्-मफतूह", "कुंजुल् मश्रानी", "चश्मये फैंज" श्रादि कितने ही कथाग्रन्थोंका बहुत मान हुग्रा।

९. अबूसईद, उल्जैतू-पुत्र (१३१७-३५ ई०)

स्रवसईद कम उमरमें हो गद्दीपर बैठा था, इसीलिये शासनका सारा प्रबन्ध उसके सेनापित समीर चोबानके हाथमें था। चोबानने उज्बेक खानकी सेनाको खदेड़कर दरवन्दके पार तेरेक नदीतकके अदेशको लूटा था, इसिलिये उसका प्रभाव बहुत स्रधिक हो गया था। उसके नौ पुत्रोंमें सबसे बड़ा स्रमीर हसन खुरासान और माजंदरानका राज्यपाल था, और हसनका बड़ा पुत्र तालिश स्रस्पहान पारस-केर-मानका। हसन और तालिशका बापसे झगड़ा हो गया, जिससे चोबानने उनपर स्राक्रमण कर दिया। हसन और तालिश दिहस्तानके रास्ते ख्वारेज्म भागे। वहांके राज्यपाल स्रमीर कुतुलुक तेमूरने उनका स्वागत करते उज्बेकखानके पास भेज दिया। उज्बेकने उनकी बड़ी खातिर की। चरकासियोंके खिलाफ उज्बेक खानकी स्रोरसे लड़ते हुए हसन घायल हो गया। उज्बेकने बड़ी चिकित्सा कराई, लेकिन वह न बचा। उसका लड़का बहुत दिनोंतक जीता रहा।

७३५ हि० (१ सितम्बर १३३४-२३ जुलाई १३३५ ई०)में उज्बेकसानकी सेनाने फिर दश्तेलाजार—कास्पियनके उत्तर-पश्चिमतटके मैदानी प्रदेश—के रास्ते अर्रान और आजुर्बाइजानपर आक्रमण करनेके लिये प्रस्थान किया। अबूसईद भी खबर सुनकर मुकाबिलेके लिये चला, किन्तु कराबागमं ३१ अक्तूबर १३३५ ई० (१० रबी I ७३६ हि०) को इस 'दीनदार नेकिकदीर बादशाहके प्राणपंछीने शरीरके पिजड़ेसे उड़कर उत्तम स्वर्गको वर बनाया।'' उज्बेकसानने अपनी सेनासहित आगं बढ़ कुरा नदी तकके सारे इल्लानी प्रदेशको बरबाद कर दिया। तारीफ यह कि मुसलमान इतिहासकारोंके लिये अबूसईदकी तरह उज्बेक खान भी धर्मराज था। दरबारी किव औहदीने अपने संरक्षक अबूसईदकी तारीफमें अपनी मस्नवी ''जामजम''में लिखा है—

दो जहां रासिलये-ईद ज़दन्द। सिक्क वर-नाम बूसईद ज़दन्द।। दर्-चमन गुफ्त बुलवुल श्रो कुमरी। मदहि-गुल गुली उलुल्-स्रमरे।।

(दोनों लोकोंकी खुशीका पारितोषिक किया, अबू-सईदके नामपर सिक्का चलाया। उपवनमें बुलबुल और कुमरीने इस फूलकी तारीफ की।)

्र ग्रबुसईदके मरनेपर भोरी शोक मनाया गया। मस्जिदोंके मीनारोंको शोक-प्रकाशक कपड़ोंसे

ढांक दियां गया था।

श्रबूसईदके बाद हुलाकू-अंशका पतन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगा श्रौर ग्यारह वर्षोंके भीतर ६ स्नान गहीपर बैठे ।

श्रबूसईदके समय "तारीखे गुजीदा" नामक इतिहासके बहुत सुंदर ग्रंथका लेखक हम्दुल्ला मुस्तौफी (मृत्यु १३४६ ई०) हुग्रा था। मुस्तौफीने ग्रपने ग्रंथको प्रसिद्ध इतिहासकार रशीदुद्दीनके बेटे गयासुद्दीनको समर्पित किया था। इस ग्रन्थके उद्धरण फज्लुल्ला-पृत्र ग्रव्दुल्ला शीराजी (मृत्यु १३२६ई०) ने ग्रपने ग्रंथ "तारीखे वस्साफ" में दिये हैं। दिल्लीके फारसी किव ग्रमीर खुसरो (१२५३–१३२५ ई०) का यह समकालीन था।



श्रवसर्ददिने वाद श्रव छिडिंगिसी राजकुमार पूरी तौरसे मुसलमान थे। मंगोल श्रव संस्कृतिहीन नहीं थे, बिल्क धार्मिक सिहिंग्णुता, न्यायिप्रयता श्रादि गुणोंके कारण उनकी संस्कृति उच्च स्तरकी थी; किन्तु इस्लामके समुद्रमें उनका कोई बस नहीं चला। दरबारियोंने जब शिक्त हथिया ली, तो गुड़िया खानको कभी श्रपने शिक्तशाली वजीरोंको प्रसन्न करनेके लिये श्रीर कभी प्रजाके प्रभावशाली वर्गको श्रपनी श्रीर करनेके लिये इस्लाम लाना जरूरी था। श्रन्तमें मंगोल-वंशकी समाप्ति होकर इसकी जगह पांच छोटे-छोटे राजवंश कायम हुये, जिनका श्रन्त तेमूरलंगने श्रपने दिग्विजयमें किया। यह पांचों खानदान थे—(१) जलायर, (२) मुजफ्फरी, (३) सर्वदारी, (४) बनीकर्त्त ग्रीर (५) चोबानी। जलायर सुल्तान श्रोवेसके बाद सुल्तान श्रहमद हुश्रा, जिसे १३०० ई०में तेमूरने खतम किया।

हजारा—मंगोलोंके शासनकालमें जो मंगोल इधर ग्राकर रह गये थे, उनमेंसे कुछ तो साधारण तुर्क जन-समूहमें विलीन हो गये, किन्तु कुछ घुमन्तू हिन्दूकुं (हिन्दूकोह)की उपत्यकाग्रोंमें जाकर कुषक ग्रौर पशु-पालका जीवन बिताने लगे। इनके पचीस कबीले थे, जो ग्राजकल हजाराके नामसे ग्रफगानी-ताजिकों ग्रौर वक्षु-उपत्यकाके दक्षिणवाले तुर्कींके बीचमें रहते हैं। इनकी भाषा तुर्की नहीं, एक तरहकी फारसी है, लेकिन वावरके समयतक यह मंगोल-भाषा बोलते थे। ग्रबुलफजल (ग्रकवरके प्रधान-मंत्री)ने इन्हें मङ्गू खानका वंशज कहा है, ग्रौर यह भी उल्लेख किया है, कि इनकी स्त्रियां पुरुषों जैसी ही लड़नेमें बहादुर होती हैं। ग्रफगानिस्तान ग्रौर सोवियत मध्य-एसियाके सुन्नी मुसल-मानोंके महासमुद्रके बीचमें ग्रपनेको शिया वनाये रखना हजारोंकी विशेषता है। विद्वानोंने इनकी भाषामें कितने ही मंगोल शब्द भी ढुंढ निकाले हैं।

साहित्य—इलक्षानियोंके समयमें फारसी गद्य-पद्य-साहित्यकी रचनायें बढ़ीं, यद्यपि इस साहित्यमें निराशावादकी ही प्रधानता है। इस कालकी कविता तीन श्रंणियोंमें बांटी जा सकती है—सूफी रहस्यवाद, गजल (प्रेम-पद्म), कसीदा (स्तुतिप्रशंसा) श्रौर उपदेश।

इनमें सूफी किव थे—फरीदुद्दीन अत्तार (१११६-१२२६ई०)-जिसे प्रथम मंगोल आक्रमणमें एक मंगोल सैनिकने मार डाला, सादी, औहदी, इराकी और मगरदी।

गजलके कवि थे—मौलाना रूमी, सादी ग्रौर हाफिज।
कसीदाके कवि—कमाल इस्माईल ग्रौर सुलेमान सावजी।
उपदेशात्मक रचना करनेवालोंमें निपुण थे—सादी ग्रौर इब्न-यमीन।

# तेमूर-वंश

(१३७०-१५०० ई०) १. तेम्रलंग (१३७०-१४०५ ई०)

तेम्रके पिता तुरगई बरलसको ग्रमीर कजगनने केश (शहरसब्ज) ग्रौर नश्शेब (करशी) के इलाके दिये थे। ग्रपने स्वरचित जीवनचरित्र "तुजुकाते-तेम्र" में तेम्रने लिखा है— "बारह वर्षकी उमरमें ही मुझे ग्रपनी ग्रसाधारण बुद्धि ग्रौर दिमागी शिवतका पता लगने लगा, ग्रौर मैंने ग्रपनेको ग्रध्ययन ग्रौर ग्रात्मसंयमका ग्रम्यासी बनाया। ... ग्राटाह सालकी उमरमें में खेलों ग्रौर बहादुरीके विनोद-कार्योमें ग्रपनी चतुराईके लिये कम ग्रमिमान नहीं रखता था। मैं ग्रपना समय कुरान पढ़ने, शतरंज खेलने तथा बहादुरोंके ग्रनुष्ठप दूसरे खेलों में विताता था।" १३५६ ई० में तेम्रके पिताने उसे ग्रमीर कजगनके पास दूत बनाकर भेजा। कजगन उससे इतना प्रसन्न हुगा, कि उसने ग्रपने लड़के सेलाखानकी बेली ग्रोलजे तुरकान खातूनसे उसका ब्याह कर दिया ग्रौर "मिंगबाशी" (सहस्रपित) का पद दे हुसेन कर्त (खुरासान) के विरुद्ध ग्रीमयानमें जाते समय तेम्रको ग्रपने साथ ले गया। ग्रमियान सफल रहा, किंतु इसी समय कजगनकी हत्या कर दी गई ग्रौर थोड़े ही समय बाद तेम्रका शिता भी मर गया। ग्रमीर कजगनके पौत्र ग्रमीर हुसेनके साथ तेम्रकी मित्रता हो गई। ग्रभी वह ग्रमीर कजगनकी हत्याका बदला लेनेकी सोच रहे थे, कि मुगोलिस्तानका खान तुगलक (ध्वजाधारी) ग्रन्तवेंदपर चढ़ दौड़ा।

हम कह ग्राये हैं, कैसे ग्रन्तर्वेदके चगताई-राज्यकी डांवाडोल स्थितिको देखकर जाते (सीमांती) मुगोलिस्तानके खान तुगलक ( ध्वजाधारी ) तेमूर ने ७६१ हि० ( २३ XI १३५६--१३ X १३६० ई० ) में काश्गरके रास्ते श्राकर श्राकमण किया । खोजन्द नदी पार कर लेनेपर श्रमीर वायजीद जलायर उससे आ मिला। दोनों शहरसब्ज (केश) की ओर बढ़े। तेम्रलंगके चचा हाजी बिरलसने पहले मुकाबिला करनेका ख्याल किया, लेकिन फिर उसे ध्यर्थ समझकर खरा-सानकी श्रोर भागना ही श्रच्छा समझा। चचाकी सलाहसे तेमुरलंग किस तरह लीटकर समरकन्दमें प्रधान बना, इसके बारेमें हमने अन्यत्र बतलाया है। तेमूर और उसके वंशज ग्रपनेको छि अ-िगस्-वंशी सिद्ध करनेकी बहुत कोशिश करते हैं। भारतमें तो उसके वंशजोंने ग्रपने खानदानका नाम ही मुगल रख दिया। लेकिन, वस्तुतः वह छिडागिस्-वंशज नहीं थे। कुछ इतिहासकारोंने उन्हें चगताई-सेनापित कराचार नोयनके वंशका बतलाकर मंगोल सिद्ध करनेकी कोशिश की है, लेकिन वस्तुतः बिरलस तुर्क थे। हां,वह उन तुर्कों मेंसे थे, जो कि मंगोलोंके मध्य-एसियाकी श्रोर बढ़नेके समय उनकी सेनामें बहुत भारी संख्यामें शामिल हो गये । वह मंगोलोंके विश्वासपात्र सरदारोंमेंसे थे, लेकिन जब मंगोल-शक्ति निर्वल हो गई, तो वह उनके तुर्क-प्रतिद्वंद्वी बन गये। ग्रमीर कजगनके बाद इनका जोर अन्तर्वेद श्रौर तुर्किस्तान (मध्य-सिर-उपत्यका)में बढा। मंगोल-राज्यकी बंदर-बांटके समय तेमूरका पिता हाजी तुगाई बिरलस तुर्कोंकी कोरकान (गूरगान) शाखाक। म्खिया ग्रीर केश (शहरसब्ज) इलाकेका स्वामी वन गया, जिसके मरनेपर उसका उत्तराधिकारी उसका भाई हाजी विरलस हम्रा--

१. "तुजुकाते-तेमूर" (तेमूरके नियम) तुर्कीमें लुप्त तथा फारसी अनुवादमें ही प्राप्य है।

२. जन्म ७३० हि० (२५ x १३२६—-१५ Ix १३३० ई०), गही ७४ हि० (१३ IV १३४७—-३ III १३४ ई०), मुसलमान ७ द ४ हि० और मृत्यु ७६४ हि० (२१ x १३६२—-११ Ix १३६३ ई०)

हाजी विरलसको किन्हीं-किन्हीं इतिहासकारोंने तेमूरलंगका भाई भी लिखा है। तेमूरलंगके बापका स्थान हाजो विरलसने लिया, इसमें कोई मतभेद नहीं है। यहीं केश नगरमें ५ शाबान ७३६ हि० (१६ मार्च १३३६ ई०)को तेमूर पैदा हुआ । बचपनसे ही उसमें नेतृत्वके लक्षण दिखलाई पड़ने लगे। लड़कोंकी पंचायत और शिकारमें निपुणता दिखलाकर साबित कर रहा था, कि वह एक कुशल शासक और सैनिक होगा। ग्रुगलक तेमूरने तेम्रलंगके आनेपर उससे प्रभावित हो उसे केशका हाकिम बना दिया। जब खान काश्गर लीट गया, तो अमीरोंमें झगड़ा बढ़ चला। अगले साल ७६२ हि० (११ XI १३६०--२ X १३६१ ई०)में खान फिर अन्तर्वेद आया और अमीरोंको भगाकर उसने समरकन्दपर फिर अधिकार कर वहांका शासन अपने पुत्र इलियास खोजा ओगलानके हाथमें दिया और तेमूरलंगको उसका मुख्य-पारिषद् (अतालीक) नियुक्त किया। लेकिन तेमूरकी दूसरे अमीरोंसे नहीं पटी और वह अमीर कजनके पौत्र तथा अपने साले अमीर हुसेनकी खोजमें भाग निकला।

समरकन्दसे भागनेके बाद तेमूर कराकृमके उसी रेगिस्तानकी श्रीर गया, जो कि उत्तराभिमुख वक्षुसे कास्पियन समुद्रतक फैला हुम्रा है। यहां उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। निर्जन मरुभूमिमें खानेका भी ठिकाना नहीं था। तेमूर अपने तुजुकातमें लिखता है-मैं और मेरी पति-परायणा पत्नी ग्रोल्जाई ग्रमीर हुसेनसे मरुभूमिमें मिले ग्रौर फिर महीने भर रात-दिन रेगिस्तानमें भटकते रहे। कितनी ही बार हमें अन्न और जल भी मुयस्सर नहीं हुआ। अन्तमें एक तुर्कमानने हमें पकड़कर बन्दी बना लिया और ओल्जाईको एक ऐसी पश्शालामें ले जाकर बन्द कर दिया, जो पिस्सुओं और खट-मलोंसे भरी थी। तेमूर किसी तरह साले और बीबीके साथ वहांसे भागकर केश पहुंचा। थोड़े ही दिनों-में उसके पुराने साथी उसके पास जमा हो गये, जिनके साथ वक्ष पार हो वह दक्षिणके इलाके (पूराने वाह् लीक) में चक्कर काटता रहा। अन्तमें लूट-पाट करनेके लिये सीस्तानके ऊपर आक्रमण किया ग्रौर वल्चियोंसे एक किला छीन लिया। लेकिन जल्दी ही लोगोंने उसके ऊपर ग्राक्रमण किया, जिसमें उसके पैरमें चोट लग गई ग्रौर वह जिन्दगीभरके लिये लंग (लंगड़ा)हो गया । मंगोलों ग्रौर तुर्की-में तेमूर नाम बहुत अधिक पाये जाते हैं, जिनसे अलग करनेके लिये वह इतिहासमें तेमूर-लंग (तेमूर लंगड़ा) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। तेमूरके साले हुसेनने इसी समय बलखपर ग्रधिकार कर लिया। तेमुर भी वहीं चला गया। धीरे-धीरे तेमुरके पंद्रह सौ अनुयायी हो गये। ७६५ हि० (१० ग्रक्तूबर १३६३--३० ग्रगस्त १३६४ ई०) में इलियास खोजाकी सेनाके साथ उसकी प्रथम भिड़ंत वक्षुके बांयें तटपर कुंदुजके नजदीक हुई। यद्यपि इलियासकी सेना पांचगुनी थी, लेकिन तेमुरने उसपर पूर्णतया विजय प्राप्त करके सेनाको नदी पार भगा दिया। इसी सभय पिताके मरनेकी खबर सुनकर इलियास बापकी गही संभालने अलमालिककी ग्रोर दौड़ा, श्रीर तेमूर बहुत आसानी-से जेतों (मंगोलिस्तानियों)को अन्तर्वेदसे निकालनेमें सफल हुआ। अब तेमूर अपनी जन्मभूमि-का स्वामी था, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों ग्रीर बाधाग्रोंकी कमी नहीं थी; इसलिये उसने प्रभावशाली सरदारों की एक क्रिल्ताई बुलाई, जिसमें रिक्त सिंहासनपर काबिलशाहके बैठानेका निर्णय हुआ। तेमूर-वंशने अबूसईदके समय (१४५१-५२ ई०) तक मंगील खानोंको समरकन्दकी गद्दीपर बनाये रक्खा, जो यही बतलाता है, कि अन्तर्वेदके लोगोंमें छिड़गिसी राजवंशके साथ एक विशेष तरहका लगाव स्थापित हो गया था । खानकी जगह संभालनेपर तेमुरको भारी विरोधका सामना करना पड़ता ।

जाड़ा बीतते ही इलियास खोजा एक बड़ी सेना लेकर फिर अन्तर्वेदकी ग्रोर आया। तेम्रका शिविर उस समय चिनास ग्रौर ताशकन्दके बीचमें था। हुसेनने सिर-दिर्याको पार कर लिया। लड़ाईमें दो हजार ग्रादिमयोंको मरवाकर हुसेन ग्रपनी राजधानी सालीसराय (नदीके परले तट-पर) चला गया ग्रीर तेमूर करशीकी ग्रोर भागा। जेतोंने फिर समरकन्दको ले लिया। इसी समय तेमूरकी मददके लिये जेतोंके घोड़ोंमें महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे धोड़े मर गये ग्रौर उन्हें ग्रपना सामान पीठपर ढोनेके लिये मजबूर होना पड़ा। वह अन्तर्वेद छोड़कर चले गये। तेमूरके लिये यह बहुत ग्रच्छा अवसर मिला था, किन्तु इसी समय हुसेनसे उसका बिगाड़ हो गया, जिसके

कारण उससे पूरा फायदा नहीं उठा सका। हुसेनने पहले घोखेंसे तेमूरको खत्म करवाना चाहा, जब उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके खिलाफ ग्रमीर मूसाको सेना देकर मेजा। मूसा बलखंस वश्रु पार हो उत्तरकी ग्रोर बढ़ा, लेकिन तेमुरने उसे हरा दिया। फिर हुसेन स्वयं सालीसरायसे एक भारी सेना लेकर चला। तेमूर करशी होते बुखारा लौटा फिर ग्रन्तवेंद छोड़ ख्वारेज्मकी ग्रोर भाग गया। हुसेन ग्रव सारे ग्रन्तवेंदका स्वामी था। तेमूरने जाड़े भर तैयारी की। वसंत शुरू होते ही एक छोटी किन्तु बहुत ही सुशिक्षित ग्रीर बहादुर सेनाके साथ ग्राक्रमण कर उसने ताशकन्द ले लिया, फिर समरकन्द ग्रीर करशीसे ग्रपने प्रतिद्वंद्वीकी सेनाको चीरते वह जलायर ग्रमीर केंबुसरोसे जा मिला। केंबुसरोने ग्रपनी लड़कीका तेमूरके पुत्र जहांगीरसे ब्याह कर भारी सेनासे उसकी मदद की। तेमूरने पीछे मुड़कर हुसेनको बक्षुपार मार भगा दिया। जेतोंके सामन्त ग्रमीर जलायरसे तेमूरका मेल हुसेनके लिये बहुत भयंकर था ग्रौर ग्रन्तमें उसने बहनोईसे संधि कर ली। हुसेनको तेमूर ने उसके विद्रोही सामन्त बद्धशांके हाकिमको दबानेमें सहायता भी दी। लेकिन, जब तेमूरके उपर जेतोंने प्रहार किया, तो हुसेनने विश्वासघात किया, और ग्रन्तमें हारकर तेमूरके हाथमें बन्दी हुआ। तेमूर उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ग्रमीरोंने बहुत जोर दिया ग्रौर ग्रन्तमें ७५१ हिं० (१ एरार १३६० ई०)में उसे ग्रमने बहनोईको मरवाना पड़ा।

स्रव तेम्रका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गया था। इसी समय १३६६ ई०में बलखमें उसने एक बड़ी क्रिल्ताई बुलाई, जिसमें चगताई-राज्यके सभी स्रमीर, तेम्रके गाढ़े दिनों स्रौर तरुणाईके साथी तथा उसके पुराने प्रतिद्वंदी भी शामिल हुए। सबने तेम्रको स्रपना शासक स्वीकार किया स्रौर मंगोलों तथा उनके पूर्वजोंके समयसे चली स्राई प्रथाके स्रनुसार प्रस्तेल १३६६ ई० (१० रमजान ७७१ हि०) को तेम्रलंगको एक सफेद नम्देपर बिठाकर उसे चारों स्रोरसे पकड़कर उठाया, स्रौर धर्मगृरु सैयद बरकाद्वारा स्रल्लाहकी दुस्रा पढ़े जानेके बाद स्रमीर घोषित किया। वक्षुके दक्षिणवाले प्रदेशपर स्रपना दृढ़ शासन स्थापित कर तेम्रने समरकन्दको स्रपनी राजधानी बनाया।

७५२ हि० (७ IV १३५०—२६ II १३५१ ई०) में तेम्रने ग्रपने पुत्र मीरांशाहको खुरा-सानपर ग्रियिकार करने के लिये पहले भेज फिर स्वयं भी वहां पहुंचा। इस समय ईरान कई राजवंशों में वंश हुग्रा था। उत्तरमें सर्वेदार-वंश था, जिसके——(१) ग्रब्दुर्रजाक (एक वर्ष दो मास), (२) मसऊद (७ वर्ष), (३) शम्शुद्दीन, (४) तोगान तेम्र, (४) कस्साब हैदर, (६) यहिया करती, (७) हसन दमगानी, (८) ग्रली मोर्बयद ग्रब्दुर्रजाक—ग्राट शासकोंने उत्तरी ईरानपर पंतीस साल शासन किया। ग्रन्तिम शासक ग्रब्दुर्रजाकने तेम्र्रकी ग्रधीनता स्वीकार कर ली। खुरासानमें हिरातको राजधानी बना कर्तवंश शासन कर रहा था। तेम्र इसी वंशके खिलाफ चढ़ा। राजधानीके पास भारी लड़ाई हुई। कर्तोंके नगर काबूशान, तूस, नेशापोर, सब्जवार ध्वस्त होकर ईंटों ग्रौर मिट्टीके ढेर रह गयं। खुरासानके बाद तेम्र्रने सीस्तान, बलोचिस्तान ग्रौर ग्रफगानिस्तानपर ग्राक्रमण किया। इस प्रकार १३८६ ई० (७८८ हि०)में वह ईरानपर ग्राक्रमण करनेके लिये स्वतंत्र था। ग्रस्पहानका सारा इलाका और पारस मुज्जफरी-वंशके हाथमें था। इराक और ग्राजुरबाइ-जानके इलाके ग्रब भी इलखानी ग्रमीर चोबानके वंशके हाथमें थे। वगदादने बिना प्रहारके ही ग्रधीनता स्वीकार कर ली, इस प्रकार खिलाफतकी राजधानी तेम्रके हाथमें ग्रा गई।

ईरानपर विजय प्राप्त करनेके बाद तेमूर समरकन्द लौटा। समरकन्दका भाग्य जाग उठा। तेमूरने अपने दरबारको बड़े ही दबदबेके साथ सजाया। समरकन्दभें एकसे एक सुंदर महल, मिल्जिदें ग्रौर मदरसे बनवाये, जिनके बनानेके लिये रोम, ईरान ग्रौर भारततकके वास्तु-शास्त्री ग्रौर शिल्पी बुलाये गये। लाखोंकी संख्यामें देश-विदेशोंके दास-दासियोंमेंसे काफी समरकन्दमें लाये गये, जिनके कारण समरकन्दके शिल्प ग्रौर उद्योगको ग्रागे बढ़नेमें बड़ी सहायता मिली।

तोकतामिशपर आक्रमण—इसी वक्त पहलेके आश्रय-प्राप्त किपचक खान तोकतामिशसे तेमूरका झगड़ा हो गया और उसे अपने उत्तरी शत्रुकी शक्तिको तोड़नेकी अवश्यकता पड़ी। तोकतामिश सिरद-रियाके रास्ते सफल न होनेपर १३८५ ई०में काकेशसके रास्ते तब्रेजपर जा पड़ा, और इलखानियोंके

समयसे चले श्राते इस समृद्ध नगरको लूटकर बर्बाद कर दिया। इसका बदला लेनेके लिये १३८७ ई० में तेमूरने काकेशसके रास्ते दरबन्द पहुंच तोकतामिशको बुरी तरह हराया। १३८८ ई० (७६० हि०)में तोकतामिशने सिरदिरयाकी श्रोरसे भारी श्राक्रमण किया। तेमूरको उसके लिये ७६२ हि० (२० XII १३८६—-१० XI १३६० ई०)में प्रथम महाभियान करना पड़ा। वह सिर-दिरयाके पार हो उत्तरमें बढ़ते-बढ़ते ६ श्रप्रैलको बोल्गारोंकी भूमिमें श्रवस्थित कूचुकताग (लघु-पर्वत) में पहुंचा। फिर उलुगताग (महापर्वत)पर चढ़कर उसने श्रासपासकी भूमिका श्रवलोकन किया। यहींपर उसने २८ श्रप्रैल १३६१ ई०को एक शिलालेख लिखकर स्थापित किया।

श्रागे तोकतामिशको तेमूरने कैसे हराया, इसका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं \*।

उस करारी हारके बाद भी तेमूरके हटते ही तोकतामिश फिर सबल हो उटा, जिसके लिये तेमूरको २५ फर्वरी १३६३ ई०में दूसरा महाभियान काकेशसके रास्ते कास्पियनसे पिक्चिम-पिक्चिम करना पड़ा। १३ अप्रैलको वह तेराक नदीपर पहुंच गया। तोकतामिशको हारकर पीछे भागना पड़ा। तेमूर उसका पीछा करके आगे बोल्गाके किनारे-िकनारे सराय पहुंचा। नगरवासियोंको धर छोड़ बाहर निकल जानेका हुकुम दे उसे खूब लुटवाया। फिर मास्कोकी ओर जाना चाहता था, जिसके लिये भगवान्की मां (मिर्यम)का बड़ा जुलूस निकाला गया, बड़ी पूजा-प्रार्थना की गईं, और भगवान्की मांने मास्कोको बचा लिया। तेमूरने किमियाके बड़े नगर अजाकको भी लूटा। सोना, चांदी और रतन लदवाये तथा सुंदर दास-दासियोंके समूहको लिये वह दरबन्दके रास्ते लौटा। तेमूरकी विजय-यात्राओंमें छिड़िंग्स्की विजय-यात्राने प्रेरणा दी थी, लेकिन जहां छिड़िंग्स् हर एक विजयपर अपना दृढ़ शासन स्थापित करता था, वहां तेमूरके बहुतसे अभियान केवल लूटमारके लिये होते थे।

७६६ हि॰ (५ x १३६६-२६ VIII १३६७ ई०)में पांच सालकी ग्रनुपस्थितिके बाद तेमूर राजधानी समरकन्द लौटा । वक्षु-तटपर ग्रपनी खातूनों, पुत्रियों-पौत्रियों तथा राज-कुमारोंके साथ पहुंचनेपर लोगोंने उसका अपार स्वागत किया। खुशीमें उसने सोना ग्रौर जवाहर लुटाये। तेमूर साठ वर्षका हो चुका था। इसी समय उसने तौकेल खानमसे शादी करके उसे "दिलकुशा" प्रासाद प्रदान किया। ग्रभी भी उसकी लूटसे तृष्ति नहीं हुई थी, ग्रौर ग्रब उसकी नंजर सिंधु ग्रौर गंगाकी ग्रोर थी।

भारतपर आक्रमण—-८०० हि० (२४ IX १३६७--१५ VIII १३६८ ई०)को उसने भारतके लिये प्रस्थान किया। उसका पौत्र पीर मुहम्मद पहले ही स्राकर मुल्तानका मुहासिरा किये हुये था। तेमूर बलख ग्रौर हिन्दूकोहके रास्ते काबुल पहुंचा। ५०१ हि०के पहले दिन (१३ सितम्बर १३६८ शुक्र) उसने सिंध नदीको पार किया । रास्तेमें नगरोंको लुटता और लोगोंकी लाशों-से सड़कोंको पाटता जब सतलजके किनारे पहुंचा, तो पीर मुहम्मद भी उससे ग्रा मिला। फिर भारतकी राजधानी दिल्लीकी बारी ग्राई। बंदियोंके मारे जल्दी चलनेमें रुकावट हो रही थी, इसलिये उनसे छट्टी पानेके लिये उसने एक लाख बंदियोंको कतल करवा डाला। यह इतना भ्रमानुषिक कार्य था, जिसे करनेकी हिम्मत कुछ जल्लाद नहीं कर सकते थे, इसलिये सारी सेनाको हुकुम हुम्रा, कि हर एक ग्रादमी इस काममें सह।यता करे । इतिहासकार नासिरुद्दीन इसका बड़ा करुणापूर्ण वर्णन करता है । उसके लिये ग्रपने पंद्रह हिन्दी दासोंका मारना बहुत मुश्किल हो गया था । जो जरा भी ढिलाई करता, उसे पीटा जाता। ग्रपने व्यापार ग्रौर राजसी वैभवके लिये प्रसिद्ध दिल्लीने ग्रपना खजाना तेमूरके लिये खोल दिया, लेकिन तेमूरने दया नहीं दिखलाई । वही हालत मथुराकी हुई---वहांके मंदिर ध्वस्त कर दिये गये ग्रौर मूर्तियां तोड़ दी गई। रास्तेमें हर एक ग्रादमीको मारते ग्रौर लूटनेसे बची हर एक चीजको नष्ट करते तेमूर हरिद्वारकी ग्रोर पहाड़के भीतरतक घुस गया । उसके इतिहासकारोंने गढ़वालके पर्वतवासियोंके भीषण प्रतिरोधका वर्णन किया है, लेकिन तब भी वहांकी राजधानी तेमूरके हाथसे बचन सकी। कुछ लोगोंका भत है, कि तेमूर देहरादून-

<sup>\*</sup> विशेषके लिये देखो पृष्ठ ५६-६२

की तरफ गया था, लेकिन उस समयके ग्रलकनन्दा श्रीर भागीरथीके प्रदेशोंका केन्द्र दूनकी उपत्यका नहीं, विलक श्रीनगरके श्रासपास कहींपर था। वहांसे उसे लूटमें बहुतसा घन मिला था।

यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि तेमूरकी भारतपर चढ़ाई केवल लूट-पाटके लिये हुई थी । भारतसे अपार सम्पत्ति और लाखों दास-दासी लेकर तेमूर उसी साल (१३६८ ई०) समरकन्द लौट गया ।

सिरिया-विजय करते समय वहांके द्यासक मिस्रके ममलूकोंको हुलाकूकी तरह तेम्र भी नहीं दबा पाया। दुबारा हम्ला करके वह उनके हाथसे दिमश्कको ही छीन सका।

सिरिया-विजयके बाद ८०५ हि० (१४०३ ई०)के वसंतमें शुद्ध-एसियाकी विजयके लिये तेम्र सिवास और कराशहर होते यनकुरु (ग्रंगोरा)के मैदानमें पहुंच सुल्तान वायजीदसे भिड़ा। उसमानश्रली तुकंसेना तेम्रके सामने पूरी तौरसे पराजित हुई। सुल्तान वायजीद ग्रपने रिनवासके साथ तेम्रका बंदी बना। श्रव सारे शुद्ध-एसिया (भूमध्य-सागरसे काला-सागरके तटतक)का स्वामी तेम्र था। यहांसे लौटकर जब तेम्र समरकन्द गया था, उसी समय स्पेनके राजा तृतीय हेनरीका दूत दोन रूप गोनजा-



लेज दे क्लावियो समरकन्दमें उसके दरबारमें पहुंचा। क्लावियोने अपनी यात्राका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। तेमूरका दरबार उस समय एक बड़े ही विशाल और कीमती तम्यूके भीतर लगा हुआ था। उसकी रानियां बिना किसी परदेके तेमूरके पास तख्तपर बैठी थीं। यही नहीं, तेमूरकी खातूनों (रानियों)ने अपनी मद्य-गोष्ठीमें क्लावियोको अलग निमंत्रित करके सम्मानित किया था। इससे स्पष्ट है, कि तेमूरके समयतक अभी मध्य-एसियाके तुर्क राजपरिवारमें परदा-प्रथा जारी नहीं हुई थी, लेकिन उसके वंशजोंने भारतमें पहुंचकर जल्दी ही उसे अपना लिया।

जनवरी १४०५ ई० (८०७ हि०—१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०)में फिर तेमूर अपनेको विजय-यात्रासे रोक नहीं सका। पिश्चममें उसके घोड़ोंकी टाप रूसकी भूमितक पहुंच चुकी थी; लेकिन जबतक पूरबमें चीन-विजय न कर ले, तबतक वह छिङ्गिस्के समकक्ष कैसे हो सकता था? इसीलिये जाड़ेमें ही उसने अभियान कर दिया। लेकिन, फरवरीमें सिरतटपर ओत-रारमें पहुंचकर बीमार हो १७ फरवरीको वहीं मर गया। चरित्रलेखक अहमद अरबशाह-पुत्रने जाड़ेके मुंहसे तेमूरके बारेमें कहलवाया है—

"ओ कूर अत्याचारी, अपनी गितको रोक! कबतक तू दुःखी दुनियाको अपनी तलवार और आगसे नष्ट करता रहेगा? अगर तू शैतान है, तो यह भी समझ ले, िक मैं भी एक शैतान हूं। हम दोनों बूढ़े हैं, हम दोनोंके सामने एक ही लक्ष्य है, और वह है दासोंको अपने जूए के नीचे लाना। अगर तू मानव-जातिका उच्छेद करना जारी रक्खेगा और दुनियाको निर्जन और ठंडी बनाएगा, तो समझ ले मेरी सांस उससे भी कहीं अधिक ठंडी और ध्वंसकारी है। तू अभिमान करता है अपनी उस असंख्य सेनापर, जो कि तेरा हुकुम बजा लानेके लिये दौड़ पड़ती है और जिसके द्वारा तू सभी चीजोंको नष्ट-भूष्ट कर सकता है; तो मेरे इन जाड़ेके दिनोंको भी याद कर, जो कि सर्वशक्तिमान्के श्वासोंकी मददसे हर चीजके नष्ट करनेकी क्षमता रखते हैं।....मैं किसी बातमें तुझसे कम नहीं। जरा देर ठहर! बदला लेनेके लिये मैं अभी पहुंच रही हूं और तेरी सारी आग और कोध मेरी बर्फीली आंधी द्वारा लाई ठंडी मौतसे तुझ नहीं बचा सकते।"

तेमूर अपने बारेमें "मेन् तिङ्री-कुली तेमूर" (मैं भगवान्का दास तेमूर) लिखता था; लेकिन जिस भगवान्का दास तेमूर था, वह अवश्य ही निष्ठुर रहा होगा। छिङ्गिस् और उसके उत्तरा-धिकारियोंने भी तलवार और आगसे दुनियाको जीता था, लेकिन अनावश्यक हत्याके वह इतने पक्षपाती नहीं थे, जितना कि खूनका प्यासा तेमूर। ईरानी शियोंको दासके तौरपर बेंचना, एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि मुसलमानको दास नहीं बनाया जा सकता। इस समस्याको मुल्ला शमशुद्दीनके इस फतवाने हल कर दिया—शिया मुसलमान नहीं हैं, बिल्क काफिरोंसे भी बदतर हैं।

यदि तेमूर चाहता, तो अपनेको खान (बादशाह) क्या खलीफा घोषित कर सकता था। तेमूर-की सेना उसके कौशल और सार्वित्रक विजयोंके कारण उसपर इतना विश्वास रखती थी, और उसके हुकुमकी इतनी पाबन्द थी, कि अपार सम्पत्तिके लूटनेमें लगी होनेपर भी तेमूरके ना करनेपर अपने हाथोंको तुरंत रोक देती थी। ऐसी अंधभक्त सेनाके बलपर पैगम्बर बनना उसके लिये बिल्कुल आसान था। किवयोंके प्रति तेमूरकी विशेष सहानुभूति नहीं थी, लेकिन वह दरबारमें किवयों, गायकों, सूफियोंका सत्कार करता था। नकशबन्दी दरवेशोंके सम्प्रदायका संस्थापक ख्वाजा वही उद्दीन [मृत्यु ७९१ हि० (३१ XII १३८८—२१ XI १३८९ ई०)], ख्वाजा अहरार, ईशान मखदूम कासानी और सूफी अल्लामदारपर उसकी बड़ी आस्था थी। किवयों और सूफियोंने उसके खूखार सैनिकोंके मनको नरम करनेमें शायद ही कुछ काम किया हो।

वोल्फके अनुसार तेमूर "लम्बे-चौड़े कदका आदमी था। उसका सिर असाधारण तौरसे बड़ा तथा ललाट चौड़ा था। रंग उसका बहुत ही सुन्दर लाली लिये हुये गोरा था। उसके लम्बे बाल जन्मसे ही (ईरानी) पुराण-प्रसिद्ध जालकी तरह सफेद (ब्लौंड) थे। अपने कानों में वह दो बहुमूल्य हीरे पहना करता था। उसके चेहरेपर हमेशा गंभीरता और एक तरह की उदासी छाई रहती थी। उसे २० हास-परिहास और चुहल बिल्कुल पसन्द नहीं थी, खास करके झूठका तो वह बहुत भारी शत्रु था। झूठकी जगह वह अपनी रायके विरुद्ध सचको ज्यादा पसन्द करता था। तेमूर जिस बात या लक्ष्यको पकड़ लेता या आज्ञा दे देता, उसे फिर उलटता नहीं था। अतीतके लिये उसे कभी अफसोस नहीं हुआ और न अनागतकी आशामें उसने कभी आनन्द मनाया। उसे किन और विदूषक पसन्द नहीं थे। उसे प्रिय थे चिकित्सक, ज्योतिषी, धर्मशास्त्री। वह अक्सर अपने सामने शास्त्रार्थ कराया करता। सबसे ज्यादा भित्त उसकी दरवेशों (साधु-संतों)के ऊपर थी, जिनके आशीर्वादसे वह अपनी विजयोंकी सफलता समझता था। लिखना-पढ़ना वह जानता था और जीवन-घटनाओंपर उसने अपनी लेखनी चलाई भी है। उसकी स्मृति बहुत तेज थी। वह अरबी नहीं जानता था, लेकिन तुर्की, मंगोल और फारसी भाषायें अच्छी तरह जानता था। वह कट्टर मुसलमान नहीं था, क्योंकि वह छिड़्गिस्के यासा (तुरा) को कुरानके ऊपर मानता था। उसने अपने कानून (तुजुक)को यासासे लेकर बनाया। बाबर और अकबरने भी अपने पुरखा तेमूरका ही अनुकरण किया। प्रसिद्ध ही है, कि भारतीय मुगल राजकुमारोंका खतना नहीं होता था। तेमूर यात्रियों और दरवेशोंसे दूसरे मुल्कोंके बारेमें जहां ज्ञान प्राप्त करनेकी कोशिश करता था, वहां इस कामके लिये उसने खुद भी अपने आदमी दूसरे देशोंमें भेज रखे थे।

तेमूरके उत्तराधिकारी—और बातोंमें छिङ्गिस्का अनुकरण करते भी तेमूरने अपने राज्यको नहीं बांटा । उसने अपने जीवनमें ही अपने पौत्र (जहांगीर-पुत्र) पीर मुहम्मदको अपना
उत्तराधिकारी चुना था । तेमूरकी मृत्युके समय वह कंधारमें था । उसके आनेसे पहले ही दूसरे
पुत्र खलील सुल्तानने सेनाके बलपर अपनेको अमीर घोषित कर दिया । तेमूर-पुत्र शाहरुख हिरात
(खुरासान)का शासक था, सिंहासनके लिये उसका भी दावा था । उसे खुरासान, सीस्तान
और माजन्दरानका राज्य मिल गया, तो भी वह चुप न हुआ । खलील सुल्तानकी राजगद्दीकी
घोषणा सुनकर शाहरुख भी अपने एक सेनापतिको हिरातमें छोड़ वक्षुकी ओर चला । खलील
और पीर मुहम्मदने समझौता कर लिया, कि खलीलके बाद पीर मुहम्मद उत्तराधिकारी होगा ।
दोनोंकी संयुक्त शक्तिके सामने शाहरुख उस वक्त कुछ नहीं कर सका, लेकिन दो साल बाद
उसने अन्तर्वेदको खलीलसे छीन लिया, और ८१७ हि० (२३ ІІІ १४१४——११ ІІ १४१५ ई०)
तक अस्पहान और शीराजतक बढ़कर तेमूरके प्रायः सारे राज्यका शासक बन गया । समरकन्द,
बुखारा, हिरात, मेर्व, सब्जवार, शुस्तर, अस्त्राबाद और शीराज-जैसे नगर उसके हाथमें थे ।

साहित्य और कला—यद्यपि तेमूरने लिलत कलाओं के लिये सहृदय हृदय नहीं पाया था, लेकिन दुनियाके दूसरे बादशाहों के दरबारी ठाटको बहुत पसन्द करता था, इसीलिये अनिच्छापूर्वक भी उसके द्वारा कलाको प्रेरणा मिली। वास्तुकलाके लिये विशेष तौरसे, क्योंकि उसे महलों, मस्जिदों और अच्छी-अच्छी इमारतों के बनानेका बड़ा शौक था। समरकन्दमें अब भी उसकी बनवाई कुछ इमारतों मौजूद हैं। उसके समय इस दिशामें जो कार्य आरम्भ हुआ, उसकी पूर्णता उसके लड़के शाहरुख और पोते उलुगबेगके समय हुई। तेमूरने १३७१ ई०में तुरकान आकाका रोजा समरकन्दमें बनवाया था, जो शाहिजंदाके नामसे अब भी एक सुन्दर इमारत हैं। बीबी खानमकी मस्जिद (समरकन्द में) १३९९-१४१४ई०में तैयार हुई थी, जो आज यद्यपि बहुत टूटी-फूटी अवस्थामें पहुंच गई है, किन्तु है एक सुन्दर इमारत। तेमूरकी अपनी समाधि "गोरे-अमीर" जिसे उसके लड़के शाहरुखने बन-वाया, अब भी समरकन्दकी भव्य इमारत है।

तेमूरके कालकी एक बहुत बड़ी देन है अरबी लिपिकी नस्तालीक शैली। अरबके आरिम्भक सलिपिकों समय अरबी भाषा कूफी लिपिमें लिखी जाती थी जिसका स्थान जल्दी ही टेढ़ी-मेढ़ी नस्ख लिपिने लिया। आज भी कुरान और अरबीकी पुस्तकें इसी लिपिमें छपी मिलती हैं। लेकिन तेमूर-के दरबारी मीरअली तब्रेजी [जन्म ७८१ हि० (१९ IV १३७९—९ III १३८० ई०)—मृत्यु-८०७ हि० (१० VII १४०४—३१ V १४०५ ई०)] ने नस्ख लिपिके टेढ़े-मेढ़े कूबड़ोंको तोड़-कर सीधा कर दिया, और उससे एक बहुत ही सुन्दर लिपि "नस्तालीक" निकल आई। अरबी-भिन्न

फारसी आदि भाषाओं के लिए नस्तालीक लिपि बहुत पसन्द की गई। भारतमें भी उर्दू इसी लिपि-में लिखी जाती हैं। छापेके जमानेमें टाइपकी सुविधाके कारण "नस्ख" फिर आगे बढ़ गई— ईरानमें उसीमें पुस्तकें और अखबार छपते हैं। लोगोंको बहुत अफसोस है, कि टाइपोंके बनानेमें सुविधा न होनेके कारण मुद्रण-कलाने नस्तालीकको उपेक्षित कर दिया। लेकिन हमारे यहां उर्दूके लिये टाइपोंसे अधिक लियोका प्रचार है, जिसके कारण उर्दूमें अब भी तेमूरके समयकी देन 'नस्तालीक'का बहुत प्रचार हैं। नस्तालीकके प्रचारमें सबसे अधिक हाथ हिरातके सुलेखकों-का है, जिन्होंने लेखन-कलाका मान इतना ऊंचा कर दिया, जहांपर उसके बाद फिर वह नहीं पहुंच सका।

#### राजाविल---तेमूर-वंशमें निम्न सुल्तान हुए ---

| ₹.  | तेमूर-लंग                        | १३७०-१४०५ ई०   |
|-----|----------------------------------|----------------|
| ₹.  | खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र        | १४०५–६ "       |
| ₹.  | शाहरुख, तेमूर-पुत्र              | १४०६–४७ ,,     |
| ٧.  | उलुगबेग, शाहरुख-पुत्र            | १४४७–४९ ,,     |
| ५.  | अब्दुल्लतीफ, उलुग-पुत्र          | १४४९–५१ ,,     |
| ξ.  | अब्दुल्ला, शाहरुख-पुत्र          | १४५१–५२ "      |
| ৩.  | अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र           | १४५२–६९ "      |
| ८.  | अहमद, अबूसईद-पुत्र               | १४६९-९३ ,,     |
| ९.  | सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र | १४९३–९४ ,,     |
| १०. | बैसुंकर, मुहम्मद-पुत्र           | १४९४–९७ ५,     |
| ११. | सुल्तानअली, मुहम्मद-पुत्र        | . १४९७–१५०० ,, |
| १२. | बाबर, उमरशेख-पुत्र               | १५००-१ ,,      |

#### २. खलील सुल्तान, तेमूर-पुत्र (१४०५-६ ई०)

खलील सुल्तानमें बहुतसे गुण थे, लेकिन वह सीमासे अधिक साखर्च था, जिसके कारण खजाना खाली होते देर नहीं लगी। उसमें दूसरी कमजोरी यह थी, कि वह भी नूरजहां-प्रेमी जहांगीरकी तरह शादमुल्कका गुलाम था। इन कारणोंसे जल्दी ही उसके बड़े-बड़े समर्थक उदासीन या अलग हो गये। १४०६ ई०में खुदादाद और शेख नूरुद्दीनने स्वामीसे विद्रोह करके समरकन्दपर आक्रमण कर दिया। उस समय तो किसी तरह उसे बचाकर अगले साल नूरुद्दीनके साथ सुलह कर ली; लेकिन, फिर खुदादादने दूसरे अमीरोंको मिलाकर समरकन्दपर आक्रमण कर दिया। बातचीत-के बहाने विद्रोहियोंने सुल्तानको बहकाकर उसे कैद कर लिया और नगरपर उनका अधिकार हो गया। यह खबर सुनकर शाहरुखने अपने सेनापित शादमुल्कको खुदादादको दंड देनेके लिये भेजा। खुदादाद समरकन्द छोड़कर भाग गया। शादमुल्क खुले दरवाजों समरकन्दके भीतर घुसा। उसने रानी शादमुल्कके साथ बड़ा ही घृणाजनक दुर्व्यवहार किया, जो शाहरुखके लिये अच्छा नहीं था। शाहरुख अपने तरुण पुत्र उलुगबेगको राज्यपाल बना समरकन्दमें रख हिरात लौट गया। खलील उस समयतक भागकर मुगोलिस्तानमें चला गया था, किंतु शादमुल्कका वियोग वह नहीं सह सका और हिरातमें जाकर उसने अपने भाईको आत्मसमर्पण कर दिया। शाहरुखने उसे सम्मानपूर्वक हिरातका राज्यपाल बना दिया, लेकिन वह उसी साल मर गया।

# ३. शाहरुख, तेमूर-पुत्र (१४०६-४७ ई०)

तेमूर खानदानका यह सबसे बड़ा और प्रतापी बादशाह था। बहुत दिनोंसे हिरातमें रह जानेके कारण उस नगरके साथ इसका इतना प्रेम हो गया था, कि तेमूरकी गद्दी संभालनेपर भी उसने अपनी राजधानी समरकन्दमें नहीं बदली। तेमूरी-वंश और मध्य-एसियाकी कला और साहित्यका चरम उत्कर्प शाहरुखके समय हुआ। उसने अपने बड़े पुत्र उलुगबेगको समरकन्द (अन्तर्वेद) का शासक बना दिया था, जिसने वहां अपनी सुरुचि और विद्याप्रेमका परिचय दिया।

अब्दुर्रजाक समरकन्दी शाहरुखका बहुत कृपापात्र इतिहासकार था। इसने "वकाया" लिखना शुरू किया, जिसकी परिपाटी भारतमें भी मुगलवंशने जारी की । तत्कालीन इतिहासके लिये सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं के ये दरबारी अभिलेख बहुत ही उपयोगी हैं। समरकन्दी के ग्रंथ "मतलऽसादेन" में प्रतिवर्षकी घटनाओं का उल्लेख हैं। ८१२ हि० (१६ मई १४०९—६ अप्रैल १४१० ई०) की "वकाया" लिखते समय वह कहता है— 'उज्बेकमुल्क (किपचक) के स्वामी पुलाद खानका अमीर अदिकू बहादुर और अमीर ईसाके नोकर (अफसर) दूत बनकर आये। उन्होंने शिकारी जानवर और दूसरी चीजें भेंट कीं। मिर्जा (राजकुमार) मुहम्मद जौकी के लिये लड़की की खास्तगारी करते हुये शाहरुखने खानके लिये बहुतसी भेंटें और दूतों के लिये बहुतसे इनाम दिये।" अगले साल भी राजधानी हिरातमें "वलायत-उज्बेक" और "दश्ते-किपचक" से अमीर अदिकू दरबन्दके रास्ते और अमीर शेख इब्राहीम शरवानके रास्ते दूतमंडल लेकर आये।

८१५ हि० (१३ अप्रैल १४१२ ई०—४ मार्च १४१३ ई०)में समरकन्दी लिखता है—स्वारेज्म-को लेकर शाहरुखका किपचकोंके साथ संघर्ष हो गया। ८२२ हि० (२८ जनवरी—-१९ दिसम्बर १४१९ ई०) में किपचक खान बुराकने उलुगबेगके ऊपर आक्रमण किया। तेमूरने जैसे तोकतामिश-को संरक्षण देकर आगे बढ़ाया और अन्तमें वह भस्मासुर बनने लगा, वही बात बुराक खानने अपने भूतपूर्व सहायक और संरक्षक उलुगबेगके साथ की। ८३० हि० (२ नवम्बर १४२६—२३ सितम्बर १४२७ ई०)में बुराक ओगलानने अन्तवेंदपर भीषण आक्रमण किया। समरकन्दमें लोग इतने डर गये, कि उन्होंने नगरका दरवाजा बन्द करनेका विचार शुरू किया। उलुगबेगके हारकर भागनेकी खबर सुनकर शाहरुख स्वयं एक बड़ी सेना लेकर समरकन्दकी ओर आया और बुराकको अन्तवेंद छोड़कर भागना पड़ा।

शाहरुखने थोड़े ही समयमें तेमूरद्वारा विजित प्रायः सारे साम्प्राज्यको अपने हाथमें कर लिया। उसके बाद जब-तब ख्वारेज्म या सिर-दिरयाकी ओर किपचकों (उज्बेकों)के आक्रमणका मुकाबिला करना पड़ता था, नहीं तो वह अपने समयको साहित्य, संगीत और कलाके विकासमें लगाता था। संगीतका वह प्रेमी ही नहीं था, बिल्क उसने इसके लिये स्वयं बहुतसे गीत बनाये थे। ८२०-२३ हि० (१४१७-२०ई०) में शाहरुखके दरबारमें चीनसे एक दूतमंडल आया, जिसके उत्तरमें ८२३ हि० (१७ І-७ XII १४२०ई०)में शाहरुखने अपना दूतमंडल चीन भेजा। शाहरुखका बड़ा लड़का उलुगवेग ज्योतिष और गणितका विद्वान् तथा भारी संरक्षक था। इसी तरह उसका छोटा लड़का वैसुकर पुस्तकों और लिलत कलाका बड़ा प्रेमी था। बैसुकरने इस दूतमंडलके साथ नक्काश (चित्रकार) ख्वाजा गियासुद्दीनको कर दिया था, जिसमें कि वह चीनी जीवनके हर पहलूको चित्रित करके लाये, तथा चीनी चित्रकलाको नजदीकसे देखे।

८३९ हि० ( २७ जुलाई १४३५-१६ जून १४३६ ई० )में ख्वारेज्मकी ओरसे दूतने खबर दी कि किपचक शासक अबुल्खेर ओगलानने अचानक दश्त (किपचक-मैदान)की ओरसे ख्वारेज्म-पर आक्रमण कर दिया है और वहांका राज्यपाल सुल्तान इब्राहीम शादमुल्क-पुत्र भाग गया है। शहरको सर करके किपचकोंने उसे लूटा बरबाद किया, फिर अपने देश लौट गये। ८४४ हि० (२ जून १४४०-२३ अप्रेल १४४१ ई०)में अस्त्राबादकी ओरसे खबर आई, कि दश्तकी ओरसे आकर उज्वेक-सेना मुल्कमें लूट-पाट मचा रही है। वहांका शासक अमीर हाजी यूसुफ जलाल कुतलुग कुछ नहीं कर सका। "बकायानिगार" (घटना-लेखक) समरकन्दीने लिखा है— "कहीं-कहीं उज्वेक-सैनिक कजाक होकर (उज्वेक कजाकशुदा) माजन्दरान प्रदेशमें भी घुस आये और वहांसे लौट गये।" १४४० ई०में अभी "कजाक" शब्द एक विशेष जातिका वाचक नहीं हुआ था, बल्कि उज्वेकोंके लुटेरेपनेको दिखलाने के लिये ही यहां कजाक शब्दका प्रयोग हुआ; लेकिन पीछे उज्वेक (किपचक)

तुर्कोंके एक भागको कजाक कहा जाने लगा, जिनके ही नामपर आज सोवियत संघका दूसरे नंबरके सबसे बड़े गणराज्यका नाम कजाकस्तान है और आज कजाक शब्द लुटेरेका पर्यायवाची नहीं समझा जाता ।

अन्तर्वेदपर किपचकों (उज्बेकों)का आक्रमण १४१२ ई०से ही होने लगा था। उसके बादके अट्ठाईस वर्षोंमें उनके साथ बहुतसे संघर्ष हुये। पहले वह मध्य-सिर-उपत्यका और स्वारेज्मतक लूट-पाट मचाते थे, पीछे अब माजन्दरानतक हाथ बढ़ाने लगे। यद्यपि अभी अन्तर्वेदके उज्बेकोंके हाथों-में जानेमें साठ वर्षकी देरी थी, किंतु उनका आतंक अभीसे छा गया था और १४४० ई०में शाहरुखने हुकुम दिया था—''हर साल दसहजारी अमीरोंमेंसे कुछ वलायत-माजन्दरानमें जा सजग रहते वास करें।'' इसके बाद मिर्जा बैसुंकर, फिर मिर्जा अलाउद्दीन दोनों राजकुमारोंने भी वहां जाकर डेरा डाला। इसी साल अमीर हाजी युसुफ जलील, उसका भाई अमीर शेख हाजी और दूसरे दसहजारी अमीर अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे, किंतु यकायक उज्बेक सेना उनके ऊपर टूट पड़ी और अमीर हाजी युसुफ मारा गया।

८४५ हि० (२२ मई १४४१ ई०-१२ अप्रैल १४४२)में शाहरुखने इतिहासकार अब्दुर्रजोक के नेतृत्वमें एक दूतमंडल भारत भेजा। तेमूरियोंके कितने उदार विचार थे, यह इसीसे मालूम होगा, कि शाहरुखने अपने दूतमंडलको दिल्ली या बहमनी रियासतके पास न भेजकर उस समयके दक्षिणके सबसे शिक्तशाली हिंदूराज्य विजयनगरमें भेजा, जिसमें एक सुभीता यह भी था—ईरान शाहरुखके राज्यमें था, जिसका समुद्रके रास्ते भारतके साथ व्यापारिक संबंध विजयनगरके समुद्रतटद्वारा स्थापित था। यह दूतमंडल हिरातसे चलकर केरमानके रास्ते ओरमुज्द बंदरगाहपर पहुंचा, जहांसे जहाजमें बैठकर भारत आया। अब्दुर्रजाकने विजयनगरका बहुत ही सुंदर वर्णन "मतलऽसादेन"में किया है।

राज्यपाल होनेके समय भी शाहरुखने हिरातको बहुत ही समृद्ध और अलंकृत किया था, लेकिन जब उसने उसे तेम्री राज्यकी राजधानी बना दिया, तो हिरात सारे इस्लामिक जगत्का एक बड़ा सांस्कृतिक केन्द्र बन गया। विद्वानों और कला-विशारदोंका वहां बड़ा सम्मान था। बाबरने अपने ग्रंथमें लिखा है, कि हिरात-जैसा शहर दुनियामें नहीं है। हिरातमें चित्रकलाकी एक खास कलम—सूक्ष्मचित्र—का आरम्भ किया गया, जो कि शायद पहिले समरकन्दसे वहां आई। हिरात नगरके पश्चिमोत्तरमें शाहरुखने १४१८—३७ ई०में अपनी रानी गौहरशादका रौजा मस्जिदके साथ बनवाया। यह वहांकी सबसे सुंदर इमारत है। शाहजहां भी एक समय खुरासान गया था, जिसका ही प्रधान नगर हिरात है। हो सकता है ताजमहल बनानमें उसे यहांके गौहरशादके रौजेसे प्रेरणा मिली हो। इस रौजेका निर्माण कवामुद्दीन शीराजी नामक एक कुशल वास्तुशास्त्रीने किया था। यही गौहरशाद उलुगबेग और बैसुंकरकी मां थी, जिससे शाहरुख बहुत प्रेम करता था। बैसुंकरने हिरातमें एक किताबखाना बनवाया था, जिसकी इमारत अत्यन्त सुंदर ही नहीं थी, बिल्क वहांपर पुरानी पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था, और कितने ही सुलेखक पुस्तकोंको लिखते रहते थे। हुसेन बैसुंकरने १४३० ई०में "शाहनामा"की एक बहुत ही सुंदर प्रति लिखनवाई, जो कि आजकल तेहरानके संग्रहालय में है।

#### ४. उलुगबेग, शाहरुख-पुत्र (१४४७-४९ ई०)

उलुगबेगने अपने पिताके उपराजके तौरपर एकतालीस वर्ष (१४०६-४७) तक समरकन्द-में रहते अन्तर्वेदका शासन किया। ज्योतिष और गणितके विकासमें उसने खासतौरसे सहायता की। तारों और ग्रहोंके ठीक-ठीक वेधके लिए उसने एक बहुत बड़ी वेधशाला समरकन्दके पास कोहक नदीके ऊपर बनवाई, जिसका आरम्भ ८३२ हि० (११ अक्तूबर १४२८—१ सितम्बर १४२९ ई०) में हुआ था। इसके दरबारमें तथा वेधशालाके विद्वान् काजी जादरूम गयासुद्दीन, जमशीद मोहीउद्दीन काशानी, इसराईली (यहूदी) सलाहुद्दीन थे। यहींपर प्रसिद्ध सारणी ८१४ हि० (५ जुलाई १४३७—

२६ मई १४३८ ई०) में तैयार हुई। उलुगबेगकी वेधशालाके ध्वंसावशेष नगरके पूर्वी उपान्तमें चोपान-अता पहाड़ीपर अब भी मौजूद हैं। उसकी ज्योतिष सारणी— "जीजे-उलुगबेग"— सदियों-तक यूरोपमें भी मान्य रही। पूर्वके देशोंमें बनी सभी ग्रह-सारणियोंमें यह सबसे अधिक पूर्ण और शुद्ध थी। इसमें — (१) समय और युग, (२) समय-माप, (३) ग्रह-कक्षा, (४) नक्षत्र-ताराके स्थान दिये गये हैं। इसका बहुत ही सुंदर पहला संस्करण प्रोफेसर ग्रीफ्सने १६४२—४८ई० में आक्सफोर्ड में छपवाया था। डाक्टर टामस हाइडने १६६५ ई० में इसका लातिनी अनुवाद प्रकाशित कराया। उलुगबेगकी नक्षत्र (तारा)-सूची इतनी पूर्ण है कि आज भी खुली आंखोंसे दिखलाई देनेवाले उतने ही (डेढ़ हजार) तारोंकी सूची बन पाई है समरकन्दको उलुगबेगने मध्य-एसियाकी उज्जियनी बना दिया था।

उलुगबेगके बनवाये महल , मस्जिद, मदरसे वास्तु-कलाके अत्यन्त सुंदर नमूने हैं । अगर उसके पिताने हिरातको भव्य बनाया, तो उलुगबेगने समरकन्दको भी उससे पीछे नहीं रहने दिया । उसके महलोंको सजानेके लिये चीनके सुंदर चित्रकारों और कलाकारोंने आकर वर्षों काम किया था । चीनी बरतनोंका उसके पास बहुत ही सुंदर संग्रह था ।

८५० हि० (२९ III १४४६—१७ II १४४७ ई० )में पिताके मरनेपर तेम्री सिंहासनका अब उलुगबेग उत्तराधिकारी था, इसलिये उसे समरकन्द छोड़कर हिरात जाना पड़ा। उलुगबेग सैनिक योग्यता नहीं रखता था, न कूटनीतिका पंडित ही था, इसीलिये वह दो सालसे अधिक
शासन नहीं कर सका। जल्दी ही उसके प्रतिद्वंद्वी अलाउद्दौलाने समरकन्दका किला उससे छीन
उलुगबेगके पुत्र अब्दुल्लतीफको बंदी बनाया। उलुगबेगने आक्रमण करके सुलहकी सबसे पहली शर्त
यह रक्खी, कि अब्दुल्लतीफको भेज दिया जाय। दूसरी शर्ते अलाउद्दौलाने पूरी नहीं कीं, जिससे
फिर लड़ाई शुरू हुई। अलाउद्दौला हारकर मशहद (खुरासान)की ओर भागा। इसी समय तुर्कमानोंने हिरातको और उज्बेकोंने समरकन्दको लूटा। उलुगबेगने वर्षो लगाकर "चीनीखाना"
को चीनी कलाकारों द्वारा अलंकृत करवाया था और सुंदर चीनी बर्तनोंका अद्भृत संग्रह करवाया
था। उन सबको पल मारते-मारते उज्बेकोंने नष्ट कर दिया। जल्दी ही पुत्रवत्सल पिताके विरुद्ध
अब्दुल्लतीफने विद्रोह कर दिया और आक्रमण करके उसे बन्दी बना दिया। उसने इतनी ही नृशंसता
नहीं दिखलाई, बल्कि चुपकेसे एक ईरानी गुलाम भेजकर बापको मरवा दिया।

उलुगबेग बहुत ही कोमल स्वभावका आदमी था, कला और विज्ञानके पीछे तो वह पागल था । उसकी कोमलहृदयताने तोकतामिशकी कहानियोंको जानते हुये भी बोराक ओगलानका संरक्षक बनवाया। उसके विद्या-प्रेमकी प्रतीकके रूपमें बुखारामें उसके हुकुमसे बने एक मदरसेमें बहुत सुंदर अक्षरोंमें अब भी एक छोटासा अभिलेख मौजूद है। "तलबल्-इल्म फरीजत अला-कुल्ले मुव स्लेमुन्व मुस्लेमात" (विद्या पढ़ना हरएक मुसलमान स्त्री-पुरुषका कर्तव्य है)।

साहित्य—खोजा इस्मत बुखारी उलुगबेगका राजकिव था। उसके अतिरिक्त खियाली, बुरन्दक, रुस्तम खूरियानी आदि भी दरबारके पारसी किव थे—अभी तुर्कीको साहित्यकी भाषा नहीं स्वीकार किया गया था, तो भी उलुगबेगके पिता शाहरुखने तुर्की गीत बनाये थे। उमरशेख-पुत्र सुल्तान इस्कन्दर और खलील मिर्जा दोनों राजकुमार फारसीके किव थे। शाहरुखके लड़के बैसुंकरका पुत्र बाबर मिर्जा सुंदर प्रतिभाशाली किव था जो तरुणाईमें ही मर गया। यह भारतके मुगल-सम्प्राट् बाबरसे भिन्न था। तुर्कीके किव सिद्दी अहमद मिर्जाने "लताफतनामा"के नामसे एक मसनवी (कथाकाव्य) लिखी थी। इसी वंशमें आगे पैदा होनेवाला जहीरुद्दीन बाबर तलवारका ही धनी नहीं, बल्कि सरस्वतीका वर-पुत्र भी था।

# ५. अब्दुल्लतीफ, उलुग-पुत्र (१४४९-५१ ई०)

पिताके हत्यारे नृशंस अब्दुल्लतीफको निश्चित हो राज्य भोगनेका मौका न मिला। पिता तथा अपने प्यारे सम्बन्धियोंकी निर्मम हत्या सामन्तोंके लिये कोई असाधारण बात नहीं समझी जाती, इसीलिये संस्कृतमें कहावत मशहूर है—''जनकभक्षा राजपुत्राः'' (पिताके भक्षक होते हैं राज-पुत्र) । अब्दुल्लतीफका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी तेमूर-पौत्र मीरांशाहपुत्र अबूसईद (सम्प्राट् बाबरका दादा) था। उसे अब्दुल्लतीफने हरा दिया। किंतु अब्दुल्लतीफके महापापको अधिक दिनोंतक बर्दास्त नहीं किया जा सकता था। उलुगबेगके एक स्वामिभक्त सेवकने इस आततायीको ८४५ हि० (१४ फर्वरी १४५०-५ जनवरी १४५१ ई०)में मार डाला।

#### ६. अब्दुल्ला, शाहरुख-पुत्र (१४५१-५२ ई०)

साल-साल दो-दो सालके लिये गद्दीपर बैठनेवाले तेमूरी शासकोंने अब बतला दिया, कि वंशकी नैया डावांडोल हो रही है। अब्दुल्लाने उन्हीं उज्बेकोंकी सहायतासे समरकन्दको प्राप्त किया, जो कि तेमूरी-वंशका स्थान लेनेवाले थे। "वकायानिगार" समरकन्दीने ८५५ हि० (३ फर्वरी १४५१-२५ दिसम्बर १४५३ ई०)में लिखते हुए बतलाया है—"इसी बीच राजसेवकोंने खबर दी, कि उज्बेक बादशाह अबुल्खैर खान (१४२८-६८ ई०)—जो बहुत दिनोंसे अपने दरबारका दोस्त और शुभेच्छु है—आज्ञा पानेपर सेवामें आना चाहता है। सुल्तानकी स्वीकृति पाकर अबुल्खैर जल्दी-जल्दी अब्दुल्लाके ओर्दूमें आया। सुल्तानने उसका बड़ा स्वागत किया। (पीछे) अबुल्खैरने समरकन्दिन जल्दी अब्दुल्लाके येदूमें आया। सुल्तानने उसका बड़ा स्वागत किया। (पीछे) अबुल्खैरने समरकन्दिन जल्दी अब्दुल्लाके वत्वार अबुसईदको बतलाई। फिर दोनों यस्सी नगरके सीमांतसे ताशकन्द और खोजन्दिक इलाकेमें आये। जब अब्दुल्लाको पता लगा, कि अबूसईद उज्बेक खानकी सेनाके साथ आ रहा है, तो वह एक बड़ी सेना ले कोहक नदी पार हो आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं आमने-सामने खड़ी हुईं और दोनोंमें २२ जून १४५१ ई० शनिवार (२२ जमादी II ८५० हि०)को भयंकर लड़ाई हुई जिसमें अब्दुल्ला मारा गया और भारतीय मुगल-वंश-संस्थापक बाबरका पितामह, अबूसईद विजयी हुआ।

#### ७. अबूसईद, मीरांशाह-पुत्र (१४५२-६९ ई०)

अबुल्खैरको उसकी सहायताके लिये अबूसईदने बहुतसी भेंट दे कृतज्ञता प्रगट की, और अब्दुल्लतीफकी हत्यामें हाथ रखनेवालोंको भी दंड दिया । शाहरुखके मरनेके बादसे ही जो गृह-कलह चल रहा था, उसे दबानेमें अबूसईद सफल हुआ । तेमूरी वंशका यह अन्तिम शक्तिशाली सुल्तान था। जैसा कि पहले बतला चुके हैं, अभी भी छिङ्-गिस्वंशी खान समरकन्दकी गद्दीपर बैठा करते थे। अन्तवेंद, पूर्वी ईरान और अफगानिस्तान अबूसईदके राज्यमें थे। वह चतुर सैनिक और कुशल शासक था। इसका समकालीन तुर्कीका सुल्तान मुहम्मद II था, जिसने १४५३ ई०में कान्स्तिन्तिनोपल लेकर बलकान (युरोप)में इस्लामी राज्यकी स्थापना की।

रबी I ८६४ हि० (२६ दिसम्बर—२५ जनवरी १४४९—६० ई०) के आरंभमें इसके दरबार में कलमकों (मंगोलों) और किपचकों के दूत आये, जिनका अबूसईदने बहुत सम्मान किया। लेकिन उत्तरके घुमन्तुओं को मित्रता बादलके छांहसे बढ़कर नहीं होती। ८६९ हि० के जमादी II (फर्वरी १४६५ ई०) के मध्यमें खबर मिली, कि किपचक खान अबुल्खैरके भाई सैयद यक्का सुल्तानको अमीरों (उच्च अफसरों) ने ख्वारेज्ममें पकड़कर हिरात भेज दिया, जहां वह बन्दीखानेमें पड़ा है। अबूसईदने उसे अपने पास बुलाया, और "उस सदाचारी सुभक्त तरुण"को बहुत सम्मानपूर्वक घोड़ा, सोना, कुलाह और इनरम प्रदान कर वलायत उज्बेकमें भेज दिया। लेकिन उज्बेक घुमन्तू इन उपकारोंको देरतक कैसे याद रख सकते थे, जब कि दक्षिणके समृद्ध नगरोंको लूटकर ही वह मौजका जीवन बिताते अपने सैनिकोंमें अनुशासन कायम रख सकते थे। ८७२ हि० (२ अगस्त १४६७—२२ जून ६८ ई०) की घटनाके बारेमें समरकन्दीने लिखा है—मरदुमें उज्बेक (उज्बेक लोगों) के प्रहारसे अन्तर्वेदको हरसाल जहमत और बर्बादी उठानी पड़ती रही, लेकिन इस साल वहांसे एसी खबर नहीं आई। इसी समय ख्वारेज्मसे दूतने आकर कहा, कि किपचकोंकी भूमिसे देरसे कजाक हुये मिर्जा सुल्तान हुसेनने ख्वारेज्मपर आक्रमण किया। तेमूरी अमीर उसके सामने नहीं टिक सके, और मिर्जान ख्वारेज्म को पामाल किया। यह खबर सुनकर अबूसईदने अपने सभी उच्च सेनापतियोंको ख्वारेज्म जानेका

आदेश दिया, लेकिन उधर आजुर्बाईजानमें भी उजुन हसनबेगने खतरा पैदा कर दिया था, इसलिये उसी साल अवूसईद सेना लेकर उधर गया और लड़ाईमें बन्दी हुआ। उजुन हसन (१४६७–७८ ई०) ने अबूसईदको शाहरुखकी बेगम गौहरशादके पुत्र यादगार मिर्जाके हाथमें दे दिया, जिसने अपनी मांकी हत्याका बदला लेते अबूसईदको मार डाला। अबूसईदके ग्यारह पुत्रोंमें एक उमरशेख मिर्जा था। इसीका पुत्र बाबर था। जिसने भारतमें मुगल-साम्प्राज्यकी स्थापना की।

अबूसईदको भी सुन्दर इमारतोंके बनानेका बड़ा शौक था। आज भी उसकी लड़की सुल्तान खाविन्द बिकीके रौजेकी सुन्दर इमारत समरकन्दमें "इशरतखाना"के नामसे मौजूद है।

#### ८. अहमद, अबूसईद-पुत्र (१४६९-९३ ई०)

अहमद एक मामूली बुद्धिका आदमी था, ऊपरसे वह कभी शराबमें मतवाला रहता और कभी भिक्त और खुदाके इश्कमें गर्क। इसके समयमें दरबारी अमीर अक्सर विद्रोह करते रहे। खुरासान बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया, जिसपर तेमूर-वंशी सुल्तान हुसेन (१४६९—-१५०६ ई०) हिरातसे शासन करता रहा। अहमदने अपने भाई उमरशेखको फरगाना देकर उसे दूसरोंके हाथों में जानेसे बचा लिया। उमरशेखके फरगानामें शासन करते समय ही उसका पुत्र बाबर पैदा हुआ। अहमदके सत्ताईस सालके शासनमें समरकन्दको फिर तरक्की करनेका मौका मिला।

कवि नवाई—हिरातने स्वतन्त्र होकर अपने गौरवको फिर लौटा लिया । हुसेन मिर्जा (१४६९– १५०६ ई०)के शासनकालमें हिरातने साहित्य और कलामें चरम उन्नति की, जिसका बहुत कुछ श्रेय तुर्की साहित्यके कालिदास अली शेर नवाईको है। नवाई १४४१ ई०में हिरातमें पैदा हुआ था । उसके बचपन और जीवनका भी अधिकतर भाग हिरातमें बीता । वह शिक्षा प्राप्त करनेके लिये समरकन्द भेजा गया। वहांका सबसे बड़ा धनी दरवेश मुहम्मद तरखन उसका संरक्षक था। सुल्तान अहमद मिर्जाके समय नवाई बुखारा और समरकन्दका सबसे बड़ा जमीदार था। हिरातमें रहते बचपनमें हुसेन मिर्जा नवाईका सहपाठी था । जब हुसेन मिर्जा हिरातकी गद्दीपर बैठा, तो उसने समरकन्द से सुल्तान अहमद मिर्जाको नवाईको भेजनेके लिये लिखा । समरकन्दमें रहते वक्त नवाईको जिन लोगोंके सम्पर्कमें अधिक आना पड़ा था, उनमें सूफी संत खोजा उबैदुल्ला अहरार मुख्य था । संत-महन्त -होनेके साथ खोजा अहरारकी जमींदारीका ठिकाना नहीं था । कहावत है—कोई आदमी अपने गदहेपर चढ़ा अन्तर्वेदमें उत्तरसे दक्षिणकी यात्रा कर रहा था। सैकड़ों मील चलता गया, लेकिन जब भी किसी लहलहाते खेतके बारेमें पूछता, तो लोग कहते—'यह खोजा अहरारका है।' इसपर मुसाफिरने अपने गदहेको भी खेतकी तरफ हांकते हुए कह दिया—-"जा तू भी खोजा अहरारका हो जा।" खोजा अहरारकी महिमा सबसे अधिक इसलिये फैली कि वह अपनी अपार सम्पत्तिका उपयोग परोपकारमें करता था। नवाई भी बहुत भारी जमींदार था, अहरारकी प्रेरणासे उसने भी अपनी सम्पत्तिको वैसे ही कामोंमें खर्च करनेका निश्चय किया।

मुल्तान हुसेन सूक्ष्मिचित्र, मुलेखनकला, वास्तुकला और संगीतका बड़ा प्रेमी था। अली शेर नवाई तो विद्वानों और कलाकारोंका अपने मुल्तानसे भी बड़ा संरक्षक था। हिरातमें एसियाके ही भिन्न-भिन्न देशों के व्यापरी नहीं आते थे, बिल्क १४९४ ई० में एक फ्रांसीसी कारवां भी आया था। भारत, चीन आदि के व्यापारी तो सदा ही आते रहते, इसलिये यहांपर विद्वानों और कलाकारोंके लिये विचार-विनिमयका अच्छा अवसर मिलता था।

१४६९ ई०में समरकन्दसे लौटनेके बाद १४८७ ई०तक नवाई सुल्तान हुसेनके दरबारका एक बहुत ही शक्तिशाली अमात्य था । दरबार छोड़नेके बाद उसने अपने बड़े-बड़े निर्माण-कार्य आरम्भ करके पूरे किये। उसकी बनवाई सबसे बड़ी इमारत "इखकास" (स्नेह) बीस सालमें तैयार हुई, जो हिरात नगरके बाहर यंजील नहरके किनारे अवस्थित थी। कितने ही हजार आदमी इसके बनानेके लिये रोज काम करते थे। कितनी ही बार नवाई स्वयं मजदूरोंकी तरह काम करता। "इखलास"के भीतर सुन्दर मदरसा, खानकाह तथा मस्जिद बनी हुई थी। खानकाहसे पश्चिम

"खानकाह-शफाइया" (सार्वजिनक अस्पताल) था, जहांपर अपने समयके प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम गयासुद्दीन मुहम्मद चिकित्सा करते थे। यहांकी बहुतसी इमारतोंमें "मदरसा निजामिया" भी था, जिसमें अच्छे-अच्छे अध्यापक नियुक्त थे। नवाईने और जगहोंपर भी खानकाहें और मदरसे बनवाये, जिनमें "मदरसा-खुसरिवया" मेर्वके अब्दुल्लाखान-िकलेमें अवस्थित था। खुरासान और ईरानके दूसरे स्थानोंमें मुसाफिरोंके आरामके लिये नवाईने पचास रबातें (धर्मशालाएं) बनवाई थीं। उसके आश्रित इतिहासकार खोन्दमीरके अनुसार नवाईने हम्माम (स्नानागार) और चौदह मस्जिदें इस्तिखर सेरस्स और अस्त्राबादमें बनवाई थीं।

नवाईको जहां अपने परोपकारी कामोंके लिये खोजा अहरारसे प्रेरणा मिली थी, वहां उसकी काव्यप्रतिभाको निजामी (११६१—१२०३ ई०) और जामी (१४१४—९२ ई०) की कविताओं से भारी प्रेरणा मिली थी। जामी नवाईका समकालीन था, और हिरातके पास हीमें रहता था। फारसी भाषाका वह अन्तिम महाकवि था। यद्यपि नवाईने "फानी" (नाशमान) के नामसे फारसी में भी कविताएं की हैं, लेकिन वह अमर है अपनी तुर्की कविताओं के कारण। आजकल मध्य-एसियाकी सबसे प्रगतिप्राप्त उज्बेक जातिका वह परम श्रद्धाभाजन कि हैं। उज्बेक राजधानी ताशकन्द में नवाई नाट्यशालाके नामसे एक बड़ी ही विशाल और सुन्दर रंगशाला स्थापित की गई है। नवाई-की जीवनीको लेकर उज्बेक-लेखक ऐबकने एक उपन्यास "नवाई" लिखा है, जिसपर उसे स्तालिन पुरस्कार प्राप्त हुआ। नवाईने सत्तरसे अधिक पुस्तकों लिखी हैं, जिनमें उसका "खमसा" (पंचक) सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जिन विषयोंको लेकर नवाईने अपने पांच काव्य लिखे, उन्हींपर पहले निजामीने और उसके बाद खुसरो देहलवी (१२५३—-१३२५ ई०)ने भी सुन्दर काव्य लिखे हैं—

| निजामी (११६१-१२०३)  | खुसरो (१२५३-१३२५) | नवाई (१४४१-१५०१)       |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| १. मख्जनुल् - असरार | मत्लउल्-अनवार     | खैरतुल्-अ <b>ब</b> रार |
| २. खुसरो-व-शीरीं    | शीरीं-खुंसरो      | फरहाद शीरीं            |
| ३. सिकंदरनामा       | आईने-सिकन्दरी     | सद्दे-सिकन्दरी         |
| ४. लैला-व-मजनूं     | मजनूं-लैला        | लैला-मजनूं             |
| ५. हफ्त-पैकर        | हश्त-बहिश्त       | हफ्त-किश्वर            |

नवाईसे पहले तुर्की भाषाने साहित्यमें ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त किया था। यद्यपि नवाईने अपनी कृतियोंको हिरातमें बैठकर लिखा था, लेकिन हिरातमें तुर्कोंकी काफी संख्या रहते भी, वह खुरासानी ईरानी भाषाका प्रदेश था। पूर्वी तुर्की भाषा (चगुताई तुर्की)में भी स्थानोंके अनुसार भेद हो गया था, और सबसे शिष्ट अन्दिजान (फरगाना)की तुर्की समझी जाती थी। बाबर स्वयं वहीं पैदा हुआ था। उसने बाबरनामामें नवाईकी भाषाके बारेमें लिखा है \*——

''अन्दिजान ऐले नयंग लफ्जे कलम बेरल, रास्ते तोर हानी हो जू केम नीर अली शेर नवाई नयंग मुसिक्तफाते बावजूद हरेदा नशो-नुमा तापैव तोर बोतेल बेल दो।''

( अन्दिजानके लोगोंकी भाषा मीर अली शेर नवाईके ग्रन्थोंकी भाषासे मिलती है, जिसे कि उसने हिरातमें लिखा था ।)

अन्दिजान काश्गरसे दूर नहीं है। तुर्की साहित्यकी सबसे पहिली पुस्तक "कुतदगु-बिलिक" काश्गरमें नवाईसे तीन शताब्दी पहिले लिखी गई थी। "कुतदगु-बिलिक" की भाषा प्राचीन उइगुर भाषासे बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। हम कह आये हैं, कि उइगुर और तुर्क पहले एक ही जातिका नाम था। प्राचीन उइगुर भाषाके नमूने कितने ही बौद्ध सूत्रोंके अनुवादके रूपमें अब भी प्राप्त हैं। छिङ्गिस् और उसके बेटों-पोतोंके राज्यमें किपचक, ईरान और अन्तवेंदके सभी जगहके दरबारों और आफिसोंमें उइगुर लेखक हुआ करते थे, जिनमें अधिकांश भिक्षु थे, जिसके कारण

<sup>\* &</sup>quot;बाबरनामा" पृष्ठ २ ख (लन्दन १९०६ ई०)

लेखकको बकसी (भिक्षुका उद्दगुर अपभ्रंश कहा जाने लगा। इसी प्राचीन उद्दगुर भाषा और लिपि-का प्रचार सारे चगताई राज्यमें हुआ और पीछे इसे चगताई भाषा कहा जाने लगा। जब अन्तर्वेदमें उज्बेकोंका शासन स्थापित हुआ, तो वहांके सभी तुर्क उज्बेक कहे जाने लगे, तबसे इस भाषाका नाम उज्बेकी पड़ गया। आजकल वह इसी नामसे प्रचलित तथा उज्बेकिस्तान गणराज्यकी राज्यभाषा है। मंगोल चगताई तुर्कोंमें विलीन हो गये, इसीलिये पीछे कहा जाने लगा—"तुर्क कौम लारी जूजी दूरदार युग व जगताई" ( जू-छि चगताई तुर्क कौमके थे )।

नवाईका काम सुन्दर इमारतों और उपकारी संस्थाओं के निर्माण तथा काव्योंतक ही सीमित नहीं था, वह विद्वानों और कलाकारों के लिये कल्पवृक्ष था। एसियाका एक अद्वितीय चित्रकार कमालुद्दीन बेहजाद (मृत्यु १५२१ ई०) नवाईके ही संरक्षणमें आगे बढ़ा, जिसे कि "नजाकते कलम बेनजीर" (तूलिकाकी कोमलतामें अनुपम), "सूरतेहालका मुसव्विर" (यथारूप चित्रण-कर्ता) और "द्वितीय मानी" कहा जाता है। मानी ईरानका पैगम्बर (२१६-२७६ ई०) चित्रकलामें भी अद्वितीय समझा जाता था। मानीकी चित्रकलाके नमूने अब प्राप्त नहीं हैं। ईसाकी तीसरी सदीके बाद चित्रकलाके एकसे एक दुश्मन दुनियामें आये, जिनके हाथसे मानीके चित्रोंका बच निकलना संभव नहीं था। लेकिन बेहजादके बनाये हुये चित्र अब भी दुनियाके संग्रहालयोंमें मिलते हैं।

मुल्तान अली मशहदी, मीर अली मजनूं, मुहुम्मद शिकाबी जैसे सब समयके लिये अनुपम मुलेखक नवाईके दरबारमें थे। मुल्तान अलीने नवाईके "खम्से"की एक प्रति १४९२-९ ई०में लिखी थी, जो कि आजकल लेनिनग्रादके राजकीय लोक-पुस्तकालय (प्राच्य ५६०)में मौजूद है, जिसमें लेखक ने लिखा है—"खम्सा मीर अली शेर नवाई ब-खते किब्लउल्कुत्ताब मौलाना मुल्तान अली मशहदी" (मीरअली शेर नवाईका पंचक, लेखकशिरोमणि मौलाना मुल्तान अली मशहदीके अक्षरोंमें) मुल्तान अलीको बुढ़ापेमें भी अपनी लेखनीपर कितना अभिमान था, यह उसकी प्रतिलिपि की हुई एक पुस्तक के अन्तमें मौजूद निम्न पद्यसे मालूम होगा—

मरा उम्र शस्त व-सेः शुद बेशकम् । हनोजम् जवानस्त मुक्कीं कलम् ॥ तवानम् हनोज अज खफी-बो-जली । नविश्वन् कि अल्-अब्द सुल्तान् अली !॥

(मेरी उम्प्र कम-बेशी तिरसठ हो गई, किन्तु अभी भी मेरी काली कलम जवान है। अब भी में सूक्ष्म और स्थूल हस्ताक्षर सुल्तान अलीके साथ लिख सकता हूं।) नवाईका देहान्त २ जनवरी १५०१ ई०को हुआ।

#### ९. सुल्तान मुहम्मद, अब्दुल्ला-पुत्र (१४९३–९४ ई०)

भाईके मरनेके बाद पांच तरुण भतीजोंको मारकर मुहम्मद समरकन्दकी गद्दीपर बैठा। यह बड़ा कूर, पियक्कड़ और व्यभिचारी था, जिसके कारण उसके अमीर विरुद्ध हो गये और थोड़े ही समय बाद इसकी शायद अकाल-मृत्यु हो गई।

### १०. बैसुंकर, मुहम्मद-पुत्र (१४९४-९७ ई०)

बापके मरनेपर मसऊद, सुल्तान अली और बैसुंकरमें तब्तके लिये झगड़ा हुआ, और अन्तमें अठारह सालकी उम्प्रमें बैसुंकर सुल्तान बना। अहमदके समयसे ही उत्तरके उज्बेक और देशके भीतर अमीर बहुत शक्तिशाली होने लगे। बैसुंकरकी तक्ष्णाईसे उनको और भी आगे बढ़नेका मौका मिला, जिसमें आपित्त करनेपर अमीरोंने करशीसे उसके भाई सुल्तान अलीको बुलाया। बैसुंकर भाग गया, किंतु पीछे फिर अमीरोंने उसे ही बुलाकर गद्दीपर रहने दिया। सुल्तान अली बुखाराकी ओर भागा और फिर युद्धकी तैयारी करनेके बाद बुखारासे समरकन्द आया। दूसरा भाई मसऊद भी उसकी

सहायतार्थं दक्षिणसे आया। उमरशेख-पुत्र बाबर मिर्जा इस समय खोकन्द (फरगाना)का स्वतन्त्र शासक था। उसकी भी नजर समरकन्दपर थी। चारों ओरसे निराश होकर बैसुंकर अपने भाई मस- ऊदकी शरणमें [ ९०३ हि० ( ३० VIII १४९७—२१ VII १४९८ ई० )] भागा, जिसके पास ही रहते ९०५ हि० ( ८ VIII १४९९—२८ VI १५०० ई० )में वह गुमनाम मरा।

#### ११. सुल्तान अली, मुहम्मद-पुत्र (१४९७—१५०० ई०)

तेमूरी राज्यको बाबर और सुल्तान अलीने आपसमें बाट लिया। दोनों ही कम उमरके थे, इसलिये शासनकी बागडोर अमीरोंके हाथमें थी। सुल्तान अली तीन साल ही राज्य कर पाया, कि एक सौ चालीस वर्ष पुराने तेमूरी वंशके दीपकको उज्बेकोंके खान शैबानीने बुझा दिया। बाबरने वंशकी नैयाको डूबनेसे बचानेकी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।

#### १२. जहीरुद्दीन बाबर, उमरशेख-पुत्र (१५००-१ ई०)

हम कह चुके हैं कि अहमदके समरकन्दकी गद्दी संभालनेके समय उसका भाई उमरशेख फरगानाका शासक रहा । बाबर वहींपर १४८१ ई०में पैदा हुआ और बापके बाद फरगानाका शासक बना । शैबानीके समरकन्दपर पैर जमानेसे पहले बाबरने भी समरकन्दकी ओर हाथ फैलाया था, लेकिन उज्बेक सेनाने उसे हरा दिया । समरकन्द लेकर मुहम्मद शैबानी निश्चित नहीं रह सका। एक बार बाबरने समरकन्द, मियानकुल और करशीसे उसे भगा दिया, लेकिन बुखारासे उज्बेकतक भी चिपटे रहे । अगले साल ९०७ हि० ( १७ VII १५०१—–७ VI १५०२ ई० )में शैबानीने बड़े जोरका आऋमण किया, और बाबरके पैर उखड़ गये। समरकन्द-से भगाये जानेपर वक्षुपार हो बाबरने कुंदुज ले लिया। ईरानी शाह इस्माईलकी मदद लेकर और किस तरह बाबरने बारह सालतक तेमूरकी भूमि लेनेका प्रयत्न किया, इसे हम आगे बतलायेंगे। कूंद्रजसे ही बीस हजार सेना जमा करके बाबरने ९०९ हि० ( २६ VI १५०३—-१६ V १५०४ ई०) में काबुलको दखल कर लिया और वहांसे भारतपर आक्रमण करके १५२६ई०में लोदियोंसे दिल्लीका तख्त छीनकर मुगल-वंशका संस्थापक बन गया । जो बाबर मुट्ठीभर उज्बेक घुमन्तुओंके सामने सारे प्रयत्न करनेके बाद भी टिक नहीं सका, वही बाबर हिंदुस्तानको जीतनेमें सफल हुआ ; यह यही बतलाता है कि उस समयकी परिस्थितिमें सैनिक तौरसे घुमन्तू जितने मजबूत थे, उतने स्थिर बस्तीवाले नहीं। साथ ही हिंदुस्तानकी लड़ाईने कभी लोकयुद्धका रूप नहीं लिया, लड़ने-वाले मुट्ठीभर सामन्त और उनके अनुचर थे, अधिकांश जनता शासकोंके अत्याचार और स्वेच्छा-चारसे तंग होकर इतनी निराश थी कि वह यही कहती थी-"कोउ नृप होय हमहि का हानी।"

साहित्य और संस्कृति—अब भी तेमूरवंशी छिड़गिस्के "यासा" (विधान) और तेमूरके "तुजुक" (व्यवस्था)को मानते थे, और मुसलमान होते हुये भी धर्मांध नहीं थे। तेमूरवंशके रूपमें मध्य-एसियामें तुर्कजाति गौरवके शिखरपर पहुंची। इस समय बड़े-बड़े विद्वान् और कला-कार पैदा हुए। तेमूर स्वयं कलम चलाना जानता था। उसका पुत्र शाहरुख सुन्दर गीतोंका लेखक था। उलुगबेग गणित और ज्योतिषका विद्वान् तथा संरक्षक था। उसका छोटा भाई बैसुंकर पुस्तकों और चित्रकलाका प्रेमी था। बाबर कवि-लेखक, शासक-योद्धा था। इस कालमें बुखारा, समरकन्द और मेर्वमें बड़े-बड़े धर्मशास्त्री (फकीह, दार्शनिक और किव हुये, जिनमें फारसीका किव जामी (१४१४—१४९२ ई०) और तुर्की साहित्यका सर्वश्लेष्ठ किव नवाई (१४४१—१५०१ ई०) भी थे। तुर्की भाषाका मान सबसे अधिक इसी समय हुआ। अरब खलीफोंके समय अरबी भाषा सरकारी भाषा थी। ताहिरियोंने अरबीकी जगह फारसीको दी, तबसे फारसी ही राजकाज और साहित्यकी भाषा समझी जाने लगी। तेमूरियोंने यद्यपि फारसीको स्थानच्युत नहीं किया, लेकिन तुर्कीका सम्मान जरूर बढ़ाया; जिसमें नवाई और बाबरका हाथ बहुत अधिक था। बाबरकी देखादेखी जहांगीरने भी तुर्कीमें "तुजुक जहांगीरी" लिखी, लेकिन शायद वह आखिरी मुगल था, जो कि भारतमें अच्छी तुर्की बोल-लिख सकता था। तुर्की वैसे सभी मध्य-एसियाके तुर्कोंकी भाषा थी,

लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, अन्दिजान और काश्गरमें बोली जानेवाली तुर्कीको ही साहित्य-की भाषा माना गया। तुर्की भाषाके संबंधमें यह कहा जा सकता है कि जितना ही पूरब जायें, उतना ही वह अधिक शिष्ट रूपमें मिलती है। यहां तुर्की भाषासे हमारा मतलब पूर्वी तुर्कीसे है, जिसे पहले चगताई और आजकल उज्बेकी कहा जाता है। यारकन्द काश्गरकी भाषाका भी इसी भाषा-से संबंध है। पश्चिमी तुर्कीमें तुर्कमानी, आजुरबाईजानी और उसमान अली (तुर्की राज्यकी) भाषाएं सम्मिलित हैं, जो आपसमें भेद रखते हुये भी एक दूसरेसे बहुत समानता रखती हैं।

#### तेमूरी-वंशवृक्ष— (१३७०-१५०० ई०)



## शैवानी-वंश

अबुल्खेर—तोकतामिशके सुवर्ण-ओर्दूके गौरवको पुनः जागृत करनेका प्रयत्न विफल होनेपर तूरान-अधित्यका (किरगिज-स्तेपी)का स्वामी बुराक खान हुआ, जिसने तेमूरियोंको बहुत तंग किया। उसके बाद अबुल्खैर [जन्म १४१३ ई० (८१६ हि०)]का प्रताप बढ़ा। इसका पौत्र तथा अन्तर्वेद-विजेता शैबानीके नामसे मशहूर है। वह जू-छिके पुत्र शैबानके वंशका था।

रौबानी-वंश यद्यपि छिङ्गिस्-पुत्र जू-छिके पांचवें लड़के शैबानके नामसे प्रख्यात हुआ, लेकिन वह मुहम्मद शैबानीके अन्तर्वेद जीतनेसे पहले किपचक या उज्बेक नामसे प्रसिद्ध था। उज्बेक खान (१३१३–४० ई०) सुवर्ण-ओर्दूका एक शक्तिशाली शासक तथा इस्लामका धार्मिक धर्मराजा था, इसीलिये जू-छिका उलुस, विशेषकर बा-तू-वंशकी प्रजा पीछे उज्बेकके नामसे प्रसिद्ध हुई है, यह हम बतला चुके हैं। जू-छि-उलुस आरम्भ हीमें बा-तू और ओर्दाके उलुसोंमें विभक्त हो गया था, जिसमें बा-तूका उलुस सूवर्ण-ओर्दू और ओर्दाका श्वेत-ओर्दूके नामसे पुकारा जाता था। उज्बेक सूवर्ण-ओर्द्का खान था, इसिलये सुवर्ण-ओर्दवालोंका ही नाम उज्बेक पड़ना चाहिए, लेकिन पीछे इसका उतना ध्यान नहीं रखा जाता रहा, और सारे जू-छि-उलुस या किपचक-जातिको उज्बेक कहा जाने लगा। हम यह भी देख चुके हैं, कि इन्हीं उज्बेकों या किपचकोंको लूट-मार करनेके कारण अन्तर्वेदी कजाक कहने लगे, जिससे आगे किपचकोंकी एक शाखा कजाक नामसे प्रसिद्ध हुई। जू-छिकी सातवीं पीढ़ीमें अबुल्खैर किपचकोंका जबर्दस्त खान हुआ, जिसने अन्तर्वेदकी राजनीतिमें दखल दिया । बाबरके दादा अबूसईदको तख्तपर बैठानेमें उसका मुख्य हाथ था । उज्बेक-राज्यका संस्थापक वस्तुतः यही अबुल्बैर था । अभी बीस सालका भी नहीं हुआ था, कि उसने तेमूर-पुत्र शाहरुखके कुछ इलाकोंको छीन लिया । उज्बेक गद्दीका मालिक बननेसे पहले उसे सुवर्ण-ओर्दृके मुखिया मुस्तफा खानको हराना पड़ा, जिसमें मिली भारी लूटकी सम्पत्तिको अपने अमीरों और सैनिकोंमें बांटकर वह सर्वप्रिय हो गया । निम्न-सिर-दिरयाके तटपर अवस्थित सिगनक किपचकोंके हाथसे निकल गया था । अबुल्खैरने उसके ऊपर आक्रमण किया और शाहरुखके स्थानीय राज्यपालको आत्मसमर्पण करना पड़ा । फिर अबुल्खैर आगे बढ़कर अककुरगान, अरक, सूजक और उजकन्द ले सूजकपर बिस्तियार सुल्तान, सिगनकपर मनाहदान ओगलान और उजकन्दपर बखसमबी मंगुतको शासक नियुक्त किया । उसने जाड़ा सिर-उपत्यकामें बिताते १४४८ ई०के बसंतमें इलाककी ओर बढ़नेकी तैयारी की । इसी समय पता लगा, कि शाहरुख मर गया, और उलुगबेग गद्दी संभालने खुरासानकी ओर गया है । समरकन्दको अरक्षित-सा देख अबुल्बैरने उधर कूच कर दिया । समरकन्दके राज्यपाल जलालुद्दीन वायजीदने बहुत-सी भेंट देकर अबुल्खैरके पास कहलवाया—''उलुगबेग सदा खानके साथ अच्छा संबंध रखता था, इसलिये यही अच्छा है, कि खान हमारी भेंट स्वीकार करके लौट जाय ।" अबुल्खैर बिना समरकन्दको लूटे ऐसा करके अपने अमीरों और सैनिकों को सन्तुष्ट नहीं रख सकता था । समरकन्दपर अधिकार कर विशेष तौरसे "चीनी-खाना"की चित्रशालाकी दीवारोंपर सुन्दर-सुन्दर पच्चीकारी किये चित्रोंको उज्बेक्पेंने अपनी गदासे मारकर तोड़ दिया । सोनेके कामको उन्होंने सोनेके लोभसे कुरेदकर निकाल लिया । इस प्रकार ''कई वर्षोंके परिश्रमके बाद बने हुये कलाके कामोंको कुछ घंटोमें उन्होंने नष्ट कर दिया।''

शाहरुखके उत्तराधिकारियोंमें उसका पौत्र अब्दुल्ला मिर्जाने आपसी झगड़ोंमें हारकर तुर्किस्तानकी ओर भाग यस्सी (तुर्किस्तान शहर)के किलेपर अधिकार कर लिया। अबुल्बैर

भारी सेना लिये अबुसईदको गद्दी दिलानेके वास्ते समरकन्द आया । गर्मियोंकी गर्मीमें उसे भागनेके लिये मजबूर होना पड़ रहा था। इसी समय उसने येदेची ( मंत्रद्वारा वर्षा करानेवाले)को वर्षा बरसानेके लिये कहा। कहते हैं, वर्षा हई, और अबल्खैरकी सेना जीजक-के रेगिस्तानके रास्ते आसानीसे पार हो गई। अब्दुल्ला उस समय तुर्किस्तान, अन्तर्वेद, बदख्शां और काबुलका स्वामी था । बुलालगरके तटपर कनवानके मैदानमें अवस्थित शीराजमें अब्सईद-समर्थक अबुल्बैरकी उज्बेक-सेना और अब्दुल्लासे १४५२ ई० (८५५ हि०)में लडाई हुई । अब्दुल्लाने राज्य और प्राण दोनों गंवाये । अबुल्खैरने पकड़े हुये बंदियोंको छोड दिया और अपने सैनिकोंको लुटनेसे मना किया । समरकन्दमें उसने स्वयं बागे-मैदानमें डेरा डाला. और उसके अमीर कंगुलमें ठहरे। एक बड़ा दरबार रचाकर अबुल्बैरने अबुसईदको गद्दीपर बैठाया । फिर वह अपनी इस्लाम-भिक्त और शास्त्रोंके ज्ञानका परिचय देता अन्तर्वेदके शेखुल्इस्लाम ( इस्लामिक-धर्मराज )से कितने ही समयतक सत्संग करता रहा । अबूसईदने रोज उसके पास भेंट और सौगात भेजी, तथा उल्पाबेगकी पुत्री राबिया सुल्तान बेगमको अबुल्-खैरको प्रदान किया । शांति स्थापित करके अबुल्खैर दश्तेकिपचककी ओर लौट ही रहा था, कि जुगारियाके कलमक राजा उजतेमुर थैशीकी जीभमें पानी भर आया, और उसने अन्तर्वेदकी ओर ु बढ़ना चाहा । इसपर अबुल्खैर और कलमकोंकी सेनाएं नूरतुकाईके इलाकेमें चिर नदीके पास कोक-काशानामें एक-दूसरेसे भिड़ीं । कलमकोंने उज्बेकोंको करारी हार दी । उज्बेक और कलमक दोनों ही घुमन्तू लड़ाकू जातियां थीं, जिनमें उज्बेक जहां तुर्क मुसलमान थे, वहां कलमक मंगोल बौद्ध । १५वीं सदीके मध्यमें जो बौद्ध मंगोलोंने किपचक भूमि और अन्तर्वेदकी ओर पैर बढ़ाना शुरू किया, तो अगली तीन शताब्दियोंतक वह रुके नहीं; और जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक समय उनकी सफलताओंको देखकर सम्भावना होने लगी थी, कि अपने पूर्वज छिङ्-गिस्की तरह शायद वह भी सारे पूर्वी-पश्चिमी तुर्किस्तान, किपचक-मंगोलियाके मालिक बनें। कोक-काशानामें हारकर अबुल्बैर सिगनककी ओर भागा। कलमकोंने ताशकन्दके प्रदेश तथा तुर्किस्तान और शाहरुखिया आदि नगरोंको लूटा, फिर वह सैराम होते चू-उपत्यकाके रास्ते लौट गये। शायद यह तेम्र थैशी ओइरोद मंगोलोंके दक्षिणपक्ष (सेगोन-गर)का चिङ्-साङ् (उपराज) तथा एसेन खानका उत्तराधिकारी था । कलमक परम्परामें अबुल्खैरको बोल्गारी खान कहा गया है । अपने इसी अभियानमें खोशोत मंगोलोंने सबसे पहले नाम पैदा किया। खोशोत कबीलेके प्रमुख अखसू गलदनके दो पुत्र अराक तेमूर और बर्राक तेमूर संयुक्त शासक थे।

इस युद्धके बाद अबुल्बैरका ध्यान अब दस्तेकिपचककी ओर ज्यादा हुआ, जिसके कारण यह भूमि अधिक समृद्ध हुई। १४५५ ई०में एक बार फिर अबुल्बैरने तेमूरी लतीफ-पुत्र मोहम्मद मिर्जा को गद्दीपर बिठानेके लिये अपनी सेना भेजी, मगर अबूसईदसे हारकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अबुल्बैरके धन और प्रतापको बढ़ते देख उसके संबंधियोंने ईर्ध्या करके विद्रोह कर दिया, जिसमें ८७४ हि० (१४८९ ई०) में अबुल्बैर मारा गया। अबुल्बैरका राज्य किरिगज स्तेपीके पश्चिमी भागपर था। १४६५ ई० (८७० हि०) के आसपास कुछ उज्बेक अबुल्बैरसे असन्तुष्ट हो जू-छि-वंशकी एक दूसरी शाखाके सुल्तान गिराई और जानीबेगके साथ मुगोस्लिस्तानमें भाग गये, जिनको वहांके खान इसानबुगाने स्वागत कर चू-नदीके पास अपने राज्यके पश्चिमी भागमें स्थान दिया। इन्होंको पीछे उज्बेक-कजाक और अन्तमें कजाक कहा जाने लगा। कजाक सुल्तानोंका राज्य इस प्रकार १४६५ ई०में शुरू हुआ, और १५३३ ई० (९४० हि०) तक वह पुरानी उज्बेक-भूमिके अधिकांश भागके शासक हो गये। १४६९ ई० (८७४ हि०) में अबुल्बैरके मरनेपर कितने ही उज्बेक फिर मुगोलिस्तानसे अपनी भूमिमें लौट आये। अबुल्बैरने ख्वारेज्य और निम्न तथा मध्य-सिर-उपत्यकापर अधिकार कर लिया था। अबुल्बैरके पुत्र थे—बुदगू या शाह बूदग, खोजा मुहम्मद, अबुल्मसूर मुहम्मद, हैदर, संजर, इब्राहीम, कूचुनजी, सुइउनिच, अकयूत और सैयद बाबा। पिताके मरनेपर पुत्रोमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ख्वारेज्य-शासक यादगारकी संतानोंसे खास-

कर जबर्दस्त संघर्ष हुआ। बूदगकी कजाकोंके खानों—गिराई और जानीबेगसे भी बहुत प्रतिदृंद्विता थी, जो कि सिर-उपत्यकामें रहते थे। कजाकोंकी मददके लिये मुगोलिस्तानका खान यूनस
आया। युद्धमें बूदगने हारकर अपना शिर कटवाया। इसी बूदग (बदाग)का पुत्र था अबुल्फतह मुहम्मद शैबानी, जिसने अन्तर्वेदमें शैबानी-वंशका शासन स्थापित किया। जिस समय
उज्बेक दक्षिणमें मध्य-एसियाकी ओर बढ़ रहे थे, उसी समय रूस, तारतारों (मंगोलों)के जूयेको
फेंककर मजबूत हो रहा था। मुहम्मदने पहले-पहल १५०० ई० (९०६ हि०)में अन्तर्वेदको जीता,
किन्तु इसी समय उन्नीस वर्षकी आयुमें बाबरने आकर उसे बुखारा छोड़ सब जगहोंसे खदेड़ दिया।
अगले साल १५०१ ई० (९०७ हि०)में बाबरको मुहम्मद शैबानीने सारे अन्तर्वेदसे भगा दिया
और १५०५ ई० (९११ हि०)तक फरगाना भी बाबरके हाथसे जाता रहा, यही नहीं, ख्वारेज्म,
हिसार (ताजिकिस्तान) और मेर्वको भी शैबानीने ले लिया।

#### राजाविल---शैवानी-वंशके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है --

| ₹.   | मुहम्मद शैबानी, बूदग (बदाग)-पुत्र | १५००–१२ ई० |
|------|-----------------------------------|------------|
| ₹.   | कूचुनजी, अबुल्खैर-पुत्र           | १५१२–३० "  |
| ₹.   | अबूसईद, कूचुनजी-पुत्र             | १५३०-३२ "  |
| ४.   | उबैदुल्ला, महमूद-पुत्र            | १५३२–४० "  |
| ५.   | अब्दुल्ला I, कूचुनजी-पुत्र        | १५४० ,,    |
| ₹.   | अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र        | १५४०-५१ "  |
| ७.   | नौरोज अहमद, सूयुनजी-पुत्र         | १५५१–५६ "  |
| ሪ.   | पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र        | १५५६–६१ "  |
| ς.   | इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र           | १५६१–८३ ,, |
| १०.  | अब्दुल्ला II, इस्कन्दर-पुत्र      | १५८३–९६ "  |
| ٤٠٤٠ | अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला 11-पुत्र  | १५९६–९७ "  |
| १२.  | पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र        | १५९७–९९ "  |

## १. मुहम्मद शैबानी, बदाग-पुत्र (१५००-१२ ई०)

मुहम्मदका जन्म १४५१ ई०में हुआ था। बापके मारे जानेपर उसके नाना उइगुर शेख हैदरने उसका पालन-पोषण किया था। उस समय किपचक-भूमिकी शक्ति निर्बल थी। उसके शासक थे-सैदिक, ऐबक (शैबानी ओर्दूके खान हाजी मुहम्मदका पुत्र), अरबशाहकी संतानें, श्वेत-ओर्दूके खान बोराकके पुत्र जानीबेग और गिराईबेग उसके बाद मंगित या नोगाई खान या यमगुरची, अब्बास और मूसा। नाना-के मरनेपर मुहम्मद और उसके भाई महमूदको अमीर कराचिनबेगने अपने संरक्षणमें ले लिया । हैदर-को ऐबकने हरा दिया, इसपर अमीर कराचिन अस्त्राखानी कासिमखानके दरबारमें भाग गया, जहां उसके साथ मुहम्मद और महमूद दोनों भाई भी गये। कासिमखानने अपने अमीरुल्उमरा तेमुरबेग नोगाईके संरक्षणमें दोनों भाइयोंको दे दिया । जिस समय सुवर्ण-ओर्द्के ऐबक खानने अस्त्राखानको भी आ घेरा उस समय मुहम्मद और महमृद तरुण थे। दोनोंने कराचिनके साथ लड़ते हुये शत्रुओंकी पांती तोड़कर निकल भागनेमें सफलता पाई । फिर मुहम्मद अपने पुराने देश निम्न-सिर-उपत्यकामें लौटा । लोग खान-पुत्रोंके झंडेके नीचे आकर खड़े होने लगे । मुहम्मद कजाकोंके खान जानीबेग-पुत्र इराचीके साथ सावरान के पास लड़ा, किन्तु असफल हो उसे बुखाराकी ओर भागना पड़ा । तेमूरी अहमद मिर्जाके राज्यपाल अमीर अब्दुल अली तरखनने उसे बुखारामें बड़े सम्मानके साथ रक्खा। फिर अहमद मिर्जीने अपने पास बुलाकर उसका बहुत अच्छी तरहसे आतिथ्य किया। दोनों भाई दो सालतक बुखारामें रहे। इस बीचमें वह अन्तर्वेदसे अच्छी तरह परिचित हो गये। इसके बाद अब्दुल अलीको साथ लिये दोनों खानजादे अपनी जन्मभूमिकी ओर बढ़े। अरतक किलेके पास जानेपर खोजा बेगचिकने--जो कि अपने कबीलेका मुखिया तथा किपचकोंके सबसे पुराने अमीरोंमेंसे था—किलेकी कुंजी लाकर

मृहम्मदके हाथमें दे दी । इस आरम्भिक सफलताके बाद मृहम्मद सिगनक शहरकी ओर बढ़ा । वहां उसे मंगित (नोगाई) सरदार मूसाका दूत मिला, जिसने उसे दश्तेकिपचकका खान बननेके लिये अपने स्वामीकी ओरसे निमंत्रण दिया । मुहम्मद उसके पास गया और मूसाके प्रतिद्वंद्वी कजाक खान बेरेंदकको हरानेमें मुहम्मदने सहायता की, पर अब मूसा बहानेबाजी करते कहने लगा, कि मंगित लोग राजी नहीं हैं। निराश होकर मुहम्मद शैबानीने दश्तेकिपचकसे लौट सूजकपर अधिकार कर जानीबेग-पुत्र मुहम्मद सुल्तान (कजाक)से कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन अंतमें हारकर उसे मंगिशलक (कास्पियनतट) होते ख्वारेज्मकी ओर भागना पड़ा । खुराशानके शासक सुल्तान हुसेन मिर्जाके राज्यपाल अमीर नासिरुद्दीन अब्दुल खालिक फीरोजशाहने उसे बहुत-सी मूल्यवान् भेंटे प्रदान की । ख्वारेज्मसे कराकुल होते मुहम्मद बुखारा पहुंचा और फिर अली तरखनके साथ समरकन्द । अन्तर्वेदके बादशाह अहमद मिर्जाकी मुगोलिस्तानके खान महमूद खानसे ताशकन्द-शाहरुखियाके लिये लड़ाई हो रही थी, जिसमें अहमद मिर्जिक साथ १४८८ ई०में मुहम्मद शैबानी भी शामिल हुआ। सिर-दरियाकी शास्ता चिर (चिरचिक )के तटपर दोनों सेनाओंकी भिड़ंत हुई । शैबानीने अपने उपकारसे विश्वासघात करते शत्रुके साथ चुपके-चुपके सलाह कर ली थी, कि यदि मुझे अपना सिंहासन मिल जाय, तो मैं अपने सपक्षियों में गड़बड़ी पैदा करके उनका साथ छोड़ दूंगा। अगुले दिन मुगोलिस्तानी सेना चिर (चिरचिक) नदी पार हुई-पैदल सेना आगे-आगे थी, और रिसाला पीछे-पीछे। शैबानीने अपनी योजना पूरी की । सुल्तान अहमद मिर्जा हारा और उसके बहुतसे आदमी भागते हुये नदीमें डूबकर मर गये । मुगोलिस्तानी खानने पारितोषिकके रूपमें मुहम्मद शैबानीको तुर्किस्तान शहर दे दिया । लेकिन तुर्किस्तान शहर क्वेत-ओर्द्के खानोंका था, इसलिये कजाक खान जानीबेग और गिराईका मुगोलिस्तान-के खान महमृदके साथ झगड़ा होना जरूरी था। महमूदने शैबानीकी सहायता की, अबुल्खैरके पुराने सैनिक भी मुहम्मद शैबानीके झंडेके नीचे आ जुटे थे। मुहम्मदके उज्बेकोंने जानीबेग और गिराईके कजाकोंसे लोहा लिया। आसपासके कई किलोंको हाथमें करके शैबानी सिगनकपर चढ़ा, जहां कजाक खान बेरेंदकसे भिड़ंत हुई। इसी समय पता लगा कि फीरोजशाह ख्वारेज्मसे खुरासान गया हुआ है। फिर क्या, मुहम्मद शैबानी ख्वारेज्मपर चढ़ दौड़ा। कई दिनोंके आक्रमणके बाद भी वह सफल नहीं हुआ । इसी समय फीरोजशाह लौट आया । शैबानीने ख्वारेज्म छोड़कर बुलदुमके किले-पर आक्रमण किया, जिसका व्वंसावशेष खीवासे ८८ वर्स्त (२४३ फरसख) पर अब भी मौजूद है। इसके बाद बेजिर (बेसिर) शहरको जा लिया, किन्तु खुरासानी सेनाने आकर उसे वहांसे भगा दिया । फिर मुहम्मद शैबानी कितने ही नगरोंको लूटते-पाटते इलाक और अस्त्राबादतक गया । इसी समय मुगोलिस्तानके खान महमूदका निमंत्रण मिला और वह ओतरार (उतरार) चला गया।

सावरानके लोगोंका वहांके दारोगा (राज्यपाल) कुल मुहम्मद तरखनके साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने उसे निकाल बाहर कर नगरकी कुंजी मुहम्मदके भाई महमूद शैंबानीको दे दी, और सारे तुर्किस्तान (मध्यसिर-उपत्यका)के लोगोंने दोनों शैंबानी भाइयोंको अपना शासक मान लिया। इसी समय कजाकोंने आक्रमण करके महमूदको पकड़कर कजाकसरदार कासिम—जो कि महमूदका मौसेरा भाई था—के हाथमें दे दिया। कासिमने कुछ दिन रखकर सैनिक पहरेमें उसे सूजकके लिये रवाना किया, किन्तु रास्तेसे महमूद भाग निकला, और उसने उगुजमान पहाड़पर जाकर भाईसे भेंट की। फिर दोनों भाई ओतरार गये। थोड़े ही समय बाद कजाक खान बेरेंदकने ओतरारपर आक्रमण किया, लेकन कुछ दिनों बाद मुलह हो गई।

मुहम्मद इधरसे छुट्टी पा यस्सी (तुर्किस्तान) जा वहांके दारोगा मुहम्मद मजीद तरखन \* को कैद कर ओतरार लाया, लेकिन मुगोलिस्तानके खान महमूदने आकर उसे छुड़ाकर समरकन्द भेज दिया। अभीतक महमूद खान (मुगोलिस्तानी) मुहम्मद शैंबानीपर बहुत विश्वास रखता था; लेकिन अब उसे मालूम हो गया, कि वह बड़ा ही अविश्वसनीय और खतरनाक आदमी है; इसीलिये वह

<sup>\*</sup> तरखन=राजकुमार (तुर्की)

उज्बेकोंका साथ छोड़ कजाकोंकी ओर हो गया। कजाकोंने यस्सीको लेना सम्भव नहीं समझा, इसलिये ओतरारपर आक्रमण करके महमूद सुल्तानको घरना चाहा, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये। फिर दोनों दलोंमें सुलह हुई और कजाक खान बेरेंदकने अपनी दो बहिनोंमेंसे एकको मुहम्मद शैबानी और दूसरीको उसके पुत्र मुहम्मद तेमूरको दिया। मुहम्मद शैबानी जैसे भी हो तैसे अपना मतलब सिद्ध करनेवाला आदमी था, उसे वचन, शपथ या उपकारका कोई ख्याल नहीं था। अपने राज्यविस्तारमें उसने किसी भी तरीकेको इस्तेमाल करना उठा नहीं रक्खा। ईमानदारी तो उसे छू नहीं गई थी। महमूद खानने उसकी बहुत सहायता की थी, लेकिन उसके मनमें भी उसने संदेह पैदा कर दिया। तो भी मुगोलिस्तानी खान समरकन्द और बुखाराके जीतनेकी अपनी योजनामें शैबानीका उपयोग करना चाहता था। लेकिन उससे शैबानीकी शक्तिके बढ़नेमें ही सहायता मिली।

१४९७ ई०में बाबरने समरकन्दको लेनेके लिये आक्रमण किया, उस समय महमूद शैबानी बाबरके प्रतिद्वंद्वी सुल्तान बैसुंकर मिर्जिक बुलानेपर ओतरारसे गया । सुल्तान महमूद शैबानीको जीजकमें पहुंचकर हार खानी पड़ी, तब उसका भाई मुहम्मद शैबानी मदद करने आया। अबकी बार एक हजार जेतों (मुगोलिस्तानी खानकी सेना)ने घोखा दिया, और मुहम्मदको भी मुहकी खानी पड़ी। शैबानीके लिये ईमान-धर्मकी पाबन्दी जरूरी नहीं थी, लेकिन सूफियों और शेखोंकी करामातपर उसका बहुत विश्वास था। एक बार उसने शेख मंसूरको भोजन कराया। जब वह दस्तरखानके कपडे को बीचसे उठा रहा था, तो शेखने कहा-- "तुझे मालूम नहीं, कि इस कपड़ेको बीचसे खींचकर नहीं, बल्कि चारों कोनोंसे मोड़कर उठाया जाता है। इसी तरह देशको उसकी राजधानीपर दखल करके नहीं, बल्कि उसके सीमान्तोंपर अधिकार करके जीता जाता है।" इस गुरुमन्त्रके बाद महम्मद शैंबानी अपने अनुयायियोंको लेकर अंतर्वेदके समृद्ध और सुखी इलाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा जिसका कि कोना-कोना वह अपने भगोड़े जीवनमें देख चुका था। लूटका माल मिल रहा था; इसलिये घुमन्त्र सैनिकोंकी क्या कमी हो सकती थी ? शैबानीकी सेनामें दश्तेकिपचकके सभी इलाकोंके उज्बेक शामिल थे, पीछे खीवासे भी कितने ही मंगित आ मिले । तुर्किस्तान और ओतरारके शासक उसके दो चचा कूचुनजी और सुईउनिच थे, जो अपने संबंधी हमजा सुल्तान और महबुब सुल्तानके साथ एक बड़ी सेना लेकर भतीजोंके दलमें शामिल हो गये। उत्तरमें घुमन्तुओंकी इतनी जबर्दस्त शक्ति तैयार हो रही थी, और उधर दक्षिणमें तेमूरी सुल्तान आपसमें दंगल लड़ रहे थे। गृह-यद्धके भड़कानेमें बाबरका मुख्य हाथ था। बापसे मिले फरगानापर संतुष्ट न रहकर उसने १४९७ ई०में समरकन्दको आकर ले लिया; लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उसे छोडना पडा और वहांका शासन महमूद मिर्जा-पुत्र सुल्तान अलीके हाथमें चला गया। एक उज्बेक रखेली जूरे-बेगी आगा सुल्तान अलीकी मां थी, शायद इस कारण भी दूसरे शाहजादे उसे गद्दीपर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तेमूरी सुल्तान दरबारियोंके हाथके कठपुतली भर रह गये थे, इसलिये असली शक्ति सुल्तान अलीके हाथमें नहीं थी, बल्कि चार सौ सालोंसे शेखुल-इस्लाम होते आये वंशके मुखिया खोजा अहिया सर्वेसर्वा था।

मुहम्मद शैबानीको तेमूरियोंकी भीतरी कमजोरियां अच्छी तरह मालूम थीं। अन्तवेंदके और स्थानोंकी लूट-मारसे शिक्तशाली बन वह १५०० ई० (९०६ हि०)में समरकन्दपर पहुंचा। दस दिनतक उसने नगरको घेरे रक्खा। शेखके पुत्रने दरवाजेसे निकलकर शैबानी सेनाको हरा पीछे ढकेल दिया, लेकिन शैबानीने मौका पा चहार-राह दरवाजेसे नगरमें घुसनेमें सफलता पाई और बिना प्रतिरोधके ही वह बागेनौके ग्रीष्मप्रासादमें पहुंच गया। अब उसे नगरके भीतर रह गये शत्रुओंसे लड़ना था। युद्ध मध्याह्ममें शुरू हो आधी राततक जारी रहा। मुहम्मद शैबानीने बीरता दिखलानेमें खतरेकी बिलकुल परवाह नहीं की। दूसरे दिन खबर मिली, कि अब्दुल अली तरखनका पुत्र और कितने ही और तरखन (राजकुमार) बुखारासे सहायताके लिये आते दबूसियाका मुहासिरा किये हुये हैं। यह खबर सुन उज्बेकोंने समरकन्दके मुहासिरेके लिये थोड़ीसी सेना छोड़ पहले तरखनोंकी ओर मुंह मोड़ और उन्हें हराकर वे बुखाराके ऊपर जा धमके, जिसके सर करनेमें बहुत किनाई नहीं

हुई । शैंबानीने वहां कुछ सेना और अपने अन्तःपुरको रखकर कराकुलपर आक्रमण किया । इसी समय ुः बुखारावालोंने उज्बेक-सेनाको मार डाला । खबर मिलते ही शैबानीने तुरन्त लौटकर बुखारा शहर-पर अधिकार करके वहांके नागरिकोंसे बहुत सख्त बदला लिया । फिर वह समरकन्दपर आया, जिसके विजयमें अली मिर्जाकी अपनी मां—जोिक उज्बेक जातिकी थी—ने विश्वासघात किया । बाबर उसके बारेमें लिखता है—''अपनी जड़ता और मूर्खताके कारण उसने शैबानी खानके पास गुप्त रीतिसे संदेश भेजकर प्रस्ताव किया, कि यदि तुम मेरे साथ ब्याह करो, तो मेरा लड़का इस शर्तपर समरकन्दको समर्पण कर सकता है, कि जब तुम अपने पैतृक राज्यको प्राप्त कर लोगे, तो इस नगरको मेरे बेटे मुल्तान अली को दे दोगे।" इसी कारण चहार-राह दरवाजा अरक्षित मिला। जब शैबानी बागे-मैदानमें पहुंचा, तो सुल्तान अली मिर्जा बिना किसीसे कुछ कहे कुछ अनुचरोंके साथ चहार-राह दरवाजेसे निकलकर शैबानीसे मिला। शैबानीने उसकी कोई इज्जत न कर उसे निचले आसन पर बैठाया। सुल्तान अलीके जानेकी खबर सुनकर खोजा अहिया भी पहुंचा, लेकिन शैबानीने चार सौ वर्षोंके शेखुल्-इस्लाम-वंशका कुछ भी ख्याल न कर उठकर उसका स्वागत भी नहीं किया, और खुब कड़े-कड़े शब्दोंमें उसे फटकारा—''अभागी दुर्बल स्त्रीने पित पानेके लालचसे अपने खानदान और लड़केकी इज्जतको धूलमें मिला दिया, लेकिन उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, क्योंकि शैबानी उसको अपनी रखेलिनोंके बराबर भी नहीं समझता था।" १५०० ई० (९०६ हि०)में समरकन्दको सर करनेके बादसे शैबानीका सन-जलूस (अभिषेक-संवत्) चला । तीन-चार दिन बाद सुल्तान अलीको उसने मरवा डाला, फिर खुरासानकी ओर यात्रा करते समय तूरन्त ही उसने विश्वासघाती खोजा अहिया और उसके दो पत्रोंको कत्ल करवा दिया।

शैबानी और उसके अमीरोंको समरकन्द जैसा समृद्ध-सुन्दर नगर मिला, ''लेकिन उसके सैनिकों-का नागरिक जीवनसे प्रेम नहीं था। नगरमें कुछ दिनों रहनेके बाद शैबानीने अपने सात-आठ हजार सैनिकोंके साथ खोजा-दीदारके पास जा डेरा लगाया ।'' दो हजार सैनिक शहरके आसपासमें छावनी डाले पड़े रहे और नगरके भीतर सिर्फ छः सौ सैनिक रह गये थे। १९ सालके बाबरको जब यह पता लगा, तो उसने दो सौ चालीस आदिमयोंको लेकर बड़े साहसका काम करना चाहा । नगरके सैनिकोंको सजग देखकर उसे कितनी ही बार अपने इरादेको रोकना पड़ा। लेकिन एक रात खोजा अब्दुल मकरम सत्तर या अस्सी आदिमयोंको लिये मोगाकपुल होते प्रेमियोंकी गुफाके सामनेसे नगर-प्राकार फांदनेमें सफल हुआ और पीछेसे जा फीरोजा दरवाजाके रक्षक सिपाहियोंके ऊपर टूट पड़ा। इस आक्रमणमें दरवाजेके गारदका कमांडर फाजिल तरखन मारा गया । मुकरमके आदिमयोंने कुल्हाड़ेसे ताला तोड़ दरवाजा खोल दिया। अब बाबर भी शहरके भीतर दाखिल हुआ। इस समयके बारेमें बाबर लिखता है — "नागरिक गहरी नींदमें थे, लेकिन दूकानदारोंने जब अपनी दूकानोंसे झांककर देखा और उन्हें असली बातका पता लग गया, तो उन्होंने शुक्रिया अदा करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की। नगरके बाकी लोग भी जल्दी जाग उठे और अपने लोगोंकी सहायता पा हमने पागल कुत्तेकी तरह उज्बेकोंको हर एक कूचे और सड़कमें पत्थरों और लकड़ियोंसे पीट-पीटकर मारा।" चार-पांच सौ उज्बेक सैनिक मारे गये। उज्बेकोंकी ओरसे नियुक्त नगर-कोतवाल जानेवफा जान बचाकर शैबानीके पास भागा। बाबर मदरसा-उलुगबेगकी ओरसे होते मेहराबोंवाली शाला (उलुगताक)में जाकर बैठा। नागरिकोंने नये तेमूरी बादशाहको बधाई दी। दूसरे दिन मालूम हुआ, कि आहनीदरवाजा (लौहद्वार) अब भी शत्रुओंके हाथमें है। बाबर पन्द्रह-बीस आदिमियोंके साथ उधर दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचनेसे पहले ही नगरके गुंडोंने उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब मुहम्मद शैबानीको यह खबर मिली, तो डेढ़ सौ सवारोंके साथ आकर उसने दरवाजा आहनीपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन उसे व्यर्थ समझकर वह लौट गया । समरकन्दपर अधिकार हो जानेके बाद आसपासके बहुतसे इलाकोंसे उज्बेक मार भगाये गये । सोग्द और मियानकुलपर बाबरका अधिकार था, और खोजार तथा करशीपर बाकी तरखन (बुखारा-राज्यपाल)का । मेर्वसे लौटकर शैबानी-सेनाने सिर्फ बुखाराको अपने हाथमें लौटा पायां ।

उस साल तो यही मालूम हो रहा था, कि बाबर फिर तेमूरकी कीर्तिको जगाके रहेगा, लेकिन शैंबानी भी चुप रहनेवाला आदमी नहीं था। उसने तैयारी करके १५०१ ई०के बसन्तमें कराकुल और दबूसिया ले लिया। अप्रेल या मई १५०१ ई०में शैंबानीसे लड़नेके लिये बारबने सरेपुलके पास जाकर मोर्चाबन्दी की। उसके शिविरसे शैंबानीका शिविर चार मीलपर था। चार-पांच दिनोंतक दोनों दलोंमें मामूली झड़प होती रही। यद्यपि अभी मददके लिये आनेवाली सेनाकी प्रतीक्षा करनेकी जरूरत थी, लेकिन ज्योतिषियोंका बतलाया मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिये सहायता आनेसे पहले ही बाबरने युद्ध छेड़ दिया। उज्बेकोंकी युद्धविद्यामें एक ज्यादा प्रचलित चाल थी "तुलुगमेह" अर्थात् शत्रुके पाश्वोंको प्रहार करके मोड़ देना, दूसरी चाल थी सरपट दौड़ते वाण-वर्षा करना, इसके लिये सेनानायक और सिपाही दोनों पीछा किये जानेपर सरपट लौट पड़ते। शैंबानीकी सेना बाबरसे कहीं अधिक थी। इसी समय मुगोलिस्तानकी सेनाने बाबरके साथ घोखा दे दिया। बाबरकी पूरी हार हुई। वह अपने दस-पन्द्रह अनुयायियोंके साथ कोहक नदीकी धारमें कूद पड़ा। सवार और घोड़े दोनों बख्तरदार थे, जिसके कारण उनके शरीरपर भारी बोझा था, तो भी किसी तरह भागकर वह रातसे पहले ही समरकन्द पहुंचे। बाबरने इस समयके अपने उतावलेपनके ऊपर एक शेर लिखा—

"जो उतावला होकर जल्दीमें अपनी तलवारपर हाथ रखेगा, वह उस हाथको अफसोस करते हुये अपने दांतोंसे काटेगा।"

उल्ग-मदरसेमें चादर-सफेदके नीचे ठहरकर बाबर शहरके बचानेकी तैयारी करने लगा। नगरके बहुतसे निकम्मे और फजूलके ''गाजी'' हर मुहल्ले और कूचेसे बड़ी संख्यामें आकर मदरसेके फाटक-पर "पैगम्बरकी जय" करते उतावलापन दिखला रहे थे। तजर्बेकार लोग रोकनेकी कोशिश करते, तो उन्हें वह गाली सुनाते । बात न मानकर वह गये और उज्बेकोंसे खुब पिटे । बाबरने पीछे हटते समय रक्षा करनेके लिये सेना भेजी, लेकिन तबतक गाजियोंकी भीड़ पिटकर तितर-बितर हो चुकी थी। अब सिपाहियोंको नगरके मुहासिरेकी लड़ाई लड़नी थी। बीच-बीचमें सैनिक बाहर निकल छापा मार-कर कितने ही शिर काट लाते। मुहासिरेके कारण नगरमें बाहरसे खूराक आनी बन्द हो गई, जिसके कारण भीषण भुखमरी और अकाल पड़ा । गरीब लोग कुत्तों और गदहोंका मांस खाने लगे। घोड़ोंको वक्षोंका पत्ता खिलाया जाता। ऐसी स्थितिमें कितने दिनोंतक अपनेको रोके रखता, समरकन्दको आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाबरकी बड़ी बहिन खानजादा विदेशी छुटेरे शैबानीके हाथ-में पड़ी। अपनी मां और कुछ दूसरी औरतोंको साथ लिये बाबर आधी रातको नदीको पारकर समरकन्दसे भाग निकलनेमें सफल हुआ । जीजकमें पहुंचनेपर उसे एक नई दुनिया जान पड़ी, जब समरकन्दकी भुखमरीके बाद उसे बिढ्या मोटा मांस, बारीक आटेकी अच्छी तरह पकी हुई रोटी, मीठे तरबूजे और स्वादिष्ठ अंगूर भारी परिमाणमें मिले--चरम अकालसे वह चरम सुकालमें पहुंच गया था। अब सोग्द (अन्तर्वेद)का स्वामी शैबानी था। उसने मुगोलिस्तानी खान महमूदको अंगूठा दिखला दिया, जिसने जाकर ताशकन्द-शाहरुखियाको हाथमें किया । जाड़ोंमें सिर नदीके जम जानेपर उसे आसानीसे पार हो शैबानीने ताशकन्द शाहरुखियाको लूटा । १५०२ ई०में मुगोलिस्तानी राज्यपाल सुल्तान अहमद तम्बोलने अपने मालिकसे विद्रोह करके शैवानीको सहायताके लिये बुलाया । शैवानीने पहुंचकर महमूद खानको बुरी तरहंसे हराया, और उसके साथ आया बाबर मिर्जा जान बचाकर फरगानाके दक्षिणवाले पहाड़ोंमें भाग गया। मुगोलिस्तानी खानको दौलत सुल्तान खानम (अपनी बहिन), तथा अम्बा सुल्तान खानम, कुरुज खानम आदि कई राजकुमारियोंको जून १५०३ ई०में भेंट देनी पड़ी। शैबानी फरगानाके मुख्य नगरोंमें उज्बेक छावनियां रखकर लौट आया।

१५०५ ई०तक सारा फरगाना, ख्वारेज्म और हिसार (ताजिकिस्तान) आदिके इलाकोंपर भी शैंबानीका अधिकार हो गया। अब वह अपनी सारी सेना ले तेमूरके द्वितीय पुत्र उमरशेखके वंशज हुसेन बेकरासे खुरासान छीननेके लिये दक्षिणकी ओर बढ़ा। पहले साल वह बलख नगरतक अपना अधिकार करके समरकन्द लौट गया। हुसेनने अपने पड़ोसी ईरानी शाह इस्माईल और बाबरसे भी

मदद मांगी। बाबर ९०९ हि० (१५०३-४ ई०)में काबुलका राजा बन चुका था। वह भी हुसेनकी मददके लिये खुरासान आया, लेकिन तबतक हुसेन मर चुका था, और उसके दोनों बेटोंमें राज्यके बंटवारे को लेकर भयंकर फूट पैदा हो गई थी। शैंबानी जैसे भयंकर शत्रुको शिरपर देखकर भी ऐसा करना बाबरको बहुत बुरा लगा—"दस फकीर एक चट्टानपर बैठ सकते हैं, किंतु दो राजाओं के लिये सारा भूमंडल छोटा है।" बाबर निराश होकर लौट गया। ९१२ हि० (१५०७ ई०)के बसन्तमें शैंबानी फिर सेना ले वक्षु पार हुआ, और रास्तेक इलाकों को जीतते जूनमें मुरगाब नदी भी पार हो गया। खुरासानकी राजधानी हिरात नगरी तुरन्त उसके हाथमें आ गई। वहांका किला कुछ देरतक प्रतिरोध करता रहा, लेकिन दो-तीन सप्ताह बाद किलेन भी आत्मसमर्पण किया। शैंबानीने हिरातक साथ इतनी मेहरबानी की, कि एक लाख तंका कर लेकर कला और विज्ञानके इस महान् केन्द्रको अपने लुटेरे उज्बेकोंके हाथों बरबाद होने नहीं दिया। शैंबानीने अपनी सेनाके साथ शहरके बाहर डेरा डाला। हुसेन बेकराके बेटे मुजफ्फर हुसेन मिर्जाकी बीबीके सौंदर्यको मुनकर अट्ठावन वर्षका शैंबानी उसपर मुग्ध हो गया। उसने उसे अपने हरममें दाखिल किया। हिरातके राजभवनसे उसे भारी परिमाणमें सोने-चांदीके बर्तन, बहुमूल्य लाल, हीरे, मोतियां तथा दूसरे रत्न प्राप्त हुये।

उसकी सेनाने बाकी तेमूरी राजकुमारोंको हराते सारे खुरासानको अपने हाथमें कर लिया। बाबर शैंबानीसे हारा और जला-भूना हुआ था, इसलिये उसे अपने शत्रुमें केवल दोष ही दोष दिखलाई पड़ते थे। शैंबानी किव था, और उसकी किवतायें बुरी नहीं होती थीं, लेकिन "बाबरनामा"में बाबर लिखता है—"बिल्कुल अज्ञ होते भी उसने ढिठाई दिखलाते हुये काजी अख्तियार और मुहम्मद मीर युपुफ (खुरासाने प्रसिद्ध मुल्ला) जैसे विद्वानोंके सामने कुरानकी व्याख्या करते व्याख्यान दिया। उसने कलम उठाकर मुलेखक मुल्ला मुल्तान अली और चित्रकार बेहजादके लेखों और चित्रोंका संशोधन किया। ……..वह अपने उबा देनेवाले शेरोंको मेम्बरसे पढ़कर मुनाता था, और उन्हें उसने लिखवाकर चारसूमें टंगवा दिया था।" आधुनिक कालके तुर्की साहित्यके एक विद्वान् वाम्बेरीने शैंबानीकी किवताके बारेमें लिखा है—"शब्द और अर्थ दोनोंकी दृष्टिसे शैंबानीकी किवता पूर्वी तुर्की साहित्यकी सर्वश्रेष्ठ कृतियोंमें है, और उससे पता लगता है, कि शैंबानीको तुर्की, फारसी और अरबीका ज्ञान बहुत अच्छा था।"

शैवानीने बाबरका पीछा भी करना चाहा, लेकिन कंघार नगरके मुहासिरेमें असफल रहनेके कारण वह काबुलकी ओर नहीं बढ़ा। १५०८ ई०में उसने मुगोलिस्तानके खान महमूदको ताश-कन्दमें जाकर हराया। खानने फरगानाके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अपने पांच पुत्रोंके साथ प्राण खोनेके सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगा।

पूर्वी और दक्षिणी प्रतिद्वंद्वियोंसे निपटनेके बाद भी अभी उत्तरमें कजाक खान कासिमके दो लाख सैनिक मौजूद थे। जाड़ोंमें दोनोंके ओर्दू घास-चारेके सुभीतेवाले स्थानमें डेरा डाला करते थे। शैवानीका ओर्दू उस समय कुरुकमें था। १५०९-१०ई०के जाड़ोंमें एक दिन कासिम खान अपनी सेनाके साथ आ पहुंचा। उज्बेकोंने अपने लूटके मालको छोड़ दौड़कर शैवानीको खबर दी। शैवानीने तुरन्त पीछे हटनेके लिये नगारा बजवाया और जाड़ोंके अन्ततक उज्बेक बड़ी अस्तव्यस्त अवस्थामें समरकन्द पहुंचे।

यह कह चुके हैं कि मंगोल कबीलोंके अवशेष हजाराके नामसे अफगानिस्तानके पश्चिमी पहाड़ोंमें रहते ये। शैंबानी १५१० ई०में उनपर आक्रमण करनेके लिये हिंदूकोहके भीतर घुस गया। लेकिन लौटते वक्त हेलमन्दकी उपत्यका में उसे आदिमयों और पशुओंकी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। खुरा-सानमें पहुंचनेपर उसके पास दो सेनाए आ गईं और उसने क्षतिग्रस्त सेनाको तुर्किस्तान जानेकी छुट्टी दे दी।

शैबानीका प्रतिद्वंद्वी ईरानी शाह इस्माईल सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने आजुरबाइजानी तुर्क-वंश (श्वेत-मेश)का उच्छेद करके सारे ईरानपर अधिकार करते हुये सफावी-वंश (१४९९–१५२४ ई०)की स्थापना की थी। वह कैसे देख सकता था, कि पूर्वी ईरान-खुरासानपर उज्बेकोंका

अधिकार हो । ९१६ हि० ( १० IV १५१०-१ III १५११ ई० )में उसने खुरासानपर आक्रमण किया। उस समय उज्बेकोंकी सेना हिरातमें एकत्रित हुई थी। शैबानीकी सेना इस्माईलकी अपेक्षा कम थी । वह हिरातमें छावनी छोड़ मेर्वकी ओर लौटा । मशहदकी तीर्थयात्रा समाप्त कर शाह इस्माईलने उज्वेकोंका पीछा किया । तूकेराबादके पास दोनों सेनाओंमें जबर्दस्त लड़ाई हुई, शैबानी हारा और शाहकी सेना उसे मेर्वकी दीवारोंतक खदेड़ ले गई। शैबानी मेर्वमें दुर्गबद्ध हो गया और शहरके आस-पास शाह इस्माईलने घिरावा डाल दिया। इस तरहकी कायरता दिखलानेके लिये शाहने शैबानीको फटकारते हुये चिट्ठी लिखी। यद्यपि शैबानी इस तरहकी व्यर्थकी वीरता दिखलानेका नहीं, बल्कि कल-बल-छलका पक्षपाती था, लेकिन उस वक्त अपने बीस हजार घुड़सवारोंको लिये इस्माईलकी चालीस हजार सेनाके साथ लड़नेके वास्ते मैदानमें चला आया । लोगोंने उसे प्रतीक्षा करनेकी सलाह दी. लेकिन उसने नहीं माना और सामने और पीछे दोनों तरफसे आऋमण कर दिया। इसमें शक नहीं, उज्बेकोंने युद्धमें बड़ी बहादुरी दिखलाई, लेकिन संख्यामें दूने सफावी भी लड़नेमें निर्बल नहीं थे। उज्बेक-सेना छिन्न-भिन्न हो गई, शैबानी पांच सौ सवारोंके साथ भागकर पशुओंके एक हातेमें जा छिपा। दूसरी तरफ द्वार न होनेसे नदी-तटकी ओर प्राकारसे उज्बेक सैनिक एक दूसरेके ऊपर क्दे, खानको कृदनेमें चोट आई । दूश्मनोंने उसके शरीरको आदिमयोंके ढेरमेंसे निकालकर मार डाला, और शैबानीका सिर काटकर शाहको भेंट किया। उसने आज्ञा दी, कि शैबानीके शरीरको टुकड़े-टुकड़े करके राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें प्रदर्शित किया जाय । इस्माईलने उसके चमड़ेमें भूसा भरकर तुर्क-सुल्तान बायजीदके पास भेज दिया । बायजीद सुन्नियोंका सबसे बड़ा नेता था, और इस्माईल शियोंका, इसलिये उसने तुर्क-मुल्तानके पास सुन्नी भाई तथा महान् उज्बेक-नेताकी इस दुर्गतिको दिखलाना चाहा । शैबानीकी खोप शिमें सोना मढ़वाकर इस्माईलने शराबके प्यालेके तौरपर प्रदर्शन

इसमें शक नहीं, शैबानी उत्तरी घुमन्तुओंका अन्तिम सबसे बड़ा विजेता था, जिसने मध्य-एसियामें एक बड़े राज्यकी स्थापना की । लेकिन इसी समय ईरानमें सफावी जैसा शक्तिशाली वंश स्थापित हो गया, जिसने ईरानको शिया घोषित करके पूर्वी और पश्चिमी सुन्नी देशोंके बीचमें पच्चरका काम किया । वक्ष (आमू-दरिया)तक इस्माईलने बढ़कर फिर उसे एक बार ईरान और तुरानके वीचकी सीमा बनाई ।

#### २. कूचुनजी (१५१२-३० ई०)

शैबानी घुमन्तू राजवंश था, इसलिये हजारों वर्षसे स्थापित अपनी पुरानी व्यवस्थाके अनुसार उसके हरएक राजकुमारको छोटे-छोटे प्रदेशका राजा बनाया जाता था। वह अपने ऊपर एकको खान मानते थे। खानके मरनेपर वंशके सभी कुमार मिलकर उसका उत्तराधिकारी खान तथा आवश्यकता होनेपर कलगा (युवराज) चुनते थे, इसमें योग्यतासे अधिक रिश्ते और उमरमें सर्वज्येष्ठका ख्याल काम करता था।

मेर्वमं शैबानीकी जो दशा हुई, उसकी खबर सुनकर बाबर काबुलसे अपने पूर्वजोंके देशकी ओर चला; लेकिन नेताके मर जानेसे शैबानी-सेना नष्ट नहीं हो गई थी। जानीबेग सुल्तान उस समय उपराज था, जिसके झंडेके नीचे फिर बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। इसी सेनाने मुगोलिस्तानका कत्ले-आम किया था, जिसमें "तारीख रशीदी"का लेखक इतिहासकार हैदर बाल-बाल बचा था। बाबर अपनी सेना ले आमू पारकर खुत्तलके प्रधान शहर दश्तेकुलाकमें पहुंचा। यहां वक्षुके पास फिर दोनों सेनाओं झड़प हुई, लेकिन शक्ति आजमा लेनेपर दोनोंने लड़नेकी हिम्मत नहीं दिखलाई। बाबर वक्षु पार हो कुंदुज लौट गया और शैबानी-सेनापित हमजा सुल्तान हिसारको। मेर्वसे शाह इस्माईलने शैबानीकी बीबी खानजादा बेगमको भेज दिया था, जो अपने भाई बाबरसे जा मिली। बाबरने इसके लिये इस्माईलको बहुत धन्यवाद देते हुये अन्तर्वेद जीतनेके लिये उससे सैनिक सहायता मांगी।

शाह इस्माईलकी भेजी सेनाको भी साथ ले बाबर फिर पहाड़ी रास्तेसे आमू दरिया पारकर उत्तरकी

ओर बढ़ा । आमूकी एक शाखा सुरखाबपर पुलेसंगीनको हमजा सुल्तान दखल किये हुये था । बाबरको मालूम हो गया, कि दुश्मन बहुत शिक्तिशाली है, तो भी साहस करके पुलकी आशा छोड़ नदी पार करनेकी कोशिश की । लेकिन, जल्दी ही उसे एक दुर्गम रास्तेसे आबदराकी ओर लौटना पड़ा । उज्बेक उसका पीछा कर रहे थे। आधी रातको खबर लगी, कि उज्बेक नजदीक आ गये हैं। बाबरने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और हमजा सुल्तान तथा मेहदी सुल्तान बाबरके बन्दी बने। बाबर चगताइयोंकी पूर्वी शाखावाले मुगोलिस्तानके खानका नाती था, इसलिये चगताई-वंशज होनका दावा करता था। उसने इस सफलताके बाद और भी आगे बढ़कर दरबन्दे-आहनी (लौहद्वार)तक उज्बेकोंका पीछा किया । यार मुहम्मद नज्म-शानी (द्वितीय तारा)ने करशीको लूटा और लोगोंको कत्ल किया। अब पामीरमें हिसार और खुत्तलान, खोजर तथा आमूके दक्षिण कुंदुजके प्रदेश बाबरके हाथमें आ गये । दर्रा-खैबरसे दरबन्दतकके प्रदेशको कुछ समयके लिये अपने हाथमें करके बाबरको प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी, लेकिन वह जबतक समरकन्दमें पहुंचकर तेमूरके तस्तपर नहीं बैठता, तबतक अपनी सफलतासे सन्तुष्ट नहीं हो सकता था। उसके इस मनोरथको पूरा करनेके लिये शाह इस्माईलने भारी सेना भेजी। उज्बेक सेनापित उबैदुल्लाने करशीमें मोर्चाबन्दी कर रखी थी, बाकी उज्वेक समरकन्द भाग गये थे। बाबरने साठ हजार संयुक्त सेनाके साथ आक्रमण करके उबैदुल्लाको हराकर बाकी उज्बेकोंको भी किजिलकुमके रेगिस्तानमें भगा दिया । दूसरे उज्बेक सुल्तानोंको जब पता लगा, तो सामने होकर लड़नेकी जगह उन्होंने तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका)की ओर भागना ही अच्छा समझा । बाबर अब सारे अन्तर्वेदका स्वामी था।

८ अक्तूबर १५११ ई०को समरकन्दमें बाबर तेमूरके सिंहासनपर बैठा। इस वक्त उसे कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं। उसे क्या पता था, कि यह आठ महीनोंकी चांदनी है। हां, उसके बाद उसे एक और भी विशाल और वैभवशाली साम्राज्यको भारत में स्थापित करनेका मौका मिलेगा। इस समय "बाबरका राज्य" तारतारी रेगिस्तानोंसे गजनी और काबुलतक था, जिसमें कुंदुज, हिसार, समरकन्द, बुखारा, ताशकन्द, सेरम, खाकन्द (फरगाना) आदि नगर सम्मिलूत थे। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि खुरासान अब शाह इस्माईलका था।

लेकिन शाहकी मदद बाबरके लिये बहुत महंगी पड़ी। उसने शाहके नामका खुतबा पढ़वाया। एक शिया बादशाहके नामका खुतबा पढ़े जाते देख सुन्नी अन्तर्वेद कैसे सन्तुष्ट हो सकता था ? बाबरने स्वयं ईरानी पोशाक धारण की, और अपनी सेनाको भो वैसा ही करनेका हुक्म दिया। खासकर ईरानी टोपी घारण करनी अनिवार्य कर दी, जिसमें शियोंके बारह इमामोंके चिह्न बने हुये थे, और पोशाकमें एक लम्बी लाल पट्टीको लगानेके लिये कहा, जो कि बीचसे होकर पीठके पीछे लटकती थी, जिसके कारण ईरानियोंको किजिल-वास (रक्त-केश) कहा जाने लगा। बाबर जरूर समझता होगा, कि शिया-धर्म, शियोंकी वेश-भूषा तथा शिया इस्माईलको अपना प्रभु स्वीकारकर वह सुन्नियोंका कोप-भाजन बनेगा, लेकिन उसके लिये और कोई रास्ता नहीं था। प्रजाके असन्तोषकी खबर उज्बेकोंको लगी, और १५१२ ई०के वसन्तमें एक उज्बेक-सेना ताशकन्दकी ओर बढ़ी, दूसरी रेगिस्तानके रास्ते उबैदुल्लाके नेतृत्वमें यतीकुदुप (सप्तकूप) होती बुखाराकी ओर। ताशकन्दमें मुकाबिला करनेके लिये बाबरने सेना भेज दी, और स्वयं उबैदुल्लाकी ओर चला। कुलमलिकमें दोनोंमें जबर्दस्त संघर्ष हुआ, लेकिन यह चमत्कारसे कम नहीं था, जो कि १८ अप्रैल १५१२ ई०में बाबरकी चालीस हजार सेनाको तीन हजार उज्बेकोंने हरा दिया-अर्थात् एक उज्बेक दस बाबरी सैनिकोंसे भी अधिक यद्धक्षमता रखता था। पीछे भारतपर विजय प्राप्त करनेके समय हर एक बाबरी सैनिक शायद हिंदुस्तानी सैनिकोंसे दसगुणीसे अधिककी क्षमता रखता था । इसमें कारण नागरिक विलासितापूर्ण जीवन तथा पारस्परिक फुट हो सकती थी।

कुलमिलकमें हारनेके बाद बाबरके लिये समरकन्दमें भी शरण नहीं थी। अब वह शाह इस्माईलके पास जानेके लिये दरबन्दकी ओर चला। दरबन्दमें भी मोर्चाबन्दी हो चुकी थी। शाह इस्माईलने यार मुहम्मदके नेतृत्वम साठ हजार तुर्कमान भेजे, जिन्होंने उज्बेक सेनापित हमजाको हराकर लौहद्वार (दरबन्द) पार हो खोजार (गुजार), करशीको लूटा। करशीमें पन्द्रह हजार नागिरकोंको बिना यह ख्याल किये कत्ल कर डाला गया, कि वह उज्बेक हैं या स्थानीय नागिरक, वढ़े-बच्चे हैं, या स्त्री। इसी कत्ले-आममें किव बीनाई भी मारा गया। शिया अपनी धर्मान्धताका परिचय दे रहे थे। बाबर समझ गया, कि अब उसे अन्तर्वेद क्षमा नहीं कर सकता; इसिलये अपनेको उसने अलग कर लिया। इसके बारेमें हैदरने लिखा है—"इस्लाम (सुन्नी-धर्म)का प्रभाव कुफ और अविश्वासके ऊपर विजय पाने लगा, सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। आक्रमणकारी बुरी तरहसे हारे, और उनमेंसे अधिकांश युद्धक्षेत्रमें मारे गये। गिज्दुवानके वाणोंने करशीके खूनका बदला लिया। मीर नजीम तथा दूसरे सभी तुर्क-मानोंके मुख्य सेनानायक नगरमें भेज दिये गये।"

मीर नजीमके दबदबेके बारेमें वही इतिहासकार लिखता है—उसके रसोईखानेमें प्रतिदिन सौ भेंड़ें, असंख्य मुर्गे-मुगियां, हंस, बतकें और चालीस क्वार्त (५६० सेर?) दालचीनी, केसर और दूसरे मसाले इस्तेमाल होते थे। उसके खानेकी तश्तिरयां या तो बिलकुल सोनेकी थीं या बहुत मूल्यवान् चीनी मिट्टीकी। अब बाबरने सदाके लिये अन्तर्वेदसे बिदाई ली, और वह काबुल लौट गया।

जिस वक्त दक्षिणमें बाबर-इस्माईल और उज्बेकोंका इस तरह संघर्ष हो रहा था, उसी समय मुगोलिस्तानके खानने पूरबसे अन्दिजानके रास्ते प्रधान उज्बेक-मुल्तान सुयुन्जिक खानके ऊपर आक्रमण किया और जरफ्शां-उपत्यकामें समरकन्दसे चालीस मील पूर्व बिशकन्द (पंजकन्द) में उसे पूरी तौरसे हरा दिया। यह वह समय था, जब कि बाबर ईरानी सेना लेकर समरकन्दकी ओर बढ़ रहा था।

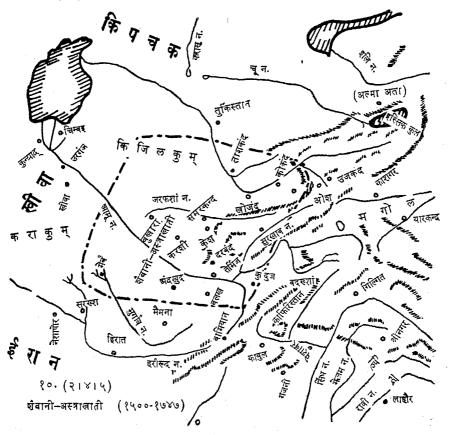

बुखारासे उत्तर गिज्दुवानमें शाह इस्माईलके सैनिकोंका जानीवेग-सुल्तानने किस तरह मुकाबिला किया, इसे "तारीख रशीदी"में मिर्जा हैदरके शब्दोंमें सुनिये—

"उज्बेक सुल्तान उसी रातको किलेके भीतर प्रविष्ट हुये, जिस रात तुर्कमान (इस्माईलके सैनिक) और बाबर घुसे थे। तुर्कमान और बाबर महलके सामने छावनी डालकर मोर्चाबन्दीके यंत्रोंको ठीक-ठाक करनेमें लगे हुये थे। सूर्योदयके समय उन्होंने उपनगरमें अपनी सेनाओंको शत्रुकी ओर मुंह करके खड़ा किया। दूसरे पक्षने भी लड़ाईकी तैयारी की। उज्बेकोंके उपनगरमें होनेसे युद्धक्षेत्र बहुत संकरा था। उज्बेक-पैदल-सेनाने चारों ओरसे वाणोंकी वर्षा करनी शुरू की, और जल्दी ही इस्लामकी ताकतने कुफ और नास्तिकताके हाथको तोड़ दिया, सच्चे धर्मकी विजय घोषित हुई। इस्लामके विजयी वीरोंने धर्मविद्वेषियोंके झंडेको गिरा दिया। तुर्कमान पूरी तौरसे हारे, उनमेंसे अधिकांश लड़ाईके मैदानमें मारे गये। करशीमें तलवारसे जो घाव हुये थे, उनको बदलेके वाणोंकी सिलाईने सी दिया। विजेताओंने मीर नजीम और सभी तुर्कमानोंको नरकमें भेज दिया, बादशाह (बाबर) निराश और दुःखी हो हिसारकी ओर लौटा।"

बाबरका यह अन्तिम प्रयत्न था । उसने काबुल लौटकर अब अपनी शक्तिको हिन्दुस्तान जीतने में लगाया ।

गिज्दुवानके युद्ध ९१८ हि० (१९ III १५१२-७ II १५१३ ई०)के बाद शैबानी सुल्तानोंने अपने तुरा और यास्साक (कानून)के अनुसार मुहम्मद शैबानीके चचा कूचुनजीको अपना खान बनाया और सूयुन्जिक कलगा ( युवराज)के पहले ही मर जानेके कारण जानीबेग कलगा बनाया गया। लेकिन वह भी पहले ही मर गया। जानीबेगने शैबानी सुल्तानों (राजकुमारों)में इलाके बांट दिये, जिसमें कूचुनजीको समरकन्द, सूयुन्जिकको ताशकन्द, उबैदुल्लाको कराकुल-करशी-बुखारा और जानीबेगको समरकन्द-मियानकूल-कर्मीना मिला।

ताशकन्दपर आक्रमण करनेवाली सेनाका संचालक सूयुन्जिक था। उसने नगरपर अधिकार कर लिया। १५१२ ई०में सुल्तान सईद खान मंगोलिस्तानीने पांच हजार सेना ले फरगानासे होकर सूयुन्जिकके ऊपर आक्रमण किया। विशकन्दमें हार खाकर सुल्तान सईद अन्दिजान पहुंचा। गिज्दुवानमें भारी विजय प्राप्त करनेके बाद सूयुन्जिकने सईदकी ओर मृंह किया, लेकिन सईदने अन्दिजान, अक्सी और मरगिनानमें मजबूत सैनिक छावनियां रख दक्षिणके पहाड़ोंका रास्ता लिया। सईदने कजाकोंके शिक्तशाली खान कासिमको सहायताके लिये बुलाया, जो कि शैबानियोंका भी शत्रु था। दश्तेकिपचकके गर्भमें रहनेवाले इस खानके पास बड़ी भारी सेना थी। वह सईद खानकी मददके लिये दक्षिणकी ओर चला। सैरामके राज्यपालने बिना लड़े ही किलेकी कुंजी कासिमके हाथमें दे दी। फिर कजाकसेना रास्तेके नगरों और गांवोंको लूटती-पाटती ताशकन्दकी ओर चली। १५१३-१४ ई०में सूयुन्जिक कजाकखानकेप्रतिरोधमें ही लगा रहा। १५१५ ई०में कासिमने किसी दूसरी दिशामें लूट-पाट करनेके लिये अभियान किया, तब कजाकोंसे छुट्टी पा उज्बेक फरगानाकी ओर मुड़े। सुल्तान सईद खान बिना मुकाबिला किये ही काश्गरकी ओर भाग गया, जहां उसने कई साल शासन किया। फरगानापर फिर उज्वेकोंका अधिकार हो गया।

गिज्दुवानकी विजयमें शाह इस्माईलकी सेनाकी जो गित हुई थी, उससे उज्बेकोंकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने एक बार बलखतक घुसकर खुरासानमें लूट-पाट की; लेकिन जब शाह इस्माईलकी सेनाके प्रहारका भय लगा, तो वह पीछे हट आये। शाह इस्माईल १५२३ ई०में मर गया, और उसका बालकपुत्र तहमास्प (१५२४—७६ ई०) तख्तपर बैठा। इस समय फिर उज्बेकोंको मौका मिला और १५२५ ई०में उबैंदुल्ला एक बड़ी सेना ले मेर्व जीतते खुरासानकी ओर बढ़ा। अप्रतिरक्षित मशहद नगरने आत्मसमपण किया। उबैंदुल्ला तूसको भी लेते अस्त्राबाद पहुंचा, और अपने पुत्र अब्दुल अजीजको वहांका शासक बना बलखकी ओर लौटा। आजुरबाईजानसे सेना आई, लेकिन उसे उज्बेकोंने बोस्ताममें हरा दिया, और अस्त्राबाद अब्दुल अजीजके ही हाथोंमें रहा।

उबैदुल्लाने जाड़ोंको गोरियान (गोरी सुल्तानोंकी मूलभूमि)में बिताया। ९३४ हि॰ (२७ सितम्बर १५२७-१७ अगस्त १५२८ ई०)में उसने सात मासतक हिरातका मुहासिरा किया। शाह तहमास्प एक बड़ी सेना ले उसके मुकाबिलेके लिये आया, जिसे देख उबैदुल्ला हट गया।

फिर उसने ईरानी शाहसे मुकाबिला करनेके लिये भारी तैयारी शुरू की, ग्रौर डेढ़ लाख सेना लेकर दक्षिणकी स्रोर चला---छिझ-गिस्के बाद इतनी बड़ी सेना वक्षु पार नहीं हुई थी । यद्यपि ईरानी सेना-में पचास हजार ही श्रादमी थे, लेकिन वह बड़े तजर्बेकार ग्रीर ग्रनशासन-संपन्न थे। उन्होंने (टर्कीके) उस्मानी तुर्कोंके साथ अनेक सफल लड़ाइयां लड़ी थीं। युरोपने मंगोलोंसे सीखकर बारूदके हथियारोंमें बहत तरक्की कर ली थी। उस्मानी तुर्कोंने उनसे तोप ग्रौर पलीतेकी बन्दूकोंका इस्तेमाल सीखा था। उस्मानी तुर्कों के प्रतिद्वन्द्वी सफावी इन नये शक्तिशाली हथियारों के बिना कैसे सफलता पा सकते थे ? म्राविष्कारोंके इतिहाससे मालूम है, कि युद्ध-सम्बन्धी म्राविष्कार सबसे जल्दी प्रचलित हो जाते हैं। तहमास्पकी सेनामें दो हजार तोपची ग्रौर छ हजार बन्दूकची थे। उज्बेकोंकी सेना यद्यपि तीनगनी थी, लेकिन उनके हथियार वही पुराने—तीर-धनुष श्रीर तलवार-भाले थे। शाह तहमास्प मज्ञहद ग्रौर हिरातके रास्ते जामके समीप पहुंचा—मुख्य सेना मज्ञहदमें डेरा डाले पड़ी थी । बीस हजार ईरानी सवारोंको दुश्मनकी छावनीका पता लगानेके लिये भेजते हुये हिदायत दी गई, कि कोई म्रादमी म्रपनेको खाइयोंसे बाहर न दिखलाये । इधर मंत्रशास्त्रियोंको लगा दिया गया था, कि वह जादू करके शत्रुको ऐसा बना दें, कि उनमेंसे एक भी बच निकलने न पाये। श्रभी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, कि शाह तहमास्पने युद्ध करनेकी ठान ली। २५ सितंबर १५२६ ई० को जाममें दोनों सेनायें एक दूसरेसे भिड़ीं। यह ६ मुहर्रम करबलामें इमाम हुसेनकी शहादतका दिन था, इसलिये शिया शाहने इसी पिवत्र दिन युद्ध छेड़ना ग्रच्छा समझा । बीचमें तोपोंको रक्खे बीस हजार चुनी हुई सेना खड़ी थी, जिनके साथ शाह भी था। उज्वेक पार्क्वींपर श्राक्रमण कर दोनों छोरोंको पीछे ढकेल पीछेसे भी डेरोंको लुटने लगे । लेकिन पार्श्वींके इस प्रकार ढकेल दिये जानेपर भी केंद्र मजबूत रहा । ठीक समय-पर तोपोंको बांधनेवाली जंजीरें गिरा दी गईं श्रौर वह श्राग श्रौर गोले उगलने लगीं। तिगुना जनबल रखते हुये भी उज्बेक घास-म्लीकी तरह कटने लगे । युद्धक्षेत्रमें उनके पचास हजार ग्रादमी काम न्नाये, लेकिन उन्होंने बीस हजार ग्रपने शत्रुग्नोंका भी संहार किया। उज्बेकोंकी भारी हार हुई ।

तहमास्पके विजयसे बाबर प्रसन्न नहीं शंकित हो उठा । उसे डर लगा, कहीं वह खुरासानसे हमारे राज्यकी ग्रोर भी न बढ़ ग्राये । बाबरने ग्रपने बेटे हुमायूंको पचास हजार सेना देकर ग्रागे बढ़नेका हुक्म दिया—हुमायूं उस वक्त पिताकी ग्रोरसे बदस्शांका राज्यपाल था । बेटेको इस तरह रवाना करके बाबर स्वयं मुगोलिस्तानी राजकुमार सुल्तान वेसके साथ समरकन्दकी ग्रोर चला । वेसके भाई शाह कुल्लीने हिसारको ले लिया । तुरसुन मुहम्मद सुल्तानने तेमिज ग्रौर कबादियानपर हाथ साफ किया । जिस समय हुमायूं इस प्रकार, कूचुनजी खानको तहस-नहस करनेमें व्यस्त था उसी समय बाबर ग्रागरामें कूचुनजीके दूत ग्रमीन मिर्जाकी बड़ी ग्रावभगत कर रहा था । भोजके बाद सिरकमाश मलमलका जामा, ग्रौर बहुमूल्य बटन, सोना तथा दूसरी चीजें भेंटमें पा ३१ जनवरी १५२६ ई०को उज्बेक-दूत बाबरसे बिदा हुग्रा । दूत ग्रमीन मिर्जाको एक खांडा, एक कमरबन्द, एक हाथीका ग्रंकुश तथा कई हजार तंका इनाम मिला था । इसी तरह दूतकी बीबी मेहरबान खानम ग्रौर उसके पुत्र पूलादको भी बाबरने भेंट-इनाम देनेमें बड़ी उदारता दिखलाई । दूतको क्या पता था, कि जिस समय पिता उसकी इतनी खातिर कर रहा है, उसी समय उसका बेटा (हुमायूं) उज्बेकोंके राज्यमें ग्राग ग्रौर तलवारका जौहर दिखला रहा है ।

लेकिन इस भीषण संग्रामके खतम करनेका समय यकायक ग्रा गया, जब कि १५३० ई०में कूचुनजी मर गया ग्रौर उसी सालके दिसम्बरमें बाबरकी प्रार्थना स्वीकृत हुई——हुमायूं बीमारीसे बच गया, लेकिन उसके बदलेमें ग्रल्लाने बाबरको बुला लिया।

## ३. अबूसईद खान (१५३०-३२ ई०)

कूचुनजी (ग्रबुल्खैर-पुत्र)के राज्यकालमें ही उसके उत्तराधिकारी (कलगा) चुने गये सूयुन्जिक तथा जानीबेग खोजा (मुहम्मद-पुत्र) मर गये, इसपर कूचुनजीके पुत्र ग्रबूसईदको खान चुना गया। पिताकी भांति इसने भी ग्रपनी राजधानी समरकन्दमें रक्खी। लेकिन, उज्बेक सैनिक-

शक्तिका संचालक अब उबैदुल्ला था, जो बुखारामें रहता था। ईरानियोंसे एक बार बुरी तरहसे हार खानेके बाद भी उबैदुल्ला फिर खुरासानकी ओर बढ़ना चाहता था, मगर अबूसईद और दूसरे सुल्तान (राजकुमार) इससे सहमत नहीं थे। बारूदके हथियारोंने इन घुमन्तुओंकी हिम्मत तोड़ दी थी। ईरानका मछलीवाला झंडा एक बार फिर सारे खुरासानपर फहराने लगा। तहमास्पने अपने भाई बहराम मिर्जाको अपना उपराज बनाकर खुरासानका शासक बनाया। उबैदुल्ला सेनाका प्रधान-सेनापित था, इसलिये उसने राय न होनेपर भी १५३१ ई०में मशहदकी ओर अभियान किया, लेकिन वहांसे हार खाकर भागनेके सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। घुमन्तू टिड्डी-ब्लकी तरह हारसे भय खाकर सदाके लिये पीछे नहीं भाग सकते। १५३२ ई०में उज्वेक-सेनाने हिरात, मशहद, अस्त्राबाद और सब्जबारतकके सारे प्रदेशको डेढ़ सालतक लूटा-बरबाद किया। घरावेमें पड़े हिरात शहरके लोगोंने अन्नाभावमें कुत्ते-बिल्लियोंको खाकर खतम कर दिया। शहर आत्म-समर्पण करनेकी सोच रहा था, इसी समय तहमास्पको पिश्चममें उस्मानों तुर्कोंसे छुट्टी मिल गई और वह खुरासानकी ओर बढ़ा, जिसपर उबैदुल्ला लौट गया। १३६ हि० (३ VIII १५३२-२४ VI १५३३ ई०) में अबूसईद मर गया।

#### ४. उबैदुल्ला, महमूद-पुत्र (१५३२-४० ई०)

विजेता मुहम्मद शैंबानीका भतीजा उबैदुल्ला खान बनकर श्रौर भी निरंकुश हो गया। १५३५ ई॰ में उसने फिर खुरासानमें लूट-मार करने के लिये सेना मेजी, श्रौर श्रगले साल खुद खुरासानकी श्रोर बढ़ा। चार मासतक हिरातपर उसका श्रिधकार रहा, जिसमें उसने शियोंपर बहुत श्रत्याचार किये। शाह तहमास्पका पूरवमें ही जबर्दस्त शत्रु नहीं था, पिश्चममें उस्मान श्रली तुर्कोंसे उसका संघर्ष चलता रहता था, जिसमें राजनीतिके साथ-साथ शिया-सुन्नीका झगड़ा भी शामिल हो जानेसे युद्धका रूप बहुत भीषण होता था। जब वह अपनी श्रिधकांश सेना ले पूरबकी श्रोर बढ़ता, तो पिश्चमका शत्रु प्रहार करने लगता, श्रौर जब वह पिश्चमकी तरफ मुह करता, तो पूरबकी श्रोरसे प्रहार होने लगता। जब शाह तहमास्प खुरासानमें उबैदुल्ला के खिलाफ सेना लेकर श्राया, तो उबैदुल्ला देश लौट गया। तोपों श्रौर बंदूकोंके डरके मारे श्रब उज्बेक जमकर लड़नेकी हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन खुरासानमें लूट-मार करनेके लिये वह दो-तीन बार श्रौर जाते रहे।

इसी बीच खीवा (ख्वारेज्म)में उज्बेकोंका एक ग्रौर स्वतंत्र राज्य कायम हो गया, जिसके कारण वहां गड़बड़ी फैल गई। उससे फायदा उठा उबैदुल्ला ग्रपने ग्रमीरोंके साथ उरगंजके ऊपर चढ़ा। स्वारेज्मके राजकुमार मङ्गिशलककी श्रोर भाग गये। उरगंज पहुंचकर उबैदुल्लाने उन्हें पक्झनेके लिये सेना भेजी ग्रौर प्रवानेक खान ग्रपने सारे लोगोंके साथ वेजिरसे उत्तर बेगातिकरी स्थानमें पकड़ा गया । उबैदुल्लाने श्रवानेकको उमरगाजीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर श्रपने बापकी हत्याका बदला लिया। उबैदुल्लाने स्वारेज्मको अपने पुत्र ग्रब्दुल ग्रजीजके हाथमें दे दिया। वहांके निवासी सरतों (फारसी भाषाभाषियों) ग्रौर तुर्कोंको उबैदुल्लाने नहीं छेड़ा । उज्बेकोंको चार भागोंमें बांटकर उसने बुखारा (उबैदुल्ला), समरकन्द, ताशकन्द श्रौर हिसारके सुल्तानोंको दे दिया । लेकिन स्रवानेक खानका पुत्र दीन मुहम्मद स्रब भी स्रपनी रियासत देरूनका स्वामी था। उसके पास उरगंजसे भी कितने ही भगोड़े स्रा गये थे । दीन मुहम्मदने खीवापर धावा कर दारोगा (राज्यपाल) स्रौर उसके स्रादिमयों को हराकर मार दिया। हजारास्पका दारोगा भी जान लेकर भागा। ग्रब्दुल ग्रजीजकी भी हिम्मत उरगंजमें रहनेकी नहीं हुई, ग्रौर वह भी वहांसे खिसका। खबर सुनकर उबैदुल्ला चार हजार सेना लेकर पहुंचा, जिसके मुकाबिलेके लिये दीन मुहम्मद भी श्रपने तीन हजार सैनिकोंके साथ तैयार था। अमीरोंने मना किया, लेकिन दीन मुहम्मदने नहीं माना। घोड़ेसे उतरकर उसने अपने कुर्तेपर मिट्टी फेंकते हुये कहा—''मेरे अल्लाह, मैं अपना आत्मा–प्राण तेरे हाथोंमें देता हूं भ्रीर अपना क्षरीर घरतीको।" फिर उसने पीछे मुंह फेरकर कहा——"मैं ग्रपनेको मरा हुग्रा समझता हूं। तुमभेंसे जिसको अपना प्राण मुझसे ज्यादा प्यारा हो, वह मेरे साथ आगे न बढ़े; जिसको नहीं वह आये।"

यह कहकर दीन मुहम्मद फिर घोड़ेपर चढ़ा। उसके सैनिक भी उत्साहसे भरे उसके पीछे-पीछे चले। पहली भिड़ंतमें ही उन्होंने दुश्मनोंको भारी क्षित पहुंचाई। दोनों उज्बेक जातिके ही लोग थे, इसिलये समझौतेकी बात चलने लगी। इसी बीच ६४६ हि० (१६ ४१६६- प्र १५४० ई०) में उबैदुल्ला मर गया। इतिहासकार हैदरके अनुसार पिछले सौ सालोंमें उबैदुल्ला जैसा बादशाह नहीं हुआ था। वह बड़ा ही सदाचारी, नम्न, धार्मिक, संयमी, न्यायपरायण, उदार और वीर पुरुष था। उसके अपने हाथसे कई कुरानकी प्रतियां लिखीं। तुर्की-अरबी-फारसीका वह किव तथा संगीतज्ञ था। उसके समयमें राजधानी बुखारा हुसेन मिर्जाके हिरातकी याद दिलाती थी।

#### ५. अब्दुल्ला I, कूचुनजी-पुत्र (१५४० ई०)

यह थोड़े ही सभय बाद मर गया, श्रौर फिर उसका भाई गद्दीपर बैठा।

#### ६. अब्दुल्लतीफ, कूचुनजी-पुत्र (१५४०–५१ ई०)

१५२६ ई० में बलख जीतनेके बाद उसे जानीबेगके पुत्र पीर मुहम्मदके बेटेको दे दिया गया था। ग्रब्दुल्लतीफके समय १५४७ ई०में अपने भाई हुमाय्ंसे विद्रोह करके बाबर-पुत्र कामरान काबुलसे बलखकी ग्रोर भागा। पीर मुहम्मदने उसका स्वागत किया ग्रौर उसे सेना देकर लौटाया। कामरानने गोरी ग्रौर बकलानपर ग्रधिकार कर लिया। इस समय पीर मुहम्मद उसके साथ था ग्रौर यहींसे सेना देकर लौट गया। प्रतिद्वन्द्वी भाईकी इस तरह सहायता करनेके लिये बादशाह हुमायूं बहुत कुद्ध हुग्रा ग्रौर उसने बलखके विरुद्ध ग्रभियान किया। हुमायूं इस वक्त ग्रन्दराव, तालिकान होते नारीडांडेको पार हो निलबरकी सुन्दर उपत्यकामें होते बकलान पहुंचा ग्रौर सेनाको ऐबकके ऊपर ग्राकमण करनेका हुक्म दिया—बलख-राज्यमें ऐबक एक बहुत ही उर्वर ग्रौर समृद्ध इलाका है। ऐबक ले लेनेके बाद खोल्म होते हुमायूंकी सेना ग्रागे बढ़ी, लेकिन प्राकृतिक ग्रौर मानवी प्रतिरोध इतने कड़े हुये, कि उसे लौटना पड़ा। हुमायूंके लौट जानेपर कामरानने बदस्थांपर ग्रसफल ग्राकमण किया। ग्रब्दुल्लतीफके शासनकालमें की यही एक महत्त्वपूर्ण घटना है। ६५६ हि० (२६ दिसंबर १५५१—१८ नवम्बर १५५२ ई०)में ग्रब्दुल्लतीफ मर गया।

### ७. नौरोज मुहम्मद, सूयुनजी-पुत्र (१५५१-५६ ई०)

उज्बेक ग्रौर उल्मानग्रली तुर्क-राज्योंके बीचमें सुन्नियोंकी घृणाके पात्र सफावी शियोंका राज्य था, जिनसे दोनों लड़ते रहते थे। इसके कारण दोनों सुन्नी तुर्क-शासकोंके बीचमें ग्रब बहुत घनिष्ठता स्थापित हो चुकी थी, जिसे ब्याह-शादीद्वारा भी दृढ़ करनेकी कोशिश की जाती थी। नौरोजके शासन कालमें दोनों राज्योंमें दूतोंका बहुत दानादान होता रहा।

#### ८. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५५६-६१ ई०)

पीरमुहम्मदके शासनके बारेमें यही कहा जा सकता है, कि स्रभी शैबानियोंकी शक्तिका ह्रास होना शरू नहीं हुस्रा था ।

#### ९. इस्कन्दर, जानीबेग-पुत्र (१५६१-८३ ई०)

इस्कन्दरके शासनकालमें राज्यका सर्वेसर्वा उसका पुत्र अब्दुल्ला था। अब्दुल्लाने १५५६ ई० में बुखाराकी शाखाको खतम कर दिया। फिर ६६८ हि० (२२ IX १५६०-१३ VII १५६१ ई०) में उसने अपने पिताको "खाकानेजहां" (दुनियाका राजा) घोषित किया। ६८६ हि० (१० III १५७८-२६ I १५७६ ई०) में उसने समरकन्दकी शाखाको भी खतम कर दिया, जिससे पहिले १५८१

ई०में बाबाजान सुल्तानपर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। अब्दुल्ला असाधारण आदमी था, इसमें सन्देह नहीं। जीजकसे समरकन्दकी ग्रोर आनेवाले रास्तेमें जीलानउति डांडेपर एक चट्टानके ऊपर उसने एक अभिलेख खुदवाया है—"रिगस्तानको पार करनेवालों और जलथलके यात्रियोंको मालूम होना चाहिये, कि ६७६ हि० (२६ मई १५७१-१५ अप्रैल १५७२ ई०)में खलाफतके सहायक, महाखाकान सर्वशिक्तमान् महाखान इस्कन्दरखान-पुत्र अब्दुल्लाके तीस हजार सैनिकों, और बोरका खानके पुत्रों दरवेशखान-बाबाखान आदिकी सेनाओं के बीचमें युद्ध हुआ। उसकी सेनामें सुल्तानके पचास सम्बन्धी और तुर्किस्तान-ताशकन्द-फरगाना-दश्तेकिपचकके चालीस हजार योद्धा थे। तारोंके सौभाग्यसूचक समायोगसे शाहकी सेनाको विजय प्राप्त हुई। उपर्युक्त सुल्तानोंमें बहुत-से मारे गये, और बहुतसे बन्दी हुये। इस एक महीनके भीतर इतना खून बहा, कि जीजक नदीके पानीके ऊपर खून तैरता रहा। . . . . . ।"

यह स्मरण रखनेकी बात है, कि चट्टानोंपर श्रिभिलेख खुदवानेवाले मध्य-एसियामें बहुत कम ही खान श्रौर सुल्तान हुये।

६ च हि० (२ ा १५७६ - १६ । १५०० ई०)में बाबाखानने ताशकन्द ले ग्रपने भाई दरवेशको मार डाला। ग्रब्दुल्लाको यह खबर खोकन्दके इलाकेमें मिली। उसने पहुंचकर ताश-कम्दके पास बाबाको हराकर भगा दिया। ग्रब्दुल्लाको सूचना मिली, कि वह कजाकोंके बीच जाकर छिपा है। इसपर उसने उसे पकड़नेके लिये तलस ग्रौर सैरामतक सेना भेजी। १५७६- ५० ई०में कजाकोंने यस्सी ग्रौर सरवान ले लिया, फिर सरवान-मुल्तानके नेतृत्वमें बुखारातक ग्रौर बादमें समरकन्दतकके इलाकेको लूटा। इसी बीच बाबाका कजाकोंके साथ झगड़ा हो गया ग्रौर वह उनके कई सरदारोंको मार, उनके खान सिगाईको हराकर भारी लूटके मालके साथ ताशकन्द लौटा।

बाबाने फिर ग्रब्दुल्लाकी नींद हराम कर दी ग्रौर १५८१ ई०में वह उसके विरुद्ध उजकंदतक पहुंचा। जब उसका डेरा कराताउमें पड़ा हुग्रा था, उसी समय सिगाई खान उसके पास ग्राया, जिसे उसने खोजन्द शहर प्रदान किया। कजाकोंसे ग्रौर घनिष्ठ मित्रता करनेके लिये बुखारामें एक बहुत बड़ा जल्सा मनाया गया, जिसमें ग्रब्दुल्लाके पुत्र ग्रब्दुल्ल-मोमिन ग्रौर सिगाईके पुत्र तवक्कलने खेलमें ग्रपनी सिद्धहस्तता दिखलाई। १५८३ ई०में ग्रब्दुल्लाने फरगाना ग्रौर ग्रन्दिजानको जीता, जिसमें कजाक तवक्कल खान उसका सहायक रहा। बाबा सुल्तानके पतनके बाद तुर्किस्तान ग्रौर ताशकन्दने ग्रब्दुल्लाकी ग्रधीनता स्वीकार की। इसी साल पिताके मरनेपर ग्रब्दुल्ला शैवानी-तख्तपर बैठा।

# १०. अब्दुला II, इस्कन्दर-पुत्र (१५८३-९६ ई०)

श्रव्दुल्ला श्रकवरका समकालीन था। बापके समयमें भी सारा राजकाज तथा दिग्विजय श्रव्दुल्ला ही करता रहा। श्रव्दुल्लाकी सबसे बड़ी इच्छा थी, मुहम्मद शैबानीके साम्राज्यकी सीमाग्रों-तक श्रपने राज्यको पहुंचाना, जिसमें वह बहुत कुछ सफल भी हुग्रा। शैबानियोंका वह सबसे बड़ा खानःथा। इस्कन्दरके मरनेके वक्त वह खोजन्दमें था। वहीं शैबानी-सुल्तानोंने उसे श्रपना खाकान चुना, और मक्काके जमजमके पानीमें भिगोकर पवित्र किये गये सफेद नम्देके ऊपर बैठाकर उसे श्रपने कंघोंपर उठाया। इस प्रकार छिङ-गिस् श्रीर उसके पहलेसे चली श्राई नम्दारोहण (सिहासनारोहण) की रसम श्रदा की गई। श्रमीर वहांसे जमीन गये, जहांसे गद्दी पानेकी खबर दी गई। श्रपने पिताके समयमें ही श्रव्दुल्लाने कजाक-मरुभूमिसे काबुलकी सीमातकके बहुतसे प्रतिद्वंद्वियों श्रोर शत्रुश्रोंको परास्त किया, श्रीर छोटी-छोटी रियासतोंमें बंटे उज्बेक-राज्यको एकताबद्ध किया था। उसके राज्यकी सीमा उत्तरमें सिर नदीसे श्रागेकी मरुभूमितक तथा पूरबमें काइगर श्रीर खोतनतक थी।

दक्षिणमें अकबर और सफावी शाहक साम्राज्य उसके आगे बढ़नेमें बाधक थे, लेकिन बलख और बदस्शांको उसने दिल्लीसे छीन लिया था।

शैबानी-वंश

शाह तहमास्पने मरनेपर ग्रब्द्ल्लानी शक्ति ग्रीर भी श्रधिक बढी। स्वारेज्म ग्रापसी फटसे ग्रस्त-व्यस्त था, जिसका अन्त करनेवाला शाह अब्बास (१५८७-१६२६ ई०) ईरानके अत्यन्त शक्ति-शाली शाहोंमेंसे था। १५८५ ई०में शाह ग्रब्बासको उस्मानी तुर्नोंकी लड़ाईमें फंसा देखकर उज्बेकों-ने हिरातपर याकमण कर दिया और नौ महीने के मुहासिरे के बाद उसपर अधिकार कर लिया। इस लड़ाईमें राज्यपाल अलीकुल्ली खान शामल और कितने ही दूसरे ईरानी सेनापति काम आये । सन्नी-उज्बेक शियोंको काफिरोंसे भी बदतर मानते थे, इसलिये उन्होंने हिरातियोंके साथ बहत कठोर बर्ताव किया। सदियोंसे शिया-सून्नी मुल्ला कलमकी लड़ाई लड़ रहे थे, श्रौर उनके सूल्तान अपनी तल-वारों द्वारा एकको मिटाकर इस भेदको मिटाना चाहते थे। तरुण शाह ग्रब्बास जब कजवीनसे ग्रुपनी सेना लेकर खुरासानकी स्रोर बढा, तो स्रब्द्ल्ला चुपकेसे मेर्च होते बखारा लीट गया। मशहद पहुंचने-पर अब्बासको पता लगा, कि तुर्कोंने गरजी (जार्जिया)पर ग्राकमण कर दिया है। ग्रब्बास जल्दी-जल्दी उधर लौटा, लेकिन लड़ाईमें उसकी हार हुई। इसकी खबर पाते ही ग्रब्दल्ला मशहदपर चढ़ दौडा। उसके हरावलका नेतृत्व म्रब्दूल-मोमिनके हाथमें था, जिसने मशहदपर भारी म्रत्याचार किये। ग्रब्धल-मोमिन बड़ा ही बर्बर, कुर, महत्वाकांक्षी ग्रादमी था। वह एक बड़ी सेना लिये दीन महम्मदके साथ जल्दी-जल्दी ग्रागे बढ़ा। हिरातका राज्यपाल तथा ग्रब्द्ल्लाका विश्वासपात्र सेवक कूलबाबा कोकलताश भी उसके साथ था। इस सेनाने पहले नेशापोरपर ग्राक्रमण किया। कुछ थोडेसे ग्रादमी पकडकर छोड़ दिये गये । नेशापोरको लूटकर वह शियोंके पवित्र नगर मशहदपर चढ़े-लूट-मारके भयसे बहतसे गांवके लोग भी मशहदको सूरक्षित समझ वहां चले ग्राये थे। इतने ग्रादिमियोंके लिये ग्रन्न कहांसे मिलता ? अकाल पड़ गया। पहले ही अहारमें नगरपर उज्बेकोंका अधिकार हो गया. ग्रौर वहांके राज्यपाल उम्मत खान उस्ताजलका सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। ग्रब्दूल-मोमिनके सैनिकोंने शहरके भीतर जाकर देखा, कि ''बहुसंख्यक स्त्री-पुरुष, संत और विद्वान, सभी इमाम रजाके रौजेके बाहरी ग्रांगनमें इस ग्राशासे जमा हो गये हैं, कि स्थानकी पवित्रताके कारण शायद उन्हें प्राणदान मिल जाय। लेकिन, उज्बेक शिया-पवित्रस्थानको कब माननेवाले थे ? उन्होंने बिना किसी विचारके जो भी चीज सामने आई, उसे काटा और नध्ट कर दिया।" पैगंबरके नातीकी संतान इमामरजाके वंशजोंको भी उन्होंने नहीं छोड़ा--वह बेचारे अपने पूर्वज शहीदकी कबसे लिपटे हुये थे। कहा जाता है, भ्रब्दल-मोमिन स्वयं उस समय मीर भ्रलीशेखके महलसे तमाशा देख रहा था, जब कि उसके म्रादमी म्रपनी तलवारोंको इन निरपराध स्त्री-पूरुषोंके खुनसे रंग रहे थे । न जाने कितने मच्छे-मच्छे विद्वान ग्रौर धर्मशास्त्री भी इस हत्याकांडमें मारे गये। हजारों ग्रादिमयोंके करुण ऋंदनसे भी उज्बेकों का दिल नहीं पसीजा। सिर्फ सड़कों ग्रौर श्रांगनोंको ही नहीं, बल्कि पवित्रतम स्थानों ग्रौर मस्जिदों-को भी उन्होंने खनसे रंग दिया । मशहदके हत्याकांडमें ग्रलीके वंशजोंकी कब्रोंको भी ग्रब्दूल मोमिन ने नहीं छोड़ा, ग्रौर उन्हें तोड-फोड़कर नष्ट कर दिया। तीन शताब्दियोंसे तीर्थयात्री ग्रौर दूसरे धार्मिक लोगोंने जो मल्यवान भेटें--- अतिविशाल सोने और रूपेके दीपस्तम्भ, बहमल्य धातुओं और रत्नोंसे जटित कवच, दुर्लभ रत्न, तथा दूसरी कितनी ही श्रनमोल चीजें-इमामरजाकी समाधिपर चढ़ाई थी, उन सबको विजेतास्रोंने लुट लिया। यही नहीं, उन्होंने वहांके विशाल पुस्तकालयको भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें पूराने सुल्तानोंके दान दिये कितने ही प्रसद्धि कूरानके अत्यन्त सुन्दर कलापूर्ण हस्तलेख थे। "शियोंकी पुस्तकें" कहकर उन सबको घसीटकर सड़कोंपर ले गये ग्रीर फाड़कर उन्हें पूरी तौरसे नष्ट कर दिया। सुन्नी विजेताश्रोंने मुदोंके ऊपर भी रहम नहीं किया। इमाम रजाके पास सोये शाह तहमास्पकी लाशको जलाकर उन्होंने हवामें उड़ा दिया।

शाह ग्रब्बास उस समय बीमार था, इसलिये तेहरानसे नहीं ग्रा सका। जैसे ही स्वस्थ हुग्रा, वह तैयारी करने लगा। लेकिन ग्रधिकांश खुरासान--हिरात, मशहद, सेरख्स, मेर्व, खाप, जाम, फूसङ, गोरियान--ग्रब्दुल्लाके हाथमें करीब-करीब उसकी मृत्युके समयतक रहा।

ृि १४८६ ई० में ही अब्दुल्लाको खुरासानकी स्रोर गया जानकर उत्तरसे कजाकोंने लुटेरोंके घर-को लूटनेका निश्चय किया ग्रौर तवक्कल खान तथा उसके भाई इशिमके ने तृत्वमें वह अन्तर्वेदपर चढ़ श्राये। लूटकर जब वह रेगिस्तानकी स्रोर लौट रहे थे, तब अब्दुल्लाके भाई उबैदुल्लासे उनका मुकाबिला हुसा।

जिंदगीभर संघर्ष करते हुये भी अब्दुल्लाका जीवन स्रसफल रहा, ऊपरसे स्रन्तमें पुत्र स्रब्दुल मोमिन-के बर्तावोंने उसे और दुःखी बना विया। उत्तरके कजाक उसे दम नहीं लेने दे रहेथे। १५६६ ई० में उनके खान तवक्कलने फिर चढ़ाई की, सौर ताशकन्दको लूटा, फिर ताशकन्द एवं समरकन्दके बीचमें स्रब्दुल्लाको बुरी तरह हराया। उधर शाह स्रब्बास ख्वारेज्मके उज्बेकोंसे दोस्ती कर उनकी मददसे मेर्व, मशहद और हिरातको छीननेके लिये तैयार था। इस प्रकार स्रब्दुल्लाने स्रन्तमें स्रपनी स्राखोंके सामने ही स्रपने कियेपर पानी फिरते देखा स्रौर ६ फर्वरी १५६७ ई०को स्रर्थात् स्रकबरसे स्राठ वर्ष पहले बेटेके हाथों प्राण खोया।

### ११. अब्दुल मोमिन, अब्दुल्ला 11-पुत्र (१५९६-९७ ई०)

श्रद्धल्लाके मरते ही देशमें श्रराजकता फैल गई। पिताको मारकर तख्त लेनेकी इच्छा रखनेवाले पुत्रने गद्दी संभालते ही पहले पिताके विश्वासपात्र सेवकोंको मरवाना शुरू किया, जिसके कारण दरवारी उसके खूनके प्यासे हो गये। उसे चारों श्रोर षड्यंत्र ही षड्यंत्र दिखाई देता था। जुलाई १५६७ ई०में गर्मीसे बचनेके लिये वह रातमें यात्रा कर रहा था। मशालची श्रौर कितने ही सवार उसके साथ थे। उरातिष्पा श्रौर जमीनके बीचमें एक संकरा दर्रा श्राया, जिसमें मशालचीके साथ सिर्फ दो सवार एक साथ गुजर सकते थे। इसी समय इस श्राततायीके ऊपर वाणोंकी वर्षा होने लगी। मोमिन घायल होकर गिर पड़ा, श्रौर हत्यारोंने तुरन्त उसका शिर काट लिया। दूसरे दिन पीछेसे श्रानेवालोंने पोशांकसे उसके घड़को पहचाना। इस प्रकार छ महीना शासन करनेके वाद इस राअसने सचमुच ही नरकका रास्ता पकड़ा।

#### १२. पीर मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९७-९९ ई०)

ग्रब्दुल मोमिनके मरनेपर तख्तके बहुतसे दावेदार उठ खड़ हुग्ने, लेकिन शैवानी-वंशके ग्रन्तिम खान बननेका सौभाग्य पीर मुहम्मदको हुग्रा। जुलाई १५६८ ई०में शाह ग्रव्वासने हिरातके पास क्लेसालारमें उज्बेकोंको करारी हार दी, ग्रौर उनसे सब्जबार, मशहद ग्रौर हिरात छीन लिया। देशकी इस अवस्थाकी खबर कजाकोंको भी मिले बिना नहीं रही, ग्रीर तवककल ग्रपने सत्तर-ग्रस्सी हजार सवारोंके साथ तुर्किस्तान-शहर, अक्सी, अंदिजान, ताशकन्द, समरकन्दको लूटते-अधिकार करते बुखारा पहुंचा। पीर मुहम्मद पंद्रह हजार सैनिकोंके साथ नगरमें घिर गया। बारहवें दिन फाटकसे बाहर निकल उसने कजाकोंको बुरी तरह हराया । लुटेरोंके विरुद्ध लोग एक हो गये थे । मियानकुलके उजुनसकालमें दुश्मनोंसे फिर मुकाबला हुआ । बाकी मुहम्मद भी युद्धके स्रारम्भके समय भाग ले रहा था, लेकिन इसी समय खुरासानमें भ्रब्बासद्वारा उज्बेक-सेनाके घोर पराजयकी खबर पहुंची । कजाकोंसे महीनेभर केवल जब-तब झड़प करते रहनेके बाद युद्ध हुग्रा, जिसमें दोनोंकी बहुत क्षति हुई। तवक्कल घायल न हो जाता, तो शायद उज्बेकोंका उसी समय खातमा हो जाता। तवक्कल ताशकन्द लौटकर मर गया, स्रौर एक नख्शबन्दी शेख (साधु)ने बीचमें पड़कर कजाकों स्रौर उज्बेकों-में सुलह करवा दी । बाकी मुहम्मदको समरकन्द मिला, लेकिन वह तो पीर मुहम्मदसे तख्त छीनना चाहता था। पीर मुहम्मद समरकन्दमें लड़ते वक्त मारा गया, और बाकी महम्मदकी इच्छा पूर्ण हुई। बाकी मुहम्मद ग्रब्दुल्ला II की बहिन जोहरा खानम तथा जानी बेग सुल्लानका बेटा था। पीर मुहम्मद-के साथ शैबानी-वंशका ग्रन्त हुग्रा।

इतिहास-लेखक बेम्बरीके अनुसार शैवानियोंके कालमें पूर्वी और पिक्चमी इस्लाम पूरी तौरसे अलग हो गया, और उसने वह रूप लिया, जो उसका आज भी मौजूद है। ईरान, चीन (सिड-क्यांग) और हिन्दुस्तान पूर्वी इस्लामके अन्तर्गत हुये और पिक्चमके देश पिक्चमी इस्लाममें। चीन और मध्य-एसियाके मुसलमानोंमें साधु-संतों, जादूगरों और ज्योतिषियोंका बहुत ज्यादा मान था। यदा-तासी (जादूके पत्थर) से वह वायु-जल-नियंत्रण, रोगमुक्ति और युद्धमें विजय प्राप्त करना चाहते, इस्लामसे भी अधिक उसके संतों और सूफियोंपर विश्वास रखते थे। मंगोलोंके शासनकालमें मुट्ठीभर मुल्लों और सूफियोंके खानदानोंने धर्मकी इजारादारी अपने हाथमें ले ली थी, जिनके सामने अत्यन्त शिक्तशाली और स्वेच्छाचारी मुल्तान भी शिर झुकानेके लिये तैयार थे। यह लोग राजा और प्रजा दोनोंके भिक्तभाजन थे—साधारण जनता समझती थी, कि उनके पास दिव्य शक्ति है। उनके प्रति मुल्तान और खान केवल भारी सम्मान ही नहीं दिखलाते थे, बिल्क अपनेको उनका तुच्छ सेवक साबित करनेकी कोशिश करते थे। मखदूम आजम मौलाना खोजकी काशानी—प्रसिद्ध खोजा अहरारका शिष्य—प्रपन त्याग और वैराग्यपूर्ण जीवनके लिये बहुत माननीय समझा जाता था, और अपनी दिव्य शिक्ति कारण लोगोंमें सम्मान ही नहीं भयकी दृष्टिसे भी देखा जाता था। वह २१ मुहर्रम ६४६ हि० (७ मई १५४२ ई०) में मरा। उसकी समाधि देहबिदमें है, जहांपर हालतक लोग भारी संख्यामें तीर्थयात्राके लिये जाते थे।

साहित्य-संस्कृति—शैवानी-कालमें तुर्की भाषा और साहित्यका सर्वत्र प्रचार हुआ। कितने ही किव श्रव केवल तुर्की ( उज्वेकी )में ही किविता करते थे; यद्यपि श्रन्तवेदिके गांव-गांवमें भी ताजिकों के रहनेसे पुरानी भाषा फारसीका इतना प्रचार था, कि प्रायः सभी तुर्क स्त्री-पुरुष द्विभाषी थे। इन किवियोंमें सबसे प्रसिद्ध उज्वेक-राजकुमार मुहम्मद सालेह था, जिसके पिताको तेम्रियोंने स्वारेज्य-के राज्यसे वंचित कर दिया था वह तरुणाईमें ही शैवानियोंके दरवारमें चला श्राया। श्रपने महाकाव्य "शैवानीनामा"द्वारा किसी-किसीके मतमें वह नवाईसे भी बड़ा किव है। इस समयके दूसरे बड़े किव थे—श्रमीर श्रली कियातिब, प्रथम शैवानी-राजकिव मुल्ला नीरक, मुल्ला मुशिफिकी (मृत्यु १५८५ ई०), काजी पायन्दा, जमीनी, वजीर।पायन्दाने कुलबावा कोकलताशकी प्रशंसामें एक काव्य लिखा, जिसमें विदीवाले श्रक्षरों ( बे, ते, जीम, चे, खे, जाल, जे, शीन, ज्वाद, जोय, गैन, फे, काफ श्रीर नून) का प्रयोग नहीं किया।शीरीं खोजा उबैदुल्लाकालीन, श्रीर खैर हाफिज [मृत्यु ६८१ हि० (१५७३-७४ ई०)] इस कालके मशहूर संगीतकार श्रीर गायक थे——खैर हाफिज श्रव्दुल्लाके दरवार-में था।

शैवानीकालमें खान, खानजादों तथा ग्रमीरोंने मस्जिदों, मदरसों ग्रौर रौजोंको बनाने में होड़-सी लगा रक्खी थी। वजीर कोकलताशने १५२७ ई० (६३४ हि०)में समरकन्दमें ग्रपने नामकी विशाल मस्जिद बनवाई, जिसके संगममंरके मेम्बर (वेदी) को क्चुनजी खानने प्रदान किया। ग्रब्दुल्ला खानका बनवाया मदरसा बोन्शेविक क्रांतिके पहलेतक मौजूद था। इसके विशाल फाटकपर कुरानकी ग्रायतें लिखी हुई हैं, जिसके एक-एक ग्रक्षर दो फिट लम्बे हैं। ग्रब्दुल ग्रजीज खानने ग्ररबोंके वक्तकी बनवाई मोगक मस्जिद (पारसी मंदिर)की मरम्मत करवाई ग्रौर बुखारासे थोड़ी दूरपर ग्रवस्थित खोजा बहाउद्दीनके सुन्दर मकबरेको बनवाया। ग्रबसईदने समरकन्दमें एक बड़ा मदरसा बनवाया। करोड़पित मीर ग्ररबने बुखारामें एक मदरसा स्थापित किया, जिसके बारेमें हालके लेखकोंने लिखा है—"यह सारे मथ्य-एसियाका सबसे ग्रधिक धर्मस्व-संपत्ति रखनेवाला मदरसा है।"

इस समयके सुल्तानोंमें सभी जगह किव होनेकी बड़ी लालसा थी, श्रौर उनमेंसे कुछको किवक मैं में सफलता भी मिली। इस्माईल, तहमास्प, श्रब्बास फारसीके किव थे। मुहम्मद शैवानी, उबैदुल्ला, श्रब्दुल्ला II भी किव थे। बाबर, हुमायं श्रौर श्रक्वरने भी किवता की, जिसमें बाबर तो तुर्की भाषा का श्राज भी एक श्रेष्ठ किव माना जाता है।

दीन मु०

बाकी मु०

वली मुहम्मद

# अस्त्राखानी (१५९९--१७४७ ई०)

## १. दीन मुहम्मद (१५९८ ई०)

सुवर्ण-स्रोर्द्की राजधानी सरायबरका जब ध्वस्त हो गई, स्रौर जू-छिका उलुस कई टुकड़ोंमें बंट गया । उस वक्त उनके एक खानकी राजधानी वोल्गा ग्रौर कास्पियनके संगमपर ग्रस्त्राखान थी । सुवर्ण-म्रोर्द्के प्रसिद्ध खान कूचुक मुहम्मदका पुत्र म्रहमद उसका उत्तराधिकारी बना । क्चुकका दूसरा पुत्र चुवाक सुल्तान था, जिसका पुत्र मंगिशलक ग्रौर पौत्र यार मुहम्मद थे। जब रूसियोंने ग्रस्त्राखानको भी छीन लिया, तो यार मुहम्मद खानने भागकर बुखारामें इस्कन्दर खानके पास शरण ली । ग्रस्त्राखानी ग्रौर शैबानी दोनों ही जृ-छिके वंशज थे । इस्कन्दरने यार मुहम्मदका बहुत सम्मान किया ग्रौर उसके लड़के जानीबेग सुल्तानके साथ श्रपनी लंडकी जोहरा खानमका ब्याह कर दिया । जानीबेग ६७४ हि० (= जुलाई १४६७-२= मई १४६= ई०) की विजय-यात्राग्नोंमें भ्रपने साले भ्रब्दुल्लाके साथ रहा । भ्रब्दुल्लाके समय उसके भांजे दीन महम्मदने खुरासानके कई शहरोंपर शासन किया, ग्रन्तमें वह निसा ग्रौर स्रवीवर्दका राज्यपाल बना। . श्रब्दुल मोमिनने उसके पिता जानीबेगको जेलमें डाल दिया था, इसपर विद्रोह करके दीन मुहम्मदने हिरात लेनेका ग्रसफल प्रयत्न किया । श्रब्दुल मोमिनके मरनेके बाद ईरानी फिर खुरासानको जीतनेका प्रयत्न करने लगे। इसने भी हाथ-पैर फैलानेकी कोशिश की। म्रब्दुल मोमिनके बाद शहर-शहरमें खान (राजा )बनते जा रहे थे ।दीन मुहम्मदने भी मक्का-मदीनासे लौटे स्रपने दादा सुल्तान यार मुहम्मद-के नामसे खुतबा ग्रौर सिक्का चलाना चाहा । मेर्वमें कासिम सुत्तानने ग्रपना राज्य कायम किया, लेकिन जल्दी ही वह मार डाला गया । मेर्वको भी दीन मुहम्मदके छोटे भाई वली मुहम्मदने बड़े भाईके नामसे दखल कर लिया। जुलाई १५६८ ई०में नूर मुहम्मदको हराकर शाह अब्बासने हिरात ले लिया। दीन मुहम्मद हारकर भागा जा रहा था, लेकिन शाही कपड़ोंके कारण पहचाना गया स्रीर काराई घुमन्तुर्थ्योने उसे मार डाला । बाकी मुहम्मदने तवक्कलसे लड़कर पराजित होते समय खबर दी ग्रौर उसे समरकन्दका राज्य मिला।

शायद हिरातमें कुलेसालारके निर्णायक युद्धके समय ही यार मुहम्मद ग्रीर जानीबेग मारे गये, यद्यपि इससे पहले ही हिरातमें यार मुहम्मदने ग्रपनेको खान घोषित कर दिया था। दीन मुहम्मदके मरनेपर उसके स्वामिभक्त नौकर खाकी यसाउल्ने खानम् ग्रौर उसके दोनों बच्चों इमामकुल्ली ग्रौर नादिर (नासिर)को ग्रपने घोड़ेकी पीठपर दोनों ग्रोर रखकर सरपट भागते हुये उनकी जान बचाई। नादिर मुहम्मदके पैरमें गोली लग गई, जिससे वह जन्मभरके लिये लंगड़ा हो गया। बाकी मुहम्मद ग्रौर वली मुहम्मद ग्रन्तवेंदमें थे। बाकी मुहम्मद ने राज्य संभाला। इतना कहनेसे यह मालूम होगा, कि यद्यपि बाकी मुहम्मदके गई। संभालनेके बाद एक नये ग्रस्त्राखानी राजवंशकी स्थापना हुई, किन्तु वस्तुतः दोनों ही राजवंश उज्बेक जातिके ही थे। सुवर्ण-ग्रोद्दे प्रतापी मुसलमान खान उज्बेकके नामसे किपचकोंकी यह संज्ञा हुई, यह हम कह ग्राये हैं। शैवानी ग्रौर ग्रस्त्राखानी ही नहीं, बल्कि दोनोंके उत्तराधिकारी तथा ग्रन्तिम राजवंश मंगीत भी उज्बेक ही था। बोल्शेविक क्रांतिने मंगीत-वंशका उच्छेद करके वहां सोवियत गणराज्य कायम कर देशको उज्बेकिस्तान नाम दिया।

#### राजाविल--इस वंशमें निम्न खान हुये:--

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | •           |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|--|
| १. दीन मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र                       | १५६५ ई०     |  |
| २. बाकी मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र, इस्कन्दर-नाती       | १५६६-१६०५ " |  |
| ३. वली मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र                       | १६०५–= "    |  |
| ४ सैयद इमामकुल्ली, दीन मुहम्मद-पुत्र                | १६०५-४२ "   |  |
| ५. नादिर मुहम्मद, दीन मुहम्मद-पुत्र                 | १६४२–४७ "   |  |
| ६. ग्रब्दुल ग्रजीज, नादिर मुहम्मद-पुत्र             | १६४७–८० "   |  |
| ७. सुभानकुल्ली, नादिर मुहम्मद-पुत्र                 | १६८०-१७०२ " |  |
| ८. मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र                         | १७०२–७ "    |  |
| <ul><li>ह. उबैदुल्ला I, सुभानकुल्ली-पुत्र</li></ul> | १७०७–१७ "   |  |
| १०. म्रबुल्-फैज मुहम्मद, सुभानकुल्ली-पुत्र          | १७१७–४७     |  |
| ११. म्रब्दुल मोमिन, म्रबुल्फैज-पुत्र                | १७४७ "      |  |
| १२. उबैदुल्ला II, ग्रवुल्फैज-पुत्र                  | १७४१ "      |  |
| १३. ग्रबुलगाजी, इब्राहीम-पुत्र इमामकुल्ली-वंशज      |             |  |
|                                                     |             |  |

#### २. बाकी मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१५९९-१६०५ ई०)

हम बतला चुके हैं, कि कैसे दीन मुहम्मदने पहले ही खुरासानमें ग्रयनेको स्वतन्त्र खान घोषित किया । ग्रव्दुल मोमिनके मारे जानेके बाद उसने ग्रन्तर्वेदकी ग्रोर पैर बढ़ाया ग्रौर वहांका शासक बन गया। वस्तुतः बाकीने ही ग्रस्त्राखानी वंशकी नींव रक्खी। इसने हिसारके पहाड़ी इलाके (ताजिकिस्तान)को सर किया और इसके भाई वली मुहम्मदने बलखको ले लिया, जिसे कि पीर महम्मदके भाई इब्राहीमने ईरानसे स्नाकर हथिया लिया था। इब्राहीमके शिया होनेसे लोग नाराज थे. साथ ही वह पियक्कड़ और बहुत कूर भी था । उसे हटा उबैदुल्लाको बैठाया गया, जिसे वली मुहम्मदने हिसारसे म्राकर भगा दिया । काराई तुर्कमानोंने उसके भाई दीन मुहम्मदको मारा था, उसका बदला लेनेके लिये बाकी मुहम्मदने १६०२ ई०में कुंदुजपर हमला किया । उज्बेकोंने ग्रपने पुराने शत्रुश्रों (तुर्कमानों)से बड़ा ही निष्ठ्र बदला लिया । बहुत-से तुर्कमान भागकर कुंदुजके किलेमें बन्द हो गये । किला बहुत मजब्त था। उज्बेकोंने बारूद लगाकर दीवारके एक बड़े भागको उड़ा दिया, जिसके साथ सैकड़ों तुर्कमान भी चिथड़े-चिथड़े होकर उड़ गये । फिर ब्राक्रमण करके किलेको ले उज्बेकोंने किसीको जीवित बन्दी नहीं बनाया । तुर्कमानोंके काराई कबीलेको इस लड़ाईमें बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, जिसके बाद वह फिर अपनेको संभाल नहीं सके—काराई तुर्कमान शाह अञ्बासके सहायक थे । उज्वेकोंने शापूरगान ग्रौर ग्रन्दखूईको ले बिलुक-ग्रकचीतक देशको लूट-मारकर उजाड़ दिया । ईरानी इनके मुकाबिलेके लिये स्राये, लेकिन बलखके पास बाबर ग्रब्दुलके मकबरेके नजदीक उनमें महामारी फैल गई । ऊपरसे उज्वेकोंने दोनों ग्रोरसे हमला कर दिया । शाह ग्रब्बास बड़ी मुक्किलसे कुछ हजार ग्रादिमयोंके साथ जान बचाकर भाग सका।

१६०५ ई०में बाकी बीमार पड़ा ग्रौर ग्रसाध्य रोगसे मुक्ति पानेके लिये एक प्रसिद्ध संत शेख ग्रालिम ग्रलीजानकी शरणमें गया। शेखने उसे वक्षु (ग्राम्-दिरया) की ताजी हवा सेवन करनेकी सलाह दी। बाकी महम्मद्को खटोलेमें लिटा नावपर ले गये। वह कई दिनोंतक नदीकी हवा खाता घूमता रहा। ग्रन्तमें रजब १०१४ हि० (१२ नवम्बर-१२ दिसम्बर १६०५ ई०) में ग्रथित ग्रकबरकी मृत्यु-महीने रजब १०१४ हि० में मरा।

# ३. वली मुहम्मद, जानीबेग-पुत्र (१६०५-८ ई०)

यह बड़ा ही शराबी ग्रौर व्यभिचारी था, ऊपरसे लोग इसके वजीर शाहबेग कोकलताशके जुल्मोंसे भी परेशान थे, इसलिये इसके भतीजे सैयद इमामकुल्लीके नेतृत्वमें विद्रोह हो गया। वली ईरानकी ग्रोर भागा। शाह ग्रब्बाससे ग्रस्सी हजार सेनाकी मदद ले वह फिर वक्षुकी ग्रोर चला। मखदूम ग्राजमके वंशज खोजा मुहम्मद ग्रमीनसे इमामकुल्लीको सहायता प्राप्त हुई। खोजा (संत)ने ग्रपने सूफियोंके चोगेके ऊपर धनुष-बाण लटकाकर पहला तीर छोड़ा, फिर दुग्रा पढ़कर मुट्ठी भर मिट्टी शत्रुग्रोंकी ग्रोर फेंक दी—जिसका ग्रर्थ था, शत्रु ग्रंधे हो जायं। तुमुल युद्ध हुग्रा। मामियान सरोवरके किनारे इस युद्धमें वली मुहम्मदने तख्त गंवा ग्रपनेको भतीजेके हाथमें बंदी पाया। शायद भतीजा चचाको छोड़ भी देता, लेकिन शेखका हुक्म था, इसलिये कत्ल किये बिना कैसे रह सकता था? वली मुहम्मदके पुत्र हस्तम ग्रौर रहीम ईरान भाग गये।

#### ४. सैयद इमामकुल्ली बहादुर, दीन मुहम्मद-पुत्र (१६०८-४२ ई०)

यह जहांगीर ग्रौर शाहजहांका समकालीत था, ग्रौर भारतीय मुगत-साम्राज्यसे इसकी सीमा मिली हुई थी। जिस वक्त ऋब्दुल मोमिनने मशहूदमें कत्लेग्राम किया था, उसी समय इमामरजाके वंशजोंके मुखिया अबूतालिबने दीन मुहम्मदके घोड़ेकी लगाम पकड़कर अपने परिवारके लोगोंके प्राणोंकी भिक्षा मांगी । दीन मुहम्मद उनके बचानेके लिये उसी मुहल्लेमें ठहरा श्रौर उसने श्रबूतालिबकी बेटी जोहरा बानुसे ब्याह किया। इसी जोहरा बानुसे इमालकुल्ली ग्रीर नजर (न।दिर मुहम्मद, नासिर) मुहम्मद पैदा हुये। यद्यपि बापकी श्रोरसे यह उज्बेक या छिछ-गिस्के वंशज होनेका श्रभिमान कर सकते थे, लेकिन पैगंबर मुहम्मदकी बेटीकी संतान होनेके कारण ग्रागे ग्रव ग्रस्त्राखानी खानोंने ग्रपने नामके साथ सैयद लगाना शुरू कर दिया। इमामकुल्लीका दीर्वकालीन शासन अन्तर्वेदकी उन्नति श्रीर समृद्धिका समय था। उसके शासनकी यह एक श्रीर भी विशेषता थी, कि इसने बिना किसी युद्ध ग्रौर विजयकी लूट-पाटके अपने राज्यको खुशहाल बनाया। अपने भाई नादिर (नजर) को इसने बलखका राज्यपाल बनाकर मुगल-साम्राज्य की सीमापर रख दिया। इमामकुल्ली दृढ़ शासक होते हुये भी बड़ा ही धार्मिक, शिक्षित, सत्संग-प्रेमी ग्रौर स्पष्ट वक्ता था । राजधानी बुखारा इस समय धन-जन, कला-सौंदर्यसे भरी फल-फुल रही थी। इमामकुल्लीका पड़ोसी शाह अब्बास शक्तिशाली होते हुये भी एक बार भारी मुंहकी खा चुका था। हां, उत्तरके कजाक और कल्मक अब भी खतरनाक थे, जिसके लिये इमामकुल्लीको १६१२ ई०में कजाकों ग्रौर कल्मकोंको हरानेके लिये सिर-दिरियाके उत्तरमें ग्रशगरा ग्रीर कराताग-तक जाना पड़ा। उसने ग्रयने इकलौते पुत्र इस्कन्दरको ताशकन्दका राज्यपाल बनाया । कुछ ही समय बाद वहां विद्रोह हो गया, जिसमें पुत्र मारा गया। विद्रोहको दवानेके लिये इमामकूल्लीने ग्रयने भाई नादिरको भी बलखसे बुला लिया, ग्रोर सारी सेना लेकर ताशकन्दको घेर लिया । ताशकन्दियोंने प्रतिरोध करनेका निइचय किया । इकलौते बेटेकी मृत्युसे पागल इमामकुल्लीने रापथ कर ली थी, कि मैं तबतक हत्याकांडको बन्द नहीं करूंगा, जबतक कि ताशकन्दियोंका खून मेरी रिकाबतक न पहुंच जाये । नगर सर होनेपर लूट-मार शरू हुई । कुछ घंटोंके कत्लके बाद लोगोंने खानको बहुत समझाया, लेकिन वह तो प्रतिज्ञा कर चुका था। तब मानवरक्त-से भरे एक हौजमें घोड़ेपर चढ़कर वह खड़ा हुग्रा। खुन रिकाबतक पहुंच गया, खानकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, ग्रौर निर्मम हत्या बन्द हुई। लेकिन यह विजय स्थायी नहीं थी। कुछ ही सालों बाद कजाकोंने ताशकन्दको फिर ग्रपने हाथमें कर लिया। इमामकुल्लीने भी संघर्षको बेकार समझकर कजाकलान तुरसुनसे सुलह करके १६२१ ई०में ताशकन्दको उसके हाथमें दे दिया।

इमामकुल्लीके उत्पर इकलौते पुत्रकी मृत्यु ग्रौर ताशकन्दमें बही खूनकी नदीका, जान पड़ता है, बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। वह कितनी ही बार शाही लिवासको छोड़ फकीरोंका चोगा पहिन बुखारामें घूमता था। उस समय उसका वजीर नजर दीवानवेगी ग्रौर उसका भक्त ग्रब्दुल वसी भी साथ रहता था। इस प्रकार वह ग्रपनी ग्रांखों प्रजाकी दशा देखना चाहता था। किव "तुराबी" ग्रौर मुल्ला "नखली" उसके बड़े कृपापात्र थे। खान खुद भी किव था। एक तरुण मुल्ला किसी सुन्दरीपर मुग्ध हो गया। त्योहारके लिये प्रेमिकाके पास सुन्दर पोशाक भजकर उसने ग्रपने प्रेमका परिचय देना चाहा, लेकिन मुल्लाके पास इतना वन नहीं था। सोचा "माले-काफिरां हस्त बर-मोमिन

हलाल" (काफिरोंका माल मुसलमानोंके लिये हलाल है)। उस समय क्या बोल्शेविक कांतिके होनेतक हिन्दू जौहरियों और महाजनोंकी कितनी ही दूकानें बुखारामें थीं। मुल्लाने हिन्दू जौहरीकी दूकान तोड़नेका निश्चय किया और अपने दो नौकरोंके साथ वहां पहुंचकर आसानीसे दरवाजेको खोल लिया। फिर रत्नोंकी एक पिटारीके साथ निकलकर सड़कपर आया। इसी बीच आहट पा हिन्दू जौहरी जाग उठा और हल्ला मचाते हुये जाकर उसने मुल्लाकी गरदन पकड़ी। उधर मशाल हाथमें लिये पहरेदार भी पहुंच गया। मुल्लाने तुरन्त मारकर मशालको गिरा दिया, और अधेरेमें बोल उठा—"ओह, नजर दीवानबेगी, तुमने बड़ा मूर्खतापूर्ण मजाक किया।" जवाब मिला—"आला हजरत (परमभट्टारक), में नहीं, यह अब्दुल वसी कुरजी था।" पहरेवालेको जब मालूम हुआ, कि खानका दल भेस बदले आ पहुंचा है, तो वह डरकर भाग निकला। हिन्दू जौहरीने खानसे प्रार्थन। करने पहरेवालेके कर्त्तव्य न पालन करनेकी शिकायत की। पूछ-ताछ करनेपर मुल्लाके प्रेम और साहसकी सारी बातका पता लग गया। खानने जौहरीके मालको लौटवा दिया, लेकिन मुल्लाकी दिक्कतोंको देखकर उसे दंड न दे इतना पारितोषिक दिया, जिसमें वह अपनी प्रेमिकाको भेंट भेज सके।

१६२० ई०में रूसी जार मिखाइल फ्योदर-पुत्र (मृत्यु १६४५ ई०)ने इमामकुल्लीके पास यह सिखलाकर अपना दूतमंडल भेजा, कि किसीको भेंट-बखरीश न देना, खानके तख्तके पास बुलानेपर ही जाना, यदि दूसरा दूत हो, तो उसके आसनके नीचा होनेपर ही अपने आसनपर बैठना। जारका दूत बुखारा पहुंचा। महलके एक अफसरने जारके पत्रको लेना चाहा, लेकिन रूसी दूतने उसे देनेसे इनकार किया। जारकी ओरसे अभिनन्दन भेंट करते हुये जब जारका नाम लिया गया, तो खान उठकर खड़ा नहीं हुआ। इसपर दूतने कहा—"सभी राजाओंका कायदा है, जारका नाम लेनेपर खड़े हो जानेका।" इमामकुल्लीने इस ढिठाईका जवाब नरमीसे दिया—"बहुत दिनके बाद रूसी राजदूत आया है, इसलिये में वैसा करना भूल गया, मेरी मंशा अनादर करनेकी नहीं थी।"

इमामकुल्लीने जहां जारके साथ दौत्य-सम्बन्ध स्थापित किया था, वहां उसने ऋपने सिहासना-रोहणकी सूचना देनेके लिये जहांगीरके पास भी अपना दूत भेजा था। रसीले जहांगीरने इमाम-कुल्लीकी बेगमका भी कुशल-मंगल पूछा, जो कि मुस्लिम शिष्टाचारके विरुद्ध था । लेकिन जहांगीर मुस्लिम शिष्टाचारका उतना प्रेमी नहीं था, उसका वंश मुस्लिम शरीयतसे ज्यादा छिझ-गिसी यास्साको . मानता था । उसने मुस्लिम सुब्तानों ग्रौर इस्लामिक रवाजोंको घत्ता बताते हुये श्रपने सिक्कोंपर मूर्तियां श्रंकित कराई थीं। जहांगीरको बुखाराके दूतने इतना ही जवाब दिया, कि मेरा मालिक सांसारिक इश्कसे मुक्त है, वह इस दुनियाकी चीजोंसे प्रेम नहीं करता। इसपर जहांगीरने तुरन्त जवाब दिया—"तुम्हारे खानने कब इस दुनियाको देखा, जो कि उसे इतना वैराग्य हो गया ?" इमामकुल्लीका दूत वैद्य था । परिहास करनेके बाद भी जहांगीरने उसे बहुत-सा सोना, जवाहर तथा जरीके काम किये हुये एक तम्बूको देकर बिदा किया । बहुत जोर देनेपर शिकारके समय खान दूतसे मिलनेके लिये राजी हुआ। दूतने सुनहले तम्बूमें सारी भेंटोंको सजा दिया। इमामने शिकारसे लौटते वक्त एक नजर डाली, फिर रहीम परवानेजीकी ग्रोर मुंह करके बोला—"ले जा, इस सबको हमने तुझे दे दिया।" दूसरे दिन भारतीय दूतने दरबारमें एक तलवार पेश करते हुये खानसे कहा—-"भ्रक-बर शाहको दो बढ़िया तलवारें मिली थीं, जिनमेंसे एकको सम्राट्ने स्रपने लिये रख लिया है, स्रौर दूसरेको उसने अपने भाईके पास मित्रताके चिह्नके तौरपर भेजा है।'' खानने हाथमें लेकर तलवार-को मियानसे निकालना चाहा, किन्तु वह नहीं निकली, इसपर उसने कहा—''तुम्हारी तलवारोंका निकालना बहुत मुश्किल है।"

दूतने जवाब दिया—''केवल यही ऐसी है, क्योंकि यह शांतिकी तलवार है, ग्रगर यह युद्धका हथियार होती, तो ग्रपने मियानसे तुरन्त निकल पड़ती।''

"नखली" श्रौर "तुराबी" दोनों दरबारी किवयोंमें प्रतिद्वन्द्विता रहा करती थी। खानने उनके बारेमें हिन्दी दूतकी राय पूछी, जिसने तुरन्त जवाब दिया—"श्रो खान, तुराब (मिट्टी)से ही

नस्ल (खजूर) उगती है।" इस तरह उसने दोनों किवयोंको प्रसन्न रखनेकी कोशिश की। जहांगीर-का दूत १०३६ हि० (२२ सितम्बर १६२६ ई०—१३ ग्रगस्त १६२७ ई०) में बुखारासे लौटा। इसके बाद ही जहांगीर मर गया ग्रौर शाहजहां गद्दीपर बैठा। मुगल बाबरके समयसे ही ग्रपने पूर्वजोंकी भूमिकी ग्रोर चाहभरी दृष्टिसे देखा करते थे। इसी इच्छाको पूरी करनेके लिये शाहजहां एक बड़ी सेना ले काबुलसे ग्राग बढ़ा। खबर पाकर इमामकुल्ली भी ग्रपने भाई नादिर, दस भतीजोंके साथ एक बड़ी सेना ले बलख पहुंचा। सभी पैदल थे, सिर्फ इमामकुल्ली घोड़ेपर सवार था। लोग भेंट करनेके लिये ग्राये। इमामके लिये रास्तेमें पावड़े बिछा दिये गये। बड़ा स्वागत हुग्ना। फौजी तैयारी करते इमामकुल्लीन दादखा हाजी मंसूरको दूत बनाकर शाहजहांके पास काबुल भेजा। शाहजहांने कहा—"में तो सिर्फ सूबोंको देखनेके लिये ग्राया हूं।" नादिरकी शियोंसे मित्रता थी, जिससे ईरानके साथ उसका ग्रच्छा सम्बन्ध रहा, तो भी मेर्वके लिये एक बार उसने ग्रमफल कोशिश की। १६२१ ई०में भी नादिरने पायन्दा मिर्जाको दूत बनाकर उसके द्वारा पचास तुर्किस्तानी घोड़े मुगल-दरबारमें भेजे थे। ग्रड़तीस सालके शासनके बाद इमामकुल्लीने ग्रयन भाई नादिरको बलखसे बुलाकर राज्य सौंप दिया। इस समय वह बीमारीके कारण ग्रन्धा हो गया था। जुमाकी नमाजके बाद उसने ग्रपने सामने भाईके नामका खुतबा पढ़वाया ग्रौर फिर ग्रन्तिम जीवन बितानेके लिये मदीनेका रास्ता लिया। सारे लोग यह दृश्य देखकर रो रहे थे।

### ५ . सैयद नादिर मुहम्मद, नाजिर, नासिर, दीन मुहम्मद-पुत्र (१६४२-४७ ई०)

नादिरके खजानेमें अपार धन था, जो आठ हजार ऊंटोंका भार (चालीस हजार मन) आंका जाता था। उसकी घोड़सालमें आठ हजार घोड़े थे। उसके पास कीमती छालें पैदा करनेवाली अस्सी हजार कराकुल भेंड़ें थीं, कीमती गुलाबी साटनसे भरी चार सौ सन्दूकें थीं। इतनी सम्पत्ति उसे मिली थी। वह उसे बांटकर नाम कमाना चाहता था, लेकिन भाईने प्रजारंजनद्वारा जितनी कीर्ति अजित की थी, वह उसे मिलनी संभव नहीं हुई।

नादिर-पुत्र ग्रब्दुल ग्रजीजने पिताके रुव्ट होनेपर उसे मनानेके लिये क्षमापत्र लिखा । दूसरा भाई सुभानकुल्ली समझाने गया। विद्रोह दबानेके लिये भेजा गया पुत्र कुतुलुक सुल्तान विद्रोह करके कुंदुजके किलेमें दुर्गबद्ध हो गया। पिताकी ग्राज्ञा पा किला सर करके सुभानने उसे मरवा डाला । इसपर नादिरने कहा, कि मैंने मारनेके लिये नहीं कहा था । सुभान महत्त्वाकांक्षी था । वह चाहता था कि मुझे "कलाखान" (महासेनापित) की पदवी प्राप्त हो। न मिलनेपर बापसे बागी हो उसने बापके खिलाफ दिल्लीके बादशाह शाहजहांसे मदद मांगी। शाहजहांने ऋपने दोनों पुत्रों मुरादबख्श श्रौर श्रौरंगजेबको एक बड़ी सेना देकर भेजा। खुसरू मुल्तानने बलखमें प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन उसे बन्दी बनाकर भारत भेज दिया गया। किसीने इसी बीच नादिरको बतलाया, कि हिन्दी सेना तुम्हारी मददके लिये नहीं, बल्कि बलखपर ग्रधिकार करने ग्राई है । इसपर नादिर रातको ही अपने खजानेको जमा करके शापूरगान स्रोर अन्द खुदकीं स्रोर से भागकर शाह ग्रब्बास II के पास चला गया। उसकी मां इमामरजाकी संतान थी, इसलिये ग्रब्बासने उसका बडा सम्मान किया । उधर चगताई (शाहजहांकी) सेना आगे बढती गई, और उसने वक्षके दक्षिणके नगरोंमें अपने शासक नियुक्त किये। सारे उज्बेक भागकर वक्षुपार चले गये। दो सालतक स्नाम् दिरिया (वक्षु) ग्रौर हिन्दुकोहके बीचके प्रदेशपर शाहजहांका शासन रहा । भारत जैसे गरम म्लक के सैनिक यहांकी सर्दींके मारे परेशान थे। मुगल इतिहासकारने लिखा है--- ''जो घरसे बाहर निकलते, वह ठंडा होकर मर जाते, और जो भीतर रहते, वह ग्रपनेको गरम करनेके लिये श्रागके सामने झुलसते रहते।" भारतीय सेनाने, इसमें शक नहीं, हिन्दूकोह पार करके इस इलाकेको बहुत बरबाद कर दिया, जिसके कारण बलखमें ग्रकाल पड़ गया। १०६० हि० (४ जनवरी १६५० ई०-२४ नवम्बर १६५० ई०)के जाड़ोंमें एक खरबार (गदहेका बोझ) स्रनाजका दाम हजार फुलोरिन (रुपये) था । जाड़ा बहुत ही सख्त था । ग्रन्तमें जब हिन्दी सेनाको लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा,

तो एक ग्रोर हिन्दूकोह (हिंदूकुश) के ऊंचे दर्रोंकी सर्दीने भारी संख्यामें बिल लेनी शुरू की ग्रौर दूसरी ग्रोर उज्बेक सैनिकोंने उन्हें गिद्धकी तरह नोचना शुरू किया। हजारोंकी संख्यामें लोग रास्तेमें मर गये। श्रगले साल "तारीख मुकीमखानी"का लेखक जब दूत बनकर इसी रास्ते भारतकी ग्रोर आ रहा था, तो उसने सब जगह भारतीयोंके कंकालोंके ढेर देखे।

सेना लौटानेसे पहले शाहजहांने नादिरको ग्रपना राज्य संभाल लेनेके लिये कहा। नादिर लौटा, लेकिन उसके बेटोंमें झगड़ा हो गया, जिसपर नाराज हो नादिरने राज्यको बाटकर\* मदीनेका रास्ता लिया। वह रास्ते ही में मर गया, पर उसकी लाश मदीनेमें उसके भाईके पास दफनाई गई।

नादिर खानके प्रिय पुत्र कासिम सुल्तानके बारेमें इतिहासकारोंका कहना है, कि ग्रस्त्राखानियों-में कोई इतना बहादुर, बुढिमान्, उदार ग्रौर साहसी नहीं हुग्रा। वह ग्रच्छा किव ग्रौर सुन्दर गद्य-लेखक था। एक हजार शेरोंका उसका दीवान (किवता-संग्रह) मौजूद है, जिसमें उसने सायब इस्पहानीका ग्रनुसरण करते बहुतसी रचनायें की हैं। "तुरावी" ग्रौर "नखली" दोनों इस समयके किव थे, इसे हम बतला ग्राये हैं।

बुखारामें अब युरोपके नये हिथियारोंका प्रचार हो चला था, लेकिन उलुगबेगके बाद विज्ञानकी ओर बढ़नेका कोई प्रयत्न नहीं हुआ। अब तो वहां धर्म और मुल्लोंने अपना एकच्छत्र राज्य कायम कर दिया था। शैबानियोंके शासनके अन्तिम कालमें युरोपीय व्यापारी अन्थनी जेंकिन्स १५५६-५६ ई० में बुखारा पहुंचा था, इससे पहले पोलो भ्रातृ-युगल तीन साल (१२६४-६७ ई०) बुखारामें रहे थे, जब कि चगताई खानोंका राज्य था और बुखाराकी कोई प्रधानता नहीं थी। बुखारा पहले भी समय-समयपर अन्तर्वेदकी राजधानी रहा, किन्तु अस्त्राखानियोंके शासनके आरम्भ होनेके साथ-साथ वह अब स्थायी राजधानी वन गया।

# ६. सैयद अब्दुल अजीज, नादिर-पुत्र (१६४७-८० ई०)

गद्दी संभालनेके बाद अब्दुल अजीजने अपने भाई बलख-शासक सुभानकुल्लीको रास्तेका काटा समझ हटाना चाहा । इस कामके लिये उसने अपने दूसरे भाई (कवि) कासिम मुहम्मदको भेजा । लेकिन कासिमको हारकर हिसारकी ग्रोर भागना पड़ा, ग्रीर सुभानकुल्लीको युवराज कव्ल करके समझौता करना पड़ा । ख्वारेज्म बहुत समयसे ग्रस्त्राखानियोंके ग्रधीन रहता चला ग्राया था, छेकिन १६६३ ई०में म्रबुलगाजीने स्वतन्त्र होनेका निश्वय कर लिया । वह निम्न-वक्षु-उपत्यकासे त्रबुलगाजीने घायलकी हालतमें नदी तैरकर भ्रपनी जान बचाई । लेकिन उसेक एक हारसे हार माननेवाले थोड़े ही होते हैं ? अबुलगाजीने दूसरी बार तैयारी की, और अबिक लुटते-पाटते वह बुखाराके दरवाजेतक पहुंच गया। उसका उत्तराधिकारी ग्रौर पुत्र ग्रनुशा खान ग्रौर भी साहसी निकला। उसने १०७६ हि० (१४ VII १६६५-४ VI १६६६ ई०) में एक बड़ी सेना लेकर चढ़ाई की। उस वक्त म्रब्दुल म्रजीज करमीना गया हुम्रा था। उसकी म्रनुपस्थितिमें म्रनुशाने बुखारापर ग्रधिकार कर लिया। ग्रब्दुल ग्रजीज भी कम साहसी नहीं था। वह केवल चालीस ग्रनुयायियोंके साथ बुखाराके म्रर्क (किले)में घुस गया भ्रौर लोगोंको युद्ध करनेके लिये तैयार किया। ख्वारेज्म वालोंके सभी विरुद्ध हो गये और सामूहिक शक्तिके बलपर अब्दुल अजीजने अनुशाको बुरी तौरसे हराया । ग्रब्दुल ग्रजीज शरीरमें महाकाय था, लेकिन जूता उसके पैरोंमें चार सालके बच्चे जैसा लगता था। युद्धमें वह बड़ा ही साहसी ग्रौर काममें तत्पर रहता था। ग्रपने पूर्वजोंसे उसने भी शेखों ग्रौर सूफियोंकी त्रादत सीख ली थी, ग्रौर कितनी ही बार दूसरे सांसारिक कामोंको छोड़कर एकांतमें ध्यान और भजन करने लगता। उसने भी अन्तमें अपने भाई सुभानकुल्लीको तख्त देकर मदीनेका रास्ता लिया।

<sup>\*</sup> बांटमें सुभानकुल्लीको बलख ग्रौर खोजा सालूको ऊपरी-वक्षु-प्रदेश मिला ।

प्रसिद्ध सुलेखक मुल्ला हाजी इसके यहां सात सालतक रहा, श्रौर उसने खानके लिये ''हाफिज'' का दीवान उतारा ।

#### ७. सैयद सुभानकुल्ली, नादिर-पुत्र (१६८०-१७०२ ई०)

गद्दीपर बैठनेके बाद इसने अपने पुत्र इस्कन्दरको "कलाखान" बनाया, लेकिन दो वर्ष बाद उसके भाई मंसूरने जहर देकर उसे गरवा दिया। पिताने फिर तीसरे पुत्र उबैदुल्लाको बनाया, उसे भी दूसरे बेटेने कत्ल करवा दिया। बेटोंके इस विद्रोहसे वह बहुत परेशान था। उसके मंत्री मुकीम खानने व्यापारियों और कारीगरोंपर भारी टैक्स लगाकर चीन और युरोपके कारीगरोंदारा बनाई सुन्दर कलाकी चीजों और गोटेवाले मखमल लिये। चार महीने बाद वह भी षड्यंत्रका शिकार हुआ। फिर चौथे पुत्र मंसूरको राज्यपाल बनाया।

इसी समय खीवासे भी झगड़ा उठ खड़ा हुग्रा। खीवाके ग्रमीरने १०६५ हि० (२० XII १६८३-६ XI १६८४ ई०)में बुखारापर चढ़ाई की । सुभानकुल्लीके सेनापित मुहम्मद बीने उसे मार भगाया, लेकिन दूसरे साल फिर उसने ग्राक्रमण किया। इसके बाद ११०० हि० (२६ X १६८८-१६ IX १६८६ ई०)में खीवाका खान युखाराके दरवाजेतक पहुंच ग्राया था। ग्रब भी मुहम्मद बीने उसे बुरी तरहसे हराकर पीछे भगाया। कुछ समयके लिये खीवाने सुभानकुल्लीकी ग्रधीनता भी स्वीकार की।

स्त्रारंज्यका खान यनुशा बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसे मगानेमें मदद देनेके लिये सुभानकुल्लीने ग्रपने बेटे सादिकको बुलाया, लेकिन उस वक्त उसके शासित इलाके (बलख)में भी भीतरी-वाहरी झगड़े थे, इसलिये वह वहां लौट गया। इस बेहुक्मीके लिये सुभानने ग्रपने बेटेको दंड देना चाहा, इसपर उसने बगावतका झंडा खड़ा कर दिया। उसने इससे पहले ग्रपने दो भाइयों ग्रव्हुल गनी ग्रौर ग्रव्हुल क्यूमको मारकर ग्रौरंगजेबके पास मैत्री करनेका प्रस्ताव किया। यह खबर सुनकर १६८५ ई०में सुभानकुल्ली ग्रपने पुत्रके विरुद्ध खानाबाद पहुंचा, जहांसे उसने बहुत स्नेहपूर्ण पत्र भेजकर उसे क्षमा कर देनेका वचन दिया, किन्तु जब पुत्र ग्राया, तो उसके पैरोंमें बेड़ी इलवा कालकोठरीमें बंद कर दिया, जहां वह तीन महीने बाद (१६८६ ई०में) मर गया।

इस समय तुखारिस्तानके दो कबीलों भेमना-अन्दखुदवाले मिंग, श्रौर बलखके पासके किपचकों में बड़ी लड़ाई थी । सुभानकुल्लीने मशहदकी तीर्थयात्रा करनेकी सोची । इसी वक्त खीवाके खान अनुशाके बुखाराकी श्रोर लूटपाट करनेकी खबर श्राई । सुभानकुल्ली श्राया श्रौर उसके सेनापित मुहम्मद बीने खीव।की सेनाको बुरी तरह हराया। श्रनुशा श्रपने ही लोगोंद्वारा मारा गया, श्रौर उसका पुत्र एरेंग सुल्तान ख्वारेज्मकी गद्दीपर बैठा।

श्रीरंगजेवको दिये वचनके श्रनुसार सुभानकुल्लीने महमूद जान वीके नेतृत्वमें खुरासानपर एक सेना भेजी, जो देशको लूटकर बहुतसे स्त्री-बच्चोंको बंदी बना लीट श्राई। इसी बीचमें एरेंगकी सेनाने फिर बुखारापर धावा किया। दस दिनतक बुखारावालोंने मुकाबिला किया, लेकिन जबतक बदख्शां-बल्खका राज्यपाल महमूद बी श्रतालीक नहीं पहुंचा, तबतक ख्वारेज्मियोंको दबाया नहीं जा सका। श्रतालीकके श्रानेपर ख्वारेज्मियोंकी हार हुई श्रीर खीवाके श्रादमियोंने पड्यंत्र करके एरेंग खानको मार डाला। सुभानका शासन खीवावालोंने स्वीकार किया। १६५७ ई०में वहां उसके नामका खुतवा श्रीर सिक्का चला श्रीर सुभानने शाहनियाज इशिक ग्राकाको वहांका राज्यपाल नियुक्त किया। सुभानका तुर्कीके सुल्तान श्रहमद II (१६६१–६५ ई०)के साथ भी दौत्य-संबंध था, जिसके पास प्रशंसा करते हुये उसने श्रपने पत्रमें लिखा था—"फ्रेंक काफिरों श्रोर ग्रभागे श्रधमियों (किजिलवासों) को भूतलसे नष्ट कर देने-जैसे श्रल्लाहके महान् काममें श्राप लगे हैं।" मुस्लिम जगत्में इस समय बुखाराका नाम बड़े गौरवसे लिया जाता था। श्रीरंगजेयने सुभानकुल्लीके पास दूतके साथ एक हाथी श्रीर कितनी ही श्रीर म्ल्यवान् भें हें भेजीं। तुर्कीका सुल्तान श्रहमद II उसे प्रशंसापूर्ण पत्र लिखते समय "भाई"के नामसे संबोधित करना नहीं भूलता था।

मुभानकुल्लीको पढ़ने-लिखनेका भी शौक था। उसने ग्रीक-चिकित्सकों—गेलन ग्रौर हिप्पोक्रेत— तथा बूग्रली सेनाकी पुस्तकोंके ग्राधारपर तुर्की भाषामें वैद्यकपर एक पुस्तक लिखी, जिसमें रोगमुक्तिके एक बड़े साधन गंडा-ताबीजको लिखना वह नहीं भूला।

ग्रस्सी सालकी उमर हो जानेपर उसने ग्रपने पुत्र मुकीमको बलखसे बुलाकर ग्रपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ग्रौर १११४ हि० (२८ V १७०२-१८ IV १७०३ ई०) में मर गया।

### ८. मुकीम, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०२-७ ई०)

मुकीम खानको गद्दी संभालते ही श्रपने बड़े भाई उबैदुल्लाके विरोधका सामना करना पड़ा। मंगीत कबीलेका शक्तिशाली सरदार रहीम बी बड़े भाईका समर्थक था, इसलिय पांच सालतकके बड़े संघर्षके बाद मुकीमको श्रपने हाथमें शक्ति लेनेमें सफलता मिली।

### ९. उबैदुल्ला 1, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७०७–१७ ई०)

ग्रब ग्रस्त्राखानी वंशमें भी गुड़िया सुल्तान होने लगे। उबैदुल्ला, मंगीत-सरदार रहीं म बीके हाथ-का कठपुतली था।

१११५ हि० (१७ V १७०३-४ IV १७०४ ई०) में कंकुरत कबीलेवालोंने उबैंदुल्लाके शहर खानाबादपर ब्राक्रमण किया। श्रतालीक महमूद बी उनसे लड़ने गया, जिसमें उसका भाई श्रव्हुल्ला मारा गया। महमूद बीने इस खतरनाक कबीलेको पूरी तौरसे दंड देनेके लिये श्राज्ञा मांगी, क्योंकि उन्होंने वक्षुकी भूमिमें लूट-मार मचा रक्खी थी। मकीम खानकी श्राज्ञा पा महमूद बी जल्दी-जल्दी कूच करते हुये तीन दिनमें कबादियान किलेपर पहुंचा, जिसे कि कंकुरतोंके सहायक दुश्मन कबीलेने दखल कर रक्खा था। महमूद बीके सामने उन्होंने श्रात्मसमर्थण किया। कबादियानमें एक सेना रख महमूद बी कंकुरतोंके विरुद्ध चला, जो अपने डेरे श्रीर चीज-वस्तुओंको छोड़कर भाग गये। महमूदने बहुतोंको मारा, लेकिन दुश्मनोंके पामीरके पहाड़ोंमें भागकर छिप जानेपर पीछा करना श्रासान नहीं था। श्रतालीक महमूद बीने धन ले लड़कों-बच्चोंको छोड़ दिया। फिर उसने लंगि-दीवान श्रीर बंदे-हरमकी श्रीर उनका पीछा किया श्रीर ककाई किलेमें डेरा डाल चारों श्रीर सेना भेजकर कंकुरत कबीलेको नष्टप्राय कर दिया। जब वह बलख लौटा, तो मुकीमने उसे श्रीर उसके साथियोंको बहुत मूल्यवान् खिलश्रत तथा दूसरी भेटें प्रदान की।

#### १०. अबुल्फैज, सुभानकुल्ली-पुत्र (१७१७-४७ ई०)

उबैदुल्ला खान प्रतालीक रहीम बीसे-झगड़ पड़ा, जिसके लिये उसे प्रपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। रहीमने उसकी जगह अबुल्फैजको खान बनाया। उज्बेकोंने इसके समय भी खुरासानपर आक्रमण करना जारी रक्खा। ऐसे ही एक आक्रमणमें उन्होंने नादिर (पीछे दिल्ली लूटनेवाले महान् विजेता नादिरशाह)को पकड़ लिया था। १७१८ ई०में उज्बेकोंने अब्दाली-अफगानोंके सरदार आजादुल्लासे मेल करके खुरासानको लूटा। सेके-कुल्ली खानके अधीन तीस हजार ईरानी सेना आई, जिसने खुरासानमें बारह हजार उज्बेक-सेनाको हराया, लेकिन उसे खुद उज्बेकोंके मित्र अफगानोंसे हारना पड़ा।

१७३६ ई०में ईरानी सेनापित नादिरशाहने गुरजी (जाजिया)में उसमानी तुर्कोंको बुरी तरहसे हराकर उत्तर-पूर्वकी श्रोर नजर फेरी, श्रौर उसके पुत्र रजाकुल्ली खानने श्रज्ञुल्फैजकी सेनापर श्राक्रमण किया, लेकिन इसी समय इलबर्स खीवासे श्रपने उज्जेक भाइयोंकी सहायताके लिये ग्रा गया, जिससे उनकी जान बच गई।

१२३६-३८ ई०में नादिरने कंधारका मुहासिरा करते समय अपने पुत्र रजाकुल्लीको बादिगियों श्रौर मरचों (मरवेचकों)के रास्ते अफगानोंके दोस्त अलीमरदांखां (अन्दखुद)के खिलाफ

भेजा । पड़ोसी घुमन्तुओंने अलीमरदांका साथ छोड़ दिया ग्रौर रजाकुल्लीने उसे बन्दी बनाकर बापके पास भेज दिया । रजाकुल्लीने शापूरगान ग्रौर ग्रक्सी ले बल्खको भी जीत लिया, फिर बक्षुपार हो श्रवुल्फैजकी शिवतको नष्ट करना चाहा, लेकिन इसी समय ख्वारेज्मके खान इलबर्सने भ्राकर फिर श्रपने भाई उज्येकोंको बचा लिया। हार खानेके बाद नादिरने रजाकुल्लीको इस बहानेसे बुला लिया—"उच्च तुर्कमान कुलों तथा छिड़-गिस् खानकी संतानोंके पैतृक-देशोंपर हाथ नहीं मारना चाहिये।"—यह ग्रंगुर खट्टे-जैसी बात थी।

नादिर दिल्ली लूटनेके लिये चला गया और लौटते समय पेशावरमें उसे अबुल्फैजका पत्र मिला, जिसमें लिखा था— 'में पुराने वंशकी अन्तिम संतान हूं। में तुम्हारे जैसे शिक्तिशाली बादशाहका विरोध करने की काफी शिवत नहीं रखता, इसीलिये में अलग रहकर तुम्हारी भलाईके लिये दुआ करता रहता हूं। तो भी, यदि तुम मुलाकात करके मुझे सम्मानित करना चाहते हो, तो में एक अतिथिके तौरपर तुम्हारा उचित सत्कार करूंगा।'' अबुल्फैजने अपने दोस्त खीवाके खानको भी वैसा ही करनेको कहा। लेकिन नादिरशाहने इस चापल्सीभरी बातको बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखा। दिल्लीसे तीन सौ हाथियों, मोती-हीरा-जिटत तम्बू, बहुत-सी सम्पत्ति और शाहजहांके प्रसिद्ध सिहासन तष्टत-ताऊसके साथ लौटकर नादिर कुछ दिनों हिरातके पूर्वके पहाड़ों (कोहिस्तान) में ठहरा। यहींसे उसने रूसी साम्ब्राज्ञी एलिजावेथ (१७४१–६१ ई०) तथा अबुल्फैजके पास कुछ भेटों भेजी।

नादिरने अब इलबर्सके सत्यानाश करनेका निश्चय किया। वह बुखाराके सीमान्तपर विध्तुतटके करकी स्थानमें पहुंचा, जहांपर अस्त्राखानियोंका सर्वेसवी रहीम बी भेंट लिये उपस्थित था। वहांसे नादिर चारज्य गया। तीन दिनमें विध्तुपर नावोंका पुल बनवांकर बहुतसी सेनाको खजानेकी रक्षाके लिये छोड़ वह बुखारासे एक मंजिल पहले कराकुलमें पहुंचा। अबल्फैजने सुन्दर अरब घोड़ोंकी भेंट लिये अपने अमीरों और मुल्लाओंके साथ स्वागत किया। नादिरशाहने खानको बैठनेके लिये स्थान देते उसे "शाह" के नामसे सम्बोधित किया। अबुल्फेजने अपनी बेटीको नादिरशाहसे ब्याहा और नादिरने अपनी बहिनको अबुल्फेजके भतीजेके लिये दिया। रहीम बीको नादिरशाहने खानकी उपाधि देकर छ सौ तुर्कसेनाका नायक बनाया। इस तरह बुखाराको अपने अधीन कर वह खीवाकी और बढ़ा। इलबर्सने अधीनता स्वीकार करानेके लिये आये नादिरके दूतको मरवा दिया था। नादिर अब उसके ऊपर चढ़ा। इलबर्स खानकाहके किलेभें घर गया। तीन दिनकी गोलाबारीके बाद इलबर्सने अपनेको नादिरके रहमपर छोड़ दिया, और खूनखार नादिरने उन्तीस प्रधान अफसरोंके साथ उसे कत्ल करवा दिया। चारजूय लोटकर नादिरने अपनी नव-विवाहिता बीबीको उसके पितानेके पास भेज दिया। मेर्वके रास्ते जब वह खुरासानमें पहुंचा, तो वहीं २३ जून १७४७ ई०को उसके एक अनुचरने उसे मार डाला।

नादिरशाहकी मृत्युकी खबर पाकर अब रहीम बीने अबुल्फैजको गद्दीपर बैठाये रखनेकी जरूरत नहीं समभी, और उसे पैमनारमें मीर अरबके मदरसेमें कैद कर दिया। ईरानी इसपर कुब्ध हुये, तो रहीमने कहा—"मैं तो मामूली उज्बक हूं। निदरशाहने तो न जाने कितने बड़े-बड़े खानदानी राजाओंको लूटा-मारा।" ईरानी सेना जब रहीम खानको घेरनेका मंसूबा बांधने लगी, तो रहीमने गिलजई अफगानोंका कान भरा—नादिरने तुम्हारे देश कन्धारको अब्दालियोंके हाथमें दे उन्हें भूमि, स्त्री और वेतन देनेका वचन दिया है। उन्होंने उसकी बात मान ली। रहीम बीने उसी रात अबुल्फैजको मार डाला। दूसरे दिन ईरानियोंने रहीम बीसे सुलह कर ली। अपने तोपखानों, तम्बुओं और रसदके सामानको छोड़ जानेके लिये रहीम बीने उन्हें अच्छी भेंट देकर देश लौट जानेकी छुट्टी देदी। इस प्रकार कुछ ही महीनों रहीम बीने ईरानियोंके प्रभुत्वको बुखारासे खतम कर दिया।

# ११. सैयद अब्दुल् मोमिन मुहम्मद, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

म्रबुल्फैंजको मारकर ग्रंभी रहीम बी सीधे गद्दीपर बैठनेके बारेमें निश्चय नहीं कर पाया था। उसने म्रपने दामाद तथा निहत खानके पुत्र म्रब्दुल् मोमिनको गद्दीपर बैठा दिया। एक दिन मीठे खरबूजे कपड़ेसे ढांककर खानके पास आये थे। बीबीने पूछा—"क्या है?" उसने जवाब दिया— "गुम्हारे बापका शिर है, जिसने मेरे बापको मारकर देशपर म्रधिकार कर लिया है।" बीबीने यह बात बापसे कह दी भ्रौर रहीमने म्रब्दुल् मोमिनको कुंयेंमें ढकेलकर मरवा दिया।

## १२.सैयद उबैदुल्ला II, अबुल्फैज-पुत्र (१७४७ ई०)

अफगान--अफगानोंका उत्कर्ष इसी समय होने लगा । महमूद बीके समय सुलेमान पर्वत-श्रेणीमें उनका एक छोटा-सा कबीला था, जिसने अपनी शनित बढ़ाते-बढ़ाते एक समय वक्षुसे सिन्ध-तटतककी भिम छे ली। जीतिकी तौरपर सिन्ध-तटतक श्रव भी पख्तून (ग्रफगान) रहते हैं, लेकिन पश्चिममें काबलके पासकी कोहदामन-उपत्यकासे ही ताजिकों, फिर हजारों श्रौर श्रन्तमें उज्बेकोंके इलाके ग्रा जाते हैं। तो भी वक्षु (ग्रामु)के तटतक ग्रब भी ग्रफगानिस्तानकी राज्यसीमा है। १८वीं सदीके श्रारम्भमें श्रर्थात् श्रौरंगजेब श्रौर उसके कुछ उत्तराधिकारियोंके समयतक उज्बेकोंसे बचनेके लिये ग्रफगान भारत ग्रौर ईरानके बादशाहोंकी प्रजा बनकर उन्हें कर देते थे। लेकिन जब सफावी-वंश (१४६६–१७२२ ई०)का सितारा डूब गया, तो गिलजई कबीलेके सरदार महमदके नेतृत्वमें अफगानोंने ग्रस्पहानतकपर श्राक्रमण करनेका प्रयत्न किया, जहांसे नादिरने उन्हें मार भगाया । इस म्रन्तिम एसियाई महान् विजेताके पतन, भारतीय "मुगल"-साम्राज्यके क्षीण होने एवं उत्तरमें बुखाराके उज्बेकोंमें फैली गड़बड़ीसे फायदा उठाकर ग्रफगानोंने वक्षु ग्रौर सिंघके बीचके नादिरके जीते हुये देशको हड़प लिया। ग्रहमदशाह दुर्रानी (ग्रफगान-सरदार)ने नादिर-वंशज तथा तेमूरकेपौत्र शाहरुख मिर्जासे मेल करके ११६६ हि०(= xI १७५२–२६ Ix १७५३ ई०) में वक्षुसे दक्षिणवाले इलाकेको बुखारासे छीन लिया, जिसमें मैमना, ग्रन्दखूई, ग्राकचा, शापूरगान, क्षेरपुल, खुल्म, बलख, बदस्कां ग्रौर बामियान ग्रवस्थित हैं । विजेता ग्रफगान सेनापति बेगीखान पीछे सदर-म्राजम म्रहमदका उत्तराधिकारी बना । १२०३ हि० (२ x १७८८–२३ VIII १७८६ई०) में तेमूरशाहको बहावलपुरके अभियानमें फंसा देख उज्बेकोंने वक्षु पार हो अपने बहुतसे इलाकोंको फिर ले लिया। १२०८ हि॰ (६ VIII १७६३-३० VI १७६४ ई०) में तेमूरशाह मर गया, जिसकी जगहपर उसका पुत्र शाहजमां काबुलकी गद्दीपर बैठा। इसीके समय बुखाराके मंगीत स्रमीर मासूम-ने हमला किया, ग्रौर बलख घिरा रहा । शाहजमां उस समय भारत ग्रौर खुरासानके ग्रभियानोंमें व्यस्त था, किन्तु जब उससे उसने छट्टी पा ली, तो मासूमने लड़नेकी जगह उससे सुलह करना ही अच्छा समझा। शाहजमांके प्रतिद्वन्द्वी भाई शाह महमूदको स्रमीर मासूमने १२१४ हि० (५ VI १७६६-२६ IV १८०० ई०)में बखारामें शरण दी।

बेगीखानको वक्षके दक्षिणवाले प्रदेशके जीतनेके उपलक्षमें सदर-ग्राजमकी उपाधि मिली। श्रमीर मासूम श्रौर बेगीखान मंगीती ग्रमीर शाह मुरादकी भी उपाधि थी, जो कि रहीम बीका भेतीजा था।

अस्त्राखानी कालकी इमारतोंमें मदरसा-शरदिल भी है, जो १६१० ई०में बना था।

# १३. सैयद अबुल्गाजी, इब्राहीम-पुत्र (१७४७ ई०)

रहीम बीके हाथका यह ग्रन्तिम ग्रस्त्राखानी कठपुतली खान था, जिसके बाद रहीमने स्वयं गद्दी संभाल ली।

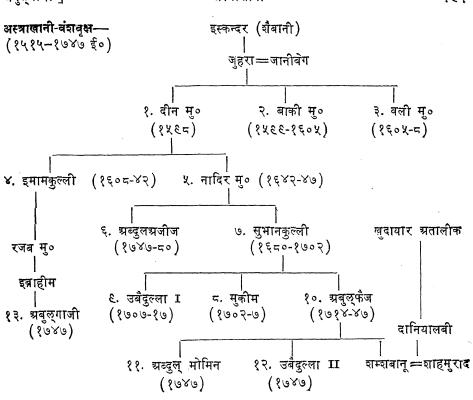

## खीवा-खान

(१५१५-१७१४ ई०)

स्वारेज्म ग्रव ग्रपनी राजधानी स्वीवाके नामसे प्रसिद्ध होने लगा था। स्वारेज्मकी भूमि पिर्वममें कास्पियन ग्रीर दक्षिणमें सुरासानसे ग्रलग करनेवाले रेगिस्तान कराकुम ग्रीर पूर्वमें बुखारासे ग्रलग करनेवाले रेगिस्तान किजिलकुमसे घिरी हुई बालुका-समुद्रमें द्वीपकी तरह है—उत्तरमें ग्रराल समुद्रके दोनों तरफ भी मरुभूमि है। इस ग्रपार बालुका-राशिके भीतर रहते भी स्वारेज्म हमेशासे बड़ा ही उर्बर ग्रीर समृद्ध देश, तथा युरोपके साथके व्यापारका केंद्र रहा। रेगिस्तानोंके कारण ही दक्षिण ग्रीर पूर्वके राज्योंकी ग्रपेक्षा इसका सम्बन्ध बोल्गा-उपत्यकासे ग्रधिक रहा। सदियोंतक जू-छि उलुसने इसपर शासन किया। बहुत पीछे सफावियोंने मौका पाकर खीवाको ग्रपने हाथमें कर लिया। लेकिन, जब उज्बेकोंने मुहम्मद शैबानीके नेतृत्वमें ग्रन्तवेंदको जीता, तबसे उज्बेकोंकी ही प्रधानता खीवापर भी हो गई। १५१० ई०में शैबानीको हराकर शाह इस्माईलने स्वारेज्मको बांटकर वहां ग्रपने तीन राज्यपाल नियुक्त किये — (१) खीवा-हजारास्प, (२) उरगंज, (३) वेसिर (वेजिर)। स्वारेज्ममें सुन्नी धर्मकी प्रधानता थी, ग्रीर सफावियोंने शिया-धर्मको राजधर्म घोषित किया था। इससे फायदा उठा उमर गाजीने शियोंके विरुद्ध स्वारेज्मयोंको उभाइना शुरू किया ग्रीर दो साल बाद ही हुशामुद्दीन कतल नामक एक धार्मिक नेताने वेसिरके लोगोंको समझाकर उज्वेक खान बरकाके पुत्र इलबर्सको लाकर गद्दीपर बैठा दिया।

बरका खान जु-छि-पुत्र शैवानके प्रपौत्र पूलाद खानके पुत्र अरवशाहकी संतानोंमें से था। ग्रव्लुखैरके दादा इब्राहीम ओगलानका भाई यही अरवशाह सुवर्ण-स्रोर्द्के छिन्न-भिन्न ट्कड़ोंमेंसे एकका खान था--- अरवशाह और इब्राहीम दोनोंने बापकी सम्पत्तिको आपसमें बांट लिया, इस प्रकार अरवशाह भी एक छोटासा खान (राजा) बन गया । इब्राहीमके पोते अबुल्खेरने भ्रपनी शक्ति कितनी बढ़ाई, इसका वर्णन हम तेमूरी-वंशके वर्णनमें कर श्राये हैं। श्ररवशाहके बेटे हाजी तुली (तूगलक हाजी) का एक ही पुत्र तेमूरशाह था, जो कि कल्मकोंके युद्धमें मारा गया। उइगुरोंके सरदारने तेमूर-शेखकी खानमसे बिदाई देते समय पूछा, तो खानमने कहा-- "मुझे तीन महीनेका गर्भ है।" इसपर उइगुर घुमन्तू थम गये। यह खबर पाकर कुछ दूर चले गये नेमन कबीलेवाले भी ठहरकर बच्चेके पैदा होनेकी प्रतीक्षा करने लगे । छिझ-गिस्के पवित्र खूनकी इतनी महिमा थी, कि ग्रपने भावी खानकी म्राशामें उन्होंने भ्रपने लाखों पशु-प्राणियोंके साथ वहां ठहर जाना म्रावश्यक समझा। छ महीने बाद खानमको बच्चा पैदा हुम्रा, जिसका नाम यादगार रक्खा गया। उइगुरोंने दूसरे कबीलोंके पास सूय्नजी (भेंट) भेजनेके लिये न्योता भेजा । नेमन काला घोड़ा भेजकर यादगारके ब्रोर्द्भें लौट ग्राये। उनके ग्रानेपर माने गोदमें ले बापके तम्बूमें खानके ग्रासनपर बच्चेको विठा दिया। उइगरोंने अधिक सम्मान दिखलानेके लिये अपने स्थानको खानके दरबारमें नेमनोंको दे दिया। इसी तरह ग्रौर भी कितने ही कबीले खबर पाकर श्रपने खानके पास लौट ग्राये, लेकिन उइगुर ग्रौर नेमन यही दोनों उज्बेक कबीले खानके कराची (बिपत-संपतके साथी) रहे ।

बड़ा हो यादगारने अपने उलुसका अच्छा नेतृत्व किया। उसके चार पुत्र हुये—बरका (बेरेका), अबलेक, अमीनेक और अलक। १५वीं सदीका समय था, लेकिन अभी भी मंगोल भाषा बिल्कुल विस्मृत नहीं हुई थी, यह खानजादोंके नामसे पता लगता है। अभीन अरबी नहीं मंगोल-भाषाका शब्द है, जिसे अरबीमें जान, फारसीमें होश, और उज्बेकी तुर्कीमें तिन कहते हैं। "शैबानीनामा"में चारों पुत्रोंको बरका, अबलक, अबका और इलवानेक कहा गया है। बरका शरीरमें बहुत ही शक्ति-

शाली था। उसके समयमें अबुल्खैर दश्ते-किपचकका सबसे शक्तिशाली खान था। उसने १४५५ ई०में बरकाके नेतृत्वमें एक सेना बुखाराके खान ग्रब्दुल्लतीफके पुत्रकी मददके लिये भेजी । उज्बेक ग्रपने सहयोगी बुखारियोंसे झगड़ पड़े, ग्रौर सोग्द इलाकेके लूटके मालको ऊंटोंपर लादे लौट गये। कुछ समय बाद दो नोगाई खानों मूसाबेग ग्रीर कुजाश मिर्जाके बीचमें लड़ाई हो गई। कूजाशके जीतनेपर मूसाने बरकासे सहायता मांगी---नोगाई-वंश ज्यादा सम्माननीय समझा जाता था । ु वरकाने इस शर्त्तपर सहायता देनी स्वीकर की, कि मेरा पिता यादगार खान बनाया जाये ग्रौर म्सा उसका प्रधान बेक (ग्रमीर) बने । मुसाने स्वीकार किया । सफलताके बाद यादगारको ... सफेद नम्देके ऊपर उठाकर बाकायदा खान घोषित किया गया । यादगार खान ग्रमियानपर चला । उसके हरावलका नायक मूसाबेग था। जाड़ेके दिन थे। जमीन बर्फसे ढँकी थी। घास-चारेका ठिकाना नहीं था। घोड़े दुबले होते गये ग्रौर रसद खतम हो गई। लौट चलनेकी बात कहनेपर बरकाने इन्कार कर दिया । एक पहाड़ीपर चढ़कर देखा, तो ( उश्तउर्त ) के परे एक उपत्यकामें कृजाश मिर्जाके तम्बू दिखाई पड़े। बरकाने तुरन्त श्राक्रमण कर दिया। कुजाश पकड़कर मारा गया, श्रीर उसके डेरे लुट लिये गये। बरका सुल्तानने कुजाशकी लड़की मलाई खानजादाके साथ व्याह किया। इस घटनाके कुछ ही समय बाद यादगार मर गया। अबुल्खैरकी मृत्यु भी इससे थोड़ा ही पहले हुई थी। अवल्खैरकी मृत्युके बाद उसके उज्बेक जहां-तहां बिखर गये। उज्बेक कहावत है— "अगर तुम द्रमनको ग्रपने बापके घरकी ग्रोर दौड़ते देखो, तो तुम्हें उसके साथ होकर ल्टमें भागीदार बनना चाहिये।" बरका भला अबुल्खैरके धन ग्रौर शक्तिकी लूटमें क्यों पीछे रहता ?

कुछ सालों बाद अबुल्खैरका पौत्र प्रसिद्ध विजेता मुहम्मद शैबानीका डेरा निम्न सिर-उपत्यकामें बरका-सुल्तानके पास पड़ा था। उसने अपने श्रादिमयोंको हुक्म दिया-- "रातको घोड़ोंपर चढ़कर जान्नो, भौर सूर्योदयके वक्त बरकाके तम्बूपर टूट पड़ो, दूसरी किसी चीजका ध्यान न करके सिर्फ उसको पकड़ लाम्रो ।'' बरका ग्रपने तम्बूमें था । उसने घोड़ोंके टापकी म्रावाज सुनी, ग्रौर उसी समय कंघेपर एक समूरी चोगा डालकर नंगे पैर सरकंडेके जंगलोंमें घुस गया । वर्फ पड़ी हुई थी । एक सरकंडेने उसके पैरको घायल कर दिया, लेकिन वह उसकी परवा न कर सिर-दिखाके किनारे उगनेवाले उन्हीं सरकंडोंके घने जंगलमें छिपा रहा । शैबानीके ग्रादमी इधर-उधर पूछ-ताछ करने लगे, जिसपर उइगुर कबीलेके एक ईनक (सरदार) मुंगाने कह दिया, कि मैं ही बरका हं। उसे पकड़कर मुहम्मद शैवानीके पास लेगये। शैवानी बरकाको अच्छी तरह पहचानता था। उसने मुंगासे पूछा, कि तुमने झूठ क्यों कहा । इसपर मुंगाने जवाब दिया--"मैंने उसका बहुत नमक खाया है। मैं उसकी विपत्ति-संपत्तिमें साथी रहा हूं। मैंने सोचा, यदि मैं उसका पीछा करनेवालों मेंसे कुछको इस तरह फंसा रक्ख़ं, तो उसे भागनेका अच्छा मौका मिलेगा। बाकी, अब जो तुम्हारी मर्जी हो, मेरे साथ करो।" शैवानीने प्रसन्न हो उसे इनाम देकर छोड़ दिया। उधर शैवानीके कुछ श्रादमी खूनसे पता पा बरकाको पकड़ लाये। शैबानीने उसे मार डाला, श्रौर उसके शिविरको लूट लिया । बरकाकी विधवा खातून अब लुखैरके द्वितीय पुत्र खोजा मुहम्मद सुल्तानकी बीबी बनी । उसे पहले ही गर्भ था, जिससे जानीबंग (अब्दुल्ला खानका दादा) पैदा हुआ। बरकाके पहले हीके दो पुत्र इलबर्स श्रीर बलबर्स थे, जिनमें बलबर्स दोनों पैरोंसे लुंज था। इन्हीं दोनों भाइयोंमेंसे एक इलबर्सको हुशामुद्दीनने वेसिरकी गद्दीपर बैठाया।

राज़ाविल--बरका-वंशी खीवा-खान निम्न प्रकार हुये--

- १. इलबर्स, बरका-पुत्र
- २. सुल्तान हाजी, बलबर्स-पुत्र
- ३. हसनकुल्ली, ग्रबलेक-पुत्र
- ४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र
- ५. बुजुगा, ग्रमीनेक-पुत्र
- ६. ग्रवानेक, ग्रमीनेक-पुत्र

१५१५ ई०

| ७.         | काल, भ्रमीनेक-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५३६–४६   | ई०  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ς,         | त्रकताई, श्रमीनेक-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५४६      | ,,, |
| 8.         | दोस्त, बुजुगा-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५५६      | 77  |
| <b>ξο.</b> | हाजी मुहम्मद, ग्रकताई-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४५६–१६०२ | "   |
| ११.        | ग्ररब मुहम्मद, हाजी मुहम्मद-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १६०२–२१   | "   |
| १२.        | इसफन्दियार, श्ररब-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६२२–४२   | "   |
| १३.        | म्रबुल्गाजी, ग्ररब-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६४३–६३   | 27  |
| १४.        | म्रनुशा, म्रबुंल्गाजी-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६६३—८६   | "   |
| १५.        | एरेंग, स्रनुशा-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६८६–८७   | "   |
| १६.        | शाहनियाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६५७–१७०२ | "   |
| १७.        | ग्ररब मुहम्मद, ग्रनुशा-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७०२      | "   |
| १८.        | हाजी मुहम्मद, अनुशा-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . १७१४    | 13  |
| 0.0        | THE THE PARTY OF T |           |     |



## १. इलबर्स, बरका-पुत्र (१५१५ ई०)

इलबर्सको बुलाकर इधर छिपा रक्खा गया ग्रौर उधर षड्यंत्रियोंने घणास्पद शिया ईरानियोंके ऊपर स्राक्रमण करके उन्हें मार डाला, केवल एक ईरानी भागकर जान बचा पाया। दूसरे दिन ईरानी राज्यपालके महलमें लाकर इल वर्सको खान घोषित किया गया। उज्बेक ग्रीर सरत (फारसीभाषी) दोनों ही सुन्नी होनेसे शियोंके साथ घृणा करते थे। उन्होंने इस समय बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद यंगी शहर और तेरसेकने भी इलबर्सकी सेनाके सामने शिर झुकाया । इलवर्सने स्रपने भाई बलवर्सको "बिलि-किच''की उपाधि दे यंगीशहरका शासक बनाया। उरगंजमें स्रभी ईरानी राज्यपाल सुल्तानकूल्ली ग्ररब शासन कर रहा था, लेकिन तीन ही महीने बाद इलबर्सने सुल्तानकुल्लीको भी महलमें पकड़कर सभी नौकरोंके साथ मार डाला। हजारास्प ग्रीर खीवाकी छावनियोंने वहांके सरतोंसे राय पूछी. तो उन्होंने रहनेके लिये जोर दिया। दश्तेकियचकसे ग्रव इलवर्सने ग्रयने भाई-बंधोंको बुलाया ग्रौर बूढ़े उइगुरकी बात नहीं मानी-"'उज्बेकोंमें बादशाहकी महिमा अपने अधीनोंके प्रेमपर निर्भर करती हैं।'' यादगारके सभी पुत्र मर चुके थे, किन्तु अबलेक खानका एक पुत्र और अमीनेक खानके छ पूत्र ग्रपने परिवारों श्रौर ग्रोर्दूके साथ श्राकर उरगंजमें बस गये। इलबर्स स्वयं वेजिरमें रहता था। उसके भाई-बंधोंने खीवा ग्रीर हजारास्पको इतना लूटा ग्रीर बरबाद किया, कि इन शहरोंको ग्रीर कातको भी ईरानी छोड़ गये। १५२३ ई०में शाह इस्माईल मर चुका था। खुरासान पर्वतश्रेगीके उत्तरवाछे महीने ग्रीर देरूनतक उसके सभी राज्यपाल ग्रपने स्थानोंको छोड़कर भाग गये। उज्बेकोंके लिये खरा-सानियों श्रौर तुर्कमानोंके ऊपर लूटके श्रभियान करतेकी छूट मिल गई। इन श्रभियानोंमें लुज बलबर्स रथपर चढ़कर ग्रगुवा बनता था। किजिल-बासोंपर विजय प्राप्त करनेके उपलक्षमें इलबर्सके सात पृत्र गाजी (धर्मयोद्धा) कहलाये।

#### २ः सुल्तान हाजी, बलबर्स-पुत्र

इलबर्सके मरनेपर दोनों भाइयोंके पुत्रोंमें सबसे बड़ा सुल्तान हाजी गद्दीपर बैठा, किन्तु राज्यकी सारी शक्ति उसके चचेरे भाई सुल्तान गाजीके हाथमें रही । सुल्तान गाजी बहुत ही धनी ग्रौर स्वेच्छाचारी था। एक साल राज्य करनेके बाद सुल्तान हाजी मर गया, ग्रौर उसके बाद यादगार-वंशकी ज्येष्ठतम संतान होनेसे हसनकुल्लीको खान बनाया गया।

#### ३. हसनकुल्ली, अबलेक-पुत्र

उरगंजको इसने अपनी राजधानी बनाया। इलबर्स और अवानेकके पुत्रोंने इसके ऊपर आक्रमण किया, और मुहासिरेके कारण उरगंजमें भुखमरी शुरू हो गई। चार महीने बाद उसने आत्म-समर्पण किया। हसनकुल्लीपर अगकनाईके वयका दोष लगाया गया था, जिसके लिये उसके ज्येष्ठ पुत्र बलाल सुल्तानको मारकर बदला लिया गया। हसनकी विधवा और दूसरे पुत्र समरकंद भेज दिये गये।

## ४. सोफियान, अमीनेक-पुत्र

ग्रमीनेक (ग्रवानेक) का पुत्र सोफियान उरगंजमें खान बना। खानजादों में रियासतोंका फिरसे वितरण किया गया, जिसमें बरका सुल्तानके पौत्रोंको वेजिर, यंगीशहर, तेरसेक, देखन, खुरासान और मंगिशलकके तुर्कमान मिले। ग्रवानेक खानके चार पुत्रोंको खीवा, हजारास्प, कात, बलदुमाज, नीकीची सूबुई (नदी-तटका इलाका), बगाबाद, निसा, ग्रवीबर्द, चिहारदेः, मेहीनेः, जेजेः तागबुई (पहाड़ी इलाका), ग्रौर साथ ही ग्राम्, बलखान ग्रौर देहिस्तानके तुर्कमान भी मिले। उस समय श्रवुल्गाजीके श्रनुसार वक्षु नदी बलखानमें कास्पियन समुद्रमें गिरती थी, ग्रौर ग्राजकल जहां विकराल रेगिस्तान खड़ा है, वहां बहुतसे समृद्ध ग्राम ग्रौर नगर बसे हुये थे। पांच शताब्दियों बाद, श्रव फिर कास्पियन समुद्रकी ग्रौर वक्षुकी एक धारा मनुष्योंके हाथोंद्वारा मोड़ी जा रही है, जिसके कारण फिर इस मृत भूमिमें जीवन संचार होनेवाला है। बलखानके नजदीक रहनेवाले इरसारी तुर्कमानोंने कुछ

समयतक सोफियानको कर दिया, इसके बाद खानकी श्रोरसे कर उगाहनेके लिये जब श्रादमी भेजे गये, तो उन्हें इन घुमन्तुश्रोंने मार डाला। इसपर सोफियान एक बड़ी सेना ले इरसारियों तथा पड़ोसी खुरासानके सलूरियोंके डेरोंपर श्राक्रमण करके लूट-मार करते बहुतसे स्त्री-बच्चों ग्रौर सम्पत्तिको श्रपने साथ ले गया। उस समय कितने ही तुर्कमानोंने चू-तटकी निर्जल-श्रधित्यका (प्लेटो) में शरण ली थी। उन्हें चारों श्रोरसे घेर लिया गया, जिसके कारण बहुतसे प्यासके मारे मर गये। श्रवानेक-पुत्र श्रगताईको उन्होंने बचन दिया, कि हम तुम्हारी संतानके सदा भक्त रहेंगे। ग्रगताईने बीचमें पड़कर प्रत्येक मारे गये कर-उगाहकके लिये हजार भेड़ें श्रर्थात् कुल चालीस हजार भेड़ें दंड देनेपर समझौता करा दिया। इरसारियोंने सोलह हजार, खुरासानी सल्रियोंने सोलह सौ, ग्रौर तेके-सारिक-यामूत—इन तीन कवीलोंने ग्राठ हजार भड़ें दी। कुछ समय बाद तुर्कमानोंकी जनगणना करके उनके ऊपर निम्न प्रकार कर लगानेका निश्चय हुग्रा—

इतशकी सलूर (भीतरी सलूर) १६०००, तथा उसके ऊपर १६०० खानकी रसोईके लिये। १६००० श्रीर १६०० हसन कबीला ग्रौर ४००० 800 **ग्ररबा**जी (भीतरी सलूर) ग्रीर १२००० गोकलान १२०० इन तीनों वक्ष-तटवासी कृषक कत्रीलोंको अपनी उपज ग्रदकली (खिजिर) श्रौर भेड़ोंमेंसे कुछ कर श्रौर श्रदकली (सैनिक) भी देने भ्रली तीबेची

सोफियानके मरनेपर खीवा उसके पुत्रोंको खोरिशके रूपमें मिला।

#### ५. बुजुगा, अमीनेक-पुत्र

भाईका स्थान जिस वक्त बुजुगाने लिया, उस वक्त बुखाराके उबैदुल्ला खान ग्रौर ईरानी शाह तहमास्पके बीचमें संघर्ष हो रहा था। ख्वारेज्मी भी इससे फायदा उठानेके लिये पील-कुपरुकीतक जा खोजन्द ग्रौर ग्रस्पेराई (ग्रस्त्राबादके समीप)पर टूट पड़े। शाह तहमास्पके ऊपर पिक्चिमसे उसमान-ग्रली तुर्क भी प्रहार कर रहे थे। दुश्मनोंमें फूट डालनेके लिये शाह तहमास्पने छिड़-गिस् खानके खूनसे संबंध जोड़नेके लिये बुजुगा खानसे पुत्री मांगी। खानने ग्रपनी पुत्री न होनेसे ग्रपनी भनीजी तथा सोिफियान खानकी पुत्री ग्राइशाको देना चाहा। विवाहपत्र लिखवानेके लिये लड़कीका भाई ग्रागिस सुल्तान गया। शाहने उसका कजबीनमें स्वागत-सत्कार किया ग्रौर खोजन्द-शहर (ईरान)को उसे जागीरमें दिया। उसने सोनेके नौ डले, चांदीके नौ डले, ग्रच्छी जातिके सुसिज्जित नौ घोड़े, रेशमके ऊपर सोनेके काम किये नौ तम्बू तथा समुचित कालीन ग्रौर तिकये, एक हजार थान रेशम, ग्रादि बुजुगा खानके लिये भी भेंट भेजे। इसके फलस्वरूप कुछ समयके लिये खारेज्मी उज्वेकोंने ईरानी सीमापर लूट-मार बन्द कर दी। काफी दिनोंतक राज्य करनेके बाद बुजुगा मर गया ग्रीर उसकी जगह उसका भाई श्रवानेक खान बना।

## ६. अवानेक, अमीनेक-पुत्र

बुजुगाके तीनों पुत्रों दोस्त मुहम्मद, ईस मुहम्मद ग्रीर बुहममें से पहले दोनोंको कातकी जागीर मिली। ग्रंबानेककी दो बीबियां मंगीत कबीलेकी थीं, ग्रीर एक दासी थी। दासीसे उसका पुत्र दीन मुहम्मद हुग्रा, जो लड़कपनसे ही युद्धके खेल खेला करता था। उस समय ग्रस्त्राबादके पासका इलाका उरगंजके उज्बेकोंके हाथमें था। दीन मुहम्मद बीस सालका हो गया। उसने इस इलाकेको ग्रपने लिये मांगा। न देनेपर उसने चालीस सहायकोंके साथ जाकर एक तुर्कमान बेक (सरदार)के छंटों ग्रीर भेड़ोंको लूट लिया। तुर्कमान बेकने ग्रपने स्वामी मुहम्मद गाजी सुल्तान इलबर्स-पुत्रको इसकी खबर दी। मुहम्मद गाजीको बहिनकी शादी हाल हीमें अवानेक खानसे हुई थी। उसने छापा मारकर दीन मुहम्मदको पकड़, लूटे मालको छीन, कुछ दिनों बंदी रख उसे हाथ-पैर बांघके घोड़ेपर सवार करके बापके

पास भेज दिया। लेकिन दीनू (दीन मुहम्मद) ऐसा-बैसा श्रादमी नहीं था। उसके लिये उसके साथी श्रपना खून-पसीना एक करने के लिये तैयार थे। उन्होंने रास्ते हीमें दीतूको छुड़ा लिया। दीनूने बाप श्रौर सौतेली मां तमगाज चुराको झूठी चिट्ठी लिखी, कि तमगाजकी बहिन बहुत बीमार है। बहिन श्रौर बहनोईकी चिट्ठी पाकर मुहम्मद गाजी श्राया, तो पता लगा, चिट्ठी जाली थी। बहिनने भाईको बहुत सावधान कर दिया। इसी समय दीनूके श्रादमियोंके पैरकी श्राहट सुनकर मुहम्मद गाजी श्रस्तबलमें रक्खी सूखी लीदके ढेरमें जा छिना, किन्तु श्रादमियोंने उसे पकड़ लिया श्रीर उसकी गर्दन काट दी। यह खबर वेजिरमें गई। निहत सुल्तानके भाई सुल्तान गाजीसे मिलने श्रली सुल्तान गया था। उसने भाईके वधका गुस्सा श्रली सुल्तानको मारकर निकाला—"खूनका बदला खून" घुमन्तू कबीलोंका एक सर्वोपरि विधान है। इलबर्सका श्रोर्दू वेजिरमें रहता था श्रीर श्रवानेकका श्रोर्दू उरगंजमें। खानने श्रपने कबीलेवालोंको मना किया, लेकिन वह श्रली सुल्तानके खूनका बदला लेनेके लिये श्रवीर थे। दोनोंका किर-मंगिशलकके छोरपर श्रवस्थित कुमकंदमें युद्ध हुग्रा, जिसमें श्रवानेककी जीत हुई। इलबर्सके खानदानको मारकर सामानको लूट लिया गया। सुल्तानकी बेवा उनुग तुवे श्रपने लड़कों श्रौर लड़कियोंके साथ बुखारा जानेके लिये छोड़ दी गई, जहांपर बलवर्स सुल्तानका भी परिवार पहलेसे ही रहता था। श्रव सारा छ्वारेजम श्रवानेक खानके लड़कोंका था। खानने श्रपने लिये उरगंज रख बाकी अपने बेटे-पोतोंमें बाट दिया। दीन मुहम्मदको सुल्तान गाजीवाला देखन इलाका मिला।

सुल्तान गाजीके दो पुत्र उमर गाजी श्रौर शेर गाजी बुखारामें रहने लगे थे। उमरने बापके खूनका बदला लेनेके लिये उबैदुल्ला खानसे सैनिक सहायता ठे श्रवानेकपर श्राक्रमण किया, श्रौर उसे मारकर पितृ-ऋण चुकानेमें सफल हुस्रा।

इस झगड़ेके बाद भी देरूनका इलाक। दीन मुहम्मदके हाथमें रहा, जहां ग्रवानेकके दो बेटे भी ख्वारेज्मसे भागकर ग्रा गये थे। दीन मुहम्मदने खिजिर कशीलेकी शाखा ग्रदकालीके बेक (सरदार) को सैनिक सहायता देनेके बदले तरखून (राजकुमार)की पदवी ग्रौर सेनामें वामपक्षमें स्थान पानेका सम्मान प्रदान किया, तथा ग्रदकालियोंको उज्येकोंमें गिने जानेका प्रलोभन दे ग्रपनी ग्रोर कर लिया। इस प्रकार एक हजार ग्रदकाली सैनिक मिले। तीन हजार ग्रौर सैनिकोंको जमाकर दीन मुहम्मदने खीवापर चढ़ाई कर दी, ग्रौर बुखारासे ग्राई उबैदुल्लाकी सेना को हराकर १५३६ ई०के ग्रासपास परिवारकी रूठी लक्ष्मीको मना लिया।

#### ७. काल, अमीनेक-पुत्र (१५३९-४६ ई०)

लेकिन ख्वारेज्मका खान ग्रब भी ग्रवानेकका भाई काल खान हुग्रा, जिसने सात वर्षतक शासन किया। उसके समयमें ख्वारेज्म कितना धनधान्यपूर्ण था, वह इस कहावतसे सिद्ध है——''काले खानने गद्दी पकड़ी, एक पैसेमें रोटी तगड़ी।''

#### ८. अकताई खान, अमीनेक-पुत्र (१५४६ ई०)

नये खानने वेजिरको ग्रंपनी राजधानी बनाया। काल खानके पुत्रोंको कात नगरकी, उसी तरह सोफियान खानके पुत्रों यूनस ग्रौर पहलवान-कुल्लीको भी जागीर मिली थी। लेकिन, बुजुगा खान, ग्रंवानेक खान ग्रौर ग्रंकताई खानके बेटोंने मिलकर ग्रंपने इन संबंधियोंको भगा दिया ग्रौर वह बुखारामें शरण लेनेके लिये मजबूर हुये। छिने हुये इलाकेकी बांटमें ग्रंवानेक खानके पुत्र ग्रंशी सुल्तानको देख्न दिया गया, उसके भाई महमूदको उरगंज, हाजिमको बगाबाद, दीन मुहम्मदको निसा ग्रौर ग्रंबीबर्द, ग्रौर बुजुगाके दोनों पुत्रों ईस ग्रौर दोस्तको खीवा-हजारास्प मिले। सोफियानके पुत्र यूनसने नोगाइयोंके प्रसिद्ध सुल्तान इस्माईलकी लड़कीसे ब्याह किया। वह ग्रंपने चालीस ग्रनुचरोंके साथ बुखारा जा रहा था। तुत्क उस समय निर्जन था ग्रौर लोग उरगंजके पास डेरा डाले हुये थे। इसी समय यूनसको ग्रंपने पूर्वजोंकी सम्पत्तिको लौटानेका ख्याल ग्राया, ग्रीर रातमें ग्रंपने साथियोंके साथ महलमें बुसकर उसने राज्यपाल सरी मुहम्मद सुल्तानको पकड़ पहरेमें ग्रंकताई खानके पास वेजिरमें

भेज दिया। सैनिक श्रीर नागरिक महमूदसे परेशान थे, इसलिये उन्होंने यूनसका स्वागत करते हुये उसे खान घोषित कर दिया। श्रकताई सेना लेकर श्राया, लेकिन उसे हारकर भागना पड़ा। यूनस श्रीर श्रकताईकी पुत्रीके बेटे कासिम सुल्तानने पीछा करके नानाको पकड़कर उरगंज लेजा चुपकेसे श्रकताईकी इस तरह मार डाला, कि उसके शरीरपर कोई घावका चिह्न नहीं दिखाई पड़ता था—मालूम पड़ता था, जैसे वह स्वाभाविक मृत्युसे मरा हो। निहतकी लाशको उसके परिवारके पास वेजिरमें भेज दिया गया। मृत खानके पुत्रोंने बदला लेनेके लिये उरगंजपर चढ़ाई की, श्रीर यूनसको बुखारा भाग जाना पड़ा, लेकिन किसी अनुचरने छिपे हुये कासिम सुल्तानको पकड़ा दिया। उरगंज शत्रुश्चोंके हाथमें गया, श्रीर कासिम कत्ल कर दिया गया। सोफियान खान श्रीर काल खानके वंशका उच्छेद हो गया श्रीर श्रवानेक खानके लड़के खुरासान भाग गये। फिर बंटवारा हुश्चा, श्रकताई खानके परिवारको वेजिर श्रीर उरगंज मिले, श्रीर बुजुगा खानके पुत्रों ईस, दोस्त श्रीर बुरुमको खीवा, हजारास्प श्रीर कातके इलाके।

## ९. दोस्त खान, बुजुगा-पुत्र (१५५६ ई०)

दोस्त बड़े ही नरम स्वभावका ग्रादमी था। भाई ईसने उरगंज मांगा, ग्रौर ग्रपने लिये सिर्फ खीवा-को रखनेके लिये कहा। दोस्तके देनेपर भी हाजिमने इन्कार कर दिया। इसपर ईसने हाजिमको वहांसे हटानेके लिये हमला कर दिया। सात दिनतक मुहासिरा करनेपर भी सफलता नहीं मिली। इसपर खिसियाकर उसने उइगुर ग्रौर नेमन कबीलेके ग्रादमियोंको छोड़ बाकी सभी बंदियोंको बड़ी निष्ठुरतासे मार डाला, ग्रौर फिर खीवा जाकर इन कबीलोंके उज्बेकोंको वहांसे भगाकर उनका स्थान दुश्मन कबीलेको दे दिया। कुछ समय बाद १४५६ ई०में वह फिर उरगंजपर चढ़ा, ग्रौर सात दिनके ग्रसफल मुहासिरेके बाद धोखेसे सरतोंके मुहल्लोंमें घुस गया। ग्रकताईका पुत्र नेमन उइगुर कबीलेवालोंके साथ वेजिरकी ग्रोर हट गया। कुछ समय बाद हाजिम मुहम्मदने ग्रपने भाइयों तथा ग्रवानेक-पुत्र ग्रली सुल्तान एवं दीन मुहम्मद-पुत्र ग्रबुल्सुल्तानकी सहायतासे उरगंजपर ग्राकमण किया। चार महीनेके मुहासिरेके बाद किला तोड़नेके लिये ग्राकमण करते समय ईस सुल्तान मारा गया। कुछ सैनिकोंने खीवामें जा दोस्त मुहम्मदको भी मार डाला। ईसके दो लड़के वहांसे भागकर बुखारा जा वहीं मरे। खीवा-राजवंशमें राजपरिवारोंका कत्लेग्राम ग्रौर उच्छेद ग्राम बात थी। ग्रब बुजुगा खानका वंश समाप्त हो गया। यह घटना ६६५ हि० (२४ x १५५७-१४ Ix १५४६ ई०) की है।

## १०. हाजी मुहम्मद, हाजिम, अकताई-पुत्र (१५५६-१६०२ ई०)

हाजिम अकबरका समकालीन था। खान घोषित होते समय इसकी उमर उन्तालीस सालकी थी। इसने वेजिरको अपनी राजधानी बनाया, और अली सुल्तानको उरगंज, हजारास्प तथा कात मिले। हाजिमके भाई महमूदको आघा खीवा, उलुग-तूबे-ताश-कूनिशके तुर्कमान, दूसरे भाई तेमूरको आधा खीवा मिला। दीन मुहम्मदके पोते नूर मुहम्मदके इलाके मेवंपर हमला किया करते थे। दीन मुहम्मदको निसा और अबीबर्द मिला था, यह हम बतला आये हैं, जहांसे वह बराबर ईरानके शियोंपर जहाद किया करता था। शाह तहमास्पने सेना भेजकर अबीबर्दको छीन लिया। दीन मुहम्मद इसपर सीधे कजवीन चला गया। वह साहसका पुतला था। शत्रुके हाथ मारे जानेका उसे कोई डर नहीं था। फिर शाहकी जाली चिट्ठी लाकर उसने अबीबर्दको खाली करवा लिया। फिर एक-एक करके किजिल-बास (शिया) बादशाहके अनुयायियोंको मारा। तहमास्प उसे दंड देनेके लिये आया, तो दीन महम्मदने चालीस-पचास आदिमयोंके साथ सीधे शाहके पास जा उसके दामन को चूमा। शाहने अपना एक हाथ उसकी गर्दनपर और दूसरा हाथ छातीपर रखकर देखा, उसकी सांस बिल्कुल स्वाभाविक-सी चल रही है। इसपर उसने आश्चर्य करते हुपे कहा—"जरूर यह (हृदय) परसरका है।"

फिर दीनू के सम्मानमें शाहने एक बड़ी दावत की श्रौर क्षमा करके श्रवीबर्द भी उसे प्रदान कर दिया। बुखाराके खान उबैंदुल्लाने मेर्वमें योलुम बीको अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। लोगोंने विद्रोह कर दिया, इसपर तीस हजार सेना लेकर उबैंदुल्ला श्राया। योलुमने दीन मुहम्मदसे मदद मांगी। दीन मुहम्मद अपने सवारोंके साथ उस जगह पहुंचा, जहांपर मुरगाब नदी बालुका-राशिमें अन्तर्धान हो जाती। उसने अपने सवारोंको दोनों बगलोंमें वृक्षकी डालियां बांधकर धीरे-धीरे चलनेके लिये कहा। धूलसे ग्रासमान छा गया। बुखारी सेना उसे देखकर डर गई। एक श्रोरसे दीन मुहम्मदकी भारी सेना ग्रोर दूसरी तरफ योलुमकी फौज, दोनोंके बीचमें पड़कर मरनेकी जगह बुखारियोंने घर लौट जाना ही श्रधिक पसन्द किया। दीन मुहम्मदने इस प्रकार मेर्वपर अधिकार करके अपनेको वहांका खान घोषित किया, श्रोर वहीं रहते चालीस वर्षकी उमरमें ६६० हि० (१८ XII१५५२ - XI१५५३ ई०) में मरा। उसने अपने दितीय पुत्र ग्रबुल मुहम्मदको ग्रपना कलखान (युवराज) बनाया था, जो उसके बाद मेर्वकी गद्दीपर बैठा।

एक समय अबुल मुहम्मदके पुत्र जलालने खुरासानपर आक्रमण किया। प्रतिरोधके लिये ईरानियोंने मशहदमें सेना जमा की। दोनों ग्रोरकी सेनाग्रोंमें लड़ाई हुई, जिसमें ग्रपने दस हजार उज्बेकोंके साथ जलाल मारा गया। अबुल मुहम्मदको अपने इकलोते पुत्रके मारे जानेका भारी सदमा हुआ, जिसका इलाज हकीमोंने दूसरा पुत्र प्राप्त करना बतलाया। मैर्वकी एक लोली (डोम या रोमनी) स्त्री बीबीजेह तम्बुरिन बजा ग्रोर चित्र खींचकर जीविका कमाती थी। उसने ब्याह नहीं किया था, किन्तु उसके पास चार सालका लड़का था। उसी लड़केको लाकर घोषित कर दिया गया कि, यह अबुल मुहम्मदका लड़का है। अबुल मुहम्मदने उसका नाम न्र मुहम्मद रखा। यही नूर मुहम्मद अबुलके मरनेके बाद मेर्वके गद्दीपर बैठा । कितने ही सालों बाद हाजिमके पुत्रोंने यह कहते हुये उसपर श्राक्रमण किया—-''हम लोली (वेश्या) के लड़केको नहीं मान सकते।" इसपर नूर मुहम्मदने बुखारावालोंके पास संदेश भेजा--"मैं तुम्हारी ग्रोरसे राज्यपाल होनेके लिये तैयार हूं।" अब्दुल्ला खानने आकर मेर्वको तो ले लिया, लेकिन साथ ही नूर मुहम्मदको भ्रंगूठा दिखला दिया । नूर भ्रब उरगंजमें हाजिमकी शरणमें गया । भ्रवानेक-पुत्र भ्रली सुल्तानको उरगंज-हजारास्प-कातके ग्रतिरिक्त निसा, ग्रबीबर्द ग्रौर तागबुई भी मिले थे। वहांसे वह बसंत ग्रौर र्गीमयोंमें बराबर खुरासानपर ग्राक्रमण करके पीलकु नरकी, तरशीज, तरबेत, जाम ग्रीर खारकारमें ल्ट-मार मचाया करता था। ग्रली सुल्तानसे नूर मुहम्मदसे जुरजान, जार्जरूम, कराइलू ग्रोर ग्रस्त्रा-बादको जीत लिया। अब उसके पास चालीस हजार सेना थी। वह अपने प्रत्येक उज्बेकको प्रतिवर्ष सोलह भेडें देता था, जिसके लिये तुर्कमानोंसे कुछ कर लेता, कुछ ईरानकी लूटनेंसे, ग्रौर एक पंचमांश भाग श्रपने पाससे भी देता था। एक बार उसने ईरानियोंकी पंद्रह हजार सेनाको हराकर पांच हजार घोड़े पकड़े थे। ईरानको इन्ही चढाइयोंमें ६७६ हि० (२६ VI १५६८-१७ V१५६६ ई०)में अली सुल्तानके मारे जानेके बाद उसका पुत्र संजर निसामें उसका उत्तराधिकारी हुग्रा, किन्तु पच्चीस वर्षकी त्र्रायुमें ही निस्संतान मर गया । ग्रली सुल्तानके मरनेपर हाजिम खानने वेजिरको ग्रपने भाई मुहम्मद सुल्तानको दे दिया ग्रौर स्वयं जाकर उरगंजमें रहने लगा । तुर्कीके सुल्तान—जो सुन्नियोंका खलीका भी था--का दूत मिलकर शियोंपर हमला करनेकी प्रेरणा देनेके लिये हिन्दुस्तान गया था । ग्रब वह उसी बातके लिये बुखारा ग्राया। बुखारासे वह उरगंज ग्रोर मंगिशलकके रास्ते जब लौट रहा था, उसी समय हाजिमके पुत्र मुहम्मद इब्राहीमने उरगंजमें उसे लूट लिया श्रीर मुहिकलसे यात्रा भरके लिये थोड़ासा पैसा छोड़ दिया । बुखाराका खान ग्रब्दुल्ला इसपर नाराज हो गया । व्यापरियोंको उरगंजसे स्रागे मंगिशलक पहुंच जहाजसे कास्पियन पार कर शिरवानके रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि कास्पियनका दक्षिणी तट शियोंके हाथमें था, जहां सुन्नी व्यापारियोंके जान-मालकी खैरियत नहीं थी। उक्त घटनासे एक साल पहले हाजी किरतास एक बड़े कारवां ग्रौर मक्काके तीर्थयात्रियोंके साथ उरगंज पहुंचा। उसे भी पुलाद सुल्तानके पुत्र बाबा सुल्तानने लूटकर बुखाराकी भ्रोर खदेड़ दिया। नूर मुहम्मदने मेर्वको लेकर ग्रब्दुल्लाके मनोरथको ग्रसफल कर दिया था, इसलिये ग्रब्दुल्लाने बड़ी तैयारी की। हाजिम खान ग्रपने उज्बेकोंपर विश्वास नहीं करता था। वह ग्रपने पुत्र मुहम्मद इन्नाहीमके हाथमें उरगंजको छोड़ ग्रपने दूसरे पुत्र ग्ररब मुहम्मद सुल्तानकी जागीरमें बेरून चला गया। बुखारी सेनाके ग्रानेपर ख्वारेज्मी-उज्बेक खीवा और हजारास्प ग्रादि नगरोंको छोड़ वेजिर \* भाग गये।

सीवासे निकला दो हजार परिवारोंका विशाल गिरोह किसी उत्सवके जलूसकी तरह मालूम होता था। पांतीसे खड़ा होनेमें उन्हें स्राधा दिन लगा था। उन्होंने स्रपनी गाड़ियोंपर घरकी मुर्गियों, चटाइयों ग्रौर सभी चीजोंको लटका रक्खा था। बुखारी सेनाने खीवापर ग्रधिकार कर नागरिकों-के साथ मित्रतापूर्ण घोषणा करके वेजिरका रास्ता पकड़ा । रास्तेमें उसने पुलाद सुल्तानके भ्रनुचरोंको तितर-बितर करते हुये उनका सामान लूट लिया। वेजिरमें भ्रापसमें फूट थी, इसलिये वह शत्रुसे कैसे मुकाबिला करते ? एक मासतक नगरका मुहासिरा रहा। बुखारी भ्रब्दुल्ला खानने मांग की थी--"में केवल बाबा सुल्तानको दंड देनेके लिये श्राया हूं, तुम मेरे पास निभैय चले श्राश्रो।" खान स्वयं ग्रब्दुल्लाके शिविरमें चला गया, ग्रौर इस प्रकार ग्रापसी फूटके कारण सारा ख्वारेज्म बिना एक भी प्रहारके ग्रब्दुल्लाके हाथमें चला गया। ग्रब्दुल्ला वहांके भिन्न-भिन्न शहरोंमें ग्रपने राज्यपाल नियुक्त करके १००२ हि० (१७ IX१५६३-१८ VIII १५६४ ई०) में बुखारा लोट गया । पीछे भ्रपनी शपथकी कोई पर्वा न करके अब्दुल्लाने बीस-बाईस राजकुमारोंको अक्सूमें डुबाकर मरवा दिया ग्रौर लोगोंके ऊपर भारी कर लगाया । हाजिम खान ग्रपने बचे-खुचे सुल्तानोंके साथ भागकर शाह म्रब्बास 1 के पास चला गया, भ्रौर उसका पुत्र सुईउनिच मुहम्मद अपने दो पुत्रोंके साथ काफिर शियोंके पास जाना पसंद न कर तुर्कीमें शरणार्थी हुआ। इस समय भ्रब्दुल्लाका खूनखार पुत्र बलखका राज्यपाल अब्दुल मोमिन सफावियों (ईरानियों) से लड़ रहा था। स्वारेज्ममें सेना कम रह गई थी, यह खबर पाकर हाजिमके पुत्र अरब मुहम्मदने चुपचाप अस्त्रावादके लिये प्रस्थान कर दिया। पीछे हाजिम भी ग्रा पहुंचा। तुर्कमान मदद करनेके लिये तैयार ही थे। इस प्रकार ग्ररव मुहम्मदने १००४ हि० (६ XI १५६५-२७VII१५६६ ई०) में कई शहरोंको ले लिया। लेकिन जब अब्दुल्लाने भारी सेना भेजी, तो दुश्मन तितर-बितर हो गये। हाजिम अस्त्राबाद होते शाहके दरबारमें पहुंचा । ग्रव्दुल्लाको बाबा मुल्तानसे मुकाबिला करनेके लिये हजारास्पका चार बुखाराका शासन स्थापित हो गया।

१००५ हि० (२५ VIII १५६६-१६ VII १५६७ ई०)में म्रब्दुल्लाके मरनेपर शाहने स्वयं सेना लेकर वोस्तामपर चढ़ाई की, और हाजिम तथा उसके पुत्र भरब मुहम्मदको ख्वारेज्म जानेके लिये म्रादेश दिया। हाजिम उस समय पंद्रह म्रादिमयोंके साथ कुरेन पहाड़ि। एक ते के कबीलेके डेरेमें था। म्रब्दुल्लाके बाद उसके उत्तराधिकारी म्रब्दुल् मोमिनके भी कत्लकी खबर सुनकर वह म्राठ दिनमें चलकर उरगंज पहुंच गया, और उसका शासन फिरसे ख्वारेज्मपर स्थापित हो गया। उसने म्रपने पुत्र म्रदम मुहम्मदको खीवा और कात दिया, पौत्र इसफिन्दियारको हजारास्प, भीर म्रपने लिये उरगंज तथा वेजिरको रक्खा। जिन उज्बेकोंको जबदंस्ती बुखारा ले जाया गया था, वह भी लौट म्राये। इसी समय नूर मुहम्मद भी ईरानसे म्रपनी पुरानी जागीरमें लौट म्राया था। नूर मुहम्मद उज्बेकोंको सताता और तुर्कमानों तथा सरतोंका पक्षपात करता था। यह खबर सुन शाह म्रब्बासने एक मासके मुहासिरेके बाद मेर्वको उससे छीन लिया। म्रबीबर्द, निसा भौर देरून भी शाहके हाथमें चले गये, जहांपर उसने भ्रपने राज्यपाल नियुक्त किये। नूर मुहम्मदको वह पकड़कर भ्रपने साथ ईरान ले गया, जहां वह बन्दीखानेमें मरा।

<sup>\*</sup> बर्तोल्दिके अनुसार इसका ध्वंसावशेष उस्तउर्तकी अधित्यकामें चिकके नजदीकका देवकेसकेन हैं, अथवा कुन्या-उरगंजके दक्षिण-पिक्चम २४ मीलपर अवस्थित शेरवानका ध्वंसावशेष हैं, जो वक्षु-कास्पियन नहरके बननेकी प्रतीक्षामें सोया हुआ है।

हाजिम मुहम्मद १०११ हि० (२१ VI १६०२-१२ V १६०३ ई०) में मरा।

जेन्किन्यनको यात्रा--हाजिम मुहम्मदके शासनकालमें स्रंग्रेज व्यापारी जेन्किन्सन खीवासे गजरा था । उसके यात्रा-विवरणसे उस समयकी बहुतसी बातोंपर प्रकाश पड़ता है । जेन्किन्सनने १३ ग्रप्रैल १४४८ ई०को ग्रपने मालके साथ मास्को छोडा ग्रीर १४ जलाईको वह ग्रस्त्राखान पहंचा। ग्रपने मालके ढोनेके लिये वहां उसने बनी-बनाई नाव खरीदी, श्रीर कास्पियन समद्रके उत्तरी तटसे होते यायिक (उराल) ग्रौर यम्बा निदयोंके मुहानोंको बाई ग्रोर छोड़ते वह २७ ग्रगस्तको मंगिञ्चलकमें उतरा। उसके साथ ग्रौर भी कितने ही ईरानी तथा तारतार व्यापारी ग्रपनी नावोंमें चल रहे थे । मंगिशलकके राज्यपालने ऊंटोंका इन्तिजाम कर दिया । यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि उसे काफी भेंट-पूजा देनी पड़ी। जेन्किन्सन अब अपना माल ले स्थल-मार्गसे वेजिर पहुंचा। वह लिखता है--लोग बड़े नोचनेवाले हैं। मुक्ते प्रत्येक ऊंटके लिये तीन रूसी चमड़े श्रीर चार लकड़ीके बर्त्तन देने पड़े, राज्यपालको ग्रलग नौ चमड़े श्रीर चौदह दूसरी चीजें भेंट देनी पड़ीं। जिस कारवांमें जेन्किन्सन चल रहा था, उसमें हजार ऊंट थे। पांच दिनकी यात्राके बाद वह मंगिशलकके उस इलाकेपर पहुंचा, जिसपर तेमूर सुल्तानका ऋधिकार था। सुल्तानने बड़ा ग्रच्छा बर्ताव किया ग्रीर जेन्किन्सनको मांस ग्रीर घोड़ीका दूथ दिया। उसने उससे पंद्रह रूबलकी चीजें लीं, लेकिन उसके बदलेमें एक घोड़ा इनाम दे अपने तम्बूमें अंग्रेज व्यापारीकी जियाफत भी की । वहांसे रेगिस्तानके भीतर बीस दिनका रास्ता चलना पड़ा । खानेके लिये एक घोड़ा ग्रौर एक ऊंट मारना पड़ा। पानी कभी दो दिनपर मिलता था, सो भी खारा-सा। ग्रब कारवा कास्पियनकी एक खाड़ीपर पहुंचा, जहांके तुर्कमान सरदारने धमकाकर पैसा वसूल किया। जेन्किन्सन लिखता है कि, इस समय (१५५८ ई०) वक्षु (म्रामू-दिरया) यहींपर कास्पियन-समुद्रमें गिरती है।

६ प्रक्तूबरको रवाना होकर तीन दिनकी यात्राके बाद वह शहर वेजिर (सेलीजर)में पहुंचा। ग्रजीम (हाजिम) खान ग्रपने तीन भाइयोंके साथ यहीं रहता था। जेन्किन्सनने ६ ग्रक्तूबर (१५५८ ई०)को खानसे मेंट की, ग्रौर मेंटके ग्रितिरिक्त रूसके जारका पत्र भो उसे दिया। खानने घोड़के मांस ग्रौर दूधसे दावत कर, रास्तेके लिये सुरक्षा-पत्र भी दिया। वेजिरका दुर्ग एक ऊंचे पहाड़पर था। खानका घर बहुत ऊबड़-खाबड़ ग्रौर दुर्बल मिट्टोका था। लोग बहुत गरीब थे। दिक्षण का इलाका ग्रधिक उर्वर था। उसने लिखा है—"यहां एक बढ़िया फत दीनी (तरबूजा) होता है, जो बहुत बड़ा ग्रौर उसमें पानी भरा होता है। लोग खानेके बाद पेयकी जगह इसे खाते हैं। एक ग्रौर भी फल है, जिसे खरबूजा कहते हैं, ग्रौर वह खीरेके जैसा बड़ा पीले रंगाका तथा मीठा होता है। एक ग्रौर भी ग्रनाज जेगुर (बाजरा) होता है, जिसके डठल वेतको तरह ऊवे होते हैं ग्रौर उसके सिरेपर चावलकी तरह दोनोंके गुच्छे लगते हैं, मानो छोहारोंके लच्छे हैं। सिचाईके लिये वक्षुसे इतना पानी ले लिया गया है, कि नदी ग्रब कास्पियनतक नहीं पहुंचती।"

विजरसे दो दिन चलनेके बाद जेन्किन्सन उरगंज पहुंचा। यहां भी कर देना पड़ा। जेन्किन्सनने हाजिमके भाई स्रली सुल्तानसे भेंट की, जिसने गृहयुद्ध करते सात वर्षों चार शहर लिये स्रौर खोये। युद्धके कारण यहां बहुत कम व्यापारी स्राते थे, इसलिये मालकी बिकी स्रच्छी नहीं थी। जेन्किन्सन केवल चार केरसियोंको बेंच सका। यहांसे कास्पियनतकका प्रदेश तुर्कमानोंका देश कहा जाता था, स्रौर शासक थे हाजिम खान स्रौर उसके भाई। ''जो भिन्न-भिन्न मातास्रों स्रौर कुछ दासियोंके पुत्र होनेसे एक-दूसरेसे ईर्ष्या करते, एक-दूसरेको खतम करनेकी कोशिश करते हैं।'' स्रापसके युद्धमें उनमेंसे हारकर कोई बच निकलता, तो स्रामतौरसे साथ ही उसके स्रनुचर भी रेगिस्तानमें चले जाते, स्रौर रास्तेके पानी लेनेके पड़ाबोंपर छापा मारते। इसी प्रकार वह कारवांको लूटते रहते, जबतक कि फिर वह घरेलू संघर्षके लिये स्रपनेको काफी मजबूत न कर लेतें।

उरगंज छोड़कर वक्षुके किनारे-किनारे सी मील चलनेपर जेन्किन्सन एक स्थानपर पहुंचा, जिसको वह ग्रारदोक कहता है—यहां तेज प्रवाहवाली धारा थी, जो कि वक्षुको छोड़नेके बाद हजार मीलपर उत्तरमें जा भूमिमें विलीन हो जाती है, फिर प्रकट होकर खिताई समुद्रमें जाकर

मिलती हैं। श्रागे जेन्किन्सनको कात नगर मिला। वहांके लोग हाजिमके भाई सरामेत सुल्तानकी प्रजा थे। जेन्किन्सनने सुल्तानको श्रपने प्रत्येक ऊंट मालके लिये एक रूसी लाल चमड़ा श्रौर दूसरे कर दिये। सुल्तानने उसके साथ प्रतिरक्षी भेज दिये। "प्रतिरक्षी भी खाऊमल थे। तीन दिन जानेके बाद उन्होंने श्रौर श्रागे जानेके लिये भारी रकम मांगी श्रौर न देनेपर वह लौट गये। फिर कारवांके खोजे (स्वामी) वहीं मुकाम करनेपर जोर देकर भेड़की पसलीकी हड्डीसे शुभाशुभ सगुन विचारने लगे। वह इस हड्डीको जलाकर उसकी राखकी स्याही बनाकर कुछ श्रक्षर लिख रहे थे।.....इसी समय एक निर्वासित राजकुमारने श्रपने कुछ श्रनुयायियोंके साथ जबर्दस्त श्राक्रमण किया, ठेकिन व्यापरियोंने भी उसका मुकाबिला किया।" जेन्किन्सनके पास कुछ बन्दूकें थीं, जिन्होंने इस समय बड़ा काम दिया। लोगोंने श्रपने पशुश्रों श्रौर सन्दूकोंका मोर्चा बना लिया, श्रौर उसके पीछसे गोलियां दागी जाने लगीं। रातके वक्तमें डाकू सुल्तानने संदेश भेजा, कि हम मुसलमानोंको छोड़ देंगे, यदि तुम श्रपने किस्तान साथियोंको हमारे हाथमें दे दो। ठेकिन उसका कोई फल नहीं हुश्रा श्रन्तमें कुछ भेंट श्रौर एक ऊंट देकर जान छड़ानी पड़ी। यात्री फिर वहांसे बुखारा गये। जब व्यापार करके जेन्किन्सन उरगंज लौटा, तो रूसके जारके पास जानेवाले हाजिम खानके चार दूत भी उसके साथ हो लिये। १४६४ ई०में जार प्योदरके पास खीवासे नये राजदूत भेजे गये थे।

## ११. अरब मुहम्मद, हाजिम-पुत्र (१६०२–२१ ई०)

ग्ररब मुहम्मद जहांगीरका समकालीन था। इसने ग्रपने पुत्र ग्रस्फन्दयारको हजारास्पकी जगह कातका इलाका दिया। कुछ समय बाद १६०२ ई०में यायिक-तटिनवासी हजार रूसी कसाकोंने ग्राकर उरगंजको लूटा ग्रौर हजारसे ग्रधिक नागरिकोंको मार डाला। वह लूटे मालको हजार गाड़ियोंपर ले चले। ग्ररब मुहम्मदने उनके रास्तेको काट दिया, जिससे कसाक रेगिस्तानमें भटक गये, जहां पानीके ग्रभावके कारण उन्होंने पशुग्रोंका खून पी प्यास बुझाई। पांच दिनतक उन्हें खून भी नहीं मिला ग्रौर ऊपरसे उज्बेक चारों ग्रोरसे ग्राक्रमण कर रहे थे। एक बार उज्बेक पीछेसे उनकी गाड़ियोंके मोर्चेके भीतर घुस गये ग्रौर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डालने में सफल हुये। सिर्फ एक सौ कसाक किसी तरह बचकर ग्ररालके किनारे पहुंचे। उन्होंने तूकके किलेके पास ग्रपना किला बनाया ग्रौर कुछ समयतक वह मछली खाकर जीते रहे। ग्रन्तमें ग्ररब मुहम्मदने उनके किलेको दखल कर लिया।

पूर्वसे कल्मक-मंगोल ग्ररालकी ग्रोर पैर फैलाते हुये ग्रब यहां भी ग्राकर ग्राकमण करने लगे। वह खोजाकुल ग्रौर शेख जलील पर्वतके बीचमें पहुंचकर तूकतक उज्बेक डेरोंको लूटकर बूरीचीके रास्ते लौट गये। ग्ररब मुहम्मदने पीछा करके माल ग्रौर बंदियोंको छुड़ा लिया, लेकिन कल्मक हाथ नहीं ग्राये। कुछ समय बाद नेमन कबीलेवालोंने इलबर्स खानकी संतान खुसरो सुल्तानको ग्रपना खान बननेके लिये बुलाया, जिसने षड्यंत्र किया, लेकिन परदा खुल जानेपर खुसरो ग्रौर षड्यंत्री नेता मारे गये। दो साल बाद फिर षड्यंत्र हुग्रा। इसके दस साल बाद (१६१५६०) कल्मकोंने ग्राकर बड़ी लूट-मार मचाई। सोलह साल राज्य करनेके बाद १६१८ ई०में हबश इलबर्सके दो सोलह ग्रौर चौदह सालके पुत्र ग्ररब मुहम्मदसे विद्रोह कर खीवासे उरगंजपर चढ़ ग्राये। छोकरे भला इतनी हिम्मत कैसे करते, ग्रसलमें यह काम उनके ग्रनचरोंका था, जिनकी संख्या लूटकी लालचसे बहुत बढ़ गई थी।

सीवाके सानोंमें इस तरहका विद्रोह और वंशोच्छेद ग्रसाधारण घटना नहीं समझी जाती थी, यह हम देख चुके हैं।

१०१३ हि॰ (३० V १६०४-२० IV १६०५ ई०)में (इतिहासकार अबुलगाजीके जन्मके एक साल पहले) अरब मुहम्मदने एक नहर खुदवाई, जो तूक, उरगंज होती अराल समुद्रमें गिरती थी। तुला (अक्तूबर-नवम्बर)मासके आते ही इस नहर को बन्द कर दिया जाता, ओर फसलके कट जानेपर फिर खोल दिया जाता था। कुछ सालों बाद यह एक तीरकी मारसे अधिक चौड़ी कर दी गई।

इस नहरके कारण खेतीको इतना फायदा हुन्ना, कि गेहूं बहुत सस्ता हो गया । सारे इलाकेमें गेहूंकी फसल खड़ी दिखलाई पड़ती थी। दोनों खान-पुत्रोंने ग्रन्न-मंडारोंको खोलकर ग्रनाजको गरीबोंमें बांटना शुरू किया। अन्तमें उन्हें वेजिर शहर और उस इलाकेमें रहनेवाले तुर्कमानोंको देकर सम-झौता किया गया । दोनों चार हजार अनुयायियोंके साथ बापसे मिलकर वेजिरमें जा पांच साल तक शांतिपूर्वक रहे। छठे साल (१६२० ई०) जब खान उरगंजमें या, उसी समय इलबर्सने भाक्रमण करके खीवा ले अपने पांच सौ भ्रादिमयोंको भेजकर बापको भी बन्दी बना लिया। खजाना लूटकर उसने "कुत्तों ग्रौर चिड़ियोंमें बिखेर दिया, ग्रौर बेगोंको निकाल बाहर किया।" इसके बाद ्वह वेजिर लौट गया । श्रब श्रस्फन्दयार ग्रौर ग्रबुलगाजी (प्रसिद्ध इतिहासकार) बापके सहायक बन गये, श्रौर दोनोंने मिलकर इलबर्स सुल्तानके ऊपर श्राक्रमण किया। इलबर्स किर (उश्त-उर्त)की स्रोर भागा, स्रोर उसका माल-स्रसबाब लूट लिया गया। स्रबुलगाजीने बापको बहुत समझाया, कि विद्रोहियोंको इसी वक्त नष्ट कर देना चाहिये, लेकिन बापका सहालकार ग्रता-लीक हुसेन हाजी भीतरसे विद्रोहियोंके पक्षमें था। उसने वैसा नहीं होने दिया। ग्रस्फन्दयार भी बहुत ग्रागे बढ़ना नहीं चाहता था। हबश ग्रौर इलबर्स दोनों ग्रबुलगाजीके भारी शत्रु थे। इस अपूर्ण अभियानके बाद अरब मुहम्मद खान खीवा लौटा, अस्फन्दयार हजारास्प गया स्रोर ग्रबुलगाजीको कात मिला । पांच महीने-बाद ग्रब खानको ग्रक्ल ग्राई, ग्रौर उसने ग्रपने पुत्रोंको खुले तौरसे श्राक्रमण करके दंड देना चाहा। श्रली सुल्तानकी खुदवाई नहर तस्ली-यामिशके तटपर लड़ाई हुई। खान हारकर बंदी बना। हबशने बापको ग्रंघा कर तीन बीबियों ग्रौर दो छोटे पुत्रों-के साथ उसे छोड़ दिया । श्रब हबश श्रस्फन्दयारके पीछे पड़ा । श्रबुलगाजी डरके मारे कात होने ब्खारा भाग गया । अस्फन्दयार अपने दूसरे दो भाइयों शरीफ और स्वारेज्मशाहके साथ हजारा-स्पमें किलाबन्द हो गया—–यह १०३० हि० (२६  ${f x}$ I १६२०–१७  ${f x}$  १६२१ ई०)की बात है i चालीस दिनके मुहासिरेके बाद दोनों पक्षोंमें समझोता हुग्रा—ग्रस्फन्दयार मक्का चला जाये, शरीफ मुहम्मदको कात मिले श्रौर स्वारेज्मशाह तथा श्रफगान दोनों छोटे भाई बाप-मांके साथ खीवामें रहें। अगले साल (१६२२ ई०) इलबर्सने बाप, अपने भाई ख्वारेज्मशाह और अस्फन्दयारके दो पुत्रोंको मरवा डाला ग्रौर दूसरे भाई ग्रफगानको मरवानेके लिये हबशके पास भेज दिया—-लेकिन ्र हबशने उसे रूस भेज दिया, जहां वह १६४८ ई०में मरा। हाजिम सुल्तानकी लड़की ग्रलतून खानिम– भ्रफगानकी विधवा---ने कासिमोफमें भ्रपनी बनवाई तिकयामें पतिके शवको दफनाया।

## १२. इस्फन्दयार, (अस्फ०) अरब-पुत्र (१६२२-४२ ई०)

यह शाहजहांका समकालीन था। ख्वारेज्ममें तुर्क ग्रौर सरत दो जातियां बसती थीं। सरत पुराने बाशिन्दे ईरानी जातिके थे, ग्रौर तुर्क जातिमें तुर्कमान पुराने कंगलियों या गूजोंकी संतान थे, जिनका सलजूकों ग्रौर उसमानग्रली तुर्कोंसे निकटका सम्बन्ध था। उज्बेक वहां मुह्म्मद शैं अनिके साथ ग्राये थे। सरतोंका शासन उठे युग बीत गये थे, लेकिन तुर्कमानोंके पूर्वज सलजूक बहुत दिनोंसे इस भूमिके शासक थे, इसलिये वह ग्रब भी ग्रपनेको स्वामी समझते थे। इसीलिये उनसे तथा नये स्वामी उज्बेकोंसे बराबर संघर्ष होता रहता था। यदि खान तुर्कमानोंका पक्ष करता, तो उज्बेक नाराज होते, उज्बेकोंका करता, तो तुर्कमान शत्रु बन जाते। ग्रयब मुह्म्मदने यही गलती की थी, कि उसने दोनोंको संभालकर नहीं रक्खा। बापकी पराजयके बाद ग्रस्फन्दयार शाह ग्रब्बासके पास ईरान भाग गया ग्रौर उससे सहायता लेकर देखन ग्रौर बलखान पर्वतको लेनेमें सफल हुग्रा। यहीं तेके, सारिक ग्रौर यामूत तुर्कमान कबीलोंके तीन सौ जवान उससे ग्रा मिले। उसने रातके वक्त वक्षु-तटपर तूक किलेके सामने पड़े हबशके डेरेपर छापा मारा। लेकिन हबश प्राण बचाकर इलबर्सके पास जानेमें सफल हुग्रा। इलाकोंका फिरसे बंटवारा हुग्रा, जिसमें हबशको उरगंज ग्रौर वेजिर (वजीर) ग्रौर इलबर्सको खीवा-हजारास्प मिला। शरीफ ग्रौर ग्रबुलगाजीके ग्रनुचरोंने भी मदद दी थी, किन्तु हारकर ग्रसफन्दयारको मंगिशलक भागना पड़ा। ग्रपने सहायक तीन हजार

तुर्कमानोंको लेकर फिर वह उरगंज पहुंचा, जहां बीस दिनतक लड़ाई होती रही । इलबर्स ग्रन्तमें पकड़कर मार डाला गया। हबश पहले कराकल्पकोंमें भागा, फिर यम्बाके नोगाइयोंमें पहुंचा, जिन्होंने उसे पकड़कर ग्रस्फन्दयारके पास भेज दिया श्रीर उसने भाईके खूनसे हाथ रंग लिया । ग्रस्फन्दयार उज्बेकोंके विरुद्ध तथा सरतों ग्रीर तुर्कमानोंका पक्षपाती था। सरतोंसे लड़ाईमें मदद नहीं मिल सकती थी, किन्तु बड़े-बड़े घनी व्यापारी इन्हींमें थे, जिनसे घनकी बड़ी मदद मिलती थी।

## १३. अबुलगाजी, अरब-पुत्र (१६४३–६३ ई०)

प्रसिद्ध इतिहास-लेखक ग्रबुलगाजी १०१४ हि० (१६ V १६०६-६ IV १६०५ ई०)में पैदा हुम्रा था। उसके बाप ग्ररव मुहम्मद खानने उसी साल उरालके काफिर कसाक-रूसियोंको हराया था, इसीलिये बच्चेका नाम अबुल-गाजी (काफिरोंसे लड़नेवाला) रक्खा गया। इलबर्सके साथ बापकी लडाईमें वह दक्षिणपक्षका कमांडर था , जिसमें एकके बाद एक उसके तीन घोड़े मारे गये। बापकी हार होनेपर वह एक अनुचरके साथ भाग निकला। शत्रु उसका पीछा कर रहे थे। स्राकर एक बाण मूंहमें लगा, जिससे जबड़ेकी हड्डी टूट गई। लेकिन वक्षु-तटके घने फरास (झाऊ)के जंगलोंमें वह छिपनेमें सफल हुग्रा । फिर ग्रपने कवच ग्रौर हथियारोंको फेंककर घोड़ेपर नदीमें कूद पड़ा । प्यासा घोड़ा पानी पीनके लिये जरा रुकना चाहता था, लेकिन पीछा करनेवाले शत्रु वाण छोड़ रहे थे। कोडा नहीं था, कि घोड़ेको मारकर म्रागे बढ़ाये। घावके कारण मुहमें खून भरा हम्रा था, ग्रपने भारी कवचके कारण घोड़ा पानीमें डूबने लगा ग्रौर नाक-कान ही थोड़े-थोड़े बाहर निकले हये थे । इसी समय श्रवुलगाजीको बूढ़े सैनिककी बात याद श्राई— ''चारजामेसे उतर एक पैरको रिकाबमें ग्रौर दूसरेको घोड़ेकी पूंछपर डाल चारजामेके पिछले छोरको एक हाथसे पकड़े---दूसरे हाथसे लगामका इशारा करते चले, तो पानीसे भी बोझ हलका करनेमें सहारा मिलता है।'' उसने ऐसा ही किया और वह सहीसलामत नदी पार हो गया। वह कात पहुंचा। वहांसे कितने ही आदमी, नये घोडे ग्रौर रसद ले वह समरकन्द पहुंचा, जहां इनामकुल्ली खानने उसका ग्रच्छा स्वागत किया। इसके दो साल बाद भाई अस्फन्दयार ख़ान घोषित हम्रा। म्रबुलगाजी मौर शरीफ फिर देश लीट म्राये। श्रवलगाजीको उरगंज ग्रौर शरीफको वजीरके इलाके मिले । ग्रस्फन्दयारने ग्रपने पास खीवा, हजारास्प ग्रौर कातको रक्खा । लेकिन देरतक शांति कहां रह सकती थी ? जल्दी ही भाइयोंमें फिर झगडा उठा। ग्रस्फन्दयार सरतों ग्रौर तुर्कमानोंका पक्षपाती था, ग्रौर उसके दोनों भाई उज्बेकोंके। फसल कट जानेके बाद १६२४ ई०में अबुलगाजी अस्फन्दयारसे मिलने खीवा गया। तीन दिन रहनेके बाद घोड़े कस लिये थे, इसी समय खानने हुक्म दिया, कि सभी नेमनों और उइगुरोंको कत्ल कर दिया जाय। बातकी बातमें सौ उज्बेक मार डाले गये। इतना ही नहीं हजारास्प ग्रौर खस्तमीनारेसीमें डेरा डाले सभी खानभनत उज्बेक बूढ़े-बच्चोंतक मार डाले गये, किसी नैमन ग्रौर उइगुरको जीता नहीं छोड़ा गया। शरीफको इन दोनों कबीलोंको कत्ल करनेके लिये उरगंज भेजा गया, स्रीर स्रबल-गाजीको मार डालने की गरजसे खीवामें रोक लिया गया। इसी समय उज्बेकोंने धमकी दी, कि यदि भ्रबुलगाजीको नहीं छोड़ा गया, तो हम राज्य छोड़कर चले जायेंगे । छोड़ दिये जानेपर स्रबलगाजीने उरगंज पहुंचकर उसे जनशून्य-सा पाया। वक्षु नदी पहले पाससे बहती थी, अब उसने अपनी पुरानी घार छोड़कर नई घारा पकड़ ली थी। श्रबुलगाजी तूकके किलेमें ठहरा, जहां शरीफ भी उससे न्ना मिला। दोनों भाइयोंके न्नासपास भारी संख्यामें उज्बेक जमा हो गये। उन्होंने तुर्कमानोंपर श्राक्रमण करनेका विचार किया, लेकिन इसका पता तुर्कमानबेक मुहम्मद हुसेनको लग गया, श्रौर वह अपने अनुयायियोंके साथ अस्फन्दयारके पास चला गया। अब दोनों भाई उज्बेकोंको लिये खीवापर चढ़े। खाईकानाक नहरके ऊपर बने ताशकुपुरुक ( पाषाणपुल )पर कितने ही भूखसे ग्रधमरे तुर्कमान मिले, जिन्हें उन्होंने मार डाला। लेकिन इसी समय कल्मक-मंगोल उनके ऊपर ग्रा पड़े ग्रौर वह कितने ही उज्बेकोंको पकड़ ले गये। कल्मकोंका आतंक इतना छाया हुआ था, कि अबुलगाजीके कितनेही सहायक साथ छोड़ गये । खीवाके तुर्कमानोंको हिम्मत ग्रौर मदद मिल गई। उन्होंने चश्मीके पास

छ दिनतक युद्ध किया, लेकिन कोई फैसला नहीं हुन्ना, इसपर घर लौट जानेकी सलाह हुई। इसी समय प्रस्फन्दयारने तुर्कमानोंको बढ़ावा दिया। यद्यपि तुर्कमानोंकी संख्या उज्बेकोंसे दसगुनी थी, लेकिन तो भी युद्धका परिणाम अनिश्चित ही रहा। ग्रस्फन्दयारने गींमयां खीवामें बिताईं, अबुलगाजी और शरीफ उरगंजमें रहे। १६२८-२६ ई०में एक पुच्छलतारा निकल रहा था, जिसे भारी असगुन माना जाता था। उज्बेकोंमेंसे कुछ अन्तर्वेदकी ओर भाग गये और कुछ तुर्किस्तानमें, इस प्रकार उनके निम्न तीन बड़े-बड़े भाग हुये——(१) बुखाराकी ओर जानेवाले, (२) मंगीतों (नोगाइयों) में जानेवाले, (३) कजाकोंमें जानेवाले । अबुलगाजी उज्बेकोंके उस गिरोहके साथ था, जो कजाकोंकी भूमिमें गया और शरीफ बुखारावालोंके साथ। तीन साल बाद (१६३१-३२ ई०) उनमेंसे दो हजार परिवार फिर ख्वारेजम लीट आये, जिनमें आठ सौ बुखारावाले परिवार भी आकर मिल गये। अब यह लोग अरालमें सिरके गिरनेवाले इलाकमें पश्चारण करने लगे। ग्रस्फन्दयारने उन्हें चैनते नहीं रहने दिया और आक्रमण करके उनका नाम-निशान मिटा दिया।

् म्रबुलगाजी कजाकखान इशिमके पास जाकर रहने लगा। वहां उसका परिचय राजकुमार तुरसुनसे हुमा, जिसके साथ वह दो साल ताशकन्दमें जाकर रहा। इशिमने तुरसुनको उसी समय मार डाला, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्लीके पास बुखारा जाने दिया। यहां उसे अस्फन्दयारके अत्याचारोंसे ऊब गये ख्वारेज्मी तुर्कमानोंका निमंत्रण मिला श्रौर वह खीवा पहुंचा। श्रस्फन्दयार हजारास्प लौट गया था। इसी बीच शरीफ भी अबुलगाजीसे आ मिला और दोनोंने मिलकर . श्रस्फन्दयारपर त्राक्रमण करके उसे हरा दिया । लेकिन इतनेसे संघर्ष खतम नहीं हुत्रा । फिर कितनी ही लड़ाइयां ग्रौर ल्टपाट होती रहीं। एक बार ग्रबुलगाजीको खुरासानमें बेगलरबेगने पकडकर हमदानमें शाह ग्रब्बास 1 के पौत्र शाह शफीके पास भेज दिया, जिसने उसे ग्रस्पहानमें नजरबन्द कर ई०तक ग्रबुलगाजी इस तरह ईरानमें बंदी रहा। उसने घीरे-घीरे ग्राठ घोड़े खरीदकर भिन्न-भिन्न . जगहोंमें छिपा रक्खे । यहीं उसके कुछ विश्वासपात्र नौकर भी ग्रा मिले । ग्रबुलगाजी स्वयं एक नौकर-का साईस बना। घोड़े तैयार कर लिये गये थे। नगाड़खानेमें जिस वक्त मध्य-रात्रिका नगाडा बज रहा था, उसी वक्त वह सड़कसे होकर निकल पड़ा। द्वारपर पहुंचकर उसने चिल्लाकर कहा-"खोलो दरवाजा"। दरवाजा खुल गया ग्रौर ग्रबुलगाजी ग्रपने साथियोंके साथ चलता बना। बोस्तामके पास जब वह एक कब्रिस्तानसे गुजर रहा था, तो वहां कोई मुर्दा दफन किया जा रहा था। अबलगाजीने वहीं एक गरीब सैयदसे बातचीत करके रसद तथा तीन घोड़ोंके बदलनेका प्रबन्ध किया। गलतीसे उसने मज्जका रास्ता पूछ लिया, जिससे लोगोंको संदेह हो गया, कि यह भगोड़े उज्बेक कैदी हैं। प्रत्युत्पन्नमित श्रबुलगाजीने झट बहाना कर दिया, कि हम शाहके चिरकासी मुहम्मद कूल्लीबेग हैं— और एक प्रसिद्ध मुल्ला—से मिलने जा रहे हैं। इस तरह चिरकासी मुहम्मद कुल्लीबेग बनकर श्रंबुल गाजीकी जान बची। स्रागे जाकर जब वह रेगिस्तानके छोरपर पहुंचे, तो मंगिशलकके कितने ही भगोड़े तुर्कमान त्रा मिले । उनसे मालूम हुत्रा, कि वोल्गाकी ग्रोरके कल्मकोंने ग्राक्रमण किया था, वह बहुतसे पशुत्रोंको लूट ले गये। अबुलगाजीने अपना परिचय दिया। तुर्कमानोंने उसे अपने पास जाड़ा बितानेके लिथे निमंत्रित किया। जाड़ोंके बाद वसंतमें ग्रबुलगाजीको तेक्के (तुर्कमान) कबीले-जो कास्पियनके पूर्वी तटके पासके बलखान पहाडुमें रहते थे--के पास जानेको कहा । वहां जाकर श्रबुलगाजीने दो साल बिताये। फिर वह मंगिशलक पहुंचा, जो कि श्रब कल्मकोंके श्रधीन था। कल्मक सरदारको.जब बात मालूम हुई, तो उसने श्रवुलगाजीको बुलाकर सालभर नजरबन्द रक्खा। श्रन्तमें १६४२ ई०में वह उरगंज लौटनेमें सफल हुआ । इसके छ महीने बाद श्रस्फन्दयार मर गया, शरीफ मुहम्मद दो साल पहले ही मर चुका था, इसलिये ख्वारेज्मकी गद्दी ग्रब ग्रबुलगाजी बहादुरके लिये हाजिर थी।

जहां खूनखराबी और लूट-मारको खेल समझा जाता हो, श्रौर हर एक बातका फैसला केवल तलवारसे किया जाता हो, वहां जीवन कैसे व्यवस्थित रह सकता है ? श्राश्चर्य तो यह है, कि इतनी मारकाट रहनेपर भी रूसके साथ होनेवाला व्यापार ग्रब भी बन्द नहीं था। व्यापार सचमुच ही बड़ी-बड़ी लड़ाइयोंके भीतरसे भी ग्रपना रास्ता निकाल लेता है। दोनों लड़नेवाले सरदार भेट-पूर्ण लेकर व्यापारीका रास्ता छोड़ देते हैं। स्वारेज्ममें बड़ी अज्ञान्ति थी, जब कि अस्फन्दयारकी मौतके सालभर बाद म्रबुलगाजी भ्ररालके उसी इलाकमें खान घोषित हुम्रा, जहांपर वक्षु भ्रराल-समुद्रमें गिरती है। इस इलाकेमें प्रायः सारे ही उज्बेक बसते थे। स्वारेज्मके बाकी भागोंमें ग्रस्फन्दयारके दो पुत्रों युशन ग्रौर ग्रशरफ़के ग्रनुयायी तुर्कमान रहते थे। खुतबा उस समय बुखाराके खान नादिर महम्मदके नामसे पढ़ा जाता था, जिसके पास अराफ जामिनके तौरपर रहता था। अबुलगाजीने दो बार चढाई करके खीवाके उपनगरको लूटा । नादिर मुहम्मदने खीवा ग्रौर हजारास्पमें ग्रपने राज्यपाल नियुक्त किये थे ग्रौर ग्रस्फन्दयारकी विधवाको उसके एक पुत्र ग्रौर कन्याके साथ करशीमें रहनेके लिये भेज दिया था। बुखारी राज्यपाल वस्तुतः सैनिक कमांडर था, नागरिक शासन ग्रस्फन्दयारद्वारा नियक्त तुर्कमान ग्रमलोंके हाथमें था। इसी समय बुखारासे खानका पौत्र तथा खुसरो सुल्तानका पुत्र कासिम सुल्तान निगरानीके लिये ख्वारेज्म श्राया, किन्तु वह तुर्कमान श्रमलोंसे छेड़खानी नहीं करता था। कासिमके स्रानेकी खबर सुनकर अबुलगाजीने स्रौर सेना जमाकर खीवापर चढ़ाई की। बखारी सेना बहुत अधिक थी, जिससे लड़नेके लिये अबुलगाजीकी सेना कई टुकड़ियोंमें बंट गई। खीबाके हजार सैनिकोंमें ग्राठ सौ कवच-शिरस्त्राणसे इस तरह ढंकेहुये थे, कि उनकी सिर्फ ग्रांखें दिखलाई पडती थीं । स्रबुलगाजीके स्रादिमयोंमेंसे केवल पांच कवचधारी थे । लेकिन स्रबुलगाजीने बहुत स्रच्छी तरहसे ब्युट-रचना की। लड़ाईका फैसला होनेसे पहले ही याकूब तुपितको भेजकर कासिमको बुखारा बुला लिया गया। थोड़े समय बाद नादिर स्वयं बुखाराका खान नहीं रहा और उसके बेकों (श्रमीरों) ने उसके बेटे अब्दुल अजीजको तस्तपर बैठाया। खीवामें नियुक्त बुखारी सेना भी अब भाग गई श्रौर १६४४ ई०में अराल-तटसे श्राकर अबुलगाजीने खीवापर अधिकार कर लिया। अबुलगाजीने सार्वजनिक क्षमादानकी घोषणा करतेहुये भगोड़े तुर्कमानोंको लौटनेके लिये कहा । भगोड़े तुर्कमानोंके सरदार गुलाम बहादुर, दीन मुहम्मद, उनजनबेगी और उहसबेगीने हजारास्पके पासके रेगिस्तानमें डेरा डालकर ग्रपने ग्रक-शक्कालों (जेठों)को भेज ग्रात्म-समर्पण किया । खानके वचन देकर ब्लानेपर वह ग्राये थे, लेकिन जियाफतमें खाना शुरू करनेके समय ही ग्रबुलगाजीके हुक्मसे उनका कत्लेग्राम शुरू हुआ। तुर्कमान भारी संख्यामें मारे गये, माल-ग्रसबाब लूट लिया गया ग्रीर उनके बीबी-बच्चे दास बना दिये गये । इस हत्याकांडके बाद ग्रबुलगाजी खीवा लौटा, ग्रौर थोड़े समय बाद उसने तेयेनमें तुर्कमानोंके एक दूसरे समूहपर ग्राकमण करके उन्हें लूटा-मारा। यहीं खीवा ग्रौर बलखके भगोड़ोंने बामे-बुरनियामें पनाह लेनेके लिये एक पत्थरका किला बनाया था। उन्होंने अपने परिवारको कराकश्ती भेज दिया। उनपर भी श्राक्रमण करके श्रबुलगाजीने एक-एक श्रादमीको मार डाला, ग्रौर लगे हाथों कराकश्तीमें पड़े उनके डेरोंको भी लूट लिया। लेकिन मंगोल कोशोत (कलमक) ख्वारेज्मके लिये ग्रब एक भारी समस्या हो उठे थे। १६४८ ई०में ग्रबुलगाजीने उन्हें हराया, तो भी व्यापार करनेके लिये श्राये तोरगुत (मंगोल) सरदार बायनको सुरक्षित घर जाने दिया। १६५१ ई०में अबुलगाजी उनके सरदारके साथ बैराज तुर्कमानोंको नष्ट कर भौरतों-बच्चोंको पकड़ ले गया। अगले साल तूजके अमीरों और सारिक तुर्कमानोंकी बारी आई, इसी साल तोरगुत (वोल्गा) कल्मकोंने हजारास्पके पास लूट-मार की, जिन्हें श्रबुलगाजीने भगाकर बहुत दूरतक पीछा किया।

इस प्रकार कुछ सालोंकी सरगरमीके बाद अबुलगाजीने सभी तुर्कमानोंको दबाकर कितने ही समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया । १०४६ हि० (५ VI १६३६–२६ VI १६३७ ई०)में उसके भाई शरीफके दामाद सुमानकुल्लीने अपने भाई अब्दुल अजीज खान (बुखारा)के खिलाफ मदद मांगी । बत्तीस ख्वारेज्मी कुमारोंके खूनका बदला लेनेका यह अच्छा मौका था। अबुलगाजीने मदद दी और उसके सेनापित बेककुली इरनेकने कराकुलके इलाकेको लूट-मारकर उजाड़ दिया और वह बुखाराके पासके गांव सुइउनिचनालातक जाकर कुकेर्दिलक लौट आया। फिर उसी साल बुखारी सेनाको

हराकर कराकुलको जला चारज्यके इलाकेको भी उसने बरबाद किया। कुछ महीने बाद (१६४४- ५५ ई०) वह याइजी इलाकेको नेरेजेमतक लूटते कराकुल होते भारी संख्यामें युद्धबंदियोंको लिये खीवा लौटा। यह सब देखते हुये भी अब्दुल अजीज खानको सामने आनेकी हिम्मत नहीं हुई। १०६५ हि० (११ XI १६५४-२ X १६५५ ई०) में ही ख्वारेजिमयोंने करमीनापर अधिकार करके लूटा। इन लड़ाइयोंमें अबुलगाजी स्वयं शामिल होता था। एक बार खतरेसे बचानेके उपलक्षमें अबुलगाजीने अपने पुत्र अनुशा (अनुशाह) को एक झंडा, एक सेना तथा हजारास्पकी कमांड प्रदान की। अबुलगाजीने १६५८ ई०में बरदंजा इलाकेको लूटा, जिसमें कि बुखारा शहर है। १६६१ ई०में उसने फिर बुखारा इलाकेको लूटा। इस तरह अपने सहर्धामयोंको अनेक बार लूटने-मारनेके बाद उसका ख्याल काफिरोंको लूटकर पुण्य कमानेका हुआ। इसके लिये उसकी नजर ईरानी किजिल-वासों और वोल्गाके पासवाले कल्मकोंपर पड़ी। उसने दूतद्वारा अब्दुल अजीज खानके पास सुलहका प्रस्ताव भेजा, और शासनका काम अनुशाको सौंप दिया। लेकिन उसे पुण्य-अर्जनका अवसर नहीं मिला और घोर युद्ध तथा अशांतिके बीस सालके शासनके बाद वह १०७४ हि० (५ VIII १६६३ – २५ VI १६६४ ई०)में मर गया। एक तरफ वह खूनका प्यासा निपट स्वापद था, तो दूसरी तरफ उसकी लेखनीन एक बड़े ही सुन्दर इतिहास-ग्रंथको हमारे लिये छोड़ा। अपने समकालीन औरंगजेबके कितने ही अवगुण उसमें भी थे।

## १४. अनुशा मुहम्मद बहादुर, अबुलगाजी-पुत्र (१६६३–८६ ई०)

बापने बुखाराके साथ मैंत्री कर ली थी, लेकिन बेटा उसे माननेके लिये तैयार नहीं था। उसने बुखाराके नजदीक जूयेबारके खोजोंको जाकर लूटा। उस समय अब्दुल-ग्रजीज खान करमीनामें था। खबर सुनते ही वह दौड़ा। ग्राधी रातको जब वहां पहुंचा, उस समय नगर ख्वारेजिमयोंके हाथमें था। केवल चालीस दासोंको लिये उसने रक्षि-सैनिकोंके ऊपर पड़ ग्रपने लिये रास्ता बनाया, ग्रौर लड़ते-लड़ते वह ग्राक (किले)में जा पहुंचा। उसने ख्वारेजिमयोंके कत्ले-ग्रामका हुक्म दे दिया। उज्बेकों, ताजिकों या विदेशी व्यापारियोंमें जिसके हाथमें भी हथियार था, सभी शत्रुग्रोंके ऊपर टूट पड़े—नगर के बाहर जानेवाले सारे रास्ते बाड़ें खड़ी करके बन्द कर दिये गये थे। ख्वारेजिमयोंका भीषण संहार हुग्रा, लेकिन ग्रनुशा एक छोटी-सी टुकड़ीके साथ भागकर ख्वारेजम पहुंचनेमें सफल हुग्रा। इस मारके कारण थोड़ी देरके लिये ग्रनुशाकी हिम्मत टूट गई।

यद्यपि श्रब्दुल श्रजीज खानने ख्वारेजियोंके श्राक्रमणका सफल प्रतिरोध किया, लेकिन तब भी १६८० ई०में श्रब्दुल श्रजीजको सुभानकुल्लीके लिये गद्दी खाली करनी पड़ी। सुभानका श्रारम्भिक शासन बेटोंके विद्रोहके कारण कमजोर था, इसलिये अनुशाको फिर हिम्मत हुई, श्रौर उसने १६८३ ई०में श्राक्रमण करके नगरों श्रौर गांवोंको बुखारा शहरके श्रासपासतक ब्वस्त कर दिया और बहुत से माल श्रौर गुद्धबंदियोंके साथ लौट गया। सुभानने हाल हीमें विद्रोह करनेवाले श्रपने पुत्र सादिकको सहायताके लिये बुलाया, लेकिन रास्तेमें उसने सुना, कि अनुशाने खुरासानपर श्राक्रमण करके वहां श्रपने नामका सिक्का श्रौर खुतबा चलाया है। हिसार (ताजिकिस्तान) श्रौर खोजन्दके श्रमीर भी श्रब खुली तौरसे सुभानकुल्लीसे विद्रोही बन गये श्रौर उसके कितने ही दरबारी भी श्रनुशाके पक्षमें हो गये। यह स्थिति देखकर सादिकने बुखारा जानेकी जगह लौटकर बलखकी रक्षा करना श्रीधक पसन्द किया। इसपर खानने बदख्शांके राज्यपाल महमद बी श्रतालिकको बुलाया, जिसने गिज्दुवानमें श्रनुशाकी सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया, यह हम पहले बतला चुके हैं। श्रगले साल (१६८५ ई०) खानको बलखके झगड़में फसा देखकर बुखाराके द्वारपर श्रनुशा फिर श्राया, किन्तु मुहम्मदजान श्रतालीकने बलखसे श्राकर फिर उसे हरा दिया। इसके कुछ समयबाद जब सुभानकुल्ली मशहदमें तीर्थ-यात्राके लिये गया था, तो श्रनुशाने फिर श्रन्तर्वेदपर श्राक्रमण किया, लेकिन लोगोंने एक होकर भयंकर हत्याके साथ ख्वारेजिमयोंको हुटनेके लिये मजबूर किया—

इस संघर्षमें बहुतसे स्वारेज्मी नेताभी मारे गये। अनुशा फिर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन अमीरोंने मना करते हुए कहा, कि कल्मक बड़ी सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, उनसे लड़नेके लिये एरेंक (औरंग) को सेनाका संचालक बनाकर भेजो। सेना हाथमें आते ही एरेंकने बापको पकड़ लिया और लाल लोहेसे दागकर उसे अधा बना तस्तसे उतार दिया।

## १५. मुहम्मद एरेंक, औरंग, अनुशा-पुत्र (१६८६-८७ ई०)

स्वारेज्मके दरबारमें भी कितने ही ग्रमीर मुभानकुल्लीके पक्षमें थे । एरेंकने सुभान-कुल्लीके पक्षवाले ग्रमीरोंको देश-निकाला दे दिया, फिर बुखारी सेनाको खुरासानमें गई जानकर बुखारापर चढ़ाई की। सुभानकुल्लीने दस दिनतक नगरकी रक्षा की, फिर महमूद बी ग्रतालीक ग्रागया, जिसने बुखाराके नगर-प्राकारके नीचे ख्वारेज्मियोंको हरा उनमेंसे बहुतोंको बन्दी बना लिया। इस बीच सुभानपक्षी ग्रमीरोंने उरगंजमें षड्यंत्र कर रक्खा ग्रौर लौटते हीं एरेंकको जहर देकर मार डाला।

## १६. शाहनियाज खान (१६८७-१७०२ ई०)

स्वारेज्मके खानोंका वंश गोत्र-बधके लिये हदसे अधिक बदनाम हो गया था, जिसके कारण वहांके अमीर उन्हें पसन्द नहीं करते थे, इसलिये एरेंकके मरनेके बाद विद्रोहियोंने सुभानकुल्लीके पास कोई शासक प्रदान करनेके लिये अपना शिष्टमंडल भेजा। सुभानकुल्लीने शाहिनियाज इशिक आकाको राज्यपाल बनाकर भेज सिक्का तथा खुतबा अपने नामसे जारी कराया। सुभानका शासन कई सालोंतक रहा। उसने १७०० ई०में रूसी जार पीतरा के पास दूत भेजकर प्रार्थना की, कि हमारे देशको अपने संरक्षणमें ले लो। उसी साल ३० जुलाईको पत्रद्वारा पीतरने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। १७०२ ई०में सुभानकी मृत्युके बाद, जान पड़ता है, शाहिनयाजका शासन भी खतम हो गया।

## १७. अरब मुहम्मद II ,अनुशा-पुत्र (१७०२ ई०)

१७०२ ई०में पीतर I ने एक मित्रतापूर्ण संदेश भेजकर ग्ररव मुहम्मद ग्रौर उसके लोगोंको ग्रपनी प्रजाके तौरपर स्वीकार किया, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ग्रौरंगजेबके शासनके ग्रन्तिम समयमें रूसी जारकी बाह स्वारेज्मतक पहुंच चुकी थी।

## १८. हाजी मुहम्मद बहादुर, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

इसके बारेमें इतना ही माल्म है, कि १७१४ ई०में इसका दूत पीतरबुर्गमें पीतर I के दरबारमें पहुंचा था।

## १९. यादगार, अनुशा-पुत्र (१७१४ ई०)

यह १७१४ ई० में मरा था। जान पड़ता है, यह अधिक समयतक राज्य नहीं कर पाया। इसके साथ बेरेका खानकी संतानोंका शासन स्वारेज्ममें खतम हो गया, और उनका स्थान बाहरसे नये-नये आते खानोंने लिया।

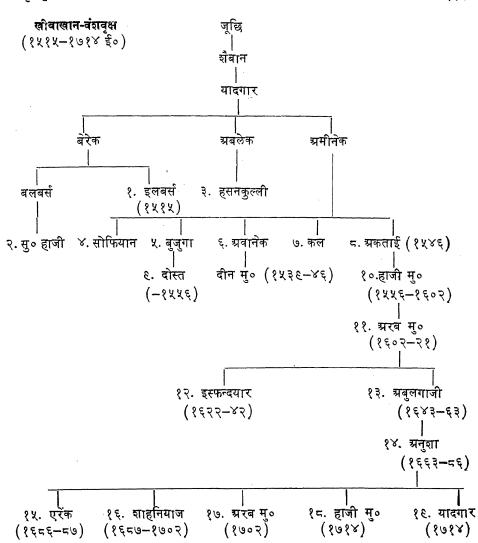

# भाग ३ उत्तरापथ



#### रूमका प्रसार

(१५९८-१८०१ ई0)

#### १. बीचके जार

## १. बोरिंस गदुनोफ (१५९८-१६०५ ई०)

१६वीं सदीके अन्ततक रोरिक-वंशके नेतृत्वमें रूसका किस तरहसे एकीकरण और प्रसार हुआ, इसके बारेमें हम कह आये हैं। रूरिकवंशी अन्तिम जार पयोदोर इवान-पुत्रके मरनेके साथ १५९८ ई०में रूरिक-वंशके खतम होनेपर बोरिस गदुनोफ जार बना। विवाह-संबंध तथा पयोदोर-के समय शासनकी बागडोर हाथमें रखनेके कारण गदुनोफको किठनाई नहीं हुई और १५९८ ई० में "जेम्स्की सबोर" (राष्ट्रीय परिषद्)में एकत्रित सामन्तों और व्यापारियोंके बहुमतने बोरिस गदुनोफको मास्कोका जार निर्वाचित किया। बोरिसने इवानार की नीतिपर चलते हुये देशमें व्यवस्था कायम रखनेकी सफल कोशिश की। पुराने राजुलों और सामन्तोंके परिवार हमेशा देशको विकेन्द्रित करनेकी कोशिश करते थे, इसलिये इवानाराकी तरह गदुनोफको भी उन्हें कड़ाईसे दबाना पड़ा। निकिता रोमन-पुत्र और उसके परिवारवाले—जो पीछे रोमनोफके नामसे प्रसिद्ध हुये—गदुनोफके लिये सबसे अधिक चिताके कारण थे। रोमनोफोंका संबंध जार प्योदोरसे था, और नागरिकोंमें उनके मुखिया प्योदोर निकत-पुत्रके बहुतसे अनुयायी थे। गदुनोफने गुर्त सूचनाओंके बलपर उनपर षड्यंत्र करनेका आरोप लगाया, और सभी भाइयोंको उत्तरकी ओर निर्वासित कर दिया। प्योदोर रोमनोफ इसी समय पापा फिलारेतके नामसे साधु बन गया। अपने भूमिपित शत्रुओंको गदुनोफने दबा दिया, लेकिन इसी समय किसान विद्रोहके रूपमें दूसरा भारी खतरा उठ खड़ा हआ।

१६०१ ई०में रूसमें अकाल पड़ गया—पहले बहुत वर्षा हुई, फिर शरद्के आरंभ हीमें पाला पड़ा, जिसके कारण सारी फसल बरबाद हो गई और वसंतमें खेतोंमें कोई अनाज नहीं पैदा हुआ। वसंतकी बोआईके लिये किसानोंके पास बीजतक नहीं रह गया। लोग भूखके मारे घास और भोजपत्रकी छाल खा रहे थे। कोई-कोई गांव तो सारा-का-सारा मर गया। मास्कोकी सड़कोंपर भी बिना दफनाई लाशें पड़ी हुई थीं । यह भयंकर अकाल तीन वर्ष (१६०१–१६०३ ई०)तक रहा । तालुक-दारों, मठों और व्यापारियों के पास भारी परिमाणमें गल्ला था, लेकिन उन्होंने उसे महंगे भावों-पर बेचकर धन जमा करना पसंद किया। सामंतों और जमींदारोंने उस समय खाना देनेसे इन्कार करके अपने सेवकोंतकको भी भगा दिया । भुखमरोंके विद्रोहका भय देखकर गदुनोफने हुक्म दिया, कि सरकारी बखारोंको खोलकर लोगोंमें अनाज बांटा जाय, लेकिन बांटने वालोंने उसमें भी अपने लिये खुब पैसे बनाये। सरकारके पास इतना गल्ला भी नहीं था, और जिनके पास बहुत गल्ला था, वह मूल्यके और भी अधिक बढ़नेकी आशासे अपनी बखारोंको खोलना नहीं चाहते थे। "मरता क्या न करता"के अनुसार अब भूखसे मरते किसानों और अर्धदासोंने अपनी टुकड़ियां बना जमीदारों और बनियोंको लूटना शुरू किया। उनमेंसे कुछ दोन-उपत्यका और ब्रचांस्कके जंगलों-में चले गये। १६३० ई०में खलोपको कसलोपके नेतृत्वमें किसानोंकी एक बड़ी टुकड़ी राज-धानी (मास्को)के पास पहुंची, जिसकी जारकी सेनासे एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें जारका वोयवद (राज्यपाल) इवान बसमानोफ मारा गया। बड़ी मुश्किलसे जारकी सेनाने राजधानीसे विद्रो- हियोंको भगा पाया । खलोपको कसलोप आहत होकर पकड़ा गया, लेकिन जल्दी ही मर गया । बहुतसे किसान और अर्ध-दासोंको जारके वोयवदोंने मास्कोकी ओर आनेवाली सड़कोंके किनारेके वृक्षों-पर लटकाकर फांसी दे दी ।

इसी समय प्रतिद्वंद्वी पोलन्दने रूसकी इस हालतसे फायदा उठाया और पोल-राजा सिगिस्मंद III ने एक मिथ्या दिमित्रि। को अपने हाथका हथियार बनाना चाहा। रोमन कैथिलक धर्मराज पोपको जब यह खबर मिली, तो उसने भी दिमित्रिका समर्थन किया। अफवाह फैलाई गई, कि जार-पुत्र दिमित्रि उगिलचमें मारा नहीं गया, बिल्क वह भागकर पोलन्द चला गया। बोरिस गदुनोफ जिस समय गद्दीपर बैठा, उसी समय उकदनने पान (सामन्त) आदम विस्नियो-वियेच्कीके गईमें एक आदमी प्रकट हुआ, जिसने अपनेको इवान IVका पुत्र दिमित्रि घोषित किया। मास्को-सरकारको जब यह पता लगा, तो उसने उसके बारेमें कहा—यह दिमित्रि एक भृतपूर्व साधु ग्रिगोरी ओतरेपयेफ है, जो कि कस्त्रोमाके एक छोटेसे सामन्ती घरानेमें पैदा हुआ। ग्रिगोरी जवानीमें कितने ही मठोंमें घूमता रहा, फिर उसने अपना कुछ समय मास्कोमें बिताया, और अंतमें दूसरे तीन साधुओंके साथ पोलन्द भाग गया। आधुनिक इतिहासकारोंका कहना है, कि मिथ्या दिमित्रि कौन था, इसका पता लगाना मुहिकल है।

पोल अमीरोंने मिथ्या दिमित्रिके प्रकट होनेकी खबरका बड़ा स्वागत किया। उसे विस्-नियोवियेच्कीके एक संबंधी तथा सम्बोरके वोयवोद यूरी म्निस्जेफके पास पहुंचाया गया । १६०४ ई०के वसंतमें राजा सिंगिस्मंदााा ने राजधानी काकोमें दिमित्रिका स्वागत किया । उस समय त्ररंत रूसके साथ खुली लड़ाई करना पसंद नहीं किया गया, लेकिन इस बातकी कोशिश की गई, कि दिमित्रिके पक्षपाती उसकी सेनामें आकर शामिल हों। पोल अमीरोंको रूसके घनका लोभ था, इसलिये वह दिमित्रिकी हर तरहसे सहायता करनेके लिये तैयार थे। दिमित्रिने पोप, पोलन्दके राजा तथा अमीरोंको बहुत बड़े-बड़े वचन दिये । पोपको खुश करनेके लिये, उसने कैथलिक-धर्म स्वीकार किया और सभी रूसियोंको कैथलिक बनानेका बीड़ा उठाया। पोल-राजाको उसने स्मोलेन्स्क नगर तथा चेर्निगोफके इलाके (सेवेर्स्क)को देनेका वचन दिया। म्निस्जेफ परिवारको -उसने नवगोरद और प्स्कोफ प्रदेशका शासक बनानेका वादा करते कहा, कि जारके खजानेसे जो कुछ भी पैसा और रतन-जवाहर मिलेगा, वह तुम्हारा होगा । इस शर्तपर यूरी म्निस्जेफने अपनी लड़की मरीनाका ब्याह मिथ्या दिमित्रिसे करना कबूल किया—मरीना रूसी जारित्सा (जारानी) बनती । दिमित्रिके लिये सारी तैयारी सम्बोरमें होने लगी । तैयारीके बाद १६०४ ई०के शरद्के अन्तमें चार हजार पोल-सेना तथा कई सौ रूसी कसाकोंके साथ दिमित्रिने कियेफके पास द्नियेपर नदी पार किया । बिना प्रतिरोध किये ही कितने ही नगरोंने दिमित्रिकी अधीनता स्वीकार की । बोरिस गदुनोफके शासनसे असंतुष्ट अकालके मारे कितने ही भगोड़े किसान, अर्ध-दास तथा छोटे-छोटे सैनिक भी उसके झंडेके नीचे जा खड़े हुये। बहुतसे किसान सचमुच ही उसे इवानाएका पुत्र समझने लगे । उनको यह भी विश्वास था, कि वह हमें अर्घ-दासतासे मुक्त कर देगा । १६०४ ड ई०के अन्तमें मास्कोकी सेना दिमित्रि द्वारा घेरे गये नवगोरद-सेवेर्स्कको मुक्त करनेके लिये पहुंची । मिथ्या दिमित्रिने चाहा, कि बिना छड़े सेवेर्स्ककी ओर चला जाय । जनवरी १६०५ ई०में वह सेवेर्स्कके पास दोबरोनीची गांवमें हारकर अपने बचे-खुचे आदिमियोंके साथ पुतिवलकी ओर भाग गया। विजय प्राप्त करनेके बाद भी गदुनोफकी हाल बेहतर नहीं हुई। विद्रोहियोंके नये-नये दल आकर आक्रमण करते रहे। जारकी सेना कोमीके किलेको घेरे हुई थी। दोनके कसाक दिमित्रिकी ओर होकर लड़नें लगे। इसी समय जारकी सेनाने भी दिमित्रिके विरुद्ध लड़नेसे इन्कार कर दिया और बहुतसे सिपाही मैदान छोड़कर घर चले गये । इसी अवस्थामें अप्रेल १६०५ ई०में गदुनोफ एकाएक मर गया । सामन्तोंने तुरन्त उसके सोलह वर्षके पुत्र फ्योदोरको जार घोषित कर दिया ।

गदुनोफके शासन-कालमें ही १५९८ ई०में साइबेरियामें जाकर रूसी प्रवासियोंके बसने-का पहिला उल्लेख मिलता है। जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेके बाद ये लोग उगलिचसे भागकर पूर्वमें चले गये थे । साइबेरियामें रूसियोंकी कुछ बस्तियां बल्कि पहले ही १५८७ ई०में तबोल्स्क नगरकी स्थापनाके समयसे बसने लगी थीं। १६०४ ई०में तोम्स्क नगर भी स्थापित हो गया।

## २. पयोदोर, बोरिस-पुत्र (१३ अप्रेल-१ जून १६०५ ई०)

पयोदोरको गद्दी नहीं बल्कि थोड़े दिनोंके लिये खाली सिंहासनपर बैठकर रूसकी राजा-वलीमें नाम लिख्वानेका मौका मिला । गदुनोफके हटते ही मिथ्या दिमित्रिका रास्ता खुल गया। कोमामें जो बची-खुची सरकारी सेना रह गई थी, वह भी पीतर बसमानोफकी अधीनतामें दिमित्रिकी ओर चली गई । सामन्त पहिले हीसे गदुनोफसे घृणा करते थे, क्योंकि वह राजुलोंके अस्तित्वको खतरेमें डाले हुये था । राजुल वासिली इवान-पुत्र शुइस्कीने पहले उगिलचमें जार-पुत्र दिमित्रिके मरनेकी गवाही दी थी । अब उसने अपनी बातसे इन्कार करते कहा, कि गदुनोफ जार-पुत्र को मारना चाहता था, किंतु वह जान बचाकर भाग गया । वह जिंदा है और अब राजधानीकी ओर आ रहा है । दिमित्रिके दूतोंके मास्को पहुंचनेपर अमीरोंने जार पयोदोर और उसकी मांको मार डाला । दिमित्रिने बिना किसी विरोधके जून १६०५ ई०में अपने सहायक पोलोंके साथ रूसी राजधानीमें प्रवेश किया—यह अकबरकी मृत्युका साल था ।

## ३. दिमित्रि, मिथ्या (१६०५-६ ई०)

दिमित्रिने जारके पुराने सिंहासनपर बैठते ही अपने असली रूपको दिखलाना शुरू किया। पहले उसने असंतुष्ट किसानोंको विश्वास दिलाया था, कि हम तुम्हारी हालत बेहतर बनायेंगे, लेकिन अब उसने फिर जमींदारों और सामन्तोंकी पूर्व-स्थितिको मजबूत करना शुरू किया। ऊपरसे जो पोल अमीर और दूसरे अनुचर आये थे, वह अपनेको रूसियोंका विधाता समझते उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते दोनों हाथोंसे नोंच-खसोट कर रहे थे । दिमित्रिके चारों तरफ भाड़ेके विदेशी नौकर भरे हुये थे। दिमित्रि स्वयं बहुत भारी परिमाणमें पैसा पोलन्द भेज रहा था। अब लोगोंकी आंखें खुलीं और मास्कोके नागरिकोंने खुल्लमखुल्ला शिकायत करनी शुरू की । १६०६ ई०के वसंतमें दिमित्रिकी बीबी मरीना आई, जिसके साथ पोल अमीरोंका एक बड़ा दल बहुतसे अनु-चरोंको लिये आया। मरीनाके साथ दिमित्रिका विवाह-महोत्सव बड़े ठाट-बाटसे मनाया गया, कई दिनोंतक मौज होते रहे। शराबमें मस्त उसके विदेशी सहायकोंने इस समय और भी गजब ढाया, जिससे जनता क्रोधमें पागल हो गई। राजुल वासिली शुइस्कीने इस अवस्थासे फायदा उठा षड्यंत्र रचा और १७ मई १६०६ ई०को घण्टेकी आवाजके संकेतको सुनते ही लोग मुकाबिले के लिये खड़े हो चिल्ला उठे--''चलो लितवों पर ! लितवोंकी क्षय !!''—रूसी उस समय पोलोंको लितवा कहते थे। मिथ्या दिमित्रिको जब खतरेकी खबर मिली, तो महलके सामने काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। जान बचानेके लिये खिड़कीसे कुदा, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गया। लोगोंने पहुंचकर उसे तुरन्त ही मार डाला । कुछ दिनों बाद मिथ्या दिमित्रिके शरीरको जला उसकी राख एक तोपमें भरकर उसे उसी ओर मुंह करके दाग दिया गया, जिधरसे वह आया था। सारे नागरिक शहरमें ढुंढ़-ढुंढ़कर पोल अमीरों और दरबारियोंको मारने लगे। पत्थर, छुरा, डंडा जो कुछ भी हाथ आया, उसीसे उन्होंने हथियारबंद पोलोंपर आक्रमण किया। दो हजार पोल मारे गये और बाकियोंने मोर्चाबंदी छोड़े आत्म-समर्पण कर दिया। बायरोंको डर लगा, कि विद्रोही जनसाधारण कहीं उनके विरुद्धभी कूछ न कर बैठे, इसलिये उन्होंने सबसे पहले सिंहासनपर किसीको बैठाकर राजशिक्तको मजबूत करना जरूरी समझा। उन्हें राष्ट्रीय परिषद् (जेम्स्की सबोर)को बुलाने, की हिम्मत नहीं हुई। डर रहे थे, शायद अधिकांश नागरिक और अमीर भी विरोध करें, इसिंठिये पुराने राजुलवंशी वासिली इवान-पुत्र शुइस्कीका नाम बिना निर्वाचनके ही १९ मईको केमिलनके सामने जमा हये लोगोंके बीच जारके तौरपर घोषित कर दिया।

#### इस गड़बड़ीके समयके जार निम्न थे-

१. बोरिस गदुनोफ

१५९५–१६०५ ई०

२. फ्योदोर, बोरिस-पुत्र

१३ अप्रेल-१ जून १६०५"

३. दिमित्रि (मिथ्या)

१६०५-६ "

४. वासिली, इवान-पुत्र शुइस्की

१६०६–१०"

५. व्लादिस्लाव, सिगिस्मंद-पुत्र

१६१०-१३ "

४. वासिली शुइस्की, इवान-पुत्र (१६०६-१० ई०)

शुइस्कीने बायरोंको वचन दे दिया था, कि में तुम्हारी सम्मतिसे राज्य करूंगा, और कास (सलेब) के ऊपर कसम खाई थी, कि बिना बायरोंकी दूमा (संसद) की रायके मृत्युदंड नहीं दूंगा, न दंडित-पुरुषके संबंधियोंकी सम्पत्ति जब्त करूंगा। रूसके भिन्न-भिन्न नगरोंमें उसके जार होनेकी घोषणा की गई। धनी बायरोंने सबसे अधिक लाभके पदोंपर झपट्टा मारा, और उन्होंने फिर मनमानी करनी शुरू की। पुराने राजुलवंशों और नये जमींदार-धनियों—बायरों—के स्वार्थ एक नहीं थे। सामन्त कब बरदाश्त करने लगे, कि सभी बड़े-बड़े पदों को बायर दखल कर लें। जल्दी ही विद्रोह उठ खड़े होनेकी शंका होने लगी। बायरोंने प्रतिरक्षाके लिये केमलिनमें तैयारी शुरू की, उसकी दीवारोंपर तोपें लगा दीं, और खाइयोंके ऊपरके पुलोंको हटा दिया।

किसान-विद्रोह (१६०६-८ ई०)—किसानोंने विद्रोह किया, लेकिन वह संगठित नहीं था। जहां-तहां छिटपुट लोग सरकारके विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे, जिससे सरकारी सेनाको अच्छा मौका मिला, और एक जगहके विद्रोहको दबा देनेपर दूसरी जगहके विद्रोहको दबाना आसान था। सबसे ज्यादा खतरनाक और जबर्दस्त विद्रोह था मजदूरों, अर्घ-दासों और कसाकोंका, जिसका नेता इवान बलो-त्निकोफ (१६०६-७ ई०) था। अपनी जवानीके समय बलोत्निकोफ एक बायरका अर्ध-दास या, जिसके अत्याचारोंसे परेशान हो वह दोन-उपत्यकाके कसाकोंमें भाग गया, जहां वह तार-तारोंके हाथमें पड़ गया । उन्होंने उसे दास बनाकर तुर्कोंके हाथमें बेंच दिया । कुछ दिनों तक बलोत्निकोफ दूसरे बंदियोंकी तरह पैरोंमें बेड़ी पहने नावकी पतवार चलाता रहा, लेकिन थोड़े ही समय बाद वह तुर्कोंकी दासतासे मुक्त होनेमें सफल हुआ । तुर्कीसे युरोपके भिन्न-भिन्न देशोंमें कितने ही साल घूमनेके बाद रूसी सीमांतके भीतर लौट आया । इसी समय शुइस्कीके विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हुआ था । बलोत्निकोफने विद्रोही सेनाका नेतृत्व स्वीकार किया । सम-सामयिक लेखक उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और बहादुरीकी प्रशंसा करते हैं। विदेशी लेखक उसे "युद्धवीर" कहते थे । युद्धोंमें उसने अपनी सैनिक प्रतिभाका अच्छा परिचय दिया था । जहां-कहीं भी बलोत्निकोफकी सेना जाती, किसान अपने जमींदारोंके विरुद्ध होकर उसकी सेनामें आ मिलते । शहरके गरीब भी उसकी तरफ हो जाते । बलोत्निकोफकी सेना पुतिवलसे जल्दी-जल्दी क्रोमी, सेरपुखोफ और कलोम्ना होती मास्कोकी ओर बढ़ी। अक्तूबर (१६०६ ई०)के मध्यमें बलोत्निकोफ मास्कोके सामने पहुंचा । राजधानीके चारों तरफ प्रतिरक्षाके लिये तेहरी पत्थरकी दीवार तैयार की गई थी। बलोत्निकोफ उसे सर नहीं कर सका, फिर मुहासिरा करके बैठ रहा । उसने नागरिकोंसे अपील करते पत्र लिखकर लोगोंमें बंटवाया, किसानों और अर्घ-दासोंको कहा—अपने बायरों और जमीदारोंको खतम कर डालो, मैं तुम्हें राजुलोंकी भूमि प्रदान करूंगा । बलोत्निकोफकी सेनामें कुछ असंतुष्ट राजुल भी थे, जिन्होंने इस खतरेको देखा । रघाजनके सामंत तथा ल्यापुनोफ-भ्रातृयुगल बलोत्निकोफका साथ छोड़कर शुइस्कीकी ओर हो गये। इसपर जारकी सेनाकी हिम्मत और शक्ति बढ़ी, जिसके साथ ही कितने ही और अमीर जारकी ओर हो गये। बलोत्निकोफको बची-खुची सेना लेकर दक्षिणकी ओर हटना पड़ा। उसने जाकर कलूगामें छावनी डाली । १६०७ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने कलूगाको घेर लिया, लेकिन इसी समय विद्रोहियोंकी एक नई सेना बलोत्निकोफकी मददके लिये आ गई और शुइस्कीकी सेनाको बुरी तरहसे हार घेरा उठाकर भागना पड़ा।

बलोत्निकोफ आगे बढ़कर तुला पहुंचा, जहां कसाकोंका एक नया दल उससे आ मिला । इसी दलमें पीतर नामक एक आदमी था, जो अपनेको जार प्योदोर (इवान-पुत्र)का बेटा कहता था, यद्यपि वस्तुतः प्योदोरका कोई बेटा नहीं था । गिमयोंमें शुइस्की एक बड़ी सेना जमाकर चार महीनेतक तुलामें बलोत्निकोफपर आक्रमण करता रहा । जारके सेनापितयोंने देखा, कि बलोत्निकोफको जल्दी हराया नहीं जा सकता और जाड़ोंमें घेरा रखना मुश्किल होगा, इसिलये उन्होंने पासकी उपा नदीके ऊपर एक ऊंचा बांध बांध दिया, जिससे नदीका पानी इकट्ठा होकर जोरसे शहरके भीतर बढ़ा, जिससे बलोत्निकोफकी रसद और बारूद बह गई । इसपर समर्पणकी बात होने लगी । जार वासिलीने वचन दिया, कि मैं सभी विद्रोहियोंको क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसने अपनी वचनका पालन नहीं किया । इवान बलोत्निकोफको उत्तरमें करगोपोलकी ओर भेजकर अंधा करके डुबा दिया गया, और बहुतसे दूसरे विद्रोहियोंको खलोपी (गृहदास) और अर्धदास बनाकर अमीरोंको दे दिया गया। बलोत्निकोफ मारा गया, उसके सैनिक तितर-बितर हो गये, लेकिन शुइस्कीके विरुद्ध विद्रोह नहीं दबा । बोल्गा-उपत्यकाके मोद्धिन और मारी (चेरेमिसी) विद्रोही बने और उन्होंने रूसी किसानों और अर्ध-दासोंको साथ लेकर निज्नी-नवोगोरदको घेर लिया । उस समय तो जारकी सेना उन्हें हटानेमें सफल हुई, लेकिन १६०८ ई०की शरद्में सारी मध्य-वोल्गा उपत्यका विद्रोही बन गई।

इधर देशके भीतर इस तरहकी विद्रोहाग्नि जल रही थी, उधर पोल भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने यह अफवाह फैलाई, कि मास्कोमें खिड़कीसे कृदकर मरनेवाला आदमी वस्तुत: दिमित्रि नहीं था. बल्कि दूसरे आदमीने अपनी जान देकर जार दिमित्रिके भागनेमें सहायता की। यह अफवाह यद्यपि दिमित्रिके मरनेके दिनसे ही उड़ाई जाने लगी थी, लेकिन उसका प्रभाव उस समय अधिक नहीं पड़ा । १६०८ ई०के वसंतमें एक नया जार-पुत्र मिथ्या दिमित्रि II मास्कोके सीमांतपर प्रकट हुआ । उसके साथ पोलंदकी सरकारी सेना और दूसरे बहुतसे सैनिक थे। लिथुवानी सामन्त यान सपिएहा ७५०० पैदल और सवार सेना लेकर आया, हेतमन रोजिन्सकी भी चार हजार आदिमयों के साथ पहुंचा। इसी तरह दोन और जापोरोज्ये कसाक भी मिथ्या दिमित्रि 11के साथ आ मिले। बोल्खोफके पास १६०८ ई०के बसंतमें जारकी सेनाने हार खाई और दिमित्रि 11की मुख्य सेना कलूगा और मोजाइस्कके रास्ते मास्कोकी ओर बढ़ी । उन्होंने मास्कोपर अधिकार करनेकी विफल कोशिश की । इसके बाद पोलोंने राजधानीसे थोड़ी दूरपर मास्क्वा नदीके ऊंचे तटपर अवस्थित तुशिनो गांवमें मोर्चाबंदी करके डेरा डाला, जिसके ही कारण लोगोंने मिथ्या दिमित्रि IIको "तुशिनो जार'' अथवा ''तुशिनोका चोर'' कहना शुरू किया । मास्कोकी स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। नगरमें आहारका अकाल था। कितने ही बायर और राजुल शुइस्कीके पतनको निश्चित समझकर मिथ्या दिमित्रिके पास चले गये । मास्कोपर घेरा डालकर मिथ्या दिमित्रिकी सेनाने आसपास-के महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर अधिकार करना शरू किया । राजधानीसे सत्तर किलोमीतरपर अवस्थित त्रोइत्स्क-सेर्गियेफ मठ (आधुनिक जागोर्सक)को पोलोंने लेना चाहा । लेकिन रक्षाके लिये पासके किसान भी मठकी ऊंची दीवारोंके भीतर पहुंचे हुये थे। मठने अपनी तोपों और सैनिकोंके बलपर पोलों और दिमित्रिकी सेनाको मार भगाया। ऊपरी वोल्गाके नगरोंमें उसे जरूर सफलता मिली, क्योंकि वहांके लोग जार और बायरोंसे इतनी घृणा करते थे, कि उन्हें मिथ्या दिमित्रि सच्चा दिमित्रि मालुम होता था ।

लेकिन दिमित्रिको जितनी सफलता होती जाती थी, उतना ही उसके सहायक पोलोंका अत्याचार और अपमानजनक बर्ताव बढ़ता जाता था। वह नगरोंमें पहुंचकर व्यापारियोंके मालको छीनते, किसानों और कारीगरोंपर भारी कर लगाते, जरा भी आनाकानी करनेपर उनके घरों और खेतोंकी फसलको जला देते। कितने ही रूसी बायरों और जमींदारोंकी सम्पत्तिको क्षति-पूर्तिके तौरपर उन्होंने छीन लिया। लोग उनके विरुद्ध खड़े होनेके लिये मजबूर हुये। छिटफुट होते विद्रोह १६०८ ई०में देशव्यापी गोरिल्ला-युद्धके रूपमें परिणत हो गये।

शइस्कीने देखा, कि वह अकेला दोनों ओरकी मारको नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिये उसने स्वीडेनके राजा चार्ल्स नवमसे मददके बदलेमें संधि द्वारा करेला (केखहोल्म)के नगर और आसपासके प्रदेशको स्वीडेनको दे दिया । चार्ल्सने इसके बदलेमें पोलोंको भगाने तथा जारकी शक्तिको मजब्त करनेके लिये सहायता देनेका वचन दिया। स्वीडेनने १६०९ ई०के बसंतमें पंद्रह हजार सेनाके साथ जेकब देलागारदीको भेजा। इस सेनामें स्वीड, जर्मन, अंग्रेज, फेंच और दूसरे कितने ही देशोंके भाड़ेके सैनिक थे। शुइस्कीका भतीजा राजकुमार स्कोपिन-शुइस्की भी अपने रूसी सैनिकोंको लिये इस सेनाके साथ हो गया। सेना रास्तेमें कितने ही नगरों और कस्बोंको मक्त करती तुशिनोंकी ओर बढी। पोल भी आखिरी दाव लगानेके लिये तैयार थे। १६०९ ई०के ग्रीष्ममें भिन्न-भिन्न पोल सेनाओंने जगह-जगहपर आक्रमण करके लट-मार की, और इसी सालकी शरदमें पोल राजा सिगिस्मंदाााने एक बडी सेना ले रूसके भीतर घसकर स्मोलेन्स्क नगरपर घेरा डाल दिया। सीघे रूस और पोलन्दके बीच खलकर लड़ाई होने लगी। सिगिस्मंदको अब मिथ्या - दिमित्रि!!की अवश्यकता नहीं थी। जनवरी १६१० ई०में मिथ्या दिमित्रि!! पोल सहायतासे वंचित होकर तुशिनोंसे कलगाकी ओर भागा । उसके साथ अब भी कुछ पोल इस आशासे चल रहे थे, कि शायद मास्कोका सिंहासन आखिरमें उसको ही मिले । दिमित्रिका पक्ष लेनेवाले रूसी बायरों और राजलोंने आशा छोड़कर सिगिस्मंदके साथ समझौता करना चाहा, और पोल राजाके पुत्र व्लादिस्लावको मास्कोका जार स्वीकार करते हये ४ फर्वरी १६१० ई०में संधि की । सिंगिस्मदने अपने पुत्रकी ओरसे वचन दिया, कि वह अमीरों और जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रहार नहीं होने देगा और भगोड़े किसानोंको उनके पास लौट जानेके लिये मजबुर करेगा।

#### ५. व्लादिस्लाव सिगिस्मंद-पुत्र (१६१०-१३ ई०)

मार्च १६१० ई०में रूसी-स्वीडिश सेना मास्कोके भीतर दाखिल हुई। उधर मास्कोपर अधि-कार करनेके लिये एक पोल सेना पहुंची, जिसके विरुद्ध शुइस्कीने अपने भाई दिमित्रि शुइस्कीके नेतृत्वमें एक सेना भेजी । जून १६१० ई०में क्लूिशनो गांवके पास दोनों सेनाओंमें लड़ाई हुई, लेकिन लड़ते समय जर्मन और स्वीड भाड़ेके सैनिक रूसियोंका साथ छोड़कर पोलोंकी ओर मिल गये—उन्हें तो पैसेसे काम था। पोलोंने स्वीडोंको स्वतन्त्रता-पूर्वक लौट जानेकी इजाजत दे दी। जुलाई १६१० ई०में मास्कोके नागरिकोंमें भूखे मरनेकी और शक्ति नहीं रह गई, और उन्होंने वासिली शुइस्कीके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बायरों और राजुलोंने वासिलीको पकड़कर उसे साधु बननेके लिये मजबूर किया, जिसमें कि वह राजकाजमें दखल न दे सके। शासन-भार अब सात बड़े-बड़े बायरोंकी बनी सरकारके हाथमें चला गया, इसीलिये इस सरकारको सेमी-बायर्-हिचना (सात बायर शासन) कहा जाता था। बायरोंने अपनी स्थितिको मजबूत नहीं देखी, इसलिये उन्होंने इस शर्तपर व्लादिस्लावको मास्कोका जार बनना स्वीकार किया, कि वह बायरोंके साथ मिलकर शासन करे। विश्वासघातियोंने समझौता करके पोल-सेनाको मास्कोके भीतर आने दिया। संघराज फिलारेत तथा कुछ और बायरोंका एक प्रतिनिधि-मंडल स्मोलेन्स्ककी दीवारोंके बाहर सिगिस्मंदाा से मिलकर संधि करनेके लिये गया । लेकिन, पोलोंने इन देशद्रोहियोंको उनके कियेका अच्छा मजा चखाया और सबको पकड़कर पोलन्द भेज दिया। इन प्रतिनिधियोंने मास्कोमें गुप्त रीतिसे चिट्ठियां भेजकर अपनी हीन स्थिति और पोलोंके विश्वासघातके बारेमें सूचित करते कहा, कि पोलोंकी अधीनता स्वीकार मत करो, आपसमें इसके बारेमें राय करो तथा हमारे पत्रको "नवो-गोरद, वलोग्दा और निजनीमें भेज दो, जिसमें सब इस बातको जान लें।" पोल राजाकी मंशा वस्तुतः स्वयं मास्कोका जार बननेकी थी।

मास्कोके भीतर पहुंचकर फिर पोलोंने मनमानी शुरू कर दी, और जरा भी विरोध करनेपर लोगोंको तुरंत गिरफ्तार करके बंदीखानेमें डाल दिया जाता । पोल अमीरोंने केमलिनमें जार-के खजानेको लूट लिया । उधर अपने राजाके नेतृत्वमें एक पोल सेना स्मोलेन्स्कको घेरे रही । उत्तरमें स्वीडोंने फिनलन्द-खाड़ीके दक्षिणी तटपर अधिकार करके नवोगोरदको खतरेमें डाल दिया। व्यापारियों और कारीगरोंकी हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि नगरोंके भीतर आपसी व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। जमींदारों और अमीरोंकी हालत भी खराब थी, क्योंकि उनके खेतोंमें काम करनेके लिये आदमी नहीं रह गये थे।

मास्कोमें पोलोंने बहुत कोशिश की, िक लोग पोल-राजाकी राजभिक्त स्वीकार करें, लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं थे। जिन बायरोंने विश्वासघात करके पोलोंको बुलाया था, उनके खिलाफ घृणाजनक पत्रप्रसारित हो रहे थे। रूसी चर्चका प्रधान संघराज हर्मोगेनने भी इसी समय पोलोंके विरुद्ध अपने विचार प्रकट किये और १६१० ई०के अन्तमें उसने भिन्न-भिन्न नगरोंमें अपनी घोषणा भिजवाकर कहा, िक राजधानीकी मुक्तिके लिये रूसी जनताको आगे बढ़ना चाहिये। संघराजकी घोषणाने लोगोंको और भी उत्तेजित कर दिया। जब इसकी खबर पोलोंको मिली, तो उन्होंने संघ-राजको जेलमें डालकर तरह-तरहकी यातना देनी शुरू की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी।

व्लादिस्लावको जारका सिंहासन तो मिला, लेकिन उसे और उसके बापको रूसियोंने चैनसे रहने नहीं दिया । मास्कोको मुक्त करनेके लिये सारे देशमें तैयारी होने लगी । जनवरी १६११ ई०में र्याजनके वोयवोद (राज्यपाल) प्रोक्रोपी ल्यापुनोफने मास्कोकी मुक्तिके लिये स्वयंसेवकों-का संगठन शरू किया, जिसमें पहिले मख्यतः दक्षिणी जिलोंके अमीरोंकी सैनिक ट्कडियां शामिल हुईं। त्यापुनोफने कसाकों और अर्धदासोंको भी पैसे और मुक्तिका लोभ देकर अपनी ओर खींचा। शक्ति बढ़ाकर एक सैनिक ट्कड़ी राजकुमार दिमित्रि मिखाइल-पुत्र पजास्कींके नेतृत्वमें पोलोंके ऊपर प्रहार करने लगी । इस सेनाका हरावल ठीक समयपर मास्कोके पास पहुंचा, और पोल तथा देशद्रोही बायरोंने मास्कोमें आग लगा दी। जलते हुये घरोंके बीच लड़ाई जारी रही, पर अंतमें घुयें और आग-की ज्वालाने रूसी सेनाको शहरसे बाहर निकलनेके लिये बाध्य किया। राजकुमार पंजास्की इसी लड़ाईमें घायल हुआ। कुछ महीनेतक मास्कोके बाहर रहकर फिर कोशिश की, लेकिन वह राज-धानीको मुक्त नहीं करा सके। ३० जूनको सेना-संगठनके बारेमें कसाकों और सामन्तोंने आपसमें समझौता किया, जिसमें सामन्तोंका प्रतिनिधि ल्यापुनोफ था और राजकुमार दिमित्रि त्रुवेत्स्की तथा अतमन इवान जारुत्स्की कसाकोंके प्रतिनिधि थे। समझौता ठीकसे चला नहीं, दोनों पक्षोंमें जब-तब झगड़ा हो उठता। ३० जुनको वह यहांतक बढ़ा, कि कसाकोंन प्रोकोपी ल्यापुनोफको मार डाला, जिसके बाद स्वयंसेवक-संगठन छिन्न-भिन्न हो गया । सामन्त अपने सैनिकोंको लेकर चले गये और सिर्फ कसाक सैनिकोंका एक भाग मास्कोके सामने रह गया।

उधर स्मोलेन्स्क प्रतिरक्षियोंने करीब-करीब दो सालतक पोलन्दकी भारी सेनाका मुका-बिला किया । पोल राजाने तोपोंके गोलोंसे सफलता न पाकर बड़े-बड़े वादोंसे फुसलाना चाहा, लेकिन स्मोलेन्स्क नागरिक इसके लिये तैयार नहीं थे । जून १६११ ई० के आरम्भमें पोल किलेकी दीवारको एक जगह उड़ानेमें सफल हुये, नागरिकोंने जलते हुये नगरकी सड़कोंमें आखिरी लड़ाई लड़ी । बहुतोंने शत्रुके हाथमें पड़नेकी जगह आगकी ज्वालामें कूदकर जान देदी । सत्तर मन बारूदके एक ढेरमें आग लगा दी गई, जिससे रूसियोंके साथ बहुतसे पोल भी चिथड़े-चिथड़े उड़ गये । बहुत थोड़ेसे प्रतिरक्षी पोलोंके हाथ बंदी हुये । जिस समय स्मोलेन्स्कको पोलोंने लिया, उसी समय स्वेडोंने उत्तरमें नवोगोरद नगरपर अधिकार किया ।

कसाकों और सामन्तोंके झगड़ेके कारण यद्यपि सैनिक स्वयंसेवकोंका संगठन छिन्न-भिन्न हो गया था, लेकिन रूसियोंने पोलोंके विरुद्ध अपनी तलवार मियानमें नहीं रक्खी । निजनी-नवोगोरदने फिरसे स्वयंसेवकोंके संगठनमें आगे बढ़कर काम किया और मास्कोकी लड़ाईमें घायल प्रसिद्ध वीर राजकुमार दिमित्रि पजास्कींको सेनाका संचालक बननेके लिये निमंत्रित किया। चारों ओर फिर एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। मास्कोमें पोलोंको जब पता लगा, कि हमारे विरुद्ध एक बड़ी भारी सेना जमा हो रही है, तो उनमें घबराहट मच गई। उनसे भी ज्यादा भयभीत थे देशद्रोही बायर । उन्होंने लोगोंसे बहुत कहा, कि पोल राजकुमार व्लादिस्लावकी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन लोग इसके लिये तैयार नहीं हुये ।

१६१२ ई०के वसंतमें स्वयंसेवक-सेना निजनी-नवोगोरदसे यारोस्लाव्ल पहुंची। सब जगह लोग बड़े उत्साहके साथ स्वागत करते आ-आकर उसमें भर्ती हो रहे थे। यारोस्लाव्लमें सेना चार महीने रही। यहांपर उन्होंने राष्ट्रीय सरकार संगठित की और शासन-प्रबंधके भिन्न-भिन्न विभाग कायम किये। स्वयंसेवकोंमें भिन्न-भिन्न नगरोंके अमीर, तथा सभी वर्गोंके आदमी, कसाक, किसान और स्त्रेलेत्सी (धनुर्धर) ही नहीं, बिल्क तारतार, मारी और चुबाश जैसे अ-रूसी जातियोंके भी लोग सिम्मिलत थे। सेनाने अपना केंद्र यारोस्लाव्लमें रक्खा, लेकिन उसकी टुकड़ियां चारों तरफ फैलकर देशको पोलोंसे स्वतन्त्र करने लगी। पोल आकर रूसके भिन्न-भिन्न इलाकोंमें फैल तो गये थे, लेकिन उनको देशका परिचय कम था, इसलिये हर जगह ग्रामीणोंको पथ-प्रदर्शनके लिये मजबूर करते। कितने ही पथ-प्रदर्शकोंने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया, जहां वह रूसी स्वयंसेवकों के हाथमें पड़कर नष्ट हो गये। ऐसे ही पथ-प्रदर्शकोंमें कस्त्रोमाका एक किसान इवान सुसानिन था। उसने पोलोंका पथप्रदर्शन करते उन्हें इसुपोव्स्कोयके दलदलमें डाल दिया। पोलोंने सुसानिनको मार डाला, लेकिन वह स्वयं दलदलमें मरनेसे नहीं बचे। पीछे इवान सुसानिनका पद्य-नाटक (ओपेरा) बना, जो आज भी रूसियोंमें बहुत जनप्रिय है।

१६१२ ई०के अगस्तके अंतमें स्वयंसेवक-सेनाका मुख्य अंग मास्कोकी दीवारोंके नीचे पहुंचा। यद्यपि उसका जबरदस्त प्रतिरोध हुआ, लेकिन वह मास्को नदीके तटपर पहुंचे बिना नहीं रहा। स्वयंसेवकोंका एक मुख्य सेनापित कुजमा मीनिन चार सौ आदिमयोंके साथ नदीके पार हो पोलोंके पक्षपर प्रहार करने लगा। पोल इसकी आशा नहीं रखते थे, इसलिये पहली ही चोटमें भागकर अपने डेरोंमें घुस गये। चार सौ गाड़ियोंमें भरी उनकी रसद कुजमाके आदिमयोंके हाथमें पड़ी। मास्कोमें डेरा डाले पड़ी पोलसेनाको अब न कहींसे अन्न मिलता और न बाहरसे सहायता आनेकी आशा थी। अन्तमें लड़ाई और भूखकी मारसे परेशान हो २६ अक्तूबर १६१२ ई० को केमिलनके फाटककर लड़ाई करते उन्होंने आत्म-समर्पण किया और मास्को मुक्त हो गया।

## २ रोमनोफ-वंश (१६१३ १९१७ ई०)

मास्कोको मुक्त करनेके बाद जारके निर्वाचनके लिये राष्ट्रीय सभा (जेम्स्की सबोर)को बुलाया गया। सभामें सबसे ज्यादा जनप्रिय बायर रोमनोफ थे, जिनकी लड़िकयां जार इवान IV और पयोदोरको ब्याही थीं। सामन्तों और बायरोंको उनसे भूमि, किसान तथा दूसरी चीजों के मिलनेकी आशा थी। रोमनोफ-परिवारका प्रधान व्यक्ति फिलारेत था, जो कि रस्तोफका संघराज किन्तु अब पोलंदमें बंदी होकर चला गया था। वह साधु भी था, इसलिये जार नहीं बन सकता था। १६१३ ई०के आरम्भमें राष्ट्रीय सभाने उसके सोलह वर्षके पुत्र मिखाइलको जार निर्वाचित किया, जो बुद्धि और आचरण दोनोंमें दुर्बल था।

रोमनोफ-वंश रूसका अन्तिम राजवंश था, जो कि अकबरकी मृत्युके सात साल बाद अस्तित्व-में आ १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रान्तितक शासन करता रहा। इस वंशके अन्तिम आठ जार नाममात्र के ही रोमनोफ थे, वह वस्तुत: जर्मन थे, जिसके कारण दरबारमें हमेशा जर्मनोंकी तूती बोलती रही। इस वंशमें निम्न जार हुये—

| ₹. | मिखाइल, फिलारेत-पुत्र       |
|----|-----------------------------|
| ₹. | अलेक्सान्द्र1, मिखाइल-पुत्र |
| ₹. | पयोदोर, अलेक्सान्द्रा-पुत्र |
| ٧. | इवान v, अलेक्सान्द्रा-पुत्र |
| Ų, | पीतरा. अलेक्सान्टा-एच       |

५. पातरा, अलक्सान्द्रा-पुत्र ६. एकातेरिनाा, पीतर ा-पत्नी १६१३-४५ ई०

१६४५–७६

१६७६-८२

१६८२-९६ '

१६९६-१७२५ "

१७२५-२७ "

| ७. पीतर II, अलेक्सान्द्र-पुत्र              | १७२७–३०   | ई० |
|---------------------------------------------|-----------|----|
| ८. अन्ना, इवान v-पुत्री                     |           |    |
| ९. इवान VI, अन्ना-पुत्र                     | १७४०–४१   | "  |
| १०. एलिजाबेथ, पीतर 1-पुत्री                 | १७४१–६१   | "  |
| ११. पीतर III, पीतर I-नाती                   | १७६१–६२   | "  |
| १२. एकातेरिना II, पीतर III-पत्नी            | १७६२–९६   | "  |
| १३. पावल I, पीतर III-पुत्र                  | १७९६–१८०१ | "  |
| १४. अलेक्सान्द्र I, पावल I-पुत्र            | १८०१–२५   | "  |
| १५. निकोलाइ I, पावल I-पुत्र <sub>.</sub>    | १८२५–५५   | "  |
| १६. अलेक्सान्द्र II, निकोलाइ I-पुत्र        | १८५५-८१   | "  |
| १७. अलेक्सान्द्र III, अलेक्सान्द्र II-पुत्र | १८८१–९४   | "  |
| १८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र      | १८९४१९१७  | "  |

### १. मिखाइल, फिलारेत-पुत्र (१६१३-४५ ई०)

वस्ततः शासनसूत्र मिखाइलके नामसे अब उसकी मां और संबंधियोंके हाथमें था । नई सरकारको देशमें व्यवस्था कायम करनेमें काफी दिक्कतका सामना करना पडा । अस्त्राखानमें भागे हये जारुत्स्कीने अपनेको जार दिमित्रि घोषित किया, लेकिन उसको सहायता नहीं मिली और अन्तमें लोगोंने उसे और उसकी स्त्री मरीनाको पकड़कर सरकारके हवाले कर दिया । जारुत्स्कीको मास्कोमें फांसी हुई, मरीना जेलमें मरी और उसका बच्चा भी फांसीपर चढा दिया गया । यद्यपि पोलन्दसे संघर्ष कम हो गया. लेकिन रूसकी भीतरी कमजोरियोंको देखकर स्वीडों-ने नवोगोरदपर अधिकार करके संघर्ष जारी रक्खा। उनसे छटकारा १६१५ ई०में प्स्कोफमें उनके प्रसिद्ध योद्धा राजा गस्ताव अदल्फसको हराकर ही हुआ । रूसी भी लडाई बढाना नहीं चाहते थे. क्योंकि उसके कारण देशका व्यापार तथा सारा आर्थिक जीवन चौपट हो गया था. लोगोंकी हालत बुरी थी। इंगलैण्ड और हालैंडको बीचमें डालकर १६१७ ई०के आरम्भमें, स्तोल्वोबोकी संधि हुई. जिसके अनुसार स्वीड सेनाने यद्यपि नवोगोरद और उसके इलाकेको खाली कर दिया, लेकिन फिनलन्द-खाडीका सारा तट तथा कितने ही नगर अपने हाथमें ही रखे, इस प्रकार रूस बाल्तिक समुद्रसे वंचित रहा। व्लादिस्लाव अभी भी रूसी सिंहासनकी आशा नहीं छोडे था। १६१८ ई०में वह एक बार मास्कोतक पहुंचा. लेकिन वहांसे मार भगाया गया। आखिर उसने भी १६१८ ई०के अन्त में साढ़े चौदह सालके लिये मास्कोके साथ संधि कर ली. लेकिन स्मोलेन्स्क और आसपासके इलाके तथा सेवेर्स्क (चेरगीनोफ)के इलाकेको पोलोंने नहीं छोडा। इस संधिके बाद जारका पिता फिलारेत रोमनोफ बंदीखानेसे मक्त हुआ । मास्को पहुंचनेके तूरन्त ही बाद उसे सारे रूसी चर्चका महा-संघराज बना दिया गया और अबसे जीवनभर (१६१९-३५ ई०) वही रूसका वास्तविक शासक - था । सभी राजादेश जार और उसके बापके नामसे निकाले जाते थे । फिलारेतको महास्वामी ("बेलीकी गसूदार")की उपाधि मिली थी। वह अब धर्म और राज्य दोनोंका कर्णधार था। इस असीम शक्तिको इस्तेमाल करके उसने केन्द्रीय सरकारको बहुत मजबूत किया। मास्कोने १६३२ ई०में स्मोलेन्स्कको लौटानेकी कोशिश की. लेकिन पोलन्दने राजनीतिक चालसे क्रिमियाके तारतारोंको मास्कोसे उलझा दिया, और इस प्रकार उस साल स्मोलेन्स्कका अभियान व्यर्थ गया । १६३३ ई०में महासंघराज फिलारेत मर गया।

इस समय पोलन्दके षड्यन्त्रके कारण मास्कोके दक्षिणी सीमांतको क्रिमियाके तारतारोंसे बहुत खतरा पैदा हो गया था। वह जब-तब रूसके भीतर घुसकर गांवों और शहरोंमें लूटपाट मचाते थे। प्रतिरक्षाके लिये दक्षिणी सीमांतकी मोर्चाबंदी अब आवश्यक हो गई थी। तारतार दोनके कसाकों-पर भी हमला करते थे, इसलिये वह भी उनको दबानेके लिये सब तरहसे तैयार थे। क्रिमियाके

तारतारोंकी पीठपर उधर तुर्कीका सुल्तान भी था, जिसका अधिकार काकेशससे अजोफ समुद्रके तट तक था। १६३७ ई०में दोनके कसाकोंने अजोफके किलेपर आक्रमण किया। दोन नदीद्वारा अजोफ-समुद्रके भीतर पहुंचनेमें तुर्कीका यह किला भारी बाधक था। दो महीनेके मुहासिरेके बाद कसाकोंने किलेको सर कर लिया। तुर्की सुल्तान इसे कैसे बरदाश्त कर सकता था? उसने १६४१ ई०में शिक्तशाली तोपखानेके साथ एक भारी सेना उनके विरुद्ध भेजी। मुट्ठी भर कसाक सेनाने चौबीस बार तुर्कीके आक्रमणको विफल कर दिया। अन्तमें एक और बड़े आक्रमणके समय उन्हें मास्कोसे सहायता मिली। मिखाइलकी सरकार बिना जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)की सम्मित लिये तुर्कीके साथ युद्ध नहीं छेड़ना चाहती थी। सभाने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी, इसपर सरकारने कसाकोंको अजोफ छोड़कर चले आनेकी आज्ञा दी।

यह १७वीं सदीका मध्य या शाहजहांका समय था। उस समय भारतके किसानोंकी भी हालत रूसके किसानोंसे बेहतर नहीं थी। जमीन बड़े-बड़े जमींदारों और सामन्तोंकी थी, जो अपने विला-सितापूर्ण जीवनके लिये उनका अधिकसे अधिक शोषण करते थे। किसानोंके लिये अपने गांवोंमें अब आशा नहीं रह गई थी। उनमेंसे कितने ही किसानी छोड़कर व्यापारी बन गये और कूछ दूसरी जगहों में भाग गये। १७वीं शताब्दीके ये जमींदार अपने किसानों, अर्धदासों और कारीगरोंके हाथके कामों से संतुष्ट नहीं थे। राजधानीके धनी अमीर और बायर इतालीके मखमल, इंगलैण्डके ऊनी कपडों और विदेशी समूरी टोपियोंको पहनते थे। उनको बहुमूल्य आभूषणों और विदेशी शराबोंका चसका लग गया था। उनके घरोंमें बहुत तरहकी विदेशी चीजें इस्तेमालमें आती थीं और यह सारी विलास-सामग्री किसानोंकी कमाईसे मिले पैसेके बलपर ही खरीदी जा सकती थी। उदाहरणके लिये उस समयके एक बहुत बड़े बायर बोरिस इवान-पुत्र मोरोजोफको ले लीजिये। उसके पास तीन सौ गांव थे, जिनमें चालीस हजार अर्घदास रहते थे; जिनसे उसे दस हजार रूवल मासिककी आमदनी थी, जो आजकलके हिसाबसे लाखों रुपया होगा। उसकी बहुतसी बखारें थीं, जिनमें लाख पूद (१ पूद=१८ सेर) अनाज भरा रहता था। पोलन्दके साथकी लड़ाईमें अनाजका भाव महंगा हो गया । उस समय अपने अनाजको बेचकर मोरोजोफने बहुत पैसा जमा किया । उसकी जमींदारीमें सात सौ नौकर थे, जो किसानोंकी अलग नोच-खसूट करते रहते थे। मोरोजोफके पास इतना पैसा जमा हो गया था, कि उसने उससे लोहेका कारखाना, पोटाश-कारखाना कायम किये और अपने किसानोंको वहां जाकर काम करनेके लिये मजबूर किया । उसके पोटाशको विदेशी व्यापारी खरीद ले जाते थे।

अब कारखानोंके बढ़ानेकी अवश्यकता समझी जाने लगी थी। लड़ाईके लिये लोहेकी सबसे अधिक अवश्यकता होती है, इसलिये लोहेकी उपज बढ़ाने के लिये एक डच व्यापारी एंडरू विनियस को लोह-धूनों(ओर)में काम करनेका ठेका दिया गया और उसने तुलामें पहला लोहेका कारखाना खोला, जिससे आगे चलकर तुला रूसका लौह-केन्द्र बन गया। उसके कुछ समय बाद एक स्वीडने मास्कोके पास कांचका कारखाना खोला।

कारखानेका रवाज यद्यपि बढ़ने लगा, लेकिन अब भी व्यापार रूसके आर्थिक जीवनमें खास स्थान रखता था, जिसके कारण कितने ही विदेशी राज्योंसे उसका घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। इसी समय पित्वमी युरोपसे व्यापार करनेके लिये अर्खनोल्स्क प्रधान बंदरगाह बन गया। गिनयोंमें जब समुद्र बर्फसे मुक्त रहता, तो बहुत-से अंग्रेज, डच और जर्मन जहाज अपना-अपना माल लेकर वहां पहुंचते—जिसमें उनी कपड़े, रेशमी कपड़े, मूल्यवान् बर्तन तथा दूसरी विलासिताकी चीजें होतीं। रूसी व्यापारी नावोंमें साइबेरियाके समूर, चमड़े, भांगके कपड़े, पोटाश, शूकरमांस तथा गांवों और नगरोंके कारीगरोंकी बनाई और भी कितनी ही चीजें भरकर उत्तरी द्विना नदीसे हो अर्खन्गेल्स्क पहुंचते। वहां दोनों ओरसे ऋय-विक्रय होता। एसियाके साथ व्यापार मुख्यतः अस्त्रा-खानद्वारा होता था, जहांपर बुखारी और ईरानी व्यापारी पूर्वी देशोंके मालको लेकर पहुंचते थे। इस व्यापारसे लाभ उठानेके लिये हमारे भारतीय व्यापारी और कुछ कारीगर भी अस्त्राखानमें

जा पहुंचे थे। इवान IVने भारतीय कारीगरोंको वहांसे मास्को बुलवा मंगवाया था। व्यापारके बढ़ानेके कारण अब नगरोंकी संख्या और समृद्धि बढ़ने लगी और धनी व्यापारियोंका एक अलग वर्ग स्थापित होने लगा। देशकी शांति और केन्द्रीकरणने इस काममें बड़ी सहायता की।

चीनतक प्रसार--- रूसका विस्तार साइबेरियामें पूर्वकी ओर हो रहा था । ऐसी अवस्थामें चीनके बारेमें ज्यादा जानकारी प्राप्त करना उसके लिये आवश्यक था। बुखाराके व्यापारी जहां एक ओर अपने कारवांको लेकर चीनमें पहुंचते थे, वहां दूसरी ओर वह अस्त्राखान भी आते थे। सम्भव है, उनके साथ कुछ चीनी भी रूसमें पहुंचे हों, लेकिन रूस अब पेकिडसे ज्यादा नजदीकका संबंध स्थापित करना चाहता था। १५६७ ई०में ही पेत्रोफ और यालीसेफ नामक दो कसाकोंको इसलिये भेजा गया. कि वह पड़ोसी लोगोंकी भाषा, रीति-रवाज आदिके बारेमें जानकारी प्राप्त करें। उन्हें विशेषकर चीन-राज्य, मंगोलोंकी भिम और ओब महानदीके बारेमें जानकारी प्राप्त करनी थी। वह पेकिङ-की ओर बढ़ते हुये कलगनतक पहुंचे। लेकिन देवपुत्र सम्राट्के लिये वह कोई भेंट नहीं लाये थे, इसलिये सम्राट म-चङ (१५६६-७२ ई०) के दरबारमें गये बिना ही उन्हें लौटा दिया गया। १६०८ ई०में फिर इसके लिये कोशिश की गई, जिसमें मंगोल राजा अल्तनखांकी फिर सहायता ली गई, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद जार मिखाइलके समय १६१६ ई०में त्रेम-नेत और पेत्रोफ नामक दो कसाकोंको तोबोल्स्कसे इसी कामके लिये भेजा गया। वह चीन तो नहीं पहुंच सके, लेकिन अल्तन खानके दरबारमें कुछ समयतक रहे और खानने रूसी जारके अधीन होना स्वीकार किया। १६१९ ई०में पेंतलिन और मंदोफ भेजे गये। वह भी अपने साथ भेंट नहीं लाये थे, इसलिये चीनी सम्राट्के दर्शनसे वंचित रहे। हां, उन्हें चीनकी ओरसे एक चिट्ठी दी गई, जिसे लेकर वह तोबोल्स्क लौटे, लेकिन उस चिट्ठीको उस समय कोई नहीं पढ़ सका,और डेढ़ सौ साल बाद १७७६ ई०में पेकिङ्में लाकर एक जेसूइत पादरीकी सहायतासे उस चिट्ठीका अनुवाद कराया गया।

इस प्रकार मिखाइलके समयमें चीनके साथ कोई बाकायदा दौत्य-संबंध स्थापित नहीं किया जा सका।

मिखाइलके मरनेके बाद उसका पुत्र अलेक्सी सोलह वर्षकी आयुमें गद्दीपर बैठा।

#### २. अलेक्सी, मिखाइल-पुत्र (१६४५-७६ ई०)

लड़के जारको बाज उड़ाने और दूसरे खेलोंका बड़ा शौक था और राज्यकी सारी शक्ति एक धनी बायर बोरिस इवान-पूत्र मोरोजोफके हाथमें थी, जिसने सभी ऊंचे पदोंपर अपने भाई-भतीजे-भांजोंको भर दिया । जारके वंशसे और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये उसने एक साधारण बायर मिलोस्लाव्स्कीकी एक लड़कीका ब्याह जार अलेक्सीसे करवा उसकी दूसरी लड़कीको स्वयं ब्याह लिया । पोलन्दके युद्धके कारण देशकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई, और साथ ही युद्धमें असफलता भी रही । मोरोजोफको सबसे पहले राजकोषकी स्थिति सुधारनी थी, इसके लिये उसने जहां सैनिकोंका वेतन कम किया, वहां कई कर लगाये, जिनमें सबसे भारी नमकपर था। नमक इतना महंगा हो गया, कि लोग मछली सुरक्षित रखनेके लिये उसे खरीदकर नहीं लगा सकते थे, जिसके कारण हजारों मन मछलियां सड़ने लगीं, और मोरोजोफ-को जल्दी ही इस करको उठा देना पड़ा। इन सब कारणोंसे लोगोंकी हालतपर इतना बुरा असर पड़ा, कि अलेक्सीके आरम्भिक शासनकालमें कितने ही विद्रोह हुये। १ जून १६४८ ई०को तीर्थ-यात्रासे लौटकर जार मास्को आया, तो लोगोंने उसके पास जाकर मोरोजोफकी लूट-खसूटके बारे-में शिकायत की । उस दिन आवेदन-पत्र देनेवालोंको कोड़ोंकी मारसे भगा दिया गया, लेकिन दूसरे दिन एक जन-समृहने क्रेमिलनके दरवाजेसे राजमहलमें पहुंचकर मांग की, कि नगर-कोतवाल ल्योन्ति प्लेश्चेयेफको हमारे हवाले किया जाय । ल्योन्ति बड़ा ही कूर और पाशविक अत्याचारी था । बायर शान्त करनेके लिये आये, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। इसके बाद जनताने बायरों और सरकारी अफसरोंके घरोंपर आक्रमण किया। एक बड़ा अफसर मार डाला गया, नगरमें जगह-जगह

आग लगा दी गई, सन्त्रस्त जारने प्लेश्चेयेफ और त्रखानियोतोफ दो जालिम दरबारियोंको जनता के हाथमें दे दिया, जो उसी समय मार डाले गये। फिर लोगोंने मोरोजोफके शिरकी मांग की। लाल मैदान\*में भारी भीड़ उमड़ आई थी। जारने लोगोंके सामने कसम खाकर अपने आदिमियों द्वारा कहलवाया; कि मोरोजोफको सरकारसे निकाल दिया जायगा। उसी रातको उसे मास्कोसे निकाल कर एक दूरके मठमें भेज भी दिया गया। इसी समय कितने ही असंतुष्ट सामन्त भी आ गये और नागरिकों तथा सामन्तोंने मिलकर जारके पास आवेदन भेजा, कि एक नई विधान-संहिताके बनानेके लिये जेम्स्की सबोर (राष्ट्रीय सभा)को बुलाया जाय।

मास्कोके अतिरिक्त दूसरे शहरोंमें भी विद्रोह उठ खड़े हुये थे, इसिलये जारको राष्ट्रीय सभा जल्दी-जल्दी बुलानी पड़ी । सभाके सदस्योंमें बहुमत नागरिकों और जनपदीय सामन्तोंका था । सभी मांगोंको मान लिया गया और जनवरी १६४९ ई०में नई विधान-संहिता स्वीकार की गई । शाहजहांके कालमें बनी इस विधान-संहिताद्वारा किसानोंके ऊपर सामन्तोंका पूरा अधिकार स्थापित करके उन्हें अर्ध-दास बना दिया गया । नागरिकोंको यह अधिकार मिला, िक सभी बायरों और चर्चकी जायदाद दीहात नहीं नगरोंकी मानी जाय, और उन्हें सामन्तों और अमीरोंकी तरह कर उगाहने और राजसेवाओंका अधिकार मिले । १६५० ई०में नवोगोरद और प्रकोफमें विद्रोह हो गये, जिनमें प्रकोफका विद्रोह विशेष तौरसे खतरनाक था । लोगोंने जारके वोयवद (राज्य-पाल) को हटाकर वहां स्वायत्तशासन स्थापित कर लिया और जारसे मांग की, िक वोयवदकी अदालतमें हमारे अपने प्रतिनिधियोंको बैठनेकी इजाजत होनी चाहिये । मास्कोने इसका जवाब दिया—"कभी ऐसा नहीं हुआ, िक बायरों और वोयवदोंके साथ अदालतमें कमेरे (मूजिक) बैठें।" प्रकोफके विरुद्ध सरकारी सेना गई, लेकिन उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा । पीछे जब वहांके धनियों और अमीरोंने देखा, िक इस संघर्षमें उनका भी ठौर-ठिकाना नहीं रहेगा, तो उन्होंने विश्वासघात करके जारके निरंकुश अधिकारको फिरसे स्थापित करनेमें मदद दी—१६५० ई०के विद्रोहोंको दमन करनेमें भावी महासंघराज निकोनका खास हाथ था ।

शासन-प्रंत्र — जारका अधिकार असीम था। जो कानून और नियम बनाये गये थे, उनका अन्तिम लक्ष्य यही था, कि अर्ध-दासों और किसानोंके ऊपर बायरोंका पूरा अधिकार रहे। जार सबके ऊपर स्वेच्छाचारी शासक ही नहीं था, बिल्क देशका वह सबसे बड़ा बायर (जमींदार) भी था। अमीरों और दूसरे जमींदारोंके लिये यह जरूरी था, कि जारकी शिक्त खूब दृढ़ हो, जिसमें वह उनके वर्ग-स्वार्थकी रक्षा कर सके। जारकी इच्छा ही सारे देशके लिये विधान थी। सामन्ती कुलोंके बायर भी अपनेको जारका सेवक कहते थे और गांव या नगरके साधारण लोग तो अपनेको वह भी नहीं कह सकते थे। वह जारके "नन्होंसे अनाथ" थे। जारको सम्बोधित करनेपर वह अपनेको छोटा बनाते हुये पीतरकी जगह पेतरूशका (पीतरवा), इवानकी जगह इवाशका (इवनवा) कहते थे। जारको वह देवता मानते हुये धरतीपर ललाट रखकर उसे प्रणाम करते।

राज्यके महत्वपूर्ण विषयोंपर निर्णय करनेका काम जारके दरबारी बायरोंकी दूमा (परिषद्) करती थी। इस परिषद्में केवल सामन्त (राजुल) और बायर ही सम्मिलित होते थे, लेकिन १७वीं शताब्दीमें साधारण कुलके प्रभावशाली नये धनी भी उसमें सम्मिलित कर लिये गये।

सरकारी दफ्तरोंके कई दर्जे और विभाग थे। एक विभागका नाम "प्रिकाजी" था, जिसका मुखिया एक वायर और जिसके एक-दो सहायक-लेखक (द्याकी) होते। आफिसके साधारण कामोंको पद्याचिये (निम्न-लेखक) करते। सैनिक काम-काजकी व्यवस्था अलग थी। रज्र्याद्नी-प्रिकाज (सैनिक आफिस) सेना-संचालन विभागका काम करता था। स्त्रेलेत्स्की आफिसका काम था, स्त्रेलेत्स्की सैनिकोंके कामको देखना, पसोल्स्की प्रिकाज (दूत-कार्यालय) विदेश-विभागका काम देखता। स्थानीय शासन-प्रबंधके मुखिया वोयवोद (राज्यपाल) होते, जो राज्यके नगरोंके शासनके लिये

<sup>\*</sup>लाल या ''क्रास्नी'' रूसी शब्दका अर्थ सुंदर और रक्त दोनों है, पहिले इसका अर्थ ''सुंदर मैदान'' लिया जाता था, किन्तु बोल्शेविक क्रांतिके बादमें क्रांतिके प्रिय रंग लालको माना जाने लगा ।

बायरों और सामन्तोंमेंसे नियुक्त किये जाते। वोयवोद नगरके सैनिक और असैनिक सभी अधिकारों का प्रमुख था। वही न्याय-प्रबन्ध करता, नगर और उसके इलाकेके लोगोंसे कर उगाहता, एक तरहसे वह अपने इलाकेका स्वच्छंद जार था।

चर्च-सुधार--- रूस सदियोंसे ग्रीक चर्चका पक्का अनुयायी था। चर्चके साधुओं-पुरोहितों. एवं मठों-गिर्जींका जाल गांवोंमें भी विछा हुआ था, लेकिन तबतक अभी उसका पूरी तौरसे केन्द्रीकर ग नहीं हुआ था—यही नहीं कितने ही कर्मकांड और रीति-रवाजको लेकर चर्चकी कई शाखायें हो गई थीं । प्स्कोफर्मे लोगोंके आन्दोलनको दबानेमें मदद देनेवाला निकोन अब महासंघराज था । निकोन मठोंकी जायदादके साथ अपनी इच्छानुसार जैसा चाहता वैसा करता । उसके पास बहुत भारी निजी सम्पत्ति थी । वह चर्चके भीतर अपनेको सर्वशक्तिमान् जार समझता था । उसके अत्याचारोंके कारण साधु-पुरोहित उसे "जंगली जानवर" कहते थे। निकोनने चाहा, कि भेदोंको मिटाकर सारे चर्चको एक कर दिया जाय। इसके लिये उसने पूजा-पद्धतियों और रीति-रवाजोंमें परिवर्तन करनेकी आज्ञा दी । निकोनके सामने पश्चिमी चर्चके रोमन-पोपका उदाहरण मौजूद था। उसने अपनेको पूर्वी चर्चका पोप बनाना चाहा। ग्रीक और कियेफके सुशिक्षित साधुओं-ने पद्धतियों और किया-कलापोंके संशोधनका काम किया । निकोनने आज्ञा दी, कि पहले जैसे दो अंगुलियोंसे सलेब खींच पूजाकी मुद्रा की जाती थी, अब उसे तीन अंगुलियोंसे करना चाहिए। बढ़ते-बढ़ते उसने इस सिद्धान्तको भी चलाना चाहा, कि आध्यात्मिक (धार्मिक) शासन सांसारिक शासनसे ऊपर है : "आध्यात्मिक शासन सूर्यंकी तरह है, जब कि सासांरिक शासन चन्द्रमा जैसा है—चन्द्रमा अपना प्रकाश सूर्यसे प्राप्त करता है।" निकोन "महास्वामी" (बैलीकी गसूदर) की उपाधि धारण कर राजकाजमें भी दखल देने लगा--सैनिक अभियानों तकके लिघे भी आज्ञा निकालने लगा । उसकी इस अनिधकार चेष्टासे सामन्तों और अमीरोंमें भारी असंतोष पैदा हो गया । यद्यपि वह चर्चको मजबूत करनेके निकोनके प्रयत्नको पसंद करते थे, लेकिन नहीं चाहते थे, कि महासंघराजके सामने जार अकिचन हो जाये । होते-होते इस वैमनस्यने भयंकर रूप घारण किया, जिसपर निकोन एकाएक अपने पदको छोड़ एक मठमें एकांतवासी बन बैठा। उसने समझा था, कि दरबारी खुशामद करते उसे फिरसे पद संभालनेके लिये प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसे निराश होना पड़ा। निकोनके कामोंकी जांच करनेके लिए जारने १६६६ ई०में दो ग्रीक संघ-राजोंकी सिमिति बनाई । समितिने अपना निर्णय दिया, कि निकोनने राजशक्ति हथियानेका प्रयत्न किया। तो भी उसके चर्च-संबंधी सुधारोंको स्वीकार किया गया। निकोनको एक साधारण साधु बनाकर उत्तरके एक मठमें निर्वासित कर दिया गया।

निकोनने जो सुघार किये थे, उससे यद्यपि रूसी चर्चमें एकता स्थापित हुई, लेकिन कितने ही सनातिनयोंने इन सुधारोंको माननेसे इन्कार कर दिया। उन्होंने "रस्कोल्निकी" (मतभेदी) अथवा पुराणविश्वासी नामसे अलग सम्प्रदाय बना लिया। आज भी रस्कोल्निकी कितनी ही जगहों-में काफी संख्यामें मिलते हैं। इन विरोधियोंमें एक मास्कोका अव्वाकुम था, जिसे उसके विरोधके लिये पूर्वी साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया, जहां प्रायः दस वर्षोतक जारके वोयवोदोंने उसके साथ बड़ा कठोर बर्ताव किया। निर्वासनके बाद अव्वाकुमने रूस लौटकर फिर अपने कामको शुरू किया। अब उसे उत्तरमें पुस्तोजेस्क स्थानमें बंदी बनाकर एक अंधेरे तहखानेमें डाल दिया गया। राज्यको इतने हीसे संतोष नहीं हुआ, बल्क १६८१ ई०में अव्वाकुमकी होली जलाई गई। बहुत दिनोंतक रस्कोल्निकी सम्प्रदायका मुख्य केंद्र रूससे बाहर रूमानियामें था। क्रान्तिके बाद ही उनके साथका भेदभाव दूर हुआ, और उनका केन्द्र रूसकी भूमिमें चला आया।

उक्रइनका मिलन—१५६९ ई०में लिथुवानिया और पोलन्दमें एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों एक हो गये। उसी समयसे उक्रइनका बहुत बड़ा भाग पोलन्दके हाथमें चला गया। उक्रइनी लोग पोल जमीदारों और सामन्तोंके जूयेके नीचे कराह रहे थे। सबसे अच्छी भूमिको लेते बढ़ते-बढ़ते द्नियेपर नदीके बायें तटके गावोंके भी स्वामी पोल बन गये। ऐसे आर्थिक शोषण, राज-

नीतिक अत्याचार और दृर्व्यवहारको उकइनी लोग कबतक चुपचाप बर्दाश्त करते ? स्लाव जाति-के होनेपर भी पोल जहां कैथलिक होनेसे रोमके पापाको भगवान्का अवतार मानते, वहां उकदनी ग्रीक चर्चके अनुयायी थे। पोल अमीर और जमींदार चाहते थे, कि उनके किसान भी रोमके पापाको मानें, ताकि बिना चूं-चिराके हमारे जूयेको उठाते रहें। इसके लिये भी कोशिश की जाने लगी, कि कैथलिक और ग्रीक चर्चको एक संघमें मिला दिया जाये। योजना यह थी, कि दोनों चर्च पुजा-पद्धति अपनी-अपनी रक्खें, लेकिन रोमके पापाको अपना प्रमुख मानें। इस कामके लिये १५९६ ई०में ब्रेस्त नगरमें एक चर्च-सभा बुलाई गई। सभाका बहुमत इसे नहीं पसंद करता था, कि ग्रीक-चर्च रोम-चर्चके अधीन हो जाये, तो भी अल्पमतके निश्चयको स्वीकार करते पोल राजा-ने वैसा राजादेश निकाल दिया । इसपर असंतोष बढना ही था । घार्मिक एकताकी आड़में असल उद्देश्य तो था, किसानों और कमेरोंपर अमीरोंका निर्वाध अधिकार स्थापित करना। अत्याचारोंके मारे कितने ही उकड्नी और बेलोरूसी किसान भागकर निम्न-द्नियेपर-उपत्यकाकी खाली जगहोंमें चले गये, जो जापरोजे कसाकके नामसे प्रसिद्ध हुये। इसी समय रूसी जमींदारों के अत्याचारोंसे बचनेके लिए बहुतसे किसान दोन-उपत्यकामें भाग गये, जो दोन-कसाक कहलाये। उकद्दनके भगोड़े किसानोंने द्नियेपरके जल-प्रपातके पास खोर्तित्सा द्वीपमें अपना एक दुर्ग बनाया। अबतक तुर्क और किमियाके तारतार उकड्नकी भूमिमें घुसकर लूट-मार करना अपना हक समझते थे, लेकिन अब जापरोजे कताक कालासागरके तटकी उनकी भूमिमें हाथ साफ करने लगे। इनका कोई एक निश्चित निवासस्थान नहीं था। जब लूट-मारसे काफी माल प्राप्त हो जाय, और थो हेंसे पशु-पालनसे काम चल जाये, तो स्थायी बस्ती बांधनेकी क्या अवश्यकता ? कहीं-कहीं उनके मोर्चाबंदी किये डेरे होते थे, जिन्हें सेच कहा जाता था। बसंतके आरंभमें कसाक सेचपर जमा होते । उस समय यह द्वीप जनसंकूल हो उठता । इसी समय कसाक अपना मिखया (अतमन) तथा दूसरे सेनानायक निर्वाचित करते। सैक हों कसाक बीरी (वेद) की लक ही की नावें बनाने या मरम्मत करनेमें लग जाते, हथियारोंको ठीक करते। सब तैयारी हो जानेके बाद इन्हीं नावोंपर चढ़कर वह बड़ी तेजीसे कालासागरमें पहुंच जाते, और फिर तट-भूमिपर लूट-मार शुरू कर देते । कभी-कभी तो वह सुल्तानकी राजधानी कान्स्तन्तिनोपोलतक भी घावा मारते । उनकी नावोंकी गति इतनी तीन होती, कि तुर्क संतरी खतरेकी खबर भी नहीं दे पाते थे। जाडोंमें कसाकोंकी सेच जनशून्य हो जाती। उस समय वह अपने लटके मालको ले जाकर उकद्दन और पोलन्दके नगरोंमें बेंच दूसरी चीजें खरीदते।

१६वीं शताब्दीके अन्तमें जापरोजे कसाकोंकी संख्या काफी बढ़ गई। पोल राजा स्तेफन बाथोरीने उनकी सैनिक क्षमताको देखकर उन्हें अपना संचिकाबद्ध (रिजस्टरबद्ध) सैनिक बनाना शुरू किया—िजिसके कारण ऐसे कसाक "रिजस्टरबद्ध कसाक" कहे जाने लगे। उनको राज्य-की ओरसे कुछ वेतन तथा शहरोंमें रहनेके लिये मकान मिलते थे। रिजस्टरमें नाम लिखे कसाकोंकी संख्या बहुत कम थी। १६वीं सदीके अन्तमें जापरोजे कसाकोंमें भी धनी-गरीबका भेद स्थापित हो गया। राजा उनके सरदार (हेंतमन, अतमन) को अपना अफसर बनाता।

धनी-गरीबके भेदने उकड़न और बेलोरुसियामें जनसाधारणको विद्रोह करनेके लिये मजबूर किया। इन विद्रोहोंमें जापरोजे कसाक प्रायः किसान-विद्रोहियोंका साथ देते—कभी-कभी रजिस्टर-बद्ध कसाक भी उनके सहायक बन जाते। विद्रोही किसान पोल जमींदारोंकी गाड़ियोंमें आग लगा देते, और हाथ लगनेपर उन्हें मार भी डालते। पोल फिर सेना लेकर आते और किसानोंसे बड़ी क्रूरताके साथ बदला लेते। इस वक्त भी कितने ही विद्रोही किसान अपने गावोंको छोड़कर मध्य-द्नियेपर-के घने जंगलोंमें भाग जाते, जहांसे अपने शत्रुओंपर छापामारी करते।

१६३० ई०के आसपास जापरोजेकी सेच पोलोंके खिलाफ एक बार फिर उठी, जिसे आसानीसे दबा दिया गया, क्योंकि उनके धनी मुखिया और सरदार विश्वासघात करनेके लिये तैयार थे। पोलोंने जापरोजे कसाकोंको उकड़नमें घुसनेसे रोकनेके लिये द्नियेपरके प्रपातके ऊपर कोदकमें फ्रेंच

इंजीनीयरके तत्त्वावधानमें एक किला बनवाया, जिसके तैयार हो जानेपर पोल हेतमनने कसाकोंके साथ मजाक करते हुये कहा—''कोदकके बारेमें तुम क्या सोचते हो ?''

"मानव हाथोंने जिसे बनाया, वह मानव हाथोंद्वारा नष्ट किया जायेगा।"—यह जवाब कसाक सरदार बगदान रूमेल्नित्स्कीका था।

कुछ वर्षों बाद सचमुच ही कसाकोंने कोदक दुर्गको नष्ट कर दिया, और १६३८ ई०से पहले पोल सेना उकदनके विद्रोहको नहीं दबा सकी।

१६४८ ई०के बसंतमें फिर लोगोंने पोलन्दके खिलाफ विद्रोह कर दिया । इस विद्रोहके आरम्भक जापरोजे कसाक और उनका नेता बगदान (भग-दत्त) ख्मेल्नित्स्की था । बगदान उक्रइनमें बहुत जनप्रिय था। वह शिक्षित था। कियेफकी अकदमीमें उसने पढ़ा था, और लातीनी भाषा भी जानता था। कसाकोंके कितने ही साहसपूर्ण अभियानोंमें उसने भाग लिया था। अभी वह बीस वर्षसे कुछ ही बड़ा था, कि पोलोंके साथ मिलकर उसने तुर्कोंके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उस समय तुर्कीकी सीमा पोलन्दसे मिलती थी, और कितने ही उन्नइनी गांव तुर्कोंके हाथमें थे, जिनके साथ तूर्क बड़ा दूर्व्यवहार करते थे। बगदानका बाप चेचोरा जासीके पास तूर्कोंकी लड़ाईमें मारा गया और बगदान स्वयं तुर्कोंका बंदी बना, जहां उसे दो सालतक रहनेके बाद मुक्ति मिली। बगदान एक अच्छा खाता-पीता समृद्ध जमींदार था, और पोल राजकीय सेनाके रजिस्टरमें भी उसका नाम था। लेकिन, उसके देशभाइयों (उक्रइनियों)के साथ पोलोंका जैसा दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके कारण बगदान अपनेको रोक नहीं सका । पोलोंका शासन मनमानी था । एक दिन एक पोल जमींदारने दखल करनेका सरकारी परवाना ला एकाएक बगदानकी जमींदारीपर अधिकार कर लिया, और सारे परिवारको जंजीरोंमें बांध दिया। वगदानने जब न्याय करनेकी बात कही, तो पोल जमींदारने बगदानके दस वर्षके लड़केको कोड़ेसे पीटते हुये मार डाला। बगदानने राजाके दरबारमें जाकर न्याय पानेकी कोशिश की, लेकिन वहांसे भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जो भी थोडीसी धन-दौलत-जमींदारी उसके पास थी, वह खतम हो चुकी, साथ ही उसके बेटेकी निर्मम हत्या की गई, उसे भी वह भूल नहीं सकता था। उसने अच्छी तरह समझ लिया, कि इन सारे अत्याचारोंका कारण देशकी परतन्त्रता—उन्नइनका पोलन्दके हाथमें रहना है। उसने अपने कसाक-मित्रोंको जमा करके उनका एक दल बनाया, और फिर उनसे पूछा--

"क्या हम अपने भाइयोंको इस हालतमें छोड़ दें ? देशमें सभी जगह मैंने अपनी आंखों भयंकर अत्याचार होते देखा हैं। हमारे अभागे भाई हमसे सहायता मांग रहे हैं।"

इसके जवाबमें एक बूढ़ कसाकने कहा— "अब तलवार उठानेका समय आ गया है, पोलोंके ज्येको उतार फेंकनेका समय आ गया है।" पोल जमींदारोंको भी इसकी भनक लग गई, और उन्होंने बगदानको जेलमें डाल दिया, लेकिन वह भागकर जापरोजे पहुंचनेमें सफल हुआ। अब उसने संगठित रूपसे पोल जमींदारोंपर धावा बोलना शुरू किया। पोल अपना सब कुछ छोड़ जान लेकर भागने लगे। यह खबर सुन उकइनमें और जगहोंमें भी विद्रोह होने लगे। बगदानने सोचा, हमारी शक्ति और भी मजबूत हो सकती है, यदि किमियाके तारतार खानसे मित्रता हो जाये। इसके लिये दह स्वयं किमियाकी राजधानी बक्सीसराय गया। खान उस समय पोल-राजासे बहुत नाराज था, क्योंकि कितने ही वर्षोंसे उसने भेंट नहीं भेजी थी। खानकी ओरसे बगदानका बड़ा स्वागत हुआ, और अपने उद्देश्यमें सफल होकर लौटा। खानने बगदानकी मददके लिये अपने एक राजकुमारके नेतृत्वमें तारतार सैनिक भी भेजे। कसाकोंने बगदानका भारी सम्मान करते अपनी सभामें उसे कसाक सेनाका हेतमन (मुखिया) घोषित किया और हेतमनके दर्जेका चिह्न एक बुलवा (गदा) भेंट की।

१६४८ ई०के वसंतसे कसाकोंने पोलोंपर खूब जोरके साथ आक्रमण करना शुरू किया। मईके आरम्भमें बगदानने एक बड़ी पोल सेनाको हराया, जिसमें कसाकों और तारतारोंको बहुत-सा लूट-का माल मिला। सफलताके साथ-साथ अब बगदानके अभियानोंने उक्रइनी जनताके मुक्ति-युद्धका ह्म लिया। १६४८ ई०के सितम्बरमें पोल सेनाकी पिल्याका न रीके तटपर और भी भयंकर हार हुई। इस हारके बाद बगदानके लिये पोल-राजधानी वारसाका रास्ता खुल गया था। बगदान उकद्दत-से पोलोंको त्वोफ और जामोस्तयेतक खदेड़कर कियेफ लौटा। लोगोंने उकद्दनके मुक्तिदाताके तौरपर उसका स्वागत किया। तीन सौ वर्षोंतक पोलोंको गुलामीमें रहनेके बाद कियेफ अब स्वतन्त्र हुआ था। पोल सरकारने उकद्दनकी शक्तिको समझ लिया और संधि कर लेनेमें ही भलाई समझी। बगदानने मांग या प्रतिज्ञा की—''मैं सारी उकद्दनी जनताको पोलोंकी गुलामीसे मुक्त करके ही दम लूंगा।'' पोल दूतोंके साथ बातचीतका कोई फल नहीं हुआ, इसपर १६४९ ई०के ग्रीष्ममें बगदानने नया अभियान शुरू किया। किमियाके तारतार अब भी उसके साथ थे, लेकिन पोलोंने प्रलोभन देकर खानको अलग कर दिया और बगदानने अपनी शक्तिको देखते हुये संधि करना ही पसंद किया। इस संधिके अनुसार उकद्दनका स्वतन्त्र शासन स्थापित हुआ, जिसका हेतमन बगदान माना गया। रिजस्टरबद्ध कसाकोंकी संख्या छ हजारसे चालीस हजार कर दी गई।

१६४९ ई०की ज्वोरोफकी यह शान्ति-संधि भी उकइनको पूरी स्वतन्त्रता नहीं दिला सकी। पोल इस संधिको अपनी आगेकी तैयारीके लिये सिर्फ बहाना बनाना चाहते थे। १६५१ ई०के आरम्भमें उन्होंने फिर पश्चिमी उकइनपर आक्रमण कर दिया। उसी सालके बसंतमें एक बड़ी सेना लेकर पोल-राजा स्वयं चढ आया । पोपने अपने पोल-अनयायियोंको इस धर्मयद्धमें भाग लेनेके लिये घोषणा की--- उक्रइनियोंके साथ युद्ध करनेमें जो भी पाप होगा, हम उसको क्षमा करते हैं। बगदानके साथ किमियाके खानकी सेना थी, लेकिन ऐन-मौकेपर जुन १६५१ को बेरेस्तमें तारतारोंने घोखा दे दिया । बगदानने जल्दीसे खानके पास जाकर सेनाको लौटनेके लिये कहा, लेकिन खानने सेना लौटानेकी जगह बगदानको ही अपने पास पकड़ रक्खा। बिना नेताके भी कसाक और उन्नइनी किसान कितने ही दिनोंतक मोर्ची बांघे पोलोंसे लड़ते रहे। उन्होंने एक असाधारण शक्ति और हिम्मतके धनी पुरुष बोगुनको अपना नेता चुना । कसाकोंने अपने पराक्रमका खुब परिचय दिया । एक घिरी कसाक-टोलीके पास पोलोंने आत्मसमर्पण करनेके बदले प्राणदान देनेका वचन दिया. जिसका जवाब था—''हमें अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। हम शत्रुकी दयाको घुणाकी द्ष्टिसे देखते हैं।'' यह कहकर वह एक-दूसरेसे गले मिल पोलोंके ऊपर टूट पड़े। तीन सौ कसाकोंमेंसे एक-एक वीर-गतिको प्राप्त हुआ। इतनी वीरता दिखलानेके बाद भी पोल सेनाको रोका नहीं जा सका। महीने भर बाद जब ु खानने बगदानको छोड़ा, तो कियेफ पोलोंके हाथमें चला गया था और तारतारोंने देशको लूटकर बरबाद कर दिया था। १६५१ ई० की शरद्में जो संधि करनी पड़ी, उसके अनुसार सारे संघर्षमें प्राप्त सभी चीजोंको हाथसे खो देना पड़ा। पोल जमीदार फिर उकड़न लौटे और विद्रोहमें शामिल होनेके दंडस्वरूप किसानोंके ऊपर अकथनीय अत्याचार करने लगे। किसान अपने गांवोंको छोड़-छोड़ दिनयेपरके बार्ये तटपर जमा हो वहांसे रूसी राज्यके भीतर जाकर बसने लगे। पोलोंके अधीनकी उकइन-भूमि जल्दी ही जन-शून्य होने लगी, भगोड़े उकइनी जाकर उत्तरी दोनेत्सकी ऊपरी उपत्य-काकी उर्वर-भूमिको आबाद करने लगे। पोल राजाने क्रिमियाके खानके साथ शांति स्थापित कर उसे चालीस दिनके लिये उकड़नी जनताको लूटनेकी खुली इजाजत दी थी। क्रिमियाके तार-तारोंने लृटते-पीटते हजारों स्त्री-पुरुषोंको ले जा जिन्दगीभर दास रहने के लिये बेंच दिया। इन्होंके बारेमें एक उक्रइनी लोकगीतमें कहा गया है:---

"उकड़नी लोग दुःख भुगत रहे हैं, उन्हें कहीं छिपनेकी जगह नहीं, घुमन्तू सवारोंके ओर्दू बच्चोंके शरीरपर दौड़ रहे हैं, कोमल शिशुओंको रौंदते,

उनके पीछे हथियार—जंजीरमें बंधे जालिम खानके शिकार।"

१६४८–५१ ई०की लड़ाइयोंसे उकइनियोंको इस बातका पता लग गया, कि बिना बाहरी सहायताके पोलोंके हाथसे अपने देशको मुक्त नहीं किया जा सकता । इसीलिये जब १६५२ ई० में उकइनके किसान और कसाक दूसरी बार विद्रोह करनेके लिये तैयार हुये, तो बगदानने



उक्रइनको रूसमें मिला लेनेके लिये मास्को-सरकारसे बातचीत शुरू की । १६५३ ई०के शरद् में मास्कोमें "जेम्स्की सबोर"के अधिवेशनमें निश्चय हुआ, िक उक्रइनको अपने संरक्षणमें ले लिया जाय, और पोलन्दके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की जाय। ८ जनवरी १६५४ ई०में उक्रइनी कसाकोंके प्रति-निधियोंका सम्मेलन—रादा—पेरेयास्लाब्लमें हुआ, जिसमें मास्कोके दूत भी शामिल हुये थे। रादाको सम्बोधित करते बगदानने अपने लोगोंकी दयनीय अवस्थाका चित्र खींचते हुये कहा था—

"तुम सब जानते हो, िक हमारा शत्रु हमें पूरी तौरसे िमटा देना चाहता है, जिसमें हमारी भूमिमें रूस (उक्रइनी) नाम फिर कभी न लिया जा सके। इसीलिये तुम चार शासकोंमें से िकसी एकको अपने लिये चुन लो: पहला है तुर्कीका सुल्तान, जो िक ग्रीकोंपर जुल्म ढा रहा है, दूसरा है िक्रिमियाका खान, जिसने हमारे भाइयोंके खूनसे अनेक बार अपने हाथोंको रंगा है, तीसरा है पोल-राजा, जिसके अमीरोंके अत्याचारके बारेमें कहनेकी अवश्यकता नहीं और चौथा है महारूसका पूर्वी जार।"

पोलोंसे मुक्त है।

हजारों कंठोंने एक जवाब दिया :— "हम पूर्वी जारके अधीन रहना चाहते हैं।" इसके बाद मास्कोसे समझौता हुआ, और रूसने उक्रइनके स्वायत्त-शासनके अधिकारको स्वीकार किया — उक्रइनी सरकारके लिये लोकनिर्वाचित हेतमन (प्रधान) बनाना स्वीकार किया गया। उक्रइनके लिये स्वेच्छाचारी जारका शासन भी पोलोंसे कम कठोर नहीं था, पर उक्रइनी और बेलोरुसी भाषा, धर्म और संस्कृतिमें रूसियोंके सगे भाई थे, इसलिये उनको यही रास्ता अच्छा लगा। फिर १६५४ ई० में पोलोंसे लड़ाई शुरू हुई, जो बीच-बीचमें स्कती हुई तेरह वर्ष (१६५४–६७ ई०) तक चली। इसी युद्धमें प्रायः सारी बेलोरुसिया भी पोलोंसे मुक्त हो गई। रूसकी विजयिनी सेना लिथुवानियाके मुख्य नगर विलनोमें वाखिल हुई। उधर सारी उक्रइन-भूमिको मुक्त करते हुये बगदान और मास्को के बोयवोद पोलन्दकी सीमाको पार हो लुबलिन नगरको लेनेमें सफल हुये। इसी बीच १६५६ ई० में स्वीडनके राजा दशम चार्ल्सने भी पोलन्दके ऊपर आक्रमण करके वारसा (वरसावा), क्राको और दूसरे पोल-नगरोंपर अधिकार कर लिया। इस अचानक प्रहारके कारण पोल मास्कोके साथ शांति-भिक्षा मांगनेके लिए तैयार हो गये। पर, शांति अस्थायी ही हो पाई, क्योंकि पोलन्द सारे उक्रइन और बेलोरुसियापर अपने अधिकारको छोड़नेके लिये तैयार नहीं था। बाल्तिक समुद्रतट रूसके लिये इस समय खतरनाक था—जबतक स्वीडनको समुद्रतटसे भगायान जाय, तबतक रूस अपनेको-

सुरक्षित नहीं समझ सकता था। इसके लिये १६५६ ई०में स्वीडनसे लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ सफलता होनेपर भी युद्ध कई वर्षोंतक अनिर्णायक रूपमें चलता रहा। अन्तमें १६६१ ई०में रूसने अपनी असफलता स्वीकार करते यथापूर्व-स्थितिको मानते करसिकी-संधि-पत्रपर हस्ताक्षर कर दिया। बगदान १६५७ ई०में मरा। वह यह देखकर प्रसन्न था, कि उक्रइन अब जालिम

वोल्गाको जातियां—१७वीं सदीमें अब भी वोल्गाके दोनों तटोंके घने जंगलों और मैदानोंमें उराल-अल्ताई-वंशकी अ-रूसी जातियां रहती थीं। व्यत्का नदीकी पूर्वी वनभूमिमें उदमुर्त (वोत्याक), रहते थे। वोल्गाके बायें तटपर व्यत्का और वेतुल्गा निदयोंके बीचमें तथा वोल्गाके दक्षिणी तटपर, वोल्गा और सुरा निदयोंके बीचमें मारी (चेरेमिसी) लोग रहते थे। मारियोंके पड़ोसमें चुवास और मोद्विनी रहते थे, जिनकी बस्तियां निम्न ओका और ऊपरी सुराकी भूमिमें थीं। निम्न कामाके दोनों तटोंपर तातारों (तारतारों)की बस्तियां थीं । बाशकिर (तुर्क) कामाके दक्षिणी-पूर्वकी भूमि एवं ऊफा नदीके किनारे बसते थे। कुछ बाशिकर उरालके परे तबोल् नदीके ऊपरी भागमें भी रहते थे। इन सभी जातियोंको इवान IVने कजानके खानपर विजय प्राप्त करनेके बाद अपनी प्रजा बना लिया था । जारकी सरकार १५५२ ई०तक वोल्गा-भूमिके अपने पराजित लोगोंसे वही कर वसूल करती थी, जो कजानके खान तथा उसके सामन्त उनसे लिया करते थे। जारके कर उगाहनेवालोंका बर्ताव भी इन लोगोंके साथ अच्छा नहीं था, कितनी ही बार वह लोगोंके पशुओं और अन्नको जब्त कर लेते । रूसी महन्तों और जमींदारोंने भी वहांकी बहुत-सी उर्वर भूमि और जंगलोंपर अधि-कार कर लिया था—इन जंगलोंमें भारी संख्यामें कीमती समूरी खालवाले जानवर रहते थे। ग्रीक चर्चने यहांके लोगोंको निकोनके समय जबरदस्ती ईसाई बनानेमें बड़ी सरगरमी दिखलाई। ईसाई पुरोहित मोर्डिनी गांवोंके किसानोंको जमाकर बपतिस्मा दे उन्हें बाध्य करते, कि वह अपने पितत्र वनों-उपवनों और पितरोंकी कब्रोंपर बने लकड़ीके ढांचोंको जला दें।

बाशिकर लोग मुख्यतः पशुपाल थे। वह समूरी जानवरोंका शिकार, जंगली मधुका संचय और मछुवाही भी किया करते थे। १७वीं सदीमें अब वह कहीं-कहीं खेती करने लगे थे, और जहां-तहां लकड़ीके बने उनके झोपड़े भी खड़े होने लगे थे। ग्रीष्ममें वह अपने ढोरों और घोड़ोंको चराने-के लिये चरागाहोंमें और शरद्के अन्तमें अपने जाड़ेके निवास-स्थानोंमें चले जाते। पहले उनमें अपने छोटे-छोटे कबीलोंका जनसत्ताक संगठन था, लेकिन अब वह पुराने समयसे चला आता संगठन टूटने लगा था। भूमिपर कबीलेका साझी अधिकार हटकर अब उसके बड़े और अच्छे भागपर तरखनों (राजकुमारों) और बातुरों (बहादुरों)का अधिकार हो गया था। इस प्रकार धनी-गरीब-

का वर्ग-भेद उनमें स्थापित हो चुका था। बाशिकर रूसी सरकारको कई तरहके मूल्यवान् समूरी खालोंको करके रूपमें देते थे। १७वीं सदीमें अब रूसी महंत और जमींदार भी इनकी भूमिमें पहुंच-कर घने जंगलों, मछलीमरी निदयों, नमककी खानों, हरे-भरे चरागाहों, तथा खेतीके लिये उपयुक्त बंजर भूमिको अपने हाथमें करने लगे। इसके कारण पशुपाल बाशिकरोंको बड़ी बाधा होने लगी, जिसके लिये असंतोष और विद्रोह करनेका परिणाम यही हुआ, कि वहांपर ऊफा जैसे कितने ही दुगर्बद्ध नगर रूसियोंने स्थापित कर दिये।

वोल्गा-प्रदेशकी अ-रूसी जातियोंमें कलमक (कल्मख) भी थे। कलमक मंगोलोंकी एक शाखा थी, इसे हम आगे बतलायेंगे । वह १६३० ई०के आसपास निम्न-बोल्गाकी भूमिमें आये । पहले यह घुमन्तू जाइसन सरोवरके उत्तरकी पहाड़ियोंमें विचरते थे, जिसे जंगारिया भी कहा जाता हैं। कलमकोंके कई भिन्न-भिन्न कबीले थे, जिनका अलग-अलग राजा होता था। वैसे सभी कबीले एक-दूसरेसे स्वतन्त्र थे, लेकिन जब सारी जातिके ऊपर कोई खतरा आता, तो सबसे शक्तिशाली जातिके राजाके अधीन वह अपना लड़ाक्संघ स्थापित कर लेते। १७वीं सदीके आरम्भमें कलमकोंके एक बहुसंख्यक कबीलेका डेरा इतिश नदीके ऊपरी भागमें था। इतिशके किनारे येरमककी विजयके बाद रूसियोंकी बहुतसी बस्तियां बस गई थीं। इतिशके इन कलमकोंने रूसी कसबोंपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसका बदला भी लिया जाने लगा । फिर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बढ़ते १६३० ई०के आसपास उन्होंने यायिक (उराल) और वोल्गाके बीचकी भूमिको दखल कर लिया। १६५६ ई०में कलमकोंने रूसकी अधीनता स्वीकार की। १७वीं सदीके अन्त तथा १८वीं सदीके आरंभमें वोल्गा-कलमकोंका शासक आयुका बड़ा शक्तिशाली खान था। यद्यपि उसने जारकी अधीनतासे इन्कार नहीं किया, लेकिन वह अपनेको स्वतन्त्र समझता था, और वोल्गाके किनारेके रूसी नगरोंपर आक्रमण करनेसे भी बाज नहीं आता था। जो कलमक जुंगारियामें रह गये थे, उन्होंने १७वीं सदीके अन्ततक एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जो धीरे-धीरे साम्राज्य-का रूप लेने लगा।

रूसी शासकोंके अत्याचारके कारण वोल्गाके छोग जब-तब विद्रोह कर बैठते थे, लेकिन १६६२ ई०में इस विद्रोहने खतरनाक रूप छिया। उस साल एक ही समय बाशिकर-भूमि और पश्चिमी साइबेरियाके बहुत भागोंमें बगावत हो गई। येरमकद्वारा पराजित सिबिरके कूचुम खानके एक वंशजने तातारों, बाशिकरों और पश्चिमी साइबेरियाके वोगुलों (मंसियों)के विद्रोहका नेतृत्व किया। विद्रोहियोंने रूसियोंके किलेबंद नगरोंपर आक्रमण किया, उनके मठों और बस्तियोंको नष्ट कर दिया। यह विद्रोह कई सालतक चलता रहा। विद्रोहके दमन कर देनेके बाद जारशाही सरकार ने बाशिकरोंकी और कितनी ही भूमि छीन ली, बाशिकर जवानोंको जबरदस्ती सेनामें भर्ती करके किमियामें लड़नेके लिये भेजा। इसके कारण १६७५ ई०के आसपास फिर विद्रोह उठ खड़ा हुआ। छिटपुट होते विद्रोहोंको १६८२ ई०में सैयद सादिर जैसा नेता मिल गया। कलमकोंका प्रधान आयुका खान भी बाशिकरोंकी सहायता करने लगा। लेकिन, अन्तमें बौद्ध कलमकों और मुसलमान बाशिकरोंकी प्रतिद्रद्विता इतनी बढ़ी, कि कलमक जारकी ओर हो गये, और विद्रोहको कुचल दिया गया।

राजिन-विद्रोह—जार अलेक्सी (अलेक्सान्द्र) के कालमें रूसकी राजशक्ति और सीमा बहुत बढ़ी, लेकिन देशमें संघर्षों और विद्रोहोंके भीतरसे ही । इन विद्रोहोंमें स्तेपन राजिनके नेतृत्वमें हुआ किसानोंका विद्रोह बड़ा भयंकर था। भूखे गरीब कसाकोंमें अशांतिका होना स्वाभाविक या। इसी अशांतिका नेता येरमक था, जिसने साइबेरियामें रूसकी सीमाको बढ़ाया। कसाक स्वभावतः स्वच्छन्दताप्रेमी तथा लड़ाकू होते हैं। रूसी वोयवोद उनको नाराज होनेका बहुत मौका दे देते थे। १६६६ ई०में कसाक आतमन (सरदार) वासिलीने दोनके गरीब कसाकोंको मास्कोके विरुद्ध भड़काया और एक बड़ी कसाक सेना ले तुलातक पहुंच गया। उसके साथ दक्षिणी जमींदारोंके कितने ही अर्ध-दास किसान भी शामिल हो गये। इसी समय दोनके गरीब किसान विद्रोहियोंको

अातमन स्तेपन तिमोफेयेफ-पुत्र राजिन-जैसा नेता मिल गया। १६६७ ई०के वसंतमें राजिन अपने सैनिकोंको लिये दोनसे वोल्गाकी ओर बढ़ा। उसके कसाकोंने जार, महासंघराज और घनी व्या-पारियोंकी अनाज तथा दूसरी पण्य वस्तुओंसे लदी बहुत-सी नावोंको पकड़ लिया, जिनमें देश-निकाला पाये पैरोंमें बेड़ी पड़े कितने ही बंदी भी थे। उन्हें मुक्त करके राजिनने बंदियों, स्त्रेलेत्सी (राज-सैनिकों) और मल्लाहोंसे कहा—"अब तुम सब स्वतन्त्र हो, जहां इच्छा हो वहां जाओ। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो कोई मेरे साथ रहना चाहता है, वह स्वतन्त्र कसाक माना जायगा। मैं केवल बायरों और घनी जमींदारोंसे लड़नेके लिये आया हूं, गरीबों और सीधी-सादी जनता-को भाईके तौरपर मैं अपना भागीदार बनानेके लिये तैयार हूं।"

इसके बाद राजिनके कसाक नावोंपर चढ़कर अस्त्राखानके किलेसे बचते कास्पियनमें गये। फिर अपने पच्चीस नावोंमें जा उन्होंने यायिक (उराल) नदीके तटपर बसे यायित्स्क नामक दुर्गबद्ध नगरपर अधिकार कर लिया । राजिनने जाड़ोंको यायिकके तटपर बिताया । अगले साल वह समुद्रसे होकर ईरानके तटपर पहुंचा । उसके पास कई हजार कसाक थे । उसने कास्पियन-तटवर्ती काकेशसकी भूमिको लूटा, और ईरानके शाहके पास कई आदमी भेजकर कहलवाया, कि में और मेरे कसाक तुम्हारे देशमें सदा रहनेके लिये तैयार हैं, क्योंकि हम मास्कोके बायरोंके अत्या-चारको नहीं सह सकते । शाहने राजिनके दूतोंको पकड़कर मरवा दिया । इसपर कसाकोंने ईरान-के नगरोंमें लूट-पाट करनी शुरू की । शाहने पचास नावोंमें सैनिक भरकर भेजे, लेकिन राजिनने उनमेंसे अधिकांशको डुबा दिया। सफलता होनेपर भी इन लड़ाइयोंमें कसाकोंको बहुत क्षति उठानी पड़ी, जिससे उनेकी संख्या कम होती जा रही थी। बचे हुओंमें बीमारी फैलने लगी, इसलिये राजिन बायरोंके राज्यसे बाहर ईरानमें रहनेका ख्याल छोड़कर १६६९ ई०की शरदमें फिर अस्त्राखान पहुंचा । उसकी अनुपस्थितिके समय अस्त्राखानकी छावनी और मोर्चाबंदीको बहुत मजबृत कर लिया गया था। राजिनने दोनकी ओर जानेके लिये इजाजत मांगी। अस्त्राखानके वोयवोद जानते थे, कि नगरके अधिकांश लोगोंकी सहानुभूति राजिनके साथ है, इसलिये उन्होंने इस शर्त-पर उन्हें जानेकी इजाजत दी, कि वह अपने लटके माल और हथियार समर्पित कर दें। अस्त्राखानके गरीबोंने बड़े उत्साहके साथ राजिनका स्वागत किया। वह उसे बत्का (बापू) कहते थे। राजिनके कसाक पहले फटे-चीथड़ोंमें गये थे, लेकिन अब वह गोटेदार रेशमी कपड़े पहने हुये थे। राजिनने खूब दिल खोलकर सोनेकी मुहरों और दूसरी चीजोंको लोगोंमें बांटा। हथियार रखनेसे इनकार करके अपनी हिथयारबंद सेनाके साथ राजिन दोनकी ओर चल पड़ा। अस्त्राखानके निवासियों में से भी कितने ही उसके साथ हो लिये।

चारों ओरसे दोन-कसाक राजिनके झंडके नीचे आने लगे। इसके बाद कई बार जारशाही सेनासे उसने सफल मुकाबिला किया। जारित्सन (आधुनिक स्तालिनग्राद) के निवासियोंने
उसे शहरपर अधिकार करनेमें मदद दी। १६७० ई०के बसंतमें राजिन दूसरी बार वोल्गाके
किनारे पहुंचा। पहले वह साधारण लुटेरेके तौरपर आया था, यद्यपि उसकी उदारताकी ख्याति
उसी समय चारों ओर फैल गई थी; लेकिन अब वह कई हजार अनुशासन-सम्पन्न सेनाका कमांडर
था। वह वोयवोदों, अमीरों और धनी व्यापारियोंका दुश्मन था, लेकिन गरीबोंका पक्षपाती और
दासोंका हर जगह मुक्तिदाता। राजिनकी दानशीलता, उदारता और गरीबोंके प्रति प्रेम ऐसी आकर्षणकी चीज थी, जिससे वह चारों तरफ मशहूर हो गया। जारित्सिन लेनेके बाद उसने अब रूसके भीतर
बढ़नेका निश्चय किया, लेकिन इससे पहले उसने अस्त्राखानपर अधिकार करके निम्न-वोल्गामें
अपनी सत्ता जमा लेना आवश्यक समझा। अस्त्राखानके वोयवोदने स्त्रेल्सीकी एक सेना राजिनके विरुद्ध भेजी, लेकिन सैनिक अपने अफसरोंको मारकर विद्रोहियोंमें जा मिले। जून १६७० ई०में
राजिन अस्त्राखानके पास पहुंचा। पत्थरकी दीवारोंसे घेरकर नगरको बहुत मजबूत कर लिया
गया था, दीवारों और मीनारोंपर तोपें लगी थीं, लेकिन बहुतसे स्त्रेल्सी तथा नगरके लोग राजिनके
स्वागतके लिये अधीर थे। गोधूलीके समय घंटे बजने लगे, यह इस बातका संकेत था। कि कसाकों-

ने आक्रमण कर दिया है। कसाक अंधेरेमें चुपचाप किलेके पास आ सीढ़ियां लगाकर दीवार फांद नगरके भीतर कूद पड़े। नागरिक भी उनकी मददके लिये दीवारके पास प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर-के समर्पण करनेकी सूचना तोपोंकी पांच आवाजसे दी गई। राजिनके कसाकोंके साथ अस्त्राखानके गरीब भी शामिल हो गये और उन्होंने वहांके अमीरों तथा प्रतिरोधकोंको मार डाला। सबेरा होते-होते अस्त्राखानपर राजिनका पूरा अधिकार था।

राजिनकी विजय-यात्रा अब शुरू हुई । जारके स्त्रेल्सी और साधारण लोग राजिनकी सहायता करनेके लिये हर जगह तैयार थे। उसने सरातोफ (पुराना सरातोफ वोल्गाके बायें तटपर था), समारा (आधुनिक कुइबिशेफ)को आसानीसे अपने हाथमें कर लिया, लेकिन सिम्बिस्क (आधुनिक उलियानोव्स्क)को लेनेमें बड़े जबरदस्त प्रतिरोधका सामना करना पड़ा। उसके आदमी गांव-गांवमें घूमकर राजिनके नामसे कह रहे थे--"सभी उत्पीड़ितों और गरीबोंको विद्रोहके लिये खड़ा हो जाना चाहिये।" राजिन यह भी कहता था---"मैं महाप्रभु (जार)के लिये देशद्रोही बायरों और अमीरोंसे लड़ रहा हूं।" वह नहीं जानता था, कि जार उसी वर्गका सबसे शक्तिशाली आदमी है, जिसके विरुद्ध उसने जहाद छेड़ी है। प्रायः एक महीनेतक राजिनने सिम्बिस्क नगरका मुहासिरा किया । १६७० ई०के अक्तूबरके आरम्भ-में नई सेना आ गई, और एक घनघोर लड़ाई हुई। तलवारोंकी खपाखपमें वीर राजिन निरुशंक लड़ता दिखाई पड़ता। उसके सिरपर एक गोली लग गई थी, एक पैर भी गोलीसे घायल हो गया था, तो भी वह लड़ रहा था। सारी वीरता दिखलानेपर भी सुशिक्षित सुशस्त्रित बहुसंख्यक जार-सेनाके सामने राजिनको हार खानी पड़ी । वह थोड़ेसे कसाकोंके साथ दोनकी ओर निकल भागा । राजिनके हारनेके बाद भी वोल्गाकी भिन्न-भिन्न जातियों—कलमक, तातार, मोद्धिनी, मारी, चुवाश और बाशिकर--तथा दाहिने तटके प्रदेशोंके रूसी किसानोंने विद्रोहको बहुत समयतक जारी रक्खा । जारकी सेना इन विद्रोहियोंसे खुनी बदला लेने लगी । बंदी किसानोंको वह पकड़कर अर्जमस नगरमें ले गये, जहां उन्हें बड़ी सासत देकर मारा गया। नगरके चारों ओर फांसीकी टिकटियां खड़ी कर दी गई थीं। एक विदेशी प्रत्यक्षदर्शीने लिखा है, कि तीन महीनेके भीतर अर्जमसमें ग्यारह हजार आदिमियोंको फांसीपर चढाया गया । किसानोंके नेताओंने अन्तिम समयतक बड़ी निर्भयताका परिचय दिया । जल्लादने एकसे पूछा---

"तुम क्या करना चाहते थे ?"

''हम मास्कोको लेना और तुम्हारे सभी बायरों, अमीरों और लिखनीचंदोंको मार डालना चाहते थे ।''

एक किसान स्त्री-नेता अल्योनाको जलाकर मारनेका दंड दिया गया। वह दंडाज्ञा सुनकर जरा भी न घबड़ाई और मरते समय बोली—

''जैसे में लड़ी, यदि वैसे ही दूसरे भी लड़े होते, तो राजुल यूरी (सेनापित)को हमारे सामनेसे जान लेकर भागना पड़ता।''

१६७१ ई०के आरम्भमें वोल्पाके दक्षिण-तटके विद्रोहियोंको दबानेमें सफलता मिली। अब जारशाही राजिनके पीछे पड़ी थी। अप्रैल १६७१ ई०में उसे पकड़कर मास्को ले गये, जहां राजिन को भीषण सासत दी जाने लगी, लेकिन तब भी उसने मुंहसे एक बार भी आह नहीं निकाली। जून १६७१ ई०में उसको मारनेसे पूर्व जल्लादोंने पहले हाथों और पैरोंको काट दिया, फिर सिरको धड़से अलग कर दिया। जारकी सरकारने राजिनको मारकर संतोषकी सांस ली, लेकिन साधारण जनताके लिये राजिन मरा नहीं। वह समझती थी, कि बायरोंने किसी दूसरेको मारा है, राजिन तो अब भी बचकर कहीं छिपा हुआ है। वह फिर एक बार हम दुखियोंकी मददके लिये आयेगा।

जनताका राजिनके प्रति कितना सद्भाव था, वह लोकगीतोंकी निम्न पंक्तियोंसे मालूम होगा—

13

उठ हे सूर्य, है मैंले-कुचैले,
तू जो कि पहाड़ोंके ऊपर इस प्रकार छाया है,
जो कि हरे उगे हुये पौधोंपर छाया है,
हमारी हिंडुयोंको गरमाओ । हम ईमानदार जन हैं।
यद्यपि हम गरीब हैं, किन्तु हम किसीका जूआ नहीं उठायेंगे,
चोर हम नहीं हैं, और न भयंकर डाकू,
स्तेपान राजिन हमारा नेता हैं।

रूसी भाषाका कालिदास पुशकिन स्तेपन राजिनको रूसी इतिहासका अत्यन्त काव्यमय पुरुष कहता है ।

साइबेरियामें प्रसार—हम पहले कह चुके हैं, कि कैसे येरमकने सिबिरके खानको हराकर रूसी सीमाको ओब और इर्तिश नदीके तटतक पहुंचा दिया । साइबेरियाके जंगलोंसे मिलनेवाली समूरी खालें सोनेके भाव बिकती थीं, और साथ ही वहांके लोगोंको पकड़कर दास बनाकर बेंचना भी आमदनी-का एक अच्छा खासा स्रोत था; इसलिये रूसी व्यापारियों और साहसियोंका उधर खिचना स्वाभाविक था। समूरी खालोंको पहले वह वहांके स्थानीय शिकारियोंके हाथसे खरीदते थे। फिर रूसी शिकारियोंने स्वयं जंगलोंमें दूर-दूर तक घुसकर शिकार करना शुरू किया । यह शिकारी कभी-कभी ऐसे स्थानों-में पहुंचने लगे, जहांपर जारके सैनिक कभी नहीं पहुंच पाये थे। इसी तरह कुछ पीढ़ियोंमें रूसी येनि-सेइसे अखोत्स्क समुद्रतक अपना अधिकार स्थापित करनेमें सफल हुये । जहां नदियोंका सहारा था, वहां शिकारियों और व्यापारियोंकी टोली नावोंपर चढ़कर जाती, फिर नावोंको आदिमियोंके कंघों-पर उठाकर एक नदीसे दूसरी नदीमें परिवर्तित कर लेते । जार गदुनोफके कालमें रूसी-व्यापारी और शिकारी मंगोलियामें पहुंच चुके थे । गदुनोफके समय वहां एक बड़ा सैनिक अभियान भेजा गया था । स्थानीय शिकारी (नेन्त्सी) इसे बर्दाब्त कैसे करते, लेकिन अपने पुराने हथियारों और बिखरी हुई अल्प-संख्याके बलपर बेचार सफल प्रतिरोध कैसे करते ? रूसी दूर-दूर जंगलोंमें लकड़ीके किले बनाकर जम जाते । इस प्रकार उन्होंने निम्न-येनिसेइ-उपत्यकाके मार्गपर अधिकार कर लिया । उसके कुछ समय बाद उन्होंने मघ्य-ओब और मघ्य-येनिसेइमें भी पहुंच १६१९ ई०में येनीसेइस्क नगरकी स्थापना की। यहांसे अब वह येवेंकी, बुर्यंत तथा उस प्रदेशके दूसरे लोगोंको अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर करने लगे। दस वर्ष बाद येनिसेइ नदीके तटपर कास्नोयास्क नगर स्थापित हुआ, लेकिन यहां किरगिजोंने उनसे जबरदस्त मुकाबिला किया । पर, मुकाबिलेसे डरकर रूसी अपने आगेके प्रसारको रोक नहीं सकते थे। यनिसेइस्क नगरसे अंगारा नदीके किनारे चलते हुये रूसी बैकाल महासरोवरपर पहुंच गये। १७वीं शताब्दीके मध्यमें उन्होंने अंगाराके बैकालसे निकलनेके स्थानके पास ही इर्कुत्स्कका शरद्कालीन निवास-स्थान बनाया । बुर्यत मंगोल अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी भूमिपर हस्तक्षेप करते देखकर रूसियोंके साथ जबरदस्त संघर्ष किया, जिसमें असफल होकर कितने ही मंगोलिया चले गये, लेकिन वहांके मंगोल-सामन्तोंके अत्याचारके कारण कितनों हीने फिर लौटकर जारके जूयेको अपने कंधेपर रक्खा। इसी समय येनिसेइसे लेना नदीकी ओर जानेवाला महत्त्वपूर्ण रास्ता स्थापित किया गया । रूसियोंने अफवाह सूनी थी, कि लेनाके किनारे समुरी खालोंकी खानें भरी पड़ी हैं, जिसे सुनकर येनिसेइस्क और मंगजेया दोनों जगहोंसे रूसी साहसियोंकी भीड़ टट पड़ी। उन्होंने लेना-उपत्यकाके निवासी याक्तोंके ऊपर प्रहार करके उनकी समुरी खालों, पशुओं (बारहिसगों)पर ही हाथ नहीं साफ किया, बल्कि स्त्री-बच्चोंको भी बेचनेके लिये बंदी बनाया । व्यापारियों और शिकारियोंकी पहुंच स्थापित होते ही येनिसेइस्कके सैनिक अधिकारियोंने लेनाके तटपर याकुत्स्क नामका गढ़ स्थापित किया । कुछ ही समय बाद जारने याकुत्स्कके लिये वोयवोद (राज्यपाल) भेजना शुरू किया । याकुत्स्कमें जम जानेके बाद सैनिक, व्यापारी और शिकारी और भी आगेके अज्ञात इलाकोंकी खोजमें लग पड़े, और उत्तर-पूर्वमें ध्रुवक-क्षीय समुद्रके तट तक याकृगिरों (ओदुलियों) के प्रदेशमें पहुंच करके उनसे कर लेने लगे।

रूसी शिकारी पहाड़ों में जब लेनाके उद्गमकी ओर पहुंचे, तो उन्हें खबर लगी, कि शित्का और जेयामें अन्न और चांदी भरी पड़ी है। तुंगुस लोगोंने भी इस खबरकी पुष्टि की। इसपर साइबेरियाके बोयबोद गोलोविनने १६४३ ई०में अपने एक क्लर्क बाच्तेयारोफकी अधीनतामें सात आदिमियोंको पता लगानेके लिये उक्त दोनों निदयोंकी उपत्यकाओंकी ओर भेजा। बाच्तेयारोफ इस कामके योग्य नहीं था, इसलिये वह खाली हाथ लौट आया। फिर उसी साल गोलोविनने पोयाकोंफके नेतृत्वमें एक बड़ी टोली यह कहकर भेजी, कि वहांके लोगोंसे जाकर कर उगाहो, और जो देनेसे इन्कार करे,



उनसे लड़ाई करो । जेयाके तटपर पहुंचनेपर पोयाकोंफको अन्नके लिये निराश होना पड़ा । वहांके लोग अधिकतर चीनसे आये अनाजपर गुजारा करते थे । पोयाकोंफ ने अपने सत्तर आदिमयोंको पासमें रहनेवाले दौरी लोगोंकी बिस्तियोंमें भेजा, लेकिन उन्होंने रूसियोंको अपने गांवोंके भीतर आने नहीं दिया । खाली हाथ लौटनेपर अपने लोगोंने उन्हें रसद देनेसे इन्कार कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ, कि उन्हें अब स्थानीय लोगोंको लूट-मारकर जीवन-यापन करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । वसंतके आनेपर यह टुकड़ी नावपर दसेयानदीके नीचेकी ओर बढ़ी । स्थानीय लोगोंको खूनखार रूसियोंका पता पहले हीसे लग गया था, इसलिये वह उनको आते सुनकर भाग निकले । तो भी तीन गिलियक पकड़े गये, जिनके द्वारा रूसियोंने कर उगाहनेमें सफलता पाई । आगे बढ़ते-बढ़ते रूसियोंने आमूर नदीके मुहानेपर पहुंच जाड़ा बितानेके लिये वहां डेरा डाल दिया। मंडली जून १६४६ ई०में याकुत्स्क लौटी । अभियान सफल रहा, क्योंकि उन्होंने एक नई भूमिका पता लगाया, लेकिन साथही उनकी यात्राद्वारा लोगोंमें बड़ा भयसंचार हो गया । अज्ञात कालसे पूर्वी साइबेरियाकी यह जातियां चीनको कर दिया करती थीं, इसलिये अब उन्होंने चीन सरकारतक अपनी गुहार पहुंचाई ।

१६४८ ई०में रूसी व्यापारियों के एक समूहने कोलुमा नदीके मुहाने के पूर्व ध्रुवीय समुद्र-तटकी भूमिके बारेमें पता लगानेका निश्चय किया। उन्हें मालूम हुआ, कि समुद्री जानवर वालरस वहीं जाकर बच्चे देता है। वालरसका दांत बहुत महंगा बिकता था, इसिलये वह उस अज्ञात भूमिकी ओर खिचे। इसके लिये याकुत्सकके त्र्यापारियोंने कसाक सिमाओन देझन्येफके नेतृत्वमें सात नावों के साथ एक अभियान भेजा। यह लोग कोलुमाके मुहानेसे समुद्रके किनारे-किनारे आगे बढ़े। नावें मजबूत नहीं थीं, इसिलये अधिकतर टूट-फूट गईं, तो भी देझन्येफकी कुछ नावोंको एक तूफान बहाकर अमेरिका और एसियाको मिलानेवाली समुद्रकी उस पतली धारमें ले गया, जिसका नाम पीछ बेरिगकी खाड़ी पड़ा। उस समय युरोपमें कोई नहीं जानता था, कि एसिया और अमेरिकाकी सीमाओंको केवल एक पतलीसी सामुद्रिक प्रणाली अलग करती है। आजकल एसियाके उत्तर-पूर्वीय अन्तिम अन्तरीपको देझन्येफ अन्तरीप कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं, शाहजहांके शासनके अन्तिम वर्षोमें ही रूसी साइबेरियाके पूर्वी छोरतक पहुंच गये। जांच-पड़ताल करनेवालोंने लेनाकी शाखा अलदल नदीसे होते अखोत्स्क समुद्रके तटपर पहुंचकर वहां अखोत्स्क (शिकारवाला) गढ़ स्थापित किया, और बेचारे एवंकी लोगोंने बारूदी हिथयारोंके सामने प्रतिरोधको व्यर्थ समझकर अधीनता स्वीकार की।

पिश्वमी संस्कृतिका प्रभाव—१७वीं सदीके रूसमें अभी शिक्षाका प्रसार केवल अमीरों और व्यापारियोंमें था। स्त्रियां सिर नहीं ढंकती थीं, किन्तु जबतक विवाहित नहीं हो जातीं, तबतक पुरुषोंसे अलग रहतीं । वह अपरिचितकी ओर देखनेकी हिम्मत नहीं कर सकती थीं । धनियोंकी स्त्रियां अपना समय पूजा-पाठ या गोटा बनानेमें लगातीं। अमीरोंकी पोशाक बहुत भारी होती थी। बाहरी चोगा एडीतक पहुंचता था, और लम्बी आस्तीन भी छोड़ देनेपर धरतीको छनेसी लगती थी। उत्सवके समय बहुत मूल्यवान् ऊनी या रेशमी कपड़े पहने जाते थे। हीरा-मोती-जटित सोने या चांदीके बड़े-बड़े बटन चोगोंमें लगते थे। सामन्त लोग समूरकी बड़ी लम्बी टोपी पहिनते थे, जो नीचेकी अपेक्षा ऊपर अधिक चौड़ी होती जाती और इतनी भारी होती थी, कि आदमी सिरको आसानीसे घुमा नहीं सकता था। पुरुष बालोंको काटकर रखते थे, लेकिन दाढ़ीको बड़ी सावधानीसे बढ़ाते थे। बिना दाढ़ीके आदमीको समझा जाता था, कि वह हर तरहके पाप कर सकता है। दाढ़ी मुड़ाना स्वयं भी पाप-कर्म था । लेकिन, १७वीं सदीमें ही पश्चिमी युरोपका प्रभाव धीरे-धीरे रूसके उच्च वर्गपर पड़ने लगा । व्यापारने पश्चिमी यूरोपके व्यापारियोंसे रूसका संबंध बहुत घनिष्ठताके साथ स्थापित कर दिया था। अब कितने ही युरोपी रूसमें लोहे, काच आदिके कारखाने स्थापित करने लगे थे । मास्को और दूसरे नगरोंमें बहुतसे ग्रीक, अंग्रेज, जर्मन, डच और पोल व्यापारी तथा शिल्पी रहने लगे थे। उनमेंसे कुछ चंद दिनोंके लिए आते और कितने ही रूसी नगरोंके वासी हो गये थे। मास्कोकी सरकार विदेशियोंको—विशेषकर शिक्षितों, सैनिक विशेषज्ञों, डाक्टरों, चित्रकारों तथा

दूसरे कलाकारों-शिल्पियोंको—अपने यहां आकृष्ट करनेकी कोशिश करती थी। सभी विदेशी कामके नहीं थे। उनमेंसे कितने ही मौज उड़ाने, या गुप्तचरी करनेके लिये आते थे, पर इसमें भी शक नहीं, कि कितने ही अपनी विद्या और अनुभवसे रूसियोंको लाभ पहुंचाते थे। १६वीं सदीके अन्तमें ही मास्कोमें विदेशियोंके रहनेके मुहल्ले बन गये थे, जिन्हें पीछे "जर्मन (मह) बस्ती" कहा जाता था। १७वीं सदीके मध्यमें उन्हें यौजा नदीके किनारे प्रेयोन्नजेन्स्कोये गांवके पासमें परिवर्तित कर दिया गया। कितने ही रूसी इनके सम्पर्कमें आकर युरोपीय संस्कृतिसे प्रभावित होते रहे—यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि आजकी तरह उस समय भी रूसियोंके लिये "यूरोपा" एक दूसरा ही महाद्वीप था। पश्चिमी युरोप संस्कृतिके साथ-साथ विलासितामें भी बहुत आगे बढ़ा हुआ था। मास्कोके अमीर पुरुष-स्त्री भी इंगलैण्ड, जर्मनी, फांस और दूसरे युरोपीय तथा पूर्वी देशोंमें राजदूत बनकर जाते थे। रूसी व्यापारी भी कोशिश कर रहे थे, कि अपनी पण्य-वस्तुओंको सीथे युरोपके नगरोंमें जाकर बेंचें, लेकिन विदेशी व्यापारी इसमें हर तरहकी बाधा उपस्थित करते थे।

उच्च वर्ग ही नहीं रूसी शिक्षित तथा बुद्धिजीवी वर्गपर भी पश्चिमी युरोपका प्रभाव पड़ने लगा था। जार अलेक्सी मिखाइल-पुत्रके समयका एक प्रभावशाली बायर ओरदिन-नाश्चोकिन यरोपके नमूनेपर शासन-प्रबन्ध संगठित करनेका पक्षपाती था। उन्नइनके रूसमें मिल जानेसे, पोलन्द और पूर्वी युरोपके साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित होनेमें बड़ा सुभीता हुआ । शताब्दियोंके सिद्धहस्त कियेफके मूर्तिकार, चित्रकार तथा दूसरे कलाकार मास्कोमें आकर काम करने लगे। बायरोंके घरोंमें उन्नइनी विद्वान् शिक्षकका काम करते थे। एक सुशिक्षित बेलोरूसी साध सिमेओन पोलोत्स्की जार अलेक्सीके परिवारमें शिक्षक था। पोलोत्स्कीने नाटक और कवितायें लिखीं। उसके पद्म बहुत प्रसिद्ध थे। वह साहित्य और काव्यशास्त्रकी भी शिक्षा देता था। बहुतसे विदेशी विद्वानोंने इतिहास, युद्धविज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान तथा दूसरे विज्ञानोंकी पुस्तकें १७वीं सदीमें रूसी भाषामें अनुवादित कीं। यह याद रखना चाहिये, कि यही हमारे यहां औरंगजेबके शासन-का समय था, जिसमें जहादी लड़ाइयां छोड़ विद्या-विज्ञानकी चीजोंकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। रूसी शिक्षित अब सिर्फ धार्मिक साहित्य हीसे संतुष्ट नहीं थे, वह पश्चिमकी धर्मनिरपेक्ष कहानियों और उपन्यासोंको अपनी भाषामें पढ़ने लगे थे। अमीरों तथा व्यापारियोंके दैनिक जीवन और वेश-भूषापर भी पश्चिमका प्रभाव पड़ने लगा था । १७वीं शताब्दीके उत्तरार्धमें शराबी साधुओं, लोभी न्यायाधीशों, और घूसखोर अमलों, तथा मुर्ख अमीरोंके ऊपर व्यंग्य करते कितने ही प्रहसन लिखे गये थे। संक्षेपमें कहा जा सकता है, कि अब साहित्यमें वास्तविक जीवन-वस्तुवाद-के लानेकी कोशिश की जाने लगी थी। साहित्य हीमें नहीं, रूसी चित्रमें भी वस्तुवाद घुसने लगा था। प्रसिद्ध कलाकार सिमओन उशाकोफकी कला वास्तविकताका दर्पग-सी थी, जिसमें तत्का-लीन जीवनकी झांकी मिलती थी। उस वक्त भी आजकी तरह बहुतसे कलाकार ऊटपटांग-बेढंगी टेढी-मेढ़ी रेखाओं और रंगोंके पीछे इतने पागल थे, जिन्हें कलाका वास्तविकताके पास जाना फोटोग्राफी मालूम होता है। १७वीं शताब्दीमें पहले-पहल मास्कोके दरबारियोंको नाट्यकलाका परिचय मिला, जब महाबस्तीके एक प्रोहित गटफिड ग्रेग्रोरीने जार अलेक्सीके शासनकालमें रूसी विद्यार्थियों और जर्मन नटोंसे एक नाटकमंडली बनाई, और ऐतिहासिक कहानियोंको लेकर रंगमंचपर नाटक खेले। पीछे एक खास मकान बनाकर रूसी भाषामें लिखे नाटकोंका भी अभिनय होने लगा । अभिनयके समय एक खास आसनपर बैठकर जार भी उसे देखता था, लेकिन जारानी अलग एक परदेमें बैठकर हीं देख पाती थी। नवीनताकी तरफ अभिरुचि इतनी बढ़ गई थी, कि महासंघराज निकोनने जल-भुनकर सभी देशी वाद्ययंत्रोंकी होली जला डालनेकी आज्ञा दी।

चीनसे संबंध — जार अलेक्सीने अपना पत्र देकर पेफिलियेफको १६५९ ई०में चीन-सम्राट् शी-चू (१६४४-१६६१ ई०) के पास भेजा। सम्राट्ने उससे मुलाकात की। इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं, कि रूसी दूतको दरवारमें कोतौ (साष्टांग प्रणिपात) करना पड़ा। रूसी दूतको दस पूड (४ मन) चाय देकर बिदा किया गया। चाय शायद यह पहली बार स्थलमार्गसे मास्को पहुंची। इसके बाद १६६९ ई०में अबलिनके अधीन और १६७५ ई०में परशेन्निकोफके नेतृत्वमें रूसी कारवां (वाणिज्य-

सार्थ) उरगा-कलगनके रास्ते चीन भेजे गये। असली राजकीय दूतमंडल १६७५ ई०में गया, जब कि निकोलाइ स्पाथेरीको जारने अपना दूत बनाकर चीन दरबारमें भेजा। सम्राट्ने उसका अच्छी तरह स्वागत किया, संगीतके साथ दूध-मक्खनसे बनाई चायकी दावत की। चीनी दरबार-के बहुतसे व्यवहार अबुद्धिमत्तापूर्ण ही नहीं अपमानपूर्ण भी होते थे, किसी गलतीसे नाराज होकर सम्राट्ने जारकी भेंटको करके रूपमें स्वीकार कर स्पाथेरीको हटा दिया।

आमूर-विजयसे व्यापारियोंको भारी लाभ हुआ था। उसे देखकर १६४९ ई०में एक व्या-पारी येरोफेइ खबारोफने अपना समय और धन एक अभियानके संगठनमें लगाया। वोयवोद फांस-बेकोफने भी पैसे और सहानुभूतिसे उसका उत्साह बढ़ाया। डेढ़ सौ स्वयंसेवक तैयार किये गये, जिनके लिये हथियार, भोजन-सामग्री खबारोफने प्रस्तुत की। आमूर-निवासियोंपर विजय प्राप्त करनेके लिये प्रस्थान कर पहले वह ओलेकमाके रास्ते चले, जो नया रास्ता था। आगे पहाड़ पार करनेमें लोगोंने कोई कठिनाई नहीं उपस्थित की, लेकिन उन्हें रूसियोंकी क्रूरताका पता लग गया था, इसलिये जहां-कहीं भी वह पहुंचते, लोग अपने गांवोंको छोड़कर भाग जाते। पहली दो बस्तियोंमें उन्हें एक भी आदमी का पूत नहीं मिला, तीसरी बस्तीमें पहुंचनेपर तीन सवार मिले। खबारोफने बहुत समझानेकी कोशिश की, कि हम केवल शांतिके साथ व्यापार करनेके लिये आये हैं; लेकिन जैसे ही सवार लोगको पता लगा, कि यह उन्हीं सत्यानाशी वर्बरोमेंसे हैं, तो वह भाग चले। खबारोफके आदमी तीन दिनतक व्यर्थ ही उनका पीछा करते रहे। पांचवें जनशून्य गांवमें एक बुढ़िया मिली। पता लगानेके लिये उसे बहुत सासत दी, लेकिन बुढ़ियाने जो बातें बतलाई, वह पीछे झूठ निकलीं। अन्तमें खबारोफको खाली हाथ ही इर्कुत्स्क लौटना पड़ा, तो भी वह वोयवोदको यह समझा सका, कि यदि आमूर-प्रदेशको जीता जाय, तो वहांसे काफी अनाज मिल सकता है।

खबारोफ इर्कुत्स्कमें उतने ही समय तक ठहरा, जितनेमें रसद और हिथयार-सिहत एक अच्छे दलको संगठित करके वह फिर अपने कामको शुरू कर सके। अबकी बार वह आगे बढ़ते हुये अलबाजीन पहुंचा। वहांके दौरी लोगोंने एक दिन दोपहरसे शामतक लड़ाई की, लेकिन तोपों और बन्दूकोंके सामने तीर-धनुष क्या कर सकते थे? खबारोफने अलबाजीनको अपना केन्द्र बना जल्दी-जल्दी उसे किलाबन्द किया और पड़ोसके गांव गुइगुदारपर एकाएक आक्रमण करके लोगोंको रूसका करद बनाया। गुइगुदारोंकी अवस्था देखकर दूसरे लोगोंने भी अधीनता स्वीकार करनेमें ही भलाई समझी। एक-एक आदमीसे कई-कई बार कर वसूल किया गया। इसकी शिकायत करनेपर खबारोफने लोगोंको इकट्ठा होकर बात करनेके लिये बुलाया। तीन सौ आदमियोंकी सभामें खबारोफने उनसे सारी बातें पूछीं। इसके बाद कुछ समयतक रूसियोंका बर्ताव वहांके लोगोंके साथ मित्रतापूर्ण रहा। दौरी रूसियोंके डेरोंमें आते, रूसियोंको भी अपने घरोंमें निमंत्रित करके काफी रसद-पानी देते। खबारोफको अब उनपर विश्वास हो गया था, लेकिन एक दिन सबेरे ही उठनेपर उसने देखा, कि सभी दौरी अपना गांव छोड़कर भाग गये हैं। जाड़ेका मौसिम था, बहुत दूरतक दौड़-धूप नहीं की जा सकती थी, आहार भी काफी नहीं था। खबारोफके दलके लिये आगे बढ़नेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। अपनी नांवोंमें चढ़ आमूरके नीचेकी ओर चलते अचनी नामक मछुओंके इलाकेमें पहुंचकर उन्होंने डेरा डाल दिया। स्थानीय लोगोंका प्रतिरोध व्यर्थ था।

चीन-दरबारमें की गई पुकारकी अब सुनवाई हुई, और एक चीनी सेना रूसियोंके विरुद्ध भेजी गई। आरम्भमें चीनियोंने सफलता पाई, लेकिन सम्राट्ने अपने जेनेरलको हुक्म दिया था, कि रूसियों-को बिना मारे बंदी बनाना चाहिये। इससे खबारोफके आदिमयोंको सुविधा मिल गई, और उन्होंने चीनियोंको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। खबारोफके मुट्ठीभर आदिमी कितने दिनोंतक लड़ते रहते? अन्तमें चीनियोंने अलबाजीनके किलेको सर करके उसे नष्ट कर दिया, जिसे सालभर बाद रूसियोंने फिर बना लिया, और तब चीनियोंकी तोपोंने प्रायः सालभर तक व्यर्थ ही उसे सर करनेका प्रयत्न किया।

१६५४ ई०में खबारोफकी जगह स्तेपानोफ नियुक्त किया गया । वह सुंगरी नदीके नीचेकी ओर बढ़ते हुये उसी सालके मई महीनेमें एक चीनी सैनिक टुकड़ीसे मिला। दोनों ओरसे गोला-गोली वले । चीनियोंके जबरदस्त प्रहारसे रूसी नावोंपर चढ़कर नीचेकी ओर भागे । चीनियोंने नदीतटके निवासियोंको गांव छोड़कर देशके भीतर चले आनेके लिये कहा, जिसमें रूसी सैनिक उन्हें तकलीफ न दे सकें, और स्वयं आहारसे वंचित हो भूखे मरें । बीचके समयमें चीनी दूसरी लड़ाईकी तैयारी करते रहे । ३० जून १६५८ ई०में सुंगारी नदीके मुहानेपर फिर लड़ाई हुई । इस युद्धमें दो सौ सत्तर आदिमयोंके साथ स्तेपानोफका पता नहीं लगा, और करीब उतने ही कसाक पहाड़ोंमें भाग गये । अब उनका काम चोरी-डकती (कजाकी) करना रह गया । इस लड़ाईके बाद नीचन्स्कतक आमूकी धारा शत्रुके खतरेसे मुक्त हो गई । चीनियोंने निश्चित हो अपनी सेना लौटा ली । लेकिन इसी समय नेचिन्स्कको मदद मिली । इलिम्स्कके कसाक अपने वोयवोदको मारकर भाग गये और उन्होंने पहाड़के परले पार सखालिन और यालुम नदियोंके संगमपर अलढाजीनका किला बनाया, जिसे चीनी और तातार याकसा कहते थे । अलढाजीनके ये कसाक अपनी शक्ति और इलाकेको बराबर बढ़ाते जगह-जगह गढ़ियोंको कायम करके दौरी और दुचेरी लोगोंसे कर उगाहन लगे ।

१६८३ ई०में अलबाजीनके कसाकोंने बीस चीनी शिकारियोंको जीते-जी गाड़ दिया। यह खबर सुनकर चीन सरकार बहुत नाराज हुई। उसने एक चीनी सेना भेजी, जिसने १२ जून १६८५ ई०में अलबाजीनको घेरकर वहां चीनका झंडा गाड़ दिया। चंद ही दिनोंके प्रतिरोधके बाद अलबाजीनियोंने आत्म-समर्पण किया। किलेको बिल्कुल तोड़ दिया गया। चीनी सेना वहांसे अयहून गई। उनके जानेके बाद कसाकोंने लौटकर जाड़ोंमें अलबाजीनको फिरसे तैयार कर लिया। चीनी सेना फिर अयहूनसे आई, और उसने ७ जुलाई १६८६ ई०में दूसरी बार अलबाजीनका मुहासिरा किया। इसी समय रूससे एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसने सम्राट् खाड्-सी (शेड्-चू १६६१-१७२३ ई०) से जारकी ओरसे निवेदन किया, कि जार युद्धसे नहीं शांतिके साथ मामलेका फैसला करना चाहते हैं। खाड़-सीने निवेदनको स्वीकार करके मुहासिरेको उठा लेनेका हुक्म दे दिया। यही समय था, जब कि एलियोत (ओयरोत) और खलखा मंगोलोंके बीचमें रूसी सीमांतके पास लड़ाई हो रही थी। चीनियोंने रूसी अधिकारियोंके पास पत्र भेजकर शिकायत की, कि रूसी सीमांतके लोग हमारे यकसा और चूनिपचूको लूटते-मारते, तथा चीनी शिकारियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने यकसाके बोयवोद अलेक्सीपर इल्जाम लगाया, कि उसके दुर्व्यवहारोंसे मजबूर होकर जेनेरलको यकसा मुहासिरा करना पड़ा, जिसमें यकसाको अन्तमें आत्मसमर्पण करना पड़ा। पत्रमें आगे लिखा गया था:—

"तो भी परमभट्टारकने यह समझकर रूसियोंके साथ उनके पदके अनुसार बर्ताव करनेके लिये आज्ञा दी, िक रूसी राजुल वोयवोदके कामको नहीं पसंद करेंगे। यही वजह है, जो यकसाके एक हजार रूसी सैनिकोंको बंदी बनानेके बाद उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया, बल्कि जिनके पास घोड़े, हथियार या रसद नहीं थी, उन्हें यह चीजें देकर इस घोषणाके साथ लौटा दिया, गया, िक हमारे सम्राट् युद्ध पसंद नहीं करते, वह अपने पड़ोसियोंके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। परमभट्टारककी इस उदारतासे अलेक्सीको बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने आंखोंमें आंसू भरकर कृतज्ञता प्रकट की।"

कुछ समयतक बातचीत करनेके बाद सम्राट् खाङ्-सीने रूसी और चीनी प्रतिनिधियोंको मिल-कर बात करनेके लिये निपचू स्थान निश्चित किया । ३१ जून १६७९ ई०को चीनी प्रतिनिधिमंडल क्या सेना-मंडल निपचू पहुंचा, जिसमें अफसर, सिपाही और नौकर-चाकर लेकर नौ-दस हजार आदमी, तीन-चार हजार ऊंट और कम-से-कम पद्रह हजार घोड़े थे। वोयवोदने शिकायत की, कि चीनी मुलह नहीं लड़ाई करनेके लिये आये हैं और रूसी दूतमंडलने १८ जुलाईतक यह कहते हुये आने-से इन्कार कर दिया, कि दोनों तरफके आदमी समान संख्यामें होने चाहिये। अंतमें चीनियोंने निम्न बातें कहकर समझौता किया: रूसी भी उतनी ही संख्यामें आ सकते हैं, लेकिन बैठकके समय प्रति-निधियोंको तलवार छोड़कर दूसरा कोई हथियार साथ नहीं लाना चाहिये। घोखा न किया जाय, इसके लिये रूसियोंको तलाशी चीनी, और चीनियोंकी तलाशी रूसी लेवें। बड़े-छोटेका ख्याल हटाने-के लिये दोनों राजदूतोंका तम्बू एक दूसरेसे सटा रहे, जिसमें वह अपने-अपने तम्बूमें बैठकर बातचीत कर सकें।

 $F \in \P_0$ 

समझौतेके लिये एकत्रित यह सम्मेलन वस्तुतः दोनों राज्योंके वैभवका प्रदर्शन था। रूसी तम्बू बहुत साफ-सुथरा था। उसके भीतर तुर्की कालीन बिछा हुआ था। चीनी तम्बू अपेक्षाकृत सादा था, जिसके बीचमें एक लम्बी बेंच रक्खी हुई थी। जब दोनों राजदूत अपने तम्बुओंमें पहुंचे, तो रंगीन व्वजा-पताकायें फहरा रही थीं, नगारे बज रहे थे। रूसी दूतने पहले घोड़ेसे उतरकर कुछ कदम आगे बढ़कर चीनी राजदूतसे पहले तम्बूमें पधारनेके लिये प्रार्थना की। बीचमें एक मेज रखकर दोनों राजदूत आमने-सामने बेंचोंपर बैठ गये। अनुचर खड़े रहे, और दुभाषिये मेजके छोरपर बैठे। बैठनेके बाद बातचीत शुरू हुई। दोनों ओरसे इतनी बढ़-चढ़कर मांगें पेश की गईं, कि उनमेंसे कोई उन्हें मान नहीं सकता था। गरिवलोन चीनी दूतमंडलका दुभाषिया था। उसके कहनेके मुताबिक "बस इतना ही बढ़े कि दो कदम पीछे हुटे।" कई दिनोंतक मोल-भाव होता रहा। ऐसा मालूम होने लगा, कि संधिवार्ता भंग हो जायगी, लेकिन अन्तमें किसी तरह समझौता हुआ। ६ सितम्बरको संधिपत्रका अन्तिम मसौदा तैयार करके ऊंचे स्वरसे पढ़ा गया, और फिर मुहर और हस्ताक्षर करके दोनों पक्षोंको एक-एक प्रति दी गई। ९ सितम्बर १६८९ ई०को अन्तमें "दोनों पक्षोंके मुख्य प्रतिनिधियोंने खड़े होकर संधिपत्रकी प्रतिको हाथमें ले अपने-अपने प्रभुओंके नामसे, सारे संसारके प्रभु सर्वशक्तिमान् भगवान्की शपथ लेकर अपने मनकी ईमानदारीका प्रदर्शन किया।" इसके बाद दोनों ओरसे मेंटें दी गईं। युरोपके किसी राज्यसे बिल्कुल समानताके तलपर की गई चीनकी यह पहली संधि थी।

साइबेरियामें विद्रोह—बहुत थोड़े समयके भीतर ही रूसियोंने उरालसे अखोत्स्क समुद्र तककी भूमिपर अधिकार कर लिया था। रूसी अफसर साइबेरियाके निवासियोंपर भारी कर लगाने लगे, उघर रूसी व्यापारी सस्ती शराब पिलाकर मिट्टीके मोल बहुमूल्य समूरी छालोंको लोगोंसे छीनने लगे। लोग विद्रोह करनेके लिये मजबूर होते, दबाये जाते, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर उठ खड़े होते। एक बार वह याकुत्स्क नगरको नष्ट करनेमें करीब-करीब सफल हो गये थे। वुर्यंत मंगोल और एवंकी हथियार रखनेके लिये तैयार नहीं थे। जार अलेक्सीके शासनकालमें पश्चिमी साइबेरियामें भी एक जबरदस्त विद्रोह हुआ था।

साइबेरियामें रूसी बस्तियां--रूससे अखोत्स्क पहुंचनेमें एसियाके सबसे चौड़े उत्तरी भागको आरपार करना पड़ता है। यह प्रदेश इतना सर्द है, जिसके सामने रूसकी सर्दी लड़कोंका खिलवाड़ है; लेकिन तो भी १७वीं सदीमें व्यापार और शिकार रूसियोंको उधर खींच ले गये। सरकार सैनिकोंके साथ कितने ही दूसरे लोगोंको भी वहां भेजने लगी । थोड़े ही समय बाद सरकारने समझा, कैदियोंको वहां भेजकर बसाना अच्छा है। हमें मालूम है, आस्ट्रेलियाको भी बसानेके लिये पहले अंग्रेज कैदी ही भेजे गये थे—वह अंग्रेज कैदियोंके लिये कालापानी बना था। बायरों और अमीरोंके लिये विद्रोही गरीबोंसे पिंड छुड़ानेका यह अच्छा मौका था। दूसरी तरफ अपने प्रभुओंके अत्याचारोंसे पीड़ित कितने ही किसानोंने भी मुक्त हवामें सांस छेनेके ख्यालसे साइबेरियामें प्रवास करना शुरू किया। पहले वह उरालतक पहुंचे, फिर आगे बढ़ने लगे। साइबेरियामें जगह-जगह किलाबंदी करके बहुतसे सैनिकोंको रखना पड़ता था। उनके लिये अन्न भी एक समस्या थी, क्योंकि साइबेरियाके अधि-कांश कबीले अभी शिकारी अवस्थामें थे, खेतीको एक तरह वहां नये तौरपर शुरू करना था । जो किसान साइबेरिया जाते, उन्हें मुफ्त भूमि मिलती, और बीज-रुपया उधार दिया जाता। इसके बदलेमें वह ''प्रभुके लिये'' एक निश्चित मात्रामें खेती करके अनाज सरकारको दे देते। रूसके किसानों और साइबेरियाके किसानोंमें यही अन्तर था, कि यहां वह किसी जमीदारके लिये नहीं, बल्कि जारके लिये काम करते थे । किसानोंके अतिरिक्त बहुतसे रूसी व्यापारी भी आकर साइबेरियामें बस गये, जिनमेंसे कितनोंने अपनी खेती-बारी कायम कर ली और कुछ सैनिक सेवामें भी दाखिल हो गये । इस तरह १७वीं सदीके अन्ततक अर्थात् औरगजेबके अन्तिम वर्षीतक साइबेरियामें जगह-जगह रूसी बस्तियां और गांव बस गये थे। रूसियोंने साइबेरियामें उत्पादनको बढ़ाकर औरोंको भी बहुत प्रोत्साहन दिया। धीरे-धीरे खेतीका प्रसार बढ़ा और १७वीं सर्दीके अन्ततक पश्चिमी साइबेरियाके दक्षिणी जिले कृषिप्रधान हो गये। रूसी प्रवासियोंने एसियाके उत्तरी भागकी खोज-पड़तालमें बहुत काम किया। उन्होंने वहां लोहेकी धुनों, और नमककी खानोंका पतालगाकर काम शुख्र

किया । रूसी यात्रियोंने अपने यात्रा-विवरण तथा साइबेरियाके नक्शे प्रकाशित किये । रूसी सरकारके लिये साइबेरिया अर्थागमका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्रोत था। वहांकी बहुमूल्य समूरी छालोंकी पश्चिमी यरोप, चीन और ईरानमें बड़ी मांग थी। इस आमदनीसे सरकार अपने सैनिक खर्च और नौकरोंके वेतनोंको देनेमें समर्थ थी।

### ३. फ्योदोर, अलेक्सी-पूत्र (१६७६-८२ ई०)

जार अलेक्सीके मरनेके बाद उसका पुत्र फ्योदोर गद्दीपर बैटा । इसने दो बार ब्याह किया, जिसमें पहली स्त्री मीलोस्लाव्स्की-कुलकी कन्यासे उसकी सोफिया आदि कई लड़िकयां तथा दो पुत्र फ्योदोर और इवान हुये । मरनेसे थोड़ा समय पहले जार अलेक्सीने नारुक्तिन कुलकी कन्या नतालिया किरिलोब्नासे ब्याह किया । नतालिया जारके एक कृपापात्र बायर अर्तमान मत्त्रयेफ परिवारमें पाली-पोसी गई थी, जहां उसे पश्चिमी संस्कृतिके घनिष्ठ संबंधमें आनेका मौका मिला था। मत्वयेफका घर युरोपीय ढंगसे सजा रहता ∕था। उसके पास युरोपीय अभिनेताओंकी एक मंडली थी । १६७२ ई० में नतालियाको एक पुत्र पैदा हुआ, यही पीछे महान् जार पीतर I हुआ। अलेक्सीके मरनेके बाद फ्योदोर जब गद्दीपर बैठा, तो उसकी उम्र चौदह वर्षकी थी। वह मस्तिष्क और शरीरका बड़ा ही दुर्बल बालक था। जारके अन्तिम समयमें नतालियाके संबंधके कारण नारुश्किनोंका प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन फ्योदोरके मातृ-कुलके होनेसे मीलोस्लाव्स्कियोंने अधिकार अपने हाथमें संभाल लिया। पश्चिमी युरोप और बाहरी देशोंके प्रथम प्रभावके परिणामस्वरूप १६८७ ई०में मास्कोमें प्रथम स्थायी शिक्षण-

संस्था ''स्लावानिक-ग्रीक-लातिन-अकदमी''के नामसे स्थापित हुई ।

नारुरिकन इसे बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं थे, कि मीलोस्लाव्स्की दरबारमें सर्वेसर्वा हो जायें। आखिर उनका भी नाती जार-पुत्र पीतर था। जार पयोदोर १६८२ ई० में निस्संतान मर गया, उसके उत्तराधिकारी उसके दो भाई--सहोदर इवान तथा सौतेला पीतर थे। इवान यद्यपि उमरमें बड़ा, लेकिन दिमागसे बहुत कमजोर था। प्योदोरके शासनकालमें मीलोस्लाव्स्कियोंने जो मनमानी की थी, उसके कारण वह अप्रिक्ति हो गये थे, इसलिये जारके जीवित-कालमें ही उन्होंने नारुश्किनोंके साथ मैत्री स्थापित की । जैसे ही जार फ्योदोर मरा, महासंधराज और बायरोंने छोटे जारकुंमार पीतरको जार घोषित कर दिया। महलके सामने जमा हुई भीड़ने बड़ी हर्ष-घ्वनिसे इसका स्वागत किया, लेकिन मीलोस्लाय्स्की कुल इसे माननेके लिये तैयार नहीं हुआ। उन्होंने स्त्रेल्त्सी (सैनिकों)को भड़काया, जिनको कि काफी समयसे वेतन नहीं मिला था। ५ मई १६८२ ई० को स्त्रेल्त्सी बहुतसी तोपें अपने अधिकारमें कर झंडा लियें नगाड़ा बजाते क्रेमलिनके भीतर घ्स गये। लोगोंने हल्ला उड़ाया, कि नारुक्किनोंने इवानको मार डाला, इसपर पीतरकी मां नतालियाने दोनों भाइयों—इवान और पीतरको लाकर खिड़कीपर खड़ा किया । लेकिन स्त्रेल्सियोंका कोध शांत नहीं हुआ । वह महलके भीतर घुस गये, और सबसे पहले जिस आदमीको उन्होंने खतम किया, वह था नारुश्किनोंका मुखिया राजुल दोल्गोरुकी । शामतक बायरोंको पकड़-पकड़कर वह मारते रहे । वह बायरोंको घसीटते हुये सैनिक मजाक उड़ाते थे— ''यह बायर लरमोदानोव्स्की हैं, दूमाके सदस्यके लिये रास्ता दीजिये ।" मारे गये आदमियोंमें बायर अर्तमान मत्वयेफ और जारानीके दो बड़े भाई भी थे। अन्तमें जारानीने स्त्रेल्त्सियोंके पैंतीस वर्षके बाकी वेतनको देनेका वचन दिया और उनके आग्रहपर इवान और पीतर दोनोंको संयुक्त जार घोषित किया गया—इवानको प्रथम जार माना गया। उनकी नाबालिगीके समय राजभगिनी सोफिया संरक्षिका घोषित की गई।

सोकियाका शासन—सोफियाका सबसे घनिष्ठ मित्र "प्रथम मंत्री" राजूल वासिली गोलित्सिन उस कालके सबसे सुशिक्षित बायरोंमें से था। वह चाहता था, कि देशमें नये सुधार किये जायं। लेकिन, अभी रूसको पोलंदसे निबटना था । इसी समय तुर्किक साथ पोलंदका वैमनस्य बढ़ा, जिससे उसे रूसके साथ समझौता करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । तुर्कीके विरुद्ध पोलंद और वेनिस (इताली) को मदद देनेके लिये आस्ट्रियाने संधि की थी। तुर्कीके साथ युद्ध छिड़ा हुआ था। मित्र-शक्तियोंने वीनामें तुर्कीकी सेनाको हराया, और सुल्तानको आस्त्रियन राजधानीका मुहा- सिरा उठाना पड़ा। अभी भी तुर्कीको पूरी तरह दबाया नहीं जा सका था, इसिलये मित्र-शिक्तयोंको रूसकी सहायताकी अवश्यकता पड़ी। इस प्रकार १६८६ ई० में पोल-राजाने मास्को अपना दूतमंडल भेजा, और कुछ समयकी बातचीतके बाद दोनों देशोंमें "सनातन" संि हो गई। पोलंदने कियेफ और उसके पासके थोड़ेसे इलाकेको रूसको देना स्वीकार किया और रूसने तुर्की सुल्तानके सामन्त किमियाके खानसे तुरंत लड़ाई छेड़नेका वचन दिया। १६८७ ई० में राजुल वासिली गोलित्सिनके अधीन पहली रूसी सेनाने किमियापर आक्रमण किया, लेकिन उसे पूर्णतया असफल होकर लौटना पड़ा। फिर १६८९ ई० के बसंतमें और भी बड़ी सेनाके साथ गोलित्सिन तातारोंके किले पेरकोफ पर पहुंचा, जिसे तातारोंने किमियाके स्थलडमरूमध्यके सबसे संकरे स्थानपर बनाया था। गोलित्सिन इस किलेको नहीं ले सका, और फिर उसे लौटना पड़ा। इतना धन और प्राण गंवाकर असफल होनेका परिणाम सोफियाकी सरकारके लिये अच्छा नहीं हुआ। लोगोंने खुलकर असंतोष प्रकट करना शुरू किया।

#### ४. इवान VI, अलेक्सी-पुत्र (१६८२-९६ ई०)

यद्यपि इवान और पीतर दोनों संयुक्त जार घोषित हुये थे, लेकिन संरक्षिका सोफिया इवानकी सहोदरा थी, इसलिये एक तरहसे शक्ति उसके हाथमें होनेसे पीतर उपेक्षितसा था। अपनी मांके साथ जपनगरमें पीतरका समय अधिकतर प्रेयोब्रजेन्स्कोयके महलमें बीतता था। वहां जंगलोंमें वह अपने लगोटिया यारोंके साथ सिपाहियोंका खेल खेला करता। वह मिट्टीके छोटे-छोटे किले बनाते, फिर उसपर आक्रमण करनेका दाव-पेंच लगाते । कुछ सालों बाद पीतरने अपने साथियोंकी दो नकली पलटनें बनाईं. जिनमेंसे एकका नाम उसने प्रेयोब्रजेन्स्की रक्खा और दूसरेका नाम सेमओनोव्स्की—ये दोनों गांव पास-पासमें थे। एक बार अपने दादाकी चीजोंमें पीतरको एक पालवाली विदेशी नाव मिली। पीतरने अब उसे लेकर नौचालनका खेल शुरू कर दिया। मास्कोके एक विदेशी निवासी ब्रांटने उसे नौ-संचालन-की शिक्षा दी । ब्रांट पहले नौसेनामें रह चका था । मास्कोके पास बहनेवाली नदी यउजा (यौजा) छोटी थी, इसलिये पीतर अपनी नावको लेकर इज्रनाइलोवोके तालाबमें पहुंचा । लेकिन वह भी नावके मोड़ने-माड़नेके लिये पर्याप्त नहीं था, इसलिये पीतर अब मांकी आज्ञा लेकर पेरेया-स्लाब्लके बड़े सरोवरमें गया। उसकी बहिन सोफिया पीतरके इन सैनिक खेलोंमें लगे रहनेको पहले पसंद करती थी, क्योंकि इस प्रकार वह दरबारके षड्यंत्रोंकी ओर ध्यान नहीं दे सकता था; लेकिन आयुके बढ़नेके साथ-साथ पीतरके नकली सैनिक असली होते जा रहे थे। पीतर सत्रह वर्षका हो गया था। उसके लड़कपनके खेलकी दोनों पलटनें अब युरोपीय ढंगपर शिक्षित मास्कोकी पलटन बन गई थीं। सोफियाको जब खतरेका पता लगा, तो उसने रास्तेके इस कांटेको अलग करना चाहा। उसने अपनेको कागज-पत्रोंमें ''परमशासक'' लिखना शुरू किया। वह स्त्रेल्त्सियोंको अपनी ओर मिलानेके लिये उनको भोज-भाज देने लगी । पीतर और सोफियाके संबंध बिगड़ते गये । अन्तमें अगस्त १६८९ ई० की एक रातको पीतरको खबर लगी, कि सोफिया आक्रमण करनेके लिये स्त्रेल्त्सियोंको तैयार कर रही है । पीतर तुरन्त घोड़ेपर सवार हो त्रोयत्स्क-सेर्गियेफके दुर्गबद्ध मठमें पहुंचा । वहींपर उसकी "नकली" पलटन जमा हो गई और एक स्त्रेल्त्सी पलटनके साथ कितने ही अमीर और कुछ बायर भी आ मिले । स्त्रेल्त्सियोंके भड़कानेका सोफियाका सारा प्रयत्न विफल हुआ । पीतरके समर्थकोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती गई, और महीने बाद शक्ति पीतरके हाथमें आ गई। सोफियाको मठमें साधुनी बनके रहनेके लिये मजबूर होना पड़ा, और उसके सहायक राजुल वासिली गोलित्सिनको उत्तरमें निर्वासित कर दिया गया।

# ५. पीतर I, अलेक्सी-पुत्र (१६९६-१७२५ ई०)

औरंगजेबके शासनके अन्तके साथ हम भारतके इतिहासको आधुनिक इतिहासके रूपमें बदलते नहीं देखते, लेकिन पीतरके शासनके साथ रूस आधुनिक जगत्में प्रवेश करता है। जैसा कि पहले कहा गया, १६८२ ई० में अपने भाई इवानके साथ पीतर भी संयुक्त जार घोषित हुआ। असली राजशक्ति को हाथमें लेनेमें वह १६८९ ई० में सफल हो गया था, तो भी अभी उसका भाई इवान १६९६ ई० तक जारके तौरपर मौजूद रहा । पीतरकी मां ऐसे परिवारकी कन्या थी, जिसमें पश्चिमी युरोपके फैशन बहुत कुछ स्वीकृत किये जा चुके थे। मास्कोमें कितने ही पश्चिमी युरोपके व्यापारी, विद्वान और शिल्पी रहते थे, जिनके मुहल्लोंमें भी पीतर जाया करता था। पश्चिमी यरोपमें उस समय ज्ञान-विज्ञानकी रोशनी फैलने लगी थी, आधुनिक युद्धकला तथा सामरिक यंत्रोंका विकास हो रहा था। पीतर जैसे प्रतिभाशाली तरुणको साफ मालूम होने लगा, कि रूसको महान् बनानेके लिये हमें पश्चिमी यरोपसे बहतसी बातें सीखनी होंगी। उनके सीखनेके लिये सिर्फ बादशाही हक्मसे काम लेना बेकार समझ, वह स्वयं आस्तीन समेटकर सीखनेके लिये दिलोजानसे कृद पडा। पीतरके शासनके प्रथम अठारह वर्ष औरंगजेबके अन्तिम वर्ष थे। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि पीतरका दूत भारत आकर औरंगजेबसे सुरतमें मिला था। पीतर रूसको जहां एक सूसंगठित शक्तिशाली राष्ट्रके रूप में बड़े तेजीसे परिणत कर रहा था, वहां हिन्द्रस्तानी औरंगजेबका काम उससे बिल्कूल उलटा था । पीतर ज्ञान-विज्ञान और सहिष्णुता द्वारा रूसका एकीकरण कर रहा था, और औरंगजेब घर्मान्धता द्वारा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमें राष्ट्रको छिन्न-भिन्न कर रहा था । औरंगजेबकी अदूरर्दाशताका फल भारतने १७०७ से १९४७ ई० तक भोगा। यही समय है, जब कि पीतरकी जमाई नींवपर रूस दुनियाका अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र बन गया । यह आश्चर्य करनेकी बात नहीं है, यदि बोल्शेविक पीतरकी प्रशंसा करते नहीं थकते । वस्तृतः वह रूसके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र-निर्माताओंमें सेथा।

बहिन सोफियाके शासनके खत्म होनेके बाद पीतरकी मां नतालिया अभिभाविका बनी । पीतरने मांके काममें दखल देना पसंद नहीं किया। वह अपने सैनिक खेलको और गम्भीरताके साथ खेलता रहा । अपने सहायकोंकी मददसे एक युद्धपोत बनाकर उसने पेरेयास्लाव्ल सरोवरमें उतारा । थोडे ही दिनों बाद वह उसे लेकर ध्रुवकक्षीय अर्खंगल्स्कम गया, जहांपर पश्चिमी युरोपके बड़े-बड़े जहाज आया करते थे। यहां पहलेपहल उसने उन जहाजोंको देखा, जो कि महासमुद्रोंको चीरते दुनियाके दूर-दूरके देशोंमें जाया करते थे। उसका जिज्ञास हृदय उन्हें देखकर न जाने किन-किन कल्पनाओंमें लीन हो गया । वहींपर एक पूराने स्काट जेनरल पेट्रिक गोर्डनसे उसने परिचय प्राप्त किया । गोर्डनने उसे अपने सामद्रिक यद्धोंकी बातें सुनाईं। डच टिमरमानसे वह यहीं गणित और तोप चलानेका ज्ञान प्राप्त करने लगा। प्रतिभाशाली होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें वह अपने शिक्षककी भी गलतियां निकालने लगा। पीतरकी यह प्रथम तैयारी थी। वह िकमियासे गोलित्सिनकी असफलताओंका बदला लेना चाहता था। रूसने आस्ट्रिया और पोलंदके साथ हो तुर्कीसे लड़नेके लिये संधि की थी, किन्तु उसने अभी उसमें पूरा मनोयोग नहीं दिया था। अजोफके किलेके बारेमें किमियाके खानसे बातचीत चली, लेकिन उसने उसे देनेसे साफ इन्कार कर दिया। अजोफ किलेमें इस समय तर्कीकी सेना रहती थी। उसपर बिना अधिकार किये रूसी दोन द्वारा कालासागरमें नहीं पहुंच सकते थे। पीतरने अब अपने खेलोंको छोडकर वास्तविक युद्धमें उतरनेका निश्चय किया। १६९५ ई० के बसंतमें तीस हजार सेना लेकर नावों द्वारा वह ओका नदीसे वोल्गा होकर जहां वोल्गा और दोन एक दूसरेके बहुत नजदीक होती हैं, (जहां पर १९५२ ई० में वोल्गो-दोन नहर जारी की गई है) वहां नावोंको कंधोंपर उठाकर दोन नदीमें पहुंचाया गया । इसी समय पीतरने अपने एक पत्रमें लिखा था—''कोजुकोफमें हमें बड़ा आनन्द आया था (यहीं मास्कोके उपनगरमें पीतरने सैनिक प्रदर्शन किये थे), और अब हम खेलके लिये अजोफ जा रहे हैं।" अभी पीतरके पास युद्धपोत नहीं थे. इसलिये वह समुद्रकी ओरसे किलेको नहीं घेर सकता था। तुर्की सेनाको कुमक मिलनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने शरद आरम्भ होते-होते रूसियोंपर इतने जोरका प्रहार किया, कि उन्हें अजोफका मुहासिरा उठा लेना पड़ा ।

इस हारने पीतरके लिये बड़ी शिक्षाका काम दिया। उसने अनुभव किया, कि बिना नौसेना के काम नहीं चल सकता, इसलिये सारे जाड़ोंमें वह सैनिक पोतोंके निर्माण करनेमें दिलोजानसे पिल पड़ा। वोरोनेज नदीके किनारे दोनके संगमसे नातिदूर बंज, देवदारके जंगलोंके नजदीक रहनेसे वहीं पोतोंका निर्माण किया जाने लगा। इस काममें पीतर स्वयं अपने हाथसे आरेखींचने और बसूला चलानेमें भी पीछ नहीं रहता था। जारकी इतनी तत्परता देखकर दूसरों में क्यों न उत्साह होता? जाड़ा खतम हो १६९६ ई० का बसंत आया। इसी समय अजोफके पास रूसियों का एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा देखकर मुर्कों को बहुत आश्चर्य और उससे भी अधिक परेशानी हुई। यह कहने की अवश्यकता नहीं, िक अभी वाष्य-इंजनों का युग नहीं था। तुर्की सैनिक बेड़े में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पीतरने जल और स्थल दोनों मार्गों से अजोफ के किलेको घेर लिया। कान्स्तिन्ति गोले कोई मदद नहीं मिली, इसलिये ग्रीष्म के अन्ततक तुर्कों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पीतर जानता था, िक अजोफ ले लेने से ही काम नहीं चलेगा। कालासगरके तटपर तुर्कों के और भी कितने ही सैनिक अडु थे। अभी तक अधकचरा ज्ञान रखनेवाले युरोपीय लोगों से पीतरने पश्चिमी युरोपकी बातें सीखी थीं, इसलिये वह स्वयं वहां जाकर सीखने लिये तैयार हो गया।

मां राजकाज संभाले हुई थी, इसलिये देशमें पीतरकी उतनी अवश्यकता नहीं थी । मुस्लिम तुर्कीके विरुद्ध पश्चिमी युरोपके राज्योंसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करनेके उद्देश्यसे मास्कोने एक महादूत-मंडल भेजा, जिसमें भेस बदलकर पीतर स्वयं शामिल हो गया। वह वहांसे अपने साथ विशेषज्ञों, इंजीनियरों, तोपिचयों आदिको लाना चाहता था। १६९७ ई० में दूतमंडल मास्कोसे चला था, जिसके साथ पीतर मिखाइलोफके नामसे एक साधारण जहाजी भी था। उसकी मंशा युरोपकी सभी बातोंको गंभीरतासे सीखनेकी थी। पीतरने पीछे अपनी मुहरमें खुदवा रक्खा था--''मैं गुरुओंकी खोजमें रहने वाला विद्यार्थी हुं।" औरंगजेब और पीतरके अन्तरको यहां हम साफ देख सकते हैं। दूतमंडलके पहले ही पीतरने कोइनिग्सवर्ग नगरमें पहुंच तोप चलानेकी कला सीखी। वहांसे फिर वह हालैण्डके सारडम नगरमें पहुंचा, जो कि अपने पोत-निर्माणके कामके लिये बहुत प्रसिद्ध था। पीतर एक साधारण लोहारके घरमें बसकर मामुली बढ़ईकी तरह जहाजी कारखानेमें काम करने लगा, लेकिन वह अधिक दिनोंतक अपनेको छिपा नहीं सका। बहुतसे डच-व्यापारी रूस गये हुये थे, उनकी आंखें साढ़े छ फूटके तगड़े जवानको देखकर कैसे चूक सकती थीं ? लोगोंसे बचनेके लिये पीतर वहांसे आम्स्टर्डम चला गया, और वहां एक सबसे बड़े जहाजी कारखानेमें काम करने लगा । यह एक-दो दिनके दिखावेका काम नहीं था। पीतर चार महीनेतक आम्स्टर्डममें काम करता रहा, तबतक जबतक कि जिस जहाज के निर्माणमें वह स्वयं भी काम कर रहा था, वह पानी में नहीं उतार दिया गया। जहाजमें काम करनेके समयके बाद वह दूसरे कारखानों, मिस्त्रीखानों और म्युजियमोंमें जाता, डच वैज्ञानिकों और कलाकारों के साथ बातचीत करता । हालैण्डसे पीतर इंगलैण्ड गया । वहां उसने वहांकी शासन-व्यवस्थाका अध्ययन किया। वह एक बार पार्ल्यामेंटके अधिवेशन को भी देखने गया। दो महीनेतक टेम्सतटपर डेप्टफर्डके कारखानेमें पोत-निर्माणकी कलाको व्यवहारिक तौरसे सीखता रहा।

समकालीन भारतमें क्या हम किसी ऐसे मुगल युवराज या शाहजादेको देख सकते थे ? पीतर अपने और अपने देशके बारेमें 'होनहार बिरवानके होत चीकने पात' की कहावतको सिद्ध कर रहा था।

इंगलैण्डसे पीतर आस्ट्रियाके सम्राट्के साथ सैनिक संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये आस्ट्रिया गया। इस सारे पर्यटनसे महादूतमंडलको मालूम हो गया, िक तुर्कीके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं हो सकता। युरोपमें स्पेनके उत्तराधिकारको लेकर अलगे ही विरोध शुरू हो गया था, जो िक अन्तमें तेरह साल (१७०१—१७१४ ई०) के युद्धके रूपमें परिणत हो गया। आस्ट्रियाके राजवंशका सारा ध्यान स्पेनकी ओर था। वह तुर्कीके विरुद्ध रूसके साथ समझौता कैसे करता? उलटे उसने तुरंत तुर्कीके साथ संधि कर ली, जिसमें कि स्पेनकी ओर पूरा ध्यान दे सके। अपनी यात्रामें जहां पीतरने पित्वमी देशोंकी नई-नई प्रगतिको देखा और उनसे कितनी ही बातें सीखीं, वहां उसके दिलमें यह देखकर सुई चुभ रही थी, िक स्वीडनने अब भी बाल्तिक-तटसे रूसको वंचित कर रक्खा है। समुद्रका रास्ता रूसके लिये कहींसे नहीं था। पीतरकी दूरदर्शी आंखें देख रही थीं, िक कोई भी राष्ट्र बिना समुद्रके सहारे—बिना समुद्रपर विजय किये—अपनेको सुरिक्षित और शक्तिशाली नहीं बना सकता। युरोपीय शक्तियोंको तुर्कीके विरुद्ध कुछ करनेके लिये नहीं तैयार देख, पीतरने पहले स्वीडनसे बाल्तिक-तटको छीननेका निश्चय किया। तुर्कीकी अपेक्षा स्वीडन ही उस वक्त अधिक निर्बल शत्रु भी था। उसने झट तुर्की और किमियाके खानसे संधि कर ली।

शायद पीतर अभी और कुछ समयतक विद्यार्थी बनकर पश्चिमी युरोपमें घूमता, लेकिन इसी समय स्त्रेल्त्सियों (गारद सैनिकों) के विद्रोहकी खबर मिली । स्त्रेल्त्सी मास्कोमें गारदका ही काम नहीं करते थे, बल्कि वह अपना अधिक समय छोटे-छोटे व्यापारों और दस्तकारीके कामोंमें भी लगाते थे । पीतरने राजधानीमें लौटकर उनसे मांग की, कि तुम्हें अपना सारा समय सैनिक सेवामें देना होगा । इस विद्रोहसे फायदा उठानेके लिये राज्य-वंचिता साधुनी सोफिया चुपके-चुपके स्त्रेल्त्सियोंसे मिलकर षड्यंत्र करने लगी । १६९८ ई०के ग्रीष्ममें तोरोपेत नगरकी छावनी में रहनेवाले स्त्रेल्त्सियों की चार पल्टनें बलवा कर मास्कोकी ओर चल पड़ीं, लेकिन पीतरके जेनरल गोर्डनने राजधानीके पास उन्हें आसानीसे हरा दिया । यह खबर पीतरको वीनामें मिली । सुनते ही वह बहुत जल्दी मास्कोके लिये चल पड़ा। रास्तेमें वह पोलंदके राजा अगस्तससे मिला। दोनोंने मिलकर स्वीडनके विरुद्ध लडनेका निश्चय किया । कहीं लोग राजधानीमें उसके स्वागतके लिये बड़ी तैयारी न कर दें, इसलिये वह एक दिन यकायक पहुंचकर महलमें भी न जा प्रेयोब जेंस्कोय गांवके अपने साधारणसे बंगलेमें चला गया। खबर पाते ही दूसरे दिन सबेरे, बड़े-बड़े बायर, अमीर, व्यापारी और नागरिक स्वागत करने पहुंचे । पीतरने उनके साथ बड़े प्रेमसे मुलाकात की, लेकिन पुराने दस्तूरके मुताबिक उसने किसीको भी घरती पर मत्था टेककर प्रणाम करने नहीं दिया । इसी स्वागतके समय पीतरने कितने ही बायरोंकी लम्बी दाढ़ियोंको कैंची ले अपने हाथसे कतर दिया । पीछे उसने राजादेश निकालकर लम्बी दाढ़ी और ढीलम्ढाल रूसी चोगा पहननेका निषेध कर दिया। स्त्रेल्त्सी-विद्रोहके बारेमें खोज करनेपर पता लगा, कि इसके पीछे सोफियाका हाथ है । जगह-जगहपर फांसीकी टिकटियां खडी करके उसने स्त्रेल्ट्सियोंके १९५ सरगनोंको नवोदेविची भिक्षणी मठके जंगलोंके सामने फांसीपर लटकवा दिया—सोफिया इसी मठमें रहती थी। सब मिलाकर बारह सौ स्त्रेल्ट्सियोंको प्राणदंड दिया गया । पीतरन मास्कोस्थित उनकी पल्टनको तोड दिया, सोफियाको षड्यन्त्र करनेके लिये इतना ही दंड दिया गया, कि अब वह साध्नियोंके घंघटको पहिनकर एकान्तवास करनेके लिये मजबर की गई।

अब पीतरको तन्मयताके साथ स्वीडनसे निबटनेकी तैयारी करनी थी। किसानों, अधंदासों तथा मुक्त आदिमियोंको भर्ती करके उसने एक नई सेना संगठित की। सैनिकोंकी वर्दी उसने पिंचमी युरोपकी नकलपर बनवाई और सबेरेसे रात होनेतक मास्कोके उपनगरमें यह नये रंगरूट कवायद-परेडमें लगे रहते । तीन महीनेके भीतर बत्तीस हजार सेनाको शिक्षा दी गई—इसी बीच कान्स्तन्तिनोपोलमें दूत भेजकर पीतरने अगस्त १७०० ई० में तुर्कीके साथ संधि की थी। इस संधिके अनुसार तुर्कीने अजोफपर रूसका अधिकार कबूल कर लिया। इसके बाद तुरंत पीतरने अपनी सेनाको स्वीडन-अधिकृत नारवाके किलेपर प्रहार करनेका हक्म दे दिया । बाल्तिक समुद्रमें पहुंचने के लिये नारवाका लेना आवश्यक था । पीतरका मुकाबिला एक नई सेनासे था । उसे रस**द और** हथियारोंके प्रबंधमें कितने ही दोषोंका पता लगा। सिपाहियोंको पेटभर खाना नहीं मिलता था, खाइयोंमें सर्दीसे तकलीफ, इसलिये बीमारी फैली। खबर पाते ही स्वीडनके राजा चार्ल्सने सहायताके लिये प्रयाण किया । अन्तमें रूसियोंकी हार हुई, उनके बहत-से सैनिक तथा सारा तोपखाना स्वीडनके हाथमें पड़ गया। लेकिन, पीतरके लिये हरएक असफलता नई तैयारीका अवसर देती थी। उसने सारी शक्ति लगाकर बड़ी तेजीसे सेनाको फिरसे संगठित करना शुरू किया। तोपोंके ढालनेके लिये उसने गिर्जीके बहुतसे विशाल घंटोंको गला डाला और एक सालके भीतरही तीन सौ तोपें तथा नारवामें गंवाई सेनासे भी दूगनी सेना तैयार कर ली। पहले बायरोंको जन्मतः जेनरल बननेका अधिकार था. लेकिन अब पीतर ने उनके लिये भी बाकायदा शिक्षा लेनेका नियम बना दिया । १७२१ ई० में — औरंगजेबकी मृत्युके छ साल पहले -- रूसी सेना फिर लड़ाईके लिये तैयार थी। शेरेमेतोफके नेतत्वमें एक रूसी सेनाने स्वीडोंको दो बार हराकर बाल्तिक-तटके लिफलंदिया प्रदेशपर अधिकार कर लिया । १७०३ ई०में रूसी सेनाने मरियतबुर्गको सर किया, अगले साल दोर्पत और नारवा उनके हाथमें थे। इस समय पीतर नेवा नदीके बाम तटपर इंग्रियामें लड़ाईका संचालन कर रहा था। १७०२ ई०की शरदमें नेवा नदीके उद्गम लदोगा-सरोवरके तटपर अवस्थित स्वीडोंके अधिकृत नोटबोर्गपर अधिकार कर

लिया। पीतरने इस किलेका नाम बदलकर श्लुमेल्बुर्ग (कुंजीनगर) रक्खा, क्योंकि यह नेवा नदी होकर फिनलन्दकी खाड़ीमें पहुंचनेकी कुंजी थी। १७०३ ई०के बसंतमें आगे बढ़कर समुद्र-संगमसे नाति-दूर नेवाके बायें किनारेपर अवस्थित स्वीड किले नेन्स्कान्सपर अधिकार कर इसी जगहपर पीतर और पाल किलेकी नींव रक्खी और कुछ लकड़ीके मकान बनवाये—यहींसे पीतरबुर्ग (आधुनिक लेनिन-ग्राद) आरम्भ हुआ, जो बोल्शेविक क्रांतिके समयतक रूसकी राजधानी रहा। पीतरका एक बहुत बडा संकल्प पूरा हुआ—रूसकी सीमा समुद्र-बेलातक पहुंच गई।

लेकिन, लड़ाईका मतलब केवल प्राणोंकी ही क्षित नहीं, बिल्क अपार धनकी भी क्षित हैं, जिसके लिये किसानोंका सबसे अधिक दोहन होना था। पीतरने नगरोंमें दाढ़ी रखना निषिद्ध कर दिया था, लेकिन जो दाढ़ी-कर देनेको तैयार थे, वह उसे रख सकते थे—इस करकी रसीदके तौरपर एक तांबेका सिक्का मिलता था। ग्रामीणोंको दाढ़ी रखनेकी स्वतन्त्रता थी, लेकिन नगरमें आनेपर उन्हें भी दाढ़ी-कर चुकाना पड़ता। दाढ़ीको उस वक्त धर्मके साथ संबंधित समझा जाता था, इसिलये पीतर के इस कामसे लोगोंके नाराज होनेका मौका था, लेकिन वस्तुतः सबसे अधिक असंतोष था आर्थिक किताइयोंके कारण। जगह-जगह छोटे-मोटे विद्रोह हुये। एक बड़ा विद्रोह ३० जुलाई १७०५ ई० को अस्त्राखानमें हुआ, जिसमें वोयवोद और कितने ही राजकर्मचारी मार डाले गये। फील्ड मार्शल शेरेमेतोफके नेतृत्वमें पीतरकी सुशिक्षित सेना जब गई, तो विद्रोहियोंको क्या आशा हो सकती थी? मार्च १७०६ ई०में तोपोंकी मारके सामने अस्त्राखानको आत्म-समर्पण करना पड़ा, जिसपर आठ महीनेतक विद्रोहियोंने अपना शासन स्थापित कर लिया था। अस्त्राखानके विद्रोहके समाप्त होने के तुरन्त ही बाद दोनमें एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इससे तीन वर्ष पहले १७०४ ई० में बाशिकरोंने भी विद्रोह किया था, जिसमें विद्रोहियोंके नेताओंने किमियाके खान या तुर्कीके खिलाको अधीन अपना स्वतन्त्र राज्य कायम रखनेका इरादा किया था। पीतरने १७११ ई० तक अपनी शक्तिशाली सेनाके बलपर सभी जगह विद्रोहोंको दबा दिया।

स्वीडनके साथ अभी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया था। उऋइनका हेतमन (राजप्रमुख) इवान माजेपा पीतरसे असंतुष्ट हो स्वीडनके राजा चार्ल्ससे सांठ-गांठ कर रहा था, इसलिये भी स्वीडन की हिम्मत बढ़ी थी। माजेपाने रूसके खिलाफ भड़काकर अपने लोगोंको विद्रोह करनेके लिये तैयार करना चाहा, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुआ। चार्ल्स अप्रैल १७०९ ई०में सेना लेकर आया और उसने पोल्तावाके किलेको घेर लिया। पोल्तावाले लेनेपर स्वीडनके लिये मास्कोका रास्ता खुल जाता। पीतरको तुर्कीसे भी डर था, तो भी वह अपनी प्रधान-सेना लेकर पोल्तावाकी ओर दौड़ा। २७ जून १७०९ ई० को पोल्तावाके पास वोर्स्कला नदीके किनारे वह निर्णायक युद्ध हुआ, जिसने रूस के इतिहासको आगे बढ़ानेमें भारी सहायता की। युद्धके दिनसे पहलेवाली शामको पीतरने रूसी सेनाके लिये जो आदेश दिया था, उसके कुछ अंश निम्न प्रकार हैं—

"जवानो, वह घड़ी आ रही है, जो हमारे देशके भाग्यका फैसला करेगी; इसलिये यह मत सोचो, कि तुम पीतरके लिये लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो उस राज्यके लिये, जो कि पीतरको सौंपा गया है, तुम लड़ रहे हो अपने परिवारके लिये, अपनी जन्मभूमिके लिये। अजेय कहे जानेवाले दुश्मन की प्रसिद्धिसे हिम्मत न हारो, क्योंकि यह प्रसिद्धि झूठी बात है। इस प्रसिद्धिको तुमने कई बार अपने विजयों द्वारा झूठा सिद्ध किया है। जहांतक पीतरका संबंध है, तुम यह गांठ बांध लो, कि उसे अपना प्राण प्रिय नहीं है।"

लड़ाई शुरू हुई। रूसियोंका प्रहार इतना जबरदस्त था, कि स्वीडोंमें भगदड़ मच गई। वह भारी संख्यामें खेत आये। कुछ थोड़ी-सी सेना ले चार्ल्स और माजेपा तुर्कीकी ओर भागे, बाकी सेनाने आत्म-समर्पण किया, जिसकी संख्या बीस हजार थी। उस समय स्वीडनकी सेना युरोपमें सबसे अच्छी मानी जाती थी। पीतरने उसे हराकर सारे युरोपमें रूसकी धाक जमा दी।

उत्तरमें समुद्रके रास्ते भागना संभव न देखकर चार्ल्स तुर्कीकी ओर भागा था । उसने तुर्कीको भड़काया, जिसपर तुर्कीने १७१० ई०में रूसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । पीतर तुरंत चालीस हजार सेना ले दन्यूब (दुनाइ)नदीकी ओर चल पड़ा । करीब दो लाख तुर्क सेनाने आगे बढ़कर प्रुथ नदीके

किनारे १७११ ई०में पीतर और उसकी सेनाको घेर लिया। रूसी सेनाकी भीतरी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन तुर्की सेनापतिको इसका पता नहीं था, इसिलये उसने समझौतेकी बात स्वीकार की। पीतर बेवकूफीभरी वीरताका पक्षपाती नहीं था। उसने अजोफको तुर्कीके हाथमें दे अपनी सेनाको बचा लेनेमें सफलता पाई।

तुर्कीसे छुट्टी पाकर फिर उसने स्वीडनकी तरफ मुंह फेरा और १७१४ ई०में अबकी उसने हंगो अन्तरीप (फिनलन्द)में स्वीडनकी नौसेनापर भारी विजय प्राप्त की। इस नौसैनिक पराजयके बाद स्वीडनने रूससे समझौतेकी बातचीत शुरू की, लेकिन पीछे उसे तोड़ दिया, जिसपर १७२० ई० में रूसको दूसरी नौसैनिक विजय प्राप्त करनी पड़ी। अब बाल्तिक-तट फिर रूसका हो गया। यही नहीं, कुछ ही वर्षोंके भीतर रूसकी नौसैनिक-शिक्त भी बहुत बढ़ गई। अन्तमें १७२१ ई०में संिध करके स्वीडनने फिनलन्द-खाड़ीका तट और रीगा-खाड़ीकी तटभूमि, करेलियाका कुछ भाग—जिसमें बिपुरी भी था—और दूसरे प्रदेश रूसको दे दिये।

पूर्वमें प्रसार—यद्यपि पीतरको स्वीडनके साथ बहुत सालोंतक फंसा रहना पड़ा, लेकिन उसका ध्यान अपने पूर्वी सीमांतसे कभी नहीं हटा। इसके शासनमें १७१५ ई० और १७२० ई०के बीच सारी ऊपरी इतिश-उपत्यका रूसके हाथमें चली गई। इसी नदीके तटपर ओम्स्क और सेमीप्लातिन्स्क जैसे कितने ही किले बनाये गये। ऊपरी इतिशसे बुखारा और खीवाका विणक्षय जाता था। मध्य-एसियाकी ओर भी अपनी विजय-यात्राको बढ़ानेके लिये पीतरने कास्पियन समुद्रको इस्तेमाल किया। १७१६ ई०में राजुल बेकोविच-चेरकास्कीके नेतृत्वमें एक छोटी-सी सैनिक टुकड़ी ने खीवाके खानको गद्दीपर बैठनेके लिये मुबारकबादी देनेके बहाने पहुंचना चाहा, लेकिन रेगिस्तानमें उसे घेरकर नष्टप्राय कर दिया गया, और इस प्रकार पीतर कास्पियन-तटसे आगे अपनी बांह फैलानेमें सफल नहीं हुआ। इधरसे असफल होकर १७२२ ई०में पीतरने काकेशसके विषद्ध स्वयं एक अभियान का नेतृत्व किया। काकेशसके सामन्तों—विशेषकर गुर्जी, अमेनियाके छोटे-छोटे राजा, व्यापारी तथा ईसाई पादरी—मुस्लिम ईरान या तुर्कीकी जगह ईसाई रूसको अधिक पसंद करते थे। ईरानको काकेशसमें हार खानी पड़ी और उसने १७२३ ई०की संधिके अनुसार कास्पियनके अपने बहुत-से तटभागको रूसियोंको दे दिया, जिसमें पश्चिमी तटपर दरबेंद, बाकू और पूर्वी तटपर अस्त्राबाद भी शामिल थे, लेकिन रूस इस भूमिको बहुत दिनोंतक अपने हाथमें नहीं रख सका।

शासन-सुधार—पीतरके सैनिक सुधारों और उसके कारण मिली सफलताओं के बारेमें अभी हम देख चुके हैं। पीतरने व्यवस्थित सेनाको कायम किया, जिसमें बाकायदा रंगरूट भर्ती किये जाते, वर्दी और हथियार दे उनको खूब कवायद-परेड कराई जाती। पित्रचमी युरोपमें तोपोंको खींचने के लिये घोड़ागाड़ियोंका इस्तेमाल जब हुआ था, उससे पचास वर्ष पहले ही पीतरका तोपखाना घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। राजप्रबन्धमें भी पीतरने कई बड़े-बड़े परिवर्तन किये। १७०८ ई०में उसने राज्यको आठ गुर्बानयों (सरकारों)में बांट दिया, गुर्बानयांका शासक एक गवर्नर होता था, जो कि सीधे केन्द्रीय सरकारसे संबंध रखता था। पहले गुर्बानयां बड़ी-बड़ी बनाई गईं, जिन्हें १७१९ ई०में बांटकर पचासी प्रदेशोंके रूपमें परिणत कर दिया गया। प्रदेशोंको फिर कितने ही जिलोंमें विभक्त किया गया। प्रदेशों और जिलोंके शासक गवर्नर (राज्यपाल) और वोयवाद होते थे।

यह नहीं कहा जा सकता, कि पीतर नवीनताका अंधभक्त था, लेकिन उसके कितने ही सुवारों से एक प्रभावशाली वर्ग असंतुष्ट जरूर था। पीतरकी पहली बीबी योदोकिया लोपुखनासे उसका एक पुत्र राजकुमार अलेक्सी हुआ था। रुढ़िवादियोंने अलेक्सीके ऊपर आशा लगा रक्खी थी, क्योंकि वह पादिरयों और अपने निनहालके लोगोंकी देखरेखमें पला था। अलेक्सी उतावला हो गया था, कि कब बाप मरे और गद्दी उसके हाथमें आये। पीतरने कई बार अपने बेटेको सावधान किया—"अपने देशके सम्मान और समृद्धिके बढ़ानेमें जो भी बात सहायक हो, उसके साथ प्रेम करो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे, तो में तुम्हें अपना माननेसे इंकार कर दूंगा।" अलेक्सीने बापकी बात नहीं मानी, और विद्रोह करके आस्ट्रिया भाग गया। आस्ट्रिया भला पीतरका कोप-भाजन बननेके लिये उसके पुत्रको क्यों शरण देनेके लिए तैयार होता ? पीतरने पुत्रको वहांसे पकड़वा मंगवाया, खास अदालतमें अभि-

योग चलवाया। अदालतने अलेक्सीको मृत्युदंड दिया, लेकिन उससे पहले ही वह जेलमें मर गया। अलेक्सीकी मौतने रूढ़िवादियोंकी आशापर पानी फेर दिया।

शिक्षा और संस्कृति--पीतर शिक्षाके महत्त्वको अच्छी तरह समझता था । उस समयके भारत-में अभी प्रेसोंकी छपाईका पता नहीं था, रूसमें भी अभी उनका प्रचार थोड़ा ही हुआ था। पहलेसे चले आते धार्मिक पुस्तकोंके स्लावानिक अक्षरोंके टाइप छापेकी दृष्टिसे कुछ दोषपूर्ण थे। पीतरने सुवार करके उनको वह रूप दिया, जो कि आज भी रूसीके लिये इस्तेमाल होता है। १७०८ ई०के बाद सिवा गिरजाकी प्रार्थना-पूस्तकोंके सभी पूस्तकें अब नये टाइपमें छपने लगीं। शिक्षा-प्रचारके लिये विदेशी पुस्तकोंका रूसीमें अनुवाद होने लगा। गणित, पोत-निर्माण, दुर्ग-निर्माण, वास्त-विद्या, यद्ध-शास्त्र आदि विषयोंपर पश्चिमी युरोपमें लिखे गये कितने ही अच्छे-अच्छे ग्रंथोंके रूसी अनवाद छापे गये । रूसी इतिहासपर भी कितने ही ग्रंथ प्रकाशित हुये । पहला रूसी अखबार ''वेदोमोस्ती'' मास्कोमें औरंगजेबके मरनेके चार वर्ष पहले (१७०३ ई०) छपना शुरू हुआ, जो पीछे पीतरबर्ग राजधानीसे निकलने लगा। अभी तक रूसी पंचांगमें ईसाई पंचांगका अनुसरण करते हुये सन् सिंह-संवत्सरसे गिना जाता था, और नया वर्ष पहली सितम्बरको आरम्भ होता था। १ जनवरी १७०० ई० को यरोपके कितने ही देशोंमें स्वीकृत जुलियस कैसर द्वारा स्थापित जुलियन पंचांगको पीतरने मान लिया। लेकिन जुलियन पंचांगसे भी अधिक शुद्ध ग्रेगरी पंचांग युरोपके कितने ही देशोंमें प्रचलित था, जिसे बोल्शेविक कान्तिके बाद ही रूसने अपनाया । पीतरके शासनकालमें मास्को और पीतरबुर्गमें कितनी ही शिक्षण-संस्थायें स्थापित हुईं। १७०२ ई०में विदेशी अभिनेताओं को निमंत्रित करके मास्कोमें नये ढंगसे रंगमंचकी भी स्थापना हुई, जिसमें ''ओरेशेक विजय''के नाम का एक नाटक पीतरके विशेष आग्रहपर खेला गया था। सभी दिशाओं में सामाजिक परिवर्तन इस समय बड़ी तेज गतिसे हुआ, लेकिन इसमें सन्देह नहीं, कि यह परिवर्तन उच्चवर्गके ही भीतर हुआ।

पीतरबुर्ग निर्माण—स्वीडनपर लड़ाईमें विजय प्राप्तकर नेवाके दाहिने तटपर पीतरने "पीतर और पाल" नामक किलेकी स्थापना की थी। उस समय यहां आसपासमें बहुत घना जंगल तथा जहां-तहां छोटे-छोटे गांव थे। इसी जगह पीतरने अपने नामसे नगर बसाना शुरू किया। पीतरने पहले अपने लिये ही जयाची द्वीपपर एक लकड़ीकी छोटी-सी झोपड़ी बनवाई, जिसके बाद दूसरे बायरों और व्यापारियोंने पासमें घर बनाने शुरू किये।

पोल्तावाकी विजय (जून १७०९ ई०) के बाद पीतरने राजधानीको मास्कोसे पीतरबुर्ग लानेका निश्चय किया। हजारों किसान और शिल्पकार नगरके बनानेमें लगा दिये गये। दलदली जमीन
भी बहुत थी, जिसके भीतर घुटनों तक डूबे काम करना पड़ता था। हजारों मजूर बीमारीसे मरे,
उनका स्थान दूसरे हजारोंने लिया। पीतरबुर्गको मास्कोकी तरह नहीं बनाया जा रहा था। यहां
पुरानेको बढ़ाना नहीं, बिल्क सारे नगरको आरम्भसे ही नया बनाना था, इसिलये इसकी सड़कों सीधी
बनीं। पहले हीसे योजना बनाकर नगर बनानेमें जो सुभीता होता है, वह पीतरबुर्गको प्राप्त हुआ।
पीतरने पश्चिमी युरोपकी राजधानियों और मकानोंको देखा था, इसिलये वह चाहता था, कि उसकी
राजधानीमें ईंट और पत्थरके मकान बनें, इसके लिये उसने दूसरे नगरोंमें ईंट-पत्थरके मकानोंका
बनाना निषिद्ध करके वहांसे राजों और मेमारोंको बुलवा लिया। नगरको सुंदर और कलापूर्ण बनानेके लिये उसने कितने ही विदेशी वास्तुशास्त्रियोंको भी बुलवाया। जैसे-जैसे पीतरबुर्गका प्रताप बढ़ता
गया, वैसे ही वैसे मास्कोकी अवस्था गिरती गई। धनी व्यापारी और बायर नई राजधानीमें चले गये,
सरकारी दफ्तर भी मास्कोसे हट गये। पद्रह-बीस वर्षोंके भीतर ही एक छोटे-से गांवसे बढ़कर पीतरबुर्ग सत्तर हजार लोगोंका नगर बन गया।

साइबेरिया—पीतरसे पहले ही प्रशान्त-महासागरतक रूसकी सीमा जा लगी थी। युद्धके सर्चके लिये अपार धनकी अवश्यकता थी, जिसके लिये धनके सभी स्रोतोंके पता लगानेकी कोशिश की गई। इसी प्रयत्नमें नई भौगोलिक खोजों और नये प्रदेशोंपर अधिकार प्राप्त करनेका मौका मिला। १६९७-९८ ई०में एक स्त्रेल्सी अफसर ब्लादिमिर अत्लसोफके नेतृत्वमें एक छोटी टुकड़ी अनादिर नदीके तटपर अवस्थित अनादिरकी चौकीसे बारहर्सिघोंसे खींची जानेवाली बेपहियेकी गाड़ी

द्वारा कमचत्काके किनारे पहुंची, और उसने वहांके लोगोंसे मुख्यतः समूरके रूपमें कर उगाहना शुरू किया। अत्लसोफ पहला आदमी था, जिसने कमचत्का प्रायद्वीपका पता लगाकर उसके बारेमें लिखा। कमचत्का-निवासी (कमचादल) अभी जनयुगमें रहते थे। वह कबीलेशाही समाजसे ऊपर नहीं उठे थे। उनके एक-एक जन (कबीले) में कुछ सौ तम्बू होते थे। मछुवाही उनकी जीविका थी। जनोंमें आपसमें बराबर लड़ाई होती रहती थी। उनके हथियार थे—धनुष-वाण। वह वाणोंके फल चकमक-पत्थर या हड्डीसे बनाते थे। अत्लसोफने कमचादलोंके बीचमें शासन दृढ़ करनेके लिये एक रूसी छावनी स्थापित की, जहांपर कसाक और सैनिक रहा करते, जिनका काम जारके शासनको मजबूत रखनेके साथ लूटपाटकर अपने लिये धन बटोरना भी था। १७३१-३२ ई०में कमचादलोंने कई विद्रोह किये। इनके नेता वही थे, जो कि रूसमें रहकर बारूदी हथियारोंका इस्तेमाल जान गये थे; लेकिन रूसियोंने उन्हें आसानीसे दबा दिया। फिर धीरे-धीरे उनकी जन-व्यवस्था टूटने लगी।

चीनके साथ संबंध --- नेचिन्स्क की संधिके (सितम्बर १६८९ ई०) साथ चीनका रूससे दौत्य-संबंध स्थापित हुआ । उस संधिको प्रमाणबद्ध करने तथा व्यापारिक संबंध सूधारनेके लिये मास्कोने १६९२ ई०में अपने एक जर्मन सेवक येवर्ट यसब्रांट इड्सको भेजा । वह अठारह महीनेमें चीचीहार नगरमें पहुंचा । चीनी सीमांतपर पहुंचनेपर एक चीनी मंदारिन (अफसर) आठ रक्षक सैनिकों तथा तीन लोहेकी तोपोंके साथ स्वागतके लिये आया । चीनी मंदारिनने इड्सकी खूब पुरतकल्लुफ दावत की, फिर उसने भी मंदारिनको युरोपीय ढंगसे दावत दी। राजधानीमें भी उसका उसी तरह स्वागत किया गया। तीन दिनोंतक उसकी जियाफत होती रही। इडसने इसके बारेमें लिखा है—"मेरे लिये जो मेज रखी गई थी, वह प्रायः वर्गाकार थी, जिसके ऊपर एकके ऊपर एक सत्तर तश्तरियां रक्ली गई थीं, जो सभी चांदीकी थीं।" घोड़ीके दूधकी बनी शराब (क्मिस) को सोनेके प्यालेमें रख-कर दिया गया । अन्तमें १२ नवम्बर १६९२ ई०में उसे दरबारमें सम्राट् खाझ-सीके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसने सम्राट्के सामने अपना राजकीय प्रमाणपत्र पेश किया । शायद उसे साष्टांग दंडवत् (कौतू) करनी पड़ी, जिसके बारेमें एक अंग्रेजने लिखा है—"राजदूत अपने आसनपर ले जाये गये, इसी समय जब सम्राट् अपने सिंहासनसे उतर रहा था, यकायक चीनियोंने अपने घुटनों-को मोड़ सिरको धरतीपर तीन बार टेका। हमें भी प्रतिहारोंने वहां छे जाकर उसी तरह प्रणाम करने के लिये मजबूर किया ।'' इड्सने १९ फरवरी १६९४ ई०में पेकिङ छोड़ा, जिससे पहले फिर उसे सम्राट्से मिलनेका मौका मिला । सम्राट् खाङ-सीने १७१२-१७१६ ई०में तू-ली-शिन्को दूत बनाकर तर्गुत कल्मकोंके खानके दरबारमें वोल्गा-तटपर भेजा। उस समय पीतर स्वीडनके साथ लड़ाई-में लगा हुआ था, इसलिये वह वोल्गाके तटपर आये चीनी दूतको बुलाकर नहीं मिल सका। इस चीनी दूतमंडलका यद्यपि बाहरी उद्देश्य था आयुका खानके स्वास्थ्यके बारेमें पुछार करना तथा आयुका-के भतीजे राजकुमार ओ-ला-पू-छू-योरको उसके पूर्व पदपर स्थापित करनेकी इच्छा प्रकट करना, लेकिन दूतको यह भी आज्ञा दी गई थी,कि वह मास्को राजधानीमें जाकर जारसे भी मिले। चीन लौटते समय जब तू-ली-शिन् रूसी सीमांतपर पहुंचा, तो रूसी अफसरने उसे सैनिक सम्मानके साथ सेलिंगिन्स्की शहरमें पहुंचा था; जहां वोयवोदने उससे बातचीत की। तोबोल्स्कमें आनेपर साइबेरियाके राज्य-पाल राजुल गजारिन मिला, जिससे तू-ली-शिन्ने राजकाजके बारेमें बहुत देरतक बातचीत की। यहां पर तू-ली-शिन्को सूचित किया गया, कि जार अपनी सेनाके संचालन करनेमें लगा हुआ है, नहीं तो वह बड़ी प्रसन्नतासे चीनी राजदूतसे मिलता। आयुकासे मिलनेके बाद तू-ली-शिन्ने पेकिङमें लौट कर सम्राटको एक रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा था:

"इस प्रकार उत्तर-पूर्वमें रूसी राज्य अल्पजन तथा बयाबानीसा इलाका है, यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालसे आजतक हमारे चीन-साम्राज्यके साथ उसका संबंध नहीं रहा, और हमारे इतिहास-लेखकोंने भी रूसियोंका उल्लेख नहीं किया और न आजतक कभी एक भी चीनी आदमी वहां पहुंचा, तो भी सभी दिशाओंकी तरह वहां भी हमारे देवोपम सम्राट्की महिमा और महान् गुण प्रभाव डाले बिना नहीं रहे। दुनियाके सभी दसों हजार राज्य सम्राट्की हितकारी सरकारके संरक्षणमें है।....रूस

केवल अब चीनके साथ खुला संबंध स्थापित करने लगा है, लेकिन चालीस या पचास साल पहले भी, जब कि दोनों साम्राज्योंकी सीमायें निश्चित नहीं हुई थीं, सूचनाओं द्वारा हमारे साम्राज्यके बहुतसे अच्छे गुण वहां ज्ञात थे।"

पीतरके प्रथम दूतमंडलने यह भी तै किया, कि रूसी विणक्-सार्थ थोड़े समयके बाद बराबर जाया करे। लेकिन रूसी जबरदस्त पियक्कड़ थे, जिसके कारण अक्सर झगड़े हो जाया करते था, जिससे सम्राट् खाड़-सीने संबंध-विच्छेद करनेकी धमकी दी। इसपर १७१९ ई०में पीतरने इस्माइलोफके नेतृत्वमें एक विशेष दूतमंडल भेजा। इस्माइलोफके साथ एक अंग्रेज जान बेल भी था, जिसने उसके बारेमें बहुत सी ज्ञातव्य बातें लिखी हैं। इस दूतमंडलको चीनी सीमांततक पहुंचनेमें सोलह महीने लगे थे। सम्राट्के विशेष प्रतिनिधिने वहां उनका स्वागत किया। बेलने अपने विवरणमें लिखा है:

"हमारे पथदर्शकने खेमोंमें कुछ स्त्रियोंको चलते देखकर दूत (इस्माइलोफ)से पूछा—यह कौन हैं और कहां जा रही हैं? उसे बतलाया गया, कि वह हमारी मंडलीकी हैं, और हमारे साथ चीन जा रही हैं। इसपर चीनी प्रतिनिधिने कहा—पेकिड्समें पहले हीसे काफी औरतें हैं। अबतक कोई भी युरोपीय स्त्री चीन नहीं आई, इसलिये सम्राट्की विशेष आज्ञाके बिना मैं उन्हें ले जानेकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यदि आप जवाबकी प्रतिक्षा करें, तो इसके लिये हम एक सार्थ भेजनेके लिये तैयार हैं, लेकिन संदेशवाहक छ सप्ताहसे पहले नहीं लौट सकता। इसपर यही ठीक समझा गया, कि असबाब को ले आनेवाली गाड़ियोंके साथ स्त्रियोंको सेलिंगिन्स्की लौटा दिया जाये।"

जिस घरमें रूसी दूतमंडलको ठहराया गया था, उसको दस बजे रातको सम्राट्की अपनी मुहर लगाकर बंद कर दिया जाता था, जिसमें कोई आदमी भीतर-बाहर आ-जा न सके। राजदूतके कहने पर यह नियंत्रण हटा दिया गया। इस्माइलोफने पहले साष्टांग प्रणिपात करनेसे इन्कार कर दिया, लेकिन पीछे उसने इस शर्तपर कबूल किया, कि चीनी दूत भी रूसी दरबारमें वहांकी प्रथाके अनुसार साष्टांग प्रणाम करेगा। बेलने रूसी दूतके दरबारमें जानेका वर्णन निम्न शब्दोंमें किया है:

"हमें प्रायः पाव घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी । पिछले दरवाजेसे सम्राट् शालमें प्रवेशकर सिंहासनपर बैठा । इस समय सभी लोग खड़े हो गये । अब महाप्रतिहारने कुछ दूरपर खड़े राजदूतको शालके भीतर आनेके लिये कहा, और उसे एक हाथसे पकड़े तथा दूसरे हाथमें राजकीय प्रमाणपत्र थामे ले चला । सीढ़ियोंपर चढ़नेके बाद उसने पूर्वनिश्चयानुसार प्रमाणपत्रको वहां स्थित एक मेजपर रख दिया । सम्राट्ने राजदूतको पास आनेका निर्देश किया, और उसी वक्त प्रमाणपत्रको लिये अलोईके साथ वह सिंहासनके पास गया । फिर घुटना टेकते हुये उसने पत्रको सम्राट्की ओर बढ़ाया, जिसने अपने हाथसे उसे छू दिया । फिर परमभट्टारक जारके स्वास्थ्यके बारेमें पूछकर राजदूतसे कहा—परमभट्टारक जारके लिये मेरे हृदयमें इतना मित्रतापूर्ण और प्रेमका भाव है, कि मैंने उनके पत्रको लेनेमें अपने साम्राज्य की प्रचलित प्रथाके पालन करनेका ख्याल नहीं किया ।

"थोड़े समयतक यह भेंट होती रही। उस समय राजदूतके अनुचर शालके बाहर खड़े रहे। पत्रके देनेपर हमने समझा, कि अब काम खतम हो गया। फिर महाप्रतिहारने राजदूतको लौटाकर अनुचरोंको हुक्म दिया कि नौ बार मत्था टेककर सम्राट्के प्रति सम्मान प्रदिश्ति करें। महाप्रतिहारने खड़ा होकर तारतार (मंगोल) भाषामें "मोरगू" और "बोस" में बोलते हुये आज्ञा दी। मोरगूका अर्थ है सिर झुकाना और बोसका खड़ा होना।"

बेलके लिखनेसे मालूम होता है, कि रूसी दूतमंडलको यद्यपि बहुत-से दरबारी अपमानजनक शिष्टाचारोंको पालन करनेके लिये मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनका सत्कार-सम्मान इतनी अच्छी तरहसे हुआ, कि वह सबको भूल गये। इस्माइलोफके बिदा हो जानेके बाद उसका सचिव देलांग रूसी-प्रतिनिधिके तौरपर पेकिङ (पेचिङ)में रह गया, लेकिन उसकी स्थित एक नजरबन्द जैसी थी। जिस वक्त देलांग पेकिङमें था, उसी समय मंगोलोंके एक चीनाधीन कबीलेने रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली, इसपर पेकिङमें किसी भी रूसी कारवांका आना निषद्ध कर दिया गया। देलांगके साथ असह्य दुर्व्यवहार हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है:

"मुझे आदेश है, कि हमारे दोनों साम्राज्योंके बीचमें अधिक घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये पूरा प्रयत्न करूं, लेकिन मैं उन्हें—प्रधान मंत्रीको—बतला देना चाहता हूं, कि इस अवसरपर चीनी सचिवालयने (मेरे साथ) जो बर्ताव किया, उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। (आपको) यह ख्याल दिलसे हटाना नहीं होगा। परमभट्टारक जारके स्वीडनके साथ हो रहे युद्धको सम्मानपूर्वक समाप्ति पर ही सब कुछ निर्भर करता। शायद जिस वक्त मैं यह बातें कर रहा था, उसी समय सचमुच शांति-्संधि की जा रही थी। उसके बाद इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती, कि मेरे स्वामी (जार) धीरज खोकर कहीं अपने हथियारोंको इस ओर न घुमा दें।"

लेकिन चीनी प्रधान-मंत्री ऐसी धमिकयोंकी कोई पर्वाह नहीं करता था। अन्तमें देलांगको चीन दरबारसे चले जानेकी छुट्टी मिली और सत्रह महीना रहनेके बाद एक कारवांके साथ वह चीनकी राजधानीसे रवाना हुआ। इस प्रकार पीतरके समय चीन-रूसका संबंध अच्छा नहीं रहा। पीतरके मरनेपर यद्यपि बाहरी शिक्तयोंसे संघर्षने भयंकर रूप धारण नहीं किया, लेकिन उसके बादके सैंतीस वर्षों (१७२५-६२ ई०) में चीन में छ प्रासादी क्रांतियां हुईं। पीतरके उत्तराधिकारियोंमें अन्ना इवान-पुत्री, और गीतर III अयोग्य और विलासी थे। उनके समयमें दरबारियोंके हाथमें राजशिक्त चली गई थी। पीतर II और इवान VI गुड़िया जार थे। पीतर I ने १७२२ ई० में बनाये अपने विधानमें सम्राट्के हाथमें यह अधिकार दे दिया था, कि वह स्वयं अपने उत्तराधिकारीको चुन सकता है। लेकिन वह अन्त तक उत्तराधिकारीके बारेमें किसी निश्चयपर नहीं पहुंचा। वह मृत युव-राज अलेक्सीके पुत्रको उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था, अपनी रानी एकातेरिनाको भी राज देने में आनाकानी कर रहा था, और अपनी लड़कियों एलिजाबेत या अन्नाके बारे भी उसने कोई निश्चय नहीं कर पाया था। लेकिन उसके मरनेके बाद दरबारियोंके एक प्रभावशाली समुदायने पीतरकी रानी एकातेरिनाको गदीपर बैठा दिया।

### ६. एकातेरिना 1, पीतर-पत्नी (१७२५-२७)

अपने दो सालके शासनमें उसने किसी योग्यताका परिचय नहीं दिया। दरबारके एक प्रभाव-शाली सामन्त मेंशिकोफने एकातेरिनाको पीतर I के पौत्र तथा अलेक्सीके पुत्र पीतर II को अपना उत्तराधिकारी बनानेके लिये तैयार किया। युवराजसे अपनी लड़कीका ब्याह करके वह अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था।

एकातेरिनाके समय १७२७ ई०में एक रूसी दूतमंडल सावा व्लादिस्लाव-पुत्रकी अधीनतामें पेकिङ भेजा गया। इस दूतमंडलका काम अबतक गये सभी दूतमंडलोंसे बड़ा ही लाभदायक साबित हुआ । सावाने २७ अगस्त १७२७ ई०को जिस संधिपत्रको स्वीकृत करानेमें सफलता पाई, वह सवा शताब्दियों (जून १८५८ ई०) तक मान्य रहा । इतनी देरतक रहनेवाली संधियां बहुत कम ही देखी जाती हैं। इसी समय रूस और चीनके बीचकी सीमारेखा पूर्वमें क्याख्तासे ऐगुन नदीके महानेतक और पश्चिममें क्यास्तासे सुइंयान-पर्वतमालाके एक डांड़े शिवनादावेगतक निर्धारित की गई । यह भी स्वीकार किया गया, कि हर तीसरे वर्ष रूसी कारवां पेचिझ आ सकते हैं, तथा यह भी कि पेचिङमें एक स्थायी रूसी दूतावास स्थापित किया जायगा, और रूसी अपने धर्मके अनुसार पूजा-पाठ कर सकेंगे । राजदूतके निवासमें रूसी और लातीनी भाषाओंके जाननेवाले चार तरुण विद्यार्थी रह सकेंगे, जिनका खर्च चीन बर्दाश्त करेगा, और शिक्षा समाप्त करनेके बाद वह लौटनेके लिये स्वतन्त्र रहेंगे । इस दूत-मिशनके ऊपर चीन सरकारको प्रतिवर्ष हजार चांदीके रूबल और दस मन चावल खर्च करना पड़ता था। रूसी सरकार उसपर सोलह हजार चांदीके रूबल खर्च करती थी, जिसमेंसे एक हजार रूबल अलबाजीन कसाकोंकी पेचिङमें रहती तरुण संतानोंकी शिक्षापर खर्च होता था । यद्यपि इस संधिके अनुसार रूसी हर साल अपने कारवांको भेज सकते थे, लेकिन वस्तुतः १७२७ ई० और १७६२ ई०के बीचमें केवल छ कारवां गये। व्यापारके लिये कई तरहके निर्बंध थे, जिसके कारण निराबाध व्यापार नहीं हो पाता था । बिना एक साल क्यास्तामें रहे कोई चीनी व्यापारी वहां रूसियोंके साथ व्यापार नहीं कर सकता था, सरकार उन्हींको लाइसेंस देती थी, जो कि रूसी भाषा लिख-बोल सकते थे। व्यापार बदलेनमें होता था, किसी भी तरहके सिक्केका इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित था। चीनी व्यापारी पहले क्याखता जाते और अपने पसंदके मालको चुनते, फिर रूसी व्यापारी उसी बातके लिये मैमाचेन आते। अपनी सरकारों द्वारा नियुक्त किमश्नर (आयुक्तक) चायके माध्यमसे हर एक चीजका दाम निश्चित करते। चीनी व्यापारी चायके बदलेमें ऊनी कपड़े, चमड़े, छालें जैसी चीजें लेते।

# ७. पीतर II, अलेक्सी-पुत्र (१७२७-३० ई०)

एकातेरिनाके मरनेके बाद मेंशिकोफने अपने ही महलमें पीतरको गद्दीपर बैठाया । उस समय वह बारह वर्षका लड़का था । उसके नामपर मेंशिकोफ अब शासन करने लगा । धीरे-धीरे मेंशिकोफके प्रति लोगोंमें बहुत असंतोष पैदा हो गया और उसे पकड़कर बेरियोजोफ (साइबेरिया) में निर्वासित कर दिया गया । अब उसका स्थान दोलगोरुकी राजुल-वंशने लिया । उसने अपनी कन्यासे सम्राट्का ब्याह करना चाहा । यह याद रखना चाहिये, कि पीतर ने अपने लिये "सम्राट्" (एम्पेरातोर) की पदवी धारण की थी, जिसका प्रयोग अन्तिम जारतक होता रहा, यद्यपि लोग अधिकतर जारकी उपाधि ही इस्तेमाल करते थे। ब्याहकी तैयारी हो ही रही थी, इसी बीच पीतर II बीमार होकर मर गया । पीतरके साथ रोमनोफ वंशकी पुरुष-संतानोंका अन्त हो गया, इसके बाद रोमनोफ कुमारियां तथा उनके जर्मन पितयोंकी संतानें रूसपर शासन करती रहीं। ये जर्मन जार पूरीतौरसे रूसियोंमें मिल नहीं सके, उनके दरबारोंमें जर्मनोंका बाहुल्य था।

पीतर 11 के समयकी एक उल्लेखनीय घटना है बेरिंगका भौगोलिक अभियान । १७वीं सदीके मध्यमें रूसियोंने कामचत्का तकका पता लगाकर उसपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और सिमओन देजनिओफने चुकोत्स्क प्रायद्वीपका चक्कर लगाकर सिद्ध कर दिया था, कि एसिया और अमेरिकाके बीचमें एक पतली-सी खाड़ी हैं। लेकिन यह बात १८वीं सदीके आरम्भमें भूल गई। अपनी मृत्युसे जरा-सा पहले पीतरने एसिया और अमेरिकाके मिलन-स्थानके बारेमें अधिक खोज-पता लगानेके लिये एक अभियान भेजनेकी आज्ञा दी। इस अभियानका नेता रूसी नौसेनाका एक अफसर तथा डेनमार्क-निवासी वीटस बेरिंग नियुक्त किया गया। पहले अभियान (१७२८-३० ई०)में बेरिंग (अपने नामसे प्रसिद्ध होनेवाली) खाड़ी तक गया, लेकिन उसने अमेरिकन तटभूमिकी पड़ताल नहीं की। दो साल बाद बेरिंग प्योदोरोफ और ग्वोज्देफ दो रूसी सैनिक और भूगोलशास्त्रियोंके साथ गया। अबके उसने सिर्फ एसिया और अमेरिकाके तटोंपरकी ही जांच-पड़ताल नहीं की, बल्कि वहांका पहला नक्शा तैयार किया। उसके बाद अमेरिका-तटके अलास्का प्रायद्वीपको रूसियोंने १७९७ ई॰में अपना उपनिवेश बनाया, जिसे कि जारने १८६७ ई०में अमेरिकों के हाथमें बेंच दिया।

# ८. अन्ना, इवान V-पुत्री (१७३०-४० ई०)

पीतर II के मरनेके बाद कुछ समयतक निजी परिषद् (प्रिवी कौंसिल) ने शासनसूत्र अपने हाथमें लिया। इस परिषद्में दो पुराने राजुल-वंशों गोलित्सिन और दोलगोरुकीका प्रभुत्व था। राजुल द० म० गोलित्सिन बहुत भारी जमींदार था, और परिषद्में उसकी चलती भी काफी थी। वह इंगलैण्ड और स्वीडनकी नकलपर राज्य-व्यवस्था करनेका पक्षपाती था, जिसमें शासनमें जमींदारोंका पलड़ा भारी होता। उसके प्रस्तावपर परिषद्ने पीतर I के भाई जार इवानकी पुत्री अन्ना को राजिसहासन प्रदान किया। अन्नाका ब्याह पीतरने एक जर्मन राजुल (कूरलंडके ड्युक) के साथ किया था। ड्युकके मरनेके बाद बराबर वह वहीं रहती थी। परिषद्के सामन्तोंने कई शर्ते रक्खीं, जिसके बारेमें अन्नाने कहा: "में सभी बातोंको बिना चू-चिराके माननेका वचन देती हूं।"

दरबारी चाहते भी नहीं थे, कि अन्ना राजकाजमें अधिक भाग ले, और वह भी अपने आनंद-विलासमें समय काटना चाहती थी, जिसके लिये भारी परिमाणमें धन प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य था। पीतरबुर्गके हेमन्तप्रासादमें अपने चाटुकारोंसे घिरी वह अपना दिन बिताती थी। उसने अपने एक जर्मन दरबारी बीरेनको अपनी तरफसे राजकाज संभालनेका काम दे दिया था। बीरेन एक निर्बृद्धि और अधिक्षित जर्मन अमीर था। उसने सभी प्रभावशाली पदोंपर जर्मनोंको लाकर भरना शुरू किया। वही वैदेशिक विभागका संचालन करते थे, और वहीं रूसी सेनाके सेनानायक थे। बीरेन रूसियोंको बड़ी तुच्छ दृष्टिसे देखता था। उसने कभी रूसी भाषा नहीं सीखी। लोगोंसे पैसे ऐंठकर जर्मनीमें वह अपने लिये भूमि खरीदता तथा अपनी बीबीके लिये मूल्यवान् कपड़ों और रत्नोंको जमा करता। अन्नाके शासनके साथ रूसमें जर्मनोंका जबरदस्त प्रवेश शुरू हुआ, जो कि अन्तिम जारके समय हदतक पहुंच गया। रूसियोंके मनमें जर्मनोंके इस बर्तावसे यदि विद्वेष होने लगा, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अन्नाके शासनकालमें कालासागरके तटपर अधिकार करनेके लिये तुर्की और क्रिमियाके साथ लड़ाई (१७३५-३९ ई०) हुई। रूसने तुर्की सेनाको कई जगह हराया। १७३९ई० में तुर्कींके साथ हुई संधिके अनुसार रूसको समुद्रतक द्नियेपर नदीके दोनों तट मिल गये। लेकिन लड़ाईपर जो खर्च करना पड़ा, उसके कारण देशके जनसाधारणकी आर्थिक स्थित बहुत बुरी हो गई।

१७३७ ई०में अन्नाके शासनकालमें चीन और रूसके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे हो गये थे, इसिलये कारवांके व्यापारकी इजारेदारी किसी व्यापारीको न देकर खुला व्यापार करनेका रास्ता खोल दिया गया । व्यापारियोंको पेकिङ भी जानेकी जरूरत नहीं थी। रूसी व्यापारी क्याख्ता में आके ठहरते और चीनी मैमाचिनमें—दोनों ही स्थान सीमांतपर पास-पास थे। चीनी सरकार ने चीनी व्यापारियोंपर कुछ निर्बंध लगा रक्खे थे, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और उसके कारण व्यापारमें कुछ अड़चन होती थी।

### ९. इवान VI, अन्ना-पुत्र (१७४०-४१ ई०)

अन्नाकी कोई संतान नहीं थी, इसिलये उसकी भतीजी अन्ना ल्योपोल्द-पुत्रीके बेटे इवानको राजगद्दी दी गई। नये जारकी मां एक जर्मन ड्युक (ब्रन्सिवक)से ब्याही गई थी। १७४० ई०में अभी तीन महीनेका बच्चा ही था, जबिक इवानको गद्दीपर बैठा दिया गया। जारको कुछ करना-घरना भी नहीं था, इसिलये उसके बच्चे होनेसे कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं था। उसकी मां राजमाता अभिभाविका घोषित की गई, लेकिन उसका शासन एक सालसे अधिक नहीं रहा। सभी जगह विदेशी जर्मनोंको देख राजधानीमें देशी अमीरोंके दिलमें आग लग रही थी। सैनिक अफसरों और सिपाहियों में भी इसके लिये असंतोष फैला हुआ था। फांसके राजदूतने भी षड्यंत्रमें सहायता दी, और २५ नवम्बर १७४१ ई०को पीतर I की पुत्री एलिजाबेत यकायक अपने अनुचरों और गारदकी एक टुकड़ीके साथ महलमें घुस आई। गारदोंने तुरन्त अन्ना ल्योपोल्द-पुत्री और उसके परिवारको पकड़ लिया और जर्मनोंके साथ काफी दुर्व्यंवहार करके एलिजाबेतको साम्राज्ञी घोषित कर दिया। शिशु सम्नाट् इवानको श्लुशेलबर्गके किलेमें बंद कर दिया गया, जहां उसे एकातेरिना 11के शासनकाल (१७६२-९६ ई०) में मार डाला गया।

# १०. एलिजाबेत, पीतर I-पुत्री (१७४१-६१ ई०)

एलिजाबेतके शासनकालमें रूसी सामन्तोंका प्रभाव काफी बढ़ा, और अमीरोंके फायदेके लिये कई नियम और विधान बनाये गये। अब केवल पुराने राजुलवंशी ही किसानोंकी बस्ती-वाली भूमिके मालिक हो सकते थे। वह अपने अर्ध-दासोंको बिना अभियोगके साइबेरियामें निर्वासित कर सकते थे, जो आम तौरसे सेनामें भर्ती होकर जाते थे। एलिजाबेतको अपने आनंद-मौजके सिवा किसी कामसे कोई वास्ता नहीं था। उसके यहां नाच, गाना और शराबकी मजलिसें लगातार होती रहती थीं। एलिजाबेतने अपने भतीजे कार्ल पीतर उलरिचको अपना उत्तराधिकारी बनाया। कार्ल पीतर 1 की पुत्री अन्ना और उसके पित इयुक होल्स्टाइनका पुत्र था। पीतर रूसमें फ्योदौर-पुत्र कहा जाता था। वह बहुत ही निर्बलबद्धि तरण था। अठारह-बीस वर्षकी उमरमें भी अभी वह खिलौनों-

से खेला करता और उनसे ऐसे बातें करता मानो वह आदमी हैं। साथ ही अपने जर्मन होनेका उसे हदसे अधिक अभिमान था, और उसी परिमाणमें वह रूस और रूसियोंके साथ घृणा करता था। साम्राज्ञी एलिजाबेतने उसका ब्याह एक जर्मन राजकुमारी सोफिया अनहाल्ट-जब्स्तिके साथ कर दिया, जो कि रूसमें एकातेरिना अलेक्सी-पुत्रीके नामसे प्रसिद्ध हुई—बिना पिताके नामसे रूसमें किसी स्त्री-पुरुषको पुकारनेका रवाज नहीं है, इसलिये हरएकके साथ पितृनाम जोड़ना ही पड़ता ह। एकातेरिना अपने पित जैसी नहीं थी। वह बड़ी योग्य और मेहनती स्त्री थी। उसने रूसी भाषा और रूसी रीति-रवाजोंका अच्छी तरह अध्ययन किया। वह रूसी सामन्तों और अमीरोंको हर तरहसे अपनी ओर खींचनेकी कोशिश करती थी।

# ११. पीतर III, फ्योदोर-पुत्र, पीतर I-नाती (१७६१-६२ ई०)

पीतरका शासन बहत थोड़े दिनोंका था। वह अपने समयमें रूसी शासनको प्रशियाके राजा फ्रींडिक (१७४०-८६ ई०) के नमूनेपर बनानेकी कोशिश करता रहा। फ्रेंड्रिक बड़ा ही महत्त्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण उसके पड़ोसी बहुत चिन्तित रहते । फांस, आस्ट्रिया और सेक्सनीके साथ रूसने भी फ्रेडिक़के विरुद्ध अपनी एक गुट बना ली थी। इंगलैण्ड फ्रेडिक़का पक्षपाती था । फ्रेड्रिकने पूर्वी पड़ोसीका बिना ख्याल किये ही, सेक्सनीके ऊपर आक्रमण किया इसपर उसी साल रूसी सेना प्रशियाके भीतर घुस गई, जिस साल अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई (१७५७ ई०) जीतकर हिन्दुस्तानमें अपना दृढ़ शासन स्थापित किया । फ्रेड्किको अपनी सेनापर बड़ा अभिमान था। वह रूसी सेनाको बिल्कुल तुच्छ दुष्टिसे देखता था, लेकिन पहली ही झड़पमें उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। उसने अपने सबसे योग्य सेनापितयोंको भारी सेना देकर रूसियोंके विरुद्ध भेजा। अगस्त १७५७ ई० में जर्मनोंने पहला आक्रमण किया, और यह आक्रमण हिटलरके ब्लिट्जिकीगका प्रथम नम्ना था। यकायक आक्रमण करनेके कारण रूसी पहले कुछ तितर-बितरसे हो गये। मालूम होने लगा, जर्मन विजयी होंगे । इसी समय जंगलोंमें छिपी हुई रूसी सेना मैदानमें कूद पड़ी । यह ब्लिट्जिकींगका अच्छा जवाब था। रूसियोंने जर्मन सेनापर पूर्ण विजय प्राप्त की। कोय-निग्सबर्गके महादुर्गने बिना प्रतिरोधके ही आत्म-समर्पण कर दिया। यदि रूसी सेनाने इस समय अवसरसे लाभ उठाया होता, यदि रूसके मित्रोंने सुस्ती न दिखलाई होती, तो फोड़िकका सर्वनाश हये बिना नहीं रहता। अपनी सेनाको फिरसे संगठित करके १७५९ ई० में फ्रेड्कि ओडेर-पर-फ्रांकफोर्तको खतरेमें डाले हुई रूसी सेनाके मुकाबिलेमें चला। सब प्रयत्न करके भी फेड्रिकको बुरी तरहसे हारना पडा । जर्मन अपने हथियारों और झंडोंको छोड़कर भाग गये । फ्रेड्कि रूसियोंके हाथमें बंदी होते बाल-बाल बचा। फेड्कि अत्यंत निराश हुआ, जैसा कि उसने स्वयं लिखा है : ''मैं अभागा हं, जो जीनेके लिये बचा हूं, जिस समय में यह लिख रहा हूं, हरएक आदमी भाग रहा है। इन आदिमयोंके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है।" लेकिन जिस वक्त फेड्रिक इस तरहसे निराश था, उसी वक्त उसके पश्चिमी शत्रओंने उसे बचनेका अवसर दे दिया। १७६० ई० में एक छोटीसी रूसी सेनाने जर्मन राजधानी र्बालनपर कुच किया। यद्यपि राजधानीमें छब्बीस बटालियन पैदल, छियालीस रिसाला स्ववाडेन और एक सौ बीस भारी तोपें थीं, लेकिन जर्मन सेनापितयोंने नगरकी प्रतिरक्षा करना बेकार समझा । रातकें वक्त वह अपनी सेना लेकर बाहर चले गये, और सबेरेके वक्त बर्लिनके नगराधिकारियोंने रूसी सेना-पतियोंको मखमलके गद्देपर रखकर नगरकी कुंजी भेंट कर दी। फ्रेड्रिककी दूरवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इसी वक्त दिसम्बर १७६१ ई० में रूसी साम्राज्ञी एलिजाबेत मर गई। उसके उत्तरा-धिकारी पीतर 11 ने प्रुशियाके साथ क्षणिक विराम-संधि करके फेड्रिकको बचा लिया । इस युद्धमें अपनी विजयों द्वारा रूसने पश्चिमी युरोपको चिकत कर दिया। रूसी सेनापित प. अ. रुम्यान्त्सेफ (१७२५-९६ ई०) के युद्धकौशलका इसमें बहुत भारी हाथ था।

पीतरके दो सालके राज्यमें रूसकी प्रगतिको लाभ नहीं हानि पहुंची। फिर जर्मन सेना-पतियों और अफसरोंकी सब जगह भरमार हो गई। पीतरकी दिलचस्पी रूसकी अपेक्षा अपने होल्स्टाइन वंशसे अधिक थी। वह होल्स्टाइनके लिये डेनमार्कसे लड़नेकी तैयारी भी कर रहा था। लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के अनुसार उसमें योग्यता नहीं थी। उसकी पत्नी एकातेरिना अलेक्सी-पुत्री जानती थी, िक उसका नालायक पित सिंहासनको खोकर रहेगा, इसिलये रूसी दलके षड्यंत्रमें वह स्वयं शामिल हो गई। गारदके अफसर दो-भाई ओरलोफ षड्यंत्रके मुखिया थे। २८ जून १७६२ ई० के बड़े तड़के ही उन्होंने एकातेरिनाको उपनगरके एक प्रासादसे पीतरबुगमें लाकर साम्राज्ञी घोषित कर दिया। अगले दिन पीतरने कोन्स्तात्में भाग जानेका व्यर्थ प्रयत्न किया, िफर सिंहासनसे बाकायदा इस्तीफा दे दिया। ऐसे नालायक पितको भी अधिक दिनोंतक जीनेका अधिकार देना बुद्धिमानीकी बात नहीं थी, इसलिये थोड़े ही दिनों बाद वह मार डाला गया।

#### १२. एकातेरिना II, पीतर III-पत्नी (१७६२-९६ ई०)

एकातेरिना योग्य और स्तिक्षिता स्त्री थी। जिस वक्त वह गद्दीपर बैठी, उस वक्त राज्यकी अवस्था अस्तव्यस्त हो रही थी, राजकोष खाली था, सैनिकोंको सात महीनेसे वेतन नहीं मिला था । मरम्मत न होनेसे, युद्धपोत और दुर्ग खराब हो रहे थे । जनतामें बहुत असंतोष था, विशेषकर कारखानोंमें काम करनेवाले उंचास हजार मजुरों और जमींदारोंके डेढ़ लाख अर्घ-दास कैदियोंसे जेल भरे हये थे। एकातेरिनाने यद्यपि जमींदारोंके अधिकारोंपर प्रहार नहीं किया, लेकिन तब भी अपने शासनके आरम्भमें उसने किसानों और जनसाधारणके बोझेको हलका करनेकी कोशिश की । उसे पश्चिमके नये विचारोंवाले दार्शनिकोंके ग्रंथोंके पढ़नेका बड़ा शौक था । फ्रेंच विचारक वोल्तेरके साथ उसका पत्र-व्यवहार था । उस समय वोल्तेर, मोन्तेस्को, दीदरो और दूसरे फ्रेंच विचारक अपनी सशक्त लेखनी द्वारा सामन्तवादी व्यवस्थापर प्रहार कर रहे थे, मिथ्या विश्वासोंको हटाकर बुद्धिवादको आगे बढ़ा रहे थे । एकातेरिना उनके इन विचारोंसे अवगत थी । वह वोल्तेर, दीदरो और दूसरोंसे पत्र-व्यवहार करके यह दिखलाना चाहती थी, कि जिस आदर्श शासन या नुपतिके बारेमें तुम प्रचार कर रहे हो, वैसी बुद्धिमती और नई रोशनीवाली शासिका मैं हूं। रूसके किसानोंमें उस वक्त भूख और अज्ञानका अखंड राज्य था, लेकिन एकातेरिना वोल्तेरको लिखती थी, कि रूसमें एक भी ऐसा किसान नहीं है, जो इच्छा होनेपर मुर्गी न खा सकता हो, बल्कि अब तो वह मुर्गीकी जगह टर्कीका खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एकातेरिना पाखंडमें बहुत ही चतुर थी । वह राजकाजमें सीधे भाग लेती थी । वह स्वयं कानुनों और राजादेशोंका मसविदा बनाती थी । साहित्यमें उसकी दिलचस्पी थी और स्वयं एक पत्रिका ''सबका थोड़ा'' निकालती थी। एकातेरिनाका शासन सामतों और अमीरोंके लिये रूसी इतिहासका सुनहला समय था।

जर्मनी (प्रुशिया) के साथ सात वर्ष (१७५६-६३ ई०) वाला युद्ध समाप्त होनेके बाद एकातेरिनाने राज्य संभाला था। यद्यपि बीचमें उसका नालायक पति आ घुसा था, लेकिन थोड़े ही समयमें एकातेरिनाने रूसकी धाकको फिरसे जमा दिया । आस्ट्रिया और फांस रूसकी बढ़ती हुई शक्तिको शंकाकी दृष्टिसे देखते थे। फ्रेंच व्यापारी पूर्वी देशोंके व्यापारपर एकाधिपत्य रखना चाहते थे, इसलिये वह नहीं चाहते थे, कि रूसियोंकी शक्ति अधिक बढ़े। आजकलके अमेरिकाकी तरह उस समयका फांस रूसके चारों तरफ शत्रु-राज्योंका घेरा डालना चाहता था। इसके लिये उसने तुर्की, पोलैण्ड, स्वीडन और आस्ट्रियाको अपने साथ मिलाकर एक जबरदस्त गुट बनाना चाहा । रूसने भी इसके विरुद्धमें प्रशिया, इंगलैंड और दूसरे राज्योंको मिलाकर एक गुट बनानेकी कोशिश की, लेकिन विरोधी स्वार्थोंके कारण दोनों अपने उद्देश्यमें सफल नहीं हुये । आस्ट्रिया पश्चिमी उक्रइनकी उर्वर भूमिको चाहती थी, प्रशिया पोलन्दकी निम्न-विस्तुला-उपत्यकापर हाथ साफ करना चाहती थी, और रूस अपने हाथसे छिने बेलोरूसी और उऋइनी इलाकोंको लौटाना चाहता था । इन स्वार्थों के साथ तीनोंमेंसे कोई नहीं चाहता था, कि किसीकी शक्ति अधिक बढ़ जाये। शताब्दियोंतक शक्तिशाली रहनेके बाद पोलन्द अब निर्बल हो गया था। वहांके अमीरों और सामन्तोंने राजाके अधिकारको बहुत सीमित कर दिया था। उधर कैथलिक पोल ग्रीक-चर्चके अनुयायी उक्रइनों और बेलोरूसियोंके इत्पर तरह-तरहके अत्याचार कर रहे थे। एकातेरिना कैसे चुप रह सकती थी ? १७६३ई० में अगस्तस् IIIके मरनेपर एकातेरिनाके उम्मीदवार स्तानिस्लाउस पोनियातोव्स्कीको पोलन्दका राजा चुना गया। रूस और प्रुशिया दोनोंने मांग की, कि पोलन्दमें ग्रीक-विश्वासियों तथा प्रोटेसटेंटों (सुधार चर्च) को केथलिकोंके बराबर अधिकार दिया जाय। इन्कार करनेपर रूसी सेना पोलन्दके भीतर भेज दी गई। पोलिश संसद्को मजबूर होकर रूसकी मांगको स्वीकार करना पड़ा। इसी समय एकातेरिना ने पोलन्दको करीब-करीब अपने संरक्षणमें ले लिया। रूसके बढ़े हुये प्रभावको देखकर आस्ट्रिया और प्रुशियाको चिंता हो गई। फेड्रिकने समझा, कि रूस सारे पोलन्दको हड़प लेगा, इसलिये उसने आस्ट्रिया, प्रुशिया और रूसके बीच पोलन्दके बंट जानेकी एक योजना बनाई, जिसे तीनों राज्योंने स्वीकार किया—प्रुशियाको पोलन्दका बाल्तिक-तट तथा पश्चिमी भाग मिला। इस प्रकार प्रुशियाका पूर्वी भाग, जो अभी तक अलग-अलग था, पश्चिमी भाग (ब्रांडेनबर्ग) से मिल गया। प्रुशियाक बन्जिग और थोर्नको लेना चाहा, लेकिन एकातेरिनाने उसे माननेसे इन्कार कर दिया। आस्ट्रियाको उक्रइनी-गलिसिया मिली, और रूसको बेलोरूसियाका कुछ भाग। १७७३ ई०में इस प्रकार पोलन्दका पहला बंटवारा हुआ, जो कि बहुत कुछ प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८ ई०) तक कायम रहा।

प्रथम तुर्की यद्ध (१७६८-७४ ई०)--फांस नहीं चाहता था, कि रूसकी शक्ति और बढ़े, इसलिये उसने तुर्कीको भड़काकर लड़ाई छिड़वा दी। १७६८ ई०में सुल्तानने कान्स्तन्तिनोपोल-स्थित रूसी राजदूतसे मांग की, कि अपनी सेना पोलन्दसे हटा लो। तुर्कीकी इस अनिधकार चेष्टाको रूस कैसे स्वीकार कर सकता था? इसपर रूसी दूतको पकड़कर जेलमें बन्द कर दिया गया। युरोपके लोग समझते थे, कि रूस तुर्की और पोलन्द दोनोंसे एक ही समय नहीं लड़ सकता। क्रिमिया का खान अपनेको तुर्कीके खलीफाके अधीन समझता था। उसने पहल की और १७६९ ई० के वसन्त में किमियाके तारतारोंने दक्षिणी रूसके सीमांती इलाकोंमें लूट-मार मचाई। रूसकी सीमाके भीतर यह तारतारोंकी अन्तिम लूट-मार थी। प्रसिद्ध सेनापित रुम्यान्त्सेफ--जिसने सप्तवर्षीय जर्मन-युद्धमें भारी यश कमाया था--एक बड़ी सेना लेकर दक्षिणकी ओर बढ़ा। उसने अपने कई योग्य सहायक चुने ये, जिनमें अलेक्सान्द्र वासिली-पुत्र सूवारोफ भी था—सूवारोफ सभी कालके रूसी सेनापितयों : का शिरोमणि माना जाता है । रुम्यान्त्सेफ सबसे पहले शत्रुकी सैनिक शक्तिको अधिकसे अधिक ब्वस्त करना चाहता था। १७७० ई० में उसे पता लगा, कि लारगा नदीसे नातिदूर अस्सी हजार तुर्क-सेना छावनी डाले पड़ी है। रूसी सेनापतिके पास उस समय केवल तीस हजार सैनिक थे, लेकिन उसने आक्रमण कर दिया और तुर्क-सेनाको पूरी तौरसे हारना पड़ा। इसके दो सप्ताह बाद वह एक ओरसे अस्सी हजार तारतारों और दूसरी ओरसे तुर्कीके वजीरकी अधीनतामें डेढ लाख तुर्क सैनिकोंके बीचमें घिर गया । लेकिन इससे रुम्यान्त्सेफको घबराहट नहीं हुई । उसने यह कहते हुये पहले स्वयं आक्रमण करनेका निश्चय किया : "छोटी सेनासे बडी सेनाको हराना एक कला और कीर्तिकी बात है. और बडी सेनासे अधिक शक्तिशाली शत्रुको हरानेमें विशेष चात्रुरीकी अवश्यकता नहीं है ।" तुर्की तोपखाने ने जबरदस्त गोलाबारी की और तुर्क सवारोंने भारी संख्यामें रूसियोंका प्रतिरोध किया । निर्णयकी जब आखिरी घड़ी आई, तो रूसी सेना घबड़ाने लगी, इसी समय रुम्यान्त्सेफ आ पहुंचा और उसने चिल्लाकर कहा—"डटे रहो लड़को" और वह स्वयं युद्धके भीतर पिल पड़ा । तुर्कोंकी भारी हार हुई, और द्नियेस्तर तथा दन्यूबके बीचकी भूमि रूसियोंके लिये खाली हो गई। रूसी सेना अब दन्यूब महानदके बाम तटपर पहुंच गई । इस विजयके लिये रुम्यान्त्सेफको "जा-दुनाइस्की" (दन्यूब-वाला) की उपाधि प्राप्त हुई। स्थलपर इस तरह सफलता प्राप्त करके रूसी नौसेनाने जलमें भी अपनी श्रेष्ठता दिखलाई और उसने सारे तुर्की बेड़ेको नष्ट कर दिया । १७७१ ई० में थोड़े ही समयके भीतर रूसी सेनाने सारे किमिया प्रायद्वीपपर अधिकार कर लिया। रूसी सेना दन्यूबके किनारेपर नहीं रुकी और उसने कई बार इस महानदको पार करके आक्रमण किया, जिसमें अलेक्सान्द्र सुवारोफने अपने सैनिक कौशलका बहुत अच्छा परिचय दिया । रूस अपनी विजययात्राको और भी जारी रखता, लेकिन एक तो युद्धके अपार व्ययका सवाल था, दूसरे इसी समय पुगाचेफके नेतृत्वमें रूसी किसानोंने जबर्दस्त विद्रोह कर दिया था । एकातेरिनाने १७७४ ई०में जल्दी-जल्दी तुर्कीके साथ संघि कर ली । द्नियेपर और बुगके बीचका प्रदेश रूसको मिला और साथ ही कालासागरमें घुसनेकी केर्चकी खाड़ी भी। अब रूसी जहाज स्वच्छंदतापूर्वक कालासागरमें जा सकते थे, तुर्कीने दरेदानियाल (दरदानेल्स) और बासपोरसकी खाड़ियोंको भी रूसी जहाजोंके लिये खोल दिया । किमियाके खानको तुर्कोंकी अधीनतासे स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया, और अब उसके ऊपर रूसका प्रभाव बढ़ चला ।

किसान-संघर्ष--रूसी अपने पूर्वजों (शकों) के समयसे ही योद्धा-जाति है। सामन्ती अत्या-चारोंको रूसी किसान और अर्ध-दास आंख मूदकर हर वक्त बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं रहते थे । १६वीं से १८वीं सदीके बीचमें केवल मध्य-एसियामें ही चालीसके करीब विद्रोह हये। वोल्गा प्रदेशमें रूसी जमींदारों और अफसरोंका अत्याचार बहुत बढ़ा हुआ था। यह वह इलाका था, जहां-पर कि रूसियों और एसियाई जातियोंके इलाके एक दूसरेके पड़ोसमें पड़ते थे। बाशिकरोंकी भूमिपर ह्नसी व्यापारियों, कारखानेवालोंकी खास तौरसे गृध-दृष्टि थी। कल्मक १७७० ई० के आसपास तक निम्न बोल्गाके दोनों तटोंपर रहते थे, लेकिन १७७१ ई०में शासकोंके अत्याचारोंसे परेशान तथा चीनके प्रलोभनके कारण वोल्गाके बायें तटवाले कल्मक अपने सारे तम्बुओं और पशुओंको लेकर चीनकी ओर चले गये, जिसके बारेमें हम अभी कहनेवाले हैं--यह कल्मक चीन द्वारा पूर्वी तुर्किस्तानमें बसाये गये । वोल्गाके दाहिने तटपर अब भी कल्मक-मंगोल रहते थे । किसानोंका विद्रोह पहले-पहल यायिक (उराल) नदीके तटपर बसनेवाले रूसी कसाकोंमें फैला। कसाक जिस वक्त भागकर जाप-रोजे और दोनकी भूमिमें बसे, उस वक्त उनमें उतनी सामाजिक विषमता नहीं थी, लेकिन अब उनके भीतर धनियों और गरीबोंका भारी भेद हो गया था। सरकारी अफसर धनी कसाकोंका पक्ष करते थे, और जरा भी विरोध करनेपर उन्हें बड़ी बुरी तरहसे दबा देते थे। १७७२ ई० में यायित्स्क नगरमें कसाकोंने विद्रोह करके जेनरल त्राउद्देन्बर्ग और कितने ही कसाक आतमनों (सरदारों) को मार डाला। लेकिन सरकारी सेनाने आकर यायिकके कसाकोंके विद्रोहको दवा दिया। बहुतसे कसाक मारे गये, और बहुतसे वहांसे बच निकलनेमें भी सफल हुये। तुर्कीसे लड़ाई हो रही थी, इसी समय दोन और यायिकके कसाकोंमें अफवाह उड़ी, कि जार पीतर II मरा नहीं है, बिल्क वह हमारे बीचमें छिपा हुआ है। १७७३ ई० के शरद्में एमेल्यान पुगाचेफ नामक एक कसाकने विद्रोहका नेतृत्व अपने हाथमें लिया। वह उसी जिमोवेइस्क गांवमें पैदा हुआ था, जिसे प्रथम किसान-वीर स्तेपान राजिनको पैदा करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

पुगाचेफने सप्तवर्षीय युद्धमें भाग लिया था, तुर्कीके युद्धमें भी लड़ा था। बीमारीके कारण छुट्टी पाकर वह घर आया था, लेकिन उसने फिर लौटकर जाना पसंद नहीं किया । वह दोन, वोल्गा और यायिककी उपत्यकाओंमें घूमता रहा। वहां उसे कितने ही दुर्दशाग्रस्त भगोड़े किसान तथा उरालके कारखानोंके मजदूर मिले। अपने इस पर्यटनमें उसे लोगोंसे घनिष्ठता प्राप्त करनेका मौका मिला और धीरे-धीरे उसका एक दल बन गया। अपनेको सम्राट् पीतर III कहते हुये वह सितम्बर १७७३ ई० में यायिकके तटपर पहुंचा । लोग उसके झंडेके नीचे आने लगे । पहले वह अपने आदिमियोंको लेकर ओरेनबुर्गकी ओर गया । गेरिसनको अधिकारमें कर किलेपर अधिकार करनेमें उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। १७७३ ई० के अक्तूबरमें पुगाचेफ ओरेनबुर्गके नगर-प्राकारके पास पहुंचा, जहां एक मजबूत किला और काफी सैनिक रहते थे। पुगाचेफ छ महीने उसे घेरे रहा। इस विद्रोहने आसपासके लोगोंमें उत्तेजना पैदा की । कजाक (एसियाई) घुमन्तू भी उसकी सेनामें आकर शामिल होने लगे, निम्न वोल्गा और कालासागरके बीचके घुमन्तू कल्मक मंगोल भी पुगाचेफकी सेनामें भर्ती होने लगे । तारतार, बश्किर और मारी नौजवान भी यायिकके तटपर पुगाचेफके पास पहुंचने लगे। यह विद्रोह हर जातिके केवल किसानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उरालके धातु-कारखानेमें काम करनेवाले मजदूर और दूसरे भी शामिल थे। धीरे-धीरे विद्रोह एक किसान-युद्धके रूपमें परिणत हो गया। पुगाचेफकी सेनामें कल्मकों, बश्किरों, तारतारों, कारखानोंक मजदूरों और दूसरोंकी अलग-अलग पल्टनें संगठित थीं । उनके पास हिथयारोंकी कमी थी । बहुत थोड़ोंके पास पलीतावाली बन्दूकें या पिस्तौलें थीं, बाकी पुराने तरहके हथियारोंसे सज्जित थे। कुछ तोपें पकड़ी गई थीं, जिनका एक तोपखाना बना लिया गया था। उरालके लोहेके कारखानोंके कारीगरोंकी सहानुभूति होनेके कारण, कुछ नई बंदूकें भी विद्रोहियोंको मिल रही थीं। पुगाचेफ अपनी घोषणाओंको सम्राट् पीतर III के नामसे निकालता था, किसानों और गरीबोंके लिये जितना कुछ उससे हो सकता था, उतना कर रहा था और उससे भी अधिकका वचन देता था। १७७३ ई०के अन्तमें ओरेन बुर्गको मुक्त करानेके लिये जेनरल कारके नेतृत्वमें एक सरकारी सेना आई, जिसे पुगाचेकने हरा दिया, इसके कारण उसका प्रभाव और बढ़ गया। सारे रूसके अमीरों, जमींदारों और घनियोंमें आतंक छा गया। वोल्गासे सैकड़ों मील दूर रहनेवाले जमींदार भी हर वक्त भयके मारे कांपने लगे। लेकिन मार्च १७७४ ई० में सरकारी सेनाने पुगाचेफको ओरेनबुर्गके पास हरा दिया । अभी भी उसने अपने संघर्षको नहीं छोड़ा। पहले वह बश्किरोंके प्रदेशमें गया। फिर रूसी किसानों, बश्किरों तथा धातु-कारखानेके मजदूरोंकी सेना संगठित कर वह कामा नदीकी ओर बढ़ते कजानकी ओर चला, जो कि सारे वोल्गा प्रदेशका शासन-केन्द्र था । पुगाचेफ जुलाई १७७४ ई० में कजान पहुंचा । यहां भी उसे अन्तमें हारना पड़ा, और वह थोड़ेसे आदिमियोंक साथ वोल्गाके दक्षिण तटकी ओर भागा। सरकारी सेनाने पुगाचेफका पीछा करना शुरू किया । वोल्गाके दाहिने किनारेपर उसके पास अब थोड़े हीसे आदमी रह गये थे, लेकिन जब वह घने बसे हुये इलाकेमें पहुंचा, तो निजनी-नवोगोरदके इलाकेने हिथयार ुउठा लिया । बिना अधिक प्रतिरोधके एकके बाद एक नगरोंने आत्मसमर्पण किया । परन्त प्रगाचेफकी यह सफलता क्षणिक साबित हुई । बाकायदा शिक्षाप्राप्त सरकारी सेनाके सामने किसानोंका दल कैसे डटा रहता ? पुगाचेफ पंजा, सरातोफ और किमशिन होते अगस्तके अन्तमें जारित्सिन (आधु-निक स्तालिनग्राद) पहुंचा, जहांपर सरकारी सेनाने नगरसे नातिदूर पुगाचेफकी शक्तिको छिन्न-भिन्न कर दिया। तो भी वह अपने कुछ आदिमियोंके साथ वोल्गा पार करनेमें सफल हुआ, लेकिन इसके बाद लोगोंका उसकी सफलतापर विश्वास नहीं रह गया। अन्तमें कसाक ज्येष्ठकोंने उसे पकड़कर सर-कारके हाथमें दे दिया। हाथ-पैर बांधकर एक लकड़ीके पिंजड़ेमें पूगाचेफको मास्को ले जा जनवरी १७७५ ई० में फांसी दे दी गई। पुगाचेफने भारी जोर्ज और बड़ी-बड़ी आज्ञायें रूसकी गरीब जनतामें पैदा कर दी थीं, लेकिन उस समय वह बिखरे और अशिक्षित किसानोंको ही विद्रोहियोंकी सेनामें शामिल कर सकता था। अभी कारखानेके मजदरोंकी पल्टन तैयार नहीं हुई थी, जो अपने सुदृढ़ संगठनोंसे किसान-क्रान्तिको सफल बनाती।

जैसा कि पहले कहा गया, एकातेरिनाके शासनकालमें अमीरों और जमींदारोंका बल और भी अधिक बढ़ गया। १७७५ ई० में किसान-विद्रोहको दबानेके बाद एकातेरिनाने राज्यके प्रबन्धमें कितने ही नये सुधार किये। सारा राज्य पचास गुर्बीनयों (प्रदेशों) में बांट दिया गया—प्रत्येक गुर्बीनयामें प्रायः तीन लाखकी आबादी थी। हरेक गुर्बीनया फिर कितने ही उयेज्दोंमें बांटी गई, जिसमें प्रायः तीस हजारकी आबादी थी। कभी-कभी दो-तीन गुर्बीनयापर भी एक राज्यपाल नियुक्त होता, लेकिन अधिकतर प्रत्येक गुर्बीनयाका एक राज्यपाल होता। इसके कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि राज्यपाल या उयेज्दके शासक राजुलों (सामन्तों) और बायरों (अमीरों) में से ही होते थे। १७८५ ई० में नगरके शासनके लिये भी नई व्यवस्था कायम की गई, और उसका कार्य-भार नगर-पालिकाके ऊपर दिया गया, जिसके सबसे बड़े अधिकारी "गरोद्निची" को सरकार नियुक्त करती थी।

वैदेशिक नीति—एकातेरिनाका शासनकाल रूसके भारी प्रसारका काल था। १८वीं शताब्दी-की अन्तिम चार दशाब्दियां रूसकी सीमाको अधिक बढ़ाने और मजबूत करनेके लिये विशेष महत्त्व रखती हैं। एकातेरिनाके शासनकालमें ही तुर्की और स्वीडनके साथ दो-दो जबरदस्त युद्ध हुये। प्रथम तुर्की युद्धके समय १७३४ ई०में किमियाके ऊपर रूसका संरक्षण स्थापित हो गया था। कालासागरपर निराबाध अधिकार करनेके लिये किमियाका रूसके हाथमें जाना आवश्यक था। किमियाके खानोंमें आपसमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े होते ही रहते थे। रूसने उससे फायदा उठाया, सेना भेज शिनानिगराईको पहले खान घोषित किया, फिर १७८३ ई० में शिगनको अधिकारच्युत करके तोरिदाके नाम से किमियाको एक गुर्बान्या बना दिया। अब कालासागरके तटकी काली मिट्टीवाली उर्वर भूमि (नवोरोसिया) रूसियोंके हाथमें थी, जिसके अच्छे-अच्छे इलाकोंको अपने हाथमें करनेके लिये रूसी सामन्त गिद्धकी तरह टूट पड़े। किमिया प्रायद्वीपके भीतर भी उन्होंने वैसा ही किया, और निवासी तारतार पहाड़ोंकी ओर सिमटनेके लिये मजबूर हुये। जेनरल पोतेमिकन एकातेरिनाके कृपापात्रको किमियाका महाराज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसने अपना घर भरनेमें कोई कसर उठा

नहीं रक्खी। सेनाके लिये भर्ती किये गये रंगरूटोंको उसने अपने गांवोंमें बसा दिया। नवोरोसिया और क्रिमियामें नये नगर और दुर्ग स्थापित किये गये। निम्न द्नियेपरके तटपर एकातेरिनोस्लाब्ल (आधुनिक द्नियेपरोपेत्रोब्स्क) की स्थापना हुई, जो कि इस प्रदेशका शासनकेन्द्र बना। क्रिमियामें सेवस्तोपोलमें एक नौसैनिक अड्डा कायम किया गया, द्नियेपर नदीके मुंहपर खेर्सोनका किला तैयार हुआ।

किमियाके तातार धर्म और जातिसे तुर्कींके संबंधी थे, इसिलये किमियामें रूस जो कुछ कर रहा था, उसे तुर्की चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूसियोंको यह मालूम था, इसीलिये आस्ट्रियाके साथ सहायताकी संधि करके एकातेरिनाने भी युद्धकी तैयारी की। फ्रांस तुर्कींको भड़कानेके लिये मौजूद था, फिर १७८७ ई० में द्वितीय तुर्की-युद्ध क्यों न घोषित होता? यह याद रखनेकी बात है कि १८वीं शताब्दीके उत्तरार्धसे आज तक तुर्की किसी न किसी पश्चिमी शक्तिके हाथ में खेलते रूसको आगे बढ़नेका मौका देता रहा। आज जो अमेरिकाके पीठ ठोंकनेपर तुर्की रूसके विश्व ताल ठोंक रहा है, उसका एक मुख्य कारण है आर्मेनिया और जार्जिया गणराज्योंके कुछ जिलोंको प्रथम विश्व-युद्धके बाद हजारों आदिमियोंके निष्ठुर हत्याके अनन्तर तुर्कींका दबा बैठना। रूससे संबंध जब खराब नहीं हुआ था, उस समय अमेरिका-इंगलेंड-फांस आर्मेनियनोंके खूनसे रंगी उनकी भूमिको लौटा देनेके लिये तुर्कीपर जोर दे रहे थे, लेकिन अब वह उसका नाम भी जीभपर आने नहीं देते। यह निश्चय ही ह, कि तुर्कींके पेटसे इन जिलोंको उगलवाये बिना सोवियत राष्ट्र चैन नहीं लेगा।

. तुर्कीने इस युद्धका आरम्भ द्नियेपरकी एक शाखापर बने हुये किनबर्न रूसी किलेपर अधिकार करके किया, लेकिन वहांका सेनप सुवारोफ था। उसने तुर्कोंको वहांसे मार भगाया। अगले साल आस्ट्रियाने भी रूसकी ओरसे युद्ध घोषत किया। इस समय रूसी सेना तुर्की किले उशाकोफका मुहा-सिरा कर रही थी । रूसको काफी प्राणहानि उठानी पड़ी, लेकिन अन्तमें उन्होंने किलेको सर कर लिया । १७८९ ई०में दो और लड़ाइयोंमें सुवारोफने तुर्कोंको हराया । आस्ट्रियाने ऐन भौके पर घोखा देकर तुर्कीसे सुलह कर ली, लेकिन रूसियोंने युद्ध जारी रखा । १७९० ई०में उन्होंने दन्युब (दुनाइ) महानेपर तुर्कोंके बहुत ही मजबूत किले इस्माईलको घेर लिया। यहांपर भी घनघोर युद्ध हुआ, और अन्तर्मे इस्माईलके किलेपर रूसियोंका अधिकार होगया । युद्धमें छब्बीस हजार तुर्क मारे गये । स्वारोफ जिस वक्त स्थलपर विजयपर विजय प्राप्त कर रहा था, उसी समय रूसी नौसेनापित अद्-मिरल फ्योदोर उशाकोफने भी तुर्कीके जंगी बड़े पर कई विजय प्राप्त कीं। इस्माईलके महासिरेके समय समुद्रके रास्ते उसने स्थलसेनाकी बड़ी सहायता की । सामृद्रिक युद्धमें दो हजार तुर्क मारे या डूब गये, जब कि उशाकोफके केवल इक्कीस आदमी मरे और पच्चीस घायल हये। इस प्रतिरोधके बाद रूसी सेना इस्माईलमें उतर गई, लेकिन अभी अन्तिम निर्णायक सामुद्रिक युद्ध नहीं हुआ था, जिसमें तुर्की बेड़ेके बुरी तरह हारनेके तथा इस्माईलपर सुवारोफके अधिकार हो जानेके बाद यद्धमें तुर्कीको हार माननी पड़ी। १७९१ ई० में यास्सीमें तुर्कीने संधिपत्र लिख किमियापर रूसके अधिकारको स्वीकारकर दक्षिणी बुग और द्नियेस्तरकी बीचकी भूमिको भी रूसके हाथमें दे दिया। इस युद्धके बाद कालासागरका सारा उत्तरी तट रूसका हो गया। लेकिन अब भी वर्तमान मोलदावी सोवियत समाजवादी गणराज्य तूर्कीके हाथमें ही रहा।

दक्षिणके शत्रुको आगे बढ़ते देखकर स्वीडन कैसे अवसरसे फायदा उठाये बिना रह सकता था? उसने भी १७८८ ई०में रूसके ऊपर प्रहार किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, और १७९० ई०में प्रानी सीमाके अनुसार ही दोनों देशोंमें सुलह हो गई।

चीनसे संबंध रूस और चीनके बीच मनोमालिन्यका कारण रूस द्वारा एक मंगोल भगोड़े राजाको शरण देना था। अमुरसना जुंगर-कल्मक राजवंशका अन्तिम राजा भागकर साइबेरियामें चला गया था। चीनी सरकारने उसे समर्पित करनेके लिये रूसको लिखा, लेकिन रूसने वैसा नहीं किया। इसके थोड़े ही समय बाद अमुरसना मर गया। चीनने फिर भी अमुरसनाकी लाश और दूसरे जुंगर राजुलोंको देनेकी मांग की। न देनेपर नाराज होकर चीनने पेचिछ में रहनेवाले सभी रूसी पादरियोंको जामिनके रूपमें बंदीखानेमें डाल दिया। व्यापारिक संबंधमें गड़बड़ी पैदा होनेमें

एक कारण था तुरगुत मंगोलोंका १७ वींसदीमें रूसके भीतर वोल्गाके किनारे चला जाना। कुछ समय तक तो वह शांतिपूर्वक रहे, लेकिन उन्होंने देखा, कि रूस और तुर्कीके चक्कीके दो पाटोंके भीतर उन्हें पिस जाना है। उधर तुलिशिनके दूतमंडलने उन्हें लौटनेका भी बहुत प्रलोभन दिया। तुरगुत मंगोल घमन्तु थे, लेकिन अपनी पुरानी मंगोल भूमिके साथ उनका बहुत स्नेह था। १७७१ ई०में रूसियों और तकोंके बीचमें जो संघर्ष हुआ, उसमें तरगतोंने रूसका पक्ष लिया। इसी समय तकोंके साथ लडते उन्हें अपनी शक्तिका भान हुआ, और वह समझने लगे, कि तुर्कों (कजाकों) के बीचसे चीरते-फाड़ते हम अपनी जन्मभिमको लौट सकते हैं। ५ जनवरी १७७२ ई० को एक दिन यकायक सात लाख तरगत परिवारोंने पूर्वकी ओर प्रस्थान कर दिया। रूसियोंने पहले समझानेकी कोशिश की, फिर कुछ सेनाका भी उपयोग किया, लेकिन उस समय वह दक्षिणी शत्रुओं के साथ भी फंसे हुये थे, इसलिये पूरी शक्ति नहीं लगा सकते थे । कजाक-तुर्कोंने अपने पराने प्रतिद्वन्द्वियोंको आसानीसे बढ़ निकलनेका मौका नहीं दिया। तो भी तूरगुत अपने लाखों ऊंटों, घोड़ों, भेड़ों, तम्बुओं और दूसरे सामानके साथ बालबच्चों को लिये, पद-पदपर कजाकोंसे लड़ते आगेकी ओर ही बढ़ते गये। आठ महीनेकी इतिहासकी इस अद्वितीय यात्राके बाद तूरगुत जब इली नदीके तटपर पहुंचे, तो सात लाखकी जगह अब वह तीन लाख आदमी रह गये थे। इलीके तटपर चीनने उनका स्वागत किया, और उन्हें पश्, अन्न और पैसेसे मदद देकर पार्समें ही अलताई (सुवर्ण) की पहाड़ी भूमिमें बसा दिया। रूसने कुछ थोड़े-से मंगोलुों को शरण दी थी. अब चीनने लाखोंकी संख्यामें चीनी प्रजाको अपने यहां जगह देकर उसका बदला लिया। रूसने भी अब चीनियोंको प्रलोभन देकर अपनी सीमाके भीतर रखना शुरू किया। इसपर दोनों राज्योंके बीच शांति कैसे कायम रह सकती थी ? चीन-सम्राट् काउ-चुझ (च्यानलुझ १७३५-९५ ई०) ने विरोध प्रदिशत करते हये लिखा था :

"परीक्षण करनेपर हमारे दोनों देशोंके समझौतोंके भीतर पता लगा, कि अगर सीमांतपर किसी राज्यका चोर पकड़ा जाय, तो दोनों ओरके संयुक्त अधिकारियोंके सामने उसके बारेमें जांच-पड़ताल होनी चाहिये और अपराधी साबित होनेपर उसे मृत्युदंड देना चाहिये। इसी विधानके अनुसार मेरे चौवालीसवें संवत्सरमें तुम्हारे यहांके ग्यारह घोड़े चुरानेके कारण दो आदिमयोंको मृत्युदंड दिया गया। हमारे महान् साम्राज्यने संधिपत्र और विधानका ईमानदारीसे पालन करनेके लिये ऐसा किया, मित्रता कायम रखनेके लिये ही नहीं, बिल्क सत्यके प्रेमके लिये भी, जिसका कि हम बहुत सम्मान करते हें। लेकिन, तुमने चोरोंको प्राणदंड नहीं देकर मित्रता और संधिपत्रके विधान और शपथको भंग किया। यद्यपि हमारे दोनों साम्राज्य एक दूसरेके सीमांतपर हें, तो भी हमारा (चीन) साम्राज्य अपनेको बड़ा भाई कह सकता है, क्योंकि वह साम्राज्योंमें बड़े भाईका स्थान रखता है। तुम्हारी प्रार्थना पर हमने दो चोरोंको दंडित किया, लेकिन तुम वही बात हमारे महासाम्राज्यको संतुष्ट करनेके लिये करनेसे इन्कार करते हो। वसा तुम नहीं सोचते, कि आनेवाली संतानें तुम पर हसेंगी?"

इन झगड़ोंको मिटानेके लिये एकातेरिनाने कोपोतोफको दूत बनाकर चीन भेजा । बात-चीत होनेके बाद १७२७ ई० के संधिपत्रमें और घारा जोड़ी गई, जिसके बाद फिर व्यापारिक संबंध पहलेकी तरह स्थापित हो गया । यह उल्लेखनीय बात है, कि एकातेरिनाका मंगोलियाके मंगोलोंके साथका बर्ताव वहांके लामाओं और राजुलोंके लिये अधिक अनुकूल था, इसीलिये वहांके लोगोंमें मशहूर था, कि एकातेरिना श्वेततारा देवी (चगान-तारा-एखे) की अवतार है। एकातेरिनाके बाद जब रूसकी गद्दीपर जार बैठेने लगे, तो उन्हें भी मंगोल चगान खान (श्वेत राजा) कहने लगे।

शिक्षा और संस्कृति—केवल राजनीतिक दांव-पेचोंसे ही किसी भी राजशक्तिको एकताबद्ध और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता, उसके लिये तो अधिक शक्तिशाली हथियारोंकी अवश्यकता होती हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियोंके मुकाबलेमें अधिक शक्तिशाली हथियारोंको ढूंढ़ते हुये आदमी बारूदिके हथियारों तक पहुंचा, और उसमें भी एक दूसरेसे बाजी मार ले जानेके लिये उसने नये-नये आविष्कार किये, जिसके लिये आदमीको साइंसकी ओर बढ़ना पड़ा। जिसके साथ ही अब साइंस तथा दूसरी विद्याओंकी प्रगति अनिवार्य हो गई। साइंसके प्रसारके लिये पीतर I ने रूसी विज्ञान अकदमी (रुस्की अकदमी नाउक) कायम करनेके बारेमें सीचा था, जो १७२५ ई० में ही उसके मरनेके

बाद स्थापित हुई। यह हम बतला चुके हैं, कि पीतरने पश्चिमी युरोपसे कितने ही विद्वानोंको निमंत्रित करके अपने यहां रक्खा था, जिनमें बरनूली और ल्योनहार्ड यूलर जैसे गणितज्ञ भी थे। रूसका पहला विज्ञानवेत्ता मिखाइल वासिली-पुत्र लोमोनोसोफ (१७११-६५ ई०) था । उसके रूपमें रूसकी प्रतिभा विद्याके बहुत-से क्षेत्रोंमें प्रकट हुई। लोमोनोसोफ उत्तरी समुद्रतटके आरखंगेल्स्क नगरसे नीतिदूर समुद्रतटके एक गांव देनिसोव्कामें एक खाते-पीते मछुपेके घरमें पैदा हुआ था। दस वर्षकी उमरमें वह अपने बापके साथ समुद्रमें मछली मारने जाया करता था, लेकिन लोमोनोसोकको जल्दी मालूम होने लगा, कि पढ़ना अच्छी चीज है। आरखंगेल्स्कमें कितने ही महीनों तक बहुत लम्बी रातें होती हैं। इन रातों में वह अक्सर अक्षर, व्याकरण और गणित पढ़ता था, क्यों कि इस समय मछवाही करनेके लिये जाना नहीं पड़ता था। पास हीके कस्बे खोल्मोगोरीमें एक स्कूल था, लेकिन मछ्वेका लड़का होनेके कारण उसे उसमें भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया। लोमोनोसोफ विद्याके लिये इतना व्यग्न था, कि एक मछली ले जानेवाली नावपर उसने मास्कोकी ओर प्रयाण कर दिया। अपने किसान या मछ्वेके लड़के होनेको छिपाकर ही वह मास्कोकी स्लावानिक ग्रीक-लातिन-अकदमीमें प्रविष्ट हो सका । पांच वर्ष तक बड़ी कठिनाइयोंके साथ उसने वहां अध्ययन किया । बीस साल के तगड़े जवान विद्यार्थीसे उसके सहपाठी बायरों और धनी व्यापारियोंके लड़के परिहास करते रहते थे। पढ़ाई समाप्त करनेके बाद लोमोनोसोफको एक अवसर हाथ आया। सरकारकी ओरसे तीन विद्यार्थी उच्च-शिक्षाके लिये यूरोप भेजे जानेवाले थे। लोमोनोसोफ असाधारण मेबावी विद्यार्थी था, और बायरोंके लड़कोंमें से तीन मिल नहीं रहे थे, इसलिये उसे भी यरोप भेज दिया गया। उसने रसायन, धातुशास्त्र, खनिजशास्त्र और गणित अध्ययन करते हुये चार साल वहांके वैज्ञानिकों और विद्वानों के सम्पर्कमें बिताये । १७४५ ई० में स्वदेश लौटनेपर उसे प्रोफेसर होनेके साथ रूसी विज्ञान अकदमीका पहला रूसी मेम्बर बननेका अवसर मिला। अब तकके बीस वर्षीमें रूसी साइंस अकदमीके सदस्य विदेशी विशेषकर जर्मन विद्वान ही होते थे, जिनमेंसे कुछका ज्ञान बहत ही उथला था। साइंस के क्षेत्रमें लोमोनोसोफने कई नये आविष्कार किये, लेकिन अभी कोई गुणग्राहक नहीं था। लोमोनोसोफ के कितने ही आविष्कारों और वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी पुष्टि १९वीं सदीमें जाकर हुई । लोमोनोसोफने ही तापके यांत्रिक सिद्धान्तको पहलेपहल बतलाया था। रसायनमें भी उसने जो नया सिद्धान्त निकाला था. उसका चालीस वर्ष बाद फेंच रसायनवेत्ता लावाजियेने फिरसे पता लगाया, और आज वह सिद्धान्त उसीके नामसे विख्यात है। भूतत्त्वशास्त्रमें भी लोमोनोसोफने धातुओं और धुनोंकी उत्पत्ति का अध्ययन किया, जिससे भतात्त्विक खोजोंमें बड़ी मदद मिली । वह पहला आदमी था, जिसने बतलाया, कि पत्थरका कोयला पथराये वृक्षों और वनस्पतियोंका अवशेष है। युरोपमें वह पहला आदमी था, जिसने भौतिक रसायनकी व्याख्या करते हये कई व्याख्यान दिये । ज्योतिषशास्त्र और नाविकशास्त्रके अध्ययनमें भी उसने बहुत समय लगाया। यंगसे साठ साल पहले उसने पृथ्वीतलके कम्पनकी बातका पता लगाया। हर्शलसे तीस साल पहले उसने बतलाया, कि बुधके चारों तरफ वातावरण है। नान्सेनसे एक सौ पैतीस वर्ष पहले उसने ध्रुवीय महासागरके बहनेकी दिशाकी सूचना दी। इस प्रकार हमें देख सकते हैं, कि जिन बातोंको हम पश्चिमी युरोप के वैज्ञानिकोंकी मौलिक खोज मानते हैं, वह गलत है। यरोपियनोंने भी विज्ञान की प्रगतिमें बहुत भाग लिया है, लेकिन यह केवल झूठा प्रचार है, कि यरोपीय दिमाग ही सभी बातोंमें मौलिक होनेका ठेका लिये हुये है। रूसी दिमाग बहुत सी बातोंमें उनसे आगे-आगे रहा । और तो और, परमाण-विदरण का प्रायोगिक सिद्धान्त भी दो रूसी वैज्ञानिकोंने पहलेपहल करके उन्हें छपवा भी दिया था, जिसके सहारे जर्मन और अमेरिकन विज्ञानवेत्ता आगे बढ़े। अपने साम्राज्यविस्तारके लिये जैसे युरोप हथियारोंको चमकाने और लोगोंमें फूट डालने की नीतिको इस्तेमाल करता रहा, वैसे ही अपनी दिमागी श्रेष्ठताका ढिंढोरा पीटकर भी उसने अपनी धाक जमानी चाही।

लोमोनोसोफ प्रयोगका बड़ा भारी पक्षपाती था। उसने तीन हजार प्रयोग करके रंगीन कांच बनानेकी पद्धतिका आविष्कार किया। लोमोनोसोफने ध्रुवीय सागरसे होकर पूर्वी एसियाको अभि-यान भेजनेके लिये नक्शा तैयार किया था। वह केवल शुष्क विज्ञानवेत्ता ही न था, बल्कि कवि और साहित्यकार भी था। रूसी साहित्यको उसने धार्मिक भाषासे हटाकर जनभाषाको ओर ले जानेकी कोशिश की। उसने वैज्ञानिक ढंगपर एक अच्छा रूसी व्याकर्ण लिखा, जो कई पीढ़ियों तक पढ़ाया जाता था। उसकी प्रतिभाके बारेमें रूसके कालिदास अलेक्सान्द्र पुश्किनने लिखा था:

"अपने असाधारण बृद्धि-बलके साथ असाधारण इच्छाबल रखते हुये लोमोनोसोफने विद्याकी सभी शाखाओंका अवगाहन किया। उसमें ज्ञानकी असाधारण पिपासा थी। वह इतिहासकार, साहित्य-कार, यंत्रशास्त्री, रसायनशास्त्री, घातुशास्त्री, चित्रकार और कवि था।"

लोमोनोसोफके अन्तिम वर्ष एकातेरिनाके शासनकालमें बीते । उसके कार्योंके रूपमें रूसी

साहित्य, विज्ञानकी भव्य इमारतकी दृढ़ नीव पड़ी।

१८वीं सदीमें शिक्षाकी ओर शहरोंके मध्यवर्गके लोगोंका ध्यान गया था । दूसरी शिक्षणसंस्थाओंमें जगह न मिलनेके कारण अध्यापकोंने अपने घरोंमें छात्रावास-सहित स्कूल खोल रक्खे थे ।
बायर और धनी लोग अपने लड़कोंके पढ़ानेके लिये विदेशी शिक्षक रखते थे । फेंचकी मिहमा बढ़ती
चली गई थी, और १८वीं सदीके मध्य तक अमीरोंके घरोंमें छ्सी नहीं फेंच भाषा बोली जाती थी ।
हमारे आजके कितने ही हिन्दो-आंग्लियन परिवारोंकी तरह रूसी अमीर अपने भावोंको अपनी भाषामें
मुक्किलसे प्रकट कर सकते थे । वह फेंच बोलनेमें फेंच लोगोंका भी कान काटना चाहते थे । उनके
यहां फेंच अध्यापकोंकी बड़ी मांग थी, और फांसका कोई भी एँरा-गैरा-नत्थूखैरा आकर रूसमें अमीरों
के घरोमें अध्यापक बन जाता था । पुश्किनने अपने लघु उपन्यास "कप्तान कन्या" में इसका बड़ा
परिहास किया है । लेकिन, इसका एक अच्छा पहलू भी था । प्रौढ़ फेंच साहित्यसे रूसी साहित्यको
आरम्भमें बड़ी प्रेरणा मिली । उन्हें पढ़कर रूसी लेखक मोलियेर, वोल्तेरकी नकल करना चाहते थे ।
पश्चिमी युरोपके साहित्यकी मांग होनेसे उनके बहुतसे ग्रंथोंके रूसीमें घड़ाधड़ अनुवाद होने लगे ।
लोमोनोसोफ-समकालीन सुमारोकोफ (१७१८-७७ ई०) रूसी भाषाका पहला ख्यातनामा लेखक है ।
उसने बहुत-से ग्रंथ फेंच शैलीपर लिखे, जिनमें उसके ऐतिहासिक दु:खांत नाटक, प्रेम-गीत और प्रहसन
अधिक जनप्रिय हुये । अपने समयके मास्कोंके बारेमें उसने लिखा था : "यहांकी सभी सड़कें अज्ञानकी
ईंटोंसे सात फूट ऊंची चिनी गई हैं, जिनको तोड़नेके लिये एक सौ मोलियरोंकी अवश्यकता है ।"

ह्सी लेखकोंके मैदानमें आते ही फ्रेंच साहित्यका प्रभाव घटने लगा, यह सुमारोकोफ के समयमें ही देखा जाने लगा। सुमारोकोफपर फ्रेंच क्लासिक और ग्रीक साहित्यका बड़ा प्रभाव था। वह हसी साहित्यको भी उसी रंगमें रंगना चाहता था, लेकिन उसके तरुण समसामयिक देनिस फोन-विजिन (१७४५-९२ ई०) ने साहित्यको रूसकी भूमि और रूसके जीवनमें लानेका प्रयत्न किया। १८वीं सदीका अन्त होते-होते रूसको गबरील रोमन-पुत्र देर्झाविन (१७४३-१८१६ ई०) के रूपमें एक उच्च कोटिका कि पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने रूसी वातावरण और रूसी जीवनको अपनाकर अपनी किवताको जनताके समीप ला दिया। इसके बाद रूसी साहित्य युरोपका भिखारी नहीं रह गया। उसने अपने लेखक और साहित्यकार इतने उच्चकोटिके पैदा किये, जिनका लोहा सभी जगह माना जाने लगा। निकोलाई मिखाइल-पुत्र करमजिन (१७६५-१८२६ ई०) ने अपनी विदेश-यात्राओं द्वारा पश्चिमी युरोपके जीवन और संस्कृतिका चित्र खींचकर रूसी पाठकोंके सामने रखा। करमजिनकी "बेचारी लीजा" कथा एक समय बहुत प्रचलित थी, लेकिन करमजिनने पीछे अपना सारा समय रूसी इतिहास लिखनेमें दे दिया।

एकातेरिनाके शासनकालमें नाट्यकला और संगीतकी भी प्रगति हुई। १७५६ ई० में रानी एलिजाबेतके शासनकालमें "दु:खान्त-सुखांत अभिनयका रूसी तियात्र" के नामसे पीतरबुर्गमें पहली स्थायी नाट्यशालाका उद्घाटन हुआ। सुमारोकोफ उसका पहला संचालक नियुक्त हुआ, और वोल्कोफ तथा उसके साथी पहले अभिनेता। वोल्कोफ १७६२ ई०में मर गया, जब कि रूसी नाट्यकलाकी प्रगतिका द्वार खुल चुका था। राजधानीके अभिनयोंको देखकर दीहातके अमीरोंने भी अपने यहां निजी रंगशालायें खोलीं। हमारे यहां आज भी सूर, तुलसीके धार्मिक गीतोंका ही संगीतमें प्राधान्य चला जा रहा है, लेकिन रूसमें १८वीं सदीमें ही धर्मनिरपेक्ष संगीतका खूब प्रचार होने लगा था। एकातेरिनाके शासनकाल हीमें ओपरा (पद्यनाटक) का भी प्रचार हो चला।

इसी कालमें चित्रकला और वास्तुकलाने भी रूसमें प्रगति की, जिसमें पश्चिमी कलाकारोंकी सहायता लाभदायक सिद्ध हुई। रूसी वास्तुशास्त्री बाजेनोफने कई अच्छी-अच्छी इमारतें बनाईं। उसकी प्रतिभाकी ख्याति देशकी सीमासे बाहर पहुंच गई और फ्रांसके राजाने बहुत अधिक वेतन देकर उसे बुलाना चाहा, लेकिन बाजेनोफने अपनी प्रतिभाको अपनी जन्मभूमिकी सेवामें ही लगाना चाहा। उसकी बनाई हुई इमारतोंमें प्स्कोफ-प्रासाद (आधुनिक लेनिन पुस्तकालय) मास्कोमें अब भी मौजूद है।

यांत्रिक आविष्कारोंमें भी लोमोनोसोफके दिखलाये रास्तेको रूसियोंने आगे बढाया। इवान इवान-पत्र पोल्जनोफ (१७२६-६६ ई०) उरालकी किसी छावनीके एक सिपाहीका लडका था, जिसने ''अग्नि-चालित इंजन'' का पहलेपहल आविष्कार किया । उस समय तक पानीकी शक्तिको इस्तेमाल करनेवाले कारखाने जहां-तहां बन चके थे, लेकिन ऐसे कारखाने उन्हीं जगहोंपर बन सकते थे, जहां बहते पानीकी तेज धारा हो। पोल्जुनोफने वाष्प-चालित यंत्रोंके कारखानोंको किसी भी स्थानपर स्थापित करनेके ख्यालसे अपने अग्नि-चालित इंजनका आविष्कार किया, लेकिन उसे बर्नोल (अल्ताई पर्वत) में अपने वाष्प-इंजनको चलाकर अपना जीवन खत्म कर देना पडा। जेम्स वाटको आज वाष्प-इंजनका आविष्कारक कहा जाता है। उससे इक्कीस वर्ष पहले पोलजुनोफने द्वियाका प्रथम वाष्प-इंजन तैयार किया था। आविष्कारकी प्रतिभा रूसमें मौजूद थी, लेकिन सामन्तशाही रूस ऐसी प्रतिभाओंको प्रोत्साहन देनेके लिये तैयार नहीं था। १८वीं सदीके दूसरे रूसी आविष्कारक इवान पीतर-पृत्र कुलिबिन (१७३५-१८१८ ई०) की भी उसी तरह उपेक्षा हुई, जैसी पोल्जुनोफकी। कुलिबिनने अपने बचपनमें ही एक मित्रके घरमें दीवार-घड़ी देखी, और कुछ ही दिनों बाद उसने लकड़ी की उसी तरहकी घड़ी बना दी। बापके मरनेपर वह दुकानके कामके साथ-साथ समय बचाकर घड़ियां बनाने लगा। उसने और उसके साथियोंने पांच वर्ष लगाकर अंडेके बराबरकी एक घड़ी बनाई, जिसका उस समय बहत फैशन चल पडा था। कुलिबिनने अपनी घडी एकातेरिनाको भेंट की। एकातेरिनाने उसे साइंस अकदमीका यांत्रिक नियुक्त किया। कुलविनने नेवा नदीके लिये एक मेहराव-वाले लकड़ीके पुलका नक्शा तैयार किया, लेकिन उसके नमनेको आंखसे देखनेके बाद भी किसीने काममें लानेका ख्याल नहीं किया। कुलिबिन अन्तमें बडी गरीबीका जीवन बिताते हये अपने नगर निजनी- नोवगोरद (आधुनिक गोर्की) में मरा।

रूस प्रतिगामिताका गढ--एकातेरिनाके समय रूस जिस तरहका रूप ले रहा था, उसके बारे-में हम बतला चुके । रूसमें फ्रेंच साहित्य और विचारोंका बड़ा मान था, लेकिन इसी समय १७८९ ई॰ में फ्रेंच क्रांति हुई, जिसने बतला दिया कि सामन्तशाहीकी नींव बड़ी निर्बल है। फ्रेंच क्रांतिको देखकर युरोपके सभी मुक्टधारी कांपने लगे थे। इसी समय रूसने एकातेरिनाके महसे कहल-वाया- "फ्रेंच राजाका काम सभी राजाओंका काम है।" उसने दृढ़तापूर्वक घोषित किया, कि में कहीं भी चमारों (मजूरों) को राज्य-शासन करने नहीं दंगी। इसे संयोगकी ही बात कहिये, कि एकातेरिनाके स्थानपर रूसका सबसे शक्तिशाली शासक योसफ स्तालिन एक चमारका ही लडका था । सोलहवें लुईको जब फ्रांसमें मृत्युदंड दिया गया, तो सबसे पहले एकातेरिनाने फ्रेंच गणराज्यसे संबंध विच्छेद कर लिया, फ्रांसमें रहनेवाले सभी रूसियोंको बुला लिया, और ऋांतिसे सहानुभूति रखनेवाले फांसीसियोंको रूससे निर्वासित कर दिया। एकातेरिनाको "फ्रेंच महामारी" का सबसे अधिक डर था, लेकिन उसके ही शासनकालमें फ्रेंच क्रान्तिकी विचारधाराके पिताओं—वोल्तेर, दिदरो, रूसोकी पुस्तकें प्रायः सभी रूसी अमीरोंके घरोंमें पाई जाती थीं, वह उन्हें मूल फ्रेंचमें पढ़ते थे। इन पुस्तकोंका प्रभाव रूसियोंकी विचारधारापर भी पड़ रहा था, और वह भी समता, भ्रात्भावके पक्षपाती होते जा रहे थे। ऐसे प्रगतिशील तरुणोंमें अलेक्सान्द्र रादिश्चेफ पहला आदमी था। वह एक अमीर घराने में १७४९ ई० में पैदा हुआ था। उसने जर्मनीके लाइप्जिक विश्वविद्यालयमें अध्ययन किया था। समानता और स्वतन्त्रताके विचारोंसे भरे हुये रूसोके ग्रंथोंने उसपर बहुत प्रभाव डाला, और वह स्वेच्छाचारी शासनको बहुत घणाकी दृष्टिसे देखने लगा । १७९० ई० में उसने अपनी प्रथम पुस्तक "पीतरबुर्गसे मास्कोकी यात्रा" प्रकाशित की । पुस्तककी छ सौ पचास ही प्रतियां निजी तौरसे

छापी गई थीं। एकातेरिनाने इस पुस्तकको देखकर कहा—''यह तो पुगाचेफसे भी भारी बदमाश है। इसके लिये दस फांसीकी टिकटियां भी पर्याप्त नहीं होंगी''। उसने रादिश्चेफको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया। रादिश्चेफने अपनी पुस्तककी भूमिकामें लिखा था:

"जब मैंने अपने चारों ओर देखा, तो मानवताकी पीड़ासे मेरा हृदय फटने लगा।" जमींदारों के अत्याचारोंके बरिमें उसने लिखा था— "यह कर पश, कभी न अघानेवाली जोंकें, किसानोंके लिये वहीं छोड़ती हैं, जिसे वह लेना नहीं चाहतीं।.....जमींदार किसानोंके लिये विधान-निर्माता, न्याया-धीश हैं, जिसके कारण कोई अपने बचावके लिये एक शब्द भी नहीं कह सकता।" रादिश्चेफ समझता था. कि इन पश-जोंक-जमींदारोंका सीधा संबंध जारके सिहासनसे हैं, इसलिये अपनी यात्रामें उसने "स्वतन्त्रता" के नामसे जिस गीतको दिया था, उसमें "लोहेके सिहासन" को नष्ट करनेके लिये जनता के भयंकर बदलेकी बात लिखी थी। सामन्तघरमें पैदा हुआ रादिश्चेफ रूसका पहला क्रांतिकारी, प्रजातंत्र-पक्षपाती तथा प्रगतिशील विचारक था । अदालतने. उसे मत्यदंड दिया, जिसे पीछे दस वर्ष साइबेरिया-निर्वासनके रूपमें परिणत कर दिया गया । एकातेरिनाने रादिश्चेफ की पुस्तक की होली जलवाई। एकातेरिनाके मरनेके बाद उसके उत्तराधिकारी पुत्र पावल I ने जब सार्वजनिक क्षमादान दिया, तो रादिश्चेफको भी साइबेरियासे लौटनेका मौका मिला, लेकिन उसका राजधानीमें आना निषिद्ध था, और अलेक्सान्द्र I (१८०१-२५ ई०) के समयमें ही उसके ऊपरसे यह निर्बंध हटाया गया । उसने स्वतन्त्रता और समानताके आधारपर राज्यशासनमें सूधार करनेकी योजना बनाई। सत्ताधारी उसे फिर साइबेरियामें निर्वासित करनेकी सोच रहे थे, इसपर रादिश्चेफने विष खाकर १८०२ ई० में अपने जीवनका अन्त कर लिया। एकातेरिनाके समयके स्वतन्त्र विचारकोंमें निकोलाड नोविकोफ भी था. जिसने नये विचारोंके प्रचौरके लिये पुस्तककी दूकान खोली थी। उसने एक प्रहसन और व्यंगभरी पत्रिका "त्रतेन" तथा और भी पत्र निकाले। अपने व्यंगोंमें वह शासकोंकी अच्छी खबर लेता था, और किसानों और अर्ध-दासोंकी पीड़ाको बड़े सजीव रूपमें रखता था। उसकी पुस्तक "एक स्वामीका अपने गांवके किसानोंके साथ पत्र-व्यवहार" में बड़े ही मार्मिक रूपमें किसानोंकी विपदाका चित्रण किया गया था।

#### १३. पावल I, पीतर III-पुत्र (१७९६-१८०१ ई०)

पावलके शासनके रूपमें अब हम रूसके उस समयमें आ जाते हैं, जब कि भारतमें रही-सही सामन्तोंकी स्वतन्त्रता भी अंग्रेज बनियोंकी ईस्ट इंडिया कंपनी छीन रही थी। एकातेरिना अपने पतिके मरवानेसे ही संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसकी महत्त्वाकांक्षाने अपने पुत्रके साथ भी सौहार्द स्थापित करने नहीं दिया। पावलको उसकी दादी एलिजाबेतने पाला था। वह समझता था, मेरी माने मेरे उचित अधिकारको छीन रखा है। एकातेरिना भी इसे समझती थी, इसीलिये वह पावलको राजकाजमें हाथ डालनेका मौका नहीं देती थी। पावल मांकी ओरसे दी हुई अपनी जमींदारी गत्चिनामें अपना सारा समय सैनिक कार्योंमें बिताता था । उसने गत्चिनाको फोड्रिक II के सैनिक नियमोंके अनुसार एक युद्ध-शिविर बना दिया था, जहांपर सैनिकोंको पुशियन सेनाकी वर्दी पहनाकर डंडोंके हाथों कवायद-परेड कराई जाती थी । सिंहासनपर बैठते ही पावलने बापके कदमोपर चलते रूसी सेनाको प्रशियन सेनाके रूपमें परिणत करना शुरू किया। उस समय राजधानी (पीतरबुर्ग) भी बहुत कुछ एक सैनिक शिविरकी तरह मालूम होती थी। राज्यके सभी विभागोंमें उसने कठोर सैनिक अनुशासनके बरते जानेकी मांग की। फ्रेंच-क्रांतिकी छाया अभी भी युरोपसे लुप्त नहीं हुई थी। उसके बारेमें वह अपनी मांसे बिल्कुल सहमत था। विदेशी आकर कहीं क्रांतिकी महामारी न फैला दें, इसलिये उनके आनेमें उसने निषेध और रुकावट डाल दी। वह रूसी अमीरोंको भी युरोपके विश्वविद्यालयोंमें पढ़नेके लिये जानेकी इजाजत नहीं देता था। बाहरसे हर तरहकी पुस्तकोंका आना उसने बंद कर दिया। उसने जमींदारोंके साथ पहलेसे भी अधिक पक्षपात किया—अपने चार वर्षके शासनमें उसने तीन लाखसे अधिक किसानोंको उनके मालिकोंका अर्ध-दास बना दिया । इसका परिणाम किसानोंका विद्रोह छोड़ और बया हो सकता था ? ५२ गुर्बानयों मेंसे बत्तीसमें किसानोंके विद्रोह हुये, जिन्हें दबानेके

लिये पावलने अपनी सेनाका बड़ी क्रूरतापूर्वक उपयोग किया । उस समय अर्ध-दासोंके विक्रयके विज्ञापन सरकारी समाचारपत्रमें बराबर निकला करते थे, जिसके कुछ उदाहरण है: "बिक्रीके लिये: दो परिवार अर्ध-दास, जिनमेंसे एक कोड़े और जूते बनानेवाला तीस वर्षका विवाहित मर्द है, उसकी स्त्री घोबिन है, जो पशुओंको चरा सकती है। आयु पच्चीस वर्ष। दूसरा परिवार एक गायक-वादक सत्रह वर्षके मर्दका है...दाम-कामके लिये लिखो, १७-१ अरबत, आप्त. १।"

जिस वक्त पावल गद्दीपर बैठा, उस वक्त १७९५ ई० वाली रूस-इंगलैंडकी मैत्री-संधिके अनुसार रूस भी फ्रांसके विरुद्ध लड़ रहा था। पावलने गद्दी संभालते ही अपने देशको विश्वाम देनेका निश्चय किया, और अंग्रेज राजदूतको सूचित कर दिया, कि हमारी मांने सेना भेजनेके लिये कहा था, हेकिन उसे भेजा नहीं जा सकता । इंगलैंडने पावलको प्रलोभन देकर लडाईमें रखना चाहा. और कार्सिका द्वीपपर अधिकार करनेके लिये कहा। मिस्र जाते वक्त नेपोलियनने माल्ता द्वीपपर अधिकार कर लिया था, जो कि भूमध्यसागरमें बड़े सैनिक महत्त्वका स्थान था। पावल भी अपनी मांकी तरह चाहता था, कि भूमध्यसागरमें पैर रखनेका कोई स्थान मिले। माल्ता-धार्मिक-संगठन माल्ताद्वीपका मालिक था, जिसका जारके दरबारके साथ विशेष संबंध था। उसने पावलको सहा-यताके लिये बुलाया। उधर नेपोलियनने जब तुर्कीके अधीन देश मिस्रपर आंख गड़ाई, तो तुर्कीने भी अपने पूराने शत्रु रूसके साथ फ्रांसके खिलाफ सैनिक संघि कर ली। अगस्त १७९८ ई० में कालासागर के रूसी जंगी बेड़ेके सेनापति अदमिरल उशाकोफको हुक्म हुआ, और वह सोलह जहाजों, सात सौ बानवे तोपों और आठ हजार नौसैनिकोंके साथ तुर्की जंगी बेडेकी मददके लिये फ्रांसीसियोंके खिलाफ चल पड़ा। छ सप्ताहमें उशाकोफने युनिया (यवन) द्वीपोंमेंसे चार छाटे-छोटे द्वीपोंपर अधिकार कर कोरफ द्वीपको लेनेके लिये प्रयाण किया। उस समय वहां छ सौ पचास तोपोंके साथ तीन हजार फ्रेंच सैनिक रहते थे। मुकाबिला बहुत सख्त हुआ, लेकिन १८ फर्वरी १७९९ ई० को कोरफूकी फेंच सेनाने आत्म-समर्पण कर दिया। कोरफूके जीतनेके बाद रूसी सेना दक्षिणी इतालीके तटपर उतरी। इतालियन जनता नेपोलियनके विदेशी शासनसे घृणा करती थी। रूसियोंने उसकी सहायतासे नेपल्स और रोमपर अधिकार कर लिया। रूसी सामद्रिक यद्धविद्याका मुलाचार्य उशाकोफ माना जाता है, और स्थलीय युद्धविद्याका सुवारोफ ।

१७९९ ई० के आरम्भमें प्रजातंत्री फ्रांसके विरुद्ध रूस, इंगलैंड, आस्ट्रिया, तुर्की तथा नेपल्स-राज्यकी एक गट बनी । जनवरी १७९९ ई० में नेपोलियनकी सेनाको हराकर नेपल्सवालोंने अपना गणराज्य घोषित किया। पावल नहीं चाहता था, कि नेपल्समें उसके मित्र राजाका इस प्रकार अन्त हो-कर उसकी जगह इतालीमें पेरिसका एक नया संस्करण स्थापित हो। पावलने नेपल्सके राजाकी मदद के लिये ग्यारह हजार सेना भेजकर हुवम दिया, कि आस्ट्रियाकी मददके लिये पहिले भेजी गई बीस हजार सेनासे मिलकर आगे बढ़ो। आस्ट्रियन सरकारकी मांगपर पावलने सुवारोफको सेनापति नियुवत किया। सूवारोफ आज सोवियत रूसका भी सबसे अधिक सम्माननीय योद्धा है, जिसने उसके नामसे वीरताका एक उच्च तमगा प्रचलित किया। वह १७३० ई० में एक सैनिक अफसरके घर मास्कोमें पैदा हुआ था। बचपनमें उसका स्वास्थ्य बहुत खराब और शरीर बड़ा दुर्बल था, इसलिये पिताने उसे लडकपनमें सेनामें शामिल नहीं किया, लेकिन लड़केने बचपनेसे ही सैनिक बातोंमें दिल-चरपी लेनी शरू की और बापके पासकी सभी सैनिक पुस्तकोंको बड़े ध्यानसे पढ़ डाला। बारह वर्षकी उमरमं उसे रेजिमेंटमें नाम लिखानेका मौका मिला और सत्रह वर्षकी उमरमें कारपोरल (हवल्दार) के तौरपर उसने सैनिक जीवन आरम्भ किया। आगे तूर्की और पोलन्दके युद्धोंमें उसने. अपने युद्ध-कौशलका परिचय दिया, जिसके कारण उसे फील्ड-मार्शल बना दिया गया। वह गतानग-तिक नहीं, बरिक ''बेलीकपर चलने-वाला सिंह था।'' उसने युद्धविद्यामें कई नई बातें निकालीं, जिनको आज भी लाल सेना बड़े आदरसे स्वीकार करती है। फ्रेड्कि II भी एक नये सैनिक विज्ञान और संगटनका आविष्कारक माना जाता है, लेकिन उसका विचार था "सिपाही सिर्फ एक यंत्र है, जिसे नियमों के अनुसार चालित होना चाहिये।" पावल फोड्रिक के ही सैनिक आदर्शको मानता था, लेकिन सुवारोफ इससे बिल्कुल उल्टा था। उसका कहना था ''केशचुर्ण बारूदका चुर्ण नहीं है, झुठे ताले

तोपें नहीं हैं. लम्बी चोटी तलवारें नहीं हैं। मैं जर्मन नहीं, बल्कि जन्मजात रूसी हूं।" भला पावल ऐसे आदमीको क्यों पसंद करता ? १७९७ ई० में उसने फील्ड मार्शल स्वारोकको उसकी जमीदारीमें निर्वा-सित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज और आस्टियन मित्रोंने जोर दिया, तो फिर उसने सुवारोकको बुलाकर १७९९ ई० में फांसके साथ लड़नेवाली मित्रोंकी सेनाओंका प्रधान सेनापित बना दिया। स्वारोफने साढ़े तीन महीनेके भीतर श्रेष्ठ फेंच सेनापितयोंकी सेनाओंको बुरी तरह से हरा, सारे उत्तरी इतालीसे फ्रांसीसियोंको निकाल बाहर किया। आस्ट्रिया सारे इतालीको अपने हाथमें करनेकी घातमें था, इसलिये बहाना बनाकर सुवारोफको स्विटजरलैण्ड भेज दिया गया। बड़े भीषण पहाड़ी रास्तों और निदयोंको पार करते हुये सूवारोफ स्विटजरलैंडकी ओर गया। एक जगह उसकी बीस हजार सेना साठ हजार फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा घेर ली गई। उस समय रूसियोंके पास पर्याप्त रसद, गोला-बारूद और तोपें भी नहीं थी। इस स्थितिको देखकर उसने अपनी युद्ध-परिषद् में कहा--"हमें क्या करना होगा ? पीछे हटना अपमानकी बात है, मैं कभी नहीं पीछे हटा । आगे श्वाइजकी ओर बढना. असम्भव, वहां मसेनाके पास साठ हजार सैनिक है, जब कि हमारे पास केवल बीस हजार हैं। साथ ही हमारे पास न रसद है. न गोला-बारूद और न तोपखाना।..हमें किसी तरहसे भी मदद मिलनेकी आशा नहीं है। हमारे लिये बस एक ही आशा है, ... अपनी सेनाकी हिम्मत और आत्म-बलियानकी भावना। हम रूसी हैं।" इसके बाद फांसीसियोंके प्रहारको रोकते हये सूवारोफकी सेनाने ४ अक्तूबर १७९९ ई० की रातको आल्पके हिमाच्छादित शिखरोंको पार करनेके लिये पानिखेर डांडेका रास्ता लिया। पहाड़ बहुत ऊंचे और सीधे खड़े थे। सिपाहियोंको कितनी ही जगह हाथों और पैरोंसे चिपक करके बर्फके ऊपर या सीधी खडी चट्टानोंपर सरकना पडा। एक खडी उतराईमें पकडनेके लिये न कोई पेड था, न चट्टान । सुबारोफके प्रोत्साहनके सामने रूसी सैनिकोंके लिये कोई भी बात असंभव नहीं थी। वह अपनी बन्दूकों पकड़े इस भीषण उतराईमें बर्फपर फिसल पड़े। डांडा पार करनेके बाद अंत में स्वारोफकी सेनामें पंद्रह हजार आदमी बच रहे। आस्ट्रियाने रूसके साथ वचनका पालन नहीं

सुवारोफने इतालीमें जिस तरह चमत्कारपूर्ण विजय प्राप्त की, उससे इंगलैंड, आस्ट्रिया और रूसके बीच में ईर्ष्या और आशंका पैदा होने लगी। आस्ट्रियाबाले गुप-चुप फ्रांससे संधि करनेके लिये बातचीत चलाने लगे। इसपर पावलने आस्ट्रियाको लिखा:

"भविष्यमें तुम्हारी मलाईका ख्याल में छोड़ दूंगा, और केवल अपने और अपने मित्रोंके हितको देखूंगा।" उसने गुस्सामें हो सुवारोफको रूस लौटनेके लिये लिखा: "तुम्हें राजाओंकी रक्षा करनी थी, अब तुम्हें रूसके योद्धाओं और अपने राजाके सम्मानकी रक्षा करनी है।"

सुवारोफ बड़ी कठिनाइयोंके साथ अपनी सेनाको रूस लौटा ले आया, और उसे रूसकी सारी सेनाका "गेनरिलिस्सिमो" (महामहासेनापित) की उपाधि प्रदान की गई । लेकिन थोड़े ही समय बाद फिर जारने सुवारोफको उपेक्षित कर दिया; राजवानीमें आनेपर लोग उसका राजसी स्वागत न करें इसके लिये उसका दरबारमें आना मना कर दिया। इसी तरह अपमानित और उपेक्षित रहते १८ मई १८०० ई० को यह महान् सेनापित मरा। लेकिन आजका रूस उसे जितना सम्मान प्रदान कर रहा है, उतनेकी सुवारोफने आशा भी न की होगी।

इसी बीच पावल और इंगलेंडके भी संबंध बुरे हो गये, जब कि इंगलेंडने माल्तापर अधिकार कर लिया। नेपोलियनने इस सुअवसरसे फायदा उठाते हुये पावलके साथ समझौता करना चाहा, और माल्ताको फिरसे अधिकार करनेपर उसे रूसको देने तथा बदलेमें अपने सैनिकोंको लौटानेकी मांग किये बिना सारे हथियारोंके साथ रूसी कैदियोंको मुक्त कर देनेका वचन दिया। दिसम्बर १८०० ई० में पावलके साथ नेपोलियनने निजी लिखा-पढ़ी शुरू की, जिसका जवाब पावलने भी इंगलेंडके विरुद्ध जहर उगलते हुये दिया: "इंगलेंड अपनी ईर्ष्या, धोखेबाजी और धनसे ही फांसका केवल प्रति-द्वंद्वी नहीं, बल्कि हीन शत्रु होगा। . . . धमकी, षड्यंत्र और पैसोंसे इंगलेंडने सभी राज्योंको फांसके खिलाफ खड़ा कर दिया—उसके इस पापमें हम भी सम्मिलित हो गये।" अब फांसकी भी स्थित बदल गई थी। नेपोलियनने फेंच-कांतिका गला दबाते ९ नवम्बर १७९९ ई० की प्रतिकांति द्वारा वहां

अपनी सैनिक तानाशाही स्थापित कर दी थी। रूस और फ्रांसने चाहा, कि दोनों मिलकर भारतसे अंग्रेजोंके शासनको खतम कर दें। जनवरी १८०१ ई० में पावलने दोन-कसाक सेनाको हुक्म दिया, कि वह ओरेनबुर्गसे ब्खारा और खीवा होते सीधे सिंधु नदीकी ओर कूच करें। बिना तैयारी किये हुये इतने बड़े अभियानका स्थलमार्गसे भेजना बुद्धिमत्ताकी बात नहीं थी, इसिलये पावलके मरते ही नये सम्राट् अलेवसान्द्र I ने अभियानको रोक दिया। अपने अन्तिम जीवनमें पावलको काकेशस और ईरानके रास्ते भारत पहुंचनेकी धुन सवार थी। १८ जनवरी १८२१ ई० को उसने गुरजी (जाजिया) और रूसके स्वेच्छापूर्वक एकताबद्ध होनेकी घोषणा निकाली। अभी हिन्दुस्तानमें अंग्रेजोंकी जड़ अच्छी तरह नहीं जमी थी, इसिलये पावलकी गतिविधिसे अंग्रेज बहुत चितित थे। पीतरबुर्गमें स्थित अंग्रेज राजदूत भी उस षड्यंत्रमें शामिल था, जिसमें पावलको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा। ११ मार्च १८२१ ई० की रातको युवराज अलेकसान्द्रकी शहसे षड्यंत्रयोंने पावलके कक्षमें घुसकर उसे मार डाला।

साइबेरियाकी जातियां—यह हम बतला चुके हैं, िक कैसे येरमकने १६वीं सदीमें सिबिर राजधानीको लेते वहांके खानको खतम किया, और राजधानीके नामपर देशको सिबेरिया (साइबेरिया) नाम देते रूसकी सीमाको इर्तिश और तोबोल निदयोंके तट तक पहुंचा दिया। १७वीं सदीमें येनीसेइ नदीके तटसे लेकर अखोत्स्क समुद्र तक सारा पूर्वी सिबेरिया भी रूसके हाथमें चला गया। इस विशाल भूमागमें भिन्न-भिन्न सामाजिक और आर्थिक विकासकी स्थितिकी कई जातियां रहती थीं। येनिसेइसे पूर्व अखोत्स्क समुद्र तक इवेंकी (तुड़-गुस) लोग रहते थे, जो कि पुराण-एसियाई जातिसे संबंधित थे। उनके अपने बड़े-बड़े कबीले थे, जिनके अक्सर आपसमें खूनी झगड़े हुआ करते थे। जाड़ोंमें ये लोग सिबेरियाके ताइगामें शिकार करते और गर्मियोंमें मछलीके मौसिममें निदयोंके किनारे चले आते। गर्मियोंमें उनके तम्बू भोजपत्रके छालसे ढंके रहते, और जाड़ोंमें वह चमड़ेके होते। बारहिसिंगा उनका पालतू पशु था, जिसपर वह अपने सामानको ढोया करते थे। अपने दिक्षणी पड़ोसियोंसे उनको लोहा मिल जाता था। कोई-कोई कबीले हिडुयोंके बने हुये कवचको भी इस्तेमाल करते। भड़कीले रंगवाले कपड़े और चमकीले आभूषण उन्हें बहुत पसंद थे। वह अपने सारे चेहरे पर गोदना गुदवाते थे। इवेंकी बड़े लड़ाकू लोग थे। उनके ऊपर अपने ओझों-सथानोंका बड़ा प्रभाव था। ये ओझा-सथाने देवताओंको अपने सिरपर बुलाते, विशेष पोशाक पहिनकर तम्बूरिन बजाते खास नाच नाचते थे।

आमूर नदीके मुहानेपर भी प्राचीन पुराण-एसियाई जातिसे संबंध रखनेवाली नीवली (गिलियक) लोग रहते थे, जिनकी मुख्य जीविका मछुवाही थी ।

उत्तर-पूर्वी सिबेरियामें ओदूल (यूकागिर), निर्मिलन (कोर्याक), लूओराबेतलन (चुकची), इतेल्मेन (कम्स्चदाल) जातियां अब भी बर्बर अवस्थामें रहती थीं। उन्हें लोहेका पता नहीं था। उसकी जगह वह चकमक-पत्थर तथा हिंडुयोंके हथियारोंका इस्तेमाल करती थीं। उनके छुरे पत्थरके होते थे, और वाणोंके फल चकमकके। लोहेका परिचय उन्हें पहलेपहल रूसियोंद्वारा मिला, इसीलिये अपनी जन-कथाओंमें वह रूसियोंको "लौह-पुरुष" कहने लगे।

ऊपरी येनिसेइ उपत्यकामें प्राचीन कालसे येनिसेइ-किरगिज नामक एक तुर्की जाति रहती थी, जिन्हें चीनी लोग खकास कहते थे, और आज भी खकास ही कहा जाता है। किरगिज येनिसेइके मैदानोंमें घुमन्तू-पशुपालोंका जीवन बिताते थे। अल्ताईके पहाड़ोंमें भी कितनी ही पहाड़ी जातियां बसती थीं, जिनमेंसे कुछ लोहधूनसे लोहा बनाकर कई तरहके लोहके सामानको तैयार करती थीं। अल्ताईके इन लोगोंको ओइरोत-मंगोलोंने अपने भीतर हजम कर लिया, जिससे इस इलाकेका नाम ओइरोतिया पड़ा—आज यह ओइरोत-स्वायत्त-जिलेके नामसे सोवियत संघका एक भाग है।

एवेंकियोंकी भूमिके मध्यमें लेना-उपत्यकाके पिछले हिस्सेमें तुर्की जातिके याकूत रहते थे। उनकी परंपरासे मालूम होता है, कि एवेंकियोंके साथ भारी संघर्षके बाद बैकाल-पार इलाकेके दक्षिणसे आकर वह लेना नदीके तटपर रहने लगे। १७वीं सदीमें याकूत अपने पड़ोसियोंकी अपेक्षा अधिक सम्य थे। उनकी मुख्य जीविका पशुओं और घोड़ोंका पालन थी। वह लकड़ीके झोपड़ोंमें रहते थे, जिनको आग

जलाकर गरम किया जाता था। धातुका काम भी वह पुराने ढंगसे जानते थे। उनके बनाये हुये लकड़ी की मुट्ठीवाले छुरे तथा कवच रूसी भी बहुत पसंद करते थे। १७वीं शताब्दीमें जन-व्यवस्था याकूतोंमेंसे उठने लगी, जब कि उनके सरदारोंके पास पशुओंके बड़े-बड़े रेवड और धन एकत्रित होने लगा। उनके पास साधारण चाकर और दास भी रहते थे। येनिसेइकी शाखा अंगारा नदी, बैकाल सरोवर, और ऊपरी लेनाकी भूमियोंमें बुर्यंत मंगोल लोग रहते थे। यद्यपि इनकी मुख्य आजीविका पशु-पालन था, लेकिन वह थोड़ी-थोड़ी खेती और बदलेनके रूपमें कुछ व्यापार भी कर लेते थे। शिकार भी करते थे, लेकिन वह जीविकाका मुख्य साधन नहीं था। याकूतोंकी तरह बूर्यतोंके भी शासक उनके सरदार होते थे। आमूर नदीके किनारे दौर और दूसरी मंचुरियावाली जातियां रहती थीं। १७वीं सदी में दौर उच्च सम्यताके घनी हो चुके थे। वह गांवोंमें रहते, कई तरहके अनाजों और साग-भाजीकी खेती करते तथा फलदार बगीचे लगाते थे। पशुपालन तो वह करते ही थे, साथ ही उन्होंने चीनसे मुर्गी पालना भी सीख लिया था। जंगलमें समूरी जानवरोंका शिकार भी उनके लिये बहुत लाभकी चीज थी। कृषि और समूरी छालके कारण समृद्ध इस इलाकेकी ओर चीनी सामन्तींका भी ध्यान गया था, और उन्होंने वहां अपनी धाक जमा रक्खी थी। प्रतिवर्ष चीनी व्यापारी अपने मालको लाकर यहां मांगे दामोंमें बेच बदलेमें समूरी खाल और दूसरी चीजें सस्तेमें ले जाते थे। दौरोंमें धनी लोग अब चीनी रेशम पहनते, चीनी बर्तनोंका इस्तेमाल करते तथा मकान बनाकर चीनियोंकी तरह अपने गवाक्षोंको कागजसे ढांकते थे। उनकी पोशाक भी चीनियों जैसी थी। दौरोंके पास कितने ही दुर्गबद्ध नगर थे । किस तरह रूसी कसाकों और दूसरे साहस-यात्रियोंने पूर्वी साइबेरियामें बढ़कर आमूरके मुहाने तकके सारे भूभागको जीता यह हम बतला चुके हैं।

येरमक (१५८१ ई०), खबारोफ (१६४९-५४ ई०) और पीछे मुरायेफ (१८४७--....ई०) साइबेरियामें रूसके प्रसारके सबसे बड़े वाहक थे। येरमक और खबारोफके कामोंके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं, और यह भी, कि किस तरह चीनके साथ होते सीमांती झगड़ोंके बारेमें दोनों राष्ट्रोंने प्रयत्न करके समझौता किया।

पावल I १९वीं सदीके पहले वर्षमें मरा । उस समयतक रूसके राज्यका विस्तार पूर्वी पोलेंडको लेते प्रशान्त महासागर और बेरिंगकी खाड़ीतक था। उत्तरमें वह ध्रवीय महासागरसे लेकर दिक्षमें मध्य-एसियाके सीमांततक ही नहीं, बिल्क कहीं-कहीं उसके भीतर भी घुसा हुआ था। काकेशस में गुरजी और उत्तरी आजुर्बाइजान उसके हाथमें थे। रूसी सेनाओंने रोम, आल्प्स और बिल्न तककी विजय-यात्रायें की थीं। पावल हिन्दुस्तानसे अंग्रेजोंको भगाकर अपना शासन कायम करना चाहता था। इस प्रकार १८वीं सदीके अन्ततक रूस दुनियाका एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया था, इसमें संदेह नहीं। अभी इंगलेंड उसके मुकाबिलेमें एक धनी बिनयेसे अधिक हैसियत नहीं रखता था, लेकिन सारी १९वीं सदीमें, जहां अंग्रेजोंने नई वैज्ञानिक खोजोंसे लाभ उठाकर अपने देशको उद्योग-प्रधान बनाते हुये पूंजीवादी शासनकी दृढ़ स्थापना की, वहां रूसी अभी सामन्तशाहीका मोह छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे, जिसके कारण वह अंग्रेजोंके सामने पिछड़ गये—इस पिछड़ेपनको बड़ी तेजीके साथ सोवियतके समाजवादी शासनने दूर किया।

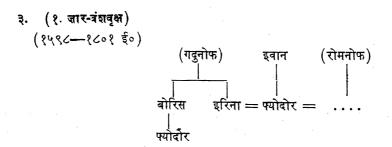

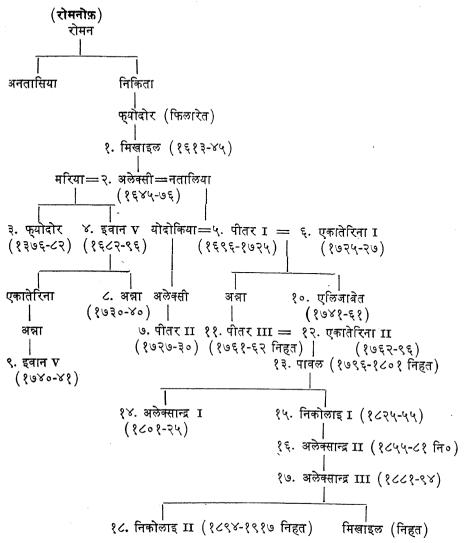

चीन-वंशावली: मिड और छिड--रूसके पूर्वकी ओर प्रसारके समय उसका मुकाबिला चीनकी शक्तिसे होने लगा था । मंगोल-वंश (१२०६-१३६८ ई०) के बादकी चीनी राजावली इस प्रकार है:--

**मिज्ञ-वंश १३६८-१६४४ ई०—**-राजधानी नानिकङ (१३६८-१४०२ ई०), पेकिङ (१४०३-१६४४ ई०)

रूसी जार

```
१. ताइ-चू (चू-युवान-चाङ)
                         १३६८-९८ ई०
२. हुइ-ती
                         १३९८-१४०२ "
३. चेड-चू
                         8805-58
४. जे-चुङ
                         १४२४-२५
५. स्वान्-चुङ
                         १४२५-३५
६. यिङ-चुङ
                         १४३५-४९
७. ताइ-चुड
                         १४४९-५७
  यिड्-चुङ (पुनः)
                        १४५७–६४
  ३५
```

| •                                                                   | •         |             | _                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--|--|--|--|
| ८. सियान्-चुङ                                                       | १४६४–८७   | "           |                          |  |  |  |  |
| ९. स्याव-चुङ                                                        | १४८७–१५०५ | 11          |                          |  |  |  |  |
| १०. वू-चुङ                                                          | १५०५–२१   | , <b>11</b> |                          |  |  |  |  |
| ११. मू-चुङ                                                          | १५६६-७२   | "           |                          |  |  |  |  |
| १२. शेन्-चुङ                                                        | १५७२–१६२० | "           | मिखाइल (१६१३–४५)         |  |  |  |  |
| १३. कुवाद्ध-चुङ                                                     | १६२०      | "           |                          |  |  |  |  |
| १४. सी-चुङ                                                          | १६२०–२७   | "           |                          |  |  |  |  |
| १५. सू-चुङ                                                          | १६२७      | "           |                          |  |  |  |  |
| <b>छिङ (मं-चू)-वंश १५८३-१९११ ई०</b> राजधानी ल्याव-पाङ (१६२१-४३ ई०), |           |             |                          |  |  |  |  |
| पेचिङ (१६४४-१९१२ ई०)                                                |           |             |                          |  |  |  |  |
| १. ताइ-चू नुर-हा-चू                                                 | १५८३–१६२७ |             | मिखाइल (१६१३-४५)         |  |  |  |  |
| २. ताई-चुड (ह्वाड-ताई-ची)                                           |           | "           |                          |  |  |  |  |
| ३. शि:-चू                                                           | १६४४–६१   | 17          | अलेक्सान्द्र I (१६४५-७६) |  |  |  |  |
| ४. शेड-चू (खाड-सी)                                                  | १६६१–१७२३ | "           | पयोदोर (१६७६-८२)         |  |  |  |  |
| ५. शी:-चुङ                                                          | १७२३–३५   | "           | पीतर I (१६९६–१७२५)       |  |  |  |  |
| ६. काउ-चुङ                                                          | १७३५–९५   | 37          | एलिजाबेत (१७४१–६१)       |  |  |  |  |
|                                                                     |           |             | एकातेरिना 🛘 (१७६२-९६)    |  |  |  |  |
| ७. जेन्-चुङ                                                         | १७९५–१८२० | "           | पावल I (१७९६–१८०१)       |  |  |  |  |
|                                                                     |           |             | अलेक्सान्द्र I (१८०१-२५) |  |  |  |  |
| ८. स्वान्-चुङ                                                       | १८२०-५०   | 17          | निकोलाइ I (१८२५–५५)      |  |  |  |  |
| ९. वेन-चुङ                                                          | १८५०–६१   | "           | अलेक्सान्द्र 🛘 (१८५५–८१) |  |  |  |  |
| १०. मू-चुङ                                                          | १८६१–७५   |             | अलेक्सान्द्र 🎞 (१८८१-९४) |  |  |  |  |
| ११. ते:-चुङ                                                         | १८७५–१९०८ |             | निकोलाइ (१८९४–१९१७)      |  |  |  |  |
| १२ पू-यी                                                            | १९०८–११   |             |                          |  |  |  |  |
|                                                                     |           |             |                          |  |  |  |  |

#### स्रोत ग्रन्थ

- 1. History of U.S.S.R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
- २. ओचेर्क को इस्तोरिइ कलोनिजात्सिइ सिविरि १७वीं-१८वीं सदी (मास्को १९४६)
- ३. यजीकोजनानिये इ इस्तोरिया लितेरातूरी (स. स. विलिन्स्की आदि, मास्को १९१४)
- ४. यजीकोजनानिये
- ५. इस्तोरियां अकातेरिनी वृतरोय (२ तोम्, विल्वस्सोफ्, बर्लिन १९००)
- ६. इस्तोरिया त्सार्त्वोवानिया पेत्रा वेलिकओ (५ जिल्द, ओस्त्रियालोक्, पेतेरबुर्ग, १८१५-७१)
- ७. ओ देकब्रिस्ताख् पो सेमेइनीम् वोस्पोमिनानियाम् (स. वोल्खोत्स्की)

- ८. इस्तोरिया सससर (४ जिल्द, व. इरव्दोनिकस्)
- ९. क् वप्रोसु ओ खिरितवान्स्त्वे ना रुशि दो वृजादिनिरा (न. वोज्ञोन्स्काया, १९१७)

# खेत-ओद् (२)

(१४२५-१७२८ ई०)

### १. बुर्राक, बरका, कोइरियक-पुत्र (--१४२७ ई०)

श्वेत-ओर्दू (अक-युर्त) के बारेमें हम पहले कह चुके हैं। उसी ओर्द्के प्रतापी खान बुर्राकने अपने दिक्षणी पड़ोसियोंकी नाकमें दम कर रक्खा था। बोराक खानकी मृत्यु ८३१ हि० (२२ x १४२७-११ IX १४२८ ई०) में हुई। यही बुर्राक (बोर्राक) या बरका श्वेत-ओर्दूकी नई शाखाका संस्थापक था, जिसकी राजधानी सिर-दिर्याके तटपर सिगनक थी। बुर्राक खानके दो बेटों गिराई और जानीबेगमेंसे गिराई बापके मरनेपर गद्दीपर बैठा। इस वंशमें निम्न खान हुथे—

| १. बुर्राक, बरका, कोइरिय <b>क</b> -पुत्र                                 | —-१४२७ ई.   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २. गिराई, बुर्राक-पुत्र                                                  | १४२७—- "    |
| ३. बेरेंदक, गिराई-पुत्र                                                  | —-१५०९ "    |
| ४. कासिम, जानीबेग-पुत्र                                                  | १५०९-१८ "   |
| ०. फारिन, जानाजग-पुत्र<br>५. मीमाश, यादिक-पुत्र<br>६. ताहिर, यादिक-पुत्र | १५१८ "      |
| ७. उजियाक अहमद, उज्बेक, जानीबेग-पुत्र<br>८. अकनजर, कासिम-पुत्र           | —-१५८° "    |
| ९. शिगाई, यादिक-पुत्र                                                    | १५८०— "     |
| १०. तवक्कल, शिगाई-पुत्र                                                  | —-१५९८ "    |
| ११. इशिम, शिगाई-पुत्र                                                    | १५९८–१६३५ " |
| १२. जहांगीर, इशिम-पुत्र                                                  | १६३५–९८ "   |
| १३. तौफीक, तिअबका, जहांगीर-पुत्र                                         | १६९८–१७१८ " |
| -                                                                        |             |

#### २. गिराई, बुर्राक-पुत्र (१४२७-ई०)

१४९१ ई० में अबुल्खेर शैबानीका किपचक भूमिमें प्रताप छाया हुआ था, जिसके डरके मारे गिराई और जानीबेग दोनों भाई किपचक छोड़ भागकर इस्सिकुल-काश्गर (मुगोलिस्तान)के खान इस्सिन्बुगाके पास पहुंचे । मुगोलिस्तानी खानने दोनों भाइयोंको चू-उपत्यका और बशीकुजीमें चर-भूमि दी। जब तक १४६९ ई० में अबुल्खर मर नहीं गया, तब तक दोनों भाइयोंको पिंचम की ओर नजर डालनेकी हिम्मत नहीं हुई। अब उनके पास दो लाख व्यक्ति हो गये थे—इनके ओर्दूका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा था। दोनों भाइयोंने अपनी पितृभूमिके उद्धारका बीड़ा उठाया, लेकिन अबुल्खेरके पुत्र भी दबनेवाले नहीं थे, इसिलिये जबर्दस्त संवर्ष शुरू हुआ। मुगोलिस्तानके खान महमूदने एक ओर बुर्राकके पुत्रोंकी सहायता की, तो दूसरी ओर अबुल्खेरके पौत्र मुहम्मद शैबानीको भी तुर्किस्तान शहर देकर सहारा दिया। गिराई और जानीबेग इससे रुष्ट हो गये—"शैबानी हमारा शत्रु है, फिर खान क्यों उससे मेल कर रहा है?" अन्तमें दोनों भाइयोंने मुगो-

लिस्तानी खान महमूदसे झगड़ा कर दो लड़ाइयोंमें महमूदको बुरी तरह हराया, जिसका बदला महमूद के छोटे भाई अहमदने उज्बेक-कजाकोंको तीन बार हराकर लिया—इसी समय इनका नाम उज्बेक-कजाक पड़ा, जिसमें कजाक शब्द साधारण डाकूके लिये नहीं, बल्कि साहिसयोंके लिये मध्य-एसियामें



प्रयुक्त होता था—उज्बेक-कजाक (= श्वेत-ओर्दू) का अर्थ पहले "साहसी \* उज्बेक खानके उलुस-वाले" लिया जाता होगा, पीछे कजाक विशेषण नहीं, बल्कि बुर्राकके पुत्रों गिराई और जानीबेगके अनुयायी श्वेत-ओर्दूका दूसरा नाम ही पड़ गया, जो आज भी प्रचलित है।

# ३. बेरेंदक खान, गिराई-पुत्र (--१५०९ ई०)

गिराई और जानीबेंग कब मरे, इसका ठीक पता नहीं है। उनके बाद गिराईका पुत्र बेरेंदक उज्बेक-कजाकोंका खान हुआ। उज्बेक खानका पुराना उलुस अब शैंबानी और कजाक दो प्रतिद्वंद्वी भागोंमें विभक्त था, जिनका द्वंद्व बेरेंदकके समयमें भी जारी रहा। आगे चलकर मृहम्मद शैंबानी

<sup>\*</sup>तुर्की भाषामें "कजाक" बहादुर (वीर) को कहते हैं।

के किपचक-तूर्क उज्बेक कहे जाने लगे, और बुर्राक-वंशके अनुयायी कजाक। बेरेंदक उस समय सिग-नकमें था, जब कि उज्बेक मुहम्मद शैवानीके पास नोगाई खान मूसाका दूत आया था, और उसने दश्तिकपचकका खान बननेके लिये निमंत्रण दिया। मुहम्मद शैबानी वहां गया। मुसाने स्वागत भी किया, लेकिन अब उज्बेकोंका वास्तविक नेता बेरेंदक खान था, जिसे पसंद नहीं था, कि महम्मद शैबानी किपचकका भी खान बने। बेरेंदक सेना लेकर आया, लेकिन शैबानीने उसे मार भगाया। पीछे मुसाने अपने वचनको भंग कर दिया और अमीरोंके राजी न होनेका बहाना करके मुहम्मद शैबानीको खान बनने नहीं दिया । १४९४ ई० में मुहम्मद शैबानी और उसके भाई महमूदने सारे र्तुकिस्तान (सिर-उपत्यका) पर अधिकार कर लिया । शैंबानीके हटते ही बेरेंदक अपनी सेना लेकर सावरानपर चढ़ आया । अमीर मुहम्मद तरखनके कहनेपर नागरिकोंने महमूद शैबानीको पकड़कर बेरेंदकके चचेरे भाई जानीबेग-पुत्रके हाथमें दे दिया, जिसने उसे सूजक भेज दिया, लेकिन वह भागकर अपने भाई महम्मद शैबानीके पास ओतरार पहुंचनेमें सफल हुआ । बेरेंदक सावरान शहरको नहीं ले सका था । इसी समय बेरेंदकके कजाक मुगोलिस्तानके खानसे मिलकर ओतरारके विरुद्ध अपना सैनिक प्रदर्शन कर लौट आये । इसपर शाहीबेग कजाकोंके ऊपर चढ़ दौड़ा । उस समय उनका डेरा अलाताग (वेर्नोये) के पास अलाताउके पहाड़ोंमें था। आखिरमें दोनों पक्षोंमें समझौता हो गया । बेरेंदकने अपनी लड़की मुहम्मद शैबानीके पुत्र मुहम्मद तेमुर सुल्तानको प्रदान की । लेकिन घुमन्तुओंका समझौता तोड़नेके लिये ही हुआ करता था । ९१२ हि॰ (२४ v १५०६-१४ IV १५०७ ई) में कजाकोंने फिर अन्तर्वेदपर आक्रमण कर दिया । शैबानीने उनका जवाब दिया । दो साल बाद १५०९ ई० में फिर कजाकोंने प्रहार किया । इस समय बेरेंदक किपचकों-का नाममात्रका खान था, असली शक्ति उसके चचेरे भाई जानीबेग-पुत्र कासिमके हाथमें थी। कजाकोंकी दो लाख सेना उसके पास थी। जाड़ोंमें मुहम्मद शैबानी कुरुकमें ठहरा हुआ था। जाड़ोंके अन्तमें यकायक कासिमके चढ़ आनेकी बात सुनकर उसने मुकाबिला करना चाहा, लेकिन बहुत हानि उठाकर उसे वहांसे समरकन्द भागना पड़ा, जहांसे भी खुरासानमें हटना पड़ा। इसी समय कासिमने कजाक तख्त लेकर बेरेंदक खानको समरकन्द भगा दिया ।

#### ४. कासिम, जानीबेग-पुत्र (१५०९-१८ ई०)

अब खानकी गद्दी गिराईके वंशसे निकलकर जानीबेगके खान्दानमें चली गई। किपचकभूमि गिराई-जानीबेगके कजाकोंके हाथमें थी। धीरे-धीरे दश्त-किपचककी जगह कजाकस्तानका
प्रयोग होता जा रहा था। बेरेंदकके शासनकालमें कासिमने अपनी प्रभुता बढ़ा ली थी, लेकिन
वह खानके पास यह कहकर नहीं रहता था—"यदि मैं सम्मान नहीं दिखाऊंगा, तो खान नाराज
होगा, और सम्मान दिखाना मेरी आत्माके विरुद्ध होगा।" उस समय बेरेंदक सिगनक और मुगोलिस्तानके सीमांतपर रहता था। खान हो जानेपर कासिम किपचकोंका सबसे शिक्तशाली खान
था। उसके पास दस लाख सेना थी। इतनी बड़ी सेना जू-छिके बाद किसी खानके पास नहीं रही।
कासिमके नौ भाइयोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यादिक या उज्बेक सुल्तान था, जिसने मुगोलिस्तानके
खान यूनसकी चौथी लड़की सुल्तान निगार खानम् (तेमूरी सुल्तान अबूसईदके लड़के महमूद मिर्जाकी
विघवा)से शादी की थी। यादिकके मरनेपर वह कासिमकी भी बीबी बनी। नोगाई शेखमिर्जासे
लड़ाई करते वक्त ९३० हि० (१० XI १५२३-२८ X १५२४ ई०) बेटेने कासिमको मार डाला,
और अपने बाप यादिकके स्थानको चचासे छीन लिया।

५. मीमाश, बिबाश, यादिक-पुत्र (१५१८—ई०)

मीमाशने मुगोलिस्तानके रशीद खानकी लड़की ब्याही थी। वह लड़ाईमें मारा गया।

#### ६. ताहिर, यादिक-पुत्र

भाईके मरनेपर ताहिर गद्दीपर बैठा । ९२९ हि० (२० XI १५२२-११ X १५२३ ई०)

में उसने स्वयं अपने भाईकी विधवा मुल्तान निगार खानम्को ले जाकर उसके बापके पास पहुंचा दिया। बाप अपनी बेटीको बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी घुमन्तू जीवनसे तंग थी, इसलिये इजाजत लेकर वह अपने भाईके लड़के मुल्तान सईदके पास चली गई। बुवाके संबंधसे खान सईदने उठकर स्वागत करना चाहा, मगर ताहिरने चगताई खानका ख्याल करते हुये उसके सामने कोनिश की। ताहिरकी बहिन रशीद खानसे ब्याही गई। ताहिरका सितारा गिर चुका था। पड़ोसी सुल्तानोंसे बराबर लड़ाई-झगड़ा रहता था। ताहिरने अपने भाई अबुल-कासिम सुल्तानको अपने हाथों मारा, जिसपर उसके उलुसके लोगोंने साथ छोड़ दिया। वह अकेला पुत्रके साथ किंगिज (बुक्त) लोगोंमें चला गया। लड़का भी बापसे तंग आ गया, और ९३६ हि० (५ IX १५२९-२७ VII १५३० ई०) में वह भी साथ छोड़ गया। इसी हालतमें बड़ी दुर्गतिके साथ ताहिरकी मृत्यु हुई। कहां ९२४ हि० (१३ XI-४ VII १५१८ ई०) में उसके पास दस लाख सेना थी और कहां ९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३६ ई०) में उसके कजाकोंका चिह्न नहीं रह गया। तीस हजार कजाकोंने मुगोलिस्तानमें पहुंचकर ताहिरके भाई बुइदशको खान बनाया, लेकिन अब कजाकोंके कई खान थे।

#### ७. उजियाक अहमद, उज्बेग, जानीबेक-पुत्र

किपचक कजाकोंकी इस गड़बड़ीमें जगह-जगह उनके कई खान बन गये थे, जिनमें ही यादिक या सैदिक-पुत्र उजियाक भी था। इसने अधिक दिनों तक शासन नहीं किया। उस समय दश्त-किपचकमें नोगाइयोंकी शिक्त बढ़ गई थी। नोगाइयोंके अमीर सैदकसे लड़ते हुये उष्क मिर्जाके हाथों उजियाक मरा। उसका पुत्र बुलात (पुलाद, फौलाद) सुल्तान भी अपने पुत्रों सिहत नोगाइयोंके हाथों मारा गया। उजियाक खान लघु-ओर्दूके प्रसिद्ध खान अबुल्खैरका पूर्वज था—यह अबुल्खैर शैबानी अबुल्खैरसे अलग था। नोगाइयोंने ९३२ हि० (१८ x १५२५—८ Ix १५२६ ई०) में बहुसंख्यक कजाकोंको मार भगाया। १५३३ ई० तक नोगाइयोंकी शिक्त इतनी बढ़ गई, कि उन्होंने ताश्कन्द पर अधिकार कर लिया। नोगाई अमीर यूसुफने १५३७ ई० में अपने विजयोंके बारेमें रूरिकवंशी जार वासिली-पुत्रके पास लिखकर भेजा था।

#### ८. अकनजर, कासिम-पुत्र (---१५८० ई०)

प्रतापी कासिम खानके बेटे अकनजरने कजाकोंके रूठे भागको लौटानेकी कोशिश की। अपने विजयोंके कारण अकनजरका यश बहुत दूर-दूर तक फैला। कजाक और किर्गिज उसे अपना खान मानने में गौरव समझते थे। अकसू और मुगोलिस्तानके शासक अब्दुर रशीद खानके पुत्र अब्दुल लतीफ सुल्तान को इसने लड़ाईमें मारा । ताश्कन्दके राज्यपाल बाबा सुल्तान और शैबानी खान अब्दुल्लाके साथ इसकी प्रतिद्वंद्विता थी । बाबा सुल्तान शैबानी अब्दुल्लासे डरकर तलस नदीपार कजाकोंमें चला गया । दूतने आकर यह खबर मुगोलिस्तानके खानको दी। जांच करनेपर मालूम हुआ, कि अकनजर खान जालिम सुल्तान, यादिक-पुत्र शिगाई सुल्तान आदिके साथ तरस नदीपर डेरा डाले हुये हैं। शिगाई-पुत्र ओन्दन सुल्तानने अब्दुल करीम सुल्तानकी विववा पत्नीसे ब्याह किया था, और बीबोकी बहिन को जालिम सुल्तानके लिये रख रक्खा था। बाबा सुल्तानके भागकर कजाकों में शरण लेनेकी बात भी गलत मालूम हुई, इसलिये गलत खबर देनेवाले गुप्तचरको मार डाला गया । मुगोलिस्तानका खान अपनी सेना ले तलसकी ओर बढ़ा। इसकी खबर पाकर कजाकोंने खानके स्वागतके लिये अपना दूत भेज आज्ञा शिरोधार्य करनेकी बात कही। सुलहनामा हुआ, जिसमें यह भी शर्त थी, कि बाबाके एक लड़केको—जो अपने कुछ अनुचरोंके साथ कजाकोंमें भाग गया था—पकड़कर जिंदा या शिर काटकर भेजा जाय। कजाकोंके दूतको खानने खिलत और इनाम दिया, तथा प्रसन्न होकर उन्हें तुर्किस्तान के चार शहर भी प्रदान किये । मुगोलिस्तानके खानकी उदारतासे तुर्किस्तानमें कजाकोंके पैर जम गये, और पीछे वह खानके राज्यमें भी लूटमार करने लगे। मुगोलिस्तानी ताक्कन्दका राज्यपाल कजाकोंको रोकनेमें असमर्थं रहा । उसने यस्सी (तुर्किस्तान) और साबरानके शहरोंको भी उनके हाथमें जाने दिया । बाबा अपने आदिमयोंके साथ समरकन्द चला गया । उसने खानके विरुद्ध लड़ने के लिये कजाकोंको मिलानेके वास्ते जानकुली बेगको दूत बनाकर अपने समुर जालिम सुल्तानके पास भेजा । कजाक इसके लिये तैयार नहीं थे, बिल्क उन्होंने जानकुलोको भी मार डालना चाहा । किसी तरह हत्यारोंके हाथसे बचकर उसने बाबाको खबर दी, कि जालिम सुल्तानको तुम्हें मारनेके लिये नियुक्त-किया गया है । यकायक जालिम और अकनजरके दो पुत्र काफी सेना ले बाबाकी ओर दौड़े । शराबखानी नदीके तटपर बाबासे उनकी भेंट हुई । उसे अकनजरके पास चलनेके लिये कहा । बाबा जानता ही था, उसके साथ क्या होनेवाला है, इसलिये उसने अपने सैनिकोंको तलवार निकालकर उन्हें काट डालनेका हुक्म दिया । जमीनको उनके खूनसे लाल कर उसने अपने भाई बूजाखुरको अकनजरपर चढ़ाई करनेके लिये कहा—यह १५८० ई० (अकबरके समय) की बात है । शायद इसी लड़ाईमें कई सुल्तानोंके साथ अकनजर मारा गया । अकनजर नोगाइयोंका दुश्मन था । नोगाइयोंपर इस समय रूसियोंका प्रहार हो रहा था, इसलिये अकनजर रूसियोंसे मेल करना चाहता था ।

## ९. शिगाई, सैदिक (यादिक)-पुत्र (१५८०--ई०)

अकनजरके बाद १५०३ ई० में मारे गये सैदिकका पुत्र शिगाई गद्दीपर बैठा। यह अनुभवी और राजनीति-पट् खान था। इसने एक बार तलसमें बाबाके ऊपर अचानक असफल आक्रमण किया। १५८१ ई० में बाबा सिर-दरियाके पास कराताउमें डेरा डाले हुये था। यहीं उससे मिलनेके लिये तवक्कलके साथ शिगाईका पुत्र आया । दोनोंमें मित्रतापूर्ण बातचीत हुई । अब्दुल्ला शिगाईको खोजन्दका राज्यपाल बना तवक्कलको अपने साथ समरकन्द ले गया । तवक्कलने शैबानी खानके यहां निशानाबाजीमें प्रसिद्धि पाई। खानके बागकी बगलमें बन्द्रक चलानेका एक भारी खेल हो रहा था, जहां लम्बे खम्भोंपर लटकती सोने-चांदीकी चमकती गोलियोंपर लोग निशाना लगा रहे थे। इस कठिन लक्ष्य-वेधको तवक्कलने करके दिखाया और इस प्रकार उसे अब्दुल्ला खानसे ज्यादा समीपता प्राप्त हुई। इसके बाद ही जनवरी १५८२ ई० में अब्दुल्ला खानने बाबा सुल्तानके विरुद्ध उल्गतागकी ओर अभियान किया। सिर दरियाके बाद अरिसको भी पार करनेपर सुना, कि बाबा दश्तेकिपचककी ओर चला गया है। इसपर अब्दुल्ला अरिस-तटपर अवस्थित कराअसमन (करा-सामा) में कुछ सेना छोड़ बुगान-चोयान निदयोंसे अर्सलनिलकतोईकान (तुर्किस्तान शहरके पास गांव) होते सरीसू पार हो अप्रैलमें उलुगताग पहुंचा। वहां पता लगा, कि बाबा मंगीतों (नोगाइयों) में शरणापन्न हुआ है। बाबाका पीछा करनेके लिये एक सेना छोड़ अब्दुल्ला राजधानीकी ओर लौटा, लेकिन साबरानके मुहासिरेमें दो मासतक रुकना पड़ा। अब्दुल्ला (शैबानी खान) साबरान नदी पारकर शिकार खेलने गया था, जहां उसका पुत्र अब्दूल मोमिन सुल्तान खो गया, जिसे पहुंचा कर शिगाईके छोटे भाई यानबहादूर सुल्तानने शैबानी खानसे बहुत इनाम पाया।

शिगाई खान अन्तर्वेदके प्रतापी शाबानी खान अब्दुल्लाका पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी था। उसने एक बार फिर किपचकमें शत्रुओंके विरुद्ध अभियान किया। तवक्कलने अपने कजाकोंके साथ शत्रुका पथप्रदर्शन किया, और वह केन्दरलिक नदी पार हो गये। यहीं जू-छि खानकी कब थी, जिसके पास ही उसके कुछ दूत दुश्मनके हाथोंमें पड़कर मारे गये। खबर पा बाबा सुल्तान नोगाइयोंमें भाग गया, और कुछ आदिमियोंको शिगाई खानने पकड़कर लूटा। शिगाई खानकी सरगरमीको सुनकर अब्दुल्ला खान फिर उलुगतागकी ओर चला, और ईलांचिक (जिलांचिग) में शिगाईने आकर उससे मुलाकात की, इस प्रकार झगड़ा नहीं हुआ। सिबिरके प्रसिद्ध खान कूचुमके भाई अहमद गिराइने आकर उसे चुलारा" के अमीर गिराईकी लड़कीको ब्याहा था। उनके बुरे बर्तावके कारण नाराज हो शिगाईने आकर उसे इतिशके तटपर मार डाला। जगताई शाहजादी याशिम बेकिमसे उसे तुकाई या तवक्कल पुत्र पैदा हुआ था, जो बापके बाद कजाकोंका खान बना।

#### १०. तवक्कल, शिगाई-पुत्र (१५९८ ई०)

बाबा मुल्तान और शैंबानी अब्दुल्ला खानका झगड़ा इसके समयमें भी चलता रहा । तवक्कल अब्दुल्ला शैंबानीके दरबारमें एक बार नाम कमा चुका था। वह शैंबानी खानका समर्थक था। जब १५८२-८३ ई०में अपने उलुगतागवाले प्रसिद्ध अभियानसे शैंबानी खान लौट रहा था, उसी समय तवक्कल अककुरगानमें अपने पशुओंकी देखभाल कर रहा था। उसने सुना कि बाबाका भाई मुल्तान ताहिर अभी-अभी सुंगकके डांडेसे पार हुआ हैं। तवक्कलने पीछा करके ताहिरको पकड़कर अब्दुल्लाके हाथमें दे दिया। खानने उसे जरबफ्तकी खिलअत और इनाम दिया। कुछ ही दिनों बाद तवक्कलने बाबा मुल्तान, जानमुहम्मद अतालीक, बाबाके पुत्र लतीक मुल्तान और दूसरोंके शिर काटकर अब्दुल्लाके पास मेंट किये। खानने बहुत भारी इनाम दे उसे समरकन्दके सबसे अच्छे इलाके आफरीकंदका राज्यपाल बना दिया, जहां अब्दुल्ला स्वयं बापके समय राज्यपाल था। तवक्कलके हाथमें बाबाके पड़नेके बारेमें कहा जाता है: नोगाइयोंमें जानेपर उसे विश्वासघातका डर लगने लगा, तब उसने भागकर तुरा (साइबेरिया)की ओर जाना वाहा। फिर आशा हुई, कि शायद अपने लोगोंसे मदद मिले, इसलिये तुर्किस्तानकी ओर मुड़ पड़ा। रास्तेमें सिगनकमें ठहरकर उसने अपने दो कल्मक सहायकोंको पता लगानेके लिये भेजा। दोनों कल्मक तवक्कलके हाथमें पड़ गये, और उन्होंने तवक्कलको साथ ले तम्बूमें पड़े बाबाका शिर कटवानेमें सहायता की।

तवक्कल दो लाख कजाक-परिवारोंका खान था। इस समय कल्मक भी बहुत शिक्तशाली हो चुके थे। तवक्कलने अपने कजाकोंको लेकर एक बार कल्मकोंके देशपर हमला किया। इसपर कल्मक राजाने अपने सैनिकोंको यह कहकर भेजा, िक तवक्कलका शिर लिये बिना न लौटना। कल्मकोंकी भारी सेना देखकर तवक्कल ताश्कन्दकी ओर भागा, लेकिन कल्मकोंने पीछा करके उसके आधे आदिमयोंको बंदी बना लिया। बाकी बचे ताश्कन्द पहुंचे, जिसका राज्यपाल नौरोज अहमद बुर्राक खान था। तवक्कलने उसके पास दूत भेजकर कहलवाया—"मैं तुम्हारे देशमें आया हूं, तुम्हारी शरण लेना चाहता हूं। हम दोनों छिड-गिस् खानके वंशज हैं, अतएव एक दूसरेके संबंधी हैं। दोनों मुसलमान होनेसे धर्म-भाई भी हैं। मेरी सहायता करो और आओ हम दोनों मिलकर कल्मकोंसे लड़ें।" बुर्राक खानने जवाब दिया—"अगर हमारे-तुम्हारे जैसे दस अमीर भी एक हो जायें, तो भी हम कल्मकोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह याजूजके ओर्ट्की तरह असंख्य हैं।"

तवक्कलने अन्तमें भागकर अब्दुल्ला खान शैबानीकी शरण ली। १५८३ ई० में अन्दिजान और फरगाना पर अब्दुल्लाने जो अभियान किया था, उसमें तवक्कल उसके साथ था। इसी समय तवक्कलको पता लगा, िक अब्दुल्लाके भाव उसके प्रति अच्छे नहीं हैं, इसलिये वह उसके हाथसे निकलकर दश्तिकपचकमें चला गया। १५८६ ई० में अब्दुल्लाको दूसरी जगह फंसा देखकर तवक्कलने तुर्किस्तान, ताश्कन्द ही नहीं समरकन्दको भी खतरेमें डाल दिया। अन्तवेंदसे छोटी-सी सेना आई, जिससे शराब-खाना (ताश्कन्द इलाकेमें) में लड़ाई हुई। कजाकोंके पास अच्छे हथियार नहीं थे, कवचकी जगह उनके पास चमड़ेके कोट थे; लेकिन वह बड़े बहादुर थे, इसलिये अब्दुल्लाके उज्बेक बुरी तरहसे हारे। अब्दुल्लाके भाई उबैदुल्ला मुल्तानने समरकन्दमें पराजयकी खबर सुनी, तो वह सेना ले सिर नदी पार हो ताश्कन्द पहुंचा। तवक्कल उस समय सैरामके पास डेरा डाले पड़ा था। भारी सेनाकी खबर पाकर वह किपचकभूमि की ओर लौटा, जहां कुछ समय तक उबैदुल्लाने उसका पीछा करनेका असफल प्रयत्न किया।

१५८८ ई० में अब्दुल्ला खानके बहनोई, रुस्तम-पुत्र जानीबेग-पौत्र उज्बेकन ताश्कन्दके राज्य-पाल रहते समय विद्रोह कर दिया। ताश्कन्द-शाहरूखिया-खोजंदके लोगोंने कजाक-सुल्तान जानअलीको अपना खान घोषित किया। विद्रोहमें अकनजरके पुत्रों मुंगाताई और दीनमुहम्मदने भी भाग लिया। इन लड़ाइयोंसे मालूम होगा, िक शैबानियोंके प्रतापी खान अब्दुल्लाको उत्तरके घुमन्तू िकतना परेशान किये रहने थे। १५९४ ई० में तवक्कलने जार फ्योदोर इवान-पुत्रके पास अपना दूत भेजकर निवेदन िकया, िक में अपने उलुसके साथ जारकी प्रजा बनना चाहता हूं, मेरे भतीजे उराज मोहमेतको मुक्त कर दिया जाय। मार्च १५९५ ई० में जारने तवक्कलके प्रस्तावको स्वीकार कर लिया, और कुछ बारूदी हियार भेजकर उससे कहा, िक बुखाराके खान अब्दुल्लाके साथ शांति रखो, सिविरखान कूचुमको अधीन बनाओ। भतीजेको हम मुक्त कर रहे हैं। उसकी जगह दरबारमें अपने पुत्रको भेजो।

लेकिन, तवक्कल भला अन्तर्वेदकी लूटसे अपनेको क्यों वंचित होने देता ? १५९७ ई० में अब्दूल्ला और उसके पुत्र अब्दुल मोमिनके बीचके झगड़ेकी खबर उसे तुर्किस्तानमें मिली। तवक्कल खान--अब वहीं खान था—बहुत-से कजाक अमीरों और सैनिकोंके साथ ताश्कन्दकी ओर बढ़ा । अब्दूल्लाने तवक्कलको कोई महत्त्व नहीं दिया, और उसके मुकाबिलेके लिये कुछ सुल्तानों, शाहजादों और पड़ोसी अमीरोंको थोड़ी सेना देकर भेजा। ताश्कन्द और समरकन्दके बीच सख्त लड़ाई हुई, जिसमें अब्दुल्लाकी सेना हारी, बहुतसे सेनापित मारे गये, बाकी बुखारा भाग गये । अब्दुल्ला मुकाबिलेके लिये बुखारासे समरकन्दकी ओर चला, लेकिन बीच हीमें बीमार होकर मर गया। अब तवक्कलकी बन आई। उसने भारी सेना ले तुर्किस्तानसे अन्तर्वेदमें घुसकर अकसी, अन्दिजान, ताश्कन्द, समरकन्द तथा मियानकुल तकके प्रदेशपर अधिकार कर लिया । फिर अपने भाई इंशिम सुल्तानको बीस हजार सेना दे समर-कन्दमें छोड़ सत्तर-अस्सी हजार सेनाके साथ बुखारापर चढ़ा । पीर मुहम्मद पंद्रह हजार सैनिकोंके साथ बुखाराकी रक्षापर नियुक्त था। उसने शहरके दरवाजोंको बन्दकर लिया, और बीच-बीचमें निकल कर कजाकोंके ऊपर ग्यारह दिनोंतक वह छापा मारता रहा। बारहवें दिन सारी सेना शहरसे बाहर निकल आई। शाम तक भयंकर युद्ध हुआ। कजाक हारकर तितर-बितर हो गये। घोला देनेके लिये डेरोंमें आग जली छोड़ तवक्कल रातको ही चला गया था। इस हारकी खबर समरकन्दमें इिशमको मिली। उसने अपने भाईके पास संदेश भेजा-- "तुम्हें बहुत लज्जा आनी चाहिये, कि मुट्ठीभर बुखा-रियोंने इतनी भारी सेनाको हरा दिया । अगर तुम यहां आये, तो हो सकता है, समरकन्दके लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करें । खानको देश लौटना चाहिये, और मैं भी अपनी सेना लेकर उसके साथ मिलनेके लिये आ रहा हूं।'' तवक्कल अपने भाईके साथ लौटा। मियानकुल प्रदेशके उजुनसुकाल स्थानमें पीर महम्मद पीछा करते हुथे सामने आया । एक महीने तक दोनोंकी झड़प होती रही, इसके बाद तवकारु ने घावा बोल दिया । पीर मृहम्मदके संबंधी सैयद मृहम्मद सुल्तान और दूसरा अफसर मृहम्मद बाकी अतालीक काम आये । तवक्कल भी लड़ाईमें घायल हुआ, और लौटते समय १५९८ ई० में ताश्कन्दमें मर गया । उज्बेकों और कजाकोंके युद्धका कोई फैसला नहीं हुआ।

#### ११. इशिम, शिगाई-पुत्र (१५९८-१६३५ई०)

भाईके मरनेपर इशिमने कजाकोंका नेतृत्व ग्रहण किया। उसने पहले बुखाराके विरुद्ध कोई भारी कदम उठाना नहीं चाहा। १६११ ई० में बुखाराके अधिकारच्युत खान वली मुहम्मद और उसके भतीजे इमामकुल्लीके झगड़ेमें इशिम पांच हजार कजाकोंके साथ शामिल हुआ। वली मुहम्मद मारा गया। इस संघर्षमें इशिमका भाई सैयदबी भी शामिल हुआ था। उरगंज (ख्वारेज्म) से भागा अबुलगाजी १६२५ ई० में इशिम खानके पास तुर्किस्तान शहरमें आकर तीन मास तक रहा। ताशकन्द का तुरसुन खान (अकनजर-पुत्र) जब तुर्किस्तानमें आया था, तो इशिमने अबुलगाजीका यह कहकर उससे परिचय कराया— "यह यादगार-खानके वंशज अबुलगाजी हैं। इनसे पहले हमारे यहां ऐसे राजकुमारने शरण नहीं ली, यद्यपि दूसरे बहुत-से राजकुमारोंने शरण ली थी।" तुरसुन खान अबुलगाजीको अपने साथ ताश्कन्द ले गया। दो साल बाद १६२७ ई० में इशिमने तुरसुनको मार दिया, लेकिन अबुलगाजीको इमामकुल्ली खानके पास बुखारा जानेकी इजाजत दे दी। कजाकों और बुखाराके खान इमामकुल्लीके बीच झगड़ा-लड़ाई चलती रही। कजाकोंने दो बार १६२१ ई० में बुखारियोंको हराया था। अकनजर खानके पुत्र तुरसुन मुहम्मदने बीचमें पड़कर समझौता करवाया।

अब कजाकोंके भारी शत्रु पूर्वमें जुंगारियाके कल्मक (मंगोल) थे, जिनके आक्रमण उनके ऊपर बराबर हो रहे थे। १६३५ ई० में इशिम खानने कल्मक राजा बातुर खुद्ध तैशीके साथ लड़ाई मोल लेकर कजाकोंके ऊपर आफतका पहाड़ ढा दिया। कजाक सेनाका सेनापित इशिम-पुत्र यमगीर (जहांगीर) सुत्तान कल्मकोंके हाथमें बंदी बना। इसीके आसपास इशिम मर गया।

#### १२. यमगीर, जहांग़ीर, इशिम-पुत्र (१६३५-९८ ई०)

मित्रताका वादा करके जहांगीर मुक्त हो गया, लेकिन कजाकोंका खान बननेके बाद उसने फिर जुंगरों (कल्मकों) से छेड़खानी शुरू की। अन्तमें १६४३ ई० में पचास हजार सेना लेकर बातुर खुद्ध-तैशी उसके ऊपर पड़ा, और अलतन किर्गिजों और तोकमक कबीलोंको पकड़कर अपने साथ ले गया। इस लड़ाईमें जुंगरोंने कजाक सेनाका इतना सत्यानाश कर दिया, कि जहांगीरके पास सिर्फ छ सौ आदमी रह गये। वह दो पहाड़ोंके बीच ताकमें छिपा हुआ था, जब कि कल्मकोंने आक्रमण किया। जहांगीरने पीछेसे कल्मकोंपर आक्रमण किया। उसके बारूदी हथियारोंने कल्मकोंके बीचमें गजब ढाया। दस हजार कल्मक मारे गये। फिर जल्दी ही बीस हजार सेना जमा करके जहांगीर यलानतुश पहुंचा। बातुरको असफल लौटना पड़ा। अगले साल १६४४ ई० में बातुरने फिर अपने आदमियोंको कजाकोंके साथ लड़नेके लिये जमा किया, लेकिन जहांगीरका मित्र खोसोत मंगोल कबीलेके सरदार कुंदेलिंग ताईशी बीचमें पड़ा। इस प्रकार कल्मकों और कजाकोंका युद्ध उस समय बच गया, और जहांगीर तुर्किस्तान चला गया।

#### १३. तौफीक, तवका, तिअबका, जहांगीर-पुत्र (१६९८-१७१८ ई०)

कजाक खानोंमें यह अत्यन्त प्रसिद्ध और जनप्रिय खान था। घुमन्तुओं के झगड़ों को शांतिपूर्वक मिटाने में इसने बड़ी सफलता पाई। कमजोर कबीलों को वह सहानुभूतिसे अपनी ओर मिला लेता, शिक्तिशाली कबीलों को इज्जत करना सिखलाता। इसीने कजाकों को तीन ओर्दुओं में बांटा। एक तरह यह बंटवारा बहुत प्राचीन समयसे चला आता था, जब कि इनके पूर्वज आग्ज-तुर्क कहे जाते थे। तिअबकाने उनकी जगहपर तीन विभाग किये, और महाओर्दूके लिये तिवोल, मध्यओर्द्के लिये कज्बेक और लघुओर्द्के लिये एतियकको केन्द्र बनाया। तौकीकके जीवनभर कजाक एकताबद्ध रहे। तुर्किस्तान शहर उसकी राजधानी थी।

१६९८ ई० में जुंगर रेराजा छेवड-अर्यचनने कजाकोंके साथ हुये संघर्षीके बारेमें चीन-सम्राट्के पास लिखा था—"दूसरे कल्मक राजा गंदनने तौफीकके पुत्रको पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दलाई लामाके बीचमें पड़नेके लिये कहा, इस पर पुत्रको पांच सौ आदिमयोंके साथ छोड़ दिया गया । उस (तौफीक-पुत्र)ने विश्वासघात करके मेरे आदिमयोंको मार डाला, और सरदार, उसकी बीबी, उसके बच्चोंको एक सौ किबितका (परिवारों) के साथ छीन लिया। यह घटना हुलियान हान (संभवतः कल्मकोंका ग्रीष्म वासस्थान उल्गताग-पर्वतमाला)में हुई । तवकाने इसके बाद अपनी बहिनके साथ बापके पास जाते तोरगुत राजा आयुकापर रास्तेमें हमला किया । फिर हमारे देश से अपने देश लौटकर जाते एक रूसी करवांको लूटा।" यह सब दोष कल्मकोंने तवका (तौफीक) और उसके कजाकों पर लगाया । कल्मकोंके साथ लड़ाई लड़कर कजाकोंने अपना भारी अनिष्ट किया । इसीके कारण वह अपनी पुरानी भूमिसे भागनेके लिये मजबूर हुये, और उनके कबीले भी छिन्न-भिन्न हो गये। अन्तिम दिनोंमें तवका खानका भी जोर कम हो गया। उसके सरदार अपने-अपने कबीलोंको ले स्वतन्त्र हो गये । कजाकोंके तीनों ओर्दू अपने स्वतन्त्र अमीरोंके शासनमें रहने लगे, जिनमें मध्य-ओर्दू बहुसंख्यक और अधिक शक्तिशाली था, यही अपनेको वित-ओर्दूका असली उत्तराधिकारी मानता था । १७१८ ई० में कल्मकोंके आक्रमणसे परेशान होकर तौफीक खान, खायेप खान और अब्दुलखैर खानने साइबेरियामें जार पीतर 1 के राज्यपाल राजुल गगारिनके सामने जाकर अपनेको रूसके अधीन कर दिया। तवका १७१८ ई० में मरा।

#### ३. (२. क्वेत-ओर्दू-वंशवृक्ष) (१४२५-१७२८ ई०)

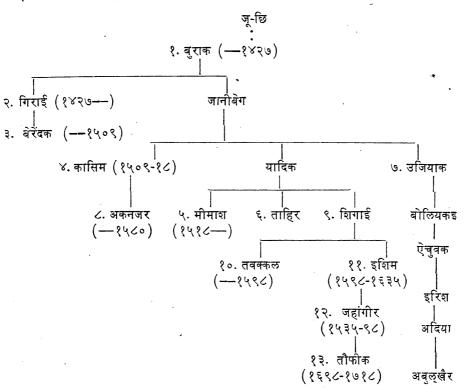

स्रोत ग्रन्थ

- १. तारीखे-रशीदी (मिर्जा मुहम्मद हैदर)
- 2. History of Mongol (H. H. Howorth)

### नोगाई

(१३००-१७२४ ई०)

#### १. नोगाई (-१२९९ ई०)

किपचक भूमिमें प्राचीन समयसे ही वहांके तुर्क कबीलोंको अपने सामन्तोंके नामपर नया नाम लेते देखा जाता है, इसलिये नोगाई नाम होनेका यह अर्थ नहीं, कि उनका आरम्भ जू-छि-प्रपौत्र तेवल-पुत्र तारतार-पुत्र नोगाईके समयसे होता है। ईसाकी आरम्भिक सदियोंमें हणोंको हमने बल्काशसे कास्पियनके उत्तरी तट तक फैलते देखा, उनसे पहले यह भूमि शकोंकी थी। एक तरह मंगोलायित जातिका इस भूभागमें निवास इसी समयसे आरंभ होता है। तुर्कोंकी मारसे जब पूर्वके अवार भागे, तो इनमेंसे कितनोंने अवारका नाम कायम रक्खा और कितने ही अपनी बैल-गाड़ियोंपर घुमन्तू-जीवन बितानेके कारण कड या कड-ली कहे गये। अवारोंने ठप्पा प्राचीन हणोंके इन वंशजोंपर अपने नामका नहीं लगाया, लेकिन अवारोंके प्रतिद्वंद्वी और उत्तराधिकारी तुर्कोंने जब चीनकी सीमासे कास्पियनके उत्तर तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तबसे इन्हें तुर्क कहा जाने लगा--आज भी इस भूमिके उनके वंशज कजाक तुर्कोंकी एक शाखा माने जाते हैं। मंगोलोंके समयमें इन असंख्य मंगोलायित ओर्दुओंमेंसे एकका नाम खानजादा नोगाईके नामसे नोगाई पड़ा। उससे पहले नोगाई कहे जानेवाले कबीले बोल्गासे पश्चिममें द्नियेपरके पार तक दक्षिणी रूसमें पेचेनगाके नामसे चरवाहीका जीवन बिताते थे। पेचेनगा जू-छिके पुत्र तेवल या तारतारको जागीरमें दिये गये थे, जो पीछे उसके पुत्र नोगाईके हाथमें आये । नोगाई सुवर्ण-ओर्द्के प्रतापी खान बरकाके समय प्रधान-सेनापित था । उसने ईरानके हुलाकू-वंशी खानोंको कई बार काकेशसकी भृमिमें हराया था, यह हम बतला आये हैं। इसने कान्स्तन्तिनोपलके सम्राट् मिखाइल पलियोलोगस् (१२००-६१ ई०) की लड्की युफियोसिनेसे ब्याह किया था। मिखाइलकी दूसरी लड़की मरिया हुलाकू खानसे ब्याही थी। नोगाई बहुत प्रभावशाली मंगोल राजकुमार था, यह भी हम बतला चुके हैं। दोनसे दन्यूब तककी भूमिका वह स्वामी था, और बुल-गारी (वोल्गा) का राजा भी उसके अधीन था। १२९९ ई० के आसपास सूवर्ण-ओर्द्के खान तोकताईने द्नियेपर पार हो ओजीमें जिस तरह बूढ़े नोगाईको घायल किया, और आखिरमें वह मर गया, यह बतला आये हैं। इसीके समयसे पुराने पेचेनगा नोगाई कहे जाने लगे। आगे चलकर इनके दो भाग हुये, जिनमें महानोगाई यायिक (उराल) और यम्बा निदयोंके बीचके प्रदेशके दक्षिणी भागमें रहते थे, ये पूरी तौरसे मुसलमान हो गये थे। इनका दूसरा भाग बाश्किरोंके सीमांतपर रहता था, जो बहुत कुछ पुराने मंगोलोंके धर्म और रीति-रवाजोंका पालन करते थे। इन्हींमें सिबेरियाके खान थे।

### २. चुके, चुको, नोगाई-पुत्र (१३०० ई०)

नोगाईके मरनेपर उसके लड़के चुकेको पकड़नेके लिये तोकताई खानके आदिमियोंने बहुत कोशिश की, मगर वह हाथ नहीं आया। पहले वह आस (उबान) में गया, फिर वहांसे बुल्गारियामें अपने बहनोईके पास चला गया, किन्तु १३०० ई० के आसपास उसका शिर काटकर खानके पास भेज दिया गया।

#### ३. बुरी, नोगाई-पुत्र (--१३०१ ई०)

यह इल्खान (ईरानी) अबकाका दामाद था। इसने पिताकी हत्याका बदला लेना चाहा, लेकिन तोकताई खानको षड्यंत्रका पता लग गया, और यह १३०१ ई० में मारा गया।

#### ४. कराकिजिक, चुके-पुत्र

नोगाईका खानदान एक-एक करके सुवर्ण-ओदूके खानोंकी कोपाग्निमें भस्म हो रहा था, लेकिन राजकुमार नोगाईके प्रताप और दीर्घकालीन शासनके कारण उसके उलुसका समय-समयपर बिखराव-जमाव होता रहता था, जिसके ही कारण नोगाई कवीलेका नाम इतने समय तक बना रहा।



अपने बाप और चचाके मारे जानेके बाद कराकिजिक अपने दो संबंधियों तथा तीन हजार अनुयायियोंके साथ साइबेरियाके शमसमान देशके अबादुल स्थानमें गया, जहांसे वह तोकताके राज्यमें जब-तब लूट-मार करता रहा। शमसमान लोगोंने कराकिजिक और उसके अनुयायियोंको बड़े सम्मानके साथ रक्खा, और वह गुइउक या यायिक (उराल) नदीकी उपत्यकामें बस गये। जब बा-तू-वंश निर्वंश हो गया, तो अमीरोंने लाकर शैंबानी-वंशज खिजिर खानको सुवर्ण-ओर्दूका खान बनाया, जिसे हटाकर जेंक्रियाने अपने पुत्र करा नोगाईको खान बना दिया ।

### ५. करा नोगाई, जेंकिया-पुत्र

करा नोगाईको करा तोगाई भी कहते हैं। इसके अधीन वोल्गाके पूर्वी इलाकेमें नोगाइयोंके कई कबीले थे। करा नोगाईके बाद फिर नोगाइयोंके खानोंका सूत्र विलुप्त हो जाता है, और तेमूर-लगके समकालीन इदिकूके समयमें फिर हम उन्हें प्रभावशाली कबीलेके रूपमें देखते हैं।

### § २. महानोगाई (१४३१ ई०)

### १. नूरुद्दीन, इदिकू-पुत्र (१४३१ ई०)

इतिकूको मंगुतोंका बेग कहा गया है, और मंगुत नोगाई ही थे, इसमें संदेह नहीं। इतिकू तेमूरलंगके प्रभावशाली अमीरोंमेंसे था। तोकतामिशके विरुद्ध तेमूरके अभियानमें यह उसका प्रधानपथप्रदर्शक रहा। तोकतामिशकी हारके बाद इदिक् तेमूरसे छुट्टी लेकर अपने कबीलेमें चला गया।
तेमूर कुतुलुक किपचक-खानोंकी गद्दी चाहता था, और इतिकू उसका चाणक्य था। १३९९ ई० में
तेमूर कुतुलुकके मरनेपर किपचकके सिंहासनपर इतिकूने तेमूरके भाई सादीश्रेगको बैठाया। फिर
१४०७ ई० में उसे हटाकर पुलादबेगको खान बनाया। १४३१ ई० में तोकतामिश-पुत्र कादिरबरदीसे
जो संघर्ष हुआ, शायद उसीमें इतिकू मारा गया। इतिकूके मरनेपर उसके पुत्र गाजी नोरोज और
मंसूरने रूसमें शरण ली, तथा उसके दूसरे पुत्र कैकुबाद और नूरुद्दीन तूरान (तुर्किस्तान) की ओर

इदिकूके समय तक पुराने नोगाइयोंकी परंपरा जारी रही, और आदिम राजकुमार नोगाई, और अन्तिम इदिकूके कालोंमें नोगाई कबीला शक्तिशाली और बहुसंख्यक रहा । पुराने कबीलेके पतनके बाद उसका अधिकांश भाग यायिक (उराल) और यम्बा निदयोंके बीचमें रहता था । इदिकू-पुत्र नूख्दीन उनका खान बना । यही महानोगाई कबीलेका संस्थापक था ।

नूरुद्दीनको अपने पिताका उलुस बहुत क्षीण रूपमें मिला था, जिसके अस्तित्वको वह कायम भर रख सका ।

## २. ओकस, नूरुद्दीन-पुत्र (१४८७ ई०)

१५ वीं सदीके मध्यमें कजाक खानोंके भीतर नोगाइयोंका अब काफी असर बढ़ चुका था। उनके दोनों भाइयों मुहम्मद अमीन और अलीखानके झगड़ोंमें नोगाई अलीके समर्थक थे। लेकिन, अलीको रूसी पंसद नहीं करते थे। १४८७ ई० में रूसियोंने अली पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। दो साल बाद १४८९ ई० में त्यूमनके शासक तजार ईवक, मिर्जा ओकास, या तत्पुत्र हसन, मूसो, और यमागुरचीने जारके पास अलीको छोड़ देनेंके लिये चिट्ठी लिखी थी।

## ३. यमागुरची, ओकस-पुत्र (१४९९ ई०)

अब नोगाइयोंका प्रभाव यही था, कि वह कजाक खानोंके आपसी प्रतिद्वंद्वितामें किसी पक्षके सहायक होते रहे। यमागुरची और मूसाने कजाक खान अब्दुल लतीफके ऊपर उसके भाई मुहम्मद अमीनकी ओरसे हमला किया, लेकिन अब्दुल लतीफकी पीठपर रूसी थे, इसलिये उन्हें हारना पड़ा। शायद इसी समय यमागुरची मर गया। १५०५ ई० में हम कजाक खान मुहम्मद अमीनको चालीस हजार कजाकों और बीस हजार नोगाइयोंके साथ रूसी सीमांतपर आक्रमण करते देखते हैं। इसी युद्धमें मृहम्मद अमीन खानका साला मूसा मारा गया।

१५१७ ई० से १५२६ ई० तक वोल्गापारके नोगाई यायिक (उराल) और कास्पियनके तट पर तीन भाइयोंमें विभक्त थे, जिनमें (१) सिदियक खान सेरायचुक नगरका स्वामी था, यायिक-उपत्यका इसीके हाथमें थी, (२) हसन (गसन) को कामा-वोल्गा और यायिक नदीके बीचका इलाका मिला था, और (३) शेख ममाईको सिविरवाला भाग तथा पास-पड़ोसका इलाका।

#### ४. शेख ममाई, मूसा-पुत्र (१५२६ ई०)

इसके बारेमें हमें ज्यादा मालूम नहीं।

### ५. युसुफ मिर्जा, मूसा-पुत्र

इसका पता भी इसके पुत्र अली मिर्जाके कारण लगता है।

### ६. अली मिर्जा, युसुफ-पुत्र (१५५१ ई०)

पासमें होनेके कारण नोगाई रूसके सीमांतमें हर वक्त खतरा पैदा किये रहते थे, जिसके लिये रूसियोंको अपने सीमांतको किलाबंद करनेकी बड़ी जरूरत पड़ती। अली मिर्जाने १५५१ ई० में किमियाके खान साहेब गिराईके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन खानने उसे हरा दिया। वोल्गा और दोन पार करके किमियाके पास पहुंचना, यही बतलाता है कि अभी सोलहवीं सदीके मध्यमें वहां कोई ऐसी शक्ति नहीं पैदा हुई थी, जो कि अली मिर्जाके रास्तेमें रुकावट पैदा करती। अली मिर्जा कजानमें रहता था। उसके कबीलेने नाराज होकर उसे निकाल यादगारको गद्दीपर बैठानेके लिये बुलाया। मास्कोके जारने इसे पसंद नहीं किया, और अक्तूवर १५५२ ई० में उसने आक्रमण करके कजानको ले लिया।

### ७. इस्माईल मिर्जा, मूसा-पुत्र (१५६४ ई०)

इसीके समयमें १५५८ ई० में अंग्रेज व्यापारी जेंन्किन्सन अस्त्राखान पहुंचा था। वह लिखता है कि वोल्गाके बायें तटकी सारी भूमि-अस्त्राखानसे कास्पियन-तट होते तुर्कमानोंकी भूमि तकका प्रदेश-मंगुतों (नोगाइयों)का प्रदेश कहा जाता है। यहांके लोग मुसलमान हैं। १५५८ ई०में जो भयं-कर गृहयुद्ध हुआ था, जिसके साथ ही अकाल-महामारीने आक्रमण किया, उससे उनके एक लाख आदमी मर गये। जेंकिन्सन लिखता है--''इस तरहकी महामारी इस भूभागमें कभी नहीं देखी गई। नोगाइयोंकी भूमि चरागाहोंकी भूमि है। इस महामारीके बाद वह उजाड़ हो गई, जिससे रूसियोंकों संतोष हुआ, क्योंकि उनके साथ उन्हें बहुत दिनोंसे भयंकर लड़ाइयां लड़नी पड़ रही थीं। जब नोगाई कबीला अच्छी अवस्थामें था, उस समय वह कई भागोंमें विभक्त था, जिन्हें होर्द (ओई या उई) कहते हैं । हरेक ओर्द्रका अपना एक राजा होता है, जिसे मुर्जा (मिर्जा) कहा जाता है । सारा ओर्द्रू उसकी आज्ञा मानता है। इनके न घर है न नगर, बल्कि यह खुली जगहोंमें रहते हैं। हरएक मिर्जा (राजा) अपने ओर्दू या लोगोंको आसपास लिये हुये रहता है, जहां उनकी बीबियां, बच्चे और पशु भी रहते हैं । एक चरागाहकी घासके खतम हो जानेके बाद, वह दूसरी जगह चले जाते हैं । जब वह चलते हैं, तो ऊंटोंसे खींची जानेवाली गाड़ियोंपर उनके घरकी तरहके तम्बू भी चलते हैं। इन्हीं गाड़ियोंमें उनके बीबी-बच्चे तथा सारी सम्पत्ति लदी रहती है। हरेक अमीरके पास दासियोंके अतिरिक्त चार-पांच बीबियां होती हैं। नोगाई सिक्केका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कपड़ों और दूसरी चीजें अपने पशुओं से बदलते हैं । उन्हें युद्ध छोड़ और किसी विद्या और कलासे प्रेम्, नहीं और युद्धमें वह सिद्धहस्त हैं, अधिकतर पशुपालका जीवन बिताते हैं। उनके पास पशु-धन बहुत अधिक है—वस्तुतः पशु ही उनकी सम्पत्ति है । वह मांस अधिक खाते हैं, जो विशेषकर घोड़ेका होता है । घोड़ीका दूध पीते हैं, उसका मद्य (कृमिस) भी बनाते हैं । विद्रोह, चोरी, डकैती और हत्या इनके स्वभावमें हैं । न वह

अनाज खाते हैं और न रोटी, इसके लिये ईसाइयोंका वह उपहास करते हुये कहते हैं—-''तुम सरकंडेकी फून्गी खाते हो और वर्षाका पानी पीते हो, फिर क्यों न कमजोर रहोगे ? हम खूब मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, इसीलिये हम ताकतवर हैं।'' जेंन्किन्सन जब पेरे-वोलोग (प्राग्-वोल्गा) में पहुंचा, तो वहां उसे एक नोगाई ओर्द् मिला । पेरे-वोलोग पीछे जारित्सिन और आजकल स्तालिनग्रादके नामसे प्रकारा जाता है। यहींपर वोल्गा और दोनके बीचमें नावोंको स्थल-मार्गसे पार कराया जाता था। आज बोल्गा-दोन-नहरके हो जानेसे उसकी कोई अवश्यकता नहीं है। पेरेबोलोगमें मिले नोगाई-ओर्दके बारेभें जेन्किन्सनन लिखा है—''इसमें घरके आकारवाली गाड़ियोंको करीब एक हंजार ऊंट खींच रहे थे। यह घर एक विचित्र तरहके तम्बु थे, और चलते समय दूरसे नगर जैसे मालुम होते थे।'' यह ओर्द नोगाइयोंके राजा (मिर्जा) इस्माईलका था, जो कि जेंन्किन्सनके अनसार "सभी नोगाइयोंमें सबसे बड़ा राजा है। उसने वाकी सभीको मार डाला या भगा दिया, अपने भाइयों और बच्चों तकको भी नहीं छोड़ा। रूसके सम्राटके साथ सूलह करके अब वह नोगाइयोंपर शासन करता है, और रूसी भी नोगा-इयोंके साथ शांति पा रहे हैं।'' अस्त्राखानमें महामारी और अकालका क्या असर हुआ, इसके बारेमें जेंन्किन्सन लिखता है— "वहां बहुत-से लोग भूखसे मर गये। सारे द्वीप (अस्त्राखान) में मुदौंका ढेर मिलता है, जो बिना जलाये हुये जानवर जैसे मालूम होते हैं। देखकर बड़ी जुगुप्सा होती है। इन अस्त्रा-खानी नोगाइयोंमेंसे बहुतोंको रूसियोंने बेंच डाला, और दूसरोंको द्वीप (अस्त्राखान) से निर्वासित कर दिया। अगर मेरे पास एक हजार मुद्रा होती, तो मैं सुंदर-सुंदर तारतार बच्चोंको उनके मां-बापोंसे खरीद सकता था । इंगलैंडमें जो रोटी छ पेन्समें मिलती है, उसमें मैं एक लड़के या तरुणीको खरीद सकता था। लेकिन उस समय इस तरहके सौदेसे हमें अधिक अवश्यकता थी खाद्य पदार्थकी ।"

इस्माईलके समयमें नोगाइयोंकी यह हालत थी। अस्त्राखानपर रूसियोंने अपनी दृढ़ प्रभुता जमा ली थी। नोगाइयोंको उनके सामने सिर झुकानेके लिये मजबूर होना पड़ा था। इस्माईल १५६३ ई० के अन्त या १५६४ ई०के आरम्भमें मरा, अर्थात् उसी समय, जब कि अतितरुण अकबरने भारतमें अपने राज्यको संभाला था।

#### ८. दीनमुहम्मद, इस्माईल-पुत्र (१५६४ ई०)

यह सिबिरके कुचुम खानका समकालीन था । इसने अपने पुत्र अलीकी ज्ञादी दीनमुहम्मदकी लड़कीसे की थी। वोल्गा और दोनके पास अभी रूसियोंकी बस्तियां नहीं आबाद हुई थीं, और नोगाई कवीलेका ही यहांपर निवास था। उनके पड़ोसमें क्रिमियाके तारतार थे। वह रूसी ईसाइयोंको मूस-लमान तारतारोंके ऊपर इस तरह हावी होते देखना नहीं पसंद करते थे। दोनोंने मेल करके अपनी संयुक्त सेना ले ७ मई १५८० ई०में अस्त्राखानको घेर लिया, किन्तु चंद दिनोंके असफल मुहासिरेके अतिरिक्त उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। इस समयतक उराल (यायिक) उपत्यकामें कसाक रूसी जैसे लड़ाकू लोग आ बसे थे, जिनका नोगाइयोंसे झगड़ा होता रहता था। दोनके ऊपरी भागमें भी रूसी कसाक रहते थे। उन्होंने पहुंचकर अस्त्राखानपर अधिकार करके सीमांती इलाकोंमें लूट-मार शुरू की। व्यापारियोंको ही नहीं, जारके दूतमंडलको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं, कि इस समय निम्न-वोल्गाकी भूमि नोगाइयों, रूसी कसाकों तथा इवान IV के संवर्षों की भूमि बनी हुई थी। इवानने एक बड़ी सेना जैनरल इवान मुरंश्किनकी अधीनतामें भेजी, जिसने शत्रुओं को हराकर अस्त्राखानको मुक्त किया। इन्हीं दोन-कसार्कोका एक नायक थेरमक था, जिसने सिबिर विजय किया, और जिसके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। मुरुश्किन द्वारा भगाये हुये कसाकोंका एक भागने कास्पियनके पश्चिमी-तटपर तेरेक नदीकी ओर जा वहां अपना उपनिवेश बसाया। एक और भागने कास्पियन-तटसे होते यायिक (उराल) नदीके मुहानेपर जाकर डेरा डाला। १५८० ई०में इन कसाकोंने अपने बंदियोंसे नोगाइयोंकी राजधानी सरायचुकके बारेमें सुना, और वह उस पर चढ़ दौड़े। शहरपर अधिकार कर

उन्होंने मकानोंमें आग लगा दी। जीते नोगाइयोंपर ही उन्होंने अत्याचार नहीं किया, बिल्क कन्नोंमेंसे उनके मुर्दोंको भी निकालकर बाहर फेंक दिया।

### ९. उरुस, इस्माईल-पुत्र (१५८० ई०)

उरुसके पूर्वी सीमांतपर सिबिरके खान कुचुमका राज्य था, और पिश्चिम में किमियाके खान मुहम्मद गिराई का । इसके सीमांतपर रूसके अधीन प्रदेश थे, जिनमें कहीं-कहीं रूसियोंकी भी बस्तियां बसती जा रही थीं। उरुसने १५८३ ई०में मुहम्मद गिराई और कुचुम खानकी शहसे कामा-तटके इलाके-में लूट-मार मचाई; लेकिन, इन जगहोंमें बसनेवाले रूसी हिम्मतवाले कसाक थे। उन्होंने १५८४ ई० में अपने लिये उराल्स्क नगर बसाया। नोगाइयोंके आक्रमणका हर वक्त डर लगा रहता था, इसलिये उन्होंने नगरके चारों ओर मिट्टीके धुस खड़े कर दिये। पूर्वकी ओर रूसियोंके विस्तारमें सबसे पहली और बड़ी बाधाके रूपमें नोगाई मौजूद थे।

#### १०. अल्ता, उलिशाइन और यान अरसलन, उरुस-पुत्र (१६०१ ई०)

१६०१ ई०में नोगाइयोंके दो भाग हो गये थे, जिनमेंसे एकका नाम उष्टस था, और दूसरेका कस्साई (छोटा)। अल्ता और उलिशाइन दोनों भाई अपने चचा या मामा कस्साईके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। दोनों कबीलोंके आपसी संघर्षके मारे आंर्दूके दो भाग हो गये। १६०८ ई०में उष्टस कबीलेने कस्साईके त्यूमन इलाकेमें घुसकर पिशमा-तटकी बस्तियोंको लूटा, लेकिन अन्तमें उन्हें हारकर भागना पड़ा। १६१३ ई० में अभी भी नोगाई इतने शक्तिशाली थे, कि उन्होंने इश्तेराकके नेतृत्वमें सारे उक्तइनको ही नहीं लूटा, बिल्क ओका नदी पार हो उत्तरमें कलोम्ना, सेरपुकोफ और मास्कोके पास तकके गांवोंको भी नहीं छोड़ा। ये घुमन्तू कबीले स्थायी निवासी रूसियोंके लिये उस समय भी बड़े खतरेकी चीज थे, जब कि भारतनें जहांगीरका राज्य था।

नोगाइयों में एक तरहकी आनुवंशिक बीमारी थी, जोिक इसी भूमिमें प्राचीनकाल में रहनेवाले शकों (सिथियनों) में भी पाई जाती थी—जिसका कारण सिरियाकी उरानिया देवीका मंदिर लूटने के लिये देवीका शाप समझा जाता था। ग्रीक लेखक हिप्पोक्तातने सिथियनोंके बारेमें लिखा है—"सिथियनोंके भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, जो कि हिजड़े होते हैं, और स्त्रियोंके सभी काम करते हैं। इसी-लिये उन्हें इनारी (नारी-समान, स्त्रैण) कहा जाता है।" नोगाइयों इस बीमारीका पता आधुनिक काल में बे इनेग्स नामक एक विद्वान्ने लगाया। कल्परोतने यह भी लिखा है—"यह एक तरहकी अचिक्तस्य बीमारी है, जोिक किसी साधारण रोग या अधिक उमरके कारण होती है। उस समय मदों के चमड़ेमें झुरियां पड़ जाती हैं, और उनकी जो चंद बालों की दाढ़ी होती है, वह भी गिर जाती है। फिर आदमी बिलकुल स्त्रीका रूप ले लेता है। वह बिल्कुल स्त्रीका-सा मालूम होता है, और स्त्रियोंसे ही मेल-जोल रखता है।"

१८वीं सदीके पूर्वार्धमें पहुंचकर नोगाइयोंकी शक्ति एक प्रभुताशाली कबीलेके तौरपर खतम हो जाती है, और पीछे इनका नाम भी लुप्त होने लगता है। बुखाराका आखिरी राजवंश मंगीत नोगा- इयोंमेंसे ही था, लेकिन अब उनके लिये भी नोगाई शब्द अपरिचित-सा होता जा रहा था। अजोफ सागरके पास रहनेवाले नोगाई कसाई (कसबुलाद)के ओर्दूसे संबंधित थे। कसाईको लघु ओर्दूका संस्थापक माना जाता था। कसाईके वंशज अरसलनबेग, मुर्जाबेग, मूसाबेग, तोगानबेग, कसबुला, आदि लघु नोगाईके सरदार थे।

#### ३. (३ नोगाई-वंशवृक्ष)

१३००-१७२४ ई०

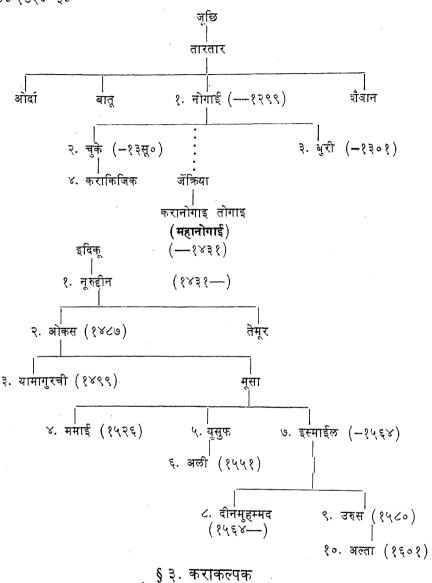

कराकल्पक आजकल निम्न वक्षु-उपत्यका और अराल सागरके तटपर रहते हैं, जहांपर उनका सोवियत स्वायत्त गणराज्य स्थापित हैं । यह भी नोगाई ओर्दूकी ही शाखा थे, इसलिये यहांपर उनके इतिहासपर भी एक सरसरी नजर डालना आवश्यक हैं ।

कराकल्पक अराल-समुद्रके पासके मैदानोंमें तथा बुखारा और खीवाके सीमातक आकर बस गये। शायद यह महानोगाइयोंके मुर्जा उरुसके पुत्र अल्ताके साथ संबंधित थे। इनके पड़ोसी इन्हें मङ्ग् (चिप्टी नाकवाला) कहा करते थे। परंपरा बतलाती है, कि जब अमीर तेमूर-लंगने उनकी राजधानी वोल्गार नगरको नष्ट कर दिया, तो वह सिर-दिरयाके मुहानेपर भाग आये। सूर्यकी धूपसे बचने या शोक प्रकट करनेके लिये इन्होंने काली टोपी पहिननी शुरू की, जिसके कारण करा-कल्पक (काली-टोपी) इनका नाम पड़ गया। एक दूसरी भी परंपरा है, जिसे कराकल्पकोंके दूत मुरादशेख और दूसरोंने ओरेनबुर्गके रूपी वोयबोदके पास कही थी: कराकल्पक लोग एक समय अस्त्राखान और कजानके बीच वोल्गाके पहाड़ी किनारोंपर रहा करते थे। जब रूसियोंने कजान (१५५२ ई०) और अस्त्राखान (१५५६ ई९) के राज्योंको खतम कर दिया, तो यह कबीला वहांसे भाग आया। वह अपने को कराकिपचक कहा करते थे, और अपना उद्गम नोगाइयोंके अल्ता-ओर्दूसे बतलाते थे, लेकिन पड़ोसियोंने उन्हें काली टोपीके कारण कराकल्पक कहना शुरू किया। मंगृत या मंगित नामकी सार्थकता अब भी उनकी चिप्टी नाकसे है।

१७१५ ई०में यात्री बेल वोल्गाके किनारेपर आया था। वह समाराके बारेमें लिखते हुये करा-कत्पकोंका भी उल्लेख करता है: समारा (वर्तमान कुइविश्चियेफ) को एक खाई और धुस्सोंसे किलाबंद किया गया है, जिसमें थोड़े-थोड़े फासलेपर तोपोंके रखनेके लिये लकड़ीके मीनार बने हुये हैं। यहां पूर्वके रेगिस्तानमें रहनेवाले कराकल्पकों (काली टोपियों)के आक्रमणका डर रहता ह, इसीलिये यह सावधानी रखी गई।

#### कराकत्पकोंके पहले दो भाग हुये---

- (१) उपरी कराकल्पक—यह सिरके मुहानेसे ताशकन्द तक पाये जाते थे। जाड़ोंमें इनके युर्ता (डेरे) किसी निश्चित जगहपर होते, लेकिन गर्मियोंमें ये चरवाही करते घूमते-फिरते हैं। इनमें खानोंकी उतनी नहीं चलती थी, जितनी कि खोजों (संत-महतों) की। इनमेंसे अधिकांश १८वीं सदीके अन्तमें लड़ाकूपन छोड़कर कुछ-कुछ खेती करने लगे। कजाक इन्हें बहुत सताया करते थे, इसलिये तुकिरतान शहर और ताशकन्दके पासवाले कराकल्पकोंने जुंगारियोंके कल्मकोंकी अधीनता स्वीकार कर ली थी।
- (२) निचले कराकल्पक—कराकल्पकोंके कुछ कबीले अराल-समुद्रके तट तथा कुबान नदीके दक्षिणके प्रदेशमें रहते थे। १८वीं सदीके आरम्भमें रूसियोंके साथ इनका सम्पर्क हुआ। १७३२ ई०में कजावखान अबुल्खैरने अपने डेरेको सिरदिरयाकी उपत्यकामें पिर्वितित कर दिया, और रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनेको इस तरह मजबूत करके निम्न-सिर-उपत्यकापर भी दावा किया। रूसी प्रतिनिधि दिमित्री ग्लादिश्येफ समारासे चलकर १७४१ ई०के अप्रल में अबुल्खैरके डेरेमें पहुंचा था। उसी यात्रामें उसकी सिर और अदामतके बीचकी भूमिमें घूमनेवाले कराकल्पकोंके मुखिया उबैदुल्ला, मुरादशेख, उरसनाक बातिर, तोकुम्बेतबी, उबिलाई सुल्तान और खोजा मरसेनसे मुलाकात हुई। उन्होंने निम्न-कराकल्पक ओर्द्रके तीस हजार परिवारोंकी ओरसे सदाके लिये रूसकी अधीनता स्वीकार करते हुये कसम खाकर कुरानको चूमा। १७४२ ई० में ओरेनबुर्गमें जाकर उन्होंने अपनी शपथ दुहराई। कराकल्पक अब इतने विनम्न और आज्ञाकारी साबित हुये, कि ओरेनबुर्गसे ग्लादिश्येफको उन्हें ओरेनबुर्गके पड़ोसमें आकर बसनेके लिये समझानेको भेजा गया। ग्लादिश्येफको वहां काइपखान और उसके तीन पुत्र मिले, जिन्होंने जारकी राजभिक्तकी शपथ ली। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अब वह अबुल्खैरके कजाकोंकी अधीनतासे बिल्कुल मुक्त हो गये थे।

१७४३ ई०में फिलात गोर्देयेफको दुभाषिया देलनोईके साथ ओरेनबुर्गसे कराकल्पकोंके पास भेजा गया—गोर्देयेफ कराकल्पकोंकी भाषा जानता था। देलनोईको रास्तमें ही नवम्बरमें काइपखान और उरुजकुलके दूत मिले। उसने उन्हें पीतरबुर्ग भेजा, जहां दरबारमें उनकी बड़ी खातिर हुई और रानी एलिजाबेतने खुद दरबारमें उनसे मुलाकातकर अधीनता स्वीकारकी शपथ स्वीकार कर शत्रुओंसे रक्षा करनेका वचन दिया। लौटती यात्रामें भी ग्लादिश्येफ उनके साथ था। अबुल्खरने स्वयं रूसकी अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन वह यह नहीं पंसद करता था, कि कराकल्पक सीधे रूसको अपना स्वामी माने। इसी बीचमें उसने अचानक हमला करके कितने ही कराकल्पकोंको मार डाला, और उनके एक खान उरुजकुलको उसके बीबी-बच्चों के साथ पकड़ ले गया। इस तरह कजाक तबतक कराकल्पकोंको सताते रहे, जबतक कि १७४८ ई० में अबुल्खर मर नहीं गया। कजाकोंकी इन लूटपाटोंके कारण निम्न-सिर-उपत्यकामें कराकल्पकोंकी बहुत सी बस्तियां उजड़ गईं, जहां उन्होंने

नहरें बनाकर अपने श्वेत आबाद किये थे। कराकल्पकोंके भागनेसे यह सारी बस्तियां उजड़ गईं, और नहरें भी बंद हो गईं। १७४२ ई०में ग्लादिश्येफने उजड़े यांगीकन्तकी कुछ पत्थरकी दीवारों और मीनारोंको अच्छी हालतमें देखा था।

बातिरखान, काइप—बातिरखानका भी अबुल्खेरके वंशसे संघर्ष होता रहा । बातिरके पुत्र काइपको खीवावालोंने अपना खान बनाया था, जिसके बारेमें हम आगे कहनेवाले हैं । उसीके साथ बहुत भारी संख्यामें कराकल्पक भी खीवाके राज्यमें जा निम्न वक्ष-उपत्यकामें बसने लगे, और घीरे-धीरे वहां उन्हींकी अधिकता हो गई, जिसके कारण आज वहां कराकल्पक स्वायत्त गणराज्यकी स्थापना हो सकी ।

१७५० ई०में अबुल्खैरके पुत्र एरलीने कराकल्पकोंपर आक्रमण किया, लेकिन वह अपने बहुतसे साथियोंके साथ मारा गया। अगले कितने ही वर्षोतक बातिर और उसके पुत्र काइपका कजाकोंके लघु-ओर्दूके खान मूरलीके साथ संघर्ष होता रहा, इसी कारण कराकल्पक काफी संख्यामें निम्न सिर-उपत्यका छोड़कर ताशकन्दके पास कजाकोंके महाओर्दूकी शरणमें चले गये। कजाकोंकी लूटमारके कारण १८वीं सदीके अन्ततक कराकल्पकोंने निम्न-सिरको बिल्कुल छोड़ दिया, और वह ऊपरको ओर बढ़ते हुये यानी दिरयाके पास चले गये। वहां उन्होंने अपने परिश्रमसे एक बड़ी नहर खोशे, जो पीछे सिर नदीकी एक शाखा बन आजकल यानी दिरया (नवीन नदी) के नामसे मशहूर है। कराकल्पकोंके हट जानेपर निम्न-सिर-उपत्यकामें कजाक आबाद हो गये।

हमने घुमन्तुओंके जीवनके ढंगको देखा। मधु-मिक्खयोंकी तरह वह सारे कबीलेके साथ एक रथानसे दूसरे स्थानपर थोड़े समयमें पहुंच जाते, और कितनी ही बार अपने नामोंको भी भुलाकर कोई दूसरे नाम ले लेते। कराकल्पकोंके बारेमें १९वीं सदीके मध्यमें बम्बेरीने लिखा था——

"वह वक्षुके परले तटपर गोरलानेके सामने और कुग्रादके पासतक रहते हैं। वहां पड़ोसमें बहुत जंगल हैं। जंगलोंमें उनके पशुओंके गोठ होते हैं। उनके पास बहुत थोड़े से घोड़े होते हैं, और भेड़ तो मुक्तिलसे होती हैं। कराकत्पक तुर्किस्तानमें अपनी अत्यन्त सुंदरी स्त्रियोंके लिये प्रसिद्ध हैं, लेकिन दूसरी ओर वह सबसे बड़े मूर्ख भी कहे जाते हैं। उनके तम्बुओं (परिवारों) की संख्या दस हजार हैं। चालीस साल पहले उन्होंने कून्ग्रतोंके र्खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें मुहम्मद रहीमखांने उन्हें दबा दिया। आठ साल बाद १८५५ ई०में फिर उन्होंने जरिलगके नेतृत्वमें बीस हजार सवारोंके साथ विद्रोह किया, लेकिन कुतुलुक मुरादने उन्हें पूरी तौरसे हरा दिया।" कुइलवाइन १५५८-५९ ई० में खीवामें गया था। उसके समय पद्रह हजार कराकल्पक अर्द्ध-घुमन्तू जीवन बिताते हुये रहते थे। राज्यने उनके ऊपर सबसे ज्यादा कर लगा रक्खा था, अतएव बिचारे बहुत गरीब थे।

रूसियोंने जब वक्षुके मुहानेको ले लिया। उस समय कराकल्पकोंके विद्रोहकी अफवाह सुनकर कर्नल इवानोफने उनके बी (सरदार) लोगोंको बुलाया, जिनमें चिमबाई भी था। जब इवानोफने अपने लोगोंकी संख्या-सूची देनेके लिये कहा, तो वह डर गये। इसपर रूसी कसाकोंने घेरकर बहुतोंको गिरफ्तार कर लिया। इस बर्तावसे रूसियोंने कराकल्पकोंके मनमें बुरा भाव पैदा कर दिया, क्योंकि वह अपने बी लोगोंको बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते थे।"

#### स्रोत ग्रन्थ

- 1. History of Mongol I-III (H. H. Howorth)
- 2. Bambery

## मुगोलिस्तानके खान

(१३२१-१५६५ ई०)

चगताई-वंशसे किस तरह मुगोलिस्तानके खानोंका अलग वंश स्थापित हुआ, इसके बारेमें हम बतला चुके हैं। मुगोलिस्तान मुगलोंका स्थान था, यह तो इसके नामसे ही पता लग जाता है, लेकिन वस्तुतः जिस भूमिको मुगोलिस्तान कहा जाने लगा, वहां मुगल तो दालमें नमकके बराबर कुछ खान और अमीर परिवारोंके रूपमें ही रह गये थे, जो भी वड़ी तेजीसे तुर्क बनते जा रहे थे। बाकी साधारण जनता तो तुर्क थी ही। पहिले इसी प्रदेशका नाम कराखिताई भी था, जो कि करा-खिताई राजवंश (११२५-१२१८) ई०)का सूचक था । यूनसखानके शासनके आरम्भ ८८९ हि० (३०I-२०XII १४८४ ई०) में जब नगरों और खेतीको प्रोत्साहन दिया जाने लगा, तो वहां पुराने समयके कितने ही नगरों और बस्तियोंके ध्वंसावशेष मौजूद थे । ऊपरी मुगोलिस्तान पहाड़ी नदियों और झीलोंका प्रदेश था। इसके मैदानी इलाकोंमें बहुत अच्छी चरागाहें थीं, और पहाड़ी इलाके जंगलों और वृक्षोंसे ढंकी उपत्यकायें थीं। पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं थे, इसिलिशे सर्दी अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती थी, और आबोहवा बड़ी अच्छी थी। असली रेगिस्तान यहां वस्तुतः थे ही नहीं, सिवाय उत्तर-पश्चिमी छोरके। इस भूमिमें नगर या गांव नहीं, बल्कि खुले मैदान (दश्त) थे। मुगोलिस्तान पहले किर्गिजों और बादमें कजाकोंका देश बन गया, तो भी उनके ऊपर मुगोलिस्तानके खान काइगरसे शासन करते थे। १४ वीं सदीके पूर्वार्धके एक इतिहास-लेखकने इस प्रदेशके बारेमें लिखा है—''जबसे इस प्रदेशको तारतारों (मंगोलों)की तलवारोंने उजाड़ दिया, तबसे यहां बहुत कम बाशिदे रह गये। ध्वंसावशेषों और करीब-करीब विलुप्त-सी बस्तियोंके सिवा यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता । दूरसे आदमीको एक अच्छा बसा हुआ नगर दिखाई पड़ता है, जिसके चारों तरफ सुंदर हरियाली छाई हुई है, लेकिन जब पास जाते हैं, तो वहां बाशिदे नहीं बल्कि पूरी तरहसे खाली मकान मिलते हैं। यहांके सारे ही बाशिंदे घुमन्तू मेषपाल और चरवाहे हैं, जिनको खेती या फसल उगानेसे कोई वास्ता नहीं।''\*

कराखिताइयोंने अपने समय इस भूमिमें बहुतसे नगर बसाये थे, जिन नगरोंमेंसे कुछ बालुका-भूमिमें अब भी हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। महारेगिस्तानके पासमें बसे हुये नगरोंको यदि मंगोलोंने उजाड़ दिया, तो कभी-कभी बालुका-वृष्टिसे भी उनका सर्वनाश हुआ। स्वेन्-चाइने भी एक बालुका-वृष्टि का वर्णन किया है, जिसके कारण हो-लो-लो-कि-या नगर बालूके नीचे दब गया। डाक्टर बेल्लोने मुगो-लिस्तानकी भूमिमें बालुका-वृष्टि द्वारा एक नगरके ध्वस होनेका वर्णन निम्न प्रकार किया है: "मजार हजरत बेगमके पासमें बालुका एक पूरा समुद्र है, जो कि उत्तर-पूर्वसे दक्षिण-पूर्वकी ओर बाकायदा लहरोंमें आगे बढ़ रहा है। बालूके टीले अधिकतर दससे बीस फुट तक ऊंचे हैं, लेकिन कुछ पूरे सौ फुटकी छोटी पहाड़ीसे दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो और भी ऊंचे हैं। वह एक ऐसे मैदानको ढांके हुये हैं, जहां नीचे जहां-तहां कठोर मिट्टी दिखाई पड़ती है। यह टीले दो या तीनके समूहमें एकके पीछे एक चले गये हैं। लहरें वैसी ही मालूम होती हैं, जैसे बालुकामय तटपर समुद्रके पानीके हट जानेपर मालूम होती हैं। दिक्षण-पूर्वकी ओर इन टीलोंकी शकल चंद्राकार तथा कुछ खाली ढलानकी तरह होती है।

<sup>\*&#</sup>x27;'मस्ल-उल्-अबसार'' (शहाबुद्दीन) ।

रूसी यात्री प्रेजेवाल्स्कीने मुगोलिस्तानकी इसी भूमिको १९ वीं सदीमें देखकर लिखा था : "इन निर्जन और निष्ठुर पीली पहाड़ियोंको देखकर दर्शकके मनमें बड़ी उदासी पैदा होती है । वहां आकाश और बालू छोड़कर और कुछ नहीं दिखलाई पड़ता—एक भी वनस्पति, एक भी प्राणीका कहीं पता नहीं है । पीले रंग लिये हुये खाकी रंगके गिरगिट कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं, जिनके चलनेका चिह्न बालूके ऊपर पड़ जाता है । इस निर्जन बालुका-समुद्रको देखकर दिल भारी हो जाता है, कहींसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती....।"

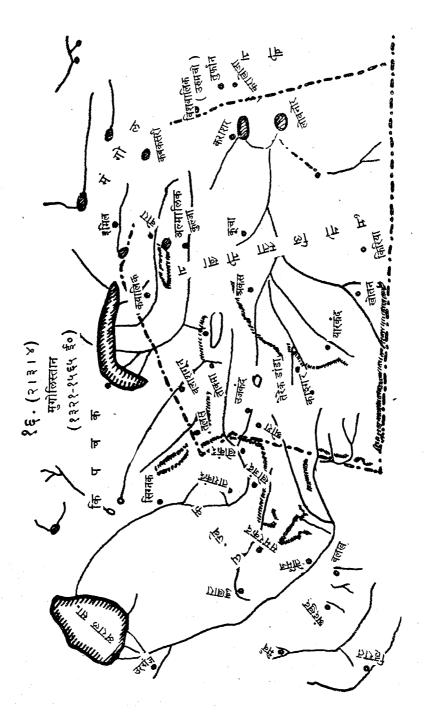

हेकिन, कभी इस निर्जन भूमिमें हरे-भरे नगर और गांव बसे थे। उन्हींके ध्वंसावशेषोंमें भारतीय संस्कृतिके चिह्न और भारतीय इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली हैं।

चगताई खानका राज्य बहुत विस्तृत था । १३२१ ई० में जब तुर्क और मंगोल प्रधानताके पक्षपातियोंमें झगड़ा बहुत बढ़ गया, तो मंगोल-दलने चगताई-वंशके पूर्वोत्तरीय भागको अपने हाथमें कर लिया। मुगोलिस्तानका प्रथम खान तुगलक तेमूर था, जो कि संयुक्त चगताई राज्यके खान ईसान-बृगाका पुत्र था। मुगोलिस्तानके खानोंकी नामावली निम्न प्रकार है :--

| -   |                              | •         |     |
|-----|------------------------------|-----------|-----|
| १.  | तुगलक तेमूर, ईसानबुगा-ंपुत्र | १३६२ ईः   | 3   |
| ₹.  | इलियास, तुगलक-पुत्र          | १३६२-८९ , | ,,  |
| ₹.  | खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र   | १३८९-९९ , | ,,  |
| ٧.  | शमाजहान, खिजिर-पुत्र         | १३९९-१४०८ | , ; |
| ч.  | मुहम्मद,् खिजिर-पुत्र        | १४०८-१६   | ,,  |
| ξ.  | नक्शोजहान, शमाजहान-पुत्र     | १४१६-१८ , | ,,  |
| ७.  | शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र    | १४१८      | ,,  |
| ८.  | बेइस, शेरअली-पुत्र           | १४१८-२८   | "   |
| ٩.  | शातुक, शेरअली-पुत्र          | १४२८-३४   | ,,  |
|     | . ईसानबुगा, बेइस-पुत्र       | १४३४-६२   | ,,  |
| ११. | दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र | १४६२-६८   | "   |
| १२. | . यूनस, बेइस-पुत्र           | १४६८-८७   | "   |
| १३. | . महमूद, यूनस-पुत्र          | १४८७-१५०८ | "   |
| १४  | . मन्सूर, महमूद-पुत्र        | १५०८      | ,,  |
|     | . सईद, अहमद-पुत्र            | १५०८-३३   | "   |
| १६. | रशीद, सईद-पुत्र              | १५३३-५६   | "   |
| १७  | . अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र    | . १५९३    | "   |
| १८  | . महमूद                      | •         |     |
| १९  | . इस्माईल                    |           |     |
|     |                              |           |     |

#### १. तुगलक तेमूर, ईसानबुगा-पुत्र (-१३६२ ई०)

चगताई-वंशके इतिहासमें हम पढ़ चुके हैं, कि किस तरह मंगोल सरदारोंने अपनी प्रभुता और अलग अस्तित्व कायम रखनेके लिये कोशिश करके असफल होनेपर चगताई राज्यके एक भाग को अलग कर अपना अलग खान चुना । इस भागको मंगलई-सूबे या मंगोलिस्तान कहते थे---मंगलाका अर्थ सेनाका हरावल भी है। इस भूभागमें कुल्जा, सप्तनद, इस्सिकुल, दक्षिणी सप्तनद तथा काशगरसे कूचा तक सारा पूर्वी तुर्किस्तान शामिल था। मुगोलिस्तानी-वंशके संस्थापनमें सबसे अधिक हाथ अमीर पूलादचीका था । यद्यपि मंगोल-अमंगोलके साथ मुसलमान और अ-मुसलमानका सवाल भी उठाया गया था, लेकिन उनका पहला खान तुगलुक तेमूर भी अधिक दिनों तक अपनेको रोक नहीं सका, और अपनी प्रजा और अमीरोंकी हमदर्दी प्राप्त करनेके लिये उसे मुसलमान बनना पड़ा। तुगलक तेमूरके जन्मके बारेमें कहा जाता है, कि उसकी मां अपने पितके मरनेके बाद एमिल खोजा दुवा-पुत्रकी पत्नी बनी । वहीं तुगलक तेमूर पैदा हुआ । वहांसे उसे लाया गया । दूसरी कहावतके अनुसार पुलादचीने उसे पहले खानके वंशसे प्राप्त किया। ईसानबुगाकी प्रिया भार्या सातिलमिश थी, और दूसरी बीबीका नाम मनलिक था। मनलिकको गीभणी देखकर उसकी बड़ी सौतके दिलमें ईर्ष्या पैदा हुई। इसी समय ईसानबुगा मर गया, और मनलिक एमिलखोजाकी पत्नी बन गई। अमीर पुलादची दोगलतको अब एक खानकी जरूरत पड़ी। उसने मनलिक और उसके पुत्रको ढूंढ़नेके लिये ताश तेमूरको कहा। ताशने कहा-- "यह बड़ी लम्बी और कठिन यात्रा होगी, इसलिये यात्राकी अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगा, कि हमें छ सौ बकरियां मिलें, जिसमें कि पहले हम उनका दूध

पीते रहें, पीछे एक-एकको मारकर खाते अपनी यात्रा जारी रक्खें।" ताश तेमूर अभियानमें सफल हुआ और वह मनलिकके बच्चेको चुरा लाया। फिर वह अक्सू गया, जहांपर अमीर पुलादचीने बच्चे तुगलक तेमूरको खान घोषित किया। तुगलक तेमूर केवल मंगलाई-सूबेका ही नहीं, बिल्क चगताई राज्यके कुछ और भागोंका भी शासक था। कहते हैं, जब वह कल्मक (जुंगारिया) देशसे लाया गया, तो उसकी उमर सोलह सालकी थी। अठारह वर्षकी उमरमें वह खान बनाया गया। जन्म उसका ७३० हि० (२५ X १३२९-१५ IX १३३०) में हुआ था। चौबीस वर्षकी उमरमें वह मुसलमान बना।

शेख जमालुद्दीन नामक एक सूफी-संत कतकमें रहता था। उसने जुमा (शुक्र) के दिन भविष्यद्-वाणी की थी--'में तुमसे छुट्टी लेता हूं, दूसरी बार हम कयामतके दिन मिलेंगे।'' उसने मस्जिदके मुअज्जनको भी साथ चलनेके लिये कहा। तीन फरसक जानेपर मुअज्जन किसी कामके लिये लौटा, और अजानके लिये मीनारपर चढ़कर उतरा, तो देखा: मीनार चारों ओरसे छिप गया है, बालुका-वृष्टि हो रही थी, और इतने जोरकी कि सारा नगर उससे ढंक गया। थोड़ी देरमें धरतीके ऊपर उठे मीनारका थोड़ा ही सा भाग ऊपर निकला था। मुअज्जन मीनारपरसे बालूपर कूदकर भाग निकला। शेख अक्सूके पड़ोसमें बाइबुलमें पहुंचा। खान तुगलक तेमूरकी शिकार-पार्टी थी, जिसमें उसे जाना जरूरी था। न जानेके कारण उसे पकड़कर खानके पास ले गये। अनजान होनेसे उस ताजिकको सजा नहीं दी गई। उस समय खान अपने कुत्तोंको सूअरका मांस खिला रहा था। वह शेखसे बोला—-''क्या तू इस कुत्तेसे अच्छा है, या यह कुत्ता तुझसे अच्छा है ?''

शेखने जवाब दिया—"अगर मेरे भीतर ईमान है, तो मैं इस कुत्तेसे बेहतर हूं, यदि मेरेमें ईमान (इस्लाम) नहीं है, तो यह कुत्ता मुझसे बेहतर है।"

इस बातको सुनकर तुगलक बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने शेखको घोड़ेपर चढ़ाकर लौटाया । शेखकी यहीं करामात थी, जो कि उसके प्रभावमें आकर खानने इस्लामको स्वीकार किया ।

मंगोलोंके समयसे पहले ही इतिश-एमिलसे त्यान्शान तक और बरकुलसे फरगाना और बलकाश तकके प्रदेशको कुकचा-तेङगिज कहा जाता था। इस भूमिमें मंगोलोंके आनेसे पहले अच्छी आबादी थी, लेकिन १४ वीं सदीके उत्तरार्धमें बस्तीवासी और घुमन्तू संस्कृतियोंका द्वंद्व चल रहा था। तुगलक तेमूरने इस्लामी संस्कृतिको स्वीकार कर मंगोलोंकी घुमन्तू संस्कृतिको छोड़ दिया। लेकिन उससे दो शताब्दियों पहले यहांके वासी मुसलमान नहीं, बल्कि बहुत कुछ बौद्ध और कुछ-कुछ नस्तोरी ईसाई थे। चगताईकी एक शाखाके उत्तराधिकारी तेमूरियोंका मुगोलिस्तानी खानोंके साथ बराबर झगड़ा रहता रहा। तेमूरी इन्हें चिढ़ानेके लिये जे-ते (प्रांतवासी) कहा करते थे।

१३६० ई० में तुगलक तेमूरका अपने तुर्क-अमीरोंके साथ अच्छा संबंध था। तुगलक तेमूरने ७६२ हि० (११ XI १३६०—२ X १३६१ ई०) में अन्तर्वेदपर आक्रमण किया था। उसकी मृत्युके (७६४ हि० २१ X १३६२—११ IX १३६३ ई०) बाद ही उसके पुत्र इिल्यास खोजाकी सेना अन्तर्वेदसे हटाई गई। तुगलक तेमूरकी कब्र अलमालिकमें अलिमतूसे आठ वेस्तें ( $\frac{3}{5}$  फरसख) और तरानिचन (तरानिचन्स्की) गांव खारिनमजारसे एक वेस्तें पर अब भी मौजूद है।

तुगलक तेमूर मृत्युसे पहले ही पुलादची मर गया था । उसका स्थान उसके अल्पवयस्क पुत्र खुदादादने लिया ।

# २. इलियास खोजा, तुगलक-पुत्र (१३६२ – ८९ ई०)

समरकंदका उपराज रहकर बापकी मृत्युपर कैसे मुगोलिस्तान भागकर इलियासने गद्दी संभाली, इसे हम बतला चुके हैं। अमीर पुलादचीका भाई कमरुद्दीन इसके समय सर्वेसर्वी था।

इलियास खोजाने मीराके युद्धमें तेमूरी-सेनापर विजय पाई। एक बार उसने समरकन्दको भी जा घेरा, लेकिन घोड़ोंकी महामारीके कारण उसे वहांसे हटना पड़ा। अमीर पुलादचीके भाई अमीर कमरुद्दीनने शक्तिको अपने हाथमें रखनेके लिये एक दिन तुगलक तेमूरके अठारह पुत्रोंको मरवा डाला। कमरुद्दीनका भतीजा अमीर खुदादाद अपने पिताके लगाये वंशके साथ सहानुभूति रखता था । उसने तुगलकके एक पुत्र खिजिर (?) खोजाको काशगर-बदस्शांके पहाड़ोंमें भेजकर छिपा दिया।

इलियासने चीनके विरुद्ध भी धर्मयुद्ध छेड़ा, और कराखोजा तथा तुरफानपर अधिकार कर वहांके लोगोंको मुसलमान बननेके लिये मजबूर किया। इन युद्धोंके समय इलियासको अनाजकी महिमा मालूम हुई, और उसने अपने भाई खिजिरसे पूछा—"क्या सेनाके लिये खाद्य-सामग्री जमा करनेके वास्ते मुगोलिस्तानमें खेती की जा सकती है ?"

तेमूर-लंग ७७२ हि० (२६ VII १३७० – १६ VI १३७१ ई०) में कोचकर तक चढ़ आया था, लेकिन उस समय वह मुगोलिस्तानमें और भीतर बढ़कर आक्रमण नहीं कर सका। १३७५ ई० के आरम्भमें वह सैरामसे प्रस्थानकर चारिनतक पहुंचा। उस समय कमरुद्दीनका डेरा कोकतेपे पर्वतमें था। तेमूर-लंगके साथ सीधे लड़ना उसने पसंद नहीं किया, और बेरकेई गुरयानकी तरफ हटा, जिसके बीच में तीन बड़ी-बड़ी निदयां पड़ती थीं। इन्हींमेंसे एकके किनारे पीछा करके तेमूरने उसे हराया और आगे बढ़ते बाइतकमें पहुंचा। अपने तीन अमीरोंको उसने इलीके तटपर दंड दिया। तेमूर बाइतकमें ५३ दिन रहा। इस समय उसके पुत्र जहांगीरने पहाड़ोंमें पीछा करके कमरुद्दीन और मंगोल सेनाको उगफरमर (पूर्वी तुर्किस्तान) में हराया। बाइतकसे तेमूर करा-कसमक (कस्तेक) डांडा होते हुये अतबाश पहुंचा। वहांसे अरपाकी द्रोणीमें जा कमरुद्दीनकी लड़कीसे अपना ब्याह कर यासी (जासी) डांड़ेसे होकर उजगेन्दको लौट गया। ख्वारेज्मकी चढ़ाईमें तेमूरको फंसा जानकर कमरुद्दीनने १३७६ ई०में उसपर चढ़ाई की, और अतबाश पहुंचा। कमरुद्दीनने रास्तेमें उसे जा घेरा, लेकिन सेकिज-इगाचेमें बड़ी बुरी तरहसे हारकर घायल हुआ। इस विजयके बाद तेमूर-लंग अताकुर होते सिर-दिया लौटा, जहांसे वह समरकन्द चला गया। १३७७ ई०में तेमूरने कमरुद्दीनके विरुद्ध फिर सेना भेजी, जिसने कुरातमें उसे हराया। तेमूर बड़ी सेनाके साथ स्वयं सप्तनदमें पहुंचा था। उसके हरावलने कमरुद्दीनको बुम्सकमें पाया। तेमूर कोचकर तक गया, जहांसे ओईनोग होते उजगन्द लौटा।

१३८३ ई०में तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की। सप्तनदमें उसने अपनी कुछ सेना भेजी। उसकी सेना अताकुममें थी, जहां हरावल भी शत्रुको छिन्न-भिन्न करके लौट आया। अब दोनों सेनाओंको लेकर तेमूर इस्सिककुल महासरोवर होते कोकतेपे पर्वतमें पहुंचा, लेकिन कमरुद्दीनका वहां कोई पता नहीं था, इसलिये समरकन्द लौट गया।

#### ३. खिजिर मुहम्मद, तुगलक-पुत्र (१३८९–९८)

बापके मरनेके समय खिजिर खोजा बारह वर्षका था। कमरुद्दीनके शासनकालमें खुदादादने उसे काशगर और बदस्थांके बीचके पहाड़ोंमें छिपा रक्खा। फिर बारह वर्षतक वह दक्षिण-पूर्वके सीमांतपर लोबनोर झीलके पास रहा। जिस तरह उसके बापको खोजकर लाया गया था, उसी तरह खिजिरको भी लोबनोरसे लाकर १३८९ ई०के आसपास खान बनाया गया। इलियास और खिजिर दोनों भाई थे। दोनोंकी बाल्य-कथायें एक दूसरेसे इतनी मिला दी गई हैं, कि उनके बारेमें कुछ निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल है। तो भी इतना मालूम होता है, कि इलियास शायद बहुत दिनों तक कमरुद्दीनके हाथों नहीं बच पाया। खिजिरसे मुगोलिस्तानकी चरागाहोंमें खेती करनेके बारेमें सलाह लेनेसे पता लगता है, कि इलियास और खिजिर दोनों भाई उस समय साथ रहते थे।

जिस साल खिजिरने गद्दी संभाली, उसी साल तेमूरने फिर मुगोलिस्तानपर चढ़ाई की । वह अल्कोशिदनासे बुरीबाश और त्यूपेलिक करक होते ओरनाक (ओजनाक या ओरतक) की ओर बढ़ा । अतकानसूरीमें जब पहुंचा, तो गींमयोंके दिनोंमें अब भी वहां बर्फ मौजूद थी । ताउरा-अतलस और अईगिरके मैदान, उलागचारिलग होते आगे बढ़ चापरऐगिरमें उसने मुगोलिस्तानी सेनाको पूरी तौरसे हरा दिया । खिजिर खानने अंगा-त्यूरीके नेतृत्वमें तेमूरके खिलाफ सेना भेजी । अंगा-त्यूरी जब उरेंगयारमें पहुंचा, तो तेमूरने उसके विरुद्ध अपनी हरावल सेनाको भेज अपनी सेनाको कई टुकड़ियों में करके भिन्न-भिन्न दिशाओंमें उसे घेरनेके लिये भेज दिया । तेमूर-लंग स्वयं करागुचुर तरबगताई डांड़ेके परिचमी भागकी ओर चला। तेमूर-पुत्र उमरशेख दूसरी सेनाके साथ अंगा-त्यूरीके पीछे कोबुक

डांड़ेकी ओर जा उसे हरानेमें सफल हुआ। अंगा-त्यूरी भागकर ककमा-बुरूजीमें पहुंचा। तेयूरने करागुचुरमें डेरा डालकर अपनी एक सेनाको इतिश-उपत्यकाकी ओर भेजा, और बंदियोंको वहांसे समरकन्द भेज दिया। फिर वह एमिलगूचुरमें खानकी एक चरागाह सराय-ओर्दामें पहुंचा। एमिलगूचूरमें वह सरायओर्दामें ठहरा। एमिलसे तेयूरने अपनी सेनाको दक्षिणी मुगोलिस्तानपर आक्रमण करनेका हुक्म दिया। सभी सेनाको आगे युलदुजमें इकट्ठा होना था। युलदुजसे खिजिर खोजाके पीछे उसने उमरशेखके नेतृत्वमें एक सेना चालिश (करासर)में भेजी। फिर पूर्वी तुकिस्तान हो ८-९ अगस्त १३८९ ई०को युलदुज लौट ३० अगस्तको समरकन्द पहुंचा। इस रास्तेसे कारवां दो महीनेमें गुजरता था।

१३९० ई०में फिर तेमूरने मुगोलिस्तानपर आक्रमण किया। ताशकन्दसे वह कमरुद्दीनका पीछा करते इतिशतक पहुंचा। उसकी सेना ताशकन्दसे इस्सिककुल (सरोवर), कोकतेपे (पर्वत) फिर पहाड़ी-दुर्ग अराजातू होते निश्चय ही वर्तमान अल्माअता नगरकी भूमिसे गुजरी। अलमालिक फिर इली नदी और काराताल होते, इचनीबुचनी, उकुर-कितचीके मैदानमेंसे जब तेमूर-लंग इतिशके तटपर पहुंचा, तो कमरुद्दीन वहांसे उत्तरकी ओर भागकर त्यूलेस देशमें चला गया। इस देशमें समूरी छालवाले जानवर बहुत होते हैं। लौटते वक्त तेमूर अलतुन-क्युरगे और अरतक-कुल (बलखाश) सरोवरके रास्ते आया। कमरुद्दीन अपने अन्तिम जीवनमें लक्तवाकी बीमारीसे बेकार हो गया, और लोगोंने उसे कुछ रखेलियों और थोड़े दिनोंका खाना देकर जंगलमें छोड़ दिया।

तेमूर-लंगको इन सारे अभियानोंसे बहुत फायदा नहीं हुआ। उसके प्रतिद्वंद्वी घुमन्तुओंको अपने नगरों और गावोंका मोह नहीं था, इसिलिये वह तेमूरी-सेनाके सामने भागकर अपनी रक्षा कर लेते, और उसके हटते ही फिर एकत्रित हो तेमूरको परेशान करनेके लिये तैयार हो जाते। इसिलिये तेमूरने अब मुगोलिस्तानके साथ अपनी नीति बदलनी चाही। इसकी खबर पाकर १३९७ ई०में खिजिर खोजाने अपने ज्येष्ठ पुत्र शमाजहानको दूत बनाकर तेमूरके दरबारमें भेजा। तेमूर-लंगने उसके द्वारा उसकी बहिन तवक्कल आगासे ब्याह किया। नई रानीके आनेपर तेमूरने उसका नाम किचिक खानिम (छोटी रानी) रक्खा।

खिजिर खानके समय मुगोलिस्तानके अधिकांश कबीले मुसलमान थे।

खिजिरखान १३९९ ई०में मरा । उसके बाद उसके चार पुत्रों शमाजहान, मुहम्मद ओगलान, शेरअली और शाहजहानके बीचमें उत्तराधिकारके लिये संघर्ष शुरू हुआ । इस समय उमरशेखका पुत्र मिर्जा अस्कन्दर मुगोलिस्तानकी सीमापर अवस्थित फरगानाका राज्यपाल था । इस झगड़ेसे फायदा उठाकर मिर्जा अस्कन्दरने अक्सू शहरको घेर लिया, जो कि चीनके व्यापारका बहुत बड़ा केन्द्र था । कुछ समयके लिये व्यापारके रास्ते अस्कन्दरके हाथमें आ गये । खिजिरके मरनेपर (१३९९ ई०) मुगोलिस्तानका कुछ भाग तेमूरके राज्यमें सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें इस्सिककुल सरोवर-वाला प्रदेश भी था । तेमूर-लंगने क्षुद्र-एसिया (वर्तमान तुर्की)से लाकर काले तातारोंको इस्सिककुलके किनारे बसाया ।

#### ४. शमाजहान,खिजिर-पुत्र (१३९९–१४०८ ई०)

भाइयोंके संघर्षमें शमाजहानको सफलता मिली । यह तेमूरके जीवनका अन्तिम समय था । तेमूरके मरनेके साथ ही उसके लड़कोंमें जो झगड़ा पैदा हुआ, उससे फायदा उठा शमाजहानने १४०७ ई०में चीनकी मदद लेकर अन्तर्वेदपर चढ़ाई की, किन्तु १४०८ ई०में उसका देहान्त हो गया ।

#### ५. मुहम्मद, खिजिर-पुत्र (१४०८-१६ ई०)

मुहम्मद इस्लामका बहुत पक्षपाती था। इसीके शासनकालमें अधिकांश मुगल-कबीले मुसलमान हो गये। इसने शाहरुखके पास दूत भेजा था। १४१६ ई०में यह काशगरमें था। चादिरकुलके उत्तरकी ओरकी पहाड़ियोंमें इसकी बनवाई एक रबात (पांथशाला)में बड़े-बड़े पत्थर इस्तेमाल किये गये हैं। इतिहासकार हैदरका कहना है, कि ऐसे पत्थर कश्मीरके मंदिरोंमें मिलते हैं: रबातका फाटक चालीस हाथ ऊंचा है। फाटकके भीतर घुसकर दाहिनी ओर घूमनेपर साठ हाथ लम्बा एक रास्ता मिलता है। फिर चालीस हाथका एक गुम्बद है, जो बड़ा ही सुंदर और सुडौल है। गुम्बदके चारों ओर चलनेका स्थान है, जिसके चारों तरफ और रास्तेमें भी कितने ही सुंदर कमरे बने हुये हैं। पश्चिम ओर तीस हाथ ऊंची एक मस्जिद है, जिसमें बीससे अधिक द्वार हैं। सारी इमारत पत्थरकी है। दरवाजोंके ऊपर विशाल शिलाखंड रखे हैं, जिन्हें कश्मीरके मंदिरके देखनेसे पहले हैंदर अद्भुत चीज समझता था।

डाक्टर लेंडसेलने शायद हैदरलिखित इतिहास 'तारीखे-रशीदी' से उद्भृत डाक्टर बेलोका उद्धरण देते हुये लिखा है—असली बात यह है, कि महमूदखानने "ताश-रबाद" नामक एक प्राचीन हिंदू-मंदिरको मस्जिद बना दिया, जो कि चादरकुलवाले डांड़ेके रास्तेपर काशगर राजधानीको किंगिजोंसे बचानेके लिये बने दुर्गमें बना था। हैदर ('तारीखे-रशीदी' कार)का कहना है, कि वस्तुतः महमूदखानने बड़े-बड़े पत्थरोंकी यह रबात बनवाई।

यह रबात चादरकुलसे थोड़ी दूर अलमाती, बेरनीसे काशगरको नारिनसे होकर जानेवाले मुख्य रास्तेपर अवस्थित है, जिसे बहुतसे युरोपीय यात्रियोंने देखा है। डाक्टर सीलेंडने लिखा है—''यात्रीको भारी पत्थरोंसे बनी हुई अड़तालीस कदम लम्बी और छत्तीस कदम चौड़ी इमारतको देखकर आश्चर्य हुये बिना नहीं रहता । इसकी छत समतल है, जिसके बीचसे पच्चीस फुट ऊंचा आधा नष्टसा गुम्बद उठा हुआ है । दरवाजा काफी ऊंचा और मेहराबी है, जिसके द्वारा भीतर जाया जा सकता है । भीतर खिड़कियां नहीं है । गुम्बदके नीचे एक कमरा या शाला है, जिसकी बगलमें नौ फूट ऊंचाईवाली कोठरियां चारों दिशाओंमें लातिनी (रोमन) सलेबकी शकलमें हैं।....कोठरियां नीचे वर्गाकार और ऊपर गोल हैं । उनके भीतर पूरा अंधेरा छाया रहता है, सिवाय उन कोठरियोंके जिनकी छतें गिर पड़ी हैं। इनके द्वार इतने नीचे हैं, कि आदमीको बहुत झुककर भीतर जाना पड़ता है । कोठरियोंके भीतर किसी गवाक्ष या सोने-बैठनेकी जगह नहीं है । इस इमारतमें रसोईघर या चूल्हेका कहीं पता नहीं । इमारत पास-पड़ोसमें पाये जानेवाले पत्थरोंकी बनी हुई है । बीचके हॉलमें पलस्तरका थोड़ा-थोड़ा चिह्न मिलता है, लेकिन किसी तरहकी सजावट नहीं है।" यह यात्री लिखता है, कि मध्य-एसियाके कारवां-सरायों या रबातोंसे इस इमारतका कोई सादृश्य नहीं है । कोई-कोई इसे ईसाई-मठ बतलाते हैं, और कोई-कोई हिंदू (बौद्ध)-विहार । दोनों ही एक समय इस भूमिपर बहुत प्रभावशाली धर्म थे, इसलिये इसका बौद्ध-विहार या नेस्तोरीमठ होना आश्चर्यकी बात नहीं है । महमूदखानने ऐसी विचित्र इमारत स्वयं बनाई हो, यह विश्वासकी बात नहीं जंचती ।

#### ६. नक्शेजहान, शमाजहान-पुत्र (१४१६–१८ ई०)

१४१६ ई०में खान बननेपर इसके पास चीन-सम्राट् और शाहरुखके दूत आये। इसका शासन-काल थोड़ा रहा, और १४१८ ई०के आरम्भमें शेरअलीके पुत्र बेइस ओगलानने इसे खतम करके गद्दी संभाल ली।

#### ७. शेरमुहम्मद, मुहम्मद-पुत्र (१४१० ई०)

शेर मुहम्मद शाहरुख मिर्जाका समकालीन था। इसका भतीजा बेइस विद्रोही बनकर कजाकों (लुटेरों) का जीवन बिता स्वतंत्र खान बन गया। बेइसके लूट-मारमें बहुतसे मंगोल तरुण भी शामिल थे, जिनमें इतिहासकार हैदरका दादा मीर सैयदअली भी था। हैदरने बड़े अभिमानके साथ लिखा है—"में बेइसखानका नाती हूं, और बापकी तरफ अमीर खुदादाद-पौत्र सैयद अहमद मिर्जा-पुत्र अमीर सैयदअली मेरा दादा था। अमीर खुदादादने अपने पुत्र सयद अहमदको काशगरका राज्यपाल बनाकर भेजा था। उस समय वहां खोजा शरीफकी बहुत चलती थी। उसने अधिकार छिन जानेसे नाराज होकर काशगरको उलुगबेगके हाथमें दे दिया। इसपर सैयद अहमद मिर्जाको अपने बेटे अमीर सैयदअलीके साथ काशगर छोड़कर मुगोलिस्तानकी तरफ भागना पड़ा, जहां अहमद जल्दी ही मर गया।"

#### ८. बेइस, शेरअली-पुत्र (१४१८-२८ ई०)

शेरमुहम्मदके समय यह अलग खान बन बैठा, पर चैनसे रहनेका मौका नहीं मिला। १४२० ई० में मुहम्मदखान-पुत्र शेरमुहम्मदसे इसका संघर्ष हुआ, और अन्तमें शेरमुहम्मदको समर-कन्द भाग जाना पड़ा। जहां कुछ समय बंदी रखकर उलुगबेगने उसे मुक्त कर दिया और १४२१ ई० में वह मुगोलिस्तान लौटा। बेइसने अपनेको पक्का मुसलमान साबित करनेके लिये मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करनेकी मनाही कर दी थी। लेकिन घुमन्तुओंके लिये लूट-मारका कोई रास्ता तो चाहिये, इसलिये उसने बौद्ध कल्मकोंको अपनी जहादका शिकार बनाया। पर, कल्मक भी बहुत तगड़े थे। कई बार उन्होंने बेइसको हराया। मिंगलकके युद्धमें पकड़कर उन्होंने उसे अपने राजा ईसन थैसीके पास भेज दिया। उसने घोड़ेसे उतरकर थैसीको सलाम नहीं किया, तो भी मंगोलोंको छिड-गिस्के पवित्र वंशका ख्याल था, इसलिये उन्होंने बेइसको छोड़ दिया। दूसरा युद्ध उसका कबाका के पास मुगोलिस्तानमें हुआ, जिसमें मुश्किलसे जान बचाकर वह भाग पाया। एक और युद्ध उसने तुर्फानके पास ईसन थैसीसे किया, जिसमें बेइस बंदी हुआ, और उसने अपनी बहिन मखदूम खानिमको देकर छुट्टी पाई। बेइसने कल्मकोंके साथ छोटे-बड़े एकसठ युद्ध किये, जिसमें सिर्फ एकमें सफल हुआ। बेइस शरीरसे बहुत बलवान् था। हर साल वह तुर्फान, तिरम-उपत्यका, लोब और कातकके प्रदेशोंमें जंगली उटोंके शिकारके लिये जाता। "खान स्वयं गर्मियोंमें अपने दासोंकी मददसे घड़ोंमें पानी निकालकर जमीनकी सिचाई करता।"

अमीर खुदादाद अब बानवे सालका हो गया था। वह हज करनेके लिये जाना चाहता था, लेकिन मौका नहीं पा रहा था। इसपर बूढ़ेने उलुगबेगको बुलाया, लेकिन उलुगबेगको मंगोलोंके हाथों बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। जब वह मुगोलिस्तानके प्रसिद्ध नगर चूमें पहुंचा, तो अमीर खुदादाद सेना छोड़-कर मिर्जा उलुगबेगसे जा मिला। मुगोल हराकर तितर-बितर कर दिये गये। खुदादाद उलुगबेगके साथ समरकन्द पहुंचा। तेमूरियोंको छिङ-गिस् खानके तूरा (यासाक)के जाननेकी बड़ी उत्सुकता थी। शायद उनको मालूम नहीं था, कि छिङ-गिस्के आदेशों (यासाक)को चीनी और मंगोल भाषाओंमें लिखकर पहिले हीसे सुरक्षित रक्खा गया है। उस समय समझा जाता था, कि छिङ-गिस्का तूरा कुछ बड़े-बूढ़ोंने अपनी स्मृतियोंमें सुरक्षित रख छोड़ा है। अमीर खुदादाद छिङ-गिस्के तूराका नहीं, बिल्क इस्लामका पक्षपाती था। उसने उलुगबेगसे कहा—"हमने कुख्यात छिङगिसी तूराको बिल्कुल छोड़ शरीयतको स्वीकार किया है; लेकिन, यदि मिर्जा उलुगबेग तूराको पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें ऐसे सिखलाऊंगा, जिसमें कि वह शरीयतको छोड़कर तूराको स्वीकार करें।" मिर्जा उलुगबेगने शायद अपनी वैज्ञानिक-बुद्धिसे बूढ़ेको परख लिया हो, इसलिये उसने तूरा सीखनेका ख्याल छोड़ दिया।

उलुगबेग अपने इस आक्रमणमें चू, और चारिनके रास्ते गया था। खुदादाद जहां उसे आकर मिला, उसी स्थान पर मई १४२५ ई०में शेरमुहम्मदकी हार हुई। उलुगकी सेनाने शेरमुहम्मदका पीछा इली नदीतक किया, यद्यपि स्वयं उलुगबेग युलदुजमें रहा। वहांसे लौटते वक्त रास्तेमें करशी स्थानमें उसने प्रसिद्ध कोक-ताश (नील-पाषाण)को पाया। तेमूर भी इस कोक-ताश (नीलपाषाण)को समरकन्द ले जानेकी बड़ी इच्छा रखता था, जिसको पूर्ण करनेका अवसर उसके पोतेको मिला।

शेरमुहम्मद वस्तुतः बेइसका समकालीन खान था। मुगोलिस्तानका कुछ भाग इसके हाथमें था। उसके मरनेपर उसका राज्य भी बेइसके हाथमें चला गया। बेइस खानको १४२८ ई०में इस्सिककुलके तटपर शातुककी शहसे कत्ल कर दिया गया। उलुगबेग शातुकको खान बनाना चाहता था, इसलिये बेइसके विनाशमें उसकी भी सहमित थी। यह भी कहा जाता है कि बेइस घोड़ा कुदाते हुये स्वयं गिर गया, और गलतीसे अपने ही आदिमियोंके तीरका शिकार हुआ।

बेइसके जमानेसे काफिर (बौद्ध) मंगोलों—चोरोस, खोशोत, तोरगोत और खाइत—का पूर्वसे मुगोलिस्तानपर आक्रमण शुरू हुआ। १३९९ ई०में ओइरोत राजा उगेची खासागने मंगोलोंके खान एलबेकको मार डाला। उसके बाद ओइरोतोंकी प्रधानता शुरू हुई। १४०८ ई०में उन्होंने उलजई-तिमूरको विश्वबालिकमें कआनकी गद्दीपर बैठाया। इसी समय मुगोलिस्तानके कुछ हिस्सेपर पूर्वी-मंगोलोंने अधिकार कर लिया। इन्हीं ओंइरोतोंको मुसलमान लेखक कल्मख (कलमक) कहते हैं। मुहुम्मदखान उनसे लड़नेके लिये तैयार हुआ, और उसका प्रतिद्वंद्वी बेइस चीनी लेखकोंके अनुसार पूर्वी तुर्किस्तानसे अपनी मुख्य सेना ले पश्चिममें सप्तनदमें इली-तटपर ईलीबालिक पहुंचा।

१५ वीं सदीके यात्रियोंके अनुसार मुगोलिस्तान उस समय मुख्यतः घुमन्तुओंका देश था, जो तम्बुओं में रहते और घोड़ोंके मांस और कूमिसपर गुजारा करते। उनमेंसे कुछ बौद्ध ओइरोतोंकी तरफ थे, और कुछ मुसलमानोंकी तरफ। इलीके तटपर ही बेइस खानको कई बार ओइरोतोंके सरदार ईसन थैसीसे लड़ना पड़ा।

#### ९. शातुक, शेरअली-पुत्र (१४२८–३४ ई०)

शातुक समरकन्दमें रहता था, जहांसे उलुगबेगने उसे बेइससे लड़नेके लिये मुगोलिस्तान भेजा। मुगोलिस्तानमें शातुकके पक्षपाती अमीर कम थे, इसलिये वह काशगर गया, जहांपर खुदादादके पौत्र कराकुल अहमद मिर्जाने उसे हराकर मार डाला। इसपर उलुगबेगने एक सेना भेजी, जो अहमद मिर्जाको पकड़कर समरकन्द ले गई, जहां उसके दो टुकड़े कर दिये गये।

शातुकके मरनेके बाद मंगोल अमीरोंके दो दल हो गये थे, एक बेइसके बड़े लड़के यूनसको खान बनाना चाहता था, और दूसरा बेइसके दूसरे पुत्र एसेनबुकाको। दोनों ही अल्पवयस्क थे। एसेनबुकाकी पार्टी ज्यादा मजबूत थी, इसलिये वह गद्दीपर बैठा। यूनस अपने आदिमियोंके साथ उलुगबेगके दर-बारमें चला गया, जिसने उसे ईरान भेज दिया। बाबरके अनुसार यह घटना जून १४३४ ई०की है।

#### १०. एसेनबुगा, ईसनबुगा, बेइस-पुत्र (१४३४-६२ ई०)

एसेनबुगा अमीरोंके हाथका खिलौना था। उसके प्रभावशाली अमीरोंमें खुदादाद-पुत्र मीर मुहम्मदशाह (अतबाश) और मीर करिमबेदीं थे। करिमबेदींने अपने लिये अलाबुगमें एक दुर्ग बनवाया, जहांसे वह उलुगबेगशासित फरगानामें लूट-मार किया करता था। तीसरा अमीर मीर हकबेदीं बेकिचेक था, जिसने इस्सिककुल सरोवरके एक द्वीप कोइसुइमें अपना गढ़ बनाया था। कल्मकोंका भी उत्तर-पूर्वसे बराबर आक्रमण होता रहता था। एसेन एक बार स्वयं तुर्किस्तान शहर और सैरामपर आक्रमण करने गया।

मुगोलिस्तानी उधर अन्तर्वेदपर लूट-मार करने जाते, तो कल्मक उन्हें लूटते-पाटते इस्सि-क्कुलतक पहुंचते—कुछ साल पीछे तो वह सिर नदीतक पहुंचने लगे।

ईसानबुगाके खान बननेके बाद यूनस तीस हजार परिवारोंवाले ओर्दू और ईराजान तथा मीरक-तुर्कमानके साथ उलुगबेगके पास पहुंचा था। उलुगबेगने उसे अपने पिता शाहरुखके पास भेज दिया, जिसने यूनसके साथ पुत्रवत् व्यवहार किया। यूनस बारह सालका था, जब कि यज्द (ईरान)में उसने मौलाना शरफुद्दीन यज्दीसे पढ़ना शुरू किया। मौलानाके मरनेके समय वह चौबीस सालका था। फिर वह यज्द छोड़कर यात्रापर निकला, और इराक, अरब, आजुर्बाइजान होकर शीराजमें रहने लगा। एकतीस सालकी उमर तक वह मुगोलिस्तानसे बाहर रहा।

यूनसके चले जानेपर ईसनबुगा सारे मुगोलिस्तानका खान था। शासन मजबूत हो जानेपर अमीर सैयद अलीने काशगर आनेकी आज्ञा मांगी। यह कह ही चुके हैं, िक काशगरको खोजा शरीफ काशगरीने उलुगबेगको दे दिया था, जिसकी ओरसे अमीर सुल्तान मिलक दुलादाई राज्यपाल नियुक्त हुआ, उसके बाद हाजी मुहम्मद शाइस्ता फिर पीर मुहम्मद बरलस राज्यपाल हुये। सैयद अलीने खानसे कहा—''मैं देखना चाहता हूं, िक क्या मैं अपने परिवारके पुराने इलाकेपर फिरसे अधिकार स्थापित कर सकता हूं, जिससे कि चालीस वर्षसे हम वंचित हैं। यदि मैं सफल नहीं हुआ, तो आप मुझे धिक्कार सकते हैं।'' एसनबुकाने अपनी सहमित दे दी।

इस समय मंगलाई स्याह (काशगरिया) का अधिकांश भाग दोगलतों के हाथमें था, लेकिन अन्दिजान और काशगरपर समरकन्दके शासक उलुगबेगका अधिकार था। इस्सिक्कुलका पहाड़ी इलाका संघर्षों का अखाड़ा बन गया था। बाकी इलाके दोगलत अमीरों के हाथमें थे। अमीर सैयद अली अक्सूसे अपने भाइयों को भगा वहां अपने परिवारको रख सात हजार सेना लेकर काशगरके ऊपर चढ़ा। पहली ही भिड़न्तमें हाजी मुहम्मद शाइस्ता भाग निकला। मुगोलिस्तानियों ने चगताइयों (उलुगबेगकी सेना) का पीछा किया, लेकिन अभी भी काशगरके किलेमें दुश्मन मौजूद था—शाइस्तान वहां मोर्चाबंदी कर रक्खी थी। अमीर सैयद अलीने नगरपर अधिकार पा आसपासके इलाकों को उजाड़ना शुरू किया। उलुगबेगके पास समरकन्द गुहार गई, लेकिन वह ऐसी स्थितिमें नहीं था, कि सेनाकी मदद भूजता। अमीर सैयद अलीने जब तीसरे वर्ष काशगरपर चढ़ाई की, तो लोगोंने तंग आकर खोजा शरीफसे कहा— "हमने लगातार तीन वर्षतक फसल गंवा दी। अगर इस सालकी फसल भी हाथसे चली गई, तो देशमें भारी अकाल पड़ेगा।" लोगोंने पीर मुहम्मद बरलसको पकड़कर अमीर सैयद अलीके हाथमें दे दिया, जिसने उसे मारकर कार्शगरके भीतर प्रवेश किया, और चौबीस सालतक वहां राज्य किया। है दरके अनुसार उसने कृषि और पशु-पालनके ऊपर बहुत ध्यान दिया। वह तीन पुत्र और दो लड़कियां छोड़कर मरा। इन्हीं पुत्रों में एक "तारीखें-रशीदी" का लेखक मुहम्मद हैदर मिर्जा था।

ईसानबुगाकी तरुणाईके कारण अमीर उसका बहुत मान-सम्मान नहीं करते थे। उस समय तुर्फानके उइगुरोंके अमीर तेमूरका बहुत मान था, जिससे दूसरे अमीर डाह करने लगे, और एक दिन खानके सामने ही उन्होंने पकड़कर तेमूरकी चोटी काट डाली। अमीर सैयद अलीने जब यह खबर सुनी, तो उसने ईसानबुगा खानको अकबाससे ले आकर अक्सूका राज्यपाल बना दिया। चोटी काटनेसे यह मालूम होगा, कि अभी उइगुरोंमें गैर-मुस्लिम (बौद्ध) भी थे। जान पड़ता है, मुस्लिमोंसे अलग करनेके लिये चुटियाका चिह्न समकालीन भारतमें ही नहीं, बल्कि मध्य-एसियामें भी था। चीनियोंसे जबर्दस्ती मंचूओंने-चोटी रखवाई थी, किन्तु मंगोल गृहस्थोंकी चोटी तो मैंने अपनी आंखों १९३५ ई० में खैलरके पास देखी। जब उकइनके लोग तुर्की सुल्तानके अधीन थे, उस समय वहां भी चोटी ईसाइयों का और दाढ़ी मुसलमानोंका चिह्न था।

ईसानबुगाके समय अमीरोंकी मनमानी चलती रही। दुगलत कबीलेके मीर करीमबर्दीने मुगोलिस्तानकी सीमांतपर अलाबुगाकी पहाड़ीपर अपने किले बनाये थे, जहांसे वह फरगना अन्दि-जानकी ओर मुसलमानोंको लूटने जाता। दूसरा अमीर मीर हकबेदी बेगजिकने इस्सिक्कुलके टापू कुई-सुईमें किला बनाकर कलमखोंसे बचनेके लिये वहां अपने परिवारको रक्खा था। जारा और बारिनष कबीलोंके अमीर ईसान थैशीके पुत्र अमासांजी थैशीका साथ देते थे। ईसान थैशी कल्मक-भूमिका स्वामी था। कालूजी, बलगाजी और दूसरे कितने ही कबीले कजाक-खान अबुल्खैर (तुर्किस्तान) के साथ हो गये थे।

ईसानबुगाके अक्सूमें जम जानेपर धीरे-धीरे उसके अमीर भी उसके पास जमा होने लगे। खान भी उनके साथ अच्छा वर्ताव करता था। जब शक्ति मजबूत हो गई, तो ईसानबुगाने ८५५ हि० (१४५४ ई०) में एक साथ ही आक्रमण करके सैराम, तुर्किस्तान शहर और ताशकन्दको लूट-मारकर वरवाद कर दिया। इस समय बाबरका दादा मुल्तान अबूसईद मिर्जा अन्तर्वेद (पिरचमी तुर्किस्तान) का बादशाह था। अबूसईदने खानका पीछा किया, और उसे यंगी—जिसे इतिहासकी पुस्तकोंमें तराज कहा जाता है—में जा पकड़ा। मुगल बिना युद्ध किये ही भाग गये। अबूसईद अन्तर्वेद लौट गया, लेकिन जब वह खुरासानकी ओर गया, तो फिर मुगोलिस्तानियोंने हमला कर दिया। ईसानबुगाके अन्दिजानमें पहुंचनेकी बात सुनकर अबूसईदके सेनापित मिर्जा अली कूचुकने भीतरी किलेको मजबूत कर दिया था, लेकिन बाहरी किले पर ईसानबुगाका अधिकार हो गया। अन्तमें सुलह हुई। खान सारे अन्दिजान इलाकेपर अधिकार करके लौट गया। सुल्तान अबूसईदको बड़ी परेशानी थी। यदि वह मुगोलिस्तान पर चढ़ाई करता, तो खान अपने देशके दूसरे छोरपर चला जाता, जहांपर उसका पीछा करना समरकन्दकी सेनाके लिये बहुत मृश्किल था। जब अबूसईदकी सेना लौटती, तो खान उसकी पीठपर होता।

हर समय मुकाबिलेके लिये सेना भेजना सम्भव नहीं था। अबूसईदकी जैसी परेशानी घुमन्तुओंके साथ उससे डेढ़ सहस्राब्दी पहलेके दूसरे राजाओंके सामने भी आती रही।

म्गोलिस्तानमें फंसे होनेके कारण अबूसईद इराकपर चढ़ाई नहीं कर पाता था। अन्तमें अब्स-ईदको एक ही रास्ता दिखलाई पड़ा, कि यूनसको ईरानसे बुलाकर उसके भाईके खिलाफ भिड़ा दिया जाय। उसने ऐसा ही किया। इस समय दश्तेकिपचकपर अबुल्खैर खानका मजबूत शासन था। इस कुजाक खानसे हारकर जू-छि-वंशज जानीबेग खान और गिराई खान मुगोलिस्तानमें चले गये। अबुल्-क्षैरके मरनेके बाद उसका उज्बेक-कजाक उलुस आपसी झगड़ोंके कारण छिन्न-भिन्न हो गया, और उनमेंसे अधिकांश जाकर गिराई और जानीबेग खानके ओर्दूमें मिल गये । अब इनकी संख्या दो लाख थी। इसी समय उनके ओर्द्को उज्बेक-कजाकका नाम दिया गया, यह कह आये हैं। कजाक-सुल्तान ८७० हि॰ (२४ VIII १४६५-१५ VII १४६६ ई०) से शासन करने लगे, और ९४० हि॰ (२३ VII १५३३-१३ VI १५३४ ई०) तक उज्बेकिस्तान (किपचक-भूमि)के अधिकांश हिस्सेपर उनका पूर्ण प्रभुत्व था। गिराई खानके बाद बेरेंदक-पुत्र फिर जानीबेग खानके पुत्र कासिम खान हुआ। कासिम खानने सारे दश्ते-किपचकको जीत लिया, यह हम पहले बतला चुके हैं। हैदरके अनुसार उसकी सेना हजार-हजार (दस लाख) से ज्यादा थी, और जू-छि खान छोड़कर इतना बड़ा खान उस भूमिमें और कोई नहीं हुआ । कासिमके बाद उसका पुत्र मिमेश खान, फिर उसका पुत्र ताहिर खान हुये। ताहिरके समयसे कजाकोंकी शक्ति कमजोर होने लगी। ताहिरके बाद उसका भाई बिरलक्ष था, जिसके समय उसका उलुस बीस हजार कजाकोंका रह गया था । ९४० हि० (१५३३-३४ ई०) में बिरलसके मरनेपर कजाक बिल्कुल लुप्त हो गये। ईसानबुगाके समयसे रशीद खानके समय (१५३३-६५ ई०) तक कजाकों और मुगलोंके बीच अच्छा संबंध रहा।

हैदरकी तरह मध्य-एसियाके किसी कबीलेके लुप्त होनेकी बातका अर्थ यही है, कि उनमें फिर नई

गृटबंदी हो गई।

अमासंची थैंची (थैंशी) और उजितमूर थैंचीने १४५२ ई० और १४५५ ई० के बीच (दूसरी परंपराके अनुसार १४३७ ई० में) सिर-दिरयाके तटपर उज्बेक-कजाकोंको बुरी तरहसे हराया। इस प्रकार अल्ताईके पासवाले कल्मक अब सिर-दिरयाके तटतक पहुंचने लगे। १४५९ ई०के अन्तमें सुल्तान अबूसईदने हिरातमें कल्मक-दूतसे भेंट की। मंगोलोंके आक्रमणका उत्तर देनेके लिये अबूसईदने मंगोलिस्तानपर चढ़ाई कर उन्हें अशपारम हराया।

१४५६ ई० में अबूसईदने यूनसको मुगोलिस्तानमें लाकर बैठाया, किन्तु उसे हारकर फरगाना और सप्तनदकी सीमापर अवस्थित जीतीकेंदमें भागना पड़ा, जिसे कि अबूसईदने यूनसको दिया था। एसेनबुगा १४६२ ई०में मरा ।

### ११. दोस्तमुहम्मद, ईसानबुगा-पुत्र (१४६२-६८ ई०)

ईसानबुगाके मरनेके बाद सत्रह वर्षकी अवस्थामें उसका पुत्र दोस्तमुहम्मद अक्सूमें बापकी गद्दी पर बैठा। यह बड़ा ही सनकी-सा तरुण था। इसने यारकन्द और काशगरपर चढ़ाई की, और काशगरको लूटकर अक्सू लौट गया। मुहम्मद हैदर मिर्जा (इतिहासकार) इससे नाराज होकर यूनस खानसे जा मिला। थोड़े ही समय बाद दोस्तमुहम्मदने अपनी सौतेली मांपर आशिक हो मुल्लोंसे ब्याह करनेके अनुकूल फतवा मांगा। इन्कार करनेपर सात मौलिवयोंको उसने मरवा डाला। आठवें मौलिवी मुहम्मद अत्तारकी बारी आई। शराबमें मदहोश और हाथमें तलवार लिये हुये उसने मौलिवीसे पूछा—"में अपनी मांसे ब्याह करना चाहता हूं। यह विहित है या नहीं?" अत्तार अपने समयके पूर्वी तुर्किस्तानका बहुत ही धार्मिक और अत्यन्त विद्वान् दरवेश था, उसने खानसे कहा—"तुम्हारे जैसोंके लिये यह विहित है।" खानने तुरंत ब्याहकी तैयारी कर दी। हैदरके अनुसार स्वप्नमें उसके पिताने उसे फटकारते हुये कहा—"अो अभागे, एक सौ वर्ष तक मुसलमान रहनेके बाद तू काफिर बनना चाहता है।" मंगोलोंमें सौतेली मांको मां नहीं मानते थे, और उनमें ऐसा ब्याह होता रहता था। शायद यही समझकर दोस्तमुहम्मदको सौतेली मांके ब्याहको शरीयतसे विहित करानेकी इच्छा हुई।

चिरागकुश (दीपबुसाव) संप्रदाय—दोस्तमुहम्मद खान (१४६१-६८ ई०) की लम्पटताके बारेमें सुनते वक्त यह भी याद रखना चाहिये, कि हैदरके अनुसार दोस्तमुहम्मदसे सौ वर्ष पीछे भी बदस्शामें एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसे 'चिरागकुश' कहते थे— 'इस मतका बदख्शामें संस्थापक शाह राजीउद्दीन था। उसके अनुयायी जिस किसी अजनवीको पा उसे मार डालनेको मुक्तिका रास्ता मानते थे। कोहिस्तान (पामीर)के विधामयोंमें राजी बड़ा ही पापी था। बदख्शांके अधिकांश लोग इसके ही अनुयायी हैं। उनके लिये अपने नजदीकी संबंधियोंसे व्यभिचार करना वैध हैं, उसके लिये विवाह करनेकी भी कोई अवश्यकता नहीं। अगर कोई किसीके साथ यौन-संबंध करना चाहता, तो बेटा या मां किसीसे भी प्रसंग करना विल्कुल वैध है। उनमें यह नियम है, कि एक दूसरेकी स्त्री और सम्पत्तिका उपभोग करें।'' हैदरका यहां अभिप्राय शायद बदख्शांके इस्माइलियोंसे हैं। इस्माइली शीयोंका एक सम्प्रदाय है। ये लोग छठें इमाम जाफर सादिकके ज्येष्ठ पुत्र इस्माईलको वास्तविक उत्तराधिकारी तथा अन्तिम इमाम मानते हैं, जब कि दूसरे शीया इस्माईलके भाई मूसा तथा पांच और पीछेके दूसरे—कुल बारह इमामोंको मानते हैं। इन्हीं इस्माइलियोंके गृह आगा खां है। सोवियत शासनकी स्थापना (१९१८ ई०) से पहिले तक पामीरके इस इलाकेमें 'चिरागकुश' इस्माइलियोंकी काफी संख्या थी—अफगानिस्तानके इलाकेमें शायद वह अब भी हैं।

चालीस सालकी उमरमें छ दिन बीमार रहकर ८७३ हि॰ (२२ VII १४६८—१२ VX १४६९ ई॰) में दोस्तमुहम्मद मर गया। उसके पुत्र सुल्तान ओगलानको पकड़कर तुर्फान और चालिश (करासर) लेगये। इस समय यूनसको मौका मिला और उसने आकर अक्सूको लेलिया।

#### १२. यूनस, बेइस-पुत्र (१४६८-८७ ई०)

एसन (ईसन) बुगाके मरनेके बाद वस्तुतः मुगोलिस्तानका राज्य दो भागोंमें विभक्त हो गया था। ८७३ हि॰ (१४६८-६९ ई॰) तक अक्सू और पूर्ववाले प्रदेशमें एसनबुगाके पुत्र दोस्तमुहम्मदका शासन था, और पश्चिमी भाग पर यूनसका। दोस्तमुहम्मदके बाद केबेक-सुल्तान चार साल पीछे तक राज्य करता रहा, जिसके सिरको काटकर उसके ही आदिमयोंने यूनसके पास भेज दिया। इस प्रकार १४७२ ई॰में यूनस सारे राज्यका स्वामी बन गया।

यूनसका जन्म ८१८ या ८१९ हि॰ (१४१५ या १४१७ ई०) में हुआ था, और जैसा कि पहले बतलाया, बचपनमें ही वह ईरान चला गया, जहां उसे शरफुद्दीन यज्दी जैसे प्रसिद्ध इतिहासलेखक और विद्वान्के पास शिक्षा प्राप्त करनेका अवसर मिला। उसे घुमन्तू-जीवन पसंद नहीं था। दोस्त मुहम्मद खानके मरनेपर यूनसको मैदान खाली मिला। वह अक्सूपर अधिकार करके वहीं रहना चाहता था। शायद वह केबेक-सुल्तान ओगलानके साथ झगड़ा न करता, यदि उसे डर न होता, कि उसके ओर्द्के लोगोंमेंसे कितने ही केबेककी ओर चले जायेंगे।

८ फर्वरी १४६९ ई०में तेमूरी सुल्तान अबूसईदके मरनेपर उसका राज्य अलग-अलग शाह-जादोंमें बंट गया—खुरासानका शासक सुल्तान हुसेन मिर्जा हुआ, समरकन्दका अहमद मिर्जा, हिसार-कुंदुज-बदस्शांका सुल्तान महमूद, और अन्दिजान-फरगानाका वली (राज्यपाल) बाबरका पिता उमर शेख मिर्जा। यूनसने मुगोलिस्तान लौटनेपर तीनोंको अपना दामाद बनाया। अपनी लड़की मेहरे-निगार खानम अहमद मिर्जाको दी, कुतुलुग निगार उमरशेख मिर्जाको। इसी कुतुलुग निगार खानमसे बाबर पैदा हुआ। ताशकन्दका वली (राज्यपाल) शेख जमाल सुल्तान अहमद मिर्जा समर-कन्दके अधीन रहा।

यूनसको कल्मकोंका झगड़ा उत्तराधिकारमें मिला था। १४७२ ई०में कल्मक-सेनापित अमा-सांजी (इस्सनपुत्र) थैशीने मुगोलिस्तानमें आकर इली-तटपर यूनसकी हराया, जिसपर यूनसकी सेना तुर्किस्तान प्रदेश (सिर-दिर्या)की ओर भागी, और वहीं उसने जाड़ा बिताया। मंगोल करातुकाई सिर-तटतक पहुंचें। उस समय कजाक खान गिराई (कराई) और जानीबेगको भगाकर अबुल्-खैरका पुत्र बूरुज ओगलान तुर्किस्तान (सिर-उपत्यका)का शासक था। वह यूनससे लड़ने गया था। उस समय उसे शिकारमें अनुपस्थित पा उसके ओर्दूके साठ हजार परिवारोंको पकड़ लिया। डेरेमें कोई नहीं था, इसिलये बिना विरोध ही के बूरुज ओगलानने सवपर अधिकार कर लिया। जब यह खबर यूनसको मिली, तो वह सींग बजवाकर जल्दी-जल्दी लौटा, और जमी हुई सिर नदी के पार हो गया। बूरुजने जब आवाज सुनी, तो उसने भी जल्दी से घोड़ेपर चढ़ना चाहा, लेकिन उसकी नौकरानियोंने उसके घोड़े और साईस (अखताची) को पकड़े रक्खा। कुछ औरतें अपने घोड़ोंसे उतरकर आई, और उन्होंने बूरुज ओगलानको पकड़ लिया। इसी समय यूनस खानने आकर अपनी नौकरानिको बूरुजका सिर काट लेनेका हुक्म दिया। उसने तुरंत सिर काट लिया। बिना रानीकी मथुमित्वयोंकी तरह बिना सरदारका उज्बेक-कजाक ओर्दू क्या कर सकताथा? वीस हजार घुमन्तुओं में बहुत कम जान बचाकर भाग पाये।

ताशकंदका वली जमाल सुल्तान यूनसको सिर-उपत्यकामें नहीं देख सकता था। उसने आक्रमण करके यूनस खानको पकड़कर सालभर बंदी रक्खा, जिसपर सारा मुगोलिस्तानी उलुस शेख जमालके अधीन रहनेके लिये मजबूर हुआ। शेख जमालने यूनसकी बेगम और बाबरकी नानी ईसान दौलान बेगमको अपने एक अफसर ख्वाजा कलानको दे दिया। बेगमने बाहरसे स्वीकृति दे दी थी, लेकिन रातको पास आनेपर उसने ख्वाजा कलानको मार डाला। सालभर बाद अमीर करीमवेदी दोगलातके भतीजे अमीर अब्दुल कुद्दुजने शेख जमालको मारकर यूनस खानको मुक्त किया। अब ताशकन्द और शाहरुखिया भी बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाके हाथमें थे। मुगोलिस्तानी अमीर फिर यूनसके पास लौट आये। उन्होंने खानसे शिकायत की—"खानने हमेशा हमें कृषिवाले प्रदेशके नगरोंमें बसानेकी कोशिश की, जिसे हम लोग घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं।" खानने अफसोस प्रकट करते हुये कहा—"अबसे मैं नगरों और खेतीवाले स्थानोंमें रहनेका विचार छोड़ देता हूं।"

इस वक्त कल्मक अपने युर्त (ओर्दूबाले देश) को लौट गये थे, इसलिये यूनस खानको मुगो-लिस्तानमें मुगलोंके साथ रहनेकी हिम्मत हुई। इसके बाद कई सालों तक खानने घर या नगरमें रहनेका नाम नहीं लिया। काशगरके शासक मुहम्मद रेहर मिर्जाने यूनसकी अधीनता स्वीकार कर ली।

अपने एक दामाद बावरके पिता उमरशेख मिर्जाके साथ यूनसका विशेष स्नेह था। भाई अहमद मिर्जा (समरकन्दके मुल्तान) के आक्रमणका भय होनेपर उमरने यूनसको बुलाया। यूनसने फरगानाके सबसे बड़े शहर अक्सीमें आकर डेरा डाला। अहमद मिर्जाने खानसे तीकासगरुरक्के पुलपर लड़ाई की, जिसमें वह खानका बंदी बना, लेकिन खानने अपने दामादको बहुतसी भेंटें देकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद फिर उसने चढ़ाई की, और उमरशेखकी सहायताके लिये खान मींगलान पहुंचा। इतिहासकार हैदरने मौलाना मुहम्मद काजीके मुंहसे सुना था—"एक बार में मींगलान गया। मैंने सुन रक्खा था, कि यूनस खान मुगल है, और समझा था, कि वह दूसरे रेगिस्तानी तुर्जोकी तरह बिना दाढ़ी-मूंछका (मंगोलायित) आदमी होगा। मेंने उसको देखा, वह बड़ा ही खुबसूरता था। उसका चेहरा ताजिकोंकी तरह दाढ़ीसे भरा हुआ था। बातचीत और व्यहारमें वह बड़ा ही संस्कृत था, जैसे कि ताजिकोंमें भी बहुत कम पाये जाते हैं।" मौलानाने सभी मुल्तानोंको पत्र लिखा—"मैंने यूनस खान और मुगलोंको देखा। ऐसे बादशाहकी प्रजाको बंदी बनाकर नहीं ले जाना चाहिये। वह इस्लामके अनुयायी हैं।" इसके बादसे मुगलोंको अन्तर्वेद और खुरासानमें ले जाकर दासके तौरपर बेचना बंद हो गया। इससे पहले मुगलोंको भी दूसरे काफिरोंकी तरह दास बनाकर बेंच दिया जाता था। यह मालूम ही है, कि इस्लामी शरीयतके अनुसार मुसल-मानको दास नहीं बनाया जा सकता।

अहमद मिर्जा और उमरशेख मिर्जा अर्थात् समरकन्द और फरगानाका झगड़ा बराबर ही चलता रहा, और उमरशेखकी मददके लिये यूनसको भी बराबर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक समयमें यूनसके आनेपर उमरशेखने उसे ओश दे दिया। खानने वहीं जाड़ा बिताया। मुगोलिस्तानको ओर लौटते समय उसने अपने दूसरे नाती इतिहासकार मुहम्मद हैदर मिर्जाको ओश (ऊश) का शासक बना दिया। शेख जमालकी मृत्युके बाद ताशकन्दको उमरशेखने ले लिया। समरकन्द-शासक अहमद मिर्जा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खान उमरशेख और अहमद मिर्जाको सेनायें फिर लड़नेके लिये सिर-उपत्यकामें पहुंचीं, लेकिन हजरत नासिक्हीन उबैदुल्ला सूफी (संत)ने बीचमें पड़कर

विवादग्रस्त ताशकन्दको खानके हाथमें देकर झगड़ा शांत करा दिया। अभी यूनस ताशकन्दमें ही था, कि उसे लक्ष्वा मार गया। दो साल तक इस बीमारीमें पड़े रहकर ७४ वर्ष की उमरमें ८९२ हि० (२८ XII १४८६-१८ XI १४८७ ई०)में यूनस मर गया। चगताई खानोंमें अधिकांश चालीस वर्षसे अधिक नहीं जी पाये, और उनमेंसे कितने ही स्वाभाविक मौतसे नहीं मरे, लेकिन यूनस इसका अपवाद था। यूनसकी कब्र ताशकन्दमें ही पूरानवार शेख खावन्दि-तुहूरकी समाधिके पास है।

#### १३. महमूद, यूनस-पुत्र (१४८७-१५०८ ई०)

बापके मरनेपर ज्येष्ठ पुत्र महमूद \* को मंगोलोंकी रीतिके अनुसार सफेद नम्देपर बैठा कंधेपर उठा खान घोषित किया गया । लेकिन महमूदका अधिकार पूर्वी मुगोलिस्तानपर ही रहा । वह बापकी तरह ही संस्कृत और सुशिक्षित था । वह कविता भी करता था, जो बुरी नहीं होती थी। अन्तर्वेद लेनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसमें कमजोर तेमूरी-सूल्तानोंके मुकाबिलेमें पहिले इसे सफलता भी मिली, लेकिन १५०० ई० में जब उज्बेक खान मुहम्मद शैबानीने अन्तर्वेदको अपने पंजेमें कर लिया, तो उसके लिये फिर मौका नहीं रह गया। १४८८ ई० में : कुछ सफलता मिली थी। उमरशेखने असलमें महमूदसे ताशकन्द छीननेके लिये सेना भेजी थी। . खानने सफलता प्राप्त कर मिर्जाके सभी अनुयायियोंको पकड़कर मरवा डाला । इसी समयसे बाबरके पिता और मामाका संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें मिर्जाकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई, और अंतमें वह बिल्कूल हार गया । इसपर अहमद मिर्जा डेढ़ लाख सेना लेकर आया । अहमद मिर्जाके साथ कजाक अबुल्खैरका पौत्र और शाहबुदागका पुत्र शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) भी अपने तीन हजार आदिमियोंको लेकर गया था। हम पहले बतला चुके हैं, कि कैसे युद्धके समय शाहीबंग अपने तीन हजार आदिमियों के साथ युद्धक्षेत्रसे निकल गया, और मिर्जाकी परताल (रसद) पर टूटकर उसे लूट लिया। इसके कारण अहमद मिर्जाकी सेना भागनेपर मजबूर हुई, लेकिन उसके सामने चिर नदी-जिसे ताशकन्दवाले पराक कहते हैं -- थी, जिसमें बहुतसे सिपाही डूबकर मर गये और अहमद मिर्जा किसी तरह जान बचाकर समरकन्द पहुंचा । इतिहासकार हैदरका पिता मुहम्मदहुसेन गूरगानसे महमूद खानका बड़ा प्रेम था । वह सदा एक ही डेरे या कमरेमें रहते थे। उनके घर बगल-बगलमें होते। वह अपने निजी घरेलु बातों को भी एक दूसरेसे निःसंकोच कहते थे। महमूद खानने अपनी बहिन यूनस-पुत्री खूबनिगारसे महमूद हुसेनकी शादी कर दी थी। जब अहमद मिर्जा, उमरशेख मिर्जा और महमूद मिर्जा मर गये, तो ु उरातेपा भी महमूद खानके हाथमें चला गया, जिसे उसने अपने मित्र और बहनोई मुहम्मद हुसेनको दे दिया।

शाहीबेगने धोखा देकर ताशकन्द विजय करनेमें महमूद खानकी सहायता की थी। अब वह खानका सेवक था। उसकी सहायताके बदलेमें खानने तुर्किस्तान-शहरका इलाका उसे दे दिया, जिसे गिराई खान और जानीबेग दोनों भाई अपना समझते थे। इसके कारण खानसे उनका बिगाड़ हो गया। उन्होंने कहा—हमारे दुश्मन शाहीबेगको क्यों तुर्किस्तान दिया? इसके बाद उज्बेक-कजाकों और महमूद खानमें लड़ाईकी नौबत आगई। दो बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई, और दोनोंमें महमूद खानकी हार हुई। महमूद खानका बर्ताव अच्छा न देख यूनस खानके समयके कितने ही सेनापित उसे छोड़ गये। खानने पांच अमीरोंको मरवाकर एक नीच कुलके आदमीको अपना सेनापित बनाया।

८९९ हि॰ (१२ $\mathbf{X}$ १४९३—२ $\mathbf{I}\mathbf{X}$ १४९४ ई०)में बाबरके पिता उमरशेख मिर्जाकी मौत घरके नीचे दबकर हुई। अमीरोंने उसके पुत्र जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबरको फरगानाके तख्तपर बैठाया। अन्दिजानपर कहीं मुगल हाथ न फेर दें, इसिलये अहमद मिर्जा अपनी सेनाके साथ आया, लेकिन मींगलानमें पहुंचकर बीमार हो जानेसे उसे पीछे लौटना पड़ा, और उमरशेखकी मृत्युके चालीस दिन बाद वह भी चल बसा। सुल्तान महमूद मिर्जाने अब हिसार (ताजिकिस्तान)से आकर समरकन्दकी गद्दी संभाली। छ महीने बाद वह भी मर गया, फिर उसका पुत्र मिर्जा बैसुंकर गद्दीपर बैठा। महमूद खानने इस स्थितिसे उत्साहित हो समरकन्दकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन हैदरके अनुसार नीच-कुलीन

<sup>\*</sup>जन्म ८६८ हि० (१५ XI १४६३--५ VIII १४६४ ई०)

सेनापितयोंके कारण कामयायीकी लड़ाईमें खानको हार खानी पड़ी। ताशकन्द लौटनेपर अमीरोंने उसे समरकन्द और बुखारा लेनेमें शाहीबेग खानकी सहायता करनेकी सलाह दी, जिसमें वह आरामसे ताशकन्दमें रहें। खानको उनकी राय पंसद आई। इतिहासकार हैदरके पिता मुहम्मद हुसेनने बहुत रोका, लेकिन शाहीबेगको सहायता दी जाती रही। शाहीबेगके पास पचास हजार सेना हो गई, जिससे उसने समरकन्द और बुखारापर पूरी तौरसे अधिकार कर लिया। उसकी सफलता और लूटके लोभसे चारों ओरसे उज्बेक उसके झंडेके नीचे आ गये थे।

पिताके ताशकन्दमें रहनेपर यूनसका दूसरा पुत्र सुल्तान अहमद [जन्म ८७० हि० (२४ VIII १४६५–१५ VII १४६६ ई०] मुगोलिस्तानमें अपने मुगलों और पशुओंकी चरवाही करता था । पहले दस सालके संघर्षमें उसने इरलातके अमीरोंको दबाया। अहमद अपने भाई महमूदकी तरह ही संस्कृत नहीं था। बाबरके अनुसार वह सचमुच ही रेगिस्तानका पुत्र था--शरीरसे हट्टा-कट्टा और बड़ी हिम्मतवाला । वह मंगोलों जैसी वेष-भूषा रखता था । अहमदने दो लड़ाइयोंमें कल्मक-थैची एसेनकी सेनाको हराया, जिससे कल्मकोंपर इसका बहुत रोब था। वह इसे अलाची (बहादुर) कहते थे। अहमदने कजाकोंको भी तीन बार हराया । सिर्फ काशगर और यारकन्दमें वह अपने मनसूबेमें सफल नहीं रहा। मुहम्मद शैबानी (शाहीबेग) ने जब अपने पहिले संरक्षक महमूद खानपर हाथ साफ करना चाहा, तो खानने अपने भाई अहमदको बुला भेजा । भाईका कहना मानकर इसने अपने पुत्र मन्सूरको मगोलिस्तानमें रक्खा, और दूसरे दो पुत्रोंसहित ताशकन्द आया । १५०३ ई० में मुहम्मद शैबानीने अकसीकी लड़ाईमें दोनों भाइयोंको हराया। अहमद अकेले मुगोलिस्तान भागा। शैबानीने महम्दसे ताशकन्द और सैराम छीन लिया । फिर दोनों भाइयोंने अक्सू (पूर्वी तुर्किस्तान) में इकट्ठा जाड़ा बिताया, जहां ही अहमद लकवाकी बीमारीसे मर गया । महमूदने अक्सू और पूर्वी मुगोलिस्तानको ले लिया । अक्सूमें अपने भाई खलील सुल्तानसे हारकर वह सप्तनदके किर्गिजोंके पास पहुंचा । शाहीबेगने महमूद खानपर विजय प्राप्त की, उसी समय अकसीमें दोनों खान-भाई बंदी बने, और मक्त कर देनेपर अहमद खान ९०९ हि० (२६ VI १५०३-१६ V १५०४ ई०) लकवासे मर गया।

महमूद खानकी हालत अंतमें बहुत बुरी हो गई। वह शाहीबेगके दरबारमें दयाकी भिक्षा मांगनेके लिये मजबूर हुआ। शाहीबेग (शैबानी) ने जवाब दिया— "एक बार मैंने तुमपर दया दिखला दी, अब दूसरी बार दया दिखलानेपर मेरी हकूमत खतरेमें पड़ जायेगी।" उसने जरा भी दया न कर महमूद खान तथा उसके छोटे-बड़े सभी बच्चोंको खोजन्द नदीके किनारे ९१४ हि० (२ V,१५०८–२३ III १५०९ ई०) में मरवा डाला। अबतक अन्तर्वेद शैबानियोंका हो चुका था, यह हमें मालूम है।

१४. मन्सूर, महमूद-पुत्र (१५०८ ई०) इसी समय किर्गिजोंका नाम पहलेपहल मुगोलिस्तानमें सुनाई पड़ता है। शायद किर्गिज १०वीं शताब्दीमें ही यहां पहुंच गये थे। हैदर किर्गिजोंको मंगोलोंसे विभिन्न नहीं समझता। मंगोलिस्तानी मंगोलों और किर्गिजोंके झगड़ेका कारण वह उनका मुसलमान और काफिर होना बतलाता है। खलीलसे जल्दी ही उसका भाई सईद (जन्म १४९० ई०) आ मिला, जो कि अबतक बापके साथ अन्तर्वेदमें उज्बेकोंका बंदी था। सईदकी उमर उस समय तेरह-चौदह सालकी थी। दोनों भाई चार सालतक एक साथ रहे। इसी बीचमें चचासे झगड़ा हो उठा, और मन्सूर उनसे लड़ने मुगोलिस्तान गया। यही समय था, जब कि १५०८ ई०में शैवानीके हुक्मसे महमूद खान और उसके बेटोंको खोजन्द नदी (सिर-दिरया) के तटपर करल किया गया। इसके पश्चात् चारुनचलाक या चारिन (आधुनिकल अल्माअताके पास) में मन्सूरने अपने भाइयोंको परास्त किया। खलील भागकर फरगाना चला गया, जहां उज्बेक शासक जानीबेगने उसे करल करवा दिया। सईद कुछ महीनों निरनके जंगलोंमें छिपा रहा, फिर उज्बेकोंके हाथमें पड़कर फरगानामें बंद रहा, जहांसे भागकर काबुलमें जा१५०८ ई०के अन्ततक बाबरका मेहमान रहा।

पिताके मरनेपर अक्सूके खान चचा महमूद खानके साथ मन्सूरका झगड़ा था । मन्सूरने काशगरसे मुगोलिस्तान लेनेके लिये महमूद खानके खिलाफ जाकर अक्सूमें डेरा डाला । वहां मीर जब्बारबर्दीसे मन्सूरका झगड़ा हो गया । जब्बारने काशगरके हाकिम अबूबकरको बुला भेजा । मन्सूरको अक्सू छोड़-कर भागना पड़ा । उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। इसपर उसने अपने मामा जब्बारबर्दीसे शपथ- पूर्वक क्षमा मांगी। जब्बारने मन्सूरके साथ बड़ी उदारता दिखलाई, जिससे उसकी स्थित अपने बाप मुल्तान अहमद खानसे भी बेहतर हो गई। इसी समय उसे खबर मिली, कि मुगोलिस्तान (सप्तनद) में सुल्तान महमूद, सुल्तान सईद और मुल्तान खलीलमें झगड़ा हो गया है। मन्सूरने मुगोलिस्तान पहुंच अपने चचा महमूदसे भेंट की। वहीं उसकी अपने छोटे भाइयों—सईदखां और खलील सुल्तान—से भी मुलाकात हुई। उसके बाद ही महमूदखान अन्तर्वेदकी ओर लौटा, जहां मुहम्मद यौवानीसे हारकर उसे अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़ा। अब मन्सूरने अपने भाइयोंपर आक्रमण किया, जो कि मुगोलिस्तानमें मुगलों और किर्गिजोंके साथ रहते थे। चारुनचलाकमें लड़ाई हुई, जिसमें हारकर मन्सूरके दोनों भाई विलायत (अन्तर्वेद) भाग गये। वहांके वलीने सुल्तान खलीलको मरवा डाला, और सुल्तान सईद भागकर काबुलमें बाबरके पास पहुंचा। मन्सूर मुगोलिस्तानमें हाथमें लगे किर्गिजों और मुगलोंको अपने साथ चालिश (कराशर) और तुर्फान ले गया। पीछे उसने कल्मकोंपर सफल आक्रमण किया।

इसी बीच काबुलसे लौटकर सुल्तान सईदने काशगरको जीत लिया। मन्सूरको भारी भय लगने लगा। लेकिन शायद सईदको अन्तर्वेदमें शैंबानियोंकी शक्तिको देखकर कुछ अकल आई। उसने समझौता करनेके लिये ९२२ हि० (५ II-२६ XII १५१६ ई०) में अक्सू और कुसानके बीचमें मन्सूरसे भेंट की, और खानकी अधीनता घोषित करते हुये उसके नामसे खुतबा पढ़े जानेका हुक्म दिया। इसके बाद बीस सालतक देशमें शांति रही। चीनमें कामिल (हामी) से लेकर अन्दिजान तक बिना रोक-टोक आदमी यात्रा कर सकते थे, रास्तेमें कोई कर नहीं लिया जाता था। यात्री हरेक रातको किसी घरमें मेहमान रह सकता था। यह बतलाते हुये इतिहासकार हैदर लिखता है—"अल्लाह दोनों धर्मात्मा भाइयोंको स्वर्गोद्धान प्रदान करे।" मन्सूरके हाथमें पूर्वी तुर्किस्तानका पूर्वी भाग था, जिसकी सीमा चीनसे लगती थी। वह अपनेको इस्लामका गाजी साबित करना चाहता था। इसमें मुख्य कारण लूट-मारका प्रलोभन था, जिसके लिये मिझ सम्राट् शी-चुङ (१५२१-६६ ई०) की सेनाओंसे बराबर उसका धर्मयुद्ध होता रहा। मन्सूरने अरिग (मुगोलिस्तान) में उज्वेक-कजाकोंके साथ जमकर लड़ाई की. जिसमें उसकी हार हुई।

काशगरी अबूबकरकी सेना अमीर वेलीकी अधीनतामें सप्तनद गई, जहां उसे कुछ सफलता हुई। आखिरमें मन्सूरने अपने बड़े पुत्र शाह खानको खान बनाया और स्वयं अल्लाकी भिक्तमें लग गया। हैदरके समय ९५१ हि० (१५४५ ई०) में शाहखान तुरफान और चालिशपर शासन कर रहा था। इसी समय बाबरका बेटा हुमायूं हिन्दुस्तानसे भागकर मारा-मारा फिर रहा था। शाहखानका चालचलन हैदरको पंसद नहीं था। उसने लिखा है—"इतिहासकारका धर्म है, कि ठीक या बेठीक जो भी उसे मालूम हो, उसका उल्लेख करे।"

यद्यपि सईदने १५०८ ई० में ही पूर्वी तुर्किस्तानके पिश्चमी हिस्सेका शासन संभाल लिया था, लेकिन उसने बहुत सालों तक मन्सूरको अपना प्रभु माना था। इतिहासकार हैदर सईदका समकालीन था। उसने "तारीखे-रशीदी"में इसके बारेमें बहुतसी बातें लिखी हैं। रशीद खान, जिसके नामसे हैदरने अपने इतिहासको लिखा है, सईद खानका ही पुत्र था। सईद अहमद खानके आठ पुत्रोंमेंसे एक था। अपने भाई महमूद खानकी सहायताके लिये जिस वक्त अहमद खान जा रहा था, उस वक्त चौदह सालका सईद भी अपने बापके साथ था। अकसीकी लड़ाईमें एक तीरके लगनेसे उसकी जांघकी हड्डी टूट गई, और वह घायल हो अकसीके वली शेख बायजीदके जेलमें बन्द रहा। दूसरे साल शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ने शेख बायजीद, सुल्तान अहमद तम्बालको उसके सारे भाइयोंके साथ मारकर फरगानाको ले लिया। शाहीबेग सईदको पुत्रवत् मान अपने साथ समरकद ले गया। जिस वक्त शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) ख्वारेज्यपर आक्रमण करने गया था, उसी समय सईद निकल भागा और यतीकन्दमें अपने चचा महमूद खानके यहां जाकर कुछ दिन रहा। फिर वहांसे अपने भाई खलील मुल्तानके पास गया, जो कि उस समय किर्गिजोंके ऊपर राज्यपाल था। चार सालतक वह अपने भाईके साथ वहां रहा। जब महमूद खान विलायत (अन्तर्वेद) गया, तब भी दोनों भाई किर्गिजोंमें ही रहे। मन्सूर तुर्फान और चालिशसे सेना लेकर किर्गिजोंके ऊपर चढ़ा, तो दोनों भाई अपने अनुगायियों (मुगलों-किर्गिजों)के साथ मिलकर उससे चारनचलाकमें लड़े,

और हार खा भागकर अकसी गये, जहां शाहीबेंग (मुहम्मद शैवानी)के चचेरे भाई जानीबेगने मुल्तान खलीलको मरवा दिया । सुल्तान सईद कुछ समयतक अब लूट-मारका जीवन बिताता रहा, फिर मुगोलिस्तान छोड़नेपर मजबूर हो अन्दिजान होते बाबरं बादशाहके पास काबुल पहुंचा । बाबरने उसे बड़े आदर और प्रेमसे रक्खा—छिङ-गिस् खानकी औलाद और मुगोलिस्तानके खानका बेटा था, इसलिये मुगलोंके नामपर बावला बाबर क्यों न उसका सत्कार करता ? सईद काब्लमें तीन सालतक बाबरका मेहमान रहा । जब शाह इस्माईल (ईरान) ने मेर्वमें शाहीबेग (मुहम्मद शैबानी) को मार डाला, तो बाबर काबुलसे कुंदुज पहुंचा। सईद भी इस वक्त बाबरके साथ था। इसी समय इतिहासकार हैदरके पिता सैयद मुहम्मद मिर्जाने शैबानी जानीबेग सुल्तानको अन्दि-जानसे भगाकर उसपर अधिकार कर लिया था। बाबर बादशाहको इसकी खबर लगी, तो उसने सईद और कुछ मुगल अमीरोंको अन्दिजान भेजा । सैयद मुहम्मद मिर्जाने जीते देशको उनके हाथमें दे दिया । सईदने खान मुहम्मद मिर्जाको ''उलुस-बेगी'' (कबीलोंका सरदार) की उपाधि प्रदान की। लेकिन काशगरी मिर्जा अबूबकर भी अन्दिजानपर आंख गड़ाये था। दोनोंमें लड़ाई हुई। हैदरके अनुसार सईदने अपनी पन्द्रह सौ सेनासे अबूबकरकी बीस हजार सेनाको हरा दिया ।

इस समय सप्तनदके उत्तरी भागमें कजाकोंके खान कासिम [ मृत्यु ९२४ हि० (१३I-४xII १५१८ ई०)] का राज्य था, जो जाड़ोंमें करातालमें रहता था। कासिमने १५१० ई० के करीब मुहम्मद शैबानीको हराया, और १५१२ ई०में तलस और सैरामपर अधिकार कर ताशकन्दके किलेको नष्ट कर दिया। हैदरके अनुसार उसके कजाकोंकी संख्या दस लाख थी, लेकिन बाबरके अनुसार तीन लाख। १५१३ ई० के वसन्तमें चू नदीके तटपर सईदने कासिम खानसे मुलाकात की। कासिमकी उमर उस समय तिरसठ सालकी थी । उसने सईदकी वड़ी खातिर की । सईद इस वक्त बाबरकी सेवामें था ।

बाबरकी इन सफलताओंको शैवानी उज्बेक देख नहीं सकते थे। उन्होंने ताशकन्द और समरकन्दके सीमान्तपर भारी सेना जमा की। बाबरने इसी समय (जून या जुलाई १५११ ई०) उन्हें हराकर थोड़े दिनोंके लिये समरकन्दके सिंहासनपर बैठनेमें सफलता पाई थी, लेकिन उसी सालके वसन्तके आरम्भमें उबैदुल्ला खानने बाबरको हराकर उसे परिवारसहित हिसारकी ओर भगा दिया । अन्तर्वेद उज्बेकोंका हो गया, तो भी अन्दिजानपर सईद खानका अधिकार बना रहा । शाह इस्माईलकी कुमकसे साठ हजार सेना लेकर जब बाबरने समरकन्दपर चढ़ाई की, उस ममय सईद खान भी अन्दिजानसे उसकी मददके लिये आया था । ताशकन्दके पास शैबानी सूयुनजी (ख्वाजा) खानने सईदको हराकर अन्दिजानसे भागनेके लिये मजबूर किया। इसी समय इतिहास-कार हैदर बाबरसे छुट्टी ले सईद खानकी सेवामें चला गया, और वसन्तमें दश्तेकिपचक (किर्गिज-कजाक) के खान कासिमसे मिला, जिसके पास बाबरके अनुसार तीन लाख सेना थी ।

९२० हि० (२६ 11 १५१४–१७ 1 १५१५ ई०) में उज्बेकोंकी भारी सेनाने अन्दिजानपर आक्रमण किया । खानने भागकर काशगरियापर चढ़ाई की, मिर्जा अबूबकर काशगरमें किलेबन्द हो गया । यंगी-हिसारपर तीन मास घेरा डाल सईदने उसपर अधिकार कर लिया । मिर्जा अबूबकर दक्षिणकी ओर भागा। उसका पीछा करते सईद खानकी सेना तिब्बत (लदाख) के पहाड़ोंके भीतरतक गई। इस प्रकार मई-जून १५१३ ई० (९२० हि०) में सईद खान काशगर-प्रदेशका स्वामी था, और ९२२ हि० (१५१६ ई०) में, जैसा कि पहिले कहा, उसने बड़ी दूरदर्शिता दिखलाते हुये

मन्सूर खानको अपना प्रभुमान लिया।

गैबानियोंसे अन्तर्वेद छीननेका मनसूबा सईदने बाबरसे उधार लिया था, इसीलिये उनसे उसने छेड़खानी जारी रक्खी । सप्तनदसे तोर्गृत डांड़ेसे होकर काशगरियामें सैंतालीस सौ सेनाके साथ घुसकर अबूबकरको भगानेमें उसने पूरी तौरसे सफलता प्राप्त की। काशगर और यारकन्द को लेकर वहां पूरी तौरसे शांति-स्थापन कर १५१६ ई० में उसने अक्सू और कुचेईके बीच अरबात स्थानमें मन्सूरसे भेंट की। जैसा कि पहिले कहा, दोनोंमें पूर्ण मैत्री स्थापित हुई, सईद ने मन्सूरको अधिराज माना, लेकिन शासित प्रदेशोंका बंटवारा तो करना ही था । मन्सूरको तुफोन, कराशर और पूर्वी तुर्किस्तानका सारा ऊपरी भाग मिला, दूसरे भाई एमिल खोजाको

तुर्फान और अक्सू, तीसरे भाई बाबा सुल्तानको बाई और कूची मिले । काशगर और दक्षिणी सप्तनद सईदके हाथमें रहे । हामी (चीन)से अन्दिजान (फरगाना) तकका विणक्षय मुक्त हो गया। अबूबकरसे लड़ते वक्त किर्गिज मुहम्मदने सईदकी बड़ी सहायता की थी, इसलिये उसे किर्गिजोंका सरदार बना दिया गया । १५१६ ई० के वसन्तमें फरगानामें उज्बेकों से लड़नेकी तैयारी करनेके लिये सईद मुगोलिस्तान गया । उसने चातिर-कुलके तटपर अपने भाई बाबा अचकसे भेंट की । अरपा-उपत्यकामें मन्सुरको छोड़कर सारे भाई मिले, उन्होंने साथ ही शिकार खेला और जाड़ा बिताया । इसम सईद अभियानकी बात भूल गया । इसी समय उसके अमीर मुहम्मदकी अधीनतामें किर्गिजोंने जाकर तुर्किस्तान-शहर, ताशकन्द और सैराममें लूटमार की, और शैबानी खानके सौतेले भाई तुर्किस्तान-शासक अब्दुल्लाको बन्दी बनाया । लेकिन मुहम्मदने उसे बहुत-सी भेंट देकर छोड़ दिया, जिसके कारण उसका सईदसे मन-मुटाव हो गया। १५१७ ई० के वसन्तमें सईद अपनी सेना ले काशगरसे चला। एमिल खोजा भी . अक्<u>सू</u>से सारिग-अत्-आख़री डांड़ेसे होते आगे बढ़ा । दोनों सेनायें काफिर-यारिगमें मिल गईं, जहांसे सईद बेसकाउन-द्रोणी और एमिल खोजा चु-द्रोणीसे आगे बढ़ा। किर्गिज मुहम्मद बेसकाउनके मुहानेके पास डेरा डाले पड़ा था । दोनों भाइयोंके आनेकी खबर पाकर वह तूर्किस्तानकी ओर भागा, और उसके घोड़े, भेड़ें तथा सारी चीजें शत्रुओंने ले लीं। सईदने किंगिजों को बन्दी नहीं बनाया । वहांसे वह हिसार लौट गया ।

१५१७ ई०में मुहम्मद किंगिजने तुर्किस्तान और फरगानापर आक्रमण करके मुसलमानोंको लूटा, जिसके लिये सईदने चढ़ाई करके मुहम्मद किंगिजको पकड़कर जेलमें डाल दिया, जहां वह पन्द्रह सालतक पड़ा रहा । इसी साल सईद अपने पुत्र रशीदको लेकर मुगोलिस्तानमें गया । उसने किंगिजोंको दबाकर सारे मुगोलिस्तनपर अधिकार कर लिया । पीछे मंगितोंकी शक्तिके कारण उज्बेक-कजाक दश्तेकिपचकमें रहनेकी हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिये वह दो लाखकी संख्यामें मुगोलिस्तान में चले आये । उनके साथ लड़ना असंभव समझकर रशीद सुल्तान—जिसे बापने मुगोलिस्तानमें छोड़ रक्खा था—अपने आदिमयोंको ले काशगर भाग गया । १५१९ ई० (९२५ हि०) और १५२९-३०ई० (९३६ हि०)में दो बार सईदने बदख्शांपर चढ़ाई कर उसका आधा हिस्सा ले लिया।

१५२२ ई० में मुसलमानोंपर आक्रमण करनेका कारण बतलाकर सईदने अपने बेटे रशीद के सेनापतित्वमें फिर किर्गिजोंपर आक्रमण करनेके लिये सेना भेजते समय जेलसे छोड़कर मुहम्मद किर्गिजको भी उसके साथ कर दिया था। रशीदने कोचकरकी उपत्यकामें डेरा डाला। अधिकांश किर्गिजोंने मुहम्मदकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन उनमेंसे कछ भाग गये। उस जाड़ेमें रशीद खान कोचकर हीमें रहा। इसके बाद वह हर साल कुछ समय कोचकर-उपत्यकामें विताता था । १५२४ ई०में जब खान कोचकरमें था, उसी समय उसके पास उत्तरी सप्तनदके कजाकोंके खान कासिम-पुत्र ताहिरका आदमी आया । वह मुगोलिस्तानियोंके साथ मिलकर उज्बेकों और नोगाइयों (मंगितों) से लड़ना चाहता था। उसने अपनी बहिन भी रशीद खानको प्रदान की। इसके बाद अधिकांश किर्गिज ताहिरके अधीन हो गये। १५२५ ई० में खान इस्सिक्कुलके तटपर था, जब कि मुगोलिस्तानके सीमान्तपर कल्मकोंके चढ़ आनेकी खबर मिली। इससे पहले १५२२-२४ ई० में रशीद कल्मकोंके ऊपर सफल अभियान कर चुका था, जिससे उसे गाजीकी उपाधि मिली थी। अपने परिवारको इस्सिक्कुलके किसी द्वीपमें छोड़कर रशीद कल्मकोंके विरुद्ध चलकर दस दिनमें कबीकलर (कबिलककला) पहुंचा। इसी समय ताशकन्दके शैवानी खान स-यन-चुकके मरनेकी खबर मिली। उज्वेकोंके साथ लड़नेका यह अच्छा मौका था, इसलिये वह जल्दीसे लौटकर इस्सिक्कुल पहुंचा, और वहांसे कोनुर-उलेनके रास्ते फरगाना गया; लेकिन उसे जल्दी ही असफल हो उतुलुक (मुगोलिस्तान) लौटना पड़ा, जहांसे जल्दी ही काशगर गया।

अगले जाड़ोंमें ताहिरका डेरा कोचकरके पास था। आधे किर्गिज उसकी ओर थे। रशीद अतवासमें पड़ा था। १५२६ ई० के आरम्भमें रशीदने किर्गिजोंके साथ मेल किया, इसपर कितने ही कजाक सारे काश और कुनगेजतक सप्तनदसे हट गये। किर्गिजोंके डेरे कोचकर और जुगमलेके पास पड़े हुये थे। ताहिरसे बातचीत करनके लिये उसकी सौतेली मां (यूनस की पुत्री) को भेजा, जो कि काशगरमें सईदके पास रहती थी। सईद लौटकर अकसाई पहुंचा था, जब कि कजाकों और किंगिजों के बीच समझौतेकी बातका उसे पता लगा। दोनों घुमन्तू जातियोंके मिल जानेका खतरा सईदको साफ मालूम होने लगा, इसलिये वह वहांसे बाबाचककी कूचीसेनाको भी ले अककुयाश होते अरिक्ष-लारके रास्ते चला। उसने सप्तनदसे किंगिजोंको भगाकर उनकी एक लाख भेड़ें पकड़ लीं, जिससे उस स्थानका नाम कोई-चरीकी (भेड़ोंवाला) पड़ा।

१५२७ ई०के वसन्तके आरम्भमें ताहिर अतवासपर चढ़ आया, और वहांसे उसने किर्गिजोंके साथ मिलकर मुगलोंको मार भगाया। मुगलोंके हट जानेपर अब सप्तनद कजाकों और किर्गिजोंके हाथमें चला गया, लेकिन दोनों जातियोंकी मित्रता अधिक दिनोंतक नहीं निभी। १५२६ ई० में ताहिरने अपने भाई अब्दुल कासिमको मार डाला, जिसपर कजाकोंने उसका साथ छोड़ दिया। १५२९ ई० में अभी ताहिरके पास बीस या तीस हजार कजाक थे। हैदरके अनुसार ताहिर अन्तमें बड़ी बुरी अवस्थामें मरा। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका भाई बुईदश हुआ।

· (**तिब्बतपर जहाद**)—हैदर कलमका ही नहीं तलवारका भी धनी या । 'गाजी' बनने की उसकी बड़ी इच्छा थी, जिसके लिये उसने तिब्बतके भीतरतक आक्रमण किया। अपने इति-हासमें वह लिखता है: ९३४ हि० (२७ IV १५२७-१७८ VIII १५२८ ई०)में सईद खानने मुझे अपने बेटे रशीद सुल्तानके साथ बालूर (बदख्शां और कश्मीरके बीचमें काफिरोंके देश काफि-रिस्तान) पर आक्रमण करनेके लिये भेजा । यहां हमने सफलतापूर्वक 'धर्मयुद्ध' किया, और विजयी हो बहुत भारी लूटके मालके साथ लौटे ।....९३८ हि० (१५ VIII १५३१—५ VII १५३२ ई०) के अन्तमों खान सईदने तिब्बतके काफिरिस्तान (लदाख) के साथ 'घर्मयद्ध' किया, और मुझे पहले ही सेना देकर भेजा । मैंने बहुतसे किलोंको लेकर तिब्बत (लदाख) देशके अधिक भागको अपने अधिकारमें कर लिया था, जब कि खान हमारे पास पहुंचा । दोनोंकी सेनामें पांच हजार आदमी थे । यह संख्या इतनी अधिक थी, जिसे सारा तिब्बत मिलकर जाड़ोंमें खिला-पिला नहीं सकता था। खानने चार हजार सेना और इस्कन्दर सुल्तानके साथ मुझे कश्मीर भेजा, और खुद बल्ती-बालूर और तिब्बत (लदाख)के बीचमें जाड़ा बिताया । (हैदरका यह बालूर गिलगितका इलाका है, और तिब्बतसे उसका मतलब लदाखसे है) । खान बल्तीमें 'धर्मयुद्ध' में लगा रहा, फिर वसन्तमें वह तिब्बत (लदाख) लौटा । हैदरने कश्मीरमें पहुंचकर वहांकी सेनाको हराया । कश्मीरके राजा मुहम्मदशाहने अपनी लड़की इस्कन्दर सुल्तानको ब्याह दी, और सईद खानके नामसे खुतबा और सिक्का चलाना मंजूर किया। कश्मीरसे लूटकी भारी सम्पत्ति ले हैदर वसन्तमें तिब्बत (लदाख) में खानके पास पहुंचा।''

अबकी खानने हैदरको उर-सांग (बू-चाइ) की ओर भेजा, अर्थात् हैदर अब मुख्य तिब्बत- की ओर चला । खान उसे इस तरफ रवाना करके काशगर लौट गया । हैदर तिब्बतकी ओर बढ़ते हुए ऐसी जगहपर पहुंचा, जहांपर सांस रुकनेका रोग होता है (अर्थात् अधिक ऊंचाईके कारण हवाके क्षीण होनेसे सांस अधिक फूलने लगती है)। शायद वह लदाखसे यारकन्दकी ओर जानेवाले बड़े डांडोंपर जा रहा था। इसी समय ९३९ हि० (३ VIII १५३२-२४ VI १५३३ ई०) में ४५ सालकी उमरमें सईद खान मर गया और हैदरके अनुसार इस इस्लामके 'गाजी'को अल्ला-मियांने स्वर्गमें पहुंचाया। हैदरके अनुसार सईदने अपने अभियानोंसे राज्यकी सम्पत्ति बहुत बढ़ाई। मुगल, उज्बेक और चगताई तीनों उलुसोंमें उसके समान वाण चलानेवाला कोई नहीं था। वह एकके बाद एक सात-आठ तीर छोड़ सकता था और सभी लक्ष्यपर जाकर लगते थे। वह बड़े ही सुन्दर नस्तालीक अक्षर लिखता था। उसकी तुर्की और फारसी लिखावटोंमें कोई गलती निकाल नहीं सकता था। वह तुर्कीमें गद्य-पद्य दोनों लिखता था। हैदरने सिर्फ एक बार उसे फारसीमें कविता करते देखा था। वह सेहतारा और चारतारा अच्छी तरह बजा सकता था—चारतारापर उसका हाथ ज्यादा खुला हुआ था। वह वाण बनानेंमें बड़ा चतुर था, और हड्डीकी दस्तकारीका भी अच्छा ज्ञान रखता था। वह बड़ा उदार था।

## १६. रशीद, अब्दुर् रशीद, सईद-पुत्र (१५३३-५६ ई०)

सईद जब अन्दिजानमें बन्दीखानेमें पड़ा था, उस समय रशीद मांके गर्भमें सात मासका था। . वह ९१५ हि॰ (२१ IV १५०९—१२ III १५१० ई०) में पैदा हुआ। बाबरके अनुसार उसका पूरा नाम अब्दुर्रशीद था । जिस समय खलील सुल्तानको शैबानी जानीबेगने अकसीमें मरवाया. उस समय खलील-पुत्र बाबा सुल्तान दूधपीता बच्चा था। सईद वावाको अपने पुत्रसे भी ज्यादा मानता था, और ख्वाजा अलीबहादुरको उसने उसका अतावेग (अध्यापक-संरक्षक) बना दिया था । स्वाजाका मुगोलिस्तानसे बहुत प्रेम था । उसने सईद खानसे प्रार्थना की, कि मुगो-लिस्तान और किर्गिज प्रदेशको बाबा सुल्तानको दे दो, मैं स्वयं बाबाको अपने साथ ले वहांका सारा प्रबन्ध ठीक-ठाक करूंगा । खान राजी हो गया । बाबा सुल्तानके ससुरने मना किया--- "अगर बाबा सुल्तानने एक बार उस देशपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो यहांसे सभी मुंगल मगोलिस्तान चले जायेंगे, और खानको हानि पहुंचेगी, इसलिये यही अच्छा है, कि बाबाकी जगह रशीदको मगोलिस्तान भेजा जाय।" इतिहासकार हैदरका चचा बाबाका ससुर था, लेकिन वह रशीदका ज्यादा पक्षपाती था । सईद खानने अपने अधिकृत इलाकोंका एक-तिहाई रशीद सुल्तानको देकर मुगोलिस्तान भेज दिया । ९४४ हि० (१० VI १५३७--१ V १५३८ ई०)में सुल्तानके मुगोल्रिस्तान पहुंचनेपर मुहम्मद किर्गिजने सभी किर्गिजोंके साथ आकर सारे मगो-लिस्तानको अधीनता न स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया । उज्बेकोंने भी विरोध किया। उज्बेकों और किर्गिजोंके विरोधके मारे रशीदको काशगर लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। अपने सम्मिलिति शत्रुओंके साथ लड़नेमें हानि देखकर रशीदको पीछ उज्बकोंके साथ समझौता करना पड़ा।

बाप (सईद खान)के मरनके बाद रशीद मुगोलिस्तानका खान बना । सबसे पहले जो काम उसने किया, वह था अपने पिताके खैरखाहोंका वध । २ अगस्त १५३३ (१० मुहर्रम ९४० हि०) को रशीद सुल्तानके आनेपर हैदरका चचा पिताकी मृत्युपर अफसोस प्रकट करने गया । आते ही रशीदने उसे तथा उसके मित्र अली सैयद दोनोंको मरवा दिया, और हैदरके चचाकी जगहपर मिर्जा अली तगाईको नियुक्त कर यह हुक्म दे काशगर भेज दिया, कि हैदरके चचाके बच्चों और संबंधियोंको बिना कोई दया-माया दिखलाये बड़ी कूरतासे मारनेमें कोई कसर उठा न रखना । यह खबर सुनकर पूर्वसे मन्सूर खान भी रशीदके ऊपर चढ़ दौड़ा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा । मन्सूरने रशीदको दबानेके लिये और भी प्रयत्न किये, पर उसे सफलता नहीं मिली । रशीदके अत्याचारोंसे भयभीत हो उसके अमीरोंने विद्रोह किया, किन्तु रशीदने उनका दमन कर दिया। उसने अपनी सौतेली माताओं, बुवाओं और बहिनोंको भी निर्वासित कर दिया, जिनमें उसके बापकी चहेती बीबी जैनब सुल्तान खानम् भी थी। इधर जब उसने अपनोंसे इतना झगड़ा कर रखा था, उसी समय उत्तरमें उज्बेक-कृजाक भी उसके दुश्मन थे, फिर अन्तर्वेदके उज्बेक-शैबानियोंसे मेल करनेके सिवा रशीदके लिये और कोई चारा नहीं था।

८७७ हि० (८ VI १४७२-२९ IV १४७३ ई०)में यूनस खानने करातुकाईमें उज्बेक-कजाकोंको हराया था। लेकिन उसके बाद मुगल उनसे बराबर हार रहे थे, केवल रशीद खानने एक बार उनको हाराया। इस समय अन्तर्वेदके मंगोलवंशियोंको चगताई कहा जाता था, और मुगोलिस्तानके चंगेजवंशियोंको मोगल, लेकिन चगताई मोगलोंके प्रति घृणा प्रदिश्ति करते हुए उन्हें जाता (सीमांती) कहते थे, और मोगल चगताइयोंको करावाना। १६वीं सदीके मध्यमें लिखते हुए हैदरने कहा है— "वर्तमान कालमें बादशाहोंको छोड़कर कोई चगताई नहीं रह गया है। और ये बादशाह है बाबर बादशाहके पुत्र। चगताइयोंका स्थान (अब) कुछ दूसरे सम्य लोगोंने लिया है।" लेकिन रशीदका यह कहना गलत है। तेमूर-वंशज बाबर मांकी तरफसे अर्ध-मंगोलोंसे संबंध रखते भी बापकी ओरसे तुर्क था, मंगोल या मोगल हरगिज नहीं। लेकिन भारतमें मवस्थापित बाबरका वंश अपनेको मंगोल (मुगल) कहनेके लिये तुला हुआ था, जिसका दुहराना

बाबर और हुमायूं का कृपापात्र हैदर अपना फर्ज समझता था। हैदरके लिखनसे मालूम होता है, तुर्फान और काशगरके आसपासमें अब भी तीस हजार मुगल (मंगोल) रहते थे, लेकिन मुगोलिस्तानको उज्बेकों (कजाकों) तथा किर्गिजोंने ले लिया था। मंगोल (मुगल) शब्दका कितना अनिश्चित प्रयोग उस समय हो रहा था, यह इसीसे मालूम होगा, कि हैदर किर्गिजोंको भी मुगल-कबीलेमेंसे बतलाता है, जो कि "खाकानके साथ बराबर विद्रोह करते रहनेके कारण मुगलोंसे अलग हो गये।" हैदरके समय सभी मुगल मुसलमान हो चुके थे, लेकिन किर्गिज अब भी काफिर (बौद्ध) थे। "इसीलिये उनका मुगलोंसे झगड़ा रहता है।" साथ-साथ इस्लामके गाजीका यह भी कहना है—"जो मुगल मुसलमान नहीं हैं, उनका हमने अधिक नामोल्लेख नहीं किया है, क्योंकि काफिर चाहे जमशेद और जोहाबके प्रतापको भी पा जाये, तो भी उसका जीवन याद रखने लायक नहीं होता।"\*

९४४ हि० (१० VI १५३७-१ V १५३८ ई०) में रशीदने उज्बेक-कजाकों को करारी हार दी थी, जिसमें उनके खान ताहिरका भाई तुगुम और सैंतीस सुल्तान मारे गये। कजाकों का उसने सप्तनदमें उच्छेद-सा कर दिया। अपने बापका अनुकरण करते हुये रशीदने भी अपने बेटे अब्दुल्लतीफ को सप्तनदमें बैठाया, और शैंबानी-उज्बेकोंसे मित्रता जारी रक्खी। ९५१ हि० (१५४४-१५४५ ई०) में इस्सिक्कुलके तटपर ताशकन्दके खान नौरोज अहमद (बराक) से मुलाकात की। इसके कुछ समय ही बाद उज्बेक-कजाकोंने फिर सप्तनदपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यह याद रखना चाहिये, कि अभीतक उज्बेक शब्द कजाक और शैंबानी दोनोंके लिए प्रयुक्त होता था, जो कि पीछे स्वयं केवल अन्तर्वेदके शैंबानी-अस्त्राखानी-मंगीती खानोंकी तुर्क प्रजाके लिये छढ़ हो गया, और कजाक आधुनिक कजाकिस्तानमें रहनेवाले तुर्कोंको कहा जाने लगा। किर्गिज भी उस समयतक किर्गिज-कजाक कहे जाते थे, जो अन्तमें किर्गिजके नामसे मशहूर हुये।

रशीदका ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल्लतीफ बापके जीवन हीमें कासिम खानके पुत्र अकनजरके साथ लड़ाई करते मारा गया। अकनजर किर्गिजों और कजाकोंका खान था। अंग्रेज यात्री जेन्किन्सनके अनुसार १५५८ ई०के आसपास कजाकों और किर्गिजोंने ताशकन्द और काशगरमें बड़ी लूट-मार की, और चीनसे पश्चिमी-एसियाकी ओर जानेवाले विणक्पथको काट दिया।

रशीद मुगोलिस्तानी खानोंमें अन्तिम शक्तिशाली खान था।

#### १७. अब्दुल करीम, रशीद-पुत्र (-१५९३ ई०)

यह अकबरका समकालीन था और १५९३ ई०में काशगरपर शासन करता था। अब्दुर्रशीदका तीसरा पुत्र अब्दुर्रहीम पिताकी आज्ञाके बिना ही तिब्बतमें जहाद करने गया, जहां वह मारा गया। कश्मीरपर कितने ही समयतक मुगोलिस्तानके खानोंका अधिकार रहा, फिर १५८७ ई० के आसपास अकबरने कश्मीरको ले लिया।

#### १८. मुहम्मद खान (१६०३ ई०)

ईसाई साधु गोयेज आगरासे लाहौर, काबुल, बदस्शां होते १७०३ ई०में यारकन्द पहुंचा । उस वक्त मुहम्मद खान वहांका राजा था। गोयेज,सालभर यारकन्दमें रहा। उस समय काशगर राज्यकी राजधानी यारकन्द थी। गोयेज सूचाव (चीन)में अप्रैल १६०७ ई०में मर गया।

#### १९. इस्माईल खान

यारकन्दकी गद्दीपर पीछे इस्माईल बैठा।

बाबर और हैदरकी पलटनमें मुगल नामसे प्रसिद्ध तुर्क भी काफी संख्यामें आये थे। दिल्लीके पास-पड़ोस और रावलिंपडीके इलाकेमें इन मुगलोंकी संख्या काफी थी। पश्चिमोत्तर प्रदेशके रास्तेपर भी वह जहां-तहां बस गये थे, इनमें चगताई (बाबरके अपने भाई-बंधों)की संख्या २३५९३ थी, और बरलसोंकी १२१७३।

<sup>\*</sup>इसी जगह हैदरने अपने ग्रंथके बारेमें लिखा है—''यह तारीखे-रशीदी ९५३ हि० के जुल्हेजा महीनेके अन्त (फरवरी १५४७ ई०) में कश्मीरके नगरमें लिखी गई, जब कि मुझ मुहम्मद गुरगान-पुत्र हैदर मिर्जाको कश्मीरके सिहासनपर बैठे पांच वर्ष हो गये थे।''

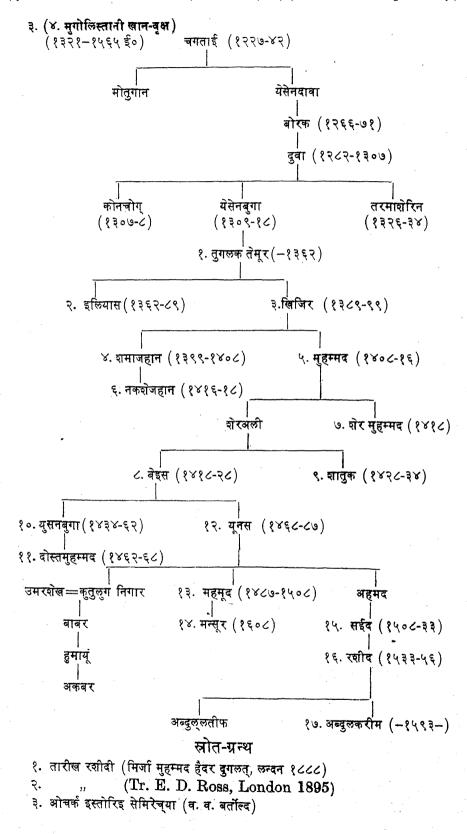

# सिबिरखान

#### (१५००-१६५९ ई०)

यरमकके सिबिर नगरके ब्वंस और पश्चिमी साइबेरियापर रूसके शासनके स्थापित होनेकी बात कहते हुये हमने सिबिरके खान कूचुमका जिक्र किया था । १७ वीं सदीमें साइबेरियामें वसनेवाली जातियोंके बारेमें भी हम बतला चुके हैं ।

सिबिरके खान भी अपना संबंध छिद्ध-गिस्-पुत्र जू-छिके पुत्र शैबान खानसे जोड़ते हैं, जो कि बा-तू खानका भाई था। शैबानके बाद उसके पुत्र बा-तू खान, तत्पुत्र जूजीबुका, तत्पुत्र बादाकुल, तत्पुत्र मंगू तेमूर, तत्पुत्र तुकाबेक, तत्पुत्र अलीओगलान, तत्पुत्र हाजी मुहम्मद खान, तत्पुत्र इलबक (या ईबक), तत्पुत्र मुर्तजा, तत्पुत्र कृचुमखानके पास पहुंचकर हम येरमकके समकालमें आ जाते हैं। ७ नवम्बर १५८१ ई० में कूचुमको ही हराकर येरमकने उसकी राजधानी सिविरको दखल किया था। कूचुमके बाद उसके पुत्रों अली और इशिमने कुछ समय तक शासन किया। इशिमका पुत्र अबले गिराई और उसके बाद इशिमके भाई चुवाकके पुत्र दौलात गिराईने शासन किया। साइ-बेरिया जैसे सम्यताके छोरपर बसे देशके बाकायदा इतिहास लिखनेकी सम्भावना नहीं हो सकती थी, इसलिये इन खानोंके बारेमें बहुत बातें हमें मालूम नहीं हैं। वस्तुतः कबीलेशाही-धर्ममें इतिहास द्वारा अमर होनेकी संभावना न देख शासकोंका सामन्तशाही-धर्मकी तरफ झुकनेका एक कारण यह भी है, कि सामन्तशाही पुरोहित अपने इतिहास-ग्रंथों या पुराणों द्वारा अपने यजमानोंको अमर कर देनेकी क्षमता रखते थे। सिबिरतक इस्लाम पहुंचा तो था, लेकिन अभी वहांके लोगोंपर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था। बा-तूके वंशके खतम होनेपर सुवर्ण-ओईके सिहा-सनपर शैबानी-वंशज खिजिरखां बैठा, जो कि मद्ध-गू तेमूरका संबंधी था । खिजिरखांका सिक्का स्वारेज्ममें भी मिला है, जिससे जान पड़ता है, शायद स्वारेज्मपर भी उसका अधिकार था। मड-गू तेमूरके छ पुत्रोंमें किपचकका खान पुलाद या पोलाद-तेमूर है। इसने किपचक खान अजीजको १३६७ ई० के आसपास मार डाला । पोलादके दो पुत्रोंमें अरवशाहके वंशजोंने ख्वारेज्मपर शासन किया, और इब्राहिमके वंशजोंने बुखारापर, यह हम बतला आये हैं। मेझ-गू तेमूरके पौत्र हाजी . मुहम्मद खानके पुत्र ईबकसे हम सिबिरके खानोंपर पहुंचते हैं।

#### १. इबक, हाजी मुहम्मद-पुत्र (१४९३ ई०)

ईबक या इलबक उस समय हुआ, जब कि जू-छि-उलुस विश्वंखिलत-सा हो चुका था। साइबेरिया और बश्किरोंके छोटे-छोटे राजा इसे अपना अधिराज मानते थे। पुराने पंवाड़ोंमें इसे कजानका जार उपक कहा गया है। इसने अपनी बिहनका ब्याह साइबेरियाके शासक मारसे किया था, जिसे झगड़ा हो जानेके कारण पीछे इसने मार डाला। उसके बाद वह त्यूमेन (प० साइबेरिया) प्रदेशका राजा हुआ। ईबक १४९३ ई० के बाद किसी समय मरा।

## २. मुर्त्तुजा, ईबक-पुत्र

इसके शासनकालमें उज्बेक-उलुसका अधिकांश भाग मुहम्मद शैबानी और इल्बर्सके नेतृत्वमें अन्तर्वेद और स्वारेज्ममें चला गया । जिसका कारण था पूरवमें मंगोल राजा अलतन खानके नेतृत्वमें मंगोलों द्वारा कल्मकोंपर भारी प्रहार पड़नेसे उनका पिश्चमकी ओर भागते हुए उज्बेकोंके ऊपर पड़ना। उन्हें कल्मकोंकी बाढ़ने डुबाना चाहा, और उधर तेमूरी साम्राज्यके नष्ट-भ्रष्ट होनेके कारण दक्षिणसे न्यौता आया। उज्बेक-उलुसमेंसे जो यहां रह गये, वह मुर्तुजाको अपना खान मानते रहे। मुर्त्तुजाने नोगाइयोंपर बड़ा अत्याचार किया, जिसका बदला पीछे उन्होंने उसके पुत्र कूचुमको मारकर लिया।

# ३. कूचुम, मुर्त्तुजा-पुत्र (१५५५-९५ ई०)

१५५६ ई० में सिबरके खान यादगारने रूसी जारके पास कर न भेजनेका यह कारण बत-लाया था, कि शबानी राजकुमार हमारे देशमें लूट-मार कर रहा है। यह शैबानी राजकुमार कूचुम खान था, जो उस समय सिविरसे पश्चिमके त्यूमन प्रदेशका शासक था । १५६३ ई० के आसपास कूचुमने यादगारको हटाकर सिबिर राजधानी दखल कर ली । १५६९ ई० में रूसी उसे सिबिरका जार (राजा) कहते थे, जिसे रूसी जारने एक संधि द्वारा अपने संरक्षणमें ले लिया था। संरक्षणकी एक शर्त यह थी, कि सिबिर खान हर साल सेबलकी हजार छालें और स्क्वाइरलों (गिलहरी) की हजार छालें प्रतिवर्ष भेजा करेगा। इस सोनेके मुहर लगे संधि-पत्रको चाबुकोफ साइबेरिया ले गया। क्र्चुमकी एक बीबी कजानके किसी छोटे खानकी लड़की थी, जिसके साथ कितने ही रूसी और चुवाश गुलाम भी सिविर गये थे। उसकी दूसरी दो बीबियां मिर्जा दौलतबेगकी लड़कियां थीं। इस प्रकार सम्यताके सीमान्तपर बसे होनेपर भी सिबिर नगरीमें सभ्यताके संदेशवाहक स्त्री-पुरुष पहुंच चुके थे। लेकिन कूचुमकी प्रजामें अभी बर्बर अवस्थामें रहनेवाली कितनी ही जातियां थीं। इतिश और तोबोलके कितने ही तारतार ओर्दू तथा बाराबिनके तारतार भी इसे अपना खान मानते थे। इसीके समय त्यूमनमें रूसियोंके साथ मिला हुआ एक अर्ध-स्वतंत्र राजा रहता था । इस तरह कूचुमका राज्य तूराके महानेसे अधिक पश्चिम नहीं था। तरखनके तारतार इसकी अन्तिम प्रजा थे। तोबोलके सबसे नजदीकवाले बश्किर और ओस्तियाक कबीले भी कूच्मके अधीन थे। कहते हैं, कूचुम पहला खान था, जिसने साइबेरियामें इस्लामका प्रवेश कराया, लेकिन अभी वह बहुत फैला नहीं था। उसने अपने पिता मुर्त्तुजाको लिखा, जिसपर उसने एक आखुन (बड़े मुल्ला) और कई मुल्लाओंके साथ अपने पुत्र अहमद गिराईको कजानसे इस्लामके प्रचारके लिये कूचुमके पास भेजा। कूचुमने प्रजाको जबर्दस्ती मुसलमान बनानेकी कोशिश की, तो भी वह अभी तारतारोंको पूरी तौरसे मुसलमान बनानेमें सफल नहीं हुआ था। इतिश-उपत्यकाके तारतार अब भी मूर्ति गूजक थे। रूसी यात्री मुलरसे यालीनिश तारतारोंके एक सरदार (बी) ने कहा था: अपनी जवानीसे ही हम अपने मां-बाप, अपनी प्रजा तथा पड़ोसियोंके साथ सदा मूर्तिपूजक रहे। तोबोल्स्क और देमियान्स्कोयके बीचके निवासी लेबाउज्की ओर्दूके तारतार तथा तूरिन्स्कके पड़ोसवाले तारतार भी तबतक मूर्तिपूजक रहे, जबतक ओस्तियाकोंके साथमें उन्हें ईसाई नहीं बना लिया गया। बारिबन्स्की कबीलेके बहुतसे लोग १८वीं सदीतक मूर्तिपूजक रहे, यद्यपि उनके इलाकेमें बहुत पहले कूचुमके समयमें ही मुसलमान पहुंच चुके थे। एक दूसरे रूसी लेखक फिशरके अनुसार निजार-उपत्यकाके तूरिन्स्क तारतारोंके कितने ही परिवार १६३९ ई० तक मूर्तिपूजक रहे।

७ नवम्बर १५८१ ई० को येरमकने किस तरह कूचुमकी राजधानी सिबिरपर अधिकार किया, यह हम बतला चुके हैं। १७ या १८ अगस्त १५८४ ई० को येरमक लड़ाईमें हारकर अपने कवचके भारी बोझके कारण नदीमें डूबकर मर गया, लेकिन उससे रूसी अधिकारको साइबेरियामें क्षित नहीं पहुंची। येरमक और उसके साथियोंका स्थान दूसरे रूसी बराबर लेते रहे। येरमककी मृत्युके दो साल बाद १५९६ ई० के बसन्तमें वोयवोद वासिली बोरिस-पुत्र सूकिन और इवान म्यास्नोईके साथ तीन सौ रूसी सैनिक आये—उन्होंने युगुरके पहाड़ों और ओब नदीके रास्ते चढ़ाई की। १० जुलाई १५८६ ई० को सूकिन तारतारोंके एक पुराने किले चिंगीपर पहुंचा, जो कि तुरा नदीके तटपर था। वहां उसन

त्यूमनके नामसे एक नगर बसाया, जो आजकल पश्चिमी साइवेरियाका एक जिला है । त्यूमन तुरा नदीके दक्षिण तटपर बसा उरालसे पूर्व रूसियोंकी प्रथम स्थायी वस्ती थी । रूसियोंने बहुत आसानीसे तुरा, पिशिमा, इसेत, तोदा और तबोलकी उपत्यकाओंके तारतारोंको अपना करद बना लिया और कुछ ही समय बाद सैदिक खानको भी अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। सैदिक कूचुमसे पहलेके सिबिर-खानोंका वंशज था।

क्चुम अब भी हाथमें नहीं आया था। वह भागकर नोगाइयोंके भीतर बराबिनके मैदानोमें चला गया, जहांसे १५९० ई०में उसने तोबोल्स्कके पासवाले इलाकेपर आक्रमण किया, और रूसी प्रजा बननेके कारण कौरदक और सालिन्स्कके तारतारोंको लुटा । इसपर तोबोल्स्कके नये वोयवोद राजुल (क्न्याज) कोल्जोफ-मोसाल्स्कीने कुछ रूसी और तारतार सैनिकोंके साथ अगले साल जुलाई १५९१ ई०में कूचुमके विरुद्ध अभियान किया, और वह चिलिक झीलके पास इशिमके तटपर कुचुमको हराकर उसकी दो बेगमों, एक पुत्र (अब्लुखैर) और बहतसी लटी हुई सम्पत्तिको लेकर वह लौटा। १५९४ ई० में रूसियोंने तारानगरका निर्माण किया, जिसके लिये जारने राजुल अन्द्रेइ वासिली-पुत्र लेज्कोइको वोयवोद नियुक्त किया । वह मास्कोसे एक सौ पैंतालीस स्त्रेलत्सी, सौ कजान-तारतार, तीन सौ बाश्किर, पचास पोल और पचास पोलकसाक भरोको साथ लेकर आया था। त्यूमनसे भी उसके साथ कितने ही लोग आये थे, जिनमें लिथुवानी, चेरकासी, निर्वासित-कसाक, तथा कुछ साइबेरियाके तारतार थे। इस सेनामें अधिकांश सवार थे। उनके पास तोपखाना और काफी गोला-बारूद था। पहले नगरको तारा नदीके तटपर बसानेका ख्याल था, किन्तू पीछे विचार बदलकर उसे इतिशकी शाखा अगरकापर बसाया गया, पर नाम तारा ही रहा। रूसी अब कूचुमको दबानेके लिये उतारू थे। कूचुमको अधीनता स्वीकार करनेके लिये कहा गया, और यह भी वचन दिया गया, कि छोटे पुत्रों मेंसे एक तथा दो-तीन प्रमुख तारतारोंको जामिनके तौरपर मास्को भेज देनेपर बड़े लड़के अबुलुखैर तथा दूसरे संभ्रान्त बंदियोंको लौटा दिया जायगा। अबुल्खैरने भी जार पयोदोरकी उदारताकी प्रशंसा करते हुये बापको चिट्ठी लिखी । कूचुमने जवाब दिया---"मैंने येरमकको सिबिर नहीं दिया, यद्यपि उसने उसे जीत लिया। मैं शांतिसे रहना चाहता हूं, यदि इतिशके किनारेको सीमान्त मान लिया जाय।"

१५९५ ई० में फ्योदोर येलिज़्की नया वोयवोद होकर आया । उसने तुरन्त कूचुम और उसके मित्र नोगाई खान अलीके ऊपर चढ़ाई करनी चाही। तोबोल्स्क और त्यूमनसे भी मदद आई, जिसमें पांच तोपें भी थीं। पहले जाड़ों में ९० कसाक-सैनिक भेजे गये, जो अयालिन्स्कके अट्ठाईस तारतारोंके साथ लौटे । कूचुम इन कसाकोंको अपने रहनेकी जगह ऊपरी इर्तिशमें ले जाना चाहता था। इस समय वह ओबके जलप्रपातसे दो दिन आगे गाड़ियां-नगरमें डेरा डाले पड़ा था। फिर वोयवोदने नया अभियान भेजा, जो कुचुमके रहनेकी जगहको नष्ट करके तारा लौट गया । लेकिन कूचुम अभी दबा नहीं था। १५९६ ई० के बसन्तमें दोमोशेरोफके अधीन तेंता-लीस सैनिकोंका अभियान भेजा गया वह २९ मार्चको बरफानी जुतोंपर रवाना हुये। मामूली संघर्षके बाद रास्तेके चमगुल, लुगुई, लुबा, केलेमा, तुराश, बरमा (उलुकबरमा), किरिकिपी आदि गांवोंने अधीनता स्वीकार की। इसी समय नोगाई मिर्जा चिन, और कितनोंने भी अवीनता स्वीकार की, लेकिन कूचुम अब भी प्रतिरोधके लिये तैयार था। अगस्त १५९८ ई० में ३९७ रूसी सैनिकोंके साथ अन्द्रेइ बोयेकोफ कूचुमके विरुद्ध ओब नदीकी ओर चला। चारों ओर फसलें खड़े खेतोंके बीचमें कृचुम अपने परिवार तथा पांचसौ अनुयायियोंके साथ छिपा हुआ था। २ सितम्बर को सूर्यास्तसे पहले रूसियोंने आक्रमण कर दिया। सारे दिन लड़ाई होती रही, जिसमें कूचुमका एक भाई, एक पुत्र, राजकुमार इलितन और पांच-छ अमीर, दस मिर्जा और एक सौ पचास सैनिक मारे गये । शामके वक्त नदीकी ओर शत्रु भगे । उनमें एक सौसे ज्यादा नदीमें डूब गये, पचास बन्दी बने, और कुछ लोग नावों द्वारा भागनेमें सफल हुये । वोयकोफको बहुतसे लूटके माल के अतिरिक्त आठ बेगमें, पांच कुमारियां और पांच राजकुमार हाथ लगे । वोयकोफने तारा

लौटकर जार बोरिस गदुनोफको अपनी सफलताके बारेमें लिखा-"क्चुम खान दो आदिमयोंके साथ ओबके किनारे-किनारे चाता प्रदेशमें चला गया।" वोयकोफने समझा-बुझाकर कूचुमको अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार करना चाहा। उसने इसके लिये मुल्ला तूल मेहमतको भेजा। उस वक्त ओब नदीके तटके एक जंगलमें रूसियों द्वारा मारे गये अपने तारतारोंकी लाशोंके बीचमें अंधा-बूढ़ा कूचुम खान तीन बेटों और तीस अनुचरोंके साथ एक पेड़के नीचे बैठा था। मुल्लाने कहा—''अधीनता स्वीकार कर लो, फिर तुम मास्कोमें जाकर अपने परिवारके साथ आरामसे रह सकते हो। जार तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा।" बूढ़ेका जवाब था--- "जब मेरे दिन भले थे, मैं समृद्ध और सबल था, तब मैं नहीं गया; तो क्या इस समय मैं अपमानपूर्ण मृत्युके लिये वहां जाऊं ? में अन्या और बहरा हूं, गरीब और बेचारा हूं । मैं अपनी सम्पत्तिके विनाशके लिये अफ-सोस नहीं करता, लेकिन मैं अपने प्यारे पुत्र असमानकके लिये अफसोस करता हूं, जिसे रूसी पकड ले गये । राज्यके बिना भी मैं उसके साथ संतोषसे रह सकता था, चाहे मेरी दूसरी बीबियां और बच्चे न भी होते। अब मैं अपने बचे-खुचे परिवारको बुखारा भेज दूंगा और स्वयं नोगा-इयोंमें चला जाऊंगा।" कूचुमके पास उस समय न गरम कपड़े थे, और न घोड़े ही। उसने अपनी पुरानी प्रजा चातोंसे कुछ चीजें भीखके तौरपर मांगीं। इसके बाद वह युद्धक्षेत्रमें पहुंचा। फिर दो दिनतक मुर्दोंको दफनानेमें लगा रहा। इसके बाद एक घोड़ेपर चढ़कर वह रूसी इतिहासकार करमजिनके अनुसार "इतिहाससे विलुप्त हो गया।"

कूचुम इतिशके रास्ते सइसान झील (नोर) की ओर जा कल्मकोंके देशमें कुछ समय ठहरा, फिर उनके कितने ही घोड़ोंको लूट कर इशिमके जिलेमें गया । कल्मकोंने पीछा करके इशिम नदीके पास करगालचेन झीलपर उसपर आक्रमण किया । उसके कितने ही अनुचर मारे गये, और कूचुम नोगाइयों (मंगुतों) में भाग गया। लेकिन, नोगाइयोंको कूचुमके बाप मुर्तुजांके हाथों बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिये उन्होंने बूढ़े कूचुमको मारकर उसका बदला लिया। कूचुमके परिवारके जो लोग रूसियोंके हाथमें पड़े थे, वह जनवरी १५९९ ई० में मासको पहुंचे। खानके पुत्रों और पुत्रियोंको अमीरों और धनी व्यापारियोंके घरोंमें रखकर जारने उनके लिये मामूली पेंशन निश्चित कर दी। महमेतकुल रूसी सेनामें शामिल हुआ, और १५९० ई० में रूपकी तरफ से स्वीडनके विरुद्ध लड़ा। १५९८ ई० में किमियाके तारतारोंके विरुद्ध भी वह जार बोरिस गदुनोफके साथ गया था। कूचुमका पुत्र अवुल्खैर १५९१ ई० में ईसाई बनकर अन्द्रेई नामसे प्रसिद्ध हुआ, और कूचुमके पुत्र अलीका लड़का अल्पअर्सलन पीछे कासिमोफका खान बना।

१५९८ ई० की लड़ाईमें बापके साथ अली भी था। इस पराजयके बाद वह जहां-तहां युमन्तू जीवन बिताता घूमता रहा। अभी रूसियोंके शासनके आरिम्भक दिन थे। अली अपने अनु-यायियोंको जमा करके वह इतिश, इशिम और तबोलकी उपत्यकाओंमें लूट-मार करते यायिक नदी तथा कूफा तक धावा करने लगा। १६०३ ई० में वह लगातार रूसियोंके साथ छेड़खानी करता रहा। १६०६ ई० में पहली बार उसके आदमी ताराके जिलेमें दिखलाई पड़े, जहां उन्होंने रूसी बस्तियोंको लूटा। रूसियोंने पीछा करके अलीकी मांको पकड़ लिया, जिसे वह त्यूमन ले गये। १६०७ ई० में कूचुमके पुत्र असिम, इशिम और कंचुवार कल्मकोंके झंडेके नीचे हो, त्यूमन जिलेपर आक्रमण कर वहांसे रूसी बच्चों और ओरतोंको पकड़ ले गये। फिर एक नोगाई मुर्जा कनाईके साथ दो सौ आदिमयोंको ले उन्होंने तोबोल्स्कके आसपास लूट-मार की। पीछा करके शमशीके जंगलोंमें अलीकी स्त्री दो पुत्र, असिमकी दो बीबियों और दो लड़-कियों, तथा अलीकी एक बहिनको पकड़कर रूसी त्यूमन ले गये। आखिरमें किबिरली झीलके पास दो दिनके युद्धमें जो बन्दी पकड़े गये, उनमें अली भी था। उसे बन्दी बनाकर मास्को भेज दिया गया। वहां कुछ समय रहनेके बाद उसे यारोस्लाब्ल नगरमें नरजबन्द कर दिया गया, जहां १६३८ ई० के बाद वह किसी समय मरा।

#### ५. इशिम, कूचुम-पुत्र (--१६१६ ई०)

१६१६ ई० में इशिम सलबर और कोशुर दो कल्मक राजकुमारोंके साथ ऊपरी इतिशमें सेमीप्लातिन्स्कमें रहता था। वहांसे वह साइबेरियाके नगरोंमें ऊफा तक लूट-मार करता था। अलीके पकड़े जानेके बाद इसने अपनेको खान घोषित किया था। १६१८ ई० में कल्मकोंके साथ मिलकर इसने रूसियोंपर आक्रमण किया, जिसमें इतिशके मैदानों और तोबोलके बीचमें उसे बहुत बुरी तरहसे हारना पड़ा। इस लड़ाईमें इसके बहुत-से आदमी काम आये। १६२० ई० में इशिम कल्कम सेचक थैशीके साथ मिल कर शूचिये झीलकी ओर जा खबर लाया, कि पूर्वी मंगोलोंने कल्मकोंको बुरी तरह हराया है, और वह पश्चिमकी ओर भागे जा रहे हैं। इसके बाद इशिम तोरगुत राजा उरलुककी लड़कीसे ब्याह करके अपने ससुरके साथ रहता रहा। उर- लुक बोल्गा-कल्मकोंका प्रथम सरदार था। इस समय कल्मक पश्चिमी साइबेरियाके स्तेपीमें रूसी सीमाके दक्षिणकी भूमिमें रह रहे थे। १६२२ ई० में इशिम त्यूमनते सात दिनके रास्ते-पर तोबोल-तटपर अवस्थित खामा करागाईमें रहता था। इसके बाद वह ऊका शहरके पास चला गया।

#### ६. अबलइ गिराई, इशिम-पुत्र (१६३५-१६५० ई०)

अबलइ गिराई भी कल्मकोंके साथ मिलकर लूट-पाट करता था। कल्मक सरदार को क गुल, उरलुक और बाइबेगिश इसके दोस्त थे, जिनकी सहायतासे इशिमने बराबिनके तारतारों को कल्मकों का करद बनाया। इस प्रकार सहायता करके अबलइ गिराईने कल्मकों के थैशियों (राजाओं) तेलेंगुत राजा ओबक, कुरचािकश सैची केशेसके साथ मित्रता बढ़ाई। अबलइ अपनी लूट-मार जारी रक्खे रहा। १६३२ ई० में वह इसेतके तटपर अलीबयेफ यूर्ति नामक गांवमें था। १६३५ ई० में इसेत-तट, वेल्ने-निजिन्सकया और चूबावोफामें था। इसी साल रूसियोंने इसके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन कुछ कल्मकोंके मारे जानेके सिवा उसका कोई फल नहीं हुआ। १६३६ ई० में ऊफासे अभियान भेजा गया। बहुतसे कल्मक मारे गये। अबलइ ५४ कल्मकोंके साथ पकड़-कर ऊफा लाया गया, जहांसे उसे मास्को भेज दिया गया। पीछे वहांसे उसके चवेरे भाई दौलत गिराईको उसके मरनेकी खबर भेज दी गई।

## ७. दौलत गिराई, चुवाक-पुत्र (१६३७ ई०)

१६३७ ई० में तारामें बुखाराके बाईस व्यापारी आये, जिनके साथ दौलतका दूत भी था। १६४० ई० में कल्मकोंको साथ ले दौलतने तरखन्स्कोये ओस्त्रोग (राजकुमार द्वीप) को लूटा। इसपर १६४१ ई० में रूसियोंने दो सौ बहत्तर सैनिक भेजे, जिन्होंने उनमेंसे बहुतोंको मारा और कितनों को बंदी बनाया। बंदियोंमें तोरगुत-सरदार उरलुकका एक भतीजा और एक भतीजी भी थी। १६४६, १६४८, १६४९, १६५१ और १६५५ ई० में कूचुमवंशी राजकुमारोंकी लूट-मारकी खबर लगती रही। १६५९ ई० में बुगई, कुचुक, कंचुवार और चूचेलेईने एक हजार आदिमयोंके साथ कितने ही कल्मक थैशियोंसे मिलकर बहुत-सी रूसी बस्तियोंको लूटा, और ३५८ पुरुषों और ३७५ स्त्रियोंको बन्दी बनाकर ले गये। पीछे इन बंदियोंमेंसे बहुतोंको जुंगा-रियाके खुन थैशीके बीचमें पड़नेपर छोड़ दिया। अब वस्तुतः सिबिरके खानोंकी प्रभुता खतम हो चुकी थी, और यायिक (उराल) नदीके पूरबवाले प्रदेशके स्वामी कल्मक थे। उन्हींमें सिबिर खानके आदमी विलीन हो गये, और आगे इतिहासमें उनका नाम नहीं मिलता।

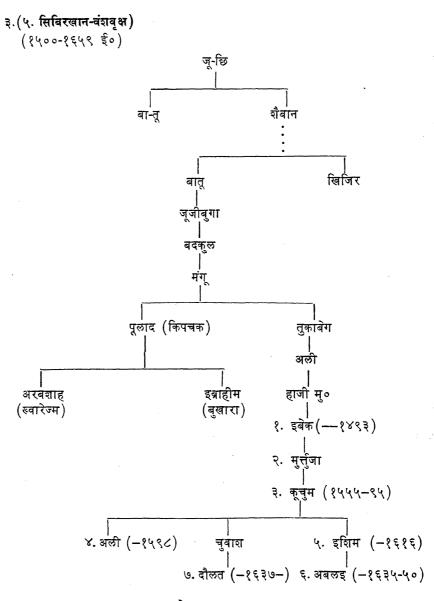

स्रोत ग्रन्थ

- १. ओचेर्क पो इस्तोरिइ कलोनिजात्सि इ सिविरि (मास्को १९४६)
- २. History of Mongol (H. H. Howorth)

#### जुङ्गर-साम्राज्य

(१५८२-१७५७ ई०)

कल्मक-मंगोल मंगोलोंकी एक शाखाका नाम कल्मक था । इनका मंगोल नाम तोरगुत था, लेकिन मुसलमान और रूसी लेखक इन्हें अधिकतर कल्मकके नामसे पुकारते हैं । १६०० ई० (अर्थात् अकबरकी मृत्युसे पांच साल पूर्व) के पहले अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें कल्मक नहीं थे । पूर्वी मंगोलोंके शिक्तशाली राजा अल्तन खानने जब १६२० ई० में तोरगुतोंको बुरी तरहसे हराया, तो वह अपने सरदारों खराखुला, दालय और मेरेगनके नेतृत्वमें पश्चिमकी ओर भागने लगे और फिर यम्बा नदी, उराल पर्वतमालासे पूर्व और अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिममें छा गये । १६ वीं सदी तक यह भूभाग उज्बेक-कजाकों (शैबानी और कजाक) से नोगाइयोंके हाथमें चला गया था । वह इस भूमिमें अपना घुमन्तू-जीवन बिताते थे । कल्मकोंका उनसे संघर्ष होने लगा। कल्मक लगातार पश्चिमकी ओर बढ़ते बश्किरोंके देशमें पहुंचे । कल्मक राजा उरुसलन थैशीने बश्किरोंसे कर मांगा—बश्किर अभी तक नोगाइयोंके अधीन थे, जिससे नोगाइयोंसे झगड़ेकी नौबत आ गई। इस्माईल-पुत्र दीनेबेइका पुत्र कनाई उस वक्त नोगाइयोंका राजा था। तोरगुत (कल्मक) सरदार उरलुक और उसके पुत्र दाइशिंगने नोगाई खानके विद्रोही सलतानियासे मिलकर १६३३ ई०में कनाईपर चढ़ाई की। कनाई रूसके अधीन था, इसलिये जारकी सरकारने तोबोल्सक, त्यूमन और तुराके रूसी सेनापतियोंको उसकी मदद करनेके लिये हक्म दिया।

१६४३ ई०में रूसियोंने आक्रमण करके उरलुक और उसके कुछ पुत्र-पौत्रोंको भी मार डाला। इसके बाद उरलुक-पुत्र येलदेड और लोब्जाङने यायिक पार कर वोल्गाके मैदानोंमें प्रवेश किया, और नोगाइयोंको किताई-किपचक, मैलबाश और येदिस्सन (एतिसन) के तीन भागोंमें बांट दिया। साथ ही उन्होंने उलाङतुमान (लाल ऊंटवाले ओर्दू)के तुर्कमानोंको भी उनकी भूमि येम्बाके दक्षिणी भागसे हटा दिया। अब वोल्गाके दोनों पारका इलाका नोगाइयोंके हाथसे निकलकर कल्मकोंके हाथमें चला गया। इस प्रकार नोगाई अपनी मूल-भूमिसे वंचित हुये। करीब डेढ शताब्दियों तक कल्मक इस भूमिमें छाये जरूर रहे, लेकिन अन्तमें फिर कजाक आकर आबाद हो गये, जिसके ही कारण आज यह भूमि कजाकस्तानके नामसे मशहूर है। पश्चिमी मंगोलोंको तोरगुत या कल्मक कहा जाता था, जब कि पूर्वी मंगोल खलखा नामसे प्रसिद्ध थे।

- (१) कल्मकोंके भीतर ओइरोद, कुरी, तुला, तुमेत, बरगुत, कुरतुतके कबीले थे, जो अंगारा नदी और बैकाल सरोवरके पश्चिममें रहते थे। हो सकता है, पश्चिमी मंगोलोंका कोई मुख्य सरदार कल्मक रहा हो, जिसके नामपर कबीलेका यह नाम पड़ा।
  - (२) उरियानकुत मंगोल कोस्सागोल (झील)के पास रहते थे।
  - (३) सुवाइत (सूनित) कबतेरून (कैरून) भी मंगोलोंका कबीला था।

तायनखान (१४७०-१५४४ ई०) के पुत्रोंने आपसमें मंगोलोंका बंटवारा किया था ।

कल्मकोंके बाद ज्यादा शिक्तशाली खलखा मंगोल थे। आज भी बाह्य-मंगोलिया इन्हींकी हैं। खलखाके उन्चास झंडे थे, अर्थात् ये उन्चास छोटे-छोटे कबीलोंमें विभक्त था। इनके चार मुख्य भेद थे—(१) जस्सक्तुखानके पश्चिमी खलखा, (२) तूशीयेतूखानके उत्तरी खलखा, जो कि तुला और केरलोन-उपत्यकाओंमें रहते थे,(३) साइननोयनके मध्य खलखा, और (४) सेतजेनखानके पूर्वी खलखा।



मंगोलराजाविल—चीनसे मंगोल-शासनके उठनेके बाद मंगोलोंकी शक्ति तितर-बितर हो गई थी, जिसको एक बार फिर एकत्रित करके १४७० ई० में तायनखान सारे मंगोलियाका शासक बना। तायनखानका वंश-वृक्ष निम्न प्रकार है:—

```
३. (६ क. मंगोलिया-वंशवृक्ष)
      (१३३२-१६०३ ई०)
                                छिङ-गिस् (१२०६–२७)
                                  तूलुइ
                                 कुबिले (१२६०-९४)
                                 छिं अ-गेम् (चि अ-किन्)
                                 धर्मपाल
                                 बोयन्थू (१३११-२०)
                                 थुग्-थेमूर
                              १. थेगेन थेमूर (१३३३-६८-७०) अंतिम चीन-सम्राट्
   २. बिलिकतू (१३७०-७८)
                                    ३. उस्साखल (१३७८–८८)
    ४. एड के सोरिकतू
                        ५. एल्बेक
                                            - खरगोत्सोक
      (१३८८–९२)
                      (१३९२-१४००)
                                    १०. अदसै (१४ ३४ – ३९) ९. अदै (१४१५ – ३४)
    ६. गुनथेमूर
                     ७. उल्शेथेमुर
     (१४००-३)
                     (१४०३-११)
                 ८. देल्बेक (१४११-१५)
     ११. तैस्सोङ (१४३९–५२)
                             १२. अकबर्शी (१४५२-५३) १५. मदगोल (१४६३-७०)
                                खर्गीतक्षोक
१३. केतक (१४५३) १४. मोलोन
                               बोलखो पजनोङ
                (१४५३–६३)
                                    १६. तायन (१४७०-१५४४)
                                               तोरोबोलोद
              बरसाबोल
                                             १७. बोदी (१५४४-४७)
                 अलतन (१५०७-८३)
                                             १८. कुतं इ (१५४७-५७)
                                            १९. सस्सकतू (१५५७-९२)
                                             २०. सेत्जैन (१५९२-१६०३)
```

तायनखान बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसने बड़ी गलती यह की, कि राज्यको अपने ग्यारह पुत्रोंमें बांट दिया। इसके ग्यारह पुत्र थे—(१) तोरोबोलोद, जिसका पुत्र बोदी तायनकी गद्दीपर बैठा, (२) उलुस थैशी, (३) बुर्सबोल, (४) अरस्, (५) अल्त्शिन, (६) वत्शिर, (७) अरा, (८) गेरेबोल, (९) गेरेसंजा, (१०) वृशिगुन, (११) गेरेतू। इस विभाजनके बाद मंगोल शक्ति फिर दुर्बल हो गई, और छिड़-गिस्के वंशके दावेदार बहुतसे छोटे-छोटे खान हो गये।

अन्तर्-मंगोलिया —यह तायनखानके बड़े पुत्रोंके हाथमें गई। अन्तर्-मंगोलिया मंचूरियाके पड़ोस में थी, इसलिये दोनोंकी घनिष्ठता बढ़ी, और अन्तमें मंगोलोंकी मददसे मंचू नूर-हाचू या (ताई-चू) ने १५८३ ई॰में अपने मंचू (छिङ)-वंश (१५८३-१९१२ ई॰)की स्थापना की, जिसके द्वारा मंगोल सम्राटोंके स्थानपर स्थापित मिझ-वंश (१३६८-१६४४ ई॰)का उच्छेद हो गया। चीनके ऊपर अधिकार करके मंचुओंने कलके अपने सहायक मंगोलोंके ऊपर हाथ फेरा, और उन्हें अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। इस प्रकार अन्तर्-मंगोलिया चीनका भाग बन गई।

बाह्य-मंगोलिया-इसे खलखा भी कहते हैं। यह तायनखानके छोटे लड़कोंके हाथमें गई। १६८९ ई०में उनमें और उनके पश्चिमी पड़ोसी ओइरोद—कल्मक—कबीलोंके बीचमें लड़ाई छिड़ गई। अन्तर्मे खल्खा (बाह्य-मंगोलियावालों)को ओइरोदोंसे हारकर अपने कितने ही भूभागको गंवाना पड़ा। कल्मकोंके प्रहारसे मजबर होनेपर खलखोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपना बचाव करना चाहा, लेकिन इस समय मंगोलियामें तिब्बतके दलाई लामाकी तरह एक बौद्ध संवराज--हु-तुक्-तू-का बहुत प्रभाव था। उसने यह कहकर रूसकी अधीनता स्वीकार करनेसे मना कर दिया, कि वह बौद्ध देश नहीं है। इसपर खलखोंने चीनकी सहायता चाही। इस समय मंचू-सम्राट् खाड-सी (शेड-चू १६६१-१७२३ ई०) चीनकी गद्दीपर था। उसने खलखोंकी मदद की, और ओइरोदों (ओलिओतों)को असानीसे दबा दिया। १६९१ ई०में खाड़-सीने दोलोन-नोर (दक्षिणी मंगोलिया) में खलखोंकी एक बड़ी परिषद् बुलाई, जहांपर एकत्रित होकर बाह्य-मंगोलियाके राजुलोंने चीन की अधीनता स्वीकार करते हये अभय वर प्राप्त किया। तबसे प्रायः मंचू-वंशके अंतिम समय (१९११ ई०) तक बाह्य-मंगोलियाने चीनकी अधीनता स्वीकार कर रक्खी, और प्रतिवर्ष आठ सकेद घोड़े, और एक सफेद ऊंट--नौ श्वेत-करके रूपमें चीन सम्राट्के पास भेजे जाते रहे, और चीनका 'अम्बन' (महामात्य) बाह्य-मंगोलियाकी राजधानी उरगा (ताहुरे, आधुनिक उलानबातुर) में रहता रहा । उसके अतिरिक्त कोब्दो (पश्चिमी मंगोलिया) और उलियस्सतैमें सैनिक राज्यपाल रहते थे।

कल्मक (जुंगर), ओइरोद (ओलियोत) खलखा मंगोलोंके प्रतिद्वंद्वी थे, इसे हमने अभी देखा। यद्यपि चीनकी सहायतासे खलखोंकी रक्षा हो गई, और कल्मकोंने खलखोंके हाथ बड़ी बुरी तरहसे हार खाई, लेकिन तो भी कल्मकोंकी शिक्त अपनी पिश्चमी और दिक्षणी पड़ोसियींपर बढ़ती ही गई। पूर्वकी तरफ बढ़ावके हक जानेपर वह अपने सरदारों खराखुल, ताले और मेरेगनके नेतृत्वमें छू-मिश, बोब और तोबोलकी उपत्यकाओं में रहने लगे। कल्मक पशुपाल थे, इसलिये चरागाहों के लिये उनका नोगाइयों से झगड़ा हो गया। नोगाइयों के अधीनस्थ बाश्किरों से कर मांगनेपर नोगाइयों से संघर्ष हुआ, यह हम बतला चुके हैं।

कल्मकोंकी शक्तिका संस्थापक तूमेतवंशी अल्तन खान (१५०७-८३ ई०) को माना जाता है। इसने १५५२ ई० में ओइरोतोंके नेताके तौरपर कजाकोंके खान तवक्कल शिगाई-पुत्र तथा ताहिर खानके वंशजोंको लड़कर भगा दिया। तवक्कल ताशकन्द पहुंचा, जहांका खान नौरोज अहमद (मृत्यु १५५६ ई०) था। तवक्कलने मंगोलोंके विरुद्ध उससे मिलकर लड़नेकी बात की, तो उसने जवाब दिया: हमारे जैसे दस खान भी कल्मकोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

इस समय सप्तनद और उसके आसपासकी भूमिमें किर्गिज और कजाक दो घुमन्तू जातियां रहती थीं। ९९० हि० (१५८२ ई०) अर्थात् अकबरके समकालीन एक अज्ञात लेखकके अनुसार किर्गिज मंगोलोंके वंशके हैं, और उनके यहां कोई राजा नहीं होता—उसकी जगह उनके नेता बेक होते हैं, जो कि काफिर हैं। वह पहाड़ोंमें रहते हैं। यदि कोई उनके ऊपर अभियान करता,

तो वह अपने परिवारको पहाड़ोंमें छिपा देते, फिर शत्रुका मुकाबिला करते हैं। उनकी भूमि बहुत ठंडी होनेसे सहायक होती हैं, जिसके कारण सफल विजेता भी उन्हें हाथमें नहीं रख सकता।

कजाक—काफिर किर्गिजोंके पड़ोसी कजाक थे, जिनकी संख्या दो लाख परिवार थी। यह मुसलमान तथा केवल इमाम अबू-हनीफाके अनुयायी (हनफी) थे। इनके पास बहुतसे ऊंट थे। यह अपने तम्बुओंको गाड़ियोंपर ले चलते थे। मुसलमान होनेकी वजहसे इनका संबंध बुखारासे बहुत घनिष्ठ था। कजाकोंके खान तवक्कलने १५९४ ई० में जार फ्योदोरके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये अपने दूत मास्को भेजे। उस समय रूसी तवक्कलकको 'कजाकों और कल्मकोंका राजा' कहते थे, जिससे यह पता लगता है, कि १६वीं सदीके अन्तमें उसने कल्मकोंके विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त की थी। अपनी मृत्युके समय तवक्कल तुर्किस्तान-शहर (निम्न सिर-उपत्यका) और काश्गरका शासक था। ये दोनों नगर कजाकोंके हाथमें प्रायः १७२३ ई० तक रहे। १७ वीं सदीमें कजाकोंकी शक्ति बहुत मजबूत थी। उस वक्त वह सप्तनदपर भी अधिकार रखते थे, और उनका केन्द्र तुर्किस्तान और ताश्कन्दके नगर थे। उसी शताब्दीके अन्तमें स्वारेज्म और वोल्गातट तक उनका प्रभुत्व फैला था। लेकिन इसी समय कजाकोंके प्रतिद्वंद्वी कल्मकों (जुंगरों)की शक्ति बढ़ी। कल्मकोंके राजा निम्न प्रकार थे—

#### जुंगर-(कल्मक) राजावलि--

| १. खराखुल या कराकुल              | –१६३४ ई०     |
|----------------------------------|--------------|
| २. बातुर थैंची, खराखुल-पुत्र     | १६३४-५३ "    |
| ३. सेड-गे, बातुर-पुत्र           | १६५३–७१ "    |
| ४. गल्दन, गन्दन, बातुर-पुत्र     | १६७१–९७ "    |
| ५. छेवङ-रब्तन, सेङ-गे-पुत्र      | १६९७—१७२७ '' |
| ६. गल्दन, छेरिङ-छेवङ-पुत्र       | १७२७–४५ ''   |
| ७. छेवड-दोर्जे,गल्दन छेरिड-पुत्र | १७४५–५० "    |
| ८. दावा छेरिङ, सेङ-गे-वंशज       | -१७५५ ''     |
| ९. अमुरसना, बातुर-थैची-वंशज      | १७५०–५७ ''   |

#### १. खराखुल, कुतुगैतू अबूदा अबलई-पुत्र, ओनगोजो-पौत्र, अरखान चिद्ध-सेन-प्रपौत्र (-१६३४ ई०)

तायन खानके समय (१४७०-१५४४ ई०), कल्मकों [१ करइत (केरगुदी), २. जुंगर, ३. देरवेत, ४. खोरोत (चोरोस)] की भूमि त्यानशान-पर्वतमालाके उत्तर तथा बोग्दोउला-पर्वतके पड़ोसमें थी। सोलहवीं सदीमें इनका केन्द्र कुल्जाके आसपास इलि-उपत्यकामें था। खराखुल (चोरोस) मंगोलोंके खान खराखुलने १६३४ ई०के आसपास (शाहजहांके समय) आइरोतोंको एकताबद्ध करके अपनी शक्तिको बढ़ानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता उसके पुत्र बातुर थैंची (तैची, तैसी, थैंशी) को हुई।

## २. बातुर थैची, खराखुल-पुत्र (१६३४-५३ ई०)

१६३४ ई० में बातुर (बहादुर) ने अपने बापका राज्य पा खुन-थैचीकी उपाधि धारण की। इसके समय ओइरोतों या जुंगरों (वामदल) का राज्य दृढ़ हुआ। इसने १६४० ई०में कूरिल्ताई (महापरिषद्) बुलाई, जिसमें रूसके राज्यमें रहनेवाले कल्मकोंके भी प्रतिनिधि आये थे। यहां पर बातुरको खुन-थैची (सारे कल्मकोंका सरदार) बनाया गया। बातुर ऊपरी इर्तिश-उपत्यका तथा जाइसन सरोवरके पासकी भूमिमें चारण करता था। इसने तवक्कल खानके भाई और उत्तराधिकारी कजाकोंके खान इशिमसे सफल लड़ाइयां कीं। १६५३ ई०में बातुरके मरनेके समय कल्मक एकताबद्ध हो चुके थे।

अल्ताईके उत्तरमें रहनेके कारण बातुरके कल्मकोंको उत्तरी एलियोत (ओइरोत) भी कहा जाता था, और दाहिनेकी ओर प्रवास करनेके कारण जुंगर—सेगोनगर—या वामपक्ष भी। बातुरने तोर्गुतोंके राजा उर्लुककी लड़की ब्याही थी, लेकिन पीछे उर्लुकसे झगड़ा हो गया, जिसके कारण भी तोर्गुत पश्चिमकी ओर प्रयाण करनेके लिये मजबूर हुये। करा-इर्तिशकी उपत्यकामें बातुरके रूसी तथा खलखा पड़ोसी हुये। रूसी अबतक साइबेरियाके खानोंकी शक्तिको छिप-भिन्न कर चुके थे। ताराके आसपासके बराबिस्की तथा दूसरे तुर्की कबीलोंपर बातुर थैचीका दावा था। उसके आदमी १६०६ ई० में कर उगाहनेके लिये इस इलाकेमें गये, तो रूसियोंने विरोध किया, लेकिन वह उन्हें वहांसे भगा नहीं सके। अगले साल कल्मकोंने कृचुमके पुत्रोंको साथ लेतारासे पश्चिमकी ओर बढ़ते हुए तोबोल्स्क, त्यूमन आदि जिलोंपर भी हमला किया। तारा-उपत्यकाके निवासी इतिशके मैदानोंसे नमक लाकर सारे देशमें बेंचते थे। १६१० ई० में कल्मकोंने नमककी खानोंको दखल कर लिया । इसपर तारतारों और दूसरे कबीलोंने लड़नेकी तैयारी की, लेकिन जब १६१३ ई० में नमककी खानें उन्हें मिल गईं, तो झगड़ा खतम हो गया। १६१५ ई० में बातूर थैची (खराखुल तैची ?) के दूत तारा गये। और अगले साल थैची, बातुर और कई दूसरे थैचियोंने तोबोल्स्कसे आये रूसी कसाकोंके सामने जारके प्रति राजभिक्तकी शपथ ली, लेकिन यह शपथ नाममात्रकी थी। कल्मकोंने छेड़-छाड़ जारी रक्खी, और १६१८ ई०में इतिश और तोबोलकी बीचकी भूमिमें सिबिर खानके पुत्रोंके साथ आये कल्मकोंको रूसियोंने हराकर उनके सत्तर ऊंट और एक बक्सी (भिक्ष)को पकड लिया, जिसे पचास घोड़ा देनेपर छोड़ा गया।

१६२० ई० में बातुर तैची (?) खराखुलने अल्तन खान खलखाकी राजधानीको दखल किया, जो कि उबसा सरोवरके ऊपर थी, लेकिन खलखोंने जल्दी ही कल्मकोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया । कल्मक तैचीको अपने एक पुत्रके साथ ओबकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा । कल्मक तैचीने चूमिश नदीके तटपर एक दुर्ग बनाया । उसके दूसरे जुंगर-कल्मक ईतिश, तोबोल आदिकी उपत्यकाओंमें चले गये। इसी समय देखेत-मंगोल भी भागकर साइबेरियामें गये ।

धीरे-धीरे बातुरका राज्य बढ़ा। किर्गिज और कजाक खास तौरसे अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर हुये। कुछ कल्मकोंने किर्गिज और कजाक बंदियोंको रूसियोंके पास भेजकर उनसे अपने बन्दी छुड़ाये। १६२३ ई०में खलखोंने फिर कल्मकोंको हराया। अबतक पिछले चालीस सालोंमें खलखोंमें लामाओंका जोर बहुत बढ़ गया था। इसके बाद उनका प्रभाव जागन नोमेन खान द्वारा कल्मकोंपर भी पड़ने लगा, और जुंगर खान खराखुल, दरबेतोंके थैंची तालेई और तोर्गुतोंके सरदार उर्लुकने अपने एक-एक बेटेको भिक्षु बनाया। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ, कि खलखों और कल्मकोंके बीच चला आता झगड़ा शांत हो गया।

१६३४ ई० में रूसियोंको नमक न ले जाने देनेके लिथे कल्मकोंने दो हजार सेना बैठा दी। रूसी डरके मारे नहीं गये, तो उन्होंने तारापर चढ़ाई कर दी, लेकिन वहांसे मार भगाये गये। १६३८ ई० में रूसी कसाक यामिश सरोवरपर पहुंचे, जहां कल्मकोंके साथ उनकी पंचायत बैठी, जिसमें निम्न शर्तोंपर सुलह हुई—(१) हम रूसी बस्तियोंपर आक्रमण नहीं करेंगे, (२) शिकार और मछलीके लिये गये रूसियोंके साथ छेड़-छाड़ नहीं करेंगे, (३) नमक ले जानेमें कोई रुकावट नहीं पैदा कर, उसके ढोनेके लिये अपने पशु भी देंगे। यह एकतरफा शर्तोंकी सुलह थी, जिसमें रूसियोंका ही पलड़ा भारी था। लेकिन कल्मक घुमन्तू ऐसी शर्तोंको माननेके लिये क्यों तैयार होने लगे? सीमान्तपर उनकी लूट-मार बराबर जारी रही।

बातुर थैचीका डेरा अपनी पुरानी जगह इली नदीके तटपर पड़ा था, जहांसे उसने सन् १६३४ ई० में त्यानशानके दक्षिणके नगरोंपर आक्रमण किया। बातुरकी धर्मभिक्तिसे प्रसन्न होकर १६३५ ई०में दलाई लामाने उसे खुड-थैशी और एर्दन-बआतुरकी उपाधि प्रदान की। उसकी रूसियोंसे भी दोस्ती थी। उसने अल्ताईके उत्तर ओब-इतिशके बीचकी भूमिके अपने उपराज कुला थैचीको हुक्म दिया, कि तारा (रूसी नगर)से पकड़ लाये परिवारोंको लौटा दो। सौ परिवार—जिसमें रूसी भगोड़े भी शामिल थे—हजार घोड़ोंके साथ रूसियोंके पास लौटा दिये गये। अब रूसियों और बातुर थैचीमें दूतोंका

दानादान होने लगा। इस समय बातुर एक बौद्ध विहार बनवा रहा था। निश्चय ही विहार अबतक तम्बुओंमें रहे होंगे, लेकिन तम्बुओं वाले विहारोंसे तो कीर्ति स्थायी नहीं हो सकती थी, इसिलये तिब्बतके विहारोंके अनुकरणपर वह एक भव्य इमारत खड़ी कर रहा था। उसने यह भी देखा, कि घुमन्तूगिरीसे जीविकाका स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सकता, इसिलये वह चाहता था, कि कल्मक खेती करें। कल्मकोंकी एक प्रधान बस्ती थी कुबकसरी। बातुर अपना अधिक समय दे अपने देशको सुन्दर तथा खेती द्वारा समृद्ध करनेमें लगा था। १६४० ई०में नौ सौ रूबल (चांदी)के रेशम और दूसरे कपड़े मास्कोसे उसके लिये भेजे गये। थैचीके कहनेके अनुसार वोयवोदको हुक्म मिला था, कि साइबेरियासे सूअर, मुर्गे और कुत्ते भी भेजे जायं। इससे मालूम होता है, कि बातुर अपने लोगोंके आर्थिक ढांचेमें परिवर्तन करना चाहता था।

रूसियोंके कारण बातुर थैन्नीका बढ़ाव उत्तर (साइबेरिया) में नहीं हो सकता था, और पूर्वमें चीनके कारण भी आगे बढ़नेकी गुंजाइश नहीं थी, इसिलये उसका ध्यान अपने पिश्चमके किर्गिज-कजाकोंपर ही जाना स्वाभाविक था। १६४५ ई० में उसने कजाकोंके सबसे बड़े खान इशिम खानको हराया, और उसका पुत्र यंगिर सुल्तान कल्मकोंके हाथमें पड़ा। लेकिन वह जल्दी ही उनके हाथसे निकल भागा और शिक्त संचय करके १६४३ ई० में उसने बातुरको पीछे हटनेके लिये मजबूर किया। पर इस हारका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय बातुरका प्रधान शिविर इमिल नदीके तटपर कुबकसरीमें था। यहींपर रूसी राजदूत इलिन उससे मिला। लौटते समय बातुरने पत्र देकर इलिनके साथ अपने दो दूत कर दिये। बातुरके पत्रमें लिखा था:—

''परमभट्टारक महाराज (जार)को बगतिर खुङ थैची अभिनन्दन करता है। हम अच्छी तरह हैं, और जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। आप महाराज, और मैं खुड़ थैची अबतक शांतिके साथ रहे हैं। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। दूरतम देशोंके लोग हम दोनोंके पारस्परिक अच्छे बर्ताव और सौहार्दको सुन चुके हैं। मेरे और आपके लोग साथमें व्यापार करते हैं, और एक दूसरेको नहीं लूटते, न एक दूसरेसे लड़ते हैं, बल्कि दोनोंके बीचमें शांति है। लेकिन आपके लोगोंने हमारी प्रजापर करसागलेनमें तोम नदीके तटपर आक्रमण किया, और उनमेंसे कुछको बन्दी बनाया । अगर महाराज, आपको यह बात मालूम है, या आपकी आज्ञासे ऐसा किया गया, तो बिना मुवित-धन लिये बंदियोंको लौटा दो । अगर ऐसा नहीं हो, तो अपराधीको हमारे पास जुरमाना देनेके लिये मजबूर करो । आपके आदमी हमारे हरएक बंदीके लिये चार सौ सबलें (समुरी छाल) मांगते हैं, चाहे वह दस सालका बच्चा ही क्यों न हो। यदि आप कृपा करके उन्हें बिना मुनित-धनके छोड़नेको आज्ञा नहीं देंगे, तो हमारी मित्रता खतरेमें पड़ जायेगी। हम आपके पास २ पातरके छालें, ६ रुत्थी (धनुर्धरोंके कामका मोटा चमड़ा), और दो घोड़े भेज रहे हैं, जिनके बदलेमें हम एक कवच, एक बन्दूक, चार लड़नेवाले मुर्गे, आठ लड़ने-वाली मुर्गियां चाहते हैं। यदि परमभट्टारक, आपको किसी चीजकी जरूरत हो, तो पत्रमें लिखें। हमारे दूतोंको मास्को जानेकी इजाजत मिले, जिसमें वह अपने घोड़ोंको साथ ले जा सकें।" इस समय जुंगारियामें अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण बहुतसे कल्मक बरेबास्तेपीमें साइस्सननोर (श्रेष्ठ सरोवर)में मछली मारकर गुजारा कर रहे थे। इसके पहले इस सरोवरका नाम कीसलपू-नोर था।

शिकायतोंका कुछ भी फल न देखकर १६४९ ई० में खुड थैंचीके प्रतिनिधि कुला थैंची-पुत्र सिकलने तोम्स्क जिलेपर आक्रमण करके सगस्की गांवको उजाड़ दिया। अगले साल रूसियोंने कप्तान कल्पकोफको शिकायत करनेके लिये बातुरके पास कुबकसरीमें भेजा। उस समय बातुर वहां पत्थरोंकी इमारतोंवाले एक नगरके बनानेमें लगा हुआ था। बातचीत करनेपर मालूम हुआ, िक पहले रूसियोंने आक्रमण किया था। कलपकोफके साथ फिर बातुरने अपने दूतोंको भेजकर दो बढ़ई, दो राजगीर, दो लोहार, दो बन्दूक बनानेवाले मिस्त्री, एक तोप, कुछ सोनेके आभूषण, बीस सुअरियां, पांच सुअर, पांच लड़ाई के मुर्गे, दस लड़ाईवाली मुगियां और एक घंटा मांगा था।

बातुर थैची बिखरे कल्मकोंको एकताबद्ध करके कल्मक साम्राज्यका संस्थापक तथा जबर्दस्त विजेता ही नहीं था, बल्कि उसकी जैसी प्रतिभा घुमन्तुओंमें मुश्किलसे पाई जाती थी । अकालोंके भयसे त्राण पाने और दूसरे अभावोंको हटानेके लिये उसने अपने लोगोंको स्थायी तौरसे बस जाने की प्रेरणा दी, जिसके लिये जुंगारिया (कत्मक भूमि)में जगह-जगह बौद्ध विहार बनवाये। बातुर थैचीकी भारी मददसे कोकोनोरके खोसोतोंके सरदार गूशी (गूश्री) खानने तिब्बतके छोटे-छोटे राजाओं को खतम करके सारे तिब्बतको एकताबद्ध कर १६४३ ई०में पांचवें दलाई लामाको प्रदान करके लामा-राज्यकी स्थापना की । बातुर थैची १६५३ ई०में मरा।

## ३. सेङ-गे, बातुर-पुत्र (१६५३-७१ ई०)

बातुरका वड़ा लड़का सेत्सेन खान या सेंड्यो इरिश ऊपरी इर्तिश-उपत्यकामें चारण करता था। वह सेड्योका सलाहकार था। सेड्योंका बापके साथ अच्छा संबंध नहीं था। उसने कई बार पिताके रास्तेमें स्कावट डालनी चाही। पिताके मरनेके बाद यह कल्मकोंका थैंची बना, तो भी सौतेले भाइयोंसे इसका झगड़ा बराबर चलता रहा, जिसमें ही वह १६७१ ई०में मारा गया।

#### ४. गल्दन, बातुर-पुत्र (१६७१-९७ ई०)

संगेके बाद उसका भाई गल्दन बोशोक्तू (बुश्तू) खान गद्दीपर बैठा। गल्दन पहले बौद्ध भिक्षु बन तिब्बतमें अध्ययनके लिये गया हुआ था। लौटकर देश आनेपर भाई सेख्गे (सेत्सेन खान) से अनबन हो गई। दोनोंमें लड़ाई हुई, और १६७६ ई० के अन्तमें सेत्सेनको ताल्की डांड़े और सेइराम झीलके पास हारकर भागना पड़ा। गन्दनका कजाकों और किर्गिजोंसे भी झगड़ा रहा।

तिब्बतमें लूट-मार करनेके कारण गन्दनने अपने चचा शूकेरको किजिलपू सइस्सन (झील)के तटपर हराया । भिक्षुके तौरपर तिब्बतमें रहते समय इसका दलाई लामासे घनिष्ठ संबंध था, इसलिये उसका प्रभाव कल्मकोपर बहुत जल्दी बढ़ा--जुंगर ही नहीं खोशोत आदि दूसरे कल्मक कबीलोंने भी इसकी अधीनता स्वीकार की, और १६७६ ई०में बापकी तरह इसने भी खुझ-शैचीकी उपाधि धारण की। इसके समय त्यान्शानंके दक्षिण (पूर्वी तुर्किस्तान)के शासक खोजा (पीर) थे, जिनमें आपसमें झगड़ा लगा हआ था । काले पहाडियोंका नेता काशगरका खान इस्माईल था । उसने सफेद पहाडियोंके नेता अप्पक खोजाको देशसे भगा दिया था । अप्पक खोजा पहले कश्मीर गया । औरंगजेबको अपने धर्म-बंधुकी मदद करनेकी फुर्सत नहीं थी। फिर वह तिब्बतमें दलाई लामाके पास पहुंचा। दलाई लामाने खोजाको काश्गर और यारकन्द दिलानेमें मदद करनेके लिये गन्दनके पास लिखा । १६७८ ई०में गन्दनने पूर्वी त्रिकस्तानको जीतकर अप्पकको अपना उपराज बना यारकन्दमें बैठा दिया, और काश्गरके खानके परिवारको ले जाकर इली-उपत्यकाके मुसलमान नगर कुल्जामें बसा दिया। तबसे जबतक (१७५५ ई०में) कि चीनियोंका पूर्वी तुर्किस्तानपर अधिकार नहीं हो गया—अर्थात् ७७ वर्षोंके लिये--एक बार फिर पूर्वी तुर्किस्तानकी प्राचीन बौद्ध-भूमि कल्मक बौद्धोंके हाथमें जा जुंगर-साम्राज्य-का अंग बन गई । वहांके प्रबन्धका काम गन्दनने खोजाके हाथमें दे रक्खा था, जो प्रतिमास चार लाख तंका कर भेजता था। इसी समय गन्दनने तुर्फान और खामिलको भी जीत लिया, और बुश्तू खान (बोधिसत्व राजा) की उपाधि धारण की, जिसे कि अबतक छिझ-गिस्की सन्तान ही धारण करती थी । गन्दनने चीन-सम्राट्के पास भेंट भेजी, जिसके लिये सम्राट्ने प्रति-भेंटके साथ-साथ राजमुद्रा प्रदान की । १६८२ ई०में सम्राट् खाङ-सी गन्दन (गल्दन) के पास भारी भेंट भेजते हुये उसके प्रतिद्वंद्वी खलखा राजा तुशियेतूको भी भेंट भेजना नहीं भूला। १६८८ ई०में गन्दनने खलखोंके तुशियेतू खानपर चढ़ाई की। खलखोंमें भगदड़ मच गई, और तूशियेतूकी बीबी और बच्चे भी तीन सौ आदिमयोंके साथ जान लेकर भागे । गन्दनको मालूम हुआ, कि उसके भाई सेंङ-गेके मरवानेमें तूशीयेतूका भी हाथ था, इसीलिये उसने दलाई लामाके दूतसे कहा था--- "यदि में तूशियेतू खानसे सुलह कर लूं, तो मेरे भाईके खूनका बदला कौन लेगा ? मैंने निश्चय किया है, कि अपनी सारी सेनाको ले उसके साथ चार-पांच वर्षतक लड़ाई करूं। में खलखोंको नष्ट करना चाहता हूं और तबतक संतोष नहीं लूंगा, जबतक कि तूशियेतूके भाई चुपसुन तन्पा\*को हथकड़ियों-बेड़ियोंमें अपने पैरोंमें पड़ा नहीं देखूंगा।"

लेकिन अब गन्दन दूसरे झगड़ेमें फंसा। उसका भतीजा सेंड-पुत्र छेवड अर्बतन बापके सिंहासनका दावेदार था। उसने १६८९ ई०में चचाको हराया। इस लड़ाईमें गन्दनके लोगोंकी हाल इतनी बुरी हो गई, कि कुछने तो जीवन-रक्षाके लिये आदमीका मांसतक खाया। लेकिन यह अवस्था देरतक नहीं रही। गन्दन यदि अपने पूर्वी पड़ोसी खलखोंसे लोहा ले रहा था, तो सायही उसने रूसके साथ खूब मित्रता स्थापित की थी। रूसी व्यापारी बराबर उसके राज्य (जुंगारिया) में जाते रहते थे। १६८८ ई० में गन्दनने दरखन (तरखन, राजकुमार) सइस्सनको दूत बना पत्र और भेंटके साथ इर्कत्स्क भेजा।

चीन चुपचाप यह कैसे देखता रहता, कि उसके अधीन खलखोंसे कल्मकोंकी ताकत अधिक बढ़ जाये ? इसीलिये वह बीचमें कूद पड़ा। रूसी अभी दूर थे, इसिलये वह अपने मित्र कल्मकोंकी अधिक मदद नहीं कर सकते थे। चीन-सम्राट् खाड़ सीने बड़ी सैनिक तैयारी की। पहले वह स्वयं सेनाका संचालक बनकर आना चाहता था, लेकिन कहने-सुननेपर अपने बड़े भाई ऊ-हो-चे-यू चिड़-वाड़को प्रधान सेनापित बनाया। गन्दन भी कोई ऐसा-वैसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने चीनकी राजधानी पेकिड़से अस्सी योजन (लीग) पर जाकर लड़ाई छेड़ी। उसके पास चीनके बराबर सेना नहीं थी और न तोपें ही। पहले उसके हरावलको बहुत हानि उठानी पड़ी, लेकिन उसकी सेना दलदलके पीछे थी, जहां चीनी सेनाके लिये पहुंचना बहुत कठिन था। लड़ाई रात तक होती रही, और किसी निर्णयपर पहुंचे बिना ही दोनों सेनायें लौट गईं। चीनने इस शर्तपर समझौता किया, कि यदि गन्दन इस बातकी शपथ खाये, कि मैं सम्राट् और उसके मित्रोंकी भूमि-पर आक्रमण नहीं करूंगा, तो वह अपनी सेनाके साथ लौट जा सकता है।

गन्दनकी शक्तिको कमजोर करनेके लिये चीनियोंने उसके भतीजे अर्बतनको उसकाया। गन्दनका राज्य इस समय उत्तरमें केक्लोन नदीसे दक्षिगमें कोकोनोर सरोवरतक, और पूर्वमें खलखाकी सीमासे पश्चिममें किर्गिज-कजाकोंकी सीमातक फैला हुआ था। चीनी इतिहासकारों के अनुसार—"वह (गन्दन) कजाकों और तुर्कोंको प्रसन्न करनेके लिये अपनेको इस्लामका भक्त बताता था, और तूशियेतू खानके भाई \*जेचुन तन्पाके प्रतिद्वंद्वी दलाई लामाके पक्षका समर्थन करते हुये मंगोलोंके बीचमें झगड़ा पैदा किये हुये था।" गन्दनने मंचू सम्राट्के भक्त कोरचिन मंगोलोंके सरदारके पास लिखा था—"हमारे लिये इससे बढ़कर अयुक्त बात क्या हो सकती है, कि जिनके ऊपर एक बार हमने शासन किया, आज उनके ही हम दास बनें? हम मंगोल हैं, (बौद्ध) धर्मके नीचे एकताबद्ध हैं, इसलिये आओ हम अपनी शक्तियोंको मिलकर उस साम्राज्यको फिर प्राप्त कर लें, जो कि हमारा है, और हमें पूर्वजोंसे उत्तराधिकारमें मिला है । मैं अपने विजयके लाभ, यश और आनन्दमेंसे उनको अपना भागीदार बनाऊंगा, जो कि बिपद्में भागीदौर बननेके लिये तैयार हैं। लेकिन अगर कोई भी मंगोल राजा—और मैं समझता हूं, कि ऐसे कोई नहीं है—ऐसे हैं, जो हमारे सबके एकसे दुश्मन मंचुओंका दास रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे कोधके भाजन वही होंगे, चीनको जीतनेसे पहले मैं उनका सत्यानाश करके रहंगा।"

अप्रैल १६९६ ई०में एक बहुत जबर्दस्त चीनी सेनाने गन्दनके विरुद्ध प्रस्थान किया। इस सेनाके साथ जेसुइत (ईसाई) साधु गेबिलोन भी था। सम्राट् खाड-सी भी सेनाके साथ था। दरबारियोंने सम्राट्को रास्तेसे लौटनेके लिये बहुत जोर दिया, लेकिन उसका उत्तर था— "में यह बात बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैंने अपने पूर्वजोंके सामने शपयपूर्वक अपने अभिप्रायको प्रकट नहीं किया? क्या हरएक सिपाही यह नहीं जानता, कि प्रस्थान करनेसे मेरा क्या मतलब था? क्या मेरे पूर्वजोंने खतरे और किटनाइयोंका मुकाबिला करके सिहासनको नहीं प्राप्त किया? शक्तिशाली वीरोंकी संतान होकर खतरेके डरसे औरतकी तरह में कैसे भाग सकता हूं? ऐसा आचरण करके में कौनसा मुंह लेकर अपने पितरोंसे भेंट कर सकूंगा?"

<sup>\*</sup> जे-चुन् तन्-पा=भट्टारक शासन (धर) उर्गाके महालामाकी उपाधि थी।

आगे जानेपर पता लगा, कि गन्दन तूला नदीके तटपर था, जहांसे वह के छलोन नदीके किनारे-किनारे औट गया। चीनी मस्य-सेना सम्राटके नेतृत्वमें केस्लोनके किनारे-किनारे पश्चिम की ओर बढती दोनों ओर सुइलहितू तक गई। लेकिन, अब आदिमियोंके लिये रसद और जानवरोंके लिय चारा मिलना मृश्किल हो गया, इसलिये चीनी सेनाको मुङ्कर तोइरिनके उपजाऊ इलाकेमें जाना पड़ा। गन्दनका पीछा करनेके लिये पांच-छ हजार सैनिक छोड़ दिये गये थे। चीनी सेनापति चे-ताइने गन्दनको बहत मजबत पाया, इसलिये कुछ गोलियां दागकर वह लौट पड़ा। गन्दनने उसका पीछा किया, और यह स्याल नहीं किया, कि दूसरा सेनापित तेयेन्कू काफी सेना लेकर उसकी ताकमें है। तो भी बड़ा जबर्दस्त मकाबिला किया। यदि तोपचियों और बन्द्रकचियोंने गोले-गोलियोंकी वर्षान की होती, तो गन्दन पराजित न होता। अन्तमें कल्मक पीछेकी तरफ भागे। तीस ली (८ मील) तक चीनी सैनिकोंने उनका पीछा किया । गन्दनकी रानी गोलीकी शिकार हुई । गन्दन अपनी लड़कियों, एक लड़के तथा कछ अनचरोंके साथ भागकर पश्चिमकी ओर चला। उसके सैनिकोंने चीनी जेनरलके पास आत्म-समर्पण किया। उसके बाद गन्दनके दूतने चीन-सम्राट्के पास पहुंचकर कहा-- "जल्दी ही मेरा स्वामी भी खलखोंकी तरह साम्राजी सिंहासनके पास आ शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करेगा।" खाड-सोते चिटठी लिखकर गन्दनको अस्सी दिनका अवकाश दिया। लेकिन चीनी दूर्तोमेंसे केवल एक गन्दनके सामने जाने पाया । उस समय गन्दन खुली जगहमें पत्थरोंके ढेरपर बैठा हुआ था । उसने पोची (दुत) को अपने पास आने नहीं दिया। सम्राट्की शुभेच्छाके लिये धन्यवाद दे अपनी इच्छा प्रकट करनेके लिये दूत भेजनेकी बात कही। कुछ क्षणोंकी भेंटके बाद गन्दन घोड़ेपर चढ़कर चला गया। चीनी दूतने देरतक प्रतीक्षा की । बह कुछ सैनिक कार्रवाई करना चाहता था, किन्तु असफलतासे निराश और भतीजेंके विद्रोहसे हताश हो गन्दनने ५ जून १६९७ ई० को आत्महत्या कर ली। कहते हैं. छ सप्ताह पहले वह सुर्योदयके समय बीमार पड़ा, और उसी रातको मर गया । यह खबर छ सप्ताह बाद चीन-दरबार को मिली।

गन्दनकी योग्यताके कायल उसके शत्रु भी थे। सम्राट् खाड-सीने स्वयं लिखा था---

"गन्दन एक बड़ा ही दुर्घर्ष रात्रु था। उसने समरकन्द, बुखारा, बुस्त (किर्गिज), उरगंज, काश्गर, सूइरमान (? सैराम), तुर्फान और खामिलको मुसलमानोंसे ले लिया, और बारह सौसे अधिक नगरोंपर अधिकार किया, जो बतलाता है, कि उसकी बांह कितनी लम्बी थी। सातों झंडोंके खलखोंने व्यर्थ ही अपने एक लाख जवानोंको जमा करके उसका विरोध किया। उन्हें तितर-बितर करनेके लिये गन्दनके वास्ते एक वर्ष पर्याप्त था।"

यदि अपने प्रतिद्वंद्वियोंकी तरह गन्दनके पास भी बारूदके शक्तिशाली हथियार होते, या उदीयमान मंचू-शक्तिके यह आरम्भिक दिन न होते, तो कौन जानता है, उसने फिर छिङ-गिस्का अनुसरण करते हुये चीनके ऊपर मंगोलोंकी विजय-ध्वजा न गाड़ी होती?

१६८१-८३ ई०में गन्दन सैरामपर आक्रमण कर रहा था। १६८३, १६८४ और १६८५ ई० में किर्गिजों और फरगानियोंके ऊपर उसने प्रहार किया। गन्दन प्रथम खुड-थैची था, जिसने इलीकी उपत्यकामें चारण किया। जाड़ोंमें वह कभी-कभी इतिशके तटपर रहता था। तुर्क जातियोंमेंसे केवल बुरुत (किर्गिज) १८ वीं सदीमें इस्सिक्कुलके पास विचरण करते थे। गन्दनके भतीजे छेवड-रब्तनने १६७८ ई० में चचाको मंगोलियामें अभियान करनेके लिये गया देखकर आक्रमण किया था।

# ५. छेवड-रब्तन, सेड-गे-पुत्र (१६९७-१७२७ ई०)

छेवड औरंगजबके शासनके अन्तिम दस सालोंके साथ-साथ और भी बीस वर्यतक मध्य-एसियाका शासक रहा। इसने अपने चचा और दादाकी सफलताओंको अक्षुण्ण रखते हुथे अपने राज्यमें एकता स्थापित की। चीनको अपने रास्तेमें बाधक देखकर थोड़े ही समयमें छेवड भी चचाकी तरह उसका शत्रु हो गया। तो भी पहले सत्रह सालोंतक वह चीनके साथ शांतिपूर्ण बर्ताव करता रहा। १७१४ ई०में उसने चीन-अधिकृत हामीपर आक्रमण किया। चीनने आलक (अलताऊ) तकके इलाकेको उससे मांगा, जिसे छेवडले देनेसे इन्कार कर दिया। चीनके जैसे बलिष्ठ शत्रुका विरोध करनेसे पहले छेवडने जरूरी समझा, कि रूसियों को अपना प्रभु मान लें। इसी संबंधमें बात करने के लिये कल्मकों के पास इवान चेरेदोफ १७१९ ई०में भेजा गया इससे पहले १७१७ ई०में छोटी सी नदी खिकरपर मूजार्त के पास रहते हुये छेवडने तोबोल्स्क के रूसी राज्यपाल वेल्यानोफ के पास अपना दूत भेजा था। १७२२ ई० में रूसी कप्तान उन्कोल्स्कीने इलीके दक्षिणी तटपर खुड-यैचीके शिविरमें मुलाकात की। जिस स्थानपर मुलाकात हुई, वह चारिनसे कुछ वेस्तपर था। उन्कोल्स्की सितम्बर १७२३ ई०तक छेवडके दरबार में उसके ओर्द्र साथ ल्यूप और जरगलानकी उपत्यकाओं में घूमता रहा, लेकिन इसका कोई अधिक फल नहीं हुआ, क्योंकि १७२२ ई० में मंचू-सम्राट् खाड-सीके मर जाने के कारण अब छेवडको चीनियोंसे उतना डर नहीं रह गया।

१७२३ ई० में कल्मकोंने कजाकोंपर भारी विजय प्राप्त करके सैराम, तुर्किस्तान-शहर और ताशकन्दको ले लिया। कप्तान उन्कोव्स्कीके अनुसार छेवडके पास एक लाख सैनिक थे। वह बहुत ही जनप्रिय था। वह बिना अपने सेनापितयों और सरदारोंकी सम्मितिके कोई निर्णय नहीं करता था। खुड थैचीका सौतेला भाई छेरिङ-दोण्डुब (दीर्घायु सिद्धार्थ) उसका एक बड़ा सरदार और सलाहकार था, जो कि लेप्सा और करातलाके तटवर चारण करता था। इस समय कितने ही कल्मक भी खेती करने लगे थे। खरगोशके मुहानेके नजदीक सरतों (ताजिकों) की कई बस्तियां थीं। शांतिकालमें चीनियोंके साथ कल्मक व्यापार करते थे, रूसियों, तंगुतों (अन्दुओं), अन्तर्वेदियों और भारतीयोंके साथ तो वह बराबर व्यापार करते रहते थे।

१७१५-१६ ई०के जाड़ोंमें एक कारवांके साथ स्वीडत-निवामी रेनाड करनकोंके हाथमें पड़ गया। वह प्रायः सत्रह साल (१७३३ ई० तक) उनके देशमें रहा। उसने उन्हें युरोपकी कितनी ही बातें सिखलाई, और उनके बारेमें भी जानकारी प्राप्त की। करनक-भूमिकी स्थिति और विचार के बारेमें उसने लिखा हैं:—(१) सप्तनदका (अलाताउ), तेकुशचिख नदी तथा बलखाशकी तटभूमि, (२) उत्तरमें इलीसे कोकताल और कोकतेरेकके बीच अलितन-एमेल और कोइविनके बीचकी भूमि, (३) उत्तरमें केगेनके किनारेसे और चारिनसे पूर्वमें केतनेन पहाड़तक, (४) उपरी चिलिक-उपत्यका और उसकी पासकी भूमि, (५) त्यूपाके तटसे इस्सिक्कुलके दक्षिणी तट तक पश्चिमी छोरसे उत्तरमें कोइसू और अक्सूके बीच तक, (६) महाकेबिन-उपत्यका चूके सगम कराताल तक।

चचाके साथ विरोधका कारण एक यह भी बतलाया जाता है, कि उसे पश्चिमी जुगारियामें अधिकार न देकर उसके भतीजेको नियुक्त किया गया था, तथा त्यान्शानके पासवाले नगरोंमें भी उसे कुछ अधिकार-वंचित किया गया। १६९६ ई० में अर्बतन (रब्-तन) \* के पांच सौ सैनिक तुर्फानमें थे। खामिल और आसपासका शासक उस समय अब्दुल्ला तरखनवेग था। १६९७ ई० में अब्दुल्लाने चीनसम्राट्से यह कहकर मदद मांगी, कि खुड-थैची हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। अर्बतनने उसके ऊपर दोषारोप किया, कि अब्दुल्ला कल्मकोंकी सीमाके भीतर घुसकर गन्दनके पुत्र छेर्तन पल्जोर † (सेप्तेन बल्जुर) तथा दूसरे जुंगरोंको भी पकड़ लेगया, और हमारे दूतोंको रोके रक्खा। चीनने अब्दुल्लासे मांग की, कि गन्दनके पुत्रको दिखलाओ और हमारे दूत तथा बंदियोंको तुर्फान लौटा दो। अब्दुल्लाने कैदियोंको चीन भेज दिया, जिनमेंसे सत्तर आदिमियोंको वहां जेलमें डाल दिया गया।

रब्तन कैसे पसन्द करता कि चचाके समयसे उसके करद लोग चीनकी छत्रछायामें चले जायं ? बहुतसे छोटे-छोटे राजाओंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अर्वतनने तंत्सीलाको हराया, जिसमें उसे चेरेन सन्लुप (छेरिङ सम्डुव्) गन्दन-पुत्र, चोनसी हाई (गन्दन-पुत्री), गन्दनकी स्त्री कुलीन और गन्दनकी चिताभस्म भी मिली। चीन-सम्राट् देख रहा था, कि छेवङ फिर चचाकी तरह जुंगरोंको एकताबद्ध करनेमें सफल हो रहा है। उसने रब्तनको रोकना चाहा, और पहले रब्तन को विजयमें प्राप्त वस्तुओंको अपने पास भेजनेके लिये लिखा। रब्तनका जवाब थाः— ''लड़ाई अब समाप्त हो गई, इसलिये वावोंको भूल जाना चाहिये। हमें पराजितोंपर दया करनी

<sup>\*</sup> रब्-तन=प्रशासन (तिब्बती)

<sup>†</sup> महाशासन श्रीयोगी (तिब्बती)

चाहिये । उन्हें नष्ट करनेका स्याल बर्बरोचित होगा, मानवताका यह प्रथम विधान है, जिसे कि एलियोतों(ओइरोतों)ने सदा पिवत्र मानकर पाला है।" रब्तनने गन्दनके लड़के और पत्नीको भेज दिया, लेकिन लड़कीके बारेम कहा—'ओइरोतोंमें कायदा नहीं है, कि अपने शत्रुओंकी लड़कीसे बदला ले। और गन्दनकी चिताभस्मसे सम्राट्के विजयमें कोई वृद्धि नहीं होगी। 'इसके बाद चीनसे कई दूत आते-जाते रहे। बहुत दबाव पड़नेपर उसने गन्दनकी चिताभस्म और उसकी पुत्रीको चीन भेज दिया। सम्राट्ने भी अपने पुराने शत्रुकी संतानके साथ बड़ी उदारता दिखलाई, और दोनों बहिन-भाइयोंको क्षमा कर दरबारमें उन्हें ऊंचे पद दिये।

अपने पश्चिमी पड़ोसियों किर्गिज-कजाकोंके साथ रब्तनने भयंकर युद्ध जारी रखा। १६८८ ई० के अपने एक पत्रमें रब्तनने सम्राट् खाड-सीको लिखा था, िक कैसे गन्दनने तबक्कल तुर्के पुत्रको पकड़कर दलाई लामाके पास भेज दिया था। लेकिन मैंने उसके बापकी प्रार्थनापर पांच सौ आदिमियोंके साथ उसे लौटा दिया, और केवल पांच सौ कृतव्नोंको ही मारा। लेकिन ये कृतव्न मेरे प्रदेश हुलीजन हानपर चढ़ाई करके सौ परिवारोंको पकड़ ले गये। मेरे ससुर आयुका खानने मेरी बीबीको मेरे साले सिन्त्सत-चापूके साथ जब मेरे पास भेजा, तो तवक्कलने उन्हें पकड़नेकी कोशिश की। उसने रूससे लौटते वक्त हमारे कारवांको भी लूटना चाहा। रब्तनके पास कजाकोंके खिलाफ कार्रवाई करनेके कई कारण हो सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था चचाकी तरह उसकी राज्य-विस्तारकी अभिलाषा। उसने किर्गिज-कजाकोंके मध्य-ओर्द्रके बहुत बड़े भागको अपने अधीन कर लिया, और इस्सिक्कुल-सरोवरके पास रहनेवाले बुक्तों (काले किर्गिजों) को भी जीत लिया।

उस समय तिब्बतका गद्दीधारी (छठा दलाई लामा) उसके चचा गन्दनका आदमी था। सोशोत ल्हचन खानने उसे मार भगाया और तिब्बतसे जुंगरोंके प्रभावको खतम कर दिया। ल्हचनकी सफलतासे अब तिब्बतमें चीनके प्रभावके जमनेकी संभावना हो गई। इसपर रब्तने कोकोनोरके पासवाले खोशोत मंगोलोंसे मिलकर दो सेनायें भेजीं, जिनमेंसे एक सीनिझ-फू शहर पर पड़ी, जहांपर कि दलाई लामा नजरवन्द था, और दूसरी सेना पोतलाके विरुद्ध गई। पहली सेना को सफलता नहीं प्रप्त हुई, लेकिन दूसरीने जाकर ल्हासाको ले लिया। ल्हचन खानने पोतला-प्रासादमें शरण ली, लेकिन उसे पकड़कर मार डाला गया। तिब्बतके बहुतसे नगर और गांव उजाड़ दिये गये, मंदिर लूट लिये गये, स्वयं दलाई लामाके महल (पोतला) में बहुत सालोंसे जमा होती सम्पत्तिको भी जुंगरोंने लूट लिया। कितने ही विरोधी लामा थैलोंमें बन्द करके छंटोंपर लादकर जुंगारिया भेज दिये गये। तिब्बतकी मददके लिये आती एक सेनाको एक दुर्गम डांडेपर जुंगरोंने मारकर भगा दिया। १७१७ ई० या १७२२ ई० में जुंगरोंकी सेनाने तिब्बतमें आकर जो ध्वंस्ति की थी, उसके चिह्नस्वरूप अब भी मध्य-तिब्बतमें बहुतसे उजड़े हुये गांवोंकी दीवारें खड़ी मिलती हैं, जिनकी जुड़ाई और दूसरी स्थितिके देखनेसे पता लगता हैं, कि जुंगरोंके इस भयंकर प्रवाहके बाद फिर तिब्बतकी वास्तुकला अपनी पूर्व-स्थितिमें नहीं पहुंची। चचा गन्दनने जहां तिब्बतकी समृद्ध बढ़ानेकी कोशिश की, वहां उसके भतीजे रव्तनने उसके नाशमें हाथ बंटाया।

रब्तनकी यह कार्रवाई चीनको पसन्द नहीं थी। दो साल बाद चीनने उसे दंड देनेके लिये सेना भेजी, लेकिन वह उसके हाथसे केवल तुर्फानको ही छीन पाई। इससे पहिले १७१७ ई० में करासर नदीतक चीनी सेना पहुंची थी, जहांपर उसे कल्मकोंसे हारना पड़ा। १७१९ ई० में एक दूसरी चीनी सेनाने साइसन सरोवर तक धावा मारा। सम्राट् खाड-सीके शासनकालके अन्त (१७२३ ई०) तक चीन और जुंगरोंका संघर्ष जारी रहा। उसके उत्तराधिकारी युड-चेन (शी-चुड १७२३-३५ ई०) ने सीघे लड़ाईमें भाग लेनेकी जगह अपनी सेनाको हटाकर रेगिस्तानी कबीलोंको आपसमें लड़नेके लिये छोड़ दिया।

रब्तनके शासनके अधिक समयतक पूर्वी तुर्किस्तानपर उसका वैसा ही प्रभुत्व रहा । एक बार वहांके मुसलमानोंने विद्रोह किया, जिसपर बड़ी संख्यामें जुंगर-सेना यारकन्द पहुंची, जिसका साथ काले-पहाड़ी नेता खोजा दानियलने भी दिया । काश्गरियोंको नगरका द्वार खोलनेके लिये मजबूर होना पड़ा। लोगोंके मनोनीत हाकिमबेगको कल्मकोंने भी अपना हाकिमबेग बनाया, और वह काश्गरके खोजा अहमद तथा अपने सहयोगी दानियल खोजाको उनके परिवारोंको बन्दी बनाकर इली लेगये। १७२० ई०में रब्तनने दानियलको छ नगरोंका शासक बनाकर भेजा। दानियलने अपने लिये एक लाख तंका कर निश्चित किया, जब कि अप्पक्के लिये हजार तंका मिलना निश्चित था।

रब्तन जुंगर-वंशका सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत पसन्द करती थी, क्योंकि उसका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा था। दलाई लामाने उसे ''एर्देनी स्रिकत् वआतुर खुड़-थैशी'' की उपाधि प्रदान की थी।

रूसी अठारहवीं सदीके शुरूमें साइबेरियाके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुंच गये थे। मध्य-एसियाके भी कितने ही खान उनकी अधीनता स्वीकार किये हुये थे, इसलिये इस देशके बारेमें उनको बहुत-सी झूठी-सच्ची खबरें मिली थीं। किसीने उन्हें बतलाया था, कि पूर्वी तूर्किस्तानमें सोनकी खानें हैं। इसपर १७१४ ई०में साइबेरियाके रूसी राज्यपाल राजुल गगरिनने खड़-थैर्च/के पास इस प्रदेशको लेनेके लिये इतिशसे यारकन्दतक किला बनानेका प्रस्ताव किया। साथ ही तोबोल्स्कमें वहांसे आई सोनेकी कुछ घुल भी भेजी। जारने इस कामके लिये इवान बखोल्जको भेजा, जो २९३२ सेनाके साथ जलाई १७१५ ई०में तोबोल्स्कसे ताराके रास्ते रवाना हुआ, और इर्तिशसे साढे छ वेस्त्री (१ फर्सख) पर अवस्थित यामिशकी नमकवाली झीलपर पहुंचा। इस झील तथा इतिशके बीचमें एक छोटी-सी मीठे जलकी झील प्रयाज्नोये ओजेरो थी, जिससे एक छोटी नदी प्रयाज्नुला निकलकर इतिशमें गिरती थी। इसी नदीके मुंहके पास कुछ ऊंची भूमिपर रूसी यामीशेफका मिट्टीका छोटा-सा किला बनाने लगे । इसकी खबर पाकर, रब्तनके भाई छेरिङ दोंडुबुने आक्रमण किया, और रसदके कारवांको भी लूट लिया। रूसियोंके पास आधुनिक अस्त्र-शस्त्र थे, तो भी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी। उनके पास जब सात सौ आदमी रह गये, तो वह किला तोड़कर उत्तरकी ओर लौट गये। तारासे दो सौ सतहत्तर वेर्स्त (१३ फर्सख) पर ओब नदीके मुहानेपर उन्होंने ओम्स्कया-क्रेपोस्त नामक किला बनाया। उसी साल १७१६ ई०में बुखोल्जको बुला मंगाया गया, और पीतर I ने मरिगोरोफकी मातहत दूसरा अभियान यामीसेफको लेनेके लिये भेजा। पीतर 1 इस योजनामें विशेष तौरसे दिलचस्पी रखता था। १७१७ ई० में स्तूपिनकी अधीनतामें दूसरा अभियान भेजा गया। उसने यामीशेफमें पहंचकर बाकायदा एक मजबूत किला तैयार किया । १७१८ ई० के वसन्तमें विलियनोफने रब्तनके पास पहुंच-कर उसे पीतरका पत्र किया । रब्तनने धमकी देते हुए किला तोड देनेके लिये कहा । किलेके तोड़नेकी बात तो दूर रही, स्तूपिनने १६१८ ई०में यामीशेफसे भी दो सौ अट्ठाईस वेर्स्त (३४ फर्सख) आगे इतिशपर एक नया किला सेमीप्लातिन्स्क (सप्तप्रासाद) बनाया। यह किला एक बौद्ध विहार के व्वंसपर बना, जिसकी नींव खोदते समय बहुतसे तिब्बती हस्तलेख मिले थे, जो युरोपमें जानेवाले सबसे पहले तिब्बती हस्तलेख थे।

पीतरको गित मन्द मालूम हुई, इसिलये १७१९ ई०के आरम्भमें उसने इस कामकी देख-भालके लिये जेनरल लिखारेफको नियुक्त किया, जो भारी संख्यामें अफसरोंको लेकर मई १७२० ई० में तोबोल्स्क पहुंचा, फिर सेमीप्लातिन्स्क होते ४४० आदिमयोंके साथ नावोंपर सैसन झीलकी ओर बढ़ा। रूसियोंकी इस गितविधिसे कल्मकोंको संदेह होना स्वाभाविक था। रब्तनके पुत्र और उत्तराधिकारी गन्दन छेरिङ्के नेतृत्वमें बीस हजार कल्मक प्रतिरोधके लिये जमा हुये। दोनों पक्षोंकी संख्यामें बहुत अन्तर था, लेकिन रूसी आधुनिक हथियारोंसे सिज्जत थे। उनके पास बहुतसी छोटी-छोटी तो यें थीं, जब कि कल्मकोंके पास सिर्फ तलवार और तीर-धनुष थे। तीन दिनकी लड़ाईमें एक रूसी मरा और तीन घायल हुये, जब कि कल्मकोंकी भारी क्षति हुई। अन्तमें दोनोंमें समझौता हो गया। सेमीप्लातिन्स्कसे १८१ वेस्त (३० फर्सख) पर एक झीलके पास ऊंची जगहपर लिखारेफने उस्तका-मेन्नेगोर्स्कया नामका किला बनाया। लेकिन, यारकन्द की सोनेकी भूमिमें पहुंचनेका यह प्रयत्न यहीं खतम हो गया। पीतर I के बाद फिर किसीको उसके लिये दिलचस्पी नहीं हुई।

शासन-व्यवस्था—रूसी दूत उन्कोस्कीने १७२२ ई०में कल्मकोंकी शासन-व्यवस्थाको देखा था। उसने लिखा है, कि खुड-थैची (महाराजा) के बाद सबड़े बड़ा दर्जा सइस्सनका था, जिस पदपर उस समय राजकुमार छेरिङ दोण्डुब्था। इसके बाद एक परिषद् (सर्गा) थी, जिसके सदस्य थे—सइस्सन, सम्डुब बआतुर, शरातिञ्जिन, सङ-जी फुनछोक, सोद्बो, बतुमसी, जिम्बिल, सनजिक, बसुन, बक्सीगिर तथा पारिपत्क निमश्का तर्खन जारुक्तू और खुङतैशीका सचिव सोलम्दर्क्सा। इसके देखनेसे मालूम होगा, कि कल्मकोंके ऊपरी शासन-यंत्रमें बहुसंख्यक मुसलमान प्रजाका कोई आदमी नहीं था।

उरज्ञ—पिछले तीस वर्षों जुंगारियामें खतीमें बहुत प्रगित हुई थी। सदाके घुमन्तू ये मंगोल अपने एक हूण पूर्वजकी तरह अब खेतीकी मिहमा अनुभव करने लगे थे। अकालोंने बतला दिया, कि ऐसे समयमें अधिक समयतक जमा रक्खे जा सकनेवाले अनाज ही अधिक सहायक होते हैं। उस समय भी यहां गेहूं, जौ, चावल और बाजरा प्रधान फसलें थीं। फलोंमें सेब, लाल-सफेद अंगूर, खूबानी, तरबूजा-खरबूजा, बड़े कुम्हड़े आदि होते थे। अल्मा-अता (सेवका बाप) के नामसे प्रसिद्ध आजका नगर इसी भूमिमें हैं, जहांके सेब अच्छे होते थे। इली और चूकी उपत्यकायें बहुत पहलेसे ही कृषि और बागबानी में प्रधानता रखती थीं, इसे हम शकोंके कालमें भी देख चुके हैं।

ग्राम्य पशुओंमें घोड़ा, ऊंट, बैल, बड़ी भेंड़े, बकरियां और खच्चर मुख्य थे, जो अभी भी कल्मकोंके सबसे बड़े धन थे, क्योंकि किसानी-जीवनकी अपेक्षा अभी भी वह पशुपालोंके जीवनसे अधिक प्रेम रखते थे।

दस्तकारियों में ऊनी कपड़े और चमड़ेका काम कल्मक जानते थे, जिसमें पिछले दो थैचियों के शासनमें बाहरके दस्तकारोंने आकर अधिक उन्नति कराई। कल्मकों की भूमिमें लोहा-तांबा प्रचुर परिमाणमें मिलता था,। यहांकी तांबे और सोने की खानों में तो नव-ताम्र-युगमें भी काम होता था, यह हम बतला आए ह। अब लड़ाइयों में तो में और बाह ही हथियारों से मालूम हो गया था, कि उनके तीर-धनुष आजकलके हथियारों के सामने बेकार हैं, और कुछ सौ हकी-कसाक बीस हजार कल्मक बहादुरों को घास-मूली की तरह काटके रख सकते हैं, इसलिये वह लोहे की उपजकी ओर भी विशेष ध्यान देने लगे थे। वस्तुतः कल्मक यदि मध्य-एसियामें साइबेरियासे विवनलन् पामीरके पर्वतों, तथा आमू और कास्पियनतक पहुंचकर भी वहांपर अपना एक स्थायी साम्राज्य नहीं स्थापित कर सके, तो उसका कारण यही था, कि वह उस तरह के हथियार नहीं तैयार कर सकते थे, जैसे कि रूसियों और चीनियों के पास थे। उन्होंने अगर लोहे के बनाने की ओर ध्यान भी दिया, तो वह भी कुटीर-शिल्पके तौरपर ही उपजको संगठित कर के। कल्म को का साम्राज्य था, जिसे और सब योग्यता रहनेपर भी निर्बल हथियारों के कारण सफलता नहीं प्राप्त हुई। रब्तन और गन्दन दोनोंने अपने लोगों को पशुपालन-युगसे कुषि-युगमें ला रखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने समसामयिकों की तरह लीह-युगमें नहीं आ सके।

कहते हैं, उसकी जुंगर-सेनाने तिब्बतमें लामाओं और मठोंके साथ जो अत्याचार किये थे, उसीके कारण कितने ही लोग असंतुष्ट हो गये थे, और रब्तन उन्हींके षड्यंत्रका शिकार हो १७२७ ई०में मारा गया।

#### ६. गल्दन (गन्दन) II छेरिङ, रब्तन-पुत्र (१७२७-४५ ई०)

रज्तनके बाद उसका पुत्र गल्दन (गन्दन) छेरिङ गद्दीपर बैठा। इसके समयमें भी कई रूसी राजदूत अये, जिनमें उग्रिउमोक उसके साथ-साथ १७३२-३३ ई०में जहां-तहां घूमता रहा। अप्रैल और मईमें छेरिङका ओर्दू निम्न इली उपत्यकामें कोजितेरमें था। मईके अन्तसे सारी गिंमयोंमें वह तेमिरिलक, चेगेन, करकर और तेकेसमें घूमता रहा। सितम्बरसे मार्चके अन्ततक सारे जाड़ोंमें वह इली तटपर रहा। छेरिङकी भी खलखा-मंगोलोंसे लड़ाई जारी रही, लेकिन दलाई लामाने अपने दोनों धर्मानुयायियोंमें इस खून-खराबीको पसन्द नहीं किया, और १७३४ ई०में उनके बीचमें पड़नेसे लड़ाई बन्द हो गई। छेरिङने मंचू-सम्राट् चि-येन-लुङ (काउ-चुङ १७३५-९५ ई०) की अधीनता स्वीकार की, यह जुंगर-साम्राज्यके लिये अच्छा ही हुआ। १७४५ ई०में छेरिङके मरनेके साथ जुंगर-साम्राज्यकी समृदिका समय खतम हो गया।

#### ७. बायन बीजिगन, अदसान खान, छेरिङ-पुत्र (१७४५ ई०)

बायन १७३३ ई०में पैदा हुआ था, और अभी बारह ही सालका था, जब कि उसे बापकी गद्दी मिली। इस अवस्थामें भी बह भारी अत्याचारी, जिससे जनतामें अप्रिय हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। हां, उसका चचा दोर्जे (दर्शा) लामा गद्दीका अभिलाषी था, लेकिन रखेलीका पुत्र होनेके कारण उसे वंचित कर दिया गया था। दोर्जेको बुखारा और किर्गिजोंके इलाकोंमें बड़ी जागीर मिली थी। उसने सरदारोंको मिलाकर षड्यंत्र किया और बायनको पकड़कर उसकी आंखें निकलवा पूर्वी तुर्किस्तान (सिडक्याङ) के एक नगरमें कैंद्र कर दिया। सभी सैसन (राजकुमार) तथा बहुतसे जुंगर तथा लामा दोर्जेके साथ थे।

## ८. छेवड दोर्जे, दरशा लामा, गन्दन छेरिड-पुत्र (१७४५-५० ई०)

दोर्जे लामाके गद्दीपर बैठनेसे तिब्बतके दलाई लामा भी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने इसे "एरदेनी लामा बातुर खुड थैची"की पदवी प्रदान की। दोर्जे लामाकी बातुरी (बहादुरी) थी अपने वंशके सभी राजकुमारोंको मारकर सिंहासनके सारे खतरोंको खतम कर देना। वैसे जुंगर राजवंशमें बुढ़ापेके लक्षण पहले हीसे दिखलाई पड़ने लगे थे, लेकिन दोर्जेने राज्यके सर्वनाशकी घड़ीको जल्दी लानेमें बहुत काम किया।

# ९ दावा छेरिङ, सेङ-गे-वंशज (१७५०-५५ ई०)

• जुंगर राजाओं के नाम प्रायः सभी तिब्बती भाषाके बौद्ध हैं। दावा छेरिङका अर्थ हैं, 'चन्द्र दीर्घायु'। इसे कहने की अवश्यकता नहीं, िक आजकलकी तरह उस समय भी खलखा, जुंगर (कल्मक) और दूसरे मंगोल बौद्ध-धर्मको अपना जातीय धर्म मानने लगे थे, और तिब्बतके महन्तराज दलाई लामा का इनके ऊपर बहुत प्रभाव था।

दावा रब्तनके भाईका पोता था। अधिकांश जुंगरोंने दोर्जे लामाको नहीं माना था। रब्तनके वंशको दोजेंने मारकर खतम कर दिया था, लेकिन उसके भाई छेरिङ दोण्डुबुकी संतानें अभी मौजद थीं। दावाने तिब्बत आदिके अभियानोंमें सेनाका संचालन किया था, इसलिये अपनेको गद्दीके योग्य समझता था। खोयेत कबीलेके सरदार अमुरसनाने भी दावाके पक्षका समर्थन किया, लेकिन दोर्जे लामा बहुत मजबूत था। उससे हारकर दावा और अमुरसानको कजाकोंके भीतर भागना पड़ा, लेकिन जुंगरोंमें उनके समर्थक कम नहीं थे। जुंगरों और कजाकोंकी मददसे अचानक एक रातको दावाने हमला कर दिया। लड़ाईमें दोर्जे लामा मारा गया, और दावाने गद्दी संभाल ली । अमुरसना अपनी दूसरी ही योजनायें रखता था। वह गर्मियोंमें इली-तटपर तम्बुओं और राजकीय झंडेको गाड़कर दरबार करता। दावा एक म्यानमें दो तलवारोंको कैसे पसन्द करता? उसके आक्रमण करनेपर अमरसना चीन भाग गया, और कुछ समयके लिये दावा सारी जुंगारिया और पूर्वी तुर्किस्तानका भी खान हो गया। दावाने छेरिङ द्वारा नियुक्त काश्गरके शासकको इली प्रदेशमें रहनेके लिये मजबूर किया, लेकिन वह बहाना बनाकर काश्गर पहुंच वहां लड़ाईकी तैयारी करने लगा। उधर काश्गरी नेता यूसुफर्न काफिरोंका जुवा उतार फेंकनेके लिये लोगोंको उस्काया--"इलाकेके नगरद्वारोंपर वाजे बजे, और अपने देशकी स्वतंत्रताको फिरसे प्राप्त करनेके निश्चयके लिये लोगोंने शपथ खाई।" खोजा युसुफ एक कट्टर मुसलमान था। उसने लोगोंके सामने सुझाव रक्खा, कि नगरके पड़ोसमें डेरा डालकर पड़े हुये तीन सौ कल्मक व्यापारियोंको मुसलमान बना लेना चाहिये। अगर वह इन्कार करें, तो उन्हें मार डालना चाहिये। उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया, और कसाकान (पुलिस अकतर) के तौर पर काम करनेवाले जुंगरोंको खानके पास भेज दिया । यारकन्दमें कल्मकोंकी तरफसे नियुक्त शासक हाजीबेगने आखोंमें आंसू और सिरंपर कुरान रखकर क्षमा मांगी, और लोगोंने उसे क्षमादान दे दिया। जब लोगोंने उसे जुंगरोंके दूत और अनुचरोंको मार डालनेकी बात कही, तो उसने जवाब दिया-- "काफिरको सिर्फ युद्धमें मारा जा सकता है।" एक मजबूत पहरेमें कल्मकोंको शहरसे बाहर

भेजकर उसने हुक्म दिया, कि तुम फिर इस देशमें न आना। खोजा यूसुफने अन्तर्वेदके नगरों— खोकन्द, बुखारा, समरकन्द आदि—से काश्गरियाके स्वतंत्र होनेकी खबर देते हुए सहायता मांगी, अन्दिजानके किंगिंग सरदार किंबत मिर्जासे भी मुसलमानोंकी सहायता करनेके लिये कहा।

दावासे हारकर भागा अमुरसना चीन-दरबारमें पहुंचा था । उसने अपनेको सिंहासनका वास्तिविक अधिकारी प्रमाणित किया । सम्राट्ने उसे च्वाङ-चिन्-वाङ (प्रथम श्रेणीके राजकुमार)की उपाधि प्रदान कर लफ्टनेन्ट-जेनरल (उपमहासेनापित) नियुक्त किया । १७५५ ई०में चीनी सेना लेकर अमुरसना प्रस्थान किया । सेनाको मुश्किलसे कहीं धनुष खीचनेकी अवश्यकता पड़ी होगी । सभी जगह लोग अधीनता स्वीकार करनेके लिये तैयार थे । दावा अपने तीन सौ अनुचरोंके साथ मुजार्त डांड़ेसे होकर उश-तुर्फानकी ओर भागा, लेकिन शहरके हाकिम हाजिमबेगने उसे पकड़कर चीनियोंके हाथमें दे दिया, जिसके लिये हाजिमबेगको "वाङ" (राजकुमार) की उपाधि प्राप्त हुई ।

# १०. अमुरसना, बातुर-वंशज (१७५५-५७)

दावाके गद्दीपर बैठनेके समय भी अमुरसना अपनेको कल्मकोंका राजा समझता था। १७३४ ई० में वह कजाकोंकी मददसे, एमिल और ऊपरी इर्तिशकी भूमिको लेनेमें सफल हुआ था।

चीनी सेनाके साथ आकर अमुरसनाने समझा, कि जुंगारियाको जीतकर चीनी उसे सारा अधि-कार सौंप देंगे। लेकिन उसकी यह आशा सफल नहीं हुई। दावा और छेरिङको पकड़कर पेकिंग भेंज दिया गया था। अमुरसनाको पता लगा, कि उसके साथ भी मंचू-सम्राट् मेरे ही जैसा बर्ताव कर रहा है। असलमें चीनने दावाको अपने हाथमें एक बड़ा हिथियार बनाकर रख छोड़ा था, जिसमें कि अमुरसनाके जरा भी विरोध प्रकट करनेपर उसे इस्तेमाल किया जाय । लेकिन दावा बहुत दिनोंतक नहीं जिया । हाथसे निकल गये पूर्वी तुर्किस्तानको अमुरसनाने फिरसे लेना चाहा और थोडेसे संघर्षके बाद उसके कितनेही भागोंको फिर अपने हाथमें कर लिया । चीनी अमुरसनाको कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे । इसका विरोध करते इलीमें पड़ी हुई छोटी-सी चीनी सेना और उसके जेनरलको अमुरसनाने मार डाला । इसपर चीनसे नई सेना आई । एकाध बार झड़प हुई । अमुरसनाने देख लिया, कि उसके लिये चीनी सेनाका सामना करना आसान नहीं है । १७५७ ई०में—जिस सालमें अंग्रेजोंने पलासीकी लड़ाई जीतकर भारतमें अपने राज्यकी दृढ़ नींव रक्खी—दो चीनी सेनाओंने आकर जुंगर-साम्राज्यको खतम कर दिया । इनमेंसे एक उत्तरके रास्ते आई, और दूसरी दक्षिणके रास्ते । कल्मकोंमें उस वक्त आपसमें भारी फूट थी, तो भी अमुरसना हिम्मत करके इलीकी ओर बढ़ा। लोगोंको बड़ी संस्थामें अपने झंडेके नीचे आते देखकर उसे बहुत उत्साह मिला, लेकिन जब चीनकी अपार सेनाको देखा, तो उसके होश उड़ गये, और वह कजाकोंकी ओर भागा। जेनरल चाउ-होइने कुछ सैनिकोंको पीछा करनेके लिये छोड़ जुंगारियापर चीनी शासनको व्यवस्थापित करना शुरू किया । दूसरा चीनी सेनापति फू-ते अमुरसनाका पीछा करते हुये कजाकोंमें पहुंचा । कजाकोंने चीनकी अधीनता स्वीकार की । कजाक-खान अबले उसे पकड़कर चीनको देना चाहता था, इसलिये अमुरसना वहांसे लोचा (साबेरिया)की ओर भागा । एक बार चीन-सम्नाट्को दरबारियोंने कहा— "इंली प्रान्तको बिल्कुल छोड़ दिया जाय । हमसे यह बहुत दूर है । वहां जाकर शासन करना आसान नहीं है, इसिलये जिसकी इच्छा हो वह उसे ले लें।" चीन-सम्राट्ने इस सलाहको नहीं माना, और चाउ-होइ तथा फू-तेको युद्ध जारी रखते शासनको दृढ़ करनेका हुक्म दिया । अमुरसना अन्तमें साइ-बेरियामें कुछ समयतक मारा-मारा फिरा, लेकिन इस आफतसे चेचकने उसे जल्दी ही (१७५७ ई०)में छुटकारा दे दिया। हम बतला आये हैं, कि अमुरसना और उसके अनुयायियोंको साइबेरियामें शरण देनेके कारण रूस और चीनके संबंधमें खिचाव पैदा हो गया था । जब रूसियोंने कहा, कि अमुरसना मर गया, तो चीनने उसके शवको मांगा, शव न होनेपर चिताभस्मको भेजनेके लिये कहा । रूसियोंने चीनी अमात्यको अमुरसनाके चिताभस्मको दिखला दिया, किन्तु उसे अपमानपूर्वक बिखेरनेके लिये देनेसे इन्कार कर दिया—"हरएक जातिके अपने रीति-रवाज होते हैं, जिन्हें वह पवित्र मानती है। जिस अभागे व्यक्तिने हमारे पास शरण ली, वह तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हमने उसके शरीरा-

वशेषको दिखला दिया, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।" रूसकी भूमिमें पहुंचनेसे-पहलेही अमुरसनाकी बीबी बीतेइ—जो गन्दन छेरिङकी पुत्री भी थी—पितसे आ मिली थी। पितके मरनेके बाद उसे पीतरबुर्ग भेज दिया गया।

मंचू सैनिकोंने बड़ी निष्ठुरतापूर्वंक कल्मकोंका सहार किया। उनके अत्याचारोंके कारण इठीकी सुन्दर उपत्यका उजड़ गई, जहां चीनियोंने अपने कैदियोंके लिये कालापानी स्थापित किया। पांच लाख के करीब ओइरोत (कल्मक) चीनियोंके हाथों मारे गये। उनका तहस-नहस करनेके बाद चीनो सेनाने आगे भी अपनी दिग्विजय जारी रक्खी। १७५६-५८ और १७६० ई०में चीनी सेना कजाकोंके मध्य-आईको भूमिमें घुसी। अबले खानने चीनियोंके सामने अधीनता स्वीकार की। उसके बाद लघु-ओईके सरदार नूरअलीने भी चीनियोंको अपना प्रभु माना। बूरुत (किग्जि) सरदारोंने भी उनके सामने सिर झुकाया। १७६६ ई०में चीनने अबलैको वाङ (राजा)की उपाधि दी। अब मध्य-एसियामें सब जगह चीनियोंको जय-दुंदुभी बजने लगी। नूरअलीने भेंटके साथ अपने दूतमंडलको पेकिंग भेजा। खोकन्दके खान एदेनिया बीने भी १७५८ ई०में वही काम किया।

जुंगर-साम्राज्यके विच्छिन्न होने और चीनियोंद्वारा पांच लाख कल्मकोंके मारे जानेगर जनशून्य सप्तनद भूमिमें फिर कजाक और किंगिज लौट आये, और कुछ समयतक वह चीनकी प्रजा बने रहे। पीछे सप्तनदका बहुत भाग रूसियोंने ले लिया, और सिर्फ ऊपरी इली-यपत्यका चीनके भीतर बनी रही।



स्रोत ग्रन्थ

- १. ओचेर्क इस्तोरिइ सेमिरेच्या (व. व. बर्तील्द)
- २. History of Mongol (H. H. Howorth)

## वोल्गा-कल्मक

## (१६१६-१७७१ ई०)

हम कह आये हैं कि कैसे १६२० ई०में कल्मकोंने खलखा मंगोलोंके हाथों भयंकर हार खाई, और उन्हें पश्चिमकी ओर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उन्हींका एक भाग नोगाइयोंकी भूमि होते पश्चिमकी ओर बढ़ा। इनके नेता उर्लुक (तोर्गुत राजा), और उसके पुत्र दै-शिब्बने १६३३ ई०में नोगाई-विद्रोही सल्तानियासे मिलकर कन्हाईगर चढ़ाई की, जिसपर मास्कोने तोबोल्स्क, त्यूमन और तुराके रूसी कमांडरोंको कल्मकोंके दबानेके लिये हुक्म दिया। इस प्रकार कल्मकोंको साइबेरियासे हटना पड़ा। यही उर्लुक बोल्गा-कल्मकों या तोर्गुत-मंगोलोंका प्रथम शासक था। बोल्गाके कल्मकोंकी राजावली निम्न प्रकार हैं:—

| १. खुड थैची उर्लुक, सुलसेगा-पुत्र           | १६१६-४३ ई०       |
|---------------------------------------------|------------------|
| २. दै-शिङ, उर्लुक-पुत्र                     | १६४३–५६ "        |
| ३. फु <b>न्</b> -छोग्, <b>दै-</b> शिङ-पुत्र | -१ <i>६७</i> २ " |
| ४. आयुका, फुन्-छोग्-पुत्र                   | १६७२–१७२४ "      |
| ५. छेरिङ-दोण्डुब्, आयुका-पुत्र              | १७२४३५ "         |
| ६. दोण्डुब् अम्बो, आयुका-पुत्र              | १७३५–४१ "        |
| ७. दोण्डुब् थैची, छग्दोर-पुत्र              | १७४१–६१ "        |
| ८. उबासा, दोण्डुब् थैची-पुत्र               | १७६१–७१ "        |

## १ खुङ थैची उर्लुक (१६१६-४३) ई०

वोल्गा-कल्मक राजवंशका वास्तिविक संस्थापक सुलसेगा उर्लुकका ज्येष्ठपुत्र खुड-थैशी (थैची) उर्लुक था। १५६२ ई०में अल्तन खानके भतीजेके लड़के खुतकताई सेसेनने एचिश (इतिश) नदीके तट पर चार ओइरोत (कल्मक) कबीलोंकों करारी हार दी, जिसके कारण तोर्गुतोंकी शक्ति क्षीण हो गई, और जुंगरों (कल्मकों) की ताकत बढ़ने लगी। १६०६ ई०में जुंगरोंका बड़ा सरदार बातुर बापसे अलग हो इतिशपर चला आया। यहांपर उसका मुकाबिला तोर्गुतोंके साथ हुआ, जिसके कारण तोर्गुतोंको पिचमकी ओर भागना पड़ा। पहले उन्होंने कूचुम खानके बेटोंके साथ मिलकर साइबेरियामें अपनी जड़ जमानी चाही, लेकिन रूसियोंने उनकी एक भी नहीं चलने दी। फिर कल्मक अरब मुहम्मदके समय ख्वारेज्मके इलाकेकी ओर बढ़े, और उनका जब-तब ख्वारेज्मी उप्बेकोंके साथ झगड़ा होता रहा—इसके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। १६३२ ई०में वह अपने थैची उर्लुककी अधीनतामें अस्त्राखानके आसपासमें रहते रूसी प्रतिनिधिका स्वागत करते रहे। १६३९ ई०में तोर्गुतोंने मंगिशलकके तुर्कमानोंको लूटा। १६४३ ई०में उर्लुकके अधीन पचास हजार किबित्का (तम्बू, परिवार) थे। १६४३ ई०में उर्लुकके खतरेको समझकर रूसियोंने हमला किया, और वह लड़ाईमें मारा गया। उर्लुकके तीन पुत्र थे—दैशिङ, येल्दिङ और लोब्जङ। बापके मरनेपर भाइयोंमें भी झगड़ा हो गया।

## २. दै-शिङ, उर्लुक-पुत्र (१६४३-५६ ई०)

उर्लुकके मरनेके बाद उसके लोग पूरबकी ओर भागे, लेकिन कुछ ही समय बाद एल्देर भौर लोब्जाइ यायिक (उराल) नदी पार हो बोल्गाके मैदानोंमें चले आये। उन्होंने तीन कबीलों किताई-किपचक, मैलेबाश और एतीसनको अपने आधीन किया, साथ ही उलान-तुमान (लाल ऊंट कबीला) के तुर्कमानोंने भी इनकी अधीनता स्वीकार की, जो कि उस समय येम्बाके दक्षिणमें रहते थे। अब नोगाइयोंका अधिक भाग कल्मकोंकी प्रजा था। १६५६ ई०में ही दै-शिङ और उसके पुत्र फुन-छोगने जारको अपना प्रभु स्वीकार किया।

## ३. फुन-छोग्, दै-शिङ-पुत्र (-१६७२ ई०)

इसके बारेमें इतना ही मालूम है, कि १६७० ई०में अधिकांश वोल्गा-कल्मक इस**के अधी**न थे और वह ख्वारेज्मके भीतरतक लूट-मार किया करते थे।

## ४. आयुका थैची, फुन-छोग्-पुत्र (१६७२-१७२४ ई०)

वोल्गा-कल्मकोंका यह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। पीतर का समकालीन रहते हुये इतनी शक्ति संचय करना इसकी दूरर्दाशता और राजनीतिक चातुरीका परिचायक है।

१६७२ ई०में यह प्रतापी तोर्गुत (कल्मक) राजा आयुका गद्दीपर बैठा । उसके समय लघु-ओर्द्रके नोगाई तथा पहाड़ी चिरकासी क्रिमियाके खानके अधीन थे। आयुकाने उन्हें क्रिमिया-के अधिकारसे छीन लिया, साथ ही नोगाइयोंके दूसरे दो ओर्दू कसाई और येदिसनको भी अपने यहां जामिन भेजने के लिये मजबूर किया। आयुका जानता था, कि अपने पड़ोसी मुसलमान कबीलोंकी शत्रुता मोल लेनेके साथ-साथ रूससे भी बिगाड़ करना अच्छा नहीं होगा ; इसीलिये उसने २६ फर्वरी १६३९ ई०में अस्त्राखानमें जाकर रूसियोंको अधीनता स्वीकार करनेका वचन दिया । लेकिन तब भी उसका बर्ताव बहुत स्वतंत्रतापूर्वक होता था । रूसी डरते थे, कि तोर्गुतोंके अतिरिक्त, नोगाइयोंके भिन्न-भिन्न ओर्द् भी लूट-मारमें आयुकाके साथ सम्मिलिति हो सकते हैं; इसलिये उन्होंने अधिकतर साम और दानसे ही आयुकागर अंक्रुश रखना चाहा । अध्युकाने १६९३ ई०में रूसियोंकी ओरसे जाकर बाहिकरोंको जीता । आयुकाका डेरा अधिकतर कुबनस्तेपीके करातेपे स्थानमें रहा करता था। महानोगाईके थोड़ेसे लोगोंको छोड़कर बाकी सभी नोगाई आयुकाके अधीन थे, और उनमेंसे अधिकांशने यायिक और वोल्गाकी स्तेपियोंकों छोड़ कुबान और कुमामें डेरा डाला था—महानोगाई अब भी अस्त्राखानके आसपास रहा करते थे । १७२४ ई०में आयुकाके मरनेके समयतक नोगाइयोंकी यही हालत थी। नोगाइयोंके तम्बू मुर्गियोंके बड़े टोकरेकी तरह होते थे, जिनमें नीचे गोल ढांचा होता, जिसे बीचमें धुआं निकलनेके लिये छेद छोड़कर ऊंटके बालोंके नम्देसे छा दिया जाता। कच्चे चमड़ेके टुकड़ोंको भी कभी-कभी नम्देकी जगह इस्तेमाल किया जाता था।

१६१३ ई०में आयुकाने छग्दोरको अपना युवराज घोषित किया। १७२२ ई०में जब पीतर I ईरानके विरुद्ध अभियान लेकर गया था, तो उसने अपने जहाजपर आयुका और उसकी पत्नीका सत्कार-सम्मान एक स्वतंत्र राजाके तौरपर किया। १७२४ ई०में मरनेके समय आयुका ८३ वर्षका था।

#### ५. छेरिङ दोण्डुब्, आयुका-पुत्र (१७२४-३५ ई०, १७४१-६५ ई०)

आयुकाके बाद धर्मपाल-पुत्र छेरिङ गद्दीपर बैठा। यह वहुत ही कमजोर स्वभावका आदमी था। रूसियोंकी कृपा प्राप्त करनेके लिये ईसाई बनकर इसने अपने लोगोंकी सहानुभूति खो दी। १७३५ ई०में यह मर गया।

> ६. दोण्डुब् अम्बो, आयुका-पुत्र (१७३५-४१ई०) और ७. दोण्डुब् थैची छग्दोर-पुत्र (१७४१-६१ई०)

इनके समय कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

# ८. उबासा, दोण्डुब् थैची-पुत्र (१७६१-७१ ई०

यह एक लाख कल्मक-परिवारोंका राजा था। तुर्कीके युद्धोंमें इसके नेतृत्वमें कल्मक बड़ी बहादुरीके साथ रूसियोंकी ओरसे लड़े थे, लेकिन उसके बदलेमें रूसियोंका बर्ताव रूखा देखकर इसने पचास वर्षसे चले आते "स्वदेश चलो"के आन्दोलनका समर्थन किया और बोल्गाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार तम्बुओंको छोड़कर बाकी कल्मक इसके नेतृत्वमें इली उपत्यकाकी ओर चले गये।

कल्मकोंका भागना---१७०३ ई०में आयुका खान और जुंगर थैची छेवड-रब्जनसे लड़ाई हुई। वर्तमान कजाकस्तानके पूर्वी भागके स्वामी जुंगर थे, और पश्चिमी भागके तोर्गृत (वोल्गा-कल्मक)। दोनोंकी सीमा मिलती थी, इसलिये इस तरहकी लड़ाई स्वाभाविक थी। वोल्गाके कल्मक भी उसी तरहके कट्टर बौद्ध थे, जिस तरह उनके भाई जुंगर। वह तिब्बत तथा ल्हासाको अपनी धर्म-भूमि समझकर तीर्थयात्राके लिये जाया करते थे। आयुकाका भांजा या भतीजा करा-कूचिन छेरिङ अपनी मांके साथ तीर्थयात्राके लिये तिब्बत गया हुआ था । लड़ाईके कारण देश लौटनेका रास्ता न मिलनेसे वह चीन चला गया। चीन-दरबारमें उसका बड़ा स्वागत हुआ। इस समय मंचुओंका सबसे अधिक प्रभावशाली सम्राट् लाङ-सी (१६६१-१७२३ ई०)का शासन था । सम्राटने राजकुमार कराकुचिनको उसके अनुयायियोंके साथ शेन्शी प्रदेशके पश्चिमी सीमान्तपर बसा दिया। इसी बीचमें सम्राट्ने निश्चय किया, कि वोल्गाके तटपर भागे हुये मंगोलों (तोर्ग्तों)को फिर देशमें बलाया जाय । कराकुचिनसे बढ़कर इस कामके योग्य और कौन हो सकता था ? नौ साल रहनेके बाद १७१२ ई०में सम्राट्के दूतके साथ वह वोल्गातटपर लौटा । उसने अपने लोगोंके सामने जन्मभिममें लौट चलनेका प्रस्ताव रक्खा। यद्यपि इसी समय वह लौटनेके लिये तैयार नहीं हुये, लेकिन यह आन्दोलन कल्मकोंके भीतर चलता रहा। चीन इस काममें तिब्बतके लामाओंसे भी सहायता छेने लगा। अन्तमें वोल्गाके तोर्गृत ओर्दुका मुख्य लामा लोब्जाङ जाजेर अरन्त शिम्बा जैसा योग्य व्यक्ति चीनको इस कामके लिये मिल गया। वह राजकुमार बम्बरका पुत्र था जिसका तोर्गुतोंपर उसका बहुत प्रभाव था। पन्द्रह भिक्षु और साथ ही एक टुल्कू (अवतारी) लामा (जिसके शरीरमें किसी बड़े महापूरुषने अवतार धारण किया) के साथ उसने अपने आदिमयोंमें बाह्य-धर्मियों (रूसियों) के देशसे स्वधर्मियोंके देश और अपने पूर्वजोंकी जन्मभूमिमें लौट चलनेके लिये प्रचार करना शरू किया । इस समय आयकाका पौत्र उबासा तोर्गतोंका खान था। उसने १७६९-७० ई०के तुर्की-युद्धमें रूसकी ओरसे अपने तीस हजार आदिमियोंके साथ भाग ले अपनी बहादरीका परिचय दिया था, और तुर्कोंको कई जगहोंमें करारी हार दी थी। इन सफल-ताओं के कारण उबासाका आत्मविश्वास और बढ गया था, और वह हर बातमें रूसियों की नाजबरदारी करनेके लिये तैयार नहीं था। जब रूसियोंने दबानेकी कोशिश की, तो स्वदेश लौटनेकी बातको जोर मिलने लगा। उस समय अस्त्राखानमें रूसी राज्यपाल प्रिस्तोफ किशिन्स्की था। उसको भनक लग गई. कि तोर्गृत चले जानेकी तैयारीमें हैं, लेकिन उसने उन्हें समझाने-ब्रझानेकी जगह कडे शब्दोंका इस्तेमाल किया—"तुम अपनेको समझते हो, कि हम बहुत भाग्यशाली होकर अपना काम-काज करेंगे, लेकिन तुमको समझ रखना चाहिये, कि तुम जंजीरमें बंधे भालसे अधिक कुछ नहीं हो। जंजीर पकडकर तुम्हें जहां ले जाया जाये, वहीं जा सकते हो।" तोर्ग्तोंको सचमुच ही एक घेरेमें डाल रक्खा गया था। उनके पूर्वमें यायिक नदीकी उपत्यकामें कितने ही रूसी किले थे, जिनमें कसाक सैनिक थे। पीतर I के बादके रूसी जारोंके जर्मन होनेका एक फल यह हुआ था, कि बहुत काफी संख्यामें जर्मनोंकों लाकर वोल्गाके दाहिने तटपर बसा दिया गया था । यह जर्मन-उपनिवेश तोर्ग्तोंके उत्तरमें पड़ते थे । पश्चिममें किमियाके तारतारोंकी चोट भी कल्मकोंको ही बर्दाश्त करनी पड़ी थी। पिछले सालोंम कुछ अकाल भी पड़ गया था, इन सब कारणोसे 'स्वदेश चलो' आन्दोलनको बडी मदद मिली। वोल्गाके दाहिने तटके देवेंत कबीलेने इस योजनाको पसन्द नहीं किया. और प्रयाणके लिये जो दिन निञ्चित हुआ था, उस दिन वोल्गाके न जमनेका बहाना करके उन्होंने साथ नहीं दिया। सार्री तैयारी इघर हो रही थी, लेकिन प्रिस्तोफ जैसे अयोग्य शासकके कारण रूसियोंने उन्हें रोकनेके रिज्ये कोई तैयारी नहीं की । कल्मकोंके पास दो रूसी तोपें भी थीं, जिनको वह पूर्वकी ओर जाते समय अपने कजाक विरोधियोंके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते थे । यह मालूम ही है, कि १७५७ ई०के विजयके बाद त्यान्शान-सप्तनद चीनियोंके हाथमें था, इसिलये तोर्गुतोंको सीमान्ततक पहुंचनेकी ही दिवकत थी। आगेके लिये उन्हें बहुत-बहुत-से प्रलोभन दिये गये थे।

बड़े लामाने ५ जनवरी १७७१ ई०को प्रयाणका दिन निश्चित किया या । उसी दिन उबासा सत्तर हजार परिवारोंके साथ चल पड़ा । उस समय अधिकांश कल्मक बोल्गाके बायें तटके मैदानोमें जमा थे । सब उबासाके पीछे-पीछे चलने लगे, केवल वोल्गाके दक्षिण तटके पन्द्रह हजार परिवार रूसमें रह गये । यह पन्द्रह हजार परिवार १९४१ ई० तक संख्यामें कई लाख हो गये थे, और उनका एक स्वायत्त प्रजातंत्र भी स्थापित हो गया था, लेकिन जर्मनोंके प्रहारके कारण द्वितीय युद्धके समय इन्हें वोल्गातट छोड़कर पूर्वमें अपने पूर्वजोंकी भूमिमें जानेके लिये मजबूर होना पड़ा, जहांसे वह फिर लौटकर नहीं आये । द्वितीय विश्वयुद्धने इस भूभागमें जो परिवर्तन किये, उनसे वोल्गाके जर्मन-उपनिवेश सारे रूसमें बिखर गया, और किमियाके तारतार साइबेरियाकी ओर चले गये ।

तोर्गुत (कल्मक) हल्की चीजें ही अपने साथ लेजा रहे थे। जब आगे यात्राकी कठि-नाइयां मालूम हुईं, तो उन्होंने रूसी तांबेके सिक्कोंको भी फेंक दिया, जिन्हें वर्षों बाद पाया गया । तोर्गुतोंको कजाकोंकी भूमिमेंसे जाना था, जो उनके पूराने दूश्मन थे, और जो हर जगह लूट-मार करनेकी कोशिश करते थे। कल्मकोंने स्त्री-बच्चों और अपने पशओंको बीचमें रक्खा था । चारों ओर हथियारबन्द पुरुष प्रतिरक्षाके लिये तैयार होकर चलते थे । उबासा स्वयं पन्द्रह हजार आदिमियोंके साथ यायिकके किनारे पहुंचा, जिसमें कि रूसी कसाकोंसे अपने लोगोंकी रक्षा कर सके । आठ दिनमें तोर्गृत वोल्गासे यायिकके स्तेपीमें पहुंचे । उस समय यायिकके कसाक (रूसी) कास्पियनमें मछली मारने गये हुये थे, इसलिये तोर्गुत असानीसे यायिक पार कर गये । फिर किर्गिजोंकी भूमिमें बर्फपर चलना पड़ा । अभी नदी पार करके बहुत दूर नहीं गये थे, कि मित्रासोफकी अधीनतामें दो हजार कसाकोंने उनका पीछा किया, और वह येका-जुसोरके एक हजार तम्बुओंको लौटानेमें सफल हुये। आगे कल्मकोंकी कठिनाइयां और बढ़ी। बर्फ पिघलनेके कारण कीचड़में घोड़ों, ऊंटों, पशुओंका चलना मुश्किल था, ऊपरसे घास-चारेकी कमीके कारण वह बहुत दुर्बल होने लगे। गरीब लोगोंको पैदल चलना पड़ता था, जब कि धनी मंगोल सवारियोंपर चल रहे थे। इस विषमताने भी लोगोंके हृदय में जलन पैदा की। लेकिन जैसे भी हो, अब तो उनके लिये आगे बढ़नेके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दो मासकी यात्राके बाद वह इगिच नदी पार हुये। अब उनकी यात्रा सबसे कठिन थी। वसन्तके कारण बर्फ पिवलनेसे सभी नदी-नाले भरे हये थे, जिन्हें पार करनेके लिये उन्होंने नरकटके मुट्ठोंको बांधकर तैरते पुल तैयार किये थे । इंगिच और तूरगाई निदयों के बीचमें तोर्गुतों के सबसे अधिक आदमी मरे। तूरगाई पार हो कर उन्होंने दोनों तोपोंको छोड़ दिया । इसी समय रूसी सेनाके साथ जेनरल त्राउबेन्बर्ग ओर्स्कसे चला, किर्गिज-कजाक लघ-ओर्दका खान न्रअली भी कल्मकोंके पीछे पड़ा । वह तुरगाईसे आगे होकर उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तोर्गुत दस दिन पहले ही आगे जा चुके थे। उन्होंने दूत भेजकर कल्मकोंको लौटनेके लिये कहा, लेकिन कल्मकोंने आगे जानेका निश्चय नहीं छोड़ा । इशिम नदीके तटपर पहुंचनेपर उनकी अवस्था कुछ बेहतर हुई, लेकिन यहांपर किर्गिज-कजाकोंसे दो बार संघर्ष हुआ । अब कंगरबेइन, शर्रा-उसुनकी १५० वेर्स्त (२५ फर्सख) चौड़ी स्तेपी जैसी भयंकर भूमि मिली, जिसमें वह तीन दिन चले। यहां पीले रंगका दुस्स्वादु पानी मिला। प्याससे मजबूर होकर उन्होंने उसे पिया, जिसके कारण बीमार होकर कई सौ आदमी मर गये । इस स्तेपीको पार करते ही नूर अली (लघु-ओर्दू) और अबलाई (मध्य-ओर्दू) के कंजाकोंने आक्रमण कर दिया। दो दिनतक भयंकर लड़ाई हुई। इसके बाद तोर्गुत बलखासके किनारे पहुंचे, जहां फिर कजाकोसे युद्ध हुये । आठ महीनेकी भयंकर यात्राके बाद १७७१ ई०के मध्यमें इली नदीसे नातिदूर चरापेन स्थानमें वह चीनी सीमाके भीतर घुसे। एक रूसी इतिहासकारने लिखा है— "इस प्रकार आधुनिक

कालकी एक अत्यन्त असाधारण प्रवास-यात्रा समाप्त हुई, रूसी साम्राज्य एकाएक एक ऐसी योद्धा जातिसे वंचित हो गया, जिसका जीवन कास्पियन तटकी स्तेपीके बिल्कुल अनुकूल था, और जिसे धूमन्तू हजारों परिवारोंने अपने असंस्य पशुओंका चारण करके आबाद रखा था, लेकिन अब वह बहुत वर्षोंके लिये निर्जन हो गया।

चीनकी ओरसे उनके स्वागतकी भारी तैयारी की गई थी। एक सालके खाने-कपड़ेका इंतिजाम था। चीनने उन्हें इलीपर बसानेका प्रबन्ध किया था, जहां खेती और पशुचारणके लिये बहुतसी
जमीन पड़ी हुई थी और जिसे १४ ही साल पहले उनके जुंगर भाइयोंने खाली कर दिया था। खानेकपड़ेके अतिरिक्त बहुतसी नकद चांदी भी कल्मकोंको चीनने दी। चीन-सम्राट्ने इस यात्राके स्मारक
के तौरपर तोर्गुतोंकी नई भूमिमें इली-तटपर चार भाषाओंमें अभिलेख लिखकर पत्थरपर खुदवाया,
जिसके कुछ वाक्य हैं—"यदि वह अपनी इच्छाओंको सीमित रख सके, तो किसी को क्षुब्ध होनेकी
अवश्यकता नहीं, किसीको डरनेकी अवश्यकता नहीं, यदि वह अपनेको ठीक समयपर रोक सकता है।
ये भाव हैं, जिन्होंने कि मुझे इस काममें लगाया। आकाशके नीचे सभी जगहोंमें समुद्रसे पार दूरतम
कोनोंमें ऐसे आदमी हैं, जो कि दास या प्रजाके नामपर आज्ञा पालन करते हैं। क्या में यह मान लूं, कि
वह सब मेरे अधीन हैं, और वह मेरे करद हैं ? यह गलत बात होगी। मैं अपने मनमें यही समझता हूं,
जो कि बिल्कुल सच हैं, कि तोर्गुत लोग बिना मेरी ओरसे दवाब डाले अपने आप अबसे मेरे
कानूनोंके अधीन रहनेके लिये चले आये हैं। निःसंदेह दैवने उन्हें ऐसा करनेकी प्रेरणा दी। उन्होंने
ऐसा करके दैवी आज्ञाका पालन किया। मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा, यदि इस घटनाका एक
प्रामाणिक रूपसे स्मारक तैयार न करूं।"

वोल्गातटसे चले सत्तर हजार परिवारोंमेंसे केवल पच्चीस हजार परिवार (तीन लाख व्यक्ति) इलीके तटपर पहुंच पाये थे। इनमेंसे कितने ही इली-उपत्यकामें बस गये, और कितने ही जाकर गोबीके पश्चिमी भागमें रहने लगे।



#### स्रोत ग्रन्थ

?. History of Mongol (H. H. Howorth)

# कजाक-ओदू<sup>°</sup>

#### ( १७१८–१८१२ई०)

१८ वीं सदीमें जिस तरह किपचकों (जू-छि-उलुस) का एक भाग मध्य-ओर्दू, महाओर्दू और लघु-ओर्दूके रूपमें बंट गया, इसके बारेमें हम कह चुके हैं । इन्हीं तीनों ओर्दुओंसे वर्तमान कजाक जातिका विकास हुआ ।

## क. मध्य-ओर्दू (१७१८-१८१८ ई०

श्वेत-ओर्बू जू-छिके दूसरे पुत्र ओर्दाका उलुस था, इसे हम बतला आये हैं। सुवर्ण-ओर्बूके प्रभुत्व के समय श्वेत-ओर्दू उसके अधीन रहा, लेकिन बा-तू-वंशके उच्छेदके बाद श्वेत-ओर्दू के खानोंने प्रधानता प्राप्त की। इसी श्वेत-ओर्दूकी एक शाखा मध्य-ओर्दू था, जिससे इसके खान भी जू-छिके पुत्र ओर्दिसे अपना संबंध जोड़ते हैं। श्वेत-ओर्दूको विच्छिन्न करनेमें नोगाइयोंका भी खास हाथ था, यह भी हम बतला चुके हैं। मध्य-ओर्दूका प्रथम खान पुलाद (बुलात) श्वेत-ओर्दूका सीधा उत्त-राधिकारी था, जिसके वंशके मुख्य खान निम्न प्रकार हुये—

|                        | •                      | 9 |              |
|------------------------|------------------------|---|--------------|
| १. पुलाद, बुलात, शेमीः | अका खान                | • | १७१८–३४ ई०   |
| २. अबुल मोहम्मद, पु    | <del>रुलाद-पुत्र</del> |   | १७३४–४८ "    |
| ३. अबलइ, शिगाईवंश      | ज                      |   | १७४८-८१ ,,   |
| ४. वली, अबलइ-पुत्र     |                        |   | १७८१–१८१८ ,, |

#### १. पुलाद, बुलात्, शेमीअका खान (१७१८–३४ ई०)

व्वेत-ओर्दूकी शक्तिको चूर्ण करनेमें काफी हाथ जुंगर-कल्मकोंका था। पुलादके समय. इसका ओर्बू अपने चरम उत्कर्षपर पहुंचा हुआ था। जुंगरोंने मध्य-ओर्द्के कजाकोंको उनकी अपनी भूमिसे भगा दिया। कजाकों (उज्बेक-कजाकों) को केवल सप्तनद ही छोड़कर नहीं भागना पड़ा, बल्कि १७२३ ई० में जुंगरोंने कजाक खानोंकी पुरानी राजधानी तुर्किस्तान-शहरको भी दखल कर लिया, जहांपर कि उनके कितने ही खानोंकी समाधियां बनी थीं। जुंगरोंने ताशकन्द और सैरामको भी लेकर मध्य-ओर्दूको बहुत क्षीण हालतमें छोड़ा । उनमेंसे अधिकांश कजाक समरकन्दकी ओर भागे, महा-ओर्दू तथा मध्य-ओर्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर और लघु-ओर्दू बुखारा और खीवाकी तरफ शरण लेने गया। अभागे भगोड़ोंका अकाल और महामारीने पीछा किया। इस तरहकी भारी आफतमें पड़नेपर उज्बेक-कजाकोंने कुछ समयके लिये अपने भीतरी बैरको भुला दिया, और एक बड़ी सभामें जमा होकर उन्होंने अपनी पितृभूमिको काफिरोंसे मुक्त करनेका निश्चय करते हुये लघु-ओर्दूके सरदार अबुल्खैरको अपना प्रधान सेनापित बनाया, और अपनी शपथको पक्का करनेके लिये हूणोंके समयसे चली आती प्रथाके अनुसार एक सफेद घोड़ेकी कुर्बानी की। कुछ लड़ाइयोंमें सफलता जरूर मिली, लेकिन जुंगरथैची गन्दन छेरिङ्ग्ने उन्हें हराकर भयंकर बदला लिया। कजाकोंने अब पितृभूमिका ख्याल छोड़कर भागनेमें ही कल्याण समझा । लघु-ओर्दूने पश्चिमकी ओर वोल्गा-कल्मकों (तोर्गुतों)को भगाते जाकर येम्बा तथा यायिक (उराल)की उपत्यकाओंमें विचरण करना शुरू किया। मध्य-ओर्दूने उत्तरकी ओर भागकर पहले ओरी और उई निदयोंकी उपत्यकाओंमें जा वहांसे बाश्किरोंको भारी संख्यामें भगा दिया। पीछे बाश्किर उरालके कसाकों (रूसियों)से मिलकर इनके बगलमे कांटे बन गये। चारों ओरसे खतरा ही खतरा दिखलाई देनेपर मध्य-ओर्दूने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करनेमें खैरियत समझी १७३२ ई०में शेमीअकाने रानी अन्नाकी वफादारीकी शपथ ली, लेकिन कसाकोंने इसे पसन्द नहीं किया, जिसके कारण मध्य-ओर्दूमें झगड़ा हो गया। बार्किरोंपर इन्होंने असफल आक्रमण किया। जिस समय अपनी मूलभूमिको कसाक छोड़कर भाग रहे थे, उस समय महा-ओर्दू अपनी पुरानी भूमिमें जुंगरोंकी अधीनता स्वीकार कर किसी तरह रह गया।

जिस समय शमीअका रूसकी अधीनता स्वीकार करके अपनी रक्षा करनेकी कोशिश कर रहा था, उस समय सारे कजाकोंका सबसे बड़ा नेता तथा लघु-ओर्दूका खान अबुल्खैर भी रूसका खैरखाह था। मध्य-ओर्दूको रूसकी अधीनता स्वीकार करानेमें उसका काफी हाथ था। १७३४ ई०में रूसी सीमान्त (ओरेनबुर्ग) के राज्यपाल किरिलोफको शेमिअकाको खानकी पदवी-दानके लिये नियुक्त किया गया था, लेकिन पदवी प्राप्त करनेसे पहले ही शेमीअका मर गया। इस पदवीके साथ जो पत्र रूसी रानीने भेजा था, उसमें लिखा था—"हमारी प्रजा शेमीअका खान और मध्य-ओर्दूके किर्गिज-कजाकोंकी सेनाके मुखियोंको।"

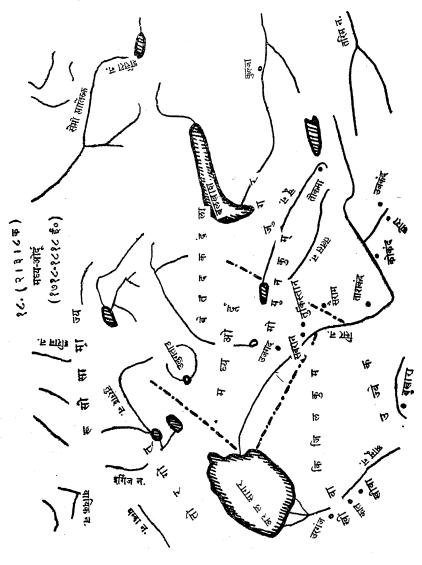

#### २. अबुल् मुहम्मद, पुलाद-पुत्र (१७३४-४८ ई०)

शेमीअका (पुलाद)खानके मरनेके बाद मध्य-ओर्दूके अबुल् मुहम्मद और उसके बाद अबलइ खान हुये। किसी-किसीके मतमें अबुल् मुहम्मद पुलाद खानका पुत्र था। इस समय किरिलोफकी जगह तातिश्चेफ १७३० ई०में ओरेनबुर्गका राज्यपाल था। उसने अबुल् और अबलइ दोनोंको ओरेनबुर्गमें बुलाया। स्वयं न आकर उन्होंने अगस्त १७३८ ई०में संदेश मेजा, कि हम बहुत दूर इतिशके किनारे हैं, इसलिये अगले साल आकर राजभिक्तकी शपथ लेंगे।

लेकिन यह भी बात उन्होंने पूरी नहीं की । इसी बीचमें १७३९ ई०के आरम्भमें राजुल उरुसोफ ओरेनबुर्गका राज्यपाल होकर आया । मध्य-ओर्दूका अभीतक कोई पक्का खान नहीं चुना गया था, लेकिन अबुल् मुहम्मद उसका सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता था । लघु-ओर्दूका खान अबुल्खैर दावा करता था, कि वह हमारे अधीन है। इसके कारण दोनोंमें झगड़ा खड़ा हो गया। १७४० ई०में अब्ल महम्मद, अबलइ सुल्तान और दूसरे कितने ही सरदारों और साधारण कजाक मुखियोंके साथ ओरेनबुर्ग पहुंचा। राजुल उरुसोफने उसका उसी तरह सम्मान किया, जैसा कि अबुल्खेरके साथ किया था । उन्होंने राजभिनतका पत्र अपित किया, जिसे एक दुभाषियेने पढ़ा। इसके बाद अबुल् मृहम्मद और अबलइने, एक जरदोजीके खंडपर घुटने टेककर शपथ ली, कुरानको अपने माथेपर लगाया, और शपथपत्रकी मुहरको सिरसे छू कुरानको चूमा। पासके ही तम्बूमें मध्य-ओर्द्रके १२८ अमीरोंने उसी तरह जारके प्रति शपथ ली। रस्मकी समाप्ति होनेपर तोपें दागी गईं, और अन्तमें भोज हुआ । वहांके सेनापितने दूसरे दिन भेंट करते समय मध्य-ओर्दूके नेताओंसे कहा, कि अपने देशसे गुजरते समय रूसी कारवांकी रक्षा करना, और मूलरके कारवांकी जो वस्तुएं महा-ओर्द्रने लूट ली हैं, उन्हें लौटवानेका प्रयत्न करना। उसने कजाकों ओर वोल्गा-कल्मकोंके साथ शांति स्थापन करनेकी कोशिश की। लेकिन यदि लूटके मालको लौटाना या लूट-मार बन्द करना हो सकता, तो वह कजाक ही क्यों होते ? जिस समय यह कार्रवाई हो रही थी, उसी समय ओरेनबुर्गमें अबुल्खेरके दो पुत्र नूरअली और एरअली मौजूद थे, लेकिन उनको डर लगा, कि अबुल् मुहम्मद कहीं रूसियोंसे चुगली करके हमें कैद न करा दे, इसलिये वह जल्दी-जल्दी बहांसे चले गये।

१७४१ ई० में बाश्किर विद्रोहियोंके नेता कराशक्काल (काली दाढ़ी) ने भागकर कजाकों में पनाह ली, और उसने मध्य-ओर्दूकी एक टोलीको लेकर जुंगरोंको लूटा। जुंगर उनका पीछा करते आ रहे थे, कि रास्तेमें कजाकों के डेरोंको पा उन्होंने उन्हें लूट लिया। राजुल उस्सोफने जुंगर- राजा और रूसके बीचमें हुई सुलहका हवाला देकर ऐसा न करने के लिये कहा। इसपर जुंगरों ने जवाब दिया—"हम नहीं जानते, कि कजाक रूसी प्रजा है।" अबुल् मुहम्मदने देशमें जुंगरोंसे प्रतिरक्षार्थ एक मजबूत किला बनाने के लिये रूसियोंको लिखा। उधर कजाकोंका आक्रमण जुंगारियाकी सीमान्तपर जारी रहा। १७४१.ई०में जुंगर-राजा गल्दन छेरिज्जने मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दूको दंड देने के लिये दो सेनायें भेजीं, जिन्होंने अबलइको बंदी बनाकर अपने साथ ले जानेमें सफलता पाई। अबलइ रूसी प्रजा था, इसलिये उसे छुड़ाने के लिये रूससे १७४२ ई०में मेजर मूलरको जुंगरों के पास भेजा गया। मुहम्मदने भी दूतमंडलके साथ अपने पुत्रको जामिनके तौरपर भेजा। रूसियोंको यह बात पसन्द नहीं आई, कि हमारी प्रजा होते हुये कजाक कल्मकोंसे सीधे बातचीत करें। कजाकोंने जुंगरोंसे बहुत कहा, कि अब हम लूट-मार नहीं होने देंगे, लेकिन जुंगर कजाकोंके स्वभावसे अच्छी तरह परिचित थे, इसलिये वह जामिन रखनेपर जोर देते रहे। अबुल् मुहम्मदको अपने लोगोंपर नियंत्रण रखनेके लिये सावधान किया गया, और मामला उस समयके लिये सुधर गया।

अबुल् मृहम्मद यद्यपि अधिकांश कजाकोंके लिये मध्य-ओर्दूका खान था, लेकिन उनकी भारी संख्या तुरसुनखान-पुत्र बुर्राकको अपना खान मानती थी, जिसने भी इसी समय रूसियोंके जारके प्रति राजभिततकी शपथ ली थी। १७४३ ई०में उसने अपना दूतमंडलन भेज साधारण संदेशवाहक द्वारा पत्र और सुनहरी समूरी खाल भेजी, जिसे लौटानेपर उसने रूखासा जवाब दिया। उधर मेजर मूलरके प्रयत्नसे १७४२ ई०में जुंगरोंनें अबलेई सुल्तानको छोड़ दिया था।

१७४४ ई०में जुंगरोंने साइबेरियामें रूसी सीमाके पास शक्ति प्रदर्शन किया । अबुल्मृहम्मद और उसके लोग तुर्किस्तानकी ओर खिसक गये, और उन्होंने गन्दन छेरिङके साथ
धनिष्ठ मित्रता करनी चाही—अबुल् मृहम्मदका लड़का अब भी गन्दनके पास जामिनके तौरपर
था । अबुल् मृहम्मदको आशा थी, कि इस तरह वह गन्दनसे मध्य-ओर्द्की पुरानी राजधानी
तुर्किस्तान-शहरको पा लेगा । लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बुर्राक सुल्तान भी अपने पुत्रको जुंगरोंके
पास जामिन दे मध्य-ओर्द्को अपनी ओर करनेकी चेष्टा कर रहा था । इस्लाम और बौद्ध धर्मको
लेकर कजाकों और जुगरोंका झगड़ा बहुत पुराना था, जिसके कारण यदि रूसियों और जंगरों
(कल्मकों) में लड़ाई छिड़ती, तो कजाक जरूर रूसियोंकी ओर हो जाते । खैर, रूसी सीमान्तके
पास प्रदर्शन करके ही जुंगर लौट गये, और लड़ाई नहीं हो पाई। इस शांतिसे लाभ उठाकर
दो सालके बाद फिर मध्य-ओर्द् रूसी सीमान्तपर पहुंचा, और अबुल् मृहम्मद तथा बुर्राक दोनोंन
पुनः जार-भिक्तकी शपथ ली। १७४६ ई०में जुंगर आक्रमण करके कजाकोंके बहुत-से घोड़े छीन
ले गये। यह वही साल था, जिस साल कि जुंगर-राजा गन्दन छेरिङ मरा।

१७४८ ई॰में बुर्राकने लघु-ओर्ब्र्के खान अबुल्खैरको हराया। पीछे रूसी प्रजा करा-कल्पकोंको लूटा। जिसके लिये रूसी दंड देते, इसलिये डरके मारे पूर्वकी ओर बढ़ बुर्राकने ईकान, ओतरार और सिगनकपर अधिकार कर वहां डेरा डाला। अगले साल एक खोजाके साथ-रहते बुर्राक और उसके दो पुत्रोंको जहर खिलाकर मार डाला गया। शायद अबुल्खेर-पुत्र न्रअलीने पिताकी हत्याकी शिकायत जुंगरोंसे की। इस समय (१८वीं सदीके मध्यमों) मध्य-ओर्ब्र् के अधिकांश सुल्तानों और सरदारोंने जुंगरोंके यहां अपने जामिन दे रक्खे, थे, इसीलिये जुंगर मध्य-ओर्ब्र्को अपनी प्रजा मानते थे। इसी समय अबुल् मुहम्मद तुर्किस्तानकी ओर गया, जहांपर वह अपनी मृत्युके समयतक रहा।

#### ३. अबलइ, शिगाई-वंशज (१७४८-८१ ई०)

अबुल मुहम्मदके दक्षिणकी ओर, चले जानेपर मध्य-ओर्दूके कुछ सरदारोंने मृत बुर्राकखान के भाई सुल्तान कूचुकको अपना खान चुना, लेकिन रूसियोंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस पर वह जुंगरोंकी ओर झुके। शिगाई खानके वंशज अबलइकी दूसरी ही नीति थी । उसका कबीला अधिकतर रूसी सीमाके पास रहता था, इसलिये वह रूसियोंका अधिक पक्षपाती था--खासकरके तबसे, जब कि मध्य-ओर्दूने १७५१ ई०में उलुकतागमें जुंगरोंसे करारी हार खाई। १७५४ ई०में उनके ऊपर जुंगरोंका इतना अधिक दबाव था, कि बहुत-से अमीरोंने रूसियोंसे आज्ञा मांगी, कि हमारे बीबी-बच्चोंको अपने यहां शरण दो, और सीमान्तपर जमीन दो, तो हम खेती करके अपने गांव बसा लेंगे। इसपर कितने ही कजाकोंको उइस्कके पास बस जानेकी इजाजत मिली, और उचित जामिन दे देनेपर कितनों हीको हटकर रूसी सीमान्त रेखाके पीछे आनेकी भी इजाजत मिल गई। लेकिन इसी समय जुंगर-साम्प्राज्यको चीनियोंने नष्ट कर दिया, जिसमें अबलइका भी काफी हाथ था । साम्प्राज्यके पतनमें अम्रसना और दावा छेरिङ (१७५०–५५ ई०) का झगड़ा मुख्य कारण था, इसे हम पहले बतला आये हैं। चीनियोंकी सहायतासे अमुरसना खान बना था, लेकिन वह चीनियोंके हाथकी गुड़िया नहीं बनना चाहता था, इसलिये विद्रोही बना, और भारी चीनी सेना आनेपर उसने कजाकोंमें भागकर शरण ली। अबलइ खानने घोड़े और संरक्षक दिये, और गिरफ्तार करनेके लिये वचन देकर चीनी सेनापितयोंके पता पूछनेपर बहाना कर दिया, कि अमुरसना रूसियोंके पास भाग गया। इसपर नाराज हो चीनी जेनरल तलतंगा कजाकोंके देशमें घुसा। फिर कजाकोंने उसे भुलावेंमें डाला। उधर मंगीलों और मंचू सैनिकोंको अपने जेनरलका आचरण बुरा लगा, इसलिये उनमेंसे बहुतेरे साथ छोड़कर चले गये, और जेनरलको पीछे हटना पड़ा। इन लड़ाइयोंमें सबसे बहादुर चीनी सेनापित हो मारा गया, और वही हालत कल्मक सेनानायकों—नीमा, पयार, सीला और मंगलिक आदिकी हुई, जो कि अमुरसनाके विरुद्ध हो चीनकी ओरसे लड़े थे। इस हारकी खबर मिलनेपर चीनसे एक नई सेना आई, जिसने कजाकोंको हरा उनके बहुत-से मुखियों को पकड़कर पेकिंग भेज दिया, जहां उन्हें प्राणदंड दिया गया।

जुंगरों जैसी अजेय शक्तिको इतनी आसानीसे खतम करते चीनियोंको कोई दिक्कत नहीं मालूम हुई, यह देखकर अवलई रूसका पक्ष छोड़ चीनकी ओर झुका, और कुछ समय बाद उसने चीनी सम्राट् चियान-लुङ (काउ-चुङ १७३५—९५ ई.) की अधीनता स्वीकार की । सम्राट्ने इतने प्रभावशाली खानको अपना सामन्त बनते देखकर उसे राजा (बाङ) की उपाधि भेजी। अगले साल १७५७ ई० में जब उसे अपने ओर्दूके साथ चीनी प्रजा घोषित करनेकी आज्ञा आई, तो अवलइने टालमटोल कर दिया।

१७५८ ई०में मध्य-ओर्दूके एक भागके कजाक रूसी सीमापर आक्रमण कर दोनों ओरके करद २२० तारतारोंको पकड़ ले गये, और इनका दूसरा भाग पूर्वकी ओर बढ़कर जुंगर उच्छेद- से खाली पड़ी भूमिको आबाद किया। अबलइ जहां एक ओर चीनियोंको विश्वास दिलाता या, कि मैं सम्राट् का करद सामन्त हूं, वहां दूसरी ओर उसने रूसको भी विश्वास दे रक्खा था, कि मैं यह सब कुछ ऊपरी मनसे कर रहा हूं, समय आनेपर मैं रूसकी ओरसे चीनके साथ लड़ूंगा। रूसी रानीने बड़ी प्रशंसा करते हुये उसके लिये एक बहुमूल्य समूरी छाल भेजी। मध्य-ओर्दूका अधिकांश अबलइको अपना खान मानता था। रूसी नहीं चाहते थे, कि अबलइका प्रभाव और शिक्त अधिक बढ़े। उन्होंने तब भी कूटनीतिसे ही काम लेना चाहा, और कहा, कि लघु-ओर्द्रके नूरअली खानकी तरह तुम भी अपने पुत्रको जारके दरबारमें जामिन भेजकर सम्मान प्राप्त करनेकी प्रार्थना भेजो। अबलइने इसे पसन्द नहीं किया।

१७६० ई० में मध्य-ओर्द्के कजाकोंने चीनकी प्रजा बुरूतों (जंगली किर्गिजों) पर आक्रमण किया। चीनियोंने इसपर विरोध प्रकट करते हुए अपनी सेना अबलइको दंड देनेके लिये भेजी। तीन ही वर्ष पहले जुंगरोंकी क्या दशा हुई, यह कजाक देख चुके थे, इसिलये उन्होंने तुरन्त चीनियोंकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही रूसको प्रसन्न रखनेके लिये भी कितने ही बाहिकर और बराबिन तारतार बंदियोंको उनके पास लौटा दिया। रूसी चाहते थे, कि अबलइका संबंध चीनसे न हो। १७६२ ई० में उन्होंने हुक्म दिया, कि कजाक बड़ोंमें भेंट बांटनी है, सीमान्तके पास घोड़ोंके लिये अस्तबल, गाड़ियोंके रखनेके लिये गाड़ीखाने, चारों ओर प्राकार और दूकानसे घिरा एक छोटा महल खासकरके खानके लिये बनाना है। वह महल पेत्रोपावलोक्सकके सामने बना भी दिया गया है। रानी एकातेरिना II की गद्दीके समय अबलइ, ऐचुवक और लघु-ओर्द्के नूरअलीने भी राजभिनतकी शपथ ली, यद्यपि अबलइ अब भी चीनियोंकी अधीनताको मानता था। इस प्रकार उसकी चाल दोरंगी थी।

चीनी सेना जुंगरोंको हरानेके बाद पश्चिमकी ओर बढ़ती गई। उसने खोकन्द और ताशकन्दपर आक्रमण किया। इसपर वहांके शासकोंने अफगानिस्तानके अमीर अहमदसे इस्लामके नामपर मदद मांगी। काश्गर और यारकन्द आदिके लोगोंने भी जाकर काबुलपितके पास गृहार की। अहमदशाह अब्दाली भारतमें भारी विजय (१७५६ ई०) प्राप्त करके काफी नाम कमा चुका था, इसिलये वह उत्तरसे आई गृहारको ठुकरा कैसे सकता था? उसने काफी सेना अन्तर्वेद की ओर भेजी। ताशकन्द और खोकन्दके बीचमें चीनी सेनासे बातचीत चलती रही, फिर सारे मध्य-एसियामें जहाद (धर्मयुद्ध) की घोषणा कर दी गई। उधर चीनियोंने अबलइको सनद देकर इलीपर बसनेकी इजाजत देते हुये, दुश्मनोंसे रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया। अबलइने अपने ससुर सुल्तान अहमद, कुछ कजाक अमीरों और उनके लड़कोंको जामिन बनाकर चीनियोंके हाथमें दिया, और इस प्रकार अबलइ मुसलमानोंके जहादमें शामिल नहीं हुआ।

रूसियोंने कोल्चक्ली नदीपर १७६४ ई०में एक छोटासा किला सेमीप्लातिन्स्क बनाया था, जो कजाकोंके साथ व्यापार करनेका केन्द्र था। अबुल्मोहम्मद-पुत्र अबुल्फेंज, तथा तुर्किस्तानके पुलाद खानके भाई अबुल्फेंजके कहनेपर ही रूसियोंने यह किया था। अबुल्फेंज मध्यओर्दूके सबसे अधिक शिवतशाली कबीले नैमनका मुखिया था। जुंगारियामें रहनेके कारण अब वह चीनियोंपर अधिक निर्भर करता था। रूसियोंने अबलइको सेमीप्लातिन्स्कमें व्यापार करनेकी आज्ञा दे दी। कजाकोंने खेती सीखनेकी इच्छा प्रकट की, तो समुचित जामिन लेकर दस खेती सिखानेवालोंको भी रूसियोंने भेज दिया। इतिहासके आदिकालसे अबतक खेतीसे अछूते कजाक जुगरोंकी भांति अब खेतीके महत्त्वको समझने लगे।

अब हम उस समयमें पहुंचते हैं, जब कि १७७० ई०में वोल्गा-तटसे तोर्गुत (कल्मक) भगे थे। कल्मकोंका रास्ता अपने पुराने दुश्मन कजाकोंकी भूमिके बीचसे था। रूसियोंने भी उन्हें भड़का रक्सा था, इसिलये अबलइ और उसके आदिमयोंने सुल्तान अबुल्फैजकी तरह कल्मकोंपर आक्रमण करके बहुत लूट-मार की, और उनमेंसे भारी संख्याको अपना बन्दी बनाया।

१७७५ ई०में अबुल्फैंज तथा मध्य-ओर्दूके और कितने ही सरदारोंने साइबेरियाकी सीमापर जाकर रूसी प्रजा होनेकी आज्ञा मांगी—प्रजा होनेका मतलब था वार्षिक पेंशन और भेंट-इनाम-की प्राप्ति। रूसियोंने कहा—''तुम तो पहले हीसे हमारी प्रजा हो।''

अबलइ अपनी चालाकी-चतुराईके बलपर बहुत शक्तिशाली बन गया, और बराबर रूस और चीनके बीचमें अपने दावपेच चलाता रहा। तो भी चीनकी ओर उसका झुकाव अधिक था, वह चीनी भाषा बोल भी सकता था। अपनी शक्तिको १७७१ ई०के बाद उसने अपनेको देश खुल्लमखुल्ला खान (राजा) कहना शुरू किया। कहांसे यह पदवी मिली, पूछनेपर वह वड़े अभिमानके साथ जवाब देता—तोर्गुतोंपर विजय प्राप्त करनेसे अबुल्मुहम्मदके मरनेपर तुर्किस्तान और ताशकन्दके कजाकोंने मुझे अपना खान निर्वाचित किया । अपने पूर्वजोंकी भांति वह भी चाहता था, कि मैं भी कजाकोंके सबसे बड़े संत खोजा अहमदकी समाधिके पास रहूं। रूसियोंने दबाव दिया, कि अपने पुत्रको जामिन भेजकर जारसे खानकी पदवी प्राप्त करो। इसपर १७७७ ई०में उसने अपने पुत्र तोगुमको खान-पदवी प्राप्त करनेकी प्रार्थनाके साथ पीतरबुर्ग भेजा । दरबारमें उसका अच्छा स्वागत हुआ, और २२ अक्टूबर १७७८ ई०को कुछ और भेंटोंके साथ खानकी उपाधिका शासनपत्र ओरेनबुर्ग के राज्यपालके पास भेज दिया गया। अबलइको सूचित किया गया, कि उपाधि प्राप्त करनेके लिये त्रोइतस्क या साइबेरियाके किसी दूसरे रूसी नगरमें आओ । अबलइने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया। इसपर उसे उसके डेरेमें एक रूसी अफसरके सामन शपथ दी गई। लेकिन अबलइ चीनियोंको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिये, उसने रूसी रानीकी भेजी हुई भेंटको स्वीकार नहीं किया। चंकि रूसियोंने बरूतों (जंगली किंगिजों)के विरुद्ध मदद देनेसे इन्कार कर दिया था, इसलिये अबलइने अपने पासके रूसी बंदियोंको वहीं लौटा दिया, और उन तुर्कमानोंको भी, जिन्हें कि तोर्गुत अपने साथ ला महायात्रामें कजाकोंके देशमें छोड़ गये थे। इसपर रूसियोंने नाराज हो अबलइकी पेंशन बन्द कर दी, और कुछ कजाक सुल्तानोंको भी उसके विरुद्ध उकसाया, जिन्होंने उसे पकड़कर रूस ले जानेका असफल प्रयत्न किया । अबलइ बुरूतोंके विरुद्ध सफल अभियान करके तुर्किस्तान-शहर लौटा। उसने अपने लड़के हादिलके लिये तलस नदीके तटपर एक प्राकारबद्ध महल बनवाया। पास हीमें महाआर्द्के कजाकों-जो कि इस समय अबलइकी प्रजा थे-के कहनेपर एक शहर भी बसाया, जहां कराकल्पक किसान आकर आबाद हो गये। बन्दी बनाकर लाये बुरूतोंको वह मध्य-ओर्दुके देशके उत्तरमें लेगया, जहां वह पीछे यानी-किर्गिज (नये किर्गिज)के नामसे प्रसिद्ध हुये। १७८१ ई०में अबलइ रूसी सीमान्तकी ओर जा रहा था, इसी समय ७० वर्षकी उमरमें उसका देहान्त हो गया। उसकी कब्र तुर्किस्तान शहरमें बनाई गई। चीनमें खबर मिली, तो वहांसे एक विशेष अफसर भेजा गया, जिसने परिवारको जमाकर राजसी ढंगसे अबलइकी अन्त्येष्टि-क्रिया कराई।

#### ४. वली, अबलइ-पुत्र (१७८१-१८१८ ई०)

अबलइके मरनेपर मध्य-ओर्दूको महा-ओर्दूवाले बुरी तौरसे हराकर भारी संख्यामें उनके पशुओं को छीन लेगये। मध्य-ओर्दूकी शक्ति अब बिखरने लगी। उसके उत्तरी भागने अबलइ-पुत्र वलीको अपना खान चुना, और प्रार्थना करनेपर रूसने उसे स्वीकार भी कर लिया। १७८२ ई०में लेफ्टेनेन्ट-जेनरल याकोबने बड़ी धूमघूमसे पेत्रोपावलोक्स्कमें वलीको खान घोषित किया, लेकिन मध्य-ओर्दूके

सबसे प्रभावशाली कबीले नैमनने वलीको न मंजूर कर अबुल्मुहम्मद-पुत्र अबुल्फज (मृत्यु १७८३ ई०) को अपना खान चुना, जिसे चीनने मंजूर कर लिया। लेकिन नैमनोंमें भी सब एकराय नहीं थे। अब्लुफैजका पुत्र बुपू और दामाद खान खोजा बुर्राक-पुत्र इससे सहमत नहीं हुये। नैमनोंमें काफी संख्या खान खोजाकी पक्षपाती थी, जिसे स्वीकार करते हुये चीनियोंने अपना शासनपत्र भेजा। वलीको छोडकर अबलड्के सारे संबंधी रूस नहीं, बल्कि चीनके पक्षपाती थे। वलीके एक भाई जिंगिसने १७८४ ई०में सेना ले जाकर ताशकन्दमें एक विद्रोहको दबाया। उसके दूसरे भाई सुल्तान तीजकी ब्र्ह्तोंसे भारी दूरमनी थी। बुरूत लड़ाकू चीनी सेनाको भी अनेक बार पराजित कर चुके थे। सल्तान तीजको भी उन्होंने एक बार हराकर पकड़ लिया, और उसने अपने कई गलामोंको देकर छुट्टी पाई। वलीका बड़ा भाई बेर्दी खोजा चीनी सीमान्तपर रहनेवाले मध्य-ओर्दुके कजाकों का शासक था। इसे भी लड़ाक बुरूतोंसे पाला पड़ा था, और इसने उन्हें कई बार हराया। १७८५ ई०में ऐयागुज नदीके तटपर इसने बुरूतों (जंगली किर्गिजों)के विरुद्ध अपनी सबसे बड़ी और अंतिम विजय प्राप्त की। लेकिन उस समय वह चीनी सेनाके सहायकके तौरपर लड़ रहा था, जिससे उत्साहित हो अपनी छोटी सेनाके साथ जब वह यिदिस्से नदीके तटपर पहुंचकर कुमक आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसी समय बुरूतोंने आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। तीजको अब प्राणों की आशा क्या हो सकती थी ? उसने एक रक्षरक्षीको मार डाला, जिसपर बाकी ट्ट पड़े, और उन्होंने उसे हाथ-पैर अलग-अलग काट, पेटको चीरकर उसीके भीतर हाथों-पैरोंको डालके मारा। पीछे तीजके भाई अकिकयक और उसके पूत्रों लेपेस तथा चोकाने युद्धमें हराकर बुरूत सरदारके पूत्रको पकड़ा, और उसे घर ले जाकर बेर्दी खोजाकी स्त्रियोंको दे दिया, जिन्होंने उसे पीट-पीटकर मार डाला।

१७८६ ई०में रूसियोंने अबुल्खैर-पुत्र नूरअलीको लघु-ओर्दुका खान बनाया।

इस समय मध्य-ओर्दके उत्तरी भागमें शांति छाई हुई थी। इनके पड़ोसी थे महा-ओर्दू, लघु-आर्दूके कजाक, रूसी, ताश्कन्द-तुर्किस्तान राज्यके शांतिप्रिय निवासी। दूसरे पड़ोसी लड़ाक् बाश्किर, त्रोइत्स्कके पासमें रहते थे। दूसरी ओर बुरूत भी चैनसे रहने देना नहीं चाहते थे। मध्य-ओर्दूकी स्थिति इस समय दूसरे दोनों ओर्दुओंसे कुछ बेहतर थी। महा-ओर्द् और लघु-ओर्द्की अपेक्षा वह अधिक संस्कृत और स्थायी जीवन बिता रहा था, तथा अपने खानों और सुल्तानोंकी बात मानते थे। वलीने भी अपने पिताकी तरह शक्ति-संचय करनेमें सफलता प्राप्त की। अस्त्राखानसे तोर्ग्तोंद्वारा छीने गये तुर्कमानोंको छौटानेसे इन्कार करके उसने रूसियोंको नाराज कर लिया । रूस-पक्षपाती अमीरोंका भी वह दमन करता था। १७८९ ई०में महा-ओर्द्रके एक सुल्तान तूग्मके साथ वलीके ओर्द्रके भी कितने ही लोग रूसमें चले गये, और रूसियोंने उन्हें उस्त-कामेन्नोगोर्स्कके किलेके पास जगह देकर बसा दिया । १७९३ ई०में जेनरल स्त्रान्दमानने जबर्दस्ती तुर्कमानोंको वलीके हाथसे छुड़ाया, जिसकी शिकायत कजाक खानने रूसी रानीके पास की। बापकी तरह यह भी दुरंगी चाल चल रहा था। १७९५ ई० में इसने एक पुत्रको चीनमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा था। प्रजाको इसने अपने जुल्मोंसे इतना नाराज कर दिया था, कि १७९५ ई०में मध्य-ओर्द्के दो सुल्तान, उन्नीस जेठे, ४३३०८ अनुचरों तथा ७९००० दूसरे कजाकोंने रानी एकातेरिना।। से प्रार्थना की, कि हमें वलीके पंजेसे छुड़ाकर रूसी प्रजा बना लो। खानने इसपर क्षमा मांगी । १७९५ ई०में बाहिकरोंके पड़ोसी मध्य-ओर्दूके एक दलने चेलियाबिन्स्क और ब्रेब्ने उराल्स्कमें जाकर लूट-मार की।

१७९८ ई०में पावलके शासनकालमें कजाकों के आपसी झगड़ों के मिटाने के लिये पेत्रो- पालोव्स्कमें रूसियों और कजाकों की एक सम्मिलित अदालत बैठी, लेकिन उसने अपना काम १८०६ ई०में शुरू किया। वली १८१८ ई०में मरा। अन्तिम वर्षों के कजाकों में उसकी चलती नहीं थी, और कितने ही अमीर उसकी आज्ञा मानने इन्कार करते थे। इसपर जार अलेक्सान्द्रा (१८०१-२५ ई०) ने बोराक-पुत्र बूकेइको मध्य-ओर्दूका द्वितीय खान १८१६ ई०में नियुक्त किया। बूकेइ भी १८१८ ई०में मर गया, जिसके साथ ओर्दूके खानों की परम्परा खतम हो गई, और उनके कजाक सीधे रूसी प्रजा हो गये, जिनके शासनके लिये रूसियोंने एक विशेष प्रबन्ध कर रक्खा था।

## ख. लघु-ओर्दू (१७४४-१८१२ ई०)

तेअवका, तौफीक या तवक्कल खान (१६९८-१७१८ ई०)के बाद श्वेत-ओर्दू तीन भागोंमें विभक्त हो गया था, जिनमें लघु-ओर्दूके अमीर थे—यादिक खानके भाई उजियक सुल्तानके वंशज। तेअवकाने अदिया (आइतिक)को लघु-ओर्दूके शासनका भार सौंपा। इस प्रकार अदिया लघु-ओर्दूके शार्दका प्रथम खान था। लघु-ओर्दूके खानोंके नाम निम्न प्रकार हैं:—

| १. अदिया, जानीबेग वंशज, ईरिश-पुत्र | १७१७ ई०     |
|------------------------------------|-------------|
| २. अबुल्खैर, अदिया-पुत्र           | १७१७–४९ "   |
| ३. नूरअली, अबुल्खैर-पुत्र          | १७४९–९० "   |
| ४. ए्रअली, अबुल्खैर-पुत्र          | १७९०-९४ "   |
| ५. इशिम, नूरअली-पुत्र              | १७९४–९७ "   |
| ६. एचुवक, अबुल्खैर-पुत्र           | १७९७-१८०५ " |
| ७. जन्ती उरा, एचुवक-पुत्र          | १८०५-९ "    |
| ८. शेरगाजी, एचुवक-पुत्र            | -१८१२ "     |

# १. अदिया, एतीयक, इरिश-पुत्र (-१७१७ ई०)

श्वेत-ओर्दूके अन्तिम खान तेअवका (तौफीक)ने इसे लघु-ओर्दूका शासक बनाया था, लेकिन अदियाके समय अभी लघु-ओर्दू अपने स्वतंत्र अस्तित्वको कायम नहीं कर पाया था। यह काम उसके पुत्र अबुल्खैरने किया।

# २. अबुल्बैर, अदिया-पुत्र (१७१७-४९ ई०)

१७१७ ई०में अबुल्खैर भी तौफीक और काइपके साथ जुंगरोंके विरुद्ध सहायता मांगनेके लिये रूस गया था। बापके मरनेपर काइपके साथ अबुल्खैरकी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। १७१७ ई०में रूसियोंसे भी उसका झगड़ा हो गया, उसने कजान प्रदेशमें नवोशेश्मिनस्कतक लूट-मारकरके बहुतसे बन्दी पकड़ लिये। जुंगरोंने भी लघु-ओर्दूकी लूट-मारोंसे तंग आकर १७२३ ई० में उन्हें तुर्किस्तान-ताश्कन्द-सैरामसे भगा दिया । तबतक अबुल्खैरने तुर्किस्तान शहरमें रहते अपनी शक्ति भी बहुत बढ़ा ली थी। आपसी झगड़ोंसे जुंगरोंको लाभ और अपने वंशका नाश देखकर उसने एक महापरिषद् बुलाकर फैसला कराना चाहा, जिसने अबुल्खैरको अपना मुिखया चुनकर सफेद घोड़ेकी कुर्बानी दी। लघु-ओर्दूने उसके नेतृत्वमें कई बार जुंगरोंको छोटी-मोटी हार दी, लेकिन इससे उनके राजा छेवड अर्पचन (रब्तन)का कुछ बिगड़नेवाला नहीं था । जब जुंगरोंने जोरका प्रहार किया, तो लघु-ओर्दूको पश्चिमकी ओर भागना पड़ा, और उन्होंने यम्बा नदीको पार हो तोर्गुतों (वोल्गा-कल्मकों)को भगाकर यायिक(उराल)तक की भूमिको ले लिया। अब तोर्गृत उनके विरोधी हो गये और बादमें उरालके कसाक भी दुश्मन बन गये। इन दोनोंके प्रहारसे इन्हें इतनी हानि उठानी पड़ी, कि १७२६ ई०में इनके प्रतिनिधियोंने जाकर रूससे संरक्षण पानेकी प्रार्थना की, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हुये । यद्यपि ओर्दूका बहुमत तैयार नहीं था, तो भी अबुल्बैरने इसीमें खैरियत समझकर १७३० ई०में ऊफाके वोयवोद बूतुर्लिनके पास अधीनता स्वीकार करनेके लिये पत्र भेजा । दूत जुलाई १७३० ई०को ऊफा पहुंचे, जहांसे उन्हें पीतरबुर्ग भेज दिया गया। दूतोंने दरबारमें कल्मकों (तोर्गुतों), बार्श्किरों और उरा-कसाकोंके साथ लड़ाई करनेका वचन दिया—हम रूसके शत्रुओंसे लड़नेके लिये सदा तैयार हैं, और यदि खीवा, कराकल्पक तथा अरबी कबीलोंको दबानेके लिये हमें सैनिक दिये जायं, तो हम उनपर अभियान कर सकते हैं। उन्होंने अपने ओर्द्की ओरसे रूसी प्रजा होने को स्वीकार किया, पीतरबुर्गमें इसके लिये बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि बिना एक गोली दागे रूसको इतने नये प्रजाजन मिल गये । बाहिकर जब-तब रूसियोंके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे।

खीवावालोंने हाल हीमें रूसी राजदूत राजुल बेकोविच-चेरकास्कीको मार डाला था, उसको भी बदलां लेनेका मौका मिल रहा था। रानी अन्नाने सहायता और संरक्षण देनेका वचन-पत्र दिया। दूत जब अपने देशको लौटे, तो कजाक भूमिका नक्शा बनानेके लिये दो इंजीनियर अफसर भी साथ कर दिये गये। सारा ओर्दू विरोधके लिये खड़ा हो गया। फिर एक बड़ी परिषद् बुलाई गई, और किसी तरह झगड़ा शांत हुआ। १७३२ ई०म लघु-ओर्दूके अबुल्खैर और मध्य-ओर्दूके ध्रेमीअकी खान दोनोंने राजभित्तकी शपथ ली। अबुल्खैरने दश्तिकपचकको छोड़ सिर-दिप्याके महानेपर, अपना डेरा डाला वहांके कराकल्पकोंको भी अपने अधीन करके रूसकी प्रजा बनायि

जनवरी १७३४ ई०में अबुल्बैरका पुत्र एरली सुल्तान और भी कितने ही किजीक भिवियोंके साथ पीतरबुर्ग गया । रानीने उसका स्वागत करके बहुत इनाम दिया । एरलीने अबेल्खें रू-परिवारमें खानकी पदवी पानेकी प्रार्थना की, और यह भी कहा, कि ओरी और उराल नदियोंके संगमपर रूसी किला बनाया जाय, अपने आसपाससे जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अबुल्बैरको मिले, तथा सैनिक सहायताके लिय कल्मकों और बाहिकरोंकी तरह सम्री छालके रूपमें भेंट दी जाय । शर्तें मानना आसान था, लेकिन कजाक-जैसे कबीलोंके लिये उनका पालन करना बहुत मुश्किल था। एक और भी बात थीः कजाकोंमें मिखया या खानकी उतनी चलती नहीं थी । लोग जनतंत्रताके अत्यन्त पक्षपाती थे, इसलिये खान द्वारा स्वीकृत शर्त-को माननेके लिये मजबूर नहीं थे। प्रसिद्ध भौगोलिक किरिलोफको कछ इंजीनियरोंके साथ किला बनाने तथा नक्शा तैयार करनेके लिये भूमापक बनाकर भेजा गया। तीन अफसर, कुछ मिस्त्री और नाविक नाव बनानेके लिये, एक खनिज इंजीनियर, कुछ तोपची-अफसर, एक वनस्पतिशास्त्री, एक चित्रकार, एक डाक्टर, कजाकोंकी भाषा सीखनेके लिये कुछ तरुण विद्यार्थी किरिलोफके नेतृत्वमें भेजे गये । कजान पहुंचनेपर एक रेजिमेंट पैदल सेना, कुछ तोपखाना भी साथ हुआ । ऊफामें कसाकोंकी एक पैदल बटालियन साथ हो गई। तेवकेलेफ नामक एक बाहिकरको कर्नलका दर्जा दे दुभाषिया नियक्त किया गया। ऊफाकी आमदनी इस अभियानके खर्चके लिये निश्चित कर दी गई। किरिलोफको आज्ञा दी गई थी, कि ओरीके मुहानेपर नगर बसाकर लोगोंको वहां बसनेके लिये आकृष्ट करे, तथा अबल्बैरको खान उपाधिका शासन-पत्र प्रदान करे । शेमीअका, महा-ओर्द्के दुसरे मिखयों और कराकल्पकोंके मुखियोंको किरिलोफसे मिलनेके लिये हुक्म दिया गया था। यह भी हुक्म था, कि मध्य-ओर्दू और महा-ओर्दूके मुखियोंको राजभिततकी शपथ लेनेके लिये कहे, एरलीको अच्छे रक्षियोंके साथ उसके बापके पास भेजे, कजाकोंको भेंट-रिश्वत या कड़े हाथोंसे शान्त रक्खे, नये नगरमें उनके अमीरोंको घर और मस्जिद बनाने और आसपासमें उनके पशुओंके चरनेकी इजाजत दे, उराल (यायिक) नदीको सीमा मानकर कजाकोंको उसके पार होनेसे मना करे, झगड़ोंको ते करनेके लिये रूसियों और कजाक-बड़ोंकी सम्मिलिति अदालत स्थापित करके देशके रीति-रवाजके अनुसार फैसला कराये । किरिलोफ १७ जुलाई १७३४ ई०को पीतरबुर्गसे चला ।

उसी साल अबुल्बैरने अपने पुत्र एरलीको फिर भेजा। किरिलोफ आगेके कामके लिये नेता था। १५ अगस्त १७३५ ई०में ओरी और उराल निदयोंके संगमपर उसने कोरेनबुर्गकी नींव डाली। रूसके इस प्रकार लगातार आगे बढ़नेको देखकर इस भूमिके घुमन्तू कबीले कैसे संतुष्ट रह सकते थे? उनमेंसे कुछने विद्रोह भी किया, लेकिन तोपों और बन्दूकोंके सामने उनका क्या बस चलता? दीवारोंके तैयार हो जानेपर १७३६ ई०के वसन्तमें अबुल्खैरको आनेके लिये निमंत्रण दिया गया, और ताशकन्दके व्यापारियोंको भी ओरेनबुर्गकी मंडीमें व्यापार करनेकी सलाह दी गई। इस समय सबसे ज्यादा विद्रोही थे बारिकर, जिनके विरुद्ध रूसियोंको सेना भेजनी पड़ी, और नये किले भी बनाने पड़े, जिनमें उराल नदीके तटपर गुलिन्स्क, ओजेनैया, स्नेदनी, बेर्दस्कोइ और किरिलोफ थे। समारा नदीके ऊपर भी कुछ किले बनाये गये, लेकिन रूसियोंको अपने हितके लिये इससे भी ज्यादा आवश्यक यह था, कि बोल्गा-कल्मकों, बारिकरों और कजाकोंके आपसी झगड़े बराबर बने रहें।

किरिलोफ अप्रैल १७३७ ई०में मर गया । इसी समय रूसी व्यापारियोंका एक कारवा ताशकन्द जानेवाला था, जिसके साथ कप्तान येल्तन गया, जो पीछे भारतपर आक्रमण करने-

वाले नादिरशाहका नौकर हो गया। रूसकी ओरसे येल्तनको अराल समुद्रमें नौसंचालन तथा सिरके मुहानेपर कैंदियोंके लिये नगर बसानेके बारेमें विवरण देनेके लिये भेजा गया था। किरिलोफके मरनेके बाद उसकी जगह तातीशेफ नियुक्त किया गया । बाहिकर विद्रोहियोंको दबानेके लिये अबुल्खेरको उनपर मनमानी करनेकी छूट दे दी गई थी। उसने बाह्किरोंमें विद्रोही और और अविद्रोही का फर्क किये बिना सबके ऊपर भारी अत्याचार किये। उसीके बाद वही काम कजाकोंने कल्मकोंपर आक्रमण करके किया, और वह कल्मकोंको ही नहीं, बल्कि रूसियोंको भी बन्दी बनाकर ले गये। बन्दी बनाकर ले जानेका मतलब था अन्तर्वेदमें उन्हें दासोंके बाजारमें बेच डालना । इसके कारण रूसी नाराज हो गये, और अबुल्खैरको, नुरअलीको जामिन बनाकर हटनेका हुक्म दिया । डरके मारे अबुल्खैर नहीं आया । अगस्त १७३८ ई०में वह आनेको राजी हुआ । उसके आनेपर रास्तेकी दोनों तरफ पांती बांधे सेना खडी थी। जब वह उस तम्बमें आया, जिसमें रूसी रानी अन्नाका चित्र रखा हुआ था, तो नौ तोपें दागकर उसके लिये सलामी दी गई। तातीशेफको सम्बोधित करते हुये उसने कहा--- "परम-भट्टारिका महारानी उसी तरह दूसरे राजाओं में श्रेष्ठ है, जैसे सूर्यका प्रकाश तारों में । यद्यपि दूर होने से मैं उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन उनके हितकारी प्रतापको मैं अपने दिलमें महसूस करता हूं। उनके प्रकाशद्वारा रोशनी पाकर में रानीकी अधीनता और एक राजभक्त प्रजाकी तरह अपनी आज्ञाकारि-ताको घोषित करता हूं। मैं अपने परिवार और अपने ओर्ड्को परमभट्टारिकाके संरक्षणमें एक शक्ति-शाली वाजके पंखके नीचे जैसे रखता हूं, और सदाके लिये अधीन रहनेकी प्रतिज्ञा करता हूं। साथ ही महान् जेनरल, मैं तुम्हारी ओर भी अपनी मित्रताका हाथ फैलाता हूं।" फिर अबुल्बैरने हाथमें कुरान लेकर वफादारीकी कसम खाई, और रूसी बंदियोंको लौटानेका वादा किया। यही नहीं, उसने अपनी स्त्री पपाइको भी दरबारमें भेंट-स्वरूप भेजनेकी इच्छा प्रकट की । इस प्रकार अबुल्खैर जैसे शिवतशाली घुमन्तू खानको अपने अधीन पाकर रूसियोंको भारी प्रसन्नता होनी ही चाहिये थी।

१७३९ ई०में तातीशेफकी जगह राजुल उरुसोफ वोयवोद होकर आया। आते ही उसने सुना, कि लघु-ओर्दूवालोंने दो रूसी कारवानोंको लूट लिया। १७४० ई०में अबुल्बैरने अपने तीन हजार कजाकोंको वोल्गा-कल्मकोंको लूटनेके लिये भेजा। इसी बीचमें कुछ समयके लिये अबुल्बैर खीवाका खान भी बन गया था, लेकिन नादिरशाहने उसे वहां टिकने नहीं दिया। इस समय उसकी पूर्वी सीमान्तपर जुंगरोंका प्रताप छाया हुआ था। अबुल्बैर उन्हें भी खुश रखना चाहता था। जुंगर कजाकोंके बार-बारके आक्रमणसे तंग आ गये। उन्होंने दो बड़ी-बड़ी सेनायें मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दूके विरुद्ध भेजीं, और अबुल्बैरसे जामिन भेजनेके लिये कहा।

रूसी राज्यपाल नेप्लुयेफने इसे उचित नहीं समझा, कि रूसी प्रजा होते हुये अबुल्खैर जुंगरोंके पास जामिन भेजे । १७४२ ई०में शपथ लेते वक्त अबुल्खैर और दूसरोंने यह वचन दिया था, कि हम जुंगरोंसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे । अबुल्खैरने अपने पुत्रके स्थानपर किसी दूसरेको रूसी राज्यपालके यहां जामिन रखना चाहा, लेकिन रूसियोंने इसे नहीं माना । इसपर उसने कजाकोंको भड़काया, और १७४३ ई०में दो हजार कजाक आकर नये बसे शहर ओरेनबुर्गको लूट वहांके निवासियोंको पकड़ लेगये । इन कजाकोंका नेता अबुल्खैरका संबंधी दरवेशअली सुल्तान था ।

अभीतक अबुल्बैर पर्देकी आड़में शिकार खेल रहा था, लेकिन १७४४ ई०में उसने नकाब उठा फेंका। अब उसके आदमी खुलकर रूसी कारवांको लूटने लगे। अन्तमें २४ अप्रैल १७४४ ई०को रूसियोंने कल्मक राजा दोण्डुब् थैचीको बारूद और शीशांके साथ पत्र लिखकर हुक्म भेजा, िक तुम अपने आदिमयोंको जमा करके कजाकोंपर हमला करो, जो भी लूटमें हाथ आये, वह तुम्हारा होगा। लेकिन यह पत्र भेजा नहीं जा सका, क्योंकि इसी समय जुंगर-कल्मकोंका साइबेरियापर आक्रमण होनेवाला था, जिसमें अबुल्खेरके कजाकोंकी सहायता आवश्यक थी। अब भी अबुल्खेरकी लूट-मार बन्द नहीं हुई। उसके आदमी फर्वरी १७४६ ई० और जनवरी १७४७ ई०में जमे हुये कास्पियनपरसे होकर वोल्गा-कल्मकोंको लूटने गये। बहुत इधर-उधर करनेके बाद १७४८ ई०की गर्मियोंमें अबुल्खेरन खोजा अहमदकी जगहपर अपने पुत्र ऐचुवक तथा कुछ दूसरे कजाक अमीरोंके लड़कोंको जामिन देना स्वीकार किया, और यह भी वचन दिया, िक में अपने पासके रूसी बंदियोंको लौटा दूंगा, और मेरे

आदमी फिर साम्राज्यपर आक्रमण नहीं करेंगे। इधर वह रूससे इस तरहकी प्रतिज्ञायें कर रहा था, और उधर चुपचाप जुंगरोंके खुड़-थैचीको अपनी लड़की देनेकी बात चला रहा था।

अपने स्थानपर लौटनेके बाद लोगोंको जमाकर अबुल्खैरने कराकल्पकोंपर चढ़ाई की, लेकिन मध्य-ओर्दूके शिक्तशाली कबीले नैमनका एक अत्यन्त प्रभावशाली खान बुर्राक कराकल्पकोंको अपनी प्रजा कहता था। अबुल्खैरकी रूसने जो आवभगत की थी, उससे भी बुर्राक जल-भून गया था। दोनोंकी लड़ाई हुई, जिसमें अबुल्खैरको हारकर भागना पड़ा। बुर्राक-पुत्र शिगाईने दौड़कर उसे घोड़ेसे उतार भाला घुसेड़ दिया, इसी समय बुर्राक आ पहुंचा, जिसने अपने हाथों अबुल्खैरको खतम किया। फिर वह कराकल्पकोंको लूटने गया, लेकिन कराकल्पकोंके रक्षक अब रूसी थे, जिनके डरके मारे उसने तुर्किस्तान लौट इकान, सिगनक और ओत्ररारपर अधिकार किया। पर जैसा कि पहले कहा, अगले ही साल १७४९ ई०में दो पुत्रों सहित उसे जहर देकर मार डाला गया—कहते हैं, इसमें जुंगर खुड़-थैशी छेवड़ दोर्जेंका भी हाथ था, जिसके पास अबुल्खैर-पुत्र नूरअलीने बापकी निर्मम हत्याकी शिकायत की थी। अबुल्खैरकी कब्न उत्किया नदीकी शाखा कादिर नदीके पास अक्षांश ४०.३० देशान्तर हैं-०१० में मौजूद हैं।

# ३. नूरअली, अबुल्खैर-पुत्र (१७४९-९० ई०)

अबुल्खैरके मरनेके बाद राज्यपाल नेप्लुयेफके प्रयत्नसे अबुल्खैर-पुत्र नूर अलीको खान चुना गया। वह लघु-ओर्दू और मध्य-ओर्दू दोनोंका खान बनना चाहता था, पर रूसियोंने २६ फरवरी १७३९ ई० को शासनपत्र भेज उसे किर्गिज-कजाकोंका खान बनाया। नूरअलीकी मां पपाईका प्रभाव कजाकों और पीतरबुर्ग दोनोंमें था। ओरेनबुर्गमें नूरअलीको बड़े ठाट-बाटके साथ खान घोषित करनेकी रसम अदा हुई। उसे दरबारी खिलअत, टोपी और तलवार दी गई, फिर घटने टेककर उसने राजभिवतकी शपथ ली। ओर्दूमें लौटनेपर जुंगर खुड-यैचीका दूत आ मिला, जिसने उसकी बागदत्ता बहिनको मांगा। उसने यह भी कहा, कि खुड-थैची तुर्किस्तान शहरको तुम्हें देनेके लिये तैयार है, जहांपर तुम्हारे बाप-दादोंकी हिड्डयां कलिममें गड़ी हुई हैं। लेकिन नुरअलीके सुल्तान और ओर्दूके मुखिया रूसियोंको नाराज नहीं करना चाहते । रूसी जगरोंकी ताकतको समझते थे, जिनके प्रभुत्वको महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दू मानता था, और दोनों मध्य-एसियाई उनके हाथोंसे बाहर जानेकी शक्ति नहीं रखते थे। इसलिये उन्होंने खुड-थैचीको नुरअलीका बहनोई बननेसे रोका । १७५० ई०में बहिन मर गई, संदेह था, वह स्वाभाविक मौतसे नहीं मरी । अबुल्खैर और काइपमें प्रतिद्वंद्विता चलती रही। काइप-पुत्र बातिर (बहादुर)को लघु-ओर्दुके एक भागने अपना खान चुना। फिर बातिर-पुत्र काइप II खीवाका शासक चुना गया। बातिरने खीवासे बुखारा जानेवाले कारवांकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेनेकी मांग की, जिसे कछ अंशमें रूसियोंने मंजूर भी कर लिया, इसपर नूरअली नाराज हो गया । नूरअलीके भाई ऐचुक्कने १७५० ई० के वसन्तमें शांतिप्रिय कबीला अरालीपर आक्रमण किया, जो कि खीवाके खानके अधीन था। इसका बदला लेनेके लिये खीवा-खान काइपने खीवामें व्यापारके लिये गये नुरअलीके लोगों तथा उसके दूतको बन्दी बना लिया, और लूटे माल तथा बन्दी अरालियोंको लौटा दिया। एचुवकके दूसरे भाई एरलीने कराकल्पकोंपर हाथ मारा, लेकिन यहां मुकाबिला निर्बेलोंसे नहीं था, इसलिये एरलीके अधिकांश आदमी मारे गये, और स्वयं एरली भी कितने ही महीनोंतक कराकल्पकोंका बन्दी रहा ।

नूरअली नहीं पसंद करता था, कि खीवाके कारवांसे बातिर छेड़-छाड़ करे। १७५३ ई० में उसने एक रूसी कारवांको खीवा जाते वक्त लुटवा लिया, ऐसी ही और भी कितनी ही मनमानियां कीं, जिसकी शिकायत करनेपर उसने जवाब दिया—"बातिर और उसके पुत्र काइपने जो अत्याचार किये, उन्हींके कारण ऐसा हुआ। वह रूसके इलाकेपर हमला करना चाहते हैं, यदि मुझे दस हजार सेना और तोपखाना मिले, तो मैं चन्द दिनोंमें उन्हें दबा सकता हूं। रूसियोंने इसे स्वीकार नहीं किया। खीवावालोंके साथ झगड़ा होनेपर रूसियोंने नूरअलीको खीवापर आक्रमण

करनेके लिये उकसाया। नूरअलीने अपने ओर्दूके मुखियोंको रायं लेनेके लिये बुलाया, लेकिन दुआ देनेवाले खोजा (सैयद)के बीचमें पड़ जानेपर खीवा और लघु-ओर्दूका झगड़ा रुक गया।

१७५५ ई०में बाश्किरोंने रूसियोंके खिलाफ विद्रोह कर दिया । मल्ला बातिर शाहने उन्हें काफिरों (रूसियों) के विरुद्ध भड़काया, और कजानके तारतारों तथा कजाक-ओर्द्स भी जहाद करनेके लिये कहा । उनमेंसे कुछने रूसी बस्तियोंको लटा-मारा । इसपर राज्यपाल तथा कमांडर नेप्लुइयेफने कजाकोंके शत्रुओं—दोन-कसाक, कल्मक, मेश्केरियक, तेपियर आदि कबीलोंसे सहायता ली। ओरेनबुर्गके अखुन (जिलेके अमीर शरियत या धर्माचार्य)ने फतवा दिया. कि रूसियोंके मार भगानेके बाद कजाकोंको बाह्किर खतम कर डालेंगे, इसलिये रूसके खिलाफ नहीं लडना चाहिये। रूसी राज्यपालने फतवाको कजाकोंमें बंटवाया। रूसी दरबारकी सहमितके साथ उसने कजाक खान और सल्तानोंको वचन दिया, कि उनके बीचमें रहनेवाले सभी बाहिकर औरतों और बच्चोंको हम इस शर्तपर तुम्हारे हवाले कर देंगे, कि तुम उनके पूरुषोंको सीमान्तसे बाहर भगा दो। इस समय विद्रोहके कारण बहुत भारी संख्यामें बाश्किर भागकर यायिक (उराल) नदीके पार चले गये थे। लोभी कजाक ऐसे मौकेसे फायदा उठाये बिना कैसे रह सकते थे. उन्होंने इन सभी अभागे लोगोंको पकड़ लिया। बाश्किर मरदोंमें प्रतिरोध करनेकी शक्ति नहीं थी, उनमेंसे कितने ही मारे गये, और कितनों हीको कजाकोंने पकड़कर रूसियोंके हाथमें दे दिया, और कुछ देश लौट बदला लेनेकी तैयारी करने लगे । रूसियोंने उन्हें भीतर-भीतर सहायता दी। फिर बाश्किर बड़ी संख्यामें यायिक पार हो कजाकोंके ऊपर पड़े। रूसी दोनों जातियोंमें दुश्मनीकी आग भड़काकर चैनकी वंशी बजाने लगे। बश्किरों और कजाकोंका झगड़ा अब ु ीढियोंके लिये जारी हो गया। अपनी सीमान्तकी रक्षाके लिये जारशाहीने क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किये, इसका एक उदाहरण देखिये—अभी रूसी इतने साधन-सम्पन्न नहीं थे कि सीमान्तपर अपने बलपर शांति स्थापन कर सकते । नूरअलीने इसकी शिकायत जब रूसियोंके पास की, तो उन्होंने जवाब दिया—"बाश्किर भगोड़ोंको शरण देनेका यह फल है।"जब बाश्किरों और कजाकोंका खूनी संघर्ष काफी हो चुका, और दोनों जातियां खूब कमजोर हो गईं, तो नेप्लुइयेफने यायिक नदीको दोनोंके बीचमें सीमा निश्चित करके उसे पार करना निषिद्ध कर दिया। थोड़े दिनोंके लिये झगड़ा रुक गया, लेकिन कबीलोंकी बदला लेनेकी प्रवृत्ति कितने दिनोंतक रुक सकती थी ? फिर वह एक दूसरेके इलाकेमें घुसकर लूट-मार करने लगे, यदि सरदार रोकना चाहता, तो उसे काफिर रूसियोंका आदमी कहकर बदनाम करते। इसी बीचमें प्रुशिया (जर्मनी) के साथ रूसका सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया, इसलिये रूसियोंका सारा ध्यान उघर खिंच गया।

१७५७ ई०में कल्मक शासक दोण्डुब्-यैचीने नूरअली और क्रिमियाके खानसे कहा, िक आओ मिलकर रूसियोंके ऊपर हमला करें। लेकिन इसी समय चीनियोंने आक्रमण करके जुंगर-साम्प्राज्यको खतम कर दिया, और विजयी चीनी सेनाके कारण रूसी सीमान्त खतरेमें पड़ गया। नूरअली रूसियोंकी शहरपर चीनियोंसे लड़नेके लिये तैयार था, लेकिन चीनी सेना जुंगरोंके प्रभावक्षेत्रसे आगे नहीं बढी।

१७५९ ई०में ओरेनबुर्गमें नया रूसी राज्यपाल था, जिसने नूरअलीके साथ उचित शिष्टाचार नहीं दिखलाया, जिसपर कजाकोंने फिर लूट-मार शुरू कर दी, और रूसी भी बदला लेने लगे। एचुवकने जुंगारियामें चले चलनेका प्रस्ताव किया। इसकी भनक मिलनेपर रूसियोंने वार्षिक पेंशन और दूसरे साम-दानके हथियारोंसे कजाकोंको ठंडा कर दिया, और ओरेनबुर्गके हाकिमोंको हिदायत दी, कि कजाकोंके साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया जाय, उनमें उदारताके साथ भेंटें बांटी जायं, जाड़ोंमें उनके ढोरों और घोड़ोंके रहनेके लिये गौशालायें और अस्तबल बना दिये जायं। रूसी समझ रहे थे, कि ऐसा न करनेपर कजाक चीनियोंकी सीमान्तकी ओर चले जायेंगे, और लघु-ओर्दूका यह इलाका तथा मध्य-एसियाका विणक्पथ निर्जन और उजाड़ हो जायेगा।

१७६२ ई० में एकातेरिना II जब गद्दीपर बैठी, तो उस समय नूरअली, एचुवक तथा मध्य-ओर्दू के अबलइ खानने भेंटें भेजीं, लेकिन उसी समय नूरअलीने पेकिंगमें भी एक दूतमंडल भेजा, जिसका वहां अच्छा स्वागत हुआ । इसपर फूलकर नूरअलीने रूसियोंके साथ अपने लोगोंकी छेडछाडको नहीं रोका । इसके बाद उसने वोल्गा-कल्मकोंपर भी आक्रमण किये। उस समय जाडोंमें उत्तरी कास्पियन समद्र जम गया था, इसलिये बर्फपरसे होकर आक्रमण करनेमें उसको सुभीता था। रूसियोंने यायिक नदीकी सीमा निश्चित की थी, लेकिन अब नूरअली उसके पश्चिममें जाड़ा बितानेकी मांग करने लगा। जुंगरोंके ऊपर विजय प्राप्त करके चीनी सेनाको सामने खड़ी देखकर मध्य-एसियाके मुस्लिम राज्य अपने घरू झगड़ोंको भूलकर थोड़े समयके लिये एक हो गये। नुरअली भी उनके साथ था। १७६४ ई०में नूरअलीने रानी एकतेरिनाको लिखा, कि मध्य-एसियाके मसलमानोंने मझे निमंत्रित किया है। साथ ही उसने रूसी इलाकेमें लूट-मार भी जारी रक्खी। १७६५, १७६६ और १७६७ई०में इस तरहके कई हमले किये। इसके बाद १७७० ई० का वह समय आया, जब कि तोर्गृत-मंगोल वोल्गाके तटको छोड़कर पूर्वकी ओर भागने लगे। तोर्ग्तोंके भागनेमें जहां चीन-सम्प्राट और दलाई लामाकी प्रेरणा काम कर रही थी, वहां कजाकोंके बार-बारके आक्रमणसे भी वह तंग आ गये थे। रूसियोंने तोर्गुतोंको रोकनेके लिये नूरअली और उसके कजाकोंको कहा। काफिर तोर्गुतोंकी लूट-मार मुसलमान कजाकोंके लिये पुण्य-अर्जनकी बात थी। नूरअली, उसका भाई एचुवक, खीवा का भूतपूर्व और अब लघ-ओर्द्का एक खान काइपअपने आदिमयोंके साथ अभागे प्रवासियोंपर टूट पड़े। इन भयंकर दुरुमनोंने चीनी सीमान्ततक उनका पीछा किया । कभी-कभी कल्मकोंने भी उन्हें हराया—सागिजके पास कजाकोंको भारी हार खानी पड़ी, लेकिन मुगजर पहाड़ और इशिम नदी के तटपर कजाकोंने अधिक सफलता पाई।

१७७३-७४ ई०में पुगाचेफके नेतृत्वमें वोल्गाके किसानोंने विद्रोह कर रक्खा था, यायिकके कसाक और बाहिकर भी उसके साथ थे। दोनों हीं कजाकोंके शत्रु थे, इसलिये वह विद्रोहमें शामिल नहीं हुये; हां, देशकी गड़बड़ीसे लाभ उठाकर रूसी बस्तियोंको लूटनेमें वह पीछे नहीं रहे, जिसके लिये १७७४ ई०में रूसियोंने भी इनकी खुब मरम्मत की। इसी समय नूरअलीके पुत्र पीरअलीको खीवा और सराइचुकके बीचके तुर्कमानोंने अपना खान चुना, और उसने खीवा जानवाले कारवांसे कर लेना शरू किया। कजाकोंने जो लट-मार की थी, उसका बदला लेनेके लिये १७८४ ई०में ३४६२ रूसी सैनिकोंने यायिक पार हो असली लुटेरोंको न पा दूसरे ४३ कजाकोंको पकड़ लिया, जिसपर सिरिमके नेतत्वमें कजाकोंने भी जवाब दिया। अगले साल (१७८५ ई०) में दो डिवीजन रूसी सेना यम्बाकी ओर बढ़ी, जिसने २३० औरत बच्चोंको पकड़ लिया, और कजाकोंने मजबूर होकर उनके बदलेमें रूसी बंदियोंको लौटाया । कजाकोंके साथके झगड़ेको मिटानेके लिये १६ आदिमियोंकी एक विशेष अदालत बैठाई गई, जिसमें ओरेनबुर्गका सेनापित, दो सरकारी, दो व्यापारी, दो किसान इस प्रकार सात रूसी और एक सुल्तान तथा छ मुखिया—सात कजाक, एक बाक्किर और एक मेशकेरी प्रतिनिधि थे। इस अदालतने शांति स्थापित करनेका प्रयत्न किया। रूसियोंने यह भी देखा, कि लड़ाकू कजाकोंको केवल तलवारके बलपर नहीं दबाया जा सकता, इसलिये १७८५ ई०में ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कमें कजाकोंके लिये मदरसा, मस्जिदें और कारवांसराय बनानेका हुक्म दिया। रूसियोंके सामने वही समस्या थी, जो कि हिन्दुस्तान छोडकर जानेतक पश्चिमोत्तर सीमान्तपर अंग्रजोंके सामने।

१७८५ ई०में नये राज्यपाल बैरन इगेल्स्त्रोमने कजाकोंको दबानेके लिय एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उसने लघु-ओर्द्के तीन टुकड़े—सेमीरोद्सक, वेउलिन और अलीमुल—करके उनपर अलग-अलग खान नियुक्त किये, और लघु-ओर्द्के खान पदको उठा देना चाहा। साथ ही कजाकोंकी महापरिषद् बुलानेका अधिकार खानके हाथमें न रख सुल्तानों और जेठोंके हाथमें दे दिया। लेकिन इस तरह महापरिषद् बुलानेपर अपमान समझकर कोई कजाक सुल्तान उसमें शामिल नहीं हुआ, तो भी परिषद् जमा हुई, और उसका सभापित डाकू नेता सिरिम बातिर बना, जो कि आनुवंशिक कुलीनताका विरोधी था। उसने जोर देकर कहा—हमें खानकी जरूरत नहीं। कुल नहीं योग्यताको देखना चाहिये। रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करना ही हमारी भलाईका एकमात्र रास्ता है। उसने रूसियोंसे मांग की, कि अबुल्खेरके वंशको खान-पदसे वंचित कर दो। रूसियोंने आंशिक रूपसे उसकी बात मान भी ली। १७८६ ई०में उसका अच्छा परिणाम भी दिखाई पड़ा, जब कि पहलेकी अपेक्षा अधिक पशु

सीमान्तके मेलोंमें विकनेके लिये आये और १७८६ और १७८७ ई०में पहलेकी अपेक्षा कम रूसी कजाकोंके बन्दी बने । कजाकोंने पहलेके रूसी बंदियोंको भी भारी संख्यामें छोड़ दिया । १७८४ ई०में यायिक (उराल) नदीके पश्चिममें पैतालीस हजार कजाक परिवारोंने आरामसे जाड़ा बिताया। बातिर (सिरिम) ओरेनबुर्गके राज्यपालका बड़ा ही विश्वासपात्र आदमी हो गया। नूरअलीने उसे विश्वास-घाती बनानेकी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ । नूरअली इसपर ठंडा पड़ गया। उसने रूसी बंदियोंको लौटा दिया। अन्तमें रूसियोंने उसे परिवार-सहित ऊफामें और एचुवकको उराल्स्कमें भेज दिया।

नूरअलीके ज्येष्ठ पुत्र एरलीको १७८१ ई०में कराकत्पकोंने अपना खान बनाया था। वह उनके साथ निम्न सिर-उपत्यकामें रहता था । वह थोड़ी-सी सेना लेकर अपने पिताके दूश्मन सिरिम बातिरके ऊपर चढ़ा। इसी समय लघु-ओर्द्के कुछ कबीलोंने भृतपूर्व खीवा-खान काइपको अपना खान बना लिया था, कुछने नूरअली या दूसरेके लिये राज्यपाल इगेल्स्त्रोमके पास आवेदनपत्र दिया था, लेकिन इगेल्स्त्रोम काइपके पक्षमें था, जिससे रानी एकातरिना सहमत नहीं हुई। बह चाहती थी, कि खानका पद उठा दिया जाय । मध्य-ओर्दुका आग्रह था, कि नृरअलीको फिर खान बना दिया जाय। बेउलिन कबीलेका मुखिया सिरिम बातिर दो सहायकोंके साथ ओर्द्के एक भागका नेता था। रूसियोंने इन्हें सरकारी पदाधिकारी-सा बनाकर नकद और अनाजके रूपमें वेतन मुकर्रर कर दिया। कजाक-ओर्दूमें यह सब होते देख पीढ़ियोंसे चले आते खान्दानी अमीर अधिकार-वंचित होनेके कारण भीतर ही भीतर जले-भुने हुये थे । इसी समय तुर्कीके साथ रूसियोंकी लड़ाई छिड़ गई, बुखाराने अपने खलीफा और धर्मभाइयोंका साथ दिया और कजाकोंको भी रूसियोंके खिलाफ भड़कानेकी पूरी कोशिश की-"बहादूर योद्धा, बेंग और मुखिया सरतइबेंग, सिरिम बातिर, शुक्रअली बेंग, सादिरबेग, बोर्राक बातिर, देदाने बातिर आदिको मालूम हो, कि हम ने तुर्कीके बादशाह, और अल्लाके खलीफासे सुना है, कि सात ईसाई राज्योंके साथ काफिर रूसी तुर्कोंके विरुद्ध एक हो गये हैं। कजाकोंको चाहिये, कि उन्हें दंड देनेके लिये सच्चे मुसलमानोंका साथ दें।" बुखारा सारे मध्य-एसियाकी काशो थी, जहांके मदरसोंमें पढ़नेके लिये कजाक-कबीलोंके तरुण भी आया करते थे। सिरिमने जवाब दिया, कि में और मेरे लोग इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कब बुखारा और दूसरे मध्य-एसियाई लोग रूसियोंपर आक्रमण करें, तो हम उनका साथ दें। कजाकोंके भीतर क्या हो रहा है, इसका पता रूसियोंको भी था। कजाकोंने फिर लूट-मार सुरू की। उन्होंने अपने जेठोंकी बात नहीं मानी। जेठोंका काम था ओरेनबुर्ग जाकर अपनी तनखा ले आना। रूसियोंकी परेशानीसे फायदा उठाकर कितने कर्जाकों और उनके सुल्तानोंने फिरसे खानके नियुक्त करनेके लिये कहा। १७९० ई० में नूरअली ऊफामें रहते हुये मर गया, तबतक रूसी रानी खानके पदको फिरसे कायम करनेके पक्षमें हो चुकी थी।

## ४. एरली, अबुल्खैर-पुत्र (१७९०-९४ ई०)

जनवरी १७९० ई०में रानीके हुक्मसे नूरअलीके भाई एरलीको लघु-ओर्दूका खान बनाया गया। १७९१ ई० में सिरिम बातिरने यम्बाके मुहानेपर सारे लघु-ओर्दूकी परिषद् बुलाई, जिसमें यह प्रस्ताव रक्खा, िक सभी कजाक एक होकर रूसियोंपर आक्रमण करें, लेकिन अबुल्खेरके वंशजोंने अपने खान्दानके दुश्मन सिरिमकी बातको विफल करनेकी पूरी कोशिश की। ६ सितम्बरको उसी साल नूरअलीके पुत्र तुर्किस्तान-खान पीरअलीने रूसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये अर्जी दी। काइपपुत्र अबुल्गाजीने उसे यह कहकर बहुत भड़काया, िक तुम्हें न चुनकर एरलीको खान बनाना अन्याय है। उसने कुरानके वाक्यको उद्धृत करते हुए यह भी समझानेकी कोशिश की, िक किसी मुसलमानका हिजरत कर ईसाईकी प्रजा होना धर्मविरुद्ध है, इसलिये हमें रूसी प्रदेश छोड़ देना चाहिये। बुखाराका खान मेरा दोस्त है, वहां हमें रहनेको जगह मिल जायगी। इस सबका परिणाम यही हुआ, िक कजाकोंने लूट-मार बढ़ा दी। एरली खानने रूससे सेनाकी मदद चाही, लेकिन वह न मिली। जून १७९४ ई०में एरली मर गया।

#### ५. इशिम, नूरअली-पुत्र (१७९४-९७ ई०)

लघु-ओर्दूके अधिकांश जेंठे सहमत नहीं थे, तो भी रूसियोंने इशिम मुल्तानको खान बनाया। सिरिम बातिरने एकाएक नवम्बर १७९७ ई०में कास्नोयार्स्क दुर्गपर आक्रमण करके इशिमको मार डाला और उसकी सम्पत्ति लूट ली। सिरिमके अनुयायी कजाक बराबर ऐसा ही करने लगे, जिसका बदला यायिकके कसाकोंने १७९७ ई० और १७९८ ई० में आक्रमण करके उनके बहुतेरे आदिमयोंको मार हजारों घोड़ोंको लूट कर लिया। कुछ ही समय बाद बाह्किरोंने भी कजाकोंको लूटना-मारना शुरू किया।

## ६. ऐचुवक, अबुल्खैर-पुत्र (१७९७-१८०५ ई०)

इशिमके मारे जानेके बाद लघु-ओर्दूके शासनका भार एक परिषद्के हाथमें दिया गया, जिसका प्रधान ऐचुवकको बनाया गया । इस परिषद्मे ओर्दूके प्रत्येक कबीलेके दो-दो प्रतिनिधि थे । इस समय बैरन इगेल्स्त्रोम फिर राज्यपाल होकर आया था।लघु-ओर्दुकी सरकारका केंद्र खोब्दा नदीपर रखना निश्चित हुआ। ओर्दू इस प्रबंधसे संतुष्ट नहीं था। उन्होंनें फिर अपने लिये खानकी मांग की। रूसियों ने ऐचुवकका समर्थन किया, रूपये-पैसोंके बलपर ऐचुवक खान निर्वाचित हो गया और जार पावलने भी स्वीकृतिकी मुहर लगा दी। ऐचुवक बढ़ा था। वह कजाकोंको काबुमें नहीं रख सकता था। ओर्दुमें अब बिखराव शुरू हुआ। उनमेंसे कुछ कबीले मध्य-ओर्दुमें मिल गये, कुछने सिर नदीके तटपर जा कराकल्पकोंको दवाकर काइप-पुत्र अबल्गाजीको अपना खान चना । कुछने उस्तउर्तके अधिकांश भागपर अधिकार करके वहांसे तुर्कमानोंको भगा दिया । नूरअली-पुत्र बकेइ ऐचुवकके परिषद्का सभापति था। उसने गुर्जी-अस्त्राखानके महाराज्यपाल क्नोरिंगके पास प्रार्थनापत्र भेजा, कि हमें कल्मकोंद्वारा परित्यक्त भूमि (यायिक-वोल्गाके बीचके इलाके रिन्पेस्की) में रहनेकी इजाजत दी जाय । उनमें व्यवस्था कायम रखनेके लिये सौ कसाक नियुक्त कर ११ मार्च १८०१ ई०के उकाज (राजादेश) द्वारा सरकारने मंजुरी दे दी। ये कजाक मुख्यतः बाउलिन कबीलेके थे, जिनकी संख्या दस हजार थी। नई भूमिमें आकर वह खुब फलने-फूलने लगे, और सात-आठ सालके भीतर ही उनके पास पहलेसे दस गुना पशु हो गये, जब कि यायिक पारवाले उनके भाई फूट और भूखकी मारसे अपने बच्चोंको रूसियोंके हाथ बेच रहे थे।

#### १८०५ ई० में बुढ़ापेके कारण ऐचुवकने अपने पदको छोड़ दिया।

## ७. जन्ती उरा, ऐचुवक-पुत्र (१८०५-९ ई०)

नया खान थोड़े ही समयतक रहा, जिसके बाद नूरअलीके एक पुत्रने उसे करल कर दिया। दो सालतक लघु-ओर्दूका कोई खान नहीं बनाया गया। इसी समय १८१०ई०में ओरेनबुर्ग प्रदेशके इलेत्स्क इलाकेमें—जहांपर कि नमककी बड़ी अच्छी खाने थीं—लाकर बहुत भारी संख्यामें रूसी बसा दिये गये। कजाकोंके बीचमें रूसियोंकी बस्तियोंको बसा-बसाकर जारशाही अपने शासनको दृढ़ करती थी, यह हम प्रशान्त महासागरतक फैली हुई रूसी बस्तियोंसे जानते हैं। इस बातमें उनकी नीति, भारतमें अंग्रेजोंसे भिन्न थी। अंग्रेज हिन्दुस्तानमें केवल अपने शासकों, सैनिकों और कुछ व्यापारियोंको रखकर शासन और शोषण जारी रखना चाहते थे, जब कि रूसी अपने अधीन पूर्वी देशोंमें भारी संख्यामें रूसी किसानों और मजदूरोंको लाकर बसाते जाते थे।

## ८. शेरगाजी, ऐचुवक-पुत्र (१८१२-४४ ई०)

भाईकी जगहपर शेरगाजी लघु-ओर्दूका खान बना। इसी समय यायिक और वोल्गाके बीचमें बसे बुकेई-कबीलेका भी एक खान बुकेई था। १८२४ ई०में उसके मर जानेपर बुकेईके ज्येष्ठ पुत्र जहांगीरको खान नियुक्त किया गया। शेरगाजीके ओर्दूके भी तीन टुकड़े हो गये थे, जिनपर तीन सुल्तान शासन करते थे। किर्गिज लोगोंमें अपने राजवंशके प्रति बहुत सम्मान था, और वह काली हड्डीवाले (साधारण जनता) सफेद हड्डी (पुराने राजवंश) के जूयेको बड़ी खुशीसे उठानेके लिये तैयार थे।

अब कास्पियनके पूर्वी तटपर भी रूसने हाथ-पैर फैलाना शुरू किया था। १८३३ ई०में वहां उन्होंने नवोअलेक्सान्द्रोक्स्की, फिर मंगुरुलक (मंगिण्लक) किलोंको बनाया। १८३५ ई०में यायिक (उराल) और उई निदयोंके बीचमें एक नई दुर्ग-पंक्ति बनाई, और इसके बीचमें पड़नेवाली भूमि भोरेनबुर्गके कसाकोंके इलाकेमें मिला दी गई। कुछ ही साल बाद मध्य-ओर्दूके प्रसिद्ध खान केनीसर कासिमोफने साइबेरियाके कजाकोंमें भारी विद्रोह फैलाया, और लघु-ओर्दूके भी कुछ कजाक विद्रोहियोंमें जा मिले। इस विद्रोहने छ सालतक रूसी सरकारको परेशान रक्खा। १८४४ ई०में रूसी सेनाने कासिमोफका पीछा करके उसे बुरूतों (करा-किर्गिजों)में भागनेके लिये मजबूर किया, जहां उनसे लड़ते हुये कासिमोफ मारा गया। इस विद्रोहके दबानेके प्रयत्नके फलस्वरूप तुरगाई नदीपर ओरेनबुर्ग-इर्गिजपर उरालके किले १८४७ ई०में बने। अगले साल कराबुलात-तटपर उसी नामका एक रूसी किला बनाया गया। रूसी सीमाके भीतर रहनेवाले कजाकोंपर खोकन्दी और खीवावाले लूट-मार किया करते थे, जिसके प्रतिरोधके लिये रूसियोंने १८४७ ई०में ही निम्न-सिरपर अराल्स्क (भूतपूर्व राइम्स्क)का किला बनाया। इस प्रकार रूस कदम-कदम आगे बढ़ता जा रहा था, फिर भला कजाकोंके भीतर शांति कैसे कायम हो सकती थी? जबतक इजत कुतेबेरोफको भगा नहीं दिया गया, और प्रसिद्ध बातिर जान खोजा मारा नहीं गया, तबतक दश्त (स्तेपी)में रूसियों और कजाकोंका संघर्ष जारी रहा, फिर कजाक पूरीतौरसे रूसियोंके संरक्षणमें आ गये।

१८६९ ई०में ओरेनबुगके दश्तमें नया शासन-सुधार हुआ, जिसके अनुसार सारे लघु-ओर्दूको उराल्स्क और तुरगाई दो जिलोंमें बांट दिया गया। हरएक जिलेमें एक रूसी सैनिक कमांडर रहता था, जिसके अधीन कजाकोंद्वारा निर्वाचित कुछ औल-जेठे (डेरेके मुखिया) शासन-प्रबंधमें सहायता देते थे। कजाकोंमें इसका भारी असंतोष था, कि उनके ऊपर रूसी कसाक शासन करनेके लिये नियुक्त किये गये हैं। खीवाके खान कजाकोंके खान-वंशके ही होते थे और उनका रूसियोंसे अच्छा संबंध नहीं था। खीवाके खानने कजाकोंके असंतोषसे फायदा उठाकर उन्हें भड़काया, जिसके कारण १८६९-७० ई०में सारे दश्तमें विद्रोहकी आग भड़क उठी, डाकके रास्ते बंद हो गये। कजाकोंने डाककी चौकियोंको नष्ट कर दिया, मुसाफिरोंमेंसे पकड़कर कुछको मार दिया और कुछको दास बनाकर बेंच दिया। इसके लिये रूसियोंने घोर दमन किया, और कबीलोंको जबर्दस्ती जहां-तहां भेज दिया। लेखक व्माइलर १८७३ ई०में तुर्किस्तानमें कजाक राजुल छिड-गिस्के साथ रहा, जो कि बुकेइयेफ ओर्द्के अन्तिम खानका पुत्र था। पिताके मरनेपर जारने उसे राजुलकी रूसी उपाधि प्रदान की थी, लेकिन वह पक्का मुसलमान था, और हाल हीमें मक्कासे लौटकर आया था। समारा जिलेमें उसे जमींदारी मिली थी। इमाइलरके अनुसार वह बड़ा ही संस्कृत, भद्र पुरुष था। उसका अधिक समय फ्रेंच उपन्यासोंके पढ़नेमें लगता था। लघु-ओर्दू १९वीं सदीके चतुर्थ पादतक पहुंचते-पहुंचते अपने स्वभावमें कितना परिवर्तन कर चुका था, इसका उदाहरण यह राजुल था। लेकिन यह परिवर्तन अमीरों और राजवंशियोंतक हीमें सीमित था, अभी साधारण कजाक-जनता बहुत-कुछ पुरानी दुनियामें रहनेकी कोशिश कर रही थी, और बोल्शेविक कांतिके बाद ही उसमें वास्तविक सामाजिक कांति हुई।

## ग. महा-ओर्दू (१७४०-६० ई०)

मध्य-ओर्दू और लघु-ओर्दू रूसी सीमांतके पास रहते थे, इसलिये उनका संबंध बहुत पहले ही से रूसियोंके साथ हो गया था, लेकिन महा-ओर्दू बहुत दूर रहता था, इसीलिये रूसियोंके साथ संबंध बहुत कम रहनेके कारण उनके इतिहासके बारेमें भी हमें बहुत अधिक मालूम नहीं है। महा-ओर्दूके कई कबीले थे, जो अपने अलग-अलग सुल्तान, बेग या खानके अधीन रहते थे। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि सारे कजाक-ओर्दुओंकी तरह यहांपर भी छिड-गिस् खानके खूनसे संबंध रखनेवाले ही शासकके तौरपर पसंद किये जाते। महा-ओर्दू पहले जुंगरोंके अधीन था, पीछे उन्होंने चीनियोंकी

#### ३. (८. कजाक लघु-ओर्दू-वंशवृक्ष)



अधीनता स्वीकार की। यद्यपि नाम महा-ओर्दू था, लेकिन संख्या और प्रभाव दोनोंमें यह श्वेत-ओर्दूके मध्य और लघु-ओर्दूसे निर्वल था। तौफीक (तियाअवका) खानने श्वेत-ओर्दूको तीन हिस्सोंमें बांटकर तिउलको महा-ओर्दूका शासक नियुक्त किया था। १७२३ ई०में जब जुंगरोंने कजाकोंकी भूमि और तुर्किस्तान शहरको ले महा-ओर्दू और मध्य-ओर्दूके कितने ही कबीलोंको अपने अधीन किया, तो बाकी बचा हुआ महाओर्दू और मध्य-ओर्दूका कुछ भाग खोजन्दकी ओर चला गया। पिछे कितने ही कजाक उत्तरकी ओर चले गये, लेकिन महा-ओर्दूवाले जुंगरोंकी प्रजा बनकर अपने पुराने देशमें बने रहे। महा-ओर्दूके निम्न खानोंका पता हैं:—

| १. यलवर्स, इलबर्स |   | १७४० ई० |
|-------------------|---|---------|
| २. तिउल बी        |   | १७४०–ई० |
| ३. कुसियन बी      | , | १७४२–ई० |
|                   |   |         |

## एलबर्स (-१७४० ई०)

१७३८ ई०में महा-ओर्द् के खान एल्बर्सने रूसियोंसे उनकी प्रजा बनकर व्यापार करने की इजाजद्र मांगी, जब कि मालूम हुआ, कि ओरी नदीपर किलाबंद नगर बन गया है, और मध्य तथा लघु-ओर्ट्र् के लोग व्यापार करके बड़े मौजमें रह रहे हैं। एलबर्स इस प्रकार ओरेनबुर्ग के साथ व्यापार करने के लाभको देखकर ही रूसी प्रजा बनने के लिये तैयार हुआ। पीछे राजादेश तैयार हो ओरेनबुर्ग के अभिलेख-गृहमें आकर यों ही पड़ा रहा। इसी समय जुंगर-राजा गन्दनने महा-ओर्द्र के प्रत्येक कजाकपर एक छाल कर लगाया। १७३९ ई०में मूलरके नेतृत्वमें एक रूसी कारवां जा रहा था, जिसे महा-ओर्द्र के कजाकोंने लूटा। मूलरने ९ नवम्बर १७३९ ई०को ताशकन्द पहुंचकर एलबर्ससे इसकी शिकायत की, और लूटे मालको लौटाने के लिये कहा। खानने जवाब दिया——"मैंने दुर्घटनाकी खबर पहले ही सुनी थी, अल्लाका शुक्र करो, जो कि जिन्दा बच गये। मैंने गिरोहके नेता कोगिलदेसे माल लौटाने के लिये कहा है, और माल न लौटानेपर उसे दंड देनेकी धमकी दी है। लेकिन मुझे मालके लौटनेकी बहुत कम आशा है।" उस समय ताशकन्दका शासक सईद सुल्तान था, लेकिन कजाक और उनका खान करीब-करीब स्थायी तौरसे ताशकन्दके इलाकेमें डेरा डाले ताशकन्दयोंको मनमाना लूटा करते थे। मूलरके करीब स्थायी तौरसे ताशकन्दके इलाकेमें डेरा डाले ताशकन्दयोंको मनमाना लूटा करते थे। मूलरके

कारवांके प्रस्थान करनेके चौथे अप्रैल १७४० ई०में दिन सरत नागरिकोंने एलबर्सको पकड़कर मार डाला, जिसका बदला कजाकोंने शहरको लूटकर लिया। एलबर्सके मरनेके बाद उसका साथी तिउल बी सारे ओर्दूका शासक बना।

## २. तिउल बी (१७४०-ई०)

तिउल बीको शायद तौफीक खानने नियुक्त किया था। उसे अधिक दिनोंतक शासन करनेका मौका नहीं मिला, और उसे भगाकर गन्दन कुसियन बी छेरिङ की ओरसे शासन करने लगा। १७३९ ई०में तिउल बीने रूसियोंकी अधीनता स्वीकार करके अपने खोये अधिकारको प्राप्त करनेका अस-फल प्रयत्न किया।

# ३. कुसियन बी, कुसियक बी (-१७४२-ई०)

१७४२ ई०में कुसियन बी अब जुंगरोंके राज्यपालके तौरपर ताशकन्दपर शासन कर रहा था। इस समय यद्यपि कजाकोंकी राजनीतिक प्रधानता नहीं थी, लेकिन शहरके चारों ओर जिस तरह वह डेरा डाले पड़े थे, उससे जान पड़ता था, कि मानो नगरका मुहासिरा किये हुये हैं और किसी वक्त भी टूट पड़नेके लिये तैयार हैं। तुर्किस्तान शहरकी भी हालत कुछ समयतक ऐसी ही रही, लेकिन जुंगरोंकी शक्ति इतनी मजबूत थी, कि वह उनके व्यापारमें कोई बाधा नहीं डालते थे। तुर्किस्तान और ताशकन्द नगरोंके बीचके दीहाती इलाकेपर महा-ओर्दू के कजाकोंका स्थायी अधिकार था। जुंगरोंके दबानेपर कजाक भागकर फरगानामें चले गये, जहां वह वहांके पुराने बाशिन्दोंपर प्रभुत्व जमाने लगे, यद्यपि उन्हें बराबर जुंगरोंका भय बना रहता था। जुंगरोंके अंतिम संघर्षके समय कजाकोंने भी हाथ साफ किया और अमुरसनाके विद्रोह करनेपर ये भी उसके पक्षमें रहे। १७५६-५७ ई०में जुंगर-राज्यके पतनके बाद कजाकोंकी बन आई, और वह जुंगरोंकी छोड़ी हुई भूमि सप्तनदमें चले गये। चीनियोंने १७५८ ई०में ताशकन्द लेकर जुंगरोंकी भूमिमें कजाकोंके बसनेके लिये प्रोत्साहन दिया।

इस समयतक महा-ओर्द्र्के कई टुकड़े हो चुके थे, इनमेंसे जो जुंगारिया लौटे, उनमेंसे कुछ चीन की प्रजा बने हुये थे, और कुछ चीनके विरोधी। दोनों पक्षोंमें बराबर लड़ाई होती रहती थी, फिर इनके पड़ोसी बुरूत (करा-किर्गिज) भी इन्हें चैनसे रहने देना नहीं चाहते थे। १७७१ ई०में जब तोर्गुत वोल्गा छोड़कर पूर्वकी ओर भाग रहे थे, उस समय अपने दूसरे कजाक भाइयोंकी तरह इन्होंने भी उन्हें खूब लूटा। एरली सुल्तानने तोर्गुत थेंची उबासा (उपासक)को बहुत तंग किया, और इनके कारण उसे अठारह दिनतक एक जगह डेरा डालके पड़ा रहना पड़ा। इसी बीच एरलीन कल्मकोंके धन और सुंदर स्त्रियोंका लोभ देकर भारी संख्यामें जहादी जमाकर उन्हें चढ़ाया। कजाकोंकी शक्तिको देखकर उबासा डर गया। एरलीने उन्हें इली-उपत्यकामें चले जानेकी इजाजत दी। तोर्गुत जब निश्चित हो किसी जगह डेरा डाले हुये थे, उसी समय एरलीने आक्रमण करके भारी संख्यामें मंगोलोंकी निर्मम हत्या की, और कजाक बहुतसा लूटका माल और स्त्री-बच्चे पकड़ ले गये।

ताशकन्द इलाकेमें कुछ कजाक अब स्थायी तौरसे रहने लगे थे, ताशकन्द-शहर को उनकी दयाका भिखारी था। वह पास-पड़ोसके लोगोंको भी लूटते-उजाड़ते थे, जिसके कारण दियां प्रजा न होनेपर भी वहांके लोग कर देनेके लिये मजबूर थे। १७६० ई०में लघु-ओर्दू द्वारा सिर नदींके मुहानेसे भगाया कराकल्पकोंका एक समूह इनके साथ आ मिला। सालों अत्याचार बर्दाश्त करते-करते १७९८ ई०में ताशकन्दके नागरिक अपने शासक यूनस खोजाके अधीन उठ खड़े हुथे, और उन्होंने कजाकोंसे घोर बदला लिया—कजाकोंके सामने उनके भाइयोंका शिर काटकर मीनार (स्तूप) बनवाया। यूनस खानने उन्हें पूरी तौरसे दबाकर ताशकन्दकी क्षतिपूर्तिको भी भरनेके लिये मजबूर किया। हर सौ भेड़ पर एक भेड़ कर क्सूलकर उन्हें सेनामें भर्ती होनेके लिये भी मजबूर किया। १८१४ ई०में जब ताशकन्द खोकन्दके खानके हाथमें चला गया, तो ये कजाक भी खोकन्दकी प्रजा हो गये, लेकिन चिमकन्दके पास रहनेवाले कजाकोंमेंसे कितनों हीने अपने घरों और बागोंको छोड़कर चीनी सीमाके भीतर जाना पसंद किया। कुछ अपने स्थायी निवासके जीवनको न पसंदकर मध्य-ओर्दूके पास इतिश-तटपर चले

गये, और कुछ अकताग पहाड़की ओर। उनका एक भाग कितने ही समयतक सेमेरेक (सन्तनद), कुस्यू, और करातालके इलाकोंमें स्वतंत्र विचरता रह १८१९ ई०में रूसके अधीन वना। इस समय उनका शासक मध्य-ओर्द्के खान अबलइका पुत्र सिउक था, जिसकी राजधानी अल्माअता थी, इसे रूसियोंने वेर्नोय (श्रद्धा) नाम दिया था—जो बोल्शेविक क्रांतिके बाद फिर अल्माअता बन आजकल कर्जाकिस्तान गणराज्यकी राजधानी तथा एक समृद्ध नगरी है। सिउक सुत्तान महा-ओर्द्के सबसे बड़े कवीले दोगलत (दूलत) का शासक था। रूसी उसे ३५० रूबल पेन्शन देते थे। रूसी अफसर वेनीउ-कोफने एक बार सुल्तानसे कहा—"मैं नहीं समझता, तुम्हारे लोग तुम्हें अपना शासक पाकर खुश हैं?" इसपर बूढ़ेने जवाब दिया—"ऐसा मत कहो, मैं तो पादिशाह (जार)की आज्ञाके अनुसार अपने लोगोंपर शासन करता हं, अल्ला जारकी रक्षा करे।"

रूसी अफसरने फिर कहा—''तुम बड़े नम्र हो मुल्तान ? हम सभी सम्राट् (जार)की इच्छाका अनुभरण करना चाहते हैं, और वेर्नोंथेके हरएक आदमीको वैसा करना चाहिये, लेकिन सुस्तान तुम्हारा ओर्दू तुम्हारी बात मानता है ; इसलिये उनका बादशाहका भक्त होना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ।''

"मेरे लोगोंको बादशाहका हुक्म मानना छोड़कर और कुछ नहीं करना चाहिये। जिन्हें बादशाहने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, वह उनकी आज्ञा मानते हैं। हम यहां दो हाथोंकी तरह साथ-साथ रहते हैं—नुम रूसी लोग दाहिने हाथ हो, हम बायें, और राज्यपाल प्रिस्तोफ हमारा सिर है। यह बुरा होगा, यदि बायां हाथ दाहिनेकी आज्ञा नहीं माने, या दोनों ही सिरके कहेको न मानें।"

महा-ओर्दू के कुछ कजाक-परिवार रानी एकातेरिनाके उंकाजे (राजादेश) के अनुसार अपने सुल्तान चुरिगेइके साथ चार हजार परिवारोंको ले १७८९ ई०में उस्तकामेक्षोगोर्स्कमें बस गये, और १७९३ ई०में महा-ओर्दू के कितने ही कजाक अपने मुल्तान तुगुमके साथ साइबेरियाके सीमांतपर जा वसे । कजाकोंको अपनी ओर खींचनेके लिए चीनी नाममात्रका कर लगाते थे। मेंड़ोंपर प्रति-हजार एक और ढोरोंपर प्रतिशत एक कर लेते थे। कजाक कितनी ही बार पेकिड जाते, और उन्हें सम्माट्की ओरसे बहुत-बहुत इनाम मिलते। रूसी भी उनको अपनी और खींचना चाहते थे। कजाक अब भी अपने अवखड़पनको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे। सीमांतपर कर मांगनेपर एक चीनी अफसरको एक कजाकने कहा था—''घास और पानी अल्लाने बनाये हैं, और पशु उसीका दान है। हम उनकी चरवाही करते हैं, फिर हम क्यों किसीको कर दें?''

लेकिन कजाक बहुत दिनोंतक अपना अक्बड़पन नहीं चला सकते थे। रूसी गोले-गोलियोंके सामने उन्हें सिर नवाना ही पड़ा। अबलड़-जैसे साहित्य और संस्कृतिके नेताओंने रूसियोंसे सीखकर अपनी कजाक जातिमें प्रकाश फैलानेकी कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता १९१८ ई०के बाद ही हुई, जब कि बोल्येविक क्रांतिने उन्हें समानताका अधिकार दे नये भविष्यके निर्माणमें हाथ बंटानेके लिये निर्मात्रत किया।

#### स्रोत ग्रन्थ

- ?. History of Mongol (H. H. Howorth) 🐷
- Researches from Eastern Asiatic Sources (E. Bretschneider, London 1888)

# भाग ४

दक्षिणापथ

## जारशाहीका अन्तिम प्रसार

(१८०१-१९१७ ई०)

पावल I के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हैं, कि १८ वीं सदीके अन्तमें रूस अब युरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी हत्याके बाद उसका लड़का अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा।

## १. अलेक्सान्द्र $\mathbf{I}$ , पावल $\mathbf{I}$ -पुत्र (१८०१–२५ ई०)

अलेशसान्द्र अपनी दादी एकातेरिना 11 की देख-रेखमें युरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पला था। एकातेरिनाने एक गणतंत्री स्विस-विद्वान् लहार्पको अलेक्सान्द्रका अध्यापक नियुक्त किया था, जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था। उधर प्रुशिया (जर्मनी) की सैनिक-कला उसके खूनमें थी । पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन पर बैठाये गये थे, वह अपने जर्मन होनेका अभिमान करते रूसियोंको हीन दृष्टिसे देखते थे। अले-वसान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरःचेयेफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अर्थ-दासताका जबर्दस्त पक्षपाती था । नये जारके बारेमें लोगोंका कहना था—"वह आधा स्विटजलैंडका नागरिक और आधा प्रुशियाका जमादार है।'' लेकिन अरक्चेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे कितना ही चीखें-चिल्लायें, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूंजीवादका प्रभाव और कारखानोंका विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेतीके अर्थ-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवश्यकता बढ़ी । व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपर्थोंके महत्त्वको बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम जलपथोंके बनानेकी ओर ध्यान जाना जरूरी था। १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-नहर बनाकर कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंको मिला दिया गया । अब उत्तरी द्वीनासे नौकायें वोल्गामें आने-जाने लगीं । १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काला सागरको मिला दिया । अलेटसान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोमें मारीइन्स्क और तिखविनकी नहर-प्रणाली बनकर तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया। नहरोंके साथ-साथ व्यापारके सुभीतेके लिये बंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०में पीतरबुर्गमें राजकीय त्रष्टण-बंक स्थापित हुआ था । इससे सरकार और जमींदारोंको फायदा था । १८०७ ई०में मास्कोमें व्यापारिक बंककी स्थापना हुई। अब मास्को, आर्खांगेल्त्क, तगनरोग और फ्योदोसिया (क्रिमिया) में कितने ही बंक-केंद्र स्थापित हो गये। मालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धन्धोंको बढ़नेका मौका मिला। १८०४ ई०में चुकंदरकी चीनींके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई०में उनकी संख्या तीस हो गई। १८०८ ई० में पहली सूती कताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई०में जितने कारखाने चल रहे थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंकेथे,और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी जमींदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रूसमें पैर बढ़ाता जा रहा था।

शासन-सुधार-१८वीं सदीके अन्तमें फ्रांसीसी ऋांति हो चुकी थी, जिसके प्रभावको दवानेके लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना सुधार किये ऋांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेक्सान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसने

## जारशाहीका अन्तिम प्रसार

(१८0१-१९१७ ई0)

पावल I के शासनके बारेमें कहते हुये हम बतला चुके हैं, कि १८ वीं सदीके अन्तमें रूस अब युरोपकी एक सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। पावलकी हत्याके बाद उसका लड़का अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा।

## १. अलेक्सान्द्र $\mathbf{I}$ , पावल $\mathbf{I}$ -पुत्र (१८०१–२५ ई०)

अले सान्द्र अपनी दादी एकातेरिना 11 की देख-रेखमें युरोपीय शिक्षा-दीक्षामें पला था। एकातेरिनाने एक गणतंत्री स्विस-विद्वान लहार्पको अलेक्सान्द्रका अध्यापक नियुक्त किया था, जो उसके साथ गणतंत्रताकी बातें किया करता था। उधर प्रशिया (जर्मनी) की सैनिक-कला उसके खूनमें थी। पीतर-वंशके समाप्त होनेपर जर्मनीसे लाकर जो जार और उनकी संतानें रूसी सिंहासन पर बैठाये गये थे, वह अपने जर्मन होनेका अभिमान करते रूसियोंको हीन दृष्टिसे देखते थे। अले-इसान्द्रकी घनिष्ठता जेनरल अरःचेयंफसे भी पहले ही स्थापित हो गई थी, जो कि किसानोंकी अर्श-दासताका जबर्दस्त पक्षपाती था । नये जारके बारेमें लोगोंका कहना था—-"वह आधा स्विटजलैंडका नागरिक और आधा प्रशियाका जमादार है। "लेकिन अरक्चेयेफ जैसे अर्ध-दासताके पक्षपाती चाहे कितना ही चीखें-चिल्लायें, १९ वीं सदीके आरम्भके साथ रूसमें पूर्जावादका प्रभाव और कारखानीका विस्तार जोरसे होने लगा, जिससे खेतीके अर्ध-दासोंकी नहीं, बल्कि कारखानोंके मजदूरोंकी अवस्यकता बढ़ी। व्यापारने नदियों और समुद्रोंके सस्ते जलपथोंके महत्त्वको बतलाया, जिसके लिये कृत्रिम जलपथोंके बनानेकी ओर व्यान जाना जरूरी था। १८०३ ई०में उत्तरी-एकातेरिना-नहर बनाकर कामा और उत्तरी द्वीना नदियोंको मिला दिया गया। अब उत्तरी द्वीनासे नौकायें बोलगामें आने-जाने लगीं। १८०४ ई०में ओगिन्स्की नहर बनाई गई, जिसने बाल्तिक और काला सागरको मिला दिया। अलेपसान्द्रके शासनकालके प्रथम दस वर्षोंमें मारीइन्स्क और तिखविन्की नहर-प्रणाली बनकर तैयार हो गई, जिनके द्वारा रूसके भीतरी भागोंका संबंध बाल्तिक समुद्रसे हो गया। नहरोंके साथ-साथ व्यापारके सुभीतेके लिये बंकोंकी भी स्थापना होने लगी। १७८६ ई०में पीतरबुर्गमें राजकीय ऋण-बंक स्थापित हुआ था । इससे सरकार और जमींदारोंको फायदा था । १८०७ ई०में मास्कोमें व्यापारिक वंककी स्थापना हुई। अब मास्को, आखगिल्स्क, तगनरोग और फ्योदोसिया (किमिया) में कितने ही वंक-केंद्र स्थापित हो गये। मालकी मांग अधिक होनेसे उद्योग-धन्धोंको बढ़नेका मौका मिला । १८०४ ई०में चुकंदरकी चीनींके सात कारखाने काम कर रहे थे, जब कि १८१२ ई०में उनकी संख्या तीस हो गई। १८०८ ई० में पहली सूती कताई मिल स्थापित हुई। १८१२ ई०में जितने कारखाने चल रहे थे, उनमेंसे बासठ प्रतिशत व्यापारियोंके थे, और केवल सोलह प्रतिशत के स्वामी जमींदार थे। इस प्रकार अब औद्योगिक पूंजीवाद रूसमें पैर बढ़ाता जा रहा था।

शासन-सुधार-१८वीं सदीके अन्तमें फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी, जिसके प्रभावको दबानेके लिये जार पावलने बड़ी कोशिश की थी। उसके पुत्रको मालूम हो गया था, कि शासनमें बिना सुधार किये क्रांतिको रोका नहीं जा सकता। जब अलेक्सान्द्र अभी युवराज ही था, तभी उसने लाहापंको एक पत्रमें लिखा था—-"देशको स्वतंत्रता दूंगा, और इस प्रकार में उसे पागलोंके हाथका खिलोना नहीं बनने दूंगा।" गद्दीपर बैठते ही अलेक्सान्द्रने घोषित किया, कि मैं अपनी दादी एकातेरिना 11 के विधानों और उसके भावोंके अनुसार शासन करूंगा। उसने जो सुधार किये, उनके द्वारा दो सौमेंसे एक किसान अर्घ-दासको फायदा हुआ। इन अर्घ-दासोंको मुक्ति पानेके लिये पांच हजार रूबल जमींदारको क्षति-पूर्ति देनी थी। भला इतना पैसा गरीब किसान कहांसे लाते?

अलेक्सान्द्रके सुधारों में से एक था १८०२ ई०में आठ मंत्रालयों की स्थापना । इसके पहले एका-तेरिनाके शासकीय विभाग काम कर रहे थे। शिक्षाकी ओर भी नये जारने कुछ ध्यान दिया । १९ वीं सदीके आरम्भमें मास्को और दोरपतमें दो विश्वविद्यालय मौजूद थे, १८०५ ई०में खरकोफ और कजानमें नये विश्वविद्यालय स्थापित हुये, और १८१९ ई०में पहलेसे मौजूद केन्द्रीय-शिक्षण-प्रतिष्ठानको फिरसे संगठित करके पे तरवुर्ग (लेनिनग्राद) विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । इसी समय शिक्षा-मंत्रालयकी स्थापना हुई। लेकिन साथ ही अलेक्सान्द्र शिक्षाके खतरेको भी समझता था, इसीलिये मुद्रणपर अंकुश रखनेके लिये पुस्तकोंको छापनेसे पहिले उनके हस्तलेख सेंसर को दिखला लेनेका नियम बनाया ।

नेपोलियनसे युद्ध (१८०५-७ ई०)—अलेक्सान्द्र उस समय जार हुआ, जब कि १७९२-९३ ई०की फेंच-कांति समाप्त हो गई थी, और उसके बाद नेपोलियनने मौकेसे फायदा उठाकर अपनी विजय-यात्रा शुरू कर दी थी। वाणिज्य और बाजारके संबंधमें इंगलेंड और फांसकी उस समय बड़ी प्रतिद्वंद्विता थी, जिसका प्रभाव तत्कालीन भारतमें भी देखा जा सकता था। रूसका व्यापार अधिकतर इंगलेंडके साथ था, इसलिये अलेक्सान्द्रने गद्दी संगालते ही इंगलेंडसे मित्रताकी संधि कर ली, और बापके समयसे जो अंग्रेजी जहाज रोक रक्खे गये थे, उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन नेपोलियनकी शक्ति उस वक्त बहुत जबर्दस्त थी। यदि बीचमें ब्रिटिश चैनलकी खाड़ी न होती, तो नेपोलियनके चंगुलसे इंगलेंड नहीं वच सकता था। इसपर भी १८०२ ई०में आमिनकी संधिद्वारा इंगलेंडने नेपोलियनसे त्राण पानेकी कोशिश की। लेकिन यह मित्रता या युद्धविराम अधिक समयतक नहीं टिक सकेगा, यह इंगलेंड भी जानता था, इसलिये उसने आस्ट्रिया, रूस और स्वीडनसे शत्रुके खिलाफ सैनिक मित्रताकी संधि कर ली। इंगलेंडको भारत-जैसी धनकी खान और दुनियाका व्यापार मिला था, इसलिये चांदीके भरोसे वह अपनी युद्ध लड़नके लिये दूसरोंको तैयार कर रहा था, जैसे कि, आजकलका अमेरिका। इंगलेंड और रूसकी इस संधिका एक मतलब यह भी था, कि नेपोलियनको हराकर फांसके पुराने राजवंश बूरव को फिर गई।नेशीन किया जाय, और सामन्तवादियोंके शासनको फिरसे स्थापित करके पूंजीवादियोंकी सफलताको खतम किया जाय।

अगस्त १८०५ ई० में रूसी सेनापित कतुजोफकी अधीनतामें एक बड़ी सेना युरोपमें नेपोलियनके विरुद्ध भेजी गई। उस समय नेपोलियन अपनी डेढ़ लाख सेनाके साथ इंगलंडपर आक्रमण करनेके लिये तैयार था। कतुजोफ जिस वक्त जर्मनी (ववेरिया) के नगर ब्रांनोमें पहुंचा, तो मालूम हुआ, कि आस्ट्रियाकी मुख्य सेनाने हथियार रख दिये हैं। नेपोलियनकी विशाल सेनाके पांचवें ही भागके बराबर कतुजोफकी सेना थी, इसलिये लौटनेके सिवा उसके लिये और कोई चारा नहीं था। लौटनेमें भी जो कौशल रूसी सेनापितयोंने दिखाया, वह अद्वितीय था। रूसी सेनापित बगरातियोनके पास छ हजार सेना थी, जिसे तीस हनार फ़ेंच सैनिकोंने शोनग्रावेनमें घर रक्खा था। वगरातियोनके सेना बड़ी बहादुरीसे लड़ी और फ्रेंच-पंक्ति तोड़कर निकलनेमें सफल हुई। इस वीरताके उपलक्षमें उन सारे सैनिकोंक "पांचके प्रति एक"के अभिलेखके साथ बांहोंपर फीता प्रदान किया गया। सबसे बड़ी लड़ाई ऑस्टर्लिज (बोहीमिया) में २ दिसम्बर १८०६ ई० को हुई, जिसमें एक ओर नेपोलियनकी नव्बे हजार सेना थ, और दूसरा ओर रूस और आस्ट्रियाके सिम्य हजार। से गपित इस समय और स्थानको युद्धके लिये उचित नहीं समझते थे, लेकिन आस्ट्रियाके सप्ताट फांसिस । ने तुरंत युद्ध आरम्भ करनेके लिये जोर दिया। २ दिसम्बर १८०५ ई० को सबरे कुहरा पड़ रहा था, जब कि रूसी फीजोंने फेंच सेनाके दाहिने पक्षपर असफल आक्रमण किया। रूसी और आस्ट्रियन सेनायें दूर तक बिखरी हुई थीं, इसलिये नेपोलियनके प्रत्याक्रमणको वह बर्दारत नहीं कर सकीं, तो भी रूसी

सैनिकोंने लड़ाईमें जो बहादुरी दिखाई थी, उसके बारेमें नेपोलियनने खुद कहा—''ऑस्टर्लिज (चेकोस्लावाकिया) में रूसियोंने जैसा भारी पराक्रम दिखलाया, वैसा मेरे विरुद्ध दूसरे किसी युद्धमें नहीं दिखलाया गया ।''

१८०६ ई० के शरद्में अलेक्सान्द्रने अपने मित्र प्रुशिया (जर्मनी) की सहायताके लिये मेना भेजी, लेकिन नेपोलियनने येनामें आक्रमण करके प्रुशियन सेनाको तितर-वितर कर दिया । बर्लिनने बिना लड़ाईके ही अपनेको नेपोलियनके हाथमें समिपित कर दिया, और १८०६-८ ई० में दो वर्षों तक वह नेपोलियनके सैनिकोंके हाथ में रही । जनवरी १८०७ ई० में नेपोलियन बरसावा (पोलंद) में दाखिल हुआ। इसी-सेनाको भी उसने दो जगह जबर्दस्त हार दी, जिसमें १८०७ ई० के ग्रीष्ममें फीड-लेंडकी लड़ाईमें इसी सेनाका पंचमांश नष्ट हो गया। जून १८०७ ई० में जारके वास्ते इसके सिवा कोई चारा नहीं था, कि नेपोलियनकी विजय और उसके सम्राट् पदको तिलजितकी संधिष्टारा स्वीकार करे।

नंपोलियन चाहता था, कि इंगलैंड युरोपकी दूसरी शिक्तयोंसे सहायता न पा सके। इसके लिये उसने दूसरे देशोंका इंगलैंडके साथ व्यापार करना मना कर दिया। रूस तकने नेपोलियनकी निपेध-आज्ञाको मानते हुये इंगलैंडको अपना अनाज भेजना बंद कर दिया, लेकिन इससे इंगलैंडको नहीं, बिल्क स्वयं रूसके बड़े जमींदारोंको अनाजके न बिकने या सस्ता हो जानेसे भारी क्षति उठानी पड़ रही थी, जिससे रूसमें आधिक संकट पदा हो गया। तो भी रूस नेपोलियनको नाराज करनेकी हिम्मत कैसे कर सकता था?

इसी बीच (१८०८-९ ई०) रूस और स्वीडनमें लड़ाई छिड़ गई। नेगोलियन रूसकी शिक्त को अपने फायदेके लिये इस्तेमाल करना चाहता था। उसके कहनेगर रूपने इंग्लैंडके साथ अगना कूटनीतिक संबंध तोड़ लिया था, और उसीके शह देनेपर रूपने स्वीडनके खिलाफ यह युद्ध घोषित किया। स्वीडनका यही कसूर था, कि उसने नेपोलियनकी आज्ञान मानकर इंग्लैंडके साथ मित्रताका संबंध कायम रक्खा। फरवरी १८०८ ई० में रूसी सेनाने सीमांत पार किया। उस समय फिनलन्द स्वीडनके हाथमें था। १८०८ ई० के अन्त तक फिनलन्दको लेकर रूसी सेना स्वीडनको भूमिमें दाखिल हो गई। १६ मार्च १८०६ ई० को, जब कि स्वीडनके साथ घनघोर युद्ध हो रहा था, अलेक्सान्द्रने फिन्स्संस्को बोर्गा नगर में बुलाकर वचन दिया, कि फिनलन्दके विधानको हम पूरी तौरसे मानेंगे। इसी समय फिनलन्द रूसका एक प्रदेश घोपित हुआ, और तबसे बोल्शेविक-क्रांतिके समय (१९१७ ई०) तक वैसा ही रहा। ५ सितम्बर १८०९ ई० को संधि करके स्वीडनने फिनलन्दपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया। नेपोलियनके आदेशानुसार इंगलेंडके घिरावेमें युरोपके दूसरे देशोंने साथ देना स्वीकार किया।

नेपोलियन जानता था, जब तक रूसको अपने हाथमें नहीं किया जाता, तब तक उसकी विजय अधूरी रहेगी। बीचके समयमें नेपोलियनने रूसके बारेमें बहुतसी जानकारी प्राप्त की, और आक्रमण करनेके लिये पोलन्दको आधार-भूमिके तौरपर तैयार करता रहा। इसपर जारने नेपोलियनसे मांग की, कि पोल-राज्यको फिरसे जीवित करनेकी कोशिश न करे, और दरेदानियाल तथा कान्स्तिन्तिपेलपर रूसके अधिकार करनेके साथ सहमत हो। नेपोलियनने इसे स्वीकार नहीं किया। सुलहके लिये नेपोलियन और जारने आपसमें मुलाकात करके भी बातचीत की, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। नेपोलियनने मोल्दाविया और बलाचियाका रूसके हाथमें जाने देना स्वीकार किया। इसी बीच १८१० ई०में उसने हालंडको अपने राज्यमें मिला लिया, और रूसके विरोधकी कोई पर्वाह नहीं की। रूस समझने लगा, कि नेपोलियन मौकेकी ताकमें है, इसलिये उसने १८०६ ई०से चली आती तुर्कीकी छेड़छाड़को आगे बढ़ाना चाहा। युरोपके युद्धक्षेत्रमें रूसियोंके हारकी बात सुनकर तुर्कीकी भी हिम्मत बढ़ी, और उसने अपने छिने हुये कालासागर-तटवर्ती पश्चिमी काकेशस-प्रदेशको रूससे छेलेना चाहा। शांति और सुलहकी बात बेकार गई, क्योंकि तुर्की जानता था, कि इस समय रूससे छेलेना चाहा। शांति और सुलहकी बात बेकार गई, क्योंकि तुर्की जानता था, कि इस समय रूसके छेला चाहा। शांति और सुलहकी बात बेकार किया में क्योंकि लेकी जनता था, कि इस समय रूपने छेले बेसराबिया, मोल्दाविया और बलाचियाके तुर्की प्रदेशोंको छे लिया। रूसी प्रगतिको आक्रमण करके बेसराबिया, मोल्दाविया और बलाचियाके तुर्की प्रदेशोंको छे लिया। रूसी प्रगतिको दन्मूब तिवर्की किलोंने ही रही रोक पाया। ८ मई १८२२ ई०को बुखारेस्तकी संधिके अनुसार दन्यूब तिवर्की विल्ेत किलोंने ही रोक पाया। ८ मई १८२२ ई०को बुखारेस्तकी संधिके अनुसार

तुर्कीने बेसराबियाके ऊपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया, और साथ ही खोतिन, बन्दर, अकर-मान और इस्माइलके किलोंको भी उसके हवाले कर दिया। रूसने पोती और अखलकलाकी तुर्कीको लौटा दिये। तुर्कीसे इस तरह छुट्टी पाकर रूस अब नेपोलियनके आक्रमणका जवाब दे सकता था।

नेपोलियन रूसको विश्राम लेने देना नहीं चाहता था। वह रूसकी ओर अपनी सेना भेजकर मई १८१२ ई॰में स्वयं भी ड़ेसडनसे नीमन नदीकी ओर चल पड़ा। २४ जून (पुराना १२ जून) १८१२ ई॰ को नेपोलियनने हिटलरकी तरह बिना युद्ध-घोषणाके ही रूसपर आक्रमण कर दिया। नेपोलियनके पास जहां पांच लाख सेना थें, वहां रूसकी कूल सेना एक लाख अस्सी हजार थी। हिटलरकी सेनाकी तरह नेपोलियनकी सेनामें जर्मन, इतालियन, स्वीस, कोबात, स्पेनिश आदि युरोपकी सभी जातियोंके सैनिक थे। इतनी बड़ी सेनाके साथ सामने होकर लड़ना बवकुफी थी, इसलिये रूसी सेनाने कमसे कम संघर्ष करते हये पीछे हटने को पसंद किया। नेपोलियनकी सेना आगे बढती अगस्तमें स्मोलेन्स्क पहुंची। उसकी तोपोंने शहरपर तेरह घंटे गोलावारी की, सारा नगर जलने लगा। नेपोलियनके विरुद्ध रूसियों-ने उसी नीतिका पालन किया, जिसे एक सौ तीस वर्ष बाद उन्होंने हिटलरी आक्रमणके समय किया। आक्रमणकी गतिको धीमी करनेके लिये कहीं-कहीं लड़ते रूसी पीछेकी ओर हटते गये, और साथ ही नेपोलियनको परित्यक्त भूमिसे खाने-पीने-रहनेकी कोई चीज न मिल सके, इसके लिये अपने घरोंमें अवने हाथसे आग लगाते गये। स्मोलेन्स्कके निवासी भी अवने घरों और सम्पत्तिमें अवने हाथों आग लगाकर वहांसे चल दिये। उस समयके रूसमें प्रतिभाशाली प्रशोंकी कदर बहुत कम होती थी, क्योंकि जार-वंश एक विदेशी वंश था, जो रूसियोंसे अधिक अपने जर्मन संबंधियोंको मानता था। सुवारोफकी उपेक्षाके बारेमें हम कह चुके हैं। कतुजोफकी प्रतिभाकी भी उतनी कदर नहीं की गई, लेकिन नेपोलि-यनके इस भयंकर आक्रमणके समय जार अलेक्सान्द्रको मजबूर होकर ६७ वर्षके बुढ़े कतुजोफको सारी रूसी सेनाका महासेनापति नियुक्त करना पडा।

राजुलवंशो मिखाइल ईलारियोन-पुत्र कतुजोफ सुवारोफका योग्य शिष्य था। २९ वर्षकी उमरमें किमियामें तुर्कींके साथ लड़ते हुये उसकी एक आंख जाती रही । वह सुशिक्षित था, बहुत-सी विदेशी भाषाओं को जानता था, और युद्ध-विद्यापर युरोपकी भिन्न-भिन्न भाषाओं में जितनी पुस्तकें प्राप्य थीं, उनका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। १८१२ ई० में महासेनापति नियुक्त करते हुये भी जार अलेक्सान्द्रने अपने एक दरबारीसे कहा था—"लोग उसकी नियुक्ति चाहते थे, इसलिये मैने नियुक्त कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौरसे मैंने उससे अपना हाथ घो लिया ।" नेपोलियनकी सेनायें अब मास्कोकी ओर बढ़ रही थीं। मास्को उस समय रूसकी राजधानी नहीं था, लेकिन उसका महत्व पीतरवूर्ग राजवानीसे भी अधिक था, क्योंकि वही व्यापारका सबसे बड़ा केंद्र था। कतुजोकको बगरातियान जैसे दूसरे योग्य सेनापति मिले थे। बगरातियोनने युद्धके बारेमें कहा था-"यह साधारण युद्ध नहीं बल्कि लोक-युद्ध हैं।" सचमुच ही सारी रूसी जनता उस वक्त अपने देशके लिये सब कुछकी बाजी लगाकर नेपोलियनके आदिमियोंसे लड़ रही थी। रूसी ही नहीं, बलिक बारिकर, कल्मक, तारतार आदि जातियोंक सैनिक भी साथ-साथ बहादुरी दिखला रहे थे। लड़नेसे भी ज्यादा नेपोलियनकी कठिनाइयां इसलिये बहुत बढ़ गई थीं, कि रूसी रास्तेके गांवों, नगरों या खड़ी फसलोंमेंसे कोई चीज उसके लिये नहीं छोड़ते थे। २३ सितम्बर १८१२ ई० में नेपोलियनने रूसी सेनापतिके पास इस तरहके ''बर्बरतापूर्ण और असाधारण'' युद्धके तरीकेका विरोध करते हुये शांति करनेका प्रस्ताव किया । उसने जब इस वातपर जोर दिया, कि ''लड़ाईमें युद्धके सर्वस्वीकृत नियमोंको पालन करना चाहिये," तो कतुजोफने जवाब दिया-"लोग तुम्हारे इस युद्धको तारतार (मंगोल) आक्रमण जैसा समझते हैं। इसीलिये वह प्रतिरोवके सभी तरीकोंको इस्तेमाल कर रहे हैं।" जार और दरबारी चाहते थे, कि नेपोलियनसे जमकर लड़ाई हो, लेकिन कतुजोकका कहना था, काल और देश (दूरी) की सहायतासे ही हम दुक्मनको हरा सकते हैं। यदि मास्को भी शत्रुके हाथमें चला जाय, तो उसके लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये, क्योंकि हमें मास्को नहीं रूसकी रक्षा करनी है। नेपोलियनकी सेनाको भारी क्षति हो रही थी । वह चाहता था, कि कतुजोफ लड़नेके लिये तैयार हो, ताकि युद्धक्षेत्रमें रूसी सेनाकी रीढ़ तोड़ दी जाय, लेकिन कतुजोफ अपनी निक्चित की हुई जगहपर ही लड़ना चाहता

था। ५ सितम्बर (२३ अगस्त) की रातको सेर्वादनो गांवमें एक छोटीसी रूसी सेनाने डटकर लड़ाई करके उस युद्धका आरम्भ किया, जो कि ८ सितम्बर (२६ अगस्त) के प्रातःकाल मास्कोसे ९० किलोमीतरपर अवस्थित बोरोदिनो गांवके ऐतिहासिक युद्धके रूपमें हुआ। युद्धक्षेत्रमें ११२ हजार रूसी सैनिक थे, जिनके अतिरक्त सात हजार कसाक और दस हजार नागरिक सैनिक भी शामिल हुये थे। नेपोलियनके पास अब एक लाख तीस हजार सेना और ५८७ तोपें रह गई थीं। युद्धमें बगरातियोन घायल होकर अन्तमें मर गया। बेहोश होनेसे पहले उसके मुंहसे अन्तिम शब्द निकले थे — हमारे आदमी कैसे हैं? उसने ''डटे हुये हैं" जवाब सुनकर प्राण छोड़ा। पीतर इवान-पुत्र बगरातियोन एक गुर्जी-वंशका सैनिक था, जिसे सुवारोफके चरणोंमें बैठकर युद्धविद्या सीखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यद्यपि बोरोदिनो में रूसी नेपोलियनकी सेनाको हरा नहीं सके, लेकिन उसके सालों बाद अपने मृत्युसे जरा सा पहले नेपालियनने स्त्रीकार किया था—''मैंने जितनी लड़ाइयां लड़ीं, उनमें सबसे भयंकर लड़ाई वह थी, जो मास्कोके पास हुई। फांसीसियोंने अपनेको विजयके योग्य यदि साबित किया, तो रूसियोंको भी अजेय होनेका अधिकार वहीं प्राप्त हुआ।'' रूसी महान् किव लेर्मन्तोफने बोरोदिनोके बारेमें लिखा था—

"उस दिन शत्रुने अच्छी तरह समझा कि हम रूसी सिपाही कैसे लड़ते हैं—
भयंकर हाथसे हाथ
घोड़े और आदमी एक साथ लड़ते,
और तो भी तोपोंकी गड़गड़ाहट।
हमारी छातियां वैसे ही कांप रही थीं,
जैसे वहां घरती कांपती थी।
फिर पहाड़ों और मैदानोंमें अंघकार छाया,
तो भी हमें अभी फिर लड़ना था।"

बोरोदिनोमें रूसी सेनामें पराजितकी तरह भगदड़ नहीं मची, बिल्क वह सुव्यवस्थित रीतिसे मींजाइस्क होते मास्को पहुंची। १४ सितम्बर १८१२ ई० को मास्कोंके पास फिली गांवमें कतुजोफने युद्धपरिष को। सेनापित लड़नेके पक्षमें थे, लेकिन कतुजोफने यह घोषित करते हटनेका हुक्म दिया—"मास्कोका हाथसे जाना रूसका हाथसे जाना नहीं है।" १४ (२) सितम्बरके सबेरे रूसी सेना मास्को छोड़कर बाहर जाने लगा। मास्कोंके नागरिक भी जो कुछ साथ ले जा सकते थे, उसे लेकर पैदल या गाड़ियोंपर नगरसे निकल पड़े। रातको मास्कोमें आग लग गई। हवा तेज थी, जिसने लकड़ीके मकानोंमें चिनगारी फेंक-फेंककर सारे नगरको जला दिया, जिससे फेंच सैनिकोंको खुलकर लूटनेका मौका नहीं मिला। आग छ दिनोंतक जलती रही। मास्को नेपोलियनके हाथमें था। लेकिन जला-भुना आश्रवहीन मास्को जल्दी ही शुरू होनेवाले जाड़ेसे उसकी सेनाको कैसे बचा सकता था? नेपोलियनने बहुत कोशिश की, बहुत बार जार अलेक्सान्द्रको संधि करनेके लिये लिखा, लेकिन जारने उसका जवाब भी देना पंसद नहीं किया। जाड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा था, उसके कारण सैनिकोंको हालत खराब होती जा रही थी। नेपोलियनको अब कतुजोफके युद्ध कौशलका पता लगा, और उसने मास्को छोडनेका निश्चय कर लिया।

१८ (६) अक्तूबरके सबरे सात बजे नेपोलियनने मास्कोसे हटना शुरू किया। उसने केमिलिनको बारूदसे उड़ा देनेका हुक्म दिया, लेकिन वर्षाके कारण कितने ही पलीते भीग गये थे, इसलिये केमिलिनका एक मीनार तथा दीवारका कुछ भाग ही नष्ट हो पाया। नेपोलियनको लौटते समय अब क्लुजोफकी सेनाका मुकाबिला करना था, जो बीच-बीचमें फ्रेंच सेनापर भयंकर प्रहार कर रही थी। रास्तेके नगर और गांव बिल्कुल उजाड़ थे। घोड़ोंको मारकर खानेके सिवा नेपोलियनकी सेनाके लिये प्राण बचानेका कोई उपाय नहीं था। भुखमरीके साथ-साथ बीमारीने भी अपना आक्रमण कर दिया था। रास्तेपर पड़ी आदिमियों और घोड़ोंकी लाशें नेपोलियनके लौटनेका परिचय दे रही थीं।

सैनिकोंके अतिरिक्त रूसी गोरिल्लोंने नेपोलियनकी सेनाके नाकमें दम कर दिया था। सर्दी अब इतनी वढ़ गई थी, कि भूखे फेंच सिपाही गाड़ियों, घरोंके सामानों या मकानोंमें आग लगाकर उससे बचनेकी कोशिश करते थे। लेकिन यह केवल रूसी जाड़ा नहीं था, जिसने कि १८१२ ई० में शत्रुकी सेनाको नष्ट किया। उस सालका जाड़ा अपेक्षाकृत नरम था, १२ सेंटिग्रेड हिमबिन्द्से नीचे तक ही चार-पांच दिन तापमान गया था। इससे कहीं अधिक सर्दी १७९५ ई० और १८०७ ई० में हुई थी, जिसको कि सहते हुये नेपोलियनकी सेनाने हालैंड आदिके युद्ध लड़े थे। दिसम्बरके अन्ततक जब वह बेरेजिना नदीको पार हुई, तो नेपोलियनकी महासेना अब तीस हजार रह गई थी। नेपोलियन अपनी सेनाको वहीं छोड़ जल्दी-जल्दी पेरिसकी ओर दौड़ा। अभी उसे अपने अन्तिम दिन देखने थे। १८१३ ई०की शरद्में लाइपजिकमें मित्र-शक्तियोंने नेपोलियनको हराया, फिर मित्र-सेनायें जार अलेक्सान्द्र 1 के नेतृत्वमें मार्च १८१४ ई० में पेरिसके भीतर दाखिल हुई । क्रांति द्वारा अपसारित बुरबों राजवंशको फिरसे फांसमें प्रतिष्ठापित किया गया, नेपोलियनको एल्ब द्वीपमें निर्वासित कर दिया गया। आगेकी बातोंका फैसला करनेके लिये मई १८१५ ई० में वीना की कांग्रेस हुई, जिसमें पोलन्दके बहुत बड़े भागको "सदाके लिये" रूसके हाथमें दे दिया गया। अभी कांग्रेस चल ही रही थी, कि नेपोलियन एल्बसे भागकर पेरिस पहुंचा, और वह फिरसे अपनी खोई शक्तिको हाथमें करने लगा, लेकिन सौ दिन वीतते-बीतते अंग्रेज और जर्मन सेनाओंने वाटरलके मैदानमें उसे अन्तिम तौरसे हराकर हेलेना द्वीपमें भेज दिया, जहां वह १८२१ ई० में मर गया। फ्रांसके सिहासनपर अठारहवां लई बैठाया गया। फ्रेंच-क्रांतिने मुकूट-धारियोंकी जो दुर्दशा की थी, उससे युरोपके सभी राजाओं में आतंत्र छा गया था। जार अलेक्सान्द्रने फिर ऐसा मौका न देनेके लिये आस्ट्रिया और प्रशियाके राजाओंके साथ मिलकर १८१५ ई० में पिवित्र-संधिके नामसे एक समझौता किया। नेपोलियनके हारनेके बाद अब यरोपमें सब जगह रूसी जारकी तूती बोल रही थी। कार्ल मार्क्सने पिवत्र-संधिक बारेमें कहा था-- "यह यरोपके सभी राज्योंपर जारकी प्रधानताका ही दूसरा नाम था।"

सुधार-यह बतला आये हैं, कि तरुणाईमें जारको लाहार्प जैसे प्रगतिशील विचारोंवाले अध्यापकके सम्पर्कमें आनेका मौका मिला था। इसके अतिरिक्त अपने शासनके आरम्भिक दिनोंमें जारपर स्पेरन्स्की जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्तिका भी प्रभाव पडा था। स्पेरन्स्की एक गांवके ईसाई प्रोहितका लड़का था। उसकी शिक्षा पीतरबुर्गकी एक धार्मिक पाठशालामें हुई थी। अपनी असाधारण प्रतिभाके कारण वह एक मामुली क्लर्कसे बढ्ते-बढ्ते राज्यसचिव हो गया। तिल्जितकी संधिके बाद स्पेरन्स्की जारका प्रधान सलाहकार था। रूसकी शक्तिको दढ करनेके लिये उसने यह जरूरी समझा, कि शासनमें सुधार किया जाय। १८०९ ई०में स्पेरन्स्कीने "राज्य-विधानोंका संहितीकरण'' के नामसे एक सुधार मसौदा तैयार किया । इस सुधार द्वारा वह चाहता था कि सामन्तशाही राजतंत्रकी जगह बुर्ज्वा राजतंत्र स्थापित हो, तथा "विज्ञान, व्यापार और उद्योग" की रक्षा की जाय। उसने कहा-"दुनियाके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता. कि नव-शिक्षित और व्यापारप्रधान जाति अधिक दिनोतक दासतामें रहे।'' स्पेरन्स्कीने सुझाव पेश किया था. कि सभी सम्पत्ति रखनेवाले लोगोंकी एक राज्यदूमा (संसर्) बुलाई जाय, जिसके लिये हरएक बोलोस्त (पर्गना) के सम्पत्तिवाले चुन कर एक बोलोस्त-दूमा बनायें, फिर बोलोस्त-दूमाओं के सदस्य ओकग (जिले) की दूमाके सदस्योंका चुनाव करें, फिर ओकुग-दूमाओं के सदस्य गुर्बानया (प्रदेश) की दूमाओं-का निर्वाचन करें, और गुर्विनयाकी दूमायें राज्य-दूमाके सदस्योंको निर्विचित करें। इस प्रकार चार जगहोंसे होकर चुनाव किया जाय। बिना राज्यदूमा और राज्यपरिष क्ती स्वीकृतिके कोई विधान पास न किया जाय। शासन-प्रबंध मंत्रियोंके हाथमें रहे, जो दूमाके सामने जवाबदेह हों। इसमें शक नहीं,आजसे सवा सौ वर्ष पहलेके लिये स्पेरन्स्कीका कान्नी मसौदा प्रगतिशील था। लेकिन सत्ताधारी जमीदार इसे क्यों पसंद करने लगे ? वह स्पेरेन्स्कीको ''बदमाश'', ''क्रांतिकारी'' और ''क्रामवेल'' कहकर बदनाम करते। उनके विरोधके कारण मजबूर हो अलेक्सान्द्रने मसौदेको अस्वीकार कर दिया, और उसकी जगह अपने नियुक्त किये सदस्योंकी एक राज्य-परिष १८१० ई०में स्थापित की। राज्यपरिष इ का काम जारको केवल सलाह देनाभर था। यह राज्यपरिषड् १८१० ई० से १९०६ ई० तक बनी रही।

मंत्रियोंकी संख्या अबसे आठकी जगह ग्यारह कर दी गई थी—पुलिस, संचार और राज्य-नियंत्रण के तीन और मंत्रालय स्थापित किये गये। राजुलों और जमींदारोंने प्रसिद्ध इतिहासकार तथा भारी जमीं-दार न० म० करमजिनके नेतृत्वमें मांग की, कि स्पेरन्स्कीसे इस्तीफा लिया जाय। करमजिनने इन सुधारोंकी जगह "पचास अच्छे राज्यपालों" को नियुक्त करनेकी सलाह दी। स्पेरन्स्कीके प्रयत्नके असफल होनेपर तुर्की और नेपोलियनके बड़े युद्धोंके भीतरसे रूसको गुजरना पड़ा।

नेपोलियनके पतनके बाद जार समझता था-युरोपके भाग्य और व्यवस्थाकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर हैं। देशके भीतर अरक्चेयेफकी सलाहको मानकर जार सारा काम करता था। लोग अरक्चेयेफको कितनी घृणाकी दृष्टिसे देखते थे, यह पुरिकनकी निम्न कवितासे मालूम होगा:—

वह सारे रूसको अपनी एड़ीके नीचे पीस रहा है, ढांचेपर वैठा वह चक्का चलाना जानता है। जारका राज्यपाल और मुद्राधर स्वामी, उसका मित्र और बिल्कुल जमुआ भाई, बदला लेनेके लिये, घृणाके लिये भरा, मस्तिष्कहीन, हृदयहीन और बिल्कुल सम्मानहीन, कौन है यह "सच्चा अनितिशियोक्तिपूर्ण, वीर"? एक सिपाही, नहीं वह तो उसे छू भी नहीं गया।

उसने सैनिक बस्तियां वसाई थीं। किसानोंको जबर्दस्ती इन वस्तियोंमें रहकर जन्मजात सिपाही-का काम करना पड़ता था। रूसके पश्चिमी सीमांतपर १८२० ई०के आसपास ३७५ हजार सैनिक किसानोंकी बस्तियां वसी थीं। किसान इस जबर्दस्तीको बर्दाश्त नहीं करते थे, जिसके कारण कितने ही विद्रोह हुये। अरक्चेयेफने इन विद्रोहोंको बड़ी निष्ठुरतापूर्वक दबाया। अलेक्सान्द्र I को जब इन बस्तियोंको अनावन्यक कहकर रोकनेके लिये कहा गया, तो उसने जवाब दिया—"हर हालतमें सैनिक बस्तियां मौजूद रहेंगी, चाहे इसके लिये हमें पीतरबुर्गसे चूदवा तकके सारे रास्ते (७० किलोमीतर ५० मीलसे ऊपर) लाशोंसे भी ढांक देना पड़े।"

काकेशस-विजय--१८०१ ई०में पूर्वी गुर्जीको रूसने ले लिया था । इसके बाद जारको सारे काकेशस-प्रदेशपर हाथ साफ करनेका ख्याल आया । इस काममें एक गुर्जी (जार्जियन) अमीर राजुल त्सित्सियानोफ जारका भारी सहायक था। १८०२ ई०में अलेक्सान्द्रने उसे उधरकी सेनाका मुख्य-सेनापति नियुक्त किया । उसने काकेशसके छोटे-छोटे राजाओंको जीतकर रूसमें मिलाना शुरू किया। १८०४ ई०में त्सित्सियानोफने येरेवान (अरमनी)के राज्यपर चढ़ाई की। दो महीनेतक येरेवानके दुर्गको घेर रखनेके बाद उसे असफल लीटना पड़ा। १८०५ ई० के अन्तमें उसने बाकूके खानके विरुद्ध अभियान किया। वाक्का महत्त्व इसलिये भी ज्यादा था, कि उसे आधार बनाकर ईरानके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जा सकती थी। खानसे उसने किलेकी चाभी मांगी, लेकिन खानने धोखेसे मारकर गुर्जी राज्लका सिर ईरानके युवराजके पास भेज दिया। पर बाकू बच नहीं सका, और १८०६ ई० की शरद्में वह रूसका अंग बन गया। इसके वाद उसी समय पड़ोसी कूबाके खानको भी रूसियोंने जीता । रूसियोंने इन जीते हुये छोटे-छोटे राज्योंका दो प्रदेश—एलिजाबेतापोल और बाकू-बना दिया। जारके रास्तेमें ईरान और तुर्की बाधा दे रहे थे, रुपये-पैसे दे इंगलैंड और फांस उनकी पीठ ठोक रहे थे। ईरानने रूसके विरुद्ध १८०५ ई०में युद्ध-घोषणा की, और तुर्कीने १८०६ ई० के अन्तमें। यह युद्ध कई सालों तक चलते रहे। ईरानी और तुर्की सेनाने कई बार करारी हारें खाई। ईरानने अंतमें दागिस्तान और गुर्जीको रूसके हाथमें देना स्वीकार किया, और कास्पियन समुद्रमें सैनिक जहाज न रखनेका भी वचन दिया। तुर्कीके साथकी लड़ाई मई १८१२ ई० में बुखारेस्तकी संधिके साथ समाप्त हुई, इसे हम बतला आये हैं। तुर्कीने पश्चिमी गुर्जीपरसे अपने दावेको हटा लिया, जो रूसकी कुतंसी गुर्बीनया बन गई। ईरानके साथका युद्ध १८१३ ई०में खतम हुआ, जिसमें इंगलैंडने भी तत्परता दिखलाई, क्योंकि वह चाहता था, कि रूस इधरसे मुक्त होकर दोनोंके दुश्मन नेपोलियनके खिलाफ अपनी सारी शक्ति लगाये। १८१३ ई० की गुलिस्तान-संधि के अनुसार आजकल-के रूसी आजुर्बाइजानको ईरानने सदाके लिये जारके हाथमें दे दिया।

वोलगके लोग--वोलगके बाहिकर, चुवाश, मोईवी, तारतार आदि जातियां लड़ाकू स्वभाव-्की थीं, इसलिये उन्होंने आसानीसे रूसी जूयेको अपने कंघेपर नहीं रक्खा। रूसियोंने उनके भीतर अपने शासनको दृढ़ करनेके लिये कई तरीके इस्तेमाल किये। इन इलाकोंकी उर्बर भूमिको रूसी जमीदार अपने हाथमें करके उनपर अपना रोब कायम करते, कहीं-कहीं रूसी किसानोंको भी ले जाकर उनके भीतर बसाते, जो कि किसानीके साथ-साथ सैनिकका भी काम देते । इसके अतिरिक्त ईसाई पादरियों-को जबर्दस्ती ईसाई बनानेकी भी छूट थी। नये बने ईसाइयोंको काफी प्रलोभन भी दिया जाता था। कितनी ही जगहोंपर प्रत्येक नवईसाईको एक सलेब, एक रूबल और एक सफेद कमीज दी जाती थी। तारतारों और दूसरोंके सरदारों और सुल्तानोंको ईसाई-धर्म न स्वीकार करनेपर कितनी ही बार अपने असामियोंसे वंचित कर दिया जाता था। इनके अतिरिक्त निम्न-वोल्गाके किनारे ले जाकर जर्मन किसानोंको बसा दिया गया। रूसी जार ऊपरसे रूसी थे, नहीं तो उनकी सारी मनोवृत्ति जर्मन थी, इसीलिये जर्मन शिक्षितों, सैनिकों और दरबारियोंके प्रति ही नहीं, बल्कि साधारण जर्मनोंके प्रति भी उनका विशेष पक्षपात था। १८ वीं सदीके उत्तरार्धमें वोल्गाके दोनों किनारोंपर सरातोफसे और दक्षिण तक जगह-जगह जर्मन प्रवासियोंके गांव बसने लगे थे। १७६३ ई०में एकातेरिना 11 ने विशेष राजघोषणा निकालकर बाहरसे रूसमें लोगोंको आनेका निमंत्रण दिया था, जिसके अनुसार बीस हजारसे अधिक विदेशी--अधिकांश जर्मन आकर वोल्गाके किनारे बस गये। इन प्रवासियोंको प्रति परिवार तीस देसियातिन (अस्सी एकड़) जमीन तथा कुछ नकद ऋण भी दिया जाता था। कजाकों और कल्मक घुमन्तुओंको रोकनेके लिये उके-इनसे लाकर बहुतसे कसाकोंको वोल्गाके पूर्वमें बसा दिया गया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं, कि वोल्गा और उसके पूर्वकी एसियाई जातियोंपर अपने शासनको मजबूत करनेके लिये जारशाहीने रूसी ही नहीं, युरोपके दूसरे देशोंके साधारण लोगोंको भी लाकर बसाना जरूरी समझा। इसपर भी बाशकिर, तारतार, चुवाश आदि जातियां हथियार रखनेके लिये जल्दी तैयार नहीं हुईं।

साइबेरियाके लोगोंको जमींदारी या अर्ध-दासता प्रथा क्या है, इसका पता नहीं था। उनके पड़ोसी कजाक और दूसरी जातियां मौका पाकर उनके आदिमियोंको पकड़कर दास बनाकर बेंच देती थीं। रूसियोंने उनके भीतर भी पहुंचकर अपने शोषणके नये तरीकेको जारी किया। १८१२ ई० से स्पेरेन्स्की जारके मनसे उत्तर गया था, लेकिन १८१९ ई०में जारने उसे साइबेरियाका महाराज्यपाल बनाकर भेजा। स्पेरन्स्कीने वहां जाकर कुछ सुधार किये, लेकिन इसी समय साइबेरियाके लोगोंको जबर्दस्ती ईसाई बनानेका काम भी आरम्म हुआ, जिसमें मिशनरियोंने लोभ, धमकी हर तरहसे काम लिया।

भौगोलिक अभियान-नेपोलियनके युद्धोंमें सम्मिलित होकर रूस और बातोंमें भी दूसरे देशोंसे क्यों पीछे रहने लगा? अब उसने भी अपने भौगोलिक अभियान भेजने शुरू किये। १८०३-६ ई० में आदम कूजेन्स्तने जहाज द्वारा पृथिवी-प्रदक्षिणा की। उस समय रूस अपने समूरी छालोंका व्यापार चीनके साथ स्थलमार्गसे क्याखता होकर करता था। कूजेन्स्तने सोचा, जलमार्गसे इसे और सस्तेमें किया जा सकता है; इसके लिय १८०३ ई के ग्रीष्ममें उसने एक सामुद्रिक अभियानकी योजना वनाई और वह अतलान्तिक समुद्र पार हो दक्षिणी अमेरिकाका चक्कर काटते प्रशान्त महासागरमें पहुंचा। फिर काम्चत्का और जापानके तटसे वह एसिया और अफीकाके बाहर-बाहर होते अतलान्तिकमें लौटा। इस अभियानने सखालिन, काम्चत्का, कूरिल और एलूतियान द्वीपोंके किनारोंकी खोज-पड़ताल की, और उत्तरी अमेरिकाके उत्तर-पिक्चिमी किनारेको भी देखा-भाला। अपनी पुस्तकमें कूजेन्स्तने इस यात्रा का वर्णन किया। १८०९-११ ई० में एक दूसरे अभियानने हेदेनस्त्रोमके नेतृत्वमें प्रजीय समुद्र के बीचमें नवसिबेरीय द्वीपोंकी जांच-पड़ताल की। १८१० ई० में इसी अभियानके एक सदस्य सिकोफने इन द्वीपोंके सबसे उत्तरवाले द्वीपका पता लगाया, और यह भी दावा किया, कि वहां स्थलमार्ग है, जिसे सोवियतकालीन अभियानोंने गलत बतलाया। १८१५-१८ई० में "रूरिक"

जहाजने काम्चरका, चुकोतस्क और बेरिंग जलडमरूमध्यके बारेमें विशेष खोज-पड़ताल की । १८२१-२४ ई०में प्रसिद्ध रूसी नाविक लित्केने कम्चरका और चुकोत्स्कका पहला नक्शा बनाया। १८२०-२४ ई०में रेंगलके नेतृत्वमें एक अभियान गया, जिसने साइबेरियाके उत्तरी तटकी लेनासे बेरिंग जलडमरूमध्य तक जांच-पड़ताल की ।

विसम्बरी-विद्रोह (१८२६ ई०)—-नेपोलियनकी पराजयके बाद जारका प्रभुत्व और प्रभाव बहत बढ गया । जारने यद्यपि फेंच-कांतिके रूपमें ऊपर आनेवाली नई शक्तियोंको दबानेकी जिम्मे-वारी अपने ऊपर ले रक्ली थी, लेकिन वह विचारोंको कैसे रोक सकता था ? अब रूसमें कल-कारखाने भी खुलने लगे थे। १८०४ ई० में जहां रूस में २४२७ वारखाने और ९५००० मजदूर थे, वहां १८२५ ई० में ५२६१ कारखाने और २११ हजार मजदूर हो गये थे। पूराने हस्तशिल्प और कूटीरशिल्पकी जगह अब कारखानोंकी चीजें बाजारोंमें आ रही थीं। उधर १८ वीं सदीके मध्यसे ही रूसी कुलीन घरानोंमें फ्रेंच भाषा और साहित्यका जोर हो चला था, और फ्रेंच साहित्यके साथ फ्रेंच-क्रांतिके विचार देनेवाले साहित्यिकोंकी कृतियोंका भी प्रचार हो रहा था। जार साधारण रूसी जनताका ही देवता नहीं था, बल्कि उसके सामने राजुलों और अमीरोंको भी घटने टेककर दंडवत् करनी पड़ती थी। शिक्षित अमीर तरुण जब फेंच प्रगतिशील साहित्यके प्रकाशमें देखते, तो उन्हें यह असह्य मालूम होता । उनमेंसे कितने ही पश्चिमके देशोंको घूमने जाते, और वहांके जीवनके सम्पर्कमें आते, जिससे उन्हें रूसकी पुरानी जारशाही बुरी लगती । फ्रेंच-क्रांतिने फ्रांसमें ही एक नये भावको पैदा नहीं किया, बल्कि उससे बल्कान, इताली और स्पेन सब जगह जातीय स्वतंत्रताकी लहर फैली। दिसम्बरी विद्रो-हियोंके नेता पेस्तेलने लिखा था--"युरोपके एक छोरसे दूसरे छोरतक वही एक बात घटित हो रही है; पोर्तगालसे रूसतक सभी देशोंमें--जिसके अपवाद इंगलैंड या तुर्की भी नहीं हैं। सुधारकी शक्तियां, कालकी मांगें चारों ओर आदमीके दिमागको उत्तेजित कर रही है।" च्ंकि शिक्षाका प्रसार अभी अमीरों और कुलीनोंमें ही था, इसलिये नये विचारोंके वाहक भी वही थे। इन्हीं क्रांतिकारी कुलीनोंने रूसमें परिवर्तन लानेके लिये गुप्त राजनीतिक समितियां संगठित कीं। ऐसी पहली समिति १८१६ ई० में स्थापित की गई, जिसका नाम था "पितृभूमिके सच्चे और भक्त पुत्रोंकी सभा", अथवा "मुक्ति-संघ"। कर्नल अलेक्सान्द्र मुरावयोफ इस समितिका संस्थापक था। इसके बीस और सदस्य थे। इसका उद्देश्य था--किसानों को अर्ध-दासतासे मुक्त करना और रूसमें वैधानिक राजतंत्रकी स्थापना । इसके जल्दी ही दो दल हो गये, जिनमें एक दल नरम था और दूसरा गरम । गरम दलवालोंका नेता कर्नल पावल इवान-पुत्र पेस्तेल (१७९३--१८२६ ई०) था। दो साल बाद (१८१८-२१ ई०) "समृद्धि-संघ" के नामसे एक और सभा स्थापित हुई, जिसकी कितनी ही शाखायें जगह-जगह खोली गई। इनमें सबसे अधिक क्रांतिकारी दक्षिणी शाखा थी, जिसे कर्नेल पेस्तेलने उक्रइनके तुलचिन नगरमें संगठित किया था । समृद्धि-संघने पेस्तेलके प्रभावमें आकर अपनेको गणराज्यके पक्षमें घोषित किया । मास्कोमें जनवरी १८२१ ई० में संघका सम्मेलन हुआ, जिसमें नरमदली सदस्योंने डरकर संघको बंद कर देनेकी घोषणा की, लेकिन पेस्तेलने इसे नहीं स्वीकार किया और उसने "दक्षिणी सम्मिलनी" (१८२१-२५ ई०) के नामसे एक नया संगठन स्थापित किया, जिसमें पेस्तेल, दाविदोफ आदि कई प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। पेस्तेल सुशिक्षित तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। समकालीन महाकवि पुक्किनने उसके बारेमें लिखा था—-''पेस्ील पूरे अर्थोंमें चतुर पुरुष है। जहां तक में जानता हूं, वह सबसे मौलिक विचारोंका आदमी है ।" पेस्तेल १८१२ ई०में नेपोलियनकी सेनासे लड़ते बोरोदिनोके युद्ध-क्षेत्रमें घायल हुआ था। १८१३-१५ ई०के विदेशी अभियान में भी पेस्तेल रूसी सेनाके साथ था। बोल्तेर, दिदेरों, रूसो जैसे बहुत से यूरोपीय विचारकोंके ग्रंथोंका उसने गम्भीर अध्ययन किया था। पेस्तेलने रूसके वैधानिक सुधारका एक प्रोग्राम "रुस्कया प्राव्दा" (रूसी सत्त्य अधिकार) के नामसे बनाया था, जिसके अनुसार सशस्त्र कांति द्वारा रूसका एक अखंड गणराज्य कायम करना था। उसका प्रस्ताव था: राजवंशके सभी आदिमियोंको मार डाला जाय, इसके बाद एक कामचालू सरकार घोषित की जाय। शासनके लिये उसने तीन उच्च संस्थाओंका निर्माण होना आवश्यक समझा थाः विधान-संस्था — नरोदनये वेचे (लोकसभा), प्रशासन-संस्था – देर्झाव्नया दूमा (राज्यदुमा) और निरीक्षक संस्था—वेर्लोन्नी सबीर (उच्चतम सभा) । वोटका अधिकार सम्पत्ति और शिक्षा दोनोंपर निर्भर हैं । सभी नागरिकोंको समान अधिकार और समान स्वतंत्रताको देते हुये समाजके भीतरके विभाजनको बंद किया जाये । "रुस्कया प्रान्दा" ने घोषित किया था, कि जमींदारोंको विना क्षति-पूर्तिके दिये किसानों और उनकी जमीनको मुक्त कर दिया जाय । पेस्तेलने जो बात १८१२ ई० में घोषित की थी, वहां तक अभी १९५५ ई० के भारतीय भूमिसुधारक भी जानेके लिये तैयार नहीं हैं ।

१८२२ ई० में पीतरबुर्गमें भी एक क्रांतिकारी संस्था "उत्तरी सिम्मलनी" स्थापित की गई, जो कि १८२५ ई० तक मौजूद रही। इस सिम्मलनीका मुखिया निकिता मुरावयोफ (१७९८-१८२६ ई०) था, जो कि जारकी गारदका एक अफसर था। १८१२ ई० में तरुण मुरावयोफ घरसे भागकर सेनामें भरती हो रूसी सेनाके साथ दूसरे देशोंमें लड़ाई लड़ता रहा। इसने नेपोलियनके खिलाफ लड़ाइयोंमें भाग लिया था। पेरिसमें रहते उसने निर्वाचन होते देखा। वहीं उसने क्रांतिकारी पुस्तकोंका भी एक संग्रह किया। देश लौटनेपर वह क्रांतिके संगठनमें जुट गया। "उत्तरी सिम्मलनी" के सदस्योंमें किव कोन्द्राती फ्योदोर-पुत्र रिलेयेफ (१७९५-१८२६ ई०) भी था। १८२३ ई०में "उत्तर तारा" नामसे एक पित्रका निकाली, जिसमें उसने जारके कृपापात्र अरक्चेयेफके अत्याचारोंकी खूब खबर ली। जल्दी ही वह और उसका पत्र जनप्रिय हो गया। १८२३ ई० में वह "उत्तरी सिम्मलनी"में शामिल हो १४ दिसम्बर १८२५ ई० के विद्रोहकी तैयारीमें पूरी तौरसे जुट पड़ा। वह कहता था—-"मैं किव नहीं, बल्कि एक नागरिक हूं।"

नवम्बर १८२५ ई० में जार अलेक्सान्द्र I एकाएक तगन्रकमें मर गया। इस प्रकार दिसम्बरी विद्रोहकी तैयारी हो जानेपर भी वह अलेक्सान्द्रके समय नहीं हो सका। अलेक्सान्द्रका कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसके भाई कन्स्तिन्तिनको सिंहासन मिलना चाहिये था, लेकिन उसने अलेक्सान्द्रके जीवन-काल ही में अपने अधिकारको त्याग दिया था, इसलिये जारके तीसरे भाई निकोलाइ I को गद्दी मिली ।

चीनसे संपर्क—अलेक्सान्द्रको युरोपका ही नहीं बल्कि पूर्वमें प्रशान्त महासागर तक फैले अपने साम्राज्यका भी ख्याल था। उसने गोलोउिकनके नेतृत्वमें १८०५ ई०में एक बड़ा दूतमंडल पेकिङ् भेजा। सीमांतपर चीनियों ने बहाना बनाकर देर तक दूतमंडलको रोके रक्खा। आगे बढ़नेके पहले रूपी राजदूतसे मांग पेश की, कि चीन-सम्राट्के चित्रके सामने साष्टांग दंडवत् (कातौ) करो। राजदूतने यह कहकर इसे माननेसे इन्कार कर दिया, कि हाल हीमें अंग्रेज राजदूतको कौतौ (साष्टांग दंडवत्) करनेसे मुक्त कर दिया गया है। इस बहानेसे उन्होंने रूसी दूतमंडलको आगे बढ़ने नहीं दिया और उसे वहींसे लौट जाना पड़ा। अगले साल १८०६ ई० में कुजेन्स्तर्नकी अधीनतामें दो रूसी जहाजोंने कान्तन पहुंच अपने मालको वहां उतारा। इसकी खबर पाकर राजधानीसे हुक्म आया, कि रूसियोंको स्थलमार्गसे ही व्यापार करनेका अधिकार है, उन्हें सामुद्रिक मार्गसे व्यापार नहीं करने दिया जा सकता, इसलिये उनके जहाजोंको रोक लिया जाये। लेकिन पेकिङकी आज्ञाके आनेसे पहले ही रूसी जहाज वहांसे विदा हो चुके थे।

रूसके एसियाके विस्तारमें येरमक (१५७९-८४) और खवारोफ (१६५४) दो प्रमुख व्यक्तियोंके बारेमें हम बतला चुके हैं। १९ वीं सदीमें रूसके प्रभावको साइबेरियामें दृढ़ करनेका काम मुरावेफने किया।

## २. निकोलाइ I, पावल I-पुत्र (१८२५-५५ ई०)

एंग्न्सने "रूसी जारशाहीकी वैदेशिक नीति" पर लिखते हुये १८९० ई० में इस जारके बारेमें कहा था—"एक क्षुद्र मिथ्याभिमानी आदमी था, जिसका दृष्टिक्षेत्र एक जमादार (कम्पनीके अफसर) से अधिक दूर तक नहीं जाता था। वह ऐसा आदमी था, जो कि कूरताको शक्ति, हठधर्मीको मनोबल समझता था। सबसे अधिक जो चीज उसको पसंद थी, वह था शक्तिका प्रदर्शन।" निकोलाइ प्रशियाके सैनिकवादका सभी जारोंसे अधिक पक्षपाती था। उसकी बीबी चार्लोतका बाप

प्रशियाका राजा फेद्रिक विल्हेन्स III था, जिसका भी उसे और उसकी वीर्बाको बहुत अभिमान था। सिपाहियोंको निष्ठुरतापूर्वक कवायद-परेड कराके कठपुतली बना देनेको वह सैनिक विज्ञानका बहुत भारी कौशल मानता था। उस कूर, मदबुद्धि और अभिमानी आदमीने कभी पुस्तक नहीं पढ़ी। उसने अरक्वेयेफकी शासन-व्यवस्थाको पूरी तौरसे कायम रक्ला। लेकिन, निकोलाइके लिये सर मुड़ाते ही ओले पड़े। उसे बापके समयसे भीतर ही भीतर पकती कांतिका मुकाबिला करना पड़ा। वह इसके बारेमें कहता था—"षड्यंत्रियों और पड्यंत्री नेताओं के विरुद्ध (भेरा) युद्ध अत्यन्त कूर और निर्वयता-पूर्ण होगा। में उसके लिये कोई बात उठा नहीं रखूंगा। मेरा कर्तव्य है, कि रूस और युरोपको इसके वारेमें शिक्षा दूं।"

उसने कांतिकारियोंको निर्मम होकर शिक्षा दी भी, जिसमें उसे इस बातका सुभीता था, कि क्रांतिकारी अभी नौसिखिये थे, अभी वह दृढ़तापूर्वक अपने कामपर डटे नहीं थे। क्रांतिकारियोंने २६ (१४) दिसम्बरको विद्रोह करनेका दिन निश्चित कर रक्खा था, जिस दिन कि नये जारके प्रति शपथ लेनी थी । उस दिन (२६ दिसम्बर १८२५) सबेरे दिसम्बरी अफसरों द्वारा संचालित रेजिमेंट सीनेट्के मैदानमें एकत्रित हुई, तीन हजारसे ऊपर विद्रोही सैनिक और नौसैनिक पीतर 1 के स्मारकके चारों और जमा हुये, लेकिन वह निष्क्रिय रहे, क्योंकि अभी विद्रोहके बारेमें क्रांतिके नेता अनिश्चित-से मालूम होते थे । अन्तिम क्षणमें कांतिका अधिनायक सेर्गेइ त्रूबेत्स्की मैदानमें नहीं आया और विद्रोही बिना नेताके रह गये, जिसके कारण उनका संगठित बल खतम हो गया। निकोलाइ I कायर तो था ही, पहले वह हिचिकिचाता रहा, लेकिन जब उसको विद्रोहियोंकी अवस्थाका पता लगा, तो अपने विश्वास-पात्र सैनिकों और तोपचियोंको बारह बजे मैदानमें भेजा। तमाशा देखनेके लिये कितने ही मजदूर, कारीगर और नगरके गरीब मैदानमें जमा हो गये थे। उस समय रूसका सबसे बड़ा गिर्जा ईसाइकी सबोर बन रहा था। मजदूरोंमं भी इतना जोश आ गया था, कि उन्होंने जारके सैनिकोंको अपने पास पड़े लकड़ीके कुंदों और डंडोंसे मारा। लेकिन मालूम हो गया, विद्रोही आक्रमण करनेके लिये तैयार नहीं हैं। किसी भी विद्रोहमें आक्रमणकी नीति सबसे लाभदायक होती है, क्योंकि उसमें थोड़ेसे भी आदमी बहुसंख्यक शत्रुको घबराहटमें डाल सकते हैं। जारके हुक्मपर सवारोंने आक्रमण किया। विद्रोही सैनिकोंने गोलियोंकी वर्षा करके उन्ह भगा दिया। गोलियोंके अतिरिक्त समझा-बुझाकर भी शांत करनेकी कोशिश की गई। आखिर किसी भी निरंकुश शासनकी आधारशिला सैनिक अफसर हैं। जब उनमें विद्रोहकी भावना पैदा हो गई, तो भविष्यके लिये क्या विश्वास किया जा सकता है ? ईसाई संघराजने समझानेकी कोशिश की, लेकिन विद्रोही सैनिक उसकी बातको माननेके लिये तैयार नहीं थे। फिर पीतरर्बुगके महाराज्यपाल मिलोरदोजिनने जाकर समझानेका प्रयत्न किया, जिसमें उसे विद्रोही अपसर कखोस्कोने मरणासन्न घायल कर दिया। जारको आता देख उसके ऊपर भी सैनिकोंने बन्दूक दागीं। जार बहुत घबरा गया और उसको डर लगा, कि देर करनेमें शायद नगरके गरीब भी इस झगड़ेमें शामिल होकर लूट-मार करने लगें, इसलिये उसने तोप छोड़नेकी आज्ञा दी। सीनेट मैदान, नेवा नदीके बांध और सड़कोंमें चारों ओर लाशें बिछ गई। नेवा दर्फ बनी हुई थी। रातके वक्त बर्फमें छेद करके बहुतसे हत और आहत लोगोंको उसके भीतर डालकर समुद्रकी ओर बहा दिया गया । विद्रोही नेताओंको पकड़ लिया गया ।

इस प्रकार पीतरबुर्गमें दिसम्बर की क्रांतिको दबा दिया गया। उकहनमें चेनिगोफकी रेजिमेंटने भी १० जनवरी १८२६ ई० (पुराने पंचांगके अनुसार २९ दिसम्बर १८२५ ई०) को विद्रोह किया, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। पेस्तेलको किसी विश्वासघातीने पकड़ा दिया था। सेगेंड मुराव्योफ-अपोस्तोलने वहां विद्रोहका नेतृत्व किया, लेकिन चेनिगोफने भी आक्रमण न करनेकी गलती की, जिससे वह जारशाहीको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सके। "संयुक्त स्लाव सम्मिलनी" के कुछ दृढ़ सदस्य चाहते थे, कि एक विद्रोही रेजिमेंट भेजकर कियेफ पर अधिकार कर लिया जाय। इसमें सुभीता भी था, क्योंकि कियेफमें छावनीकी पलटनमें विद्रोहसे सहानुभूति रखनेवाले काफी आदमी थे, लेकिन यहां भी नेताओंने ढिलमिलयकीनीका प्रमाण दिया। किकोलाइ। ने विद्रोहको दबाकर विद्रोहियोंके प्रति कूरतापूर्वक बदला लेनेका काम शुरू किया।

२५ (१३) जुलाई १८२६ ई०में पांच विद्रोही नेताओं-पेस्तेल, कवि रिलेयेफ, काखोबस्की, मुराव्योफ-अपोस्तोल और बेस्तुजेफ-र्यूमिनको फांसी दे दी गई। फांसी देते वक्त रिलेयेफ, कखोबस्की और मुराव्योफ-अपोस्तोलके गलेकी रस्सी टूट गई, जिसपर उन्हें दुबारा फांसी दी गई। बहुतसे विद्रोहियोंको कड़ी-कड़ी सजायें दी गई, और कितनोंको साइबेरियामें आजीवन कालापानीका दंड देकर भेज दिया गया। सिपाहियोंको कितनी यातनायें दी गई, इसका उदाहरण अनोइचेंको था, जिसे अदालतने बारह हजार बेंत लगानेकी सजा दी और बेंत खाते-खाते वह मर गया।

दिसम्बरका विद्रोह उच्चवर्ग-अमीरों-का विद्रोह था, उसमें साधारण जनताको शामिल करनेकी कोशिश नहीं की गई, और न ऐसा कोई तरीका इिल्तियार किया गया, जिससे जनसाधारण उस ओर खिँचता-भारतमें १८५७ ई०के विद्रोहमें भी कुछ ऐसाही हुआ था। इसीलिये विद्रोहके दबते देर नहीं हुई। लेनिनने उसके बारेमें लिखा था-"कांतिकारियोंका घेरा बहुत छोटा था। जनसाधारणसे उनका कोई सबंध नहीं था। लेकिन उनका काम व्यर्थ नहीं गया। दिसम्बरियोंकी असफलतासे पीछे इसके कांतिकारियोंने शिक्षा ली। उसने प्रगतिशील मस्तिष्कोंमें गर्मी पैदा की, जिसने हर क्षेत्रमें कांतिके लिये जगह तैयार की।"

निकोलाइ 1 को राजकाज संभालते ही जिस तरहके खतरेका मुकाबिला करना पड़ा। वह दिलोदिमागसे कमजोर आदमी था। इसके कारण उसको हर जगह प्राणोंका भय मालूम होने लगा। उसने पुलिस-राज्य कायम करते हुये "तृतीय भाग" के नामसे एक राजनीतिक गुप्त पुलिसका संगठन किया। जैसे ही किसी सैनिक या असैनिक अफसर अथवा सरकारी नौकरपर संदेह होता, उसे नौकरीसे निकाल बाहर किया जाता। उसे शिक्षण-संस्थाओंसे भी भय था, क्योंकि सभी विद्रोही नेता नवशिक्षित थे। इसीलिये शिक्षण-संस्थाओंपर भी पुलिसकी निगाह रहने लगी।

पंजीवादी विकास—चाहे इंगलैंड और फांससे पीछे ही क्यों न हो, किन्तु पूंजीवादी उत्पादनके साधनों-कल-कारखानों-के विस्तारको किये बिना रूस सैनिक तौरसे कैसे सबल रह सकता था? प्जीवादी नफेको देखकर कितने ही रूसी इस तरफ झुके। इनमें काफी संख्या उनकी थी, जिन्होंने छोटे-छोटे व्यापारों या दस्तकारियों द्वारा पैसा जमा किया था । पूंजी कम रहनेके कारण अपने कारखानेको बढ़ाने और पूंजी जमा करनेके लिये काम भी वह मजूरोंके भीषण शोषण द्वारा करना चाहते थे। निकोल्स्कया फैक्ट्रीका स्वामी मोरोजोफ पहिले अर्धदास किसान था, जिसने १८२० ई० में जमींदारको क्षति-पूर्ति देकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर वह पशुपाल (चरवाहा), बादमें कोचमैन (कोचवान), फिर मिलमजदूर और दर्जीका काम करता रहा। बादमें उसने दूकान खोली और अन्तमें अपनी फैक्ट्री स्थापित की । १९ वीं शताब्दीके और भी कितने ही रूसी पूंजीपितयोंका यही इतिहास था। १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्धमें पूंजीवादी ढंगके धातु-उद्योगका आरम्भ हुआ। यद्यपि उसकी प्रगति मंद रही। उकड़नमें भी लोह-धून मिली, और वहां भी लोहा बनानेका काम शुरू हुआ था, पर मुख्य लौहकेंद्र एसिया सीमापर उराल रहा, जहांपर मजदूर बहुत सस्ते मिलते थे। १८३० ई०के बाद साइ-बेरियाकी सोनेकी खानोंमें-पहले पूर्वी साइबेरिया, येनिसेइ-उपत्यका और फिर प्रसिद्ध लेनाके सुवर्ण-क्षेत्रमें-काम शुरू हुआ। १८१५ ई०में रूसकी ४१८९ फैक्ट्रियों और मिलोंमें १७३ हजार मजदूर काम कर रहे थे, जब कि १८५८ ई०में क्रमशः उनकी संख्या १२२५९ और ५५९ हजार हो गई। १८४० ई॰के बाद ही वाष्पचालित मशीनोंका उपयोग होने लगा, जिन्हें रूसी उद्योगपति इंगलैंड और दूसरे देशोंसे मंगाते थे। १८३५ ई० में इस कामके लिये जितनी मशीनें मंगाई गई थीं, पचीस साल बाद १८६० ई०में वह उनसे पच्चीस गुना अधिक मंगाई जाने लगीं। अभी तक किसानोंकी अर्धदासता बंद करनेका प्रयत्न आदर्शवादी भावुकतासे प्रेरित होकर किया जाता था, लेकिन अब अर्थदासताका सबसे बड़ा शत्रु औद्योगिक प्रजीवाद आ गया था, जिसको गैरजिम्मेवार अर्धदास मजुरों की नहीं, बिल्क मजूरीके लिये अपनेको बेचनेवाले कुशल कारीगरोंकी जरूरत थी। इसलिये अर्घदासताके विरुद्ध कान्न पास करनेसे बहुत पहले ही अर्धदास किसान कारखानोंमें भाग-भागकर मजदूर बनते जा रहे थे।

यातायातका सुभीता पूंजीवादके लिये सबसे आवश्यक चीज है, क्योंकि तभी माल एक जगहसे दूसरी जगह सस्तेमें भेजा जा सकता है। अंग्रेज नहीं, बल्कि एक रूसीने सबसे पहले रेल-इंजन बनाया था, लेकिन सामन्तशाही रूसमें उसकी कदर नहीं हुई। इंगलैंडने पहले उससे फायदा उठाया। उसने १८२५ ई० में अपनी पहली रेल बनाई, जिसके बीस वर्ष बाद कलकत्तासे पिहचमकी ओर रेलकी पट-रियां ही नहीं बिछीं, बिल्क १८४५ ई० में भारतमें रेलोंके कामके लिये ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनीकी स्थापना की गई, और १५ अगस्त १८५४ ई० में हवड़ा और हुगलींके बीच रेलका यातायात शुरू हो गया। रूसमें पीतरबुर्ग और जास्कोंयेसेलो (आधुनिक पुश्किन) के बीच पहली रेलवे लाइन १८३७ ई० में बनी, जिसके लिये सारा सामान इंगलेंड से आया था। सबसे पहली महत्त्वपूर्ण रेलवे लाइन पीतरबुर्ग और मास्कोकी थी, जो नौ वर्षमें बनकर १८५१ ई० में यात्राके लिये खोल दी गई। तब भी रूसमें रेलोंके प्रसारकी गति बहुत मंद ही रही। १८५५ ई० में रूसी रेलें फांसकी रेलवे लाइनों का पंचमांश और जर्मन रेलोंका षष्ठांश ही थीं। अब भापके इंजन और भापसे चलनेवाले जहाजों के महत्त्वको उपेक्षित नहीं किया जा सकता था, इसलिये रूसमें वाप्पचालित जहाजों के बनानेके कारखाने भी स्थापित हुये। सैनिक हथियार और शक्ति तो लोहेके ऊपर निर्भर करती है, इसलिये उसके उत्पादनकी तरफ जारशाहीका ध्यान जाना जरूरी था। १८ वीं शताब्दीके अन्तमें रूस और इंगलैंड दोनों ही अस्सी लाख पूद (१पूद=३६ पींड=१८ सेर) लोहा पैदा करते थे, लेकिन १९वीं सदीके पूर्वार्धमें जब कि रूसने अपनी लोहेकी उपजको दुगुना ही कर पाया था, इंगलैंडमें १८५९ ई०में कच्चे लोहेकी उपज तीस गुना (२३४० लाख पूद) हो गई थी।

निकोलाइ I के शासनकालमें विद्रोहोंकी कमी नहीं रही। पोलोंने रूसी शासनके विरुद्ध १८३०-३१ ई०में विद्रोह किया था। वहांसे विद्रोहकी लहर बेलोरूसिया, उऋइन और लिथुवानियामें फैली। उऋइनमें इस विद्रोहने किसानोंके विद्रोहका रूप लिया। १८२६-३४ ई०में १४५ विद्रोह हुये थे, जब कि १८४५-५४ ई०में उनकी संख्या ३४८ हो गई। जारशाही अत्याचारोंके मारे कभी-कभी सारे किसान अपने गांवको छोड़कर भाग जाते थे।

ईरान (१८२६-२८ ई०) और तुर्की-युद्ध (१८२७-२९ ई०)— रूसके खिलाफ ईरान और तुर्कीको उकसाना इंगलैंड और फांसकी नीति हो गई थी, और उधर जारशाही भी अपने राज्य-विस्तारके लिये इन देशों की ओर हाथ बढ़ा रही थी, इसलिये युद्ध होना स्वाभाविक ही था। १८२६ ई० की गर्मियोंमें रूसके काकेशसमें बढ़ावको देखकर ईरानने लड़ाई शुरू कर दी। ईरानी सेनाने आजुर्बाइजानको लेकर दागिस्तान और चेचनपर धावा किया, लेकिन १८२७ ई० के वसंतमें रूसी सेनाने ईरानियोंको हरा दिया। १८२८ ई० के जाड़ोंतक ईरानको नखचेवान और येरिवानके इलाकोंसे भी हाथ घोकर संधि करनी पड़ी। इसी समय रूस पश्चिमी काकेशसके लिये तुर्कीसे भी लड़ रहा था। निकोलाइ I तो कान्स्तिन्तिनोपल और दरेदानियलपर भी अपना झंडा गाड़ना चाहता था। यद्यपि रूसके आक्रमणोंका वह फल नहीं हुआ, जो कि निकोलाइ चाहता था, तब भी १८२९ ई०की संधिके अनुसार कालासागरके सारे काकेशस-तटको रूसने ले लिया, और केवल बातू अब तुर्कीके पास रह गया।

शामलका विद्रोह—काकेशसमें यद्यपि ईरान और तुर्कीको रूसियोंने दबा दिया, लेकिन वहांके वीर पहाड़ियोंने आसानीसे जारके शासनको नहीं स्वीकार किया। इमाम काजी मुल्लाने १८३२ ई०में ईसाइयोंके खिलाफ मुरीदवादके नामसे मशहूर एक सम्प्रदाय स्थापित किया। आरम्भमें यह एक धार्मिक सम्प्रदाय था, जिसने काफिरोंके शासनके स्थापित होनेपर राजनीतिक रूप ले लिया। काजी मुल्लाने स्वयं अपने अनुयायियोंको लेकर रूसी सेनापर जहां-तहां आक्रमण किया। उसके मरनेपर उसका चेला शामिल नेता हुआ, जिसने १८३४ से १८५९ ई०के पच्चीस वर्षोमें काकेशसमें जारशाही अफसरोंको नाकों चने चबवाये। शामिल बड़ा ही बहादुर और चतुर नेता था। उसने मुरीदोंका संगठन बहुत मजबूत किया। काकेशसकी दुर्गम पहाड़ियोंसे लाभ उठाकर वह रूसियोंके ऊपर आक्रमण करता रहा। पांच वर्षके संघर्षके बाद अगस्त १८३९ ई० में दागिस्तानके अपने केंद्रको छोड़कर उसने चेचनके दुर्गम पहाड़ियोंका आश्रय लिया। काकेशसके बेग और खान पहले ही जारशाही- के गुलाम वन चुके थे, इसलिये शामिलने उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखते साधारण पहाड़ियोंका अपने केंद्रको के गुलाम वन चुके थे, इसलिये शामिलने उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखते साधारण पहाड़ियोंका अपने केंद्रको केंद्रवास बीचा। १८५९ ई० में दागिस्तानके गुनिब किलेमें शामिलने अन्ति साधारण पहाड़ियोंका भावा हो हो हो हो हिस्सी हो सामलने अपने केंद्रवास कार खीचा। १८५९ ई० में दागिस्तानके गुनिब किलेमें शामिलने अन्तिम बार रूसियोंका मुकार

बिला किया। २५ अगस्त १८५९ ई०को रूसी सेनापितने खबर भेजी—"गूनिव हाथमें आ गया, शामिल बंदी कर लिया गया।" शामिलको पकड़कर पीतरबुर्ग भेज दिया गया, जहांसे उसे ले जाकर कलुगामें बसा दिया गया। पीछे वह हजके लिये मदीना जा वहीं मरा। काकेशसके मुस्लिम-प्रधान इलाकोंमें जारशाहीको चैनसे शासन करनेका मौका नहीं मिल सकता था, इसलिये एक ओर जहां जारशाही अत्याचारके कारण वाशिदे अपना गांव और देश छोड़कर भागते जाते थे, या उन्हें खास-खास जगहों से हटाया जाता था, तो दूसरी ओर रूसी किसानों और कसाकोंको ले जाकर उत्तरी काकेशसमें बसाया जाता था।

मध्य-एसियाको रियासतें—आगे हम बतलायेंगे, कि कैसे १८ वी शताब्दीके अन्तमें पिक्चिमी मध्य-एसियामें खीवा, बुखारा और खोकन्दकी तीन रियासतें कायम हो गईं। इन्हीं तीनों रियासतोंकी भूमि-पर आगे चलकर उज्बेक, ताजिक, किगिज और तुर्कमान गणराज्य बने। तुर्कमानोंकी भूमिको नादिर-शाहके समयसे ही ईरानके अधीन माना जाता था। तुर्कमान घुमन्तू समय-समयपर बुखारा, अफगानिस्तान और ईरानके भीतर भी जाकर लूट-मार किया करते थे। ये तीनों रियासतें भी आपसमें लड़ती रहती थीं। १९ वीं शताब्दीके आरम्भमें खोकन्दका खान ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जब कि उसने ताशकन्द जैसे एक बड़े ही महत्त्वपूर्ण व्यापारिक और सैनिक केंद्रको अपने हाथमें कर लिया। ताशकन्दको ले लेनके बाद कजाकों और किगिजोंकी बहुतसी भूमिको भी खोकन्दने ले लिया। खोकन्दियोंने इस भूमिमें जहां बहुतसे सैनिक महत्त्वके किले बनवाये, वहां लोगोंको पक्का मुसलमान बना अपनी ओर खींचनेके लिये भिन्न-भिन्न जगहोंपर कितने ही मदरसे भी स्थापित किये। ककमेचेत (क्वेत-मस्जिद), औलियाअता विश्वेकर इसी समय महत्त्वपूर्ण नगर बने। १९ वीं सदीके दूसरे पादमें पहुंचते-पहुंचते खोकन्द मध्य-एसियाका सबसे बड़ा राज्य हो गया। वह पिक्चिमी चीन और पामीरसे निम्न सिर-दिरया तक फैला हुआ था।

खीवाने भी खोकन्दकी तरह कजाकों, तुर्कमानों और कराकल्पकोंकी भूमिपर अधिकार करके १९ वीं सदीके आरम्भमें अपनी सीमाका काफी विस्तार कर लिया था। खोकन्द और खीवाके बीचमें बुखाराका खान था, जिसके हाथमें पहले तुर्किस्तान (निम्न और मध्य सिर-उपत्यका) था, लेकिन खोकन्दने उसे छीन लिया। बुखाराके नीचे रहनेवाले तुर्कमानोंमेंसे कितनोंको खीवाने ले लिया था। इस प्रकार बुखारा उतना शक्तिशाली नहीं था, तो भी शताब्दियोंसे बुखारा इस्लामिक संस्कृतिका केंद्र चला आया था, और वहांकी दस्तकारी और शिल्पकी बड़ी धाक थी, जिसके द्वारा उसे व्यापारमें काफी नफा रहता था। इन रियासतोंके खान (राजा) और बड़े अमीर अधिकतर उज्बेक थे, उनके बाद मुल्लाओं और खोजों (संतों) का प्रभाव ज्यादा था।

कजाकों के बारेमें लिखते हुये हम बतला चुके हैं, कि १९वीं सदीके पूर्वाधमें उनके लघु, मध्य और महा-ओर्दूके नामसे तीन ओर्दू थे। १८वीं सदीके पूर्वाधमें ही लघु और मध्य-ओर्दूने रूसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और १८२० ई० के आसपास रूसी प्रवासी भी इनकी भूमिमें जगह-जगह बसने लगे थे। १८३५-३७ ई०में ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल व० अ० पेरोक्स्कीने ओर्क्क और त्रोयत्स्क के बीचमें किलोंकी पिक्त बना करके जंगल और चरागाहकी दस हजार वर्ग किलोमीतर बड़ी अच्छी भूमि कजाकोंसे छीन ली, जिसके बाद कजाकोंने विद्रोह किया, इसे हम पहले बतला चुके हैं।

१८४५ ई० में दश्तेकजाकके गर्भमें जारशाहीने नई किलाबंदियां तैयार की। कजाक लोग सुल्तान केनेसरी कासिमोफके नेतृत्वमें रूसी बस्तियोंपर आक्रमण करते आगे-पीछे हटते जा रहे थे। कासिमोफका पीछा करते रूसी सेना इली नदीकी ओर बढ़ी। अब रूसियोंको उनका रास्ता अल्ताई और त्यान्शानमें चीनी सीमाके पास ले जा रहा था। सबसे पहले रूसियोंका ध्यान खीवाकी ओर गया। यह मालूम ही है, कि खीवा (ख्नारेज्म) बहुत पुराने समयसे रूसके व्यापारकी एक मुख्य श्रृंखला थी। खीवामें भी १९ वीं सदीके पूर्वार्ध में बड़ी अव्यवस्था थी, जिससे रूसियोंको आगे बढ़नेका बहाना और सुभीता मिल गया। महाराज्यपाल पेरोक्सीने एक छोटीसी सेनाको लेकर १८३९ ई०की शरदमें ओरेनबुर्गसे खीवाके विरुद्ध अभियान किया। इस सेनामें कसाक, बाशिकर और कितने ही कजाक सवार भी थे। पहल

अभियान सफल नहीं हुआ । बर्फानी तूफान और सस्त सर्दीने बहुतसे घोड़ों और ऊंटोंको मार डाला. जिसपर पेरोव्स्कीको पीछे हटना पड़ा। इस असफलताके बाद पेरोव्सकीने अपने इरादेको छोडा नदीं. बल्कि दस्तेकिंगिजकी तरफसे बढ़नेका निश्चय किया। भूमिके बारेमें पता लगाया, पानीके लिये क्यें तैयार किये, जगह-जगह किलें बनाये। इस तरह रास्तेको सुरक्षित करनेकी कोशिश की। सिर-दरियाके ऊपर अरात्स्काका किला बनाकर वहां (अराल समुद्रके तटपर) रूसी किसानोंकी बस्तियां बसा दी गई । यही नहीं, बल्कि वाष्पचालित अग्निबोट भी अराल समुद्र और सिर-दिर्याके भीतर चलने लगे। इस तरह ओरेनबुर्ग और अराल समुद्रके बीचके रास्तेको यातायातके लिये सुरक्षित कर दिया गया। इतनी तैयारीके बाद १८५३ ई०के वसंतमें पेरोव्सकी एक बड़ी सेनाके साथ सिर-दरियाके द्वारा ऊपरकी ओर बढा, और खोकन्दकी राज्यसीमाके भीतर जाकर उसने अकमेचित किलेको घर लिया। रूसियोंके सामने खोकन्दी कितने दिनों तक ठहरते ? अकमेचित पेरोव्स्कीके हाथमें आई। उसने सिर-दरियाके ऊपर पांच नये किले बनवाये। रूसियोंने पिशपेक, तोकमक आदि कितने हा नगरोंको ले लिया। ये किले किंगिजिस्तानकी चूइस्क-उपत्यकोंमें थीं, जिनके शासक यद्यपि खोकन्दी थे, लेबिन निवासी किर्गिज थे। इसी समय किर्गिजोंको पश्चिमके नये स्वामियोंसे वास्ता पडा। तो भी वह १८७० ई०से पहले पूरी तौरसे रूसियोंके अधीन नहीं हो पाये थे। उधर साइबेयाकी तरफ बढते हुये १८५४ ई०में रूसी वेनोंयेके किलेको बनानेमें सफल हुये. जहांपर पीछे वेनी (आध्निक अल्माअता) नगर की स्थापना हुई।

इतना कर लेनेके बाद १८५४ ई०में अब फिर पेरोव्स्की खीवाके खिलाफ चला। खानको संधि के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखलाई पड़ा, और उसने रूसियोंके पास अपना दूत भेजकर जारकी अधीनता स्वीकार कर खीवामें व्यापार करनेकी रियायतें प्रदान कीं। निकोलाइ I के शासनके अन्तिम वर्षोंतक कजाक और किर्गिजके दस्त (स्तेपी) पूर्णतया रूसियोंके हाथमें हो गये, और सिर-दिर्यासे लेकर अल्ताइके उत्तरमें सेमीप्लातिन्स्क तक जगह-जगह रूसी किले बना दिये गये। खीवाका खान अब रूसके अधीन था तथा खोकन्द और बुखाराके खान अब खीवाका अनुसरण करनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे थे।

निकोलाइ I के शासनकाल ही में फर्वरी १८४८ ई॰में पेरिसमें क्रांति हुई । यद्यपि यह प्रथम क्रांति जितनी सबल नहीं थी, लेकिन इसने जारके दिमागमें खलबली जरूर पैदा कर दी। निकोलाइ उस समय नाचमें था, जब कि उसे इसकी खबर मिली। वह गुस्सेमें पागल होकर अपने दरबारियों से बोल उठा--"भद्र पुरुषो, अपने-अपने घोड़ोंको कस लो, पेरिसमें क्रांति हो गई है।" पेरिसकी इस क्रांतिके समय ही वीना-आस्ट्यामें भी कांति हो गई। दूसरी जगहोंपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। निकोलाइने इतालीके राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलनको दबानेके लिये साठ लाख रूबल दिये। लेकिन निकोलाइको क्या पता था, कि उसी समय एक ऐसी सबल ज्वाला तैयार की जा रही है, जिसका शिकार सबसे पहले रूस और उसका पोता निकोलाइ II होनेवाला है ? पेरिसकी इसी कांतिके समय मार्क्स अपने क्रांतिकारी कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट हो चुके थे। उन्होंने उस सिद्धान्त और उस सैनिक कौशलका भी पता लगा लिया था, जिसके द्वारा विश्वमें सहस्राब्दियोंसे चला आता मुट्ठीभर धनियोंका राज्य खतम होकर उनकी जगह सर्वहारोंके नेतृत्वमें बहुजनका शासन स्थापित होनेवाला था। कार्ल मार्क्सने पेरिसकी इस द्वितीय क्रांतिके एक साल पहले १८४७ ई० में प्रथम कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट लीगके नाम से संगठित किया था। उसीके लिये मार्क्स और उनके साथी एंगल्सने ''कम्युनिस्ट पार्टीकी घोषणा'' तैयार करके १८४८ ई० में प्रकाशित की थी। निकोलाइको दुनियाके सबसे अधिक शक्तिशाली क्रांतिके हथियार इस ''घोषणाके'' बलका पता नहीं था। वह नहीं समझता था, कि उसके दरबारी घोड़ोंको कितना ही कसें, वह घोषणाके पथको रोक नहीं सकेंगे। पेरिसकी द्वितीय क तिके बाद लायोस कोसुतके नेतृत्वमें मगयार (हुंगरी) की जनताने आस्ट्रियाके सामन्ती शासनके विरुद्ध विद्रोह किया। निकोलाइने एक लाख चालीस हजार सेना लेकर अपने सेनापित पस्कैविचको उसे दबानेके लिये भेजा, और १८४९ ई०में विद्रोही मगयारोंकी तेईस हजार सेनाने आत्म-समर्पण किया। रूस अब सिद्ध कर रहा था, कि प्रुशिया हो या आस्ट्रिया, फांस हो या इताली, सभी जगह क्रांतिको दबानेका सबसे जबर्दस्त

साधन निरंक्श जारशाही है, इसीलिये तो नहीं क्रांतिन सबसे पहले रूसके जारको ही खतम किया ? निकोलाइको अपने शासनके अन्तिम कालमें क्रिमियाका युद्ध (१८५३-५६ ई०) देखना पडा। इस यद्धके लिये भी फांस और इंगलैंडने तुर्की सुल्तानको उकसाया था, लेकिन उसके आरम्भ करनेका मौका निकोलाइने दिया। फिलस्तीन उस समय तुर्कींके हाथमें था, जिसके कारण ईसाइयोंके योरोशिलम आदि तीर्थस्थान भी सुल्तानके अधीन थे। १८५३ ई०में एक विशेष दूतमंडल कान्स्तन्तिनोपल भेज-कर निकोलाइने सुल्तानसे मांग की, कि फिलस्तीनके बेतलहेमके मंदिरकी कुंजी रखनेका अधिकार रूसी चर्चको दिया जाय, लेकिन फांस और तुर्कीके बीच जो संधि हुई थी, उसके अनुसार यह अधिकार कैथलिक चर्चको मिला था। सुल्तान जानता था, कि इस बातमें फ्रांस और इंगलैंड हमारे समर्थक होंगे. इसलिये उसने रूसकी बात माननेसे इन्कार कर दिया। दोनों देशोंका दौत्य संबंध तोड दिया गया. और जन १८५३ ई०में अस्सी हजार रूसी सेना तुर्कीकी ओर अभियान करते मोल्दाविया और वलाचियामें दाखिल हुई। समझौतेकी कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। तुर्की सेनाने कालासागरके वर्षी और पश्चिमी तटोंपरसे होकर आक्रमण शुरू किया । सबसे पहला जबर्दस्त संघर्ष कालासागरके दक्षिणी किनारेपर अवस्थित सीनोपमें हुआ । नवम्बर १८५३ ई०में रूसी नौसेनापति निखमोफने एकाएक वहां आक्रमण करके तुर्कीके जंगी बेड़ेको नष्ट कर दिया। अब इंगलेंड-फांस और अधिक पर्देकी आड़में शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिये वह सीधे मैदानमें कूद पड़े। प्रशिया और आस्टियाने भी गाढ़के समय रूसका पक्ष छोड़ दिया। रूसको इंगलैंड और फ्रांसके मजबूत जंगी बेडेका मकाबिला करना था, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सबल था। १ अप्रैल १८५४ ई० को फांस और इंगलैंडके जंगी बेड़ेने अदेस्सा नगरपर बम वर्षा की। यही नहीं, उन्होंने उससे बहुत दूर उत्तर इवेत-सागरके किनारेके रूसी नगर सोलोवेत्स्कपर जहां गोलाबारी की, वहां प्रशान्त महासागरके कामचत्का प्रायद्वीपमें पेत्रोपावलोव्स्क नगरको भी तोपोंका निशाना बनाया। सबसे अधिक संघर्ष हुअ। कालासागरमें । सितम्बर १८५४ ई०के आरम्भमें अंग्रेज और फेंच नौसैनिक सेवस्तापोलको पीछेसे लेनेके लिये समुद्र-तटपर उतरे। सेवस्तापोलने बड़ा जबर्दस्त मुकाबिला किया। यद्यपि अन्तमें जीत उन्होंकी हुई, लेकिन एक अंग्रेज कमांडरने इस विजयके बारेमें कहा था—''यदि इस तरहकी एक और विजय प्राप्त हुई, तो इंगलैंडके पास कोई सेना नहीं रह जायेगी।" सेवस्तापोलने ग्यारह महीनेतक बड़ा जबर्दस्त प्रतिरोध किया था। इसी समय फर्वरी १८५५ ई०में निकोलाइ I मर गया । सेवस्तापोलके प्रतिरोधमें भाग लेनेवाले रूसी अफसरोंमें महान् साहित्यकार लेव ताल्स्त्वा (ताल्स्ताय) भी था, जिसने "सेवस्तापोलकी कथायें" को लिखकर इस समयकी रूसियोंकी वीरताका बड़ा संदर चित्र खींचा है। इसी समय दाशा सेवस्तापोल्स्क्याने दुनियामें पहिली बार युद्धके धायलोंमें नर्सका काम किया था । अग्रेज इसका श्रेय फ्लोरेन्स नाइटिंगलको देते हैं । इसी प्रतिरोधमें अदिमरल नर्खीमोफ मारा गया। ३४९ दिन तक भारी मुकाबिला करनेके बाद सेवस्तापोलकी सभी चीजोंको नष्ट करते तथा अपने सभी पोतोंको डुवाते रूसियोंने सिर्फ खंडहरोंको शत्रुओंके हाथमें जाने दिया ।

निकोलाइके मरनेके बाद १८५६ ई०में पेरिसमें संधि हुई। अंग्रेज और फ्रेंच विजयी हुये थे, लेकिन वहांके शासक भली प्रकार जानते थे, कि हमारे विरुद्ध होनेवाली जबर्दस्त कांतियोंमें जार ही हमारा सबसे बड़ा सहायक होता आया है, इसलिये वह कब पसंद करते, कि जारशाही रूसको अधिक निर्वेल कर दिया जाय? तो भी रूसको कालासागरमें अपने जंगी वेड़े या तट-भूमिपर किले रखनेके अधिकारसे वंचित कर दिया गया। तुर्की साम्राज्यकी रक्षाकी जिम्मेवारी ले ली गई, और रूस और तुर्कीकी पुरानी सीमायें कायम रक्खी गई। सर्विया, मोल्दाविया और वलाचियाको युरोपियन शक्तियोंके संरक्षणमें दे दिया गया। दरेदानियल और कालासागरमें सभीको व्यापार करनेका समानाधिकार मिला। किमियाके युद्धमें असफल होकर रूसने युरोपकी राजनीतिमें कायम की हुई अपनी प्रधानताको खो दिया, और अब उसका स्थान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें वह नहीं रह गया, जो कि १८१५ ई०से १८५३ ई० तक था।

साइबेरिया में प्रसार — साइबेरियामें रूसी शक्तिके प्रधान प्रसारक और संस्थापक येर्मक और खबारोफके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। मुरावेफ तीसरा और अन्तिम पुरुष था, जिसने साइबे-

रियामें जारशाहीकी शक्तिको बढ़ाने और मजबूत करनेमें काम किया। ६ सितम्बर १८४७ ई० को जार निकोलाइ तुलाकी ओर गया हुआ था, जहां उसने तरुण मुरावेफको साइबेरियाका राज्यपाल नियुक्त किया। इसके बादके कितने ही वर्षीका साइबेरियाका इतिहास मुरावेफके कामोंका लेखा है। इस समय रूसी नौसेना-मंत्रालय अखोत्स्क समुद्रके दक्षिणी छोरपर तुंगरको खाड़ीमें एक नया बंदर-गाह बन,ना चाहता था। मुरोवेफने उसे ठीक नहीं समझा और उसने सुझाव रक्खा, कि ऐसे बन्दरकी स्थापनाके लिये नेवेल्स्कीके नेतृत्वमें अमूरकी खोज-पड़ताल की जानी चाहिये। १८४९ ई० में इसपर विचार करनेके लिये जारने एक समिति नियुक्त की, लेकिन इससे पहले ही छ हथियारबंद नौसेनिक, एक तोपके साथ एक नावपर आमूरकी जांच-पड़तालके लिये चल पड़े थे, जिन्हें ने आमूरके मृहानेसे २५ वर्स्त (४ फर्सख) पर जारके नामसे निकोलायेव्स्क नामका एक बन्दरगाह स्थापित किया, और ६ अगस्त १८४९ ई०को पड़ोसके गिलियक लोगोंके सामने रूसी झंडा गाड़कर एक पौंड-वाली तोपका गोला दागा। नेवेल्स्कीने जल्दी-जल्दी स्वयं पहुंचकर इस बातकी सूचना मुरावेफको दी । मुरावेफने तुरंत इसकी खबर राजधानीमें भेजी । जब इस कामके लिये नियुक्त समितिके सामने यह बात आई, तो उसने बिना अ। ज्ञाके ऐसा करनेका बहुत विरोध किया, और नेवेल्स्कीको कठोर दंड देनेपर जोर देते तूरंत वहांसे हट आनेकी सिफारिश की, लेकिन मुरावेफने इसका विरोध किया। जब यह बात जारके पास निर्णयके लिये पहुंची, तो उसने समितिकी बात माननेसे इन्कार कर दिया, और कहा-"जब एक बार रूसी झंडा गाड़ दिया गया, तो फिर उसे नीचे नहीं उतारा जा सकता।"युद्ध-मंत्रालय पसंद नहीं करता था, कि सुदूर-पूर्व साइबेरियामें बड़ी सेना रक्खी जाय। इस समस्याका हल मुरावेफने आसानीसे कर दिया । उसने नेचिन्स्कके रूसी किसानोंको कसाक सैनिकोंके रूपमें परिणत ु कर दिया, और इस प्रकार पूर्वी साइबेरियाके लिये एक सुस्ंगठित सेना मिल गई। यदि साइबेरियामें जेपह-जगह रूसियोंकी वस्तियां कायम न हुई होतीं, तो मुरावेफको यह सुभीता न मिलता।

नेवेल्स्कीको दंड क्यों मिलने लगा ? वह फिर मुदूर-पूर्वमें अपना काम करने लगा। १८५२ ई० में प्रशान्त महासागरके भीतर सखालिन द्वीपकी उसने जांच-पड़ताल की, और सखालिनके देकास्त्री और किजी नामके द्वीपोंको अपनी जिम्मेवारीपर दखल कर लिया। ये दोनों द्वीप तारतारी खाड़ीके लिये बड़े सैनिक महत्त्वके थे। नेवेल्स्कीने पोयारकोफ या खबारोफकी नीतिको छोड़कर देशवासियोंको अपने अच्छे बर्तावसे जीतनेकी कोशिश की, जिसमें उसे बहुत सफलता मिली।

२२ अप्रैल १८५३ ई०को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मुरावेफने प्रस्ताव किया, कि आमूरके बारेमें चीनसे फैसला कर डालना चाहिये। अभी यह बात विचाराधीन ही थी, और इसमें मुरावेफके विरोधी कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन इसी बीचमें रूस और तुर्कीके बीच १८५३ ई०में क्रिमियाका युद्ध छिड़ गया, जिससे सरकारका सारा ध्यान उधर हो गया, और मुरावेफको पूर्वमें खुल खेलनेका मौका मिल गया। तुर्कीके साथके युद्धमें युरोपमें रूसको बड़ी बुरी तरहसे हारना पड़ा, लेकिन इसी समय प्रशान्त महासागरके तटपर उसे भारी विजय प्राप्त हुई। इस सफलताकी खबर सुन-कर निकोलाइ इतना प्रसन्न हुआ, कि ११ जून १८५४ ई०को उसने आदेश दिया, कि सुदूर-पूर्वके सीमांतके सवालोंके बारेमें मुरावेफ सीधे पेकिङ सरकारसे बातचीत कर इन्हें हल करे । इस अधिकारको प्राप्त करके मुरावेफने अब फिर सुदूर-पूर्वमें अपने कामको नये जोशसे आरम्भ किया, जिसका ही परि-णाम था, आमूरका प्रथम प्रसिद्ध अभियान । नावोंके बेड़ेको लेकर आगे बढ़नेसे पहले मुरावेफने पेकिड-को इस बातकी सूचना दे दी थी, और उसने कारण बतलाते हुये कहा था, कि युरोपके युद्धके कारण प्रशान्त महासागरकी अपनी अधिकृत-भूमिकी रक्षाके लिये हमें ऐसा करना आवश्यक पड़ रहा है। १४ मई १८५४ ई० को मुरावेफ आठ सौ सैनिकोंकी एक बटालियन, कुछ कसाक सैनिक, एक पहाड़ी तोपखाना, पचहत्तर नावोंके बेड़ेके साथ नौसैनिक जहाज "अरगून" के साथ रवाना हुआ। अट्टाइसवें दिन मुरावेफ चीनियोंके दुर्गबद्ध नगर ऐगुनमें पहुंचा । यहां उसने स्थानीय चीनी अधिकारियोंसे यह पता लगानेके लिये अपने आदमी भेजे कि उनके पास पेकिडसे कोई हुक्म आया है, या नहीं। वहां कोई हुक्म नहीं आया था, और न स्थानीय चीनी अधिकारीके पास इतनी शक्ति थी, कि मुरावेफको रोकता। मुरावेफ बिना किसी विरोधके आमूर नदीमें आगे बढ़ता प्रशान्त महासागरमें पहुंचा, फिर काम्स्चत्काके पेत्रोपावलोव्स्कमें पहुंचकर फेंच और अंग्रेजी नौसनासे सुरक्षित रखनेके लिये उसकी किलाबंदी शुरू की। मुरावेफको इसमें सफलता हुई, और शत्रुओंको असफल लौट जाना पड़ा।

सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रगति—निकोलाइ जैसे अयोग्य और अल्पपिटत अल्प-संस्कृत शासक समय रूपते बड़ी-बड़ी प्रतिभाओं के पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसी समय हेर्ज (१८१२-७० ई०), बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०) जैसे विचारक, लोबाचे क्स्की (१७९३-१८५६ ई०) जैसे विज्ञानवेत्ता और रिलेयेफ, पुश्किन, ग्रिबोयदेफ, लेर्मन्तोफ (१८१४-४१), वेनेवितिनोफ, कोल्तसोफ, बेलिन्स्की, बरातिन्स्की जैसे प्रतिभाशाली कवि और साहित्यकार पैदा हुये, जिन्होंने उस पृष्ठभूमिको तैयार किया, जिसने रूसको बौद्धिक क्षेत्रमें महान् बनाया। यदि निकोलाइ क्रांतिको फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता था, तो उससे क्या, रूसकी इन प्रतिभाओंने क्रांतिके मार्ग-को साफ करनेका काम शुरू किया। जहां रूसी शिक्षामंत्री उबारोफ (१८३३-४९ ई०) इस बातका दावा कर रहा था, कि रूसी लोग स्वाभाविक तौरसे धार्मिक हैं, वह सदासे जारके भक्त रहते आये हैं और किसानोंकी अर्घदासताको वह बिल्कुल प्राकृतिक मानते हैं; वहां अलेक्सान्द्र इवान-पुत्र हेर्जन दूसरे ही विचारोंका प्रचार कर रहा था।

हेर्जन (१८१२-७० ई०)--हेर्जनने दिसम्बरी वीरोंकी कूर्वानीका प्रभाव अपने ऊपर स्वीकार करते हुये लिखा था—''पेस्तेल और उसके सहयोगियोंकी हत्याने अन्तमें अपनी बचपनकी नींदसे मेरी आत्माको 📹 दिया।" हेर्जन १८१२ ई०में एक धनी रूसी जमींदारके घर पैदा हुआ था। उसके बापने एक जर्मन स्त्रीसे शादी की थी, लेकिन शादी वैधानिक नहीं हुई थी, इसलिये हेर्जनको बापका कल-नाम कोबलेफ नहीं प्राप्त हुआ और उसे एक साधारण-सा नाम हेर्जन (हेर्ज, जर्मनमें हृदय) मिला। हेर्जन मस्तिष्कके साथ बड़ा ही सहृदय पुरुष था। हेर्जनके पिताके पास फ्रेंच और जर्मन पुस्तकोंका बहुत अच्छा संग्रह था। उसने अपने फेंच अध्यापकसे फेंच क्रांति और गणराज्यके प्रति सम्मान करना सीखा। रिलेयेफकी कविता ''ध्यान'' से वह उसी वक्त प्रभावित हुआ था। वही रिलेयेफ जब फांसीपर लटका दिया गया, तो हेर्जनके ऊपर उसकी सदाके लिये अमिट छा। पड़ गई। हेर्जन अपने क्रांतिकारी विचारोंको लेकर ज्यादा दिनोंतक निकोलाइके राज्यमें नहीं रह सकता था । १८४७ ई०में वह देशसे बाहर गया, और क्रांतिकारी फ्रांस और इतालीको अपनी आंखों देखा। १८४८ ई०की क्रांतिके समय हेर्जन पेरिसमें था। पश्चिमी युरोपमें क्रांतिकी असफलताको देखकर हेर्जन निराश हुआ, और उसे आशा बंघी, कि शायद रूसी किसान कांतिको सफल बनायें। इस प्रकार उसने किसानोंके समाजवादका स्वप्त देखना शुरू किया। हेर्जन कार्ल मार्क्सका समकालीन था। मार्क्सकी तरह ही उसे भी अपनी जन्मभूमिसे भागकर मारा-मारा फिरना पड़ा, और अन्तमें उन्हींकी तरह उसने लंदनमें अपना डेरा डाला। १८५३ ई० में उसने वहां "स्वतंत्र रूसी प्रेस" की स्थापना की, जिससे अपनी क्रांतिकारी पत्रिका "पोल्यानया जवे बदा" (ध्रुवतारा) का प्रकाशन शुरू किया । इस पत्रिकाके मुख्य मुखप्ष्ठपर दिसम्बरी शहीदोंकी तस्वीर रहती थी। १८५७ ई०से १८६७ ई०तक हेर्जनने "कोलोकोल" (कलकल) के नामसे एक और भी प्रसिद्ध पत्रिका प्रकाशित की। हेर्जनके विचारोंने रूसी तहणोंकी समकालीन पीढ़ीपर बहुत प्रभाव डाला, और उसी प्रभावमें आकर बोल्शेविकोंसे पहलेके कांतिकारियोंने किसानोंमें कांतिका संदेश पहुंचानेके लिये भगीरथ प्रयत्न किये।

व. ग. बेलिन्स्की (१८११-४८ ई०)—बेलिन्स्की हेर्जनका समकालीन था। वह साहित्य-समालोचकके तौरपर लोगोंमें नया भाव पैदा करनेमें सफल हुआ। उसकी आलोचनाओंने रूसी साहित्यमें यथार्थवादकी स्थापना की। उस समय जारशाही सेंसरके कारण कोई भी स्वतंत्रतापूर्वक कुछ लिख नहीं सकता था। बेलिन्स्कीने अपने मित्र प्रसिद्ध लेखक गोगलको लिखा था—"रूसकी मुक्ति उप-देश या प्रार्थनासे नहीं हो सकती, बल्कि वह अर्धदासताके उच्छेद तथा लोगोंमें मानवसम्मानके प्रति जागृति और सद्भाव स्थापित करनेसे हो सकती है। बेलिन्स्की अपनी लेखनीसे कांतिका प्रसार कर रहा था, लेकिन उसके रास्तेमें सभी जगह रुकावटें थीं। उसने अपनी इस विवशताको दिखलाते हुये लिखा था—"प्रकृतिने मुझे कुत्तेकी तरह भूंकने, सियारकी तरह हुआं-हुआं करनेके लिये मजबूर किया है। कभी-कभी परिस्थितियां बिल्लीकी तरह स्याउं-स्याउं करने और लोमड़ीकी तरह पूंछ हिलानेके लिये भी मजबूर करती हैं।" लेकिन वह भिवष्यके लिये बड़ा आशावादी था। उसने मरनेसे थोड़ा ही पहले लिखा था——"मुझे अपने उन पौत्रों और प्रपौत्रोंपर ईर्ष्या होती है, जो कि १९४० ई०में रूसको शिक्षत दुनियाका मुखिया बनते, विज्ञान और कलाके सिद्धांतोंको स्थापित करते, और ज्ञानवान मानव-जातिसे सम्मानकी भेंट पाते देखेंगे।" बेलिन्स्कीका भिवष्य-कथन सच निकला, इसमें क्या संदेह है ? जारकी सरकार उसे जेलमें बंद करने ही जा रही थी, कि ३७ वर्ष की अवस्थामें १८४८ ई॰में विसारियोन ग्रेगोरी-पुत्र बेलिन्स्की तपेदिकके हाथों मारा गया।

वैज्ञानिक—वासिली व्लिदिमिर-पुत्र पेत्रोफ (१७६२-१८३४ ई०) प्रसिद्ध रूसी भौतिक शास्त्री था, जिसने दुनियामें सबसे पहले (१८०२-३ ई०में) आधुनिक विद्युत्-रसायनके आधारभूत एलेक्ट्रोलिसिसका आविष्कार किया। उसने डेवीसे शितने ही वर्ष पहले वोल्ताइक आर्क (प्रदीप) का आविष्कार किया। १८३२ ई०में पीतरबुर्गमें दुनियाका सबसे पहला तार शीलिंगने स्थापित करके संचार-मंत्रालय और हेमन्त प्रासादके बीचमें संदेश भेजकर दिखलाया, लेकिन सामन्तशाही रूसने इन आविष्कारोंको आगे बढ़नेका मीका नहीं दिया। १८३८ ई०में याकोबी (१८०१-७४ ई०)ने बिजली बनानेका पहला इंजन तैयार किया, और उसकी विजलीकी नावन नेवाके ऊपर यात्रियोंको ढोया। यह आविष्कार इंगलेंडमें आधी शताब्दी बादमें हुआ, और दुनियाने याकोबीको भूलकर अग्रेजको इसका आविष्कारक माना। आविष्कार और खोजके क्षेत्रमें रूसी प्रतिभायें इस प्रकार अपने चमत्कारको दिखानेके लिये तैयार थीं, लेकिन वहां अभी उनको सहारा देनेवाले नहीं थे।

साहित्यकार—निकोलाइके कालमें रूसी साहित्य-गगनमें बड़े-बड़े नक्षत्र उदित हुये, लेकिन उनमेंसे अधिकांश अकालमें ही कालकविलत हुये, जैसे—

रिलेयेफ (किव)—जारने १८२६ ई०में फांसी दिलवा दी।
पुश्किन (किव)—१८३७ ई० में ३८ वर्षकी आयुमें द्वंद्व-युद्धमें मारा गया।
ग्रिबोयेदोफ (किव)—तेहरानमें हत्यारेके हाथों मारा गया।
लेमेन्त्रोफ (किव)—दंद्व-युद्धमें २७ वर्षकी उम्रमें १८४१ ई० में मारा गया।
केनेवितिनोफ (किव)—२२ वर्षकी उम्रमें मारा गया।
कोल्त्सोफ (किव)—३३ वर्षकी उम्रमें अपने परिवार द्वारा मारा गया।
बेलिन्स्की—३५ वर्षकी उम्रमें १८४८ ई०में मूख और गरीबीकी बिल चढ़ा।

अलेक्सान्द्र पृष्ठिकन (१७९९-१८३७ ई०)—पृष्ठिकन रूसी साहित्यका कालिदास है। वह "प्रतिभाशाली रूसका सबसे बड़ा कवि और विश्व-साहित्यका प्रतिभाशाली साहित्यकार रूसी यथार्थ-वादका संस्थापक, रूसी साहित्यिक भाषाका निर्माता, रूसी जनताका गर्व और कीर्ति" कहा जाता है। यद्यपि वह उच्चकुलमें पैदा हुआ था, किन्तु गोर्कीके अनुसार "उसके लिये कुलीन वर्गके हितसे ऊपर सारे राष्ट्रका हित था, और उसका व्यक्तिगत अनुभव कुलीनोंके अनुभवसे (कहीं) विस्तृत और गम्भीर था।" पुश्किन (अलेक्सान्द्र सरगेइ-पुत्र) १७९९ ई०में मास्कोमें एक स मन्तवंशमें पैदा हुआ था, जिसकी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। कुलीन वर्गके लिये स्थापित जास्कॉयसेलोके विशेष स्कूलमें वह भरती हुआ और १८१५ ई०में जब कि वह अभी सोलह वर्ष ही का था, उसने परतंत्रता और दासताके प्रति अपनी घृणा प्रकट की थी। १८१७ ई०में अठारह वर्षकी अवस्थामें उसने स्कूलकी पढ़ाई समाप्त की। जिस वर्गमें पैदा हुआ था, उसके अत्याचारोंसे वह कितना क्षुब्ध था, यह उसकी निम्न पंक्तियोंसे मालूम होगा—

ओ दुष्कर्मी, स्वेच्छाचारी, सुन मेरी घृणाको जो कि तेरे, राजदंड और तेरे सिंहासनके प्रति है।

तेरे बच्चोंकी मौत, तेरे अपने काले भाग्यको देख

में पत्थर जैसे कड़े हृदयकी तरह हर्षित होता हूं।

अपने उग्र विचारोंके लिये रूसी साहित्यके कालिदासको पहले दक्षिण (काकेशस) में निर्वासित किया गया, फिर किशिनेफ और अदेस्सामें निर्वासित करके रखा गया। अदेस्सासे उसे अपने पिताकी जमीदारी मिखाइलोक्स्कयो गांवमें भेज दिया गया और उसके बापको पुत्रपर निगाह रखनेके लिये हुक्म

दिया गया । यहींपर पुक्किनने अपना महान् काव्य "यूगेनी-ओनेगिन" लिखा, और "बोरिस गदुनोफ" दुःखान्त नाटकको भी यहीं उसने रचा। कई सालोतक जारने "बोरिस गदुनोफ" को निषिद्ध कर दिया था । पुश्किन दिसम्बरी क्रांतिकारियोंके साथ बड़ी सहानुभूति रखता था । दिःम्बरियोंको फांसीपर चढ़ानेके थोड़े ही समय बाद जार निकोलाइ 1ने पुक्किनको बुलाकर पूछा——"यदि तुम १४ दिसम्बरको पीतरबुर्गमें होते, तो क्या करते ?" पुश्किनने साफ जवाब दिया—"मैं भी विद्रोहियोंमें शामिल हुआ होता।" इसके बादसे जारने पुक्किनकी रचनाओंके सेंसर करनेका भार अपने ऊपर लिया। जहांतक रूसी जाति का संबंध था, पुक्किन निराशावादी नहीं था, लेकिन अपने लिये उसे प्राणोंका जरा भी मोह नहीं था। उसके ऊपर अत्याचार करनेवालोंमें जार निकोलाइ। वैसे बहुत अल्प-पठित था, लेकिन तब भी शायद वह महान् कविकी अमरताको जानता था, और इसीलिये वह उसके खूनसे अपने हाथको रंगना नहीं चाहता था, लेकिन और तरहसे उसने और उसके दरबारियोंने पुश्किनके जीवनको दूभर कर दिया था। पुक्किन अड़तीस वर्षका था, जब कि अपमान करनेका बदला लेनेके लिये उसने एक सरकारी अफसरको द्वंद्वयुद्धके लिये ललकारा और घायल होकर १८३७ ई०में मरा। पुश्किनकी प्रतिभा सर्वतोमुखीन थीं। उसके काव्य और नाटक उतने ही सम्मान और दिलचस्पीके साथ पढ़े जाते हैं, जैसे कालिदासके । उसके नाटक आज भी रंगमंचपर बहुत जनप्रिय हैं । उसने कहानियां और लघुउपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें भाषा और भावोंकी प्रौढ़ता, व्यंग, रसाप्लावन अद्वितीय है। उसके समयमें अभी फ्रांसीसी भाषा और साहित्यको रूसी लोग उसी दास-मनोवृत्तिसे अपनाये हुये थे, जैसे हमारे देशके नौकरशाह लोग । ''कप्तानकी कन्या'' में पुश्किनने उनकी खूब खबर ली है । वह अपनी रूसी जातिका परम भक्त था, लेकिन उस जातिको अपना जौहर पूरी तौरसे दिखानेमें जो बाधायें थीं, उनको साफ-साफ कहनेसे बाज नहीं आता था। साथ ही वह वर्ण और देशके भेदोंको माननेवाला नहीं था। भारतसे गये सिगानों (रोमनियों) पर उसकी मधुर कविता इसका प्रमाण है।

मिखाइल, यूरी-पुत्र लेर्मन्तोफ (१८१४-४१ ई०) पुश्किनका तरण समकालीन और महान किव था, जिसने भी ढढ़-युद्धमें सत्ताईस वर्षकी उमरमें अपने जीवनको समाप्त किया। अपनी प्रभाव-शाली किवता "एक किवकी मृत्यु" में पुश्किनकी प्रशंसा और उसके हत्या करनेवाले वर्गकी घृणाको बड़े कठोर शब्दोंमें प्रकट करनेके लिये उसे काकेशसमें निर्वासित कर दिया गया। पुश्किनके बाद रूसी किवयोंमें लेर्मन्तोफका दर्जा है। निकोलाइ I ने उसकी मृत्युकी खबर सुन बहुत खुश होकर कहा—"कुत्ता, कुत्तेकी मौत मरा।"

निकोलाइके समयका दूसरा महान् अमर साहित्यकार निकोलाइ वासिली-पुत्र गोगल (१८०९-५२ ई०) है। उसके उपन्यास "इन्स्पेक्टर-जेनरल", "मृत आत्मायें" आदि विश्व-साहित्यके रत्न माने जाते हैं। "मृत आत्मायें" को पढ़कर हेर्जनके अनुसार सारा रूस कांप उठा। गोगल महान् कलाकार है। उसकी जैसी सशक्त लेखनी बहुत कम देखनेमें आती है। यह महान् साहित्यकार भी तेतालीस वर्षकी उसरमें मर गया।

इस समयके महान् कलाकारोंमें क० फ० ब्रूलोफ, अ० अ० इवानोफ अद्वितीय हैं। इवानोफने अपनी महान् कलाकृति ''ईसाका लोगोंमें प्रकट होना'' को अपने जीवनके तीस वर्ष लगाकर बनाया। यथार्थवादके साथ आदर्शवाद या अध्यात्मवादका कितना सुन्दर सम्मिश्रण हो सकता है, इसका यह सुन्दर नमूना हैं। इस चित्रको बनानेके लिये इवानोफने कई साल ईसाकी जन्मभूमि फिलस्तीनमें बिताये।

अभी तक रूसका संगीत लम्बी नाकवालों और गंदे ग्रामीणोंकी कलाके रूपमें विभक्त था। उच्च वर्गके लोग पिक्चिमी संगीतको संगीत मानते थे, और समझते थे, कि रूसकी भूमिने संगीतके लिये कोई देन नहीं छोड़ी है। इसी समय प्रतिभाशाली संगीतकार (उस्ताद) म० ई० ग्लिन्का (१८०९-५७ ई०) पैदा हुआ, जिसने पिक्चिमी संगीतका पारंगत आचार्य होते भी रूसी जनसंगीतको अपनाया, और घोषित किया, कि हमारी राष्ट्रीय संगीत-कला किसीसे कम नहीं है। ग्लिन्का पिहले ही से प्रसिद्ध संगीतकार हो चुका था, इसलिये उसे तुच्छ नहीं कुहा जा सकता था, लेकिन उसकी कलाको तुच्छ करनेके लिये सम्भान्त वर्गने कोई कसर नहीं उठा रक्सी। उसे "गाड़ीवानोंके गीत" का रचनेवाला कहते थे।

िलन्काने इसकी पर्वाह नहीं की। "इवान सुसानिन" जैसे देशके लिये मरनेवाले वीरको चुनकर उसने अपने ओपेरा (पद्मनाटक) को रचा, जिसने जन्दी ही लोगोंको अपनी तरफ खींच लिया। जिस तरह काव्य और साहित्यका पिता पुक्किन माना जाता है, वही स्थान संगीत और रंगमंचमें िलन्काका है। मास्कोका बल्शोइ तियात्र (महानाट्यशाला) यद्यपि १७८० ई०में स्थापित हुआ था, जब उसे पेत्रोफका तियात्र कहते थे। १८०५ ई०में नाट्यशाला आगसे नष्ट हो गई, और बीस साल बाद (१८२५ ई०) में उसे फिरसे बनाया गया। इसके ब्यद फिर एक बार आगसे नष्ट होनेपर १८५३ ई० में उसका पुनर्निर्माण हुआ, जब कि "इवान सुसानिन" के निर्माता िलन्काके मरनेमें चार सालकी देर थी। १८२४ ई० हीमें मास्कोमें "माली तियात्र" (लगु नाट्यशाला) की स्थापना हुई, और बड़ी जल्दी ही उसकी ख्याित चारों ओर फैल गई। पुश्किन, लेर्मन्तोफ, गोगल, इवानोक और जिल्का जैसी प्रतिभाओंको पैदा करनेवाला १९ वीं सदीका पूर्वार्ध इसकी कला और साहित्यका सुवर्ण-युग था, इसमें संदेह नहीं।

## १६. अलेक्सान्द्र ।, निकोलाइ ।-पुत्र (१८५५-८१ ई०)

अलेक्सान्द्र जब अभी युवराज ही था, तभी उसने किसानोंकी अर्वदासताको कायम रखकर अमीरोंके हितको अक्षुण्ण करनेकी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब रूस १९वीं सदीके मध्यको पार कर चका था। औद्योगिक प्ंजीवाद बड़े जोरसे अपने प्रभावको बढ़ा रहा था, इसलिये सामन्तवादका अक्षणण रहना सम्भव नहीं था। उसे मजबूर होकर किसानोंकी अर्धदासताको खतम करते १८५६ ई० में कहना पड़ा---"भूमिके स्वामित्वकी वर्तमान प्रया बिना बदले नहीं रह सकती। यह बेहतर है, कि किसानी अर्घदासताको नीचेसे अपने आप खतम होने देनेकी जगह ऊपर (सरकारी ओर) से खतम कर दिया जाय।" अलेक्सान्द्रने यद्यपि "१९ फर्वरीके (१८६१ ई०) कानून" द्वारा अर्थदासता प्रथाको खतम किया, लेकिन जमींदारोंके हितोंका पूरी तौरसे ध्यान रखते। किसानोंको पीढ़ियोंसे अपने जोते खेतोंके लिये भारी रकम देनी पड़ी। किसानोंको जो जमीन मिली थी, उसका मूल्य पैंसठ करोड़ रूबल होता था, लेकिन उसके लिये उनसे नब्बे करोड़ दिलानेका निश्चय किया गया। यह रकम सरकारने देना स्वीकार किया, जिसे वह उन्चास सालकी किस्तोंमें किसानोंसे ले लेनेवाली थी। १९०५ ई०तक इस मदमें किसानोंसे दो अरब रूबल लिये गये । १९ फर्वरी १८६१ ई०के भूमिसुधारके कान्नने बहुत मंहगे ढंगसे एक करोड़ किसानोंको जमींदारोंकी दासतासे मुक्त किया। किसानी अर्घदासताका खतम करना रूसमें पूंजीवादी व्यवस्थाके विजयकी घोषणा थी। लेकिन यह सुधार रूसके अधीन दूसरी जातिवाले प्रदेशों में नहीं स्वीकार किया गया। कल्मकोंके प्रदेशमें पुरानी अर्थदासता प्रथा १८९२ ई० तक रही, और मध्य-एसियामें तो वह बोल्शेविक-क्रांतिसे पहले खतम ही नहीं हुई।

इतनी बड़ी रकमको क्षतिपूर्तिमें चुपचाप किसान कैसे दे सकते थे ? इसके लिये किसानोंका संघर्ष होना ही था। किसानोंके पक्षको लेकर इसी समय एक खास आन्दोलन शुरू हो गया। चेर्नी बोल्स्कीने ''सब्रेमेन्निक'' (समकालीन) के नामसे एक पत्रिका निकाली, जो किसानोंके पक्षका बहुत जोरदार ढंगसे समर्यन करती थी। रूसी सिपाही किसानोंमेंसे ही आते थे, इसीलिये चेर्नो बोल्स्कीके मित्र और सहकारी न० व० बोलगुनोफने ''सिपाहियोंको'' नामसे एक घोषणा लिखी थी। घोषणा छप नहीं पाई थी, कि उससे पहिले ही वह तृतीय विभाग (खुफिया विभाग) के हाथमें पड़ गई। लेकिन रूसी जनताको आगे बढ़नेसे रोका नहीं जा सका। १८६२ ई०के वसतमें ''तरुण रूस' के नामसे एक घोषणा मास्कोंके कांतिकारी विद्यार्थी जाइच्ने व्स्कीने प्रकाशित कर हथियार लेकर उठ खड़े हो शासक-वर्गको नष्ट करनेका आह्वान किया। चेर्नी बेल्स इस कालके जन-आन्देलनका सबसे बड़ा नेता था। उसकी कलममें अद्भुत ताकत थी। जारशाहीने उसे पकड़कर दो साल तक पीतरबुर्गके पीतर-पावल-दुर्गमें बंद रक्खा, फिर चौदह वर्षके लिये साइबेरिया-निर्वासन (कालापानी) का दंड देनेसे पहले १९ मई १८६४ ई० को सार्वजनिक तौरपर उसे नागरिक मृत्युका दंड दिया। फांसी देनेवालोंने उसे पीतरबुर्गके मित्लिन्स्कया चौरस्ते पर ले जाकर फांसीवाले आदमीकी तरह उसे घुटने टिकवाया, और उसकी गर्दनपर एक तलवार रक्खी। जिस समय फांसीकी टिकटीपर इस रसमको अदा करनेके बाद उसे ले जाया जा रहा था, उसी समय भीड़मेंसे एक लड़कीने उस पर कुछ फूल फेंके, जिसके लिये उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

चेनींशेव्स्कीको नेचिन्स्कके जेलखानेमें रक्खा गया, जहां उसके दंडकालको आधा कर दिया गया, लेकिन कैंदकी अविध पूरा होनेके साथ ही अलेक्सान्द्र II ने उसे फिर सुदूर साइबेरियाके कस्खे विल्युइन्स्कमें बन्दी कर दिया। १८८३ ई०में वहांसे लाकर उसे अस्त्राखानमें रखा गया, और गिरफ्तारीके सत्ताइस वर्ष बाद १८८९ ई०में उसे अपने जन्मनगर सरातोफमें रहनेकी इजाजत मिली। अब वह साठ वर्षका हो चुका था। जेलमें उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया था। अक्तूबर १८८९ ई०में सरातोफमें उसने अपने प्राण छोड़े। चेनींशेव्स्कीकी तपस्या व्यर्थ गई, इसे कौन कह सकता है ? आज उसका सम्मान रूसके घर-घरमें है, और सारे सोवियत संघके स्कूली विद्यार्थी पढ़ते हैं—"न० ग० चेनींशेव्स्की महान् रूसी देशभक्त था, जिसने अपने सारे जीवनको अपने देश और जनताके लिये कुर्बान किया।" अभी चेनींशेव्स्की जब तहण ही था, तभी उसने लिखा था—"अपने देशके अनन्त, और सनातन यशके लिये तथा मानवताकी भलाईके लिये काम करनेसे बढ़कर और कौन-सी बड़ी और सुन्दर बात हो सकती है ?"

चेर्नीशेक्की महान् जनतंत्रतावादी और महान् विद्वान् ही नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञानका वह अदम्य प्रचारक था। उसके अर्थशास्त्र संबंधी ग्रंथोंके बारेमें मार्क्स और एंगेल्सने लिखा था—"वह वस्तुतः रूसके लिये सम्मानकी चीज है।"

वुर्की-युद्ध (१८७७-७८ ई०) -- क्रिमियाके युद्धमें हारकर रूसने युरोपमें अपने प्रभावको सो दिया था, इसे हम बतला चुके हैं, लेकिन रूसने अपने प्रभावको विशेषकर कालासागर और भूमध्य-सागर तटपर बढानेकी कोशिश बराबर जारी रक्खी । अब रूसके हाथमें एक और हथियार आ गया था-बल्कानके लोग पिछली चार शताब्दियोंसे तर्की-सुल्तानके स्वेच्छाचारी शासनके नीचे कराह रहे थे। उनमें जातीय स्वतंत्रता की लहर फैली हुई थी, और वह नहीं चाहते थे, कि एसियाई मुस्लिम सुल्तान उनकी जैसी यरोपीय जातियोंको अपना दास बनाकर रक्लें। इंगलैंड और फ्रांस रूसके विरुद्ध तुर्कीकी पीठ टोंकना अपने हितके लिये आवश्यक समझते थे, इसलिये बल्कानकी जातियोंमें नवजागरणमें वह कैसे सहायक हो सकते थे ? संयोगसे बल्कानकी यह अधिकांश जातियां रूसियोंकी भांति स्लाव थीं, इसलिय वह अपने स्लाव-भाइयोंकी ओर आशाभरी दृष्टिसे देखती थीं। रूस भी उनका समर्थन कर रहा था। १८७५ ई० में बोसनिया और हेर्जेगोविना (आधुनिक युगोस्लाविया) में लोगोंने सुल्तानके खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। अगले साल बुल्गारियोंने विद्रोह कर दिया। तुर्कीने बड़ी कठोरता-पूर्वक विद्रोहोंको दमन किया, कहीं-कहीं तो उसने गांवके गांव निर्जन बना दिये। तुर्की अपनी पूरानी संधिके कारण समझता था, कि रूस लड़ाईके मैदानमें नहीं कूदेगा, लेकिन रूसने सर्विया (बोसेनिया), हेर्जेंगोविनाके निवासियों और मोन्तेनिग्रोको तुर्कीके विरुद्ध युद्ध घोषित करनेके समय १८६७ ई०के ग्रीष्ममें सहायता देना शुरू किया। रूसमें सब जगह तुर्कीके खिलाफ आन्दोलन ही नहीं किया जाने लगा, बल्कि एक रूसी जेनरल चेर्न्यायेफ सर्वियन सेनाका संचालन करने लगा। रूसकी सहायता होनेपर भी अक्तूबर १८७६ ई०में सर्वियन सेनाकी हार हुई। मोन्तेनिग्रोके लोगोंने तब भी अपने संघर्षको अकेले जारी रक्खा। अंग्रेजोंकी शहके कारण तुर्कीके सुल्तानने स्लाव विद्रोहियोंके साथ किसी तरहका समझौता करनेसे इन्कार कर दिया । आस्ट्रियाने तटस्थताकी नीतिको स्वीकार किया था । अन्तमें १८७७ ई०के वसंतमें रूसने तुर्कीके विरुद्ध युद्ध-घोषणा की । रूस अब भी किमियाके युद्धके समयके हथियारों और सैनिक विज्ञानसे लड़ रहा था, जब कि जर्मन कल-कारखानोंसे नये तरहके हैं थियार तुर्की-को मिल रहे थे। तो भी अपनी बहादुरीके कारण १८७७ ई० के ग्रीष्ममें रूसी सेना दन्यूब पार करनेमें सफल हुई। मुकाबिला कठिन था, लेकिन जब रूसी सेनाका कान्स्तन्तिनोपलमें पहुंचना निश्चितसा मालूम होने लगा, तो अंग्रेज अपने नौसैनिक बेडेको मारमोरा समुद्रमें लाकर युद्ध घोषित करनेकी धमकी देने लगे। आस्ट्रिया और जर्मनीने भी रूसके खिलाफ रुख लिया। बल्कानमें युद्ध जारी रखते हुये रूसी सेनाने काकेशससे भी तुर्कोंके खिलाफ लड़ाई जारी की थी, जहांपर तुर्कोंको बुरी तरहेसे हराकर रूसियोंने अर्दहान और कर्सके किलोंको ले लिया। अन्तमें फर्वरी १८७८ ई०में सान् स्तेपानो (कान्स्तन्तिनोपलके नजदीक) की संधिके अनुसार लड़ाई बंद हुई, और दन्यूबका मुहाना रूसको मिला, बल्कानमें बुल्गारियाकी एक रियासत कायम की गई, तुर्कीको सर्विया, मोन्तेनियो और रुमानिया-

की स्वतंत्रता स्वीकार करने के लिये मजबूर होना पड़ा। काके शसमें अदंहान, कर्स, बायजिद और बातूम के नगर रूसको मिले, साथ ही तुर्कीने एकतीस करोड़ रूबल रूसको क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। इस प्रकार रूसने अपने खोये हुये प्रभावको फिर सान्स्तेफानो-संधिक अनुसार प्राप्त किया। आस्ट्रिया और इंगलैंड इस संधिको पसंद नहीं करते थे, इसलिये १८७१ ई॰में बलिन-कांग्रेसमें उन्होंने रूसकी जीती हुई जगहोंमेंसे कितनोंको छोड़नेके लिये मजबूर किया। बुल्गारियाके दक्षिणी भागको तुर्कीके हाथमें लौटा देना पड़ा, और उत्तरी भागको भी सुल्तानके अधीन एक रियासतका रूप दिया गया।

राजनीतिक आन्दोलन—चेर्नीशेव्स्कीके किसान-आंदोलनके बारेमें पहले बतलाया जा चुका है। रूसमें मार्क्सवादके आनेसे पहले जिस राजनीतिक आन्दोलनने गरीब जनताके भीतर काम किया था, वह नरो र्निक (जनवादी) आन्दोलन था, जो कि इसी समय शुरू हुआ था। यह दल किसान और मजदूर दोनोंमें काम करता था, लेकिन वह मजदूरोंको उतना महत्त्व नहीं देता था। उसकी सबसे कमजोर बात यह थी, कि वह मार्क्सवादका विरोधी था। हमारे यहांके कितने ही वामपक्षियोंकी तरह नरो इनिक जोर देकर कहते थे, कि (१) रूसके लिये पूंजीवाद एक आकस्मिक घटना है, इसका यहां विकास नहीं होगा, इसलिये सर्वहारा यहां न बढ़ सकते न विकसित हो सकते हैं। (२) नरोद्निक मजूर-वर्गको क्रांतिका सबसे अग्रणी वर्ग नहीं मानते थे। वह विश्वास करते थे, कि बिना सर्वहाराकी सहायतासे ही समाजवाद स्थापित हो सकता है। वह मानते थे, कि बुद्धिजीवियोंके नेतृत्वमें किसान ही क्रांतिकारी शक्ति हैं, और किसानोंका पंचायती जीवन ही समाजवादका अंकुर तथा नींव होगा। नरोदिनक नहीं मानते थे कि किसानोंकी विखरी शक्ति सेना और पुलिस द्वारा सुरक्षित और मजबूत शासन-यंत्रको नहीं उखाड फेंक सकती। नरोदिनिक तरुण-तरुणी बड़ी कुर्बानीके साथ गांवमें किसान बनकर रहते अपने विचारोंका प्रचार करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, कि किसानोंको भड़काकर जमींदारोंके खिलाफ खड़ा किया जाय, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये। १८७४ ई० में बहुतसे नरोदिनिक किसानों-में पहुंचे थे, लेकिन १८७६ ई० तक वह भारी संख्यामें पकड़ लिये गये, और बचे हुओंने "जेम्ला-इ-वोल्या" (भिम और स्वतंत्रता) के नामसे एक गुप्त संगठन किया। इसके संस्थापक ग० व० प्लेखानोफ और उसके साथी थे। मार्क्सवादके विरुद्ध "जेम्ला-इ-वोल्या" संगठनने आगे चलकर बक्निन (१८१४-७६ ई०) के अराजकतावादको अपनाया, जिसकी मांग थी-सब तरहकी सरकारको तूरंत बंद कर दो। नरोदिनकोंने वैयक्तिक हत्यापर भी बहुत जोर दिया, और रूसी जनतापर जुल्मके पहाड़ ढानेवाले जारको उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। लेकिन यह काम नरोद्निकोंके असफल होनेपर "नरोद्नया वोल्या" (जनता संकल्प) पार्टीने किया । वस्तुतः जारके खूनी अत्याचारोंने अब क्रांतिकारियोंके दिलमें भय . नहीं रहने दिया था। ''नरोद्नया वोल्या'' ने जार अलेक्सान्द्र II की हत्याके लिये कई बार प्रत्यन किये। फर्वरी १८८० ई०में हेमन्त प्रासादमें स्तेपान खलत्रिन नामक एक मजदूर-क्रांतिकारीने बम रक्खा, लेकिन उससे जारको कोई चोट नहीं पहुंची, और अब वह ज्यादा सावधान रहने लगा। हेमन्त प्रासादको भी खतरेका स्थान समझकर वह वहां अधिक नहीं रहता था। अन्तमें १ मार्च १८८१ ई०को "नरोद-नया वोल्या"के सदस्योंने अलक्सान्द्र II की हत्या करनेमें सफलता पाई, और इसी हत्यामें शामिल होनेके संदेहपर लेनिनके भाईको भी फांसीपर चढ़ना पड़ा।

मध्य-एसियामें प्रसार—निकोलाइ I के समयमें किस तरह अराल समुद्रसे अल्ताई तकके प्रदेशको रूस साम्राज्यमें मिला लिया गया, इसे हम बतला चुके हैं। खीवाके खानने जारको अपना प्रभु मान लिया था, लेकिन खोकन्द और बुखारा अभी जारशाही जूयके नीचे नहीं आये थे। १८६५ ई०में जेनरल चेन्यियफने खोकन्दके खानको हराया, और १८६५ ई०में ताशकन्द जैसे मध्य-एसियाके आर्थिक केंद्रको अपने हाथमें ले लिया। इसके बाद महाराज्यपाल काफमानने १८६८ ई०में बुखाराके विवद्ध अभियान किया, और जारकी सेनाने अमीरको हराकर समरकन्दको ले लिया। इस पराजयके बाद अमीर-बुखारा अब जारका एक सामन्त भर रह गया। १८७३ ई०के वसंतमें रूसी सेनाको फिर खीवा के खानके विवद्ध जाना पड़ा, लेकिन खानने बिना लड़ाईके ही जारके अधीन होना स्वीकार कर लिया। अमीरों और खानोंके ऐशोआराममें जारशाही उसी तरह कोई दखल नहीं देना चाहती थी, जैसे भारतके राजा और नवाबोंके मौज-मेलेमें अग्रेज बाधा नहीं डालते थे। लेकिन वहांकी जनता चुपचाप रूसियोंके

शासन और शोषणको बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं थी—रूसी मध्य-एसियाको कच्चे मालकी खान मानते थे। १८७५-७६ ई०में खोकन्दके मुल्लोंने रूसके विरुद्ध जहाद घोषित की, जिसे कूरतापूर्वक दबा देनेमें रूसियोंको देर नहीं लगी, और साथ ही उन्होंने खोकन्दके खानको खतम करके फर्गानाके नामसे उसे रूसका एक प्रदेश बना दिया। अलेगसान्द्र 11 के शासनके अन्तिम कालमें तुर्कमानोंपर भी रूसने अपना हाथ फैलाना शुरू किया। १८८० ई०में जेनरल स्कोबेलेफने तेक्के तुर्कमानोंको अपने अधीन किया, और अगले साल उसने ग्योकतेपेपर अधिकार करके अश्काबादको ले लिया। १८८४ ई० में अलेग्सान्द्र 111 के शासनकालमें मेर्वको भी लेकर सारे तुर्कमानोंमें रूसियोंका शासन स्थापित हो गया, और १८८५ ई०में अफगानिस्तानके किले कुश्कको लेकर रूसने मध्य-एसियाके अपने सीमांतको पूरा कर दिया। इस विजयके बाद अब मध्य-एसियामें रूसी डाक्टर, शिक्षक, विज्ञानवेत्ता और बड़ी संख्यामें मजदूर भी जाने लगे, जिनका प्रभाव मध्य-एसियाके लोगोंपर पड़ने लगा।

साइबेरिया और चीन--आमूर-उपत्यकामें किस तरह मुरावेफने रूसी सीमाका विस्तार अपने प्रथम अभियान द्वारा किया, इसे हम बतला चुके हैं। निकोलाइ I मर चुका था, लेकिन मरावेफने अगले जारके शासनकालमें भी अपने कामको जारी रक्खा। पहले अभियानसे भी बड़े पैमानेपर अगस्त १८५६ ई०में एक दूसरा अभियान आमूर नदीके साथ-साथ नीचेकी ओर भेजा गया, जिसमें स्त्री-पुरुष सब मिलाकर आठ हजार आदमी थे। अभियानको तीन भागों में विभक्त करके अलग-अलग स्थानोंसे प्रयाण करने का प्रबंध किया गया था। चीनी समझने लगे कि अब रूसी निम्न आमरको सदाके लिये अपने हाथमें कर लेना चाहते हैं, इसलिये उन्होंने ऐगुनमें आनेपर विरोध प्रकट किया। ९ सित-म्बर को महत्स्कमें एक सम्मेलन किया गया। मुरावेफ बीमार होनेसे शामिल नहीं हो सका, और उसने अदिभिरल ज्वोइकोको अपने स्थानपर भेजा। रूसियोंका इसी बातपर बराबर जेर था. कि यरोपीय शत्रओंसे प्रतिरक्षा करनेके लिये हमें आम्रके महानेकी अवश्यकता है, जिन स्थानोंको हमने लिया है. अब वह रूसकी सम्पत्ति हैं, और आमुरके बायें तटपर हमें रूसी बस्तियां बसानी हैं, जिसमें नदीका रास्ता सुरक्षित रहे । रूसी विदेश-विभागने चीनसे वातचीत करनेमें कुछ नरमीसे काम लेना चाहा था, यह बात मुरावेफको पसंद नहीं आई, और उसने स्वयं पीतरबुर्ग जाकर चीनके साथ नये संधिके बारेमें बातचीत करनेके लिये अपनेको राजप्रतिनिधि नियक्त करवाया । मई १८६५ ई० के मध्यमें कोर्साकोफके नेतृत्वमें तीसरा अभियान रवाना हुआ। रूसी जहाजोंके आमरमें आने-जानेपर चीनी कोई रुकावट डालना नहीं चाहते थे, लेकिन आमुरके बायें तटपर रूसी बस्तियोंका बसाना वह पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह देखकर भी बहुत बुरा लगा, कि चीन-अधिकृत नगर ऐगुनके सामने दूसरे तटपर जेया नदीके संगमपर पांच सौ रूसी डेरा डाले पड़े हैं। तीसरे अभियानने भी बिना किसी रुका-वटके अपनी यात्रा समाप्त की ।

१८५७ ई० में नये अधिकार प्राप्त कर मुरावेफ फिर साइबेरिया लौट एक और बड़े अभियानकी तैयारी करने लगा। अबकी बार वह चाहता था, कि जगह-जगहपर रूसी बस्तियां बसा दी जायं, इसलिये वह अपने साथ अधिकसे अधिक प्रवासियोंको ले आया था। आदिमियोंकी कमीको पूरा करने के लिये उसने जेलोंसे एक हजार कैदियोंको मुक्त कर दिया, और वह नई बस्तियोंमें जाकर खेती करने के लिये तैयार कर दिये गये। उनमेंसे जिनके पास बीबियां थीं, उन्हें उन्होंने अपने साथ ले लिया। जिनके पास बीबियां नहीं थीं, उन्हें मुरावेफने शादी कर लेनके लिये कहा। एक प्रसिद्ध कांतिकारी प्रत्यक्षदर्शी राजुल कोपत्किन ने इसके बारेमें अपने संस्मरणोंमें लिखा है—"मुरावेफने कठोर कैदमें पड़ी सभी कैदी स्त्रियोंको—जिनकी संख्या करीब एक सौ थी—मुक्त करके पुरुष चुननेके लिये कहा। समय बीता जा रहा था, और नदीका पानी कम होता जा रहा था, वेड़ेको जत्दी प्रस्थान करना था, इसलिये मुरावेफने उन्हें जोड़े-जोड़े तटपर खड़ा होनेक लिये कहा, और फिर यह कहते हुये आशीर्वाद दिया—"बच्चो, में तुम्हारा व्याह कराता हूं, एक दूसरेके साथ मेहरबानीसे बर्ताव करना। पुरुषो, तुम अपनी बीबियोंसे बुरा वर्ताव नहीं करना। जाओ आनन्दसे रहो।"

फांस और इंगलैंड इस समय रूसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। वह पेचिङ (पेकिङ) में रूसके खिलाफ अपनी कार्रवाई निराबाध रूपसे करते जा रहे थे, इसलिये रूसको वहां अपने राजदूतके रखनेकी अवश्यकता थीं । जारने अद्मिरल पुतियातिनको चीन दरबारमें अपना दूत बनाकर भेजा । अंग्रेजॉकी तरह हिसियोंकी भी घारणा थी, कि पूर्वी लोग तड़क-भड़क से अधिक प्रभावित किये जा सकते हैं । मुरावेफने चीनिय पर प्रभाव डालनेके लिये रूसी राजदूतके आनेपर क्याखतामें भारी स्वागतकी तैयारी की, नगरमें दीपमाला जलाई गईं, रूसी सेनाने कवायद-परेड की । लेकिन चीनियोंपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पेकिडसे हुक्म आनेका बहाना करके चीनियोंने राजदूतको आगे बढ़नेसे रोके रक्खा । पुतियातिनने इसपर आमूर द्वारा ऐगुन पहुंच और वहांसे पेकिड जानेकी इजाजत मांगी, लेकिन वहां भी चीनियोंने रास्ता नहीं दिया । पुतियातिन जबर्दस्ती जाना चाहता था, लेकिन मास्कोकी आज्ञा बिना ऐसा करना मुरावेफको पसंद नहीं था । इसपर पुतियातिनने समुद्रके रास्ते पेकिड जानेका निकचय किया । आमूरके द्वारा २४ जलाई १८५७ ई० को वह उसके मुहानेपर पेइ होमें पहुंचा । वहां भी पेकिड जानेके लिये चीनी अधिकारियोंसे बहुत माथापच्ची की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ । वहांसे फिर वह शांघाई पहुंचा, और ब्रिटिश और फेंच नौसेनासे मिलकर उन्हें पेइ-होके मुहानेपर घेरा डालनेका परामर्श दिया । चीन अभी फांस और इंगलैंडको अपने विरुद्ध करके उनकी तोपोंकी मार खा चुका था, इसलिये वह रूसको भी अपना दुक्मन नहीं बनाना चाहता था ।

११ मई १८५७ को मुरावेफ अपने मामूली अभियानोंके दौरानमें ऐगुनमें ठहरा । वहां उसन चीनी सेनापति राजकुमार शानसे भेंट करके अपनी मांग रक्खी। चीनियोंने कुछ आनाकानी करनेके बाद उसे मंजूर किया। छ दिनके भीतर ही बातचीत खत्म हो गई, और १६ मई १८५८ ई०को ऐगन-संधिपर हस्ताक्षर भी हो गया। इस संधि द्वारा चीनने आमूरके वाम तटपर रूसके अधिकारको स्वीकार किया, और उस्रीके संगम तक दक्षिण तट चीनका माना गया। उस्रीके संगमसे आगे समद्र तककी भिमकी सीमाका निर्णय आगेके लिये छोड़ रक्खा गया। दोनोंने नदी द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार और यात्रा करनेके अधिकारको भी मंजूर किया। मुरावेफने कृपा दिखलाते हुये यह मंजूर किया, कि रूसी तटके ऊपर जेयाके पासमें रहनेवाले मंचू चीनकी प्रजा रहेंगे। इस बड़ी सेवाके लिये जार अलेक्सान्द्र 11 ने मुरावेफको ''काउन्ट (ग्राफ) आमूर्स्कीं'' की उपाधि प्रदान की। मुरावेफने रास्ता साफ कर दिया, इसलिये पुतियातिनको जून १८५८ ई०में तियान्त्सिनकी शांति-भित्रता-व्यापार नौचालन-संधि करनेमें कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन प्रियातिनको ऐगुन-संधिका पता नहीं था। तियान्तिसनकी संधिने चीनके खुले बन्दरगाहोंमें रूसको व्यापार करनेकी इजाजत दी, और दूसरे राज्योंने जहां अपने वाणिज्य-दूत स्थापित किये हैं, वहां रूसियोंको भी वैसा करनेकी स्वीकृति दे दी। यदि कोई रूसी आदमी चीनमें रहते कोई अपराध करे, तो उसे सबसे समीपवाले रूसी वाणिज्य-दूतके पास या सीमांतके बाहर भेजनेकी बात मानी गई। इस संघिने रूसी ईसाई-मिशनरियों और उनके चीनी अनुयायियोंके लिये भी रक्षाका विशेष अधिकार प्रदान किया। संधिपत्र रूसी, मंचूरी और चीनी तीन भाषाओं में लिखा गया था और माना गया था, कि यदि किसी वाक्यके वारेमें विवाद हो, तो मंचूरी भाषाका अभिलेख सर्वोपरि प्रमाण माना जायगा।

चीनको ने चनेके लिये इस समय पश्चिमी युरोपके राज्य गिछकी तरह चिमटे हुये थे, वह हर तरहसे उसे दबाना चाहते थे। २६ जून १८६० ई०में एक बहाना करके उन्होंने अपनी सेनायें भेज दीं, जो लड़ती हुई पेकिङतक पहुंच गई और वहांके कला और सौन्दर्यके सुन्दर संग्रहालय युवान-मिङ-युवानके प्रासादको लूट लिया। मालूम हो रहा था, पश्चिमी शक्तियां चीनसे मंचू-वंशको खतम करके छोड़ेंगी, लेकिन निरंकुश राजतंत्रको कायम रखना जारशाहीने अपना कर्त्तव्य मान लिया था। इसी समय रूसी दूत इग्नतियेफ मंचू-वंशको संरक्षक बनकर पेकिङ पहुंचा, जिसने पश्चिमी राज्यों और मंचू-वंशके बीचमें संधि करा दी। इग्नतियेफने पश्चिमी सेनाओंके पेकिङ जानेसे पहले ही फेंच दूतसे तियान्तिसनमें सुन लिया था, कि पश्चिमी शक्तियों पेकिङमें बराबरके लिये अपनी सेना नहीं रखना चाहतीं। उसने चीनके महामंत्री कुङकोसे यह बात छिपाकर बतलाया, कि मैं कोशिश करूंगा, कि अंग्रेज और फेंच सेनायें पेकिङ छोड़कर चली जायें; लेकिन शर्त यह है, कि चीन ऐगुन-संधिको स्वी-कार करे, और उसुरी-संगमसे समुद्र तकके भागको रूसको दे दे। पेकिङको शत्रु-सेनाओंसे मुक्त करानेके लिये चीन सब कुछ करनेको तैयार था। २४ अक्तूबरको इंगलैंडके साथ और २५ को फांसके

साथ संधि करानेमें इग्नितियेफने तत्परता दिखलाई। ५ नवम्बरको पश्चिमी सेनायें पेकिङ छोड़कर चली गई। अब अपने इनामके रूपमें इग्नितियेफने १४ नवम्बरको हस्ताक्षरित होनेव ली चीन-रूस-संधिको करवाया, जिसके द्वारा प्रशान्त महासागरके तट तकका एक बहुत भारी भूभाग चीनके हाथसे निकल आया।

येर्भक और खबारोफके साइबेरियामें उठाये हुये कामको इस प्रकार मुरावेफने पूरा किया। यही तीनों साइबेरियाके लिये जारजाही क्लाइव, हेस्टिग्स और वेल्जली थे।

## १७. अलेक्सान्द्र III, अलेक्सान्द्र II-पुत्र (१८८१–९४ ई०)

वापकी हत्याके बाद अलेक्सान्द्र गद्दीपर बैठा । उसके समयमें घोर अत्याचारके मारे लोग कराहने लगे । अलेक्सान्द्रको हर वक्त मौतका डर लगा रहता था, इसलिये वह पीतरबुर्ग छोड़कर गः चिनामें रहता, जिससे उसके समसामयिक उसे "गः चिनाका बंदी" कहा करते थे । शिक्षित लोग सबसे अधिक जारके निरंकुश शासनके प्रति घृणा रखते थे, इसलिये सार्वजनिक शिक्षाका वह सबसे बड़ा विरोधी था । तोबोलके राज्यपालने जब उसे सूचित किया, कि साइबेरियामें बहुत कम शिक्षित लोग हैं, तो उसने जवाबमें कहा—"इसके लिये हमें भगवान्को धन्यवाद देना चाहिये ।" उसका कहना था—"गाड़ीवानों, कोचवानों, नौकरों, घोबियों, छोटे दूकानदारों आदिके बच्चोंको सिवाय विशेष प्रतिभाकी अवस्थाके उस स्थितिसे ऊंचे उठनेके लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये, जिस स्थितिमें कि वह पैदा हुये ।" अभी तक रूसी विश्वविद्यालयोंको अपने कुलपित (रेक्तर) और प्रोफेसर निर्वाचित करनेका अधिकार था, लेकिन १८८४ ई०में नया कानून बनाकर जारने उनसे यह अधिकार छीन लिया । अच्छे-अच्छे प्रोफेसर निकाल दिये गये, और स्त्रियोंके लिये उच्च-शिक्षा एक तरहसे विजत कर दी गई ।

रूस-भिन्न जातियोंका शोषण और कठोर शासन और बढ़ता गया। अलेक्सान्द्र 111 ने यहूदियोंको भूमि खरीदने और गांवमें बसनेका निषेध कर दिया। १८८७ ई०में माध्यमिक और उच्च-शिक्षण संस्थाओंमें यहूदी विद्यार्थियोंके लिये उसने संख्या निश्चित कर दी। उदमूर्त जैसी कितनी ही जातियोंको ईसाई बनानेके लिये मिश्नरियोंको प्रोत्साहन दिया गया। जो उदमूर्त अपने बाप-दादोंके धर्मको छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें देवताओंके सामने नर-बलि करनेका अपराध लगाकर कठोर दंड दिया जाता था।

जारशाहीका ध्यान अब मध्य-एसियाकी ओर विशेष तौरसे गया था। वहांसे कपासकी गांठें रूसके कारखानोंमें भेजी जाती थीं। पहले वह ऊंटोंपर लदकर आती थीं, अब उसके लिये रेलके बनानेकी अवश्यकता पड़ी। १८८० ई०के बाद समरकन्दको रेलद्वारा कास्पियन-तटसे मिला दिया गया। कास्पियनके दूसरे तटपर रूससे मिलानेवाली रेल इससे पहले ही तैयार हो गई थी। लेकिन रूस जिस तरह मध्य-एसियामें बढ़ रहा था, उसे अंग्रेज नहीं पसंद करते थे। रूस अब अफगानिस्तानका पड़ोसी था। हमें मालूम है, कि अंग्रेज सरकार रूसका ही डर बतलाकर भारतके वार्षिक बजटका बहुत भारी भाग पश्चिमोत्तर सीमांतकी सैनिक तैयारीपर खर्च करती थी। १८८५-८६ ई० में निश्चित मालूम हो रहा था, कि रूस और इंगलूँडमें लड़ाई छिड़ जायेगी, लेकिन १८८७ ई०में रूस और ईरानकी सीमा, और १८९५ ई० में रूस और अफगानिस्तानकी सीमाको ठीक कर देनेसे युद्धकी सम्भावना कम हो गई।

जिस वक्त इंगलैंडके साथ रूसके संबंध बिगड़ रहे थे, उसी समय फ्रांसके साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे थे, जिसके कारण फ्रांसीसी पूंजी बहुत भारी परिमाणमें रूसमें लग रही थी, और फ्रांसीसी सरकारने जारशाहीकी बात मानकर रूसी क्रांतिकारियोंके ऊपर अपने यहां देख-रेख रखनेका वचन दिया। जर्मनी बिस्मार्कके नेतृत्वमें बहुत एकताबद्ध और शक्तिशाली हो चुकी थी। १८७० ई०में एक बार विजयिनी जर्मन सेना पेरिसमें पहुंच चुकी थी, इसलिये फ्रांस रूसके साथ घनिष्टता स्थापित करना चाहता था। १८९१-९३ ई० में फ्रांस और रूसके बीच कई संधियां हुई, और जर्मनीके आक्रमण करनेपर आठ लाख सेना भेजनेका रूसने वचन दिया था।

प्रथम मजदूर आन्दोलन---यद्यपि बकुनिन-जैसे बुद्धिजीवी क्रांतिकारी मार्क्सकी अपेक्षा स्वाप्निक (उटोपियन) समाजवादकी तरफ अधिक आकृष्ट हुये थे, लेकिन रूसके मजदूरोंमें मार्क्सके विचार पहले ही पहुंच चुके थे, जैसा कि मार्च १८७० ई०में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय (इन्टर्नेशनल) महापरिषद्में प्रवासी रूसी कांतिकारियोंके कार्ल मार्क्सको रूसका प्रतिनिधि बनानेसे मालूम होता है। मार्क्सने उनकी बातको स्वीकार करते हुये जवाबमें लिखा था-''रूसमें जारशाहीका विनाश सिर्फ रूसी जनताके लिये ही आवश्यक नहीं है, बल्कि युरोपीय सर्वहाराकी मुक्ति भी उसीपर निर्भर करती है।" हम देख चुके हैं, कि यूरोपकी जन-कांतियोंको दबानेके लिये रूसी जार हमेशा खुलकर अपनी सेना और पैसा देनेके लिये तैयार थे। १८७१ई०में फ्रांसपर जर्मनीके विजय होनेके बाद पेरिसके कमकरोंने ''पेरिस कमन''के नामसे विश्वमें प्रथम कम्युनिस्ट सरकार कायम की, रूसी कमकरोंने उसके साथ अपनी संस्मित और सहानुभूति दिखलाई। १८७८ ई०में पेरिस कमूनके वार्षिकोत्सवके समय अदेस्ाके मजदूरींने अपनी सद्भावनाके संदेश भेजे। १८७० ई०के बाद नरोद्निकोंके कार्यक्रमके असफल होनेपर क्रांतिका स्रोत वहीं सूख नहीं गया, बल्कि अब मजदूरोंने क्रांतिके झंडेको अपने हाथमें लिया। मई १८७० ई० में पीतरब गंकी नेवा कपड़ा मिलमें मजदूरोंकी पहिली सबसे बड़ी हड़ताल हुई, जिसको तोडने और मजदूरोंको दबानेमें जारशाहीको काफी दिक्कत उठानी पड़ी । यह पेरिस-क गुनकी स्थापनाके एक साल पहिलेकी घटना है। १८७५ ई० में उकदनमें कारखानेके डेढ़ हजार मजदूरोंने हड़ताल की। १८७७ ई०में अदेस्साके रेलवे मजदूरोंने साढ़े तीन सप्ताह तक अपनी हड़तालको चलाया। मजदूरों-की मांग थी-जुरमानोंका कम करना, बच्चोंसे कम घंटे काम लेना। इस तरह हम देखते हैं, कि १८७० ई० के बाद रूसके मजदूरोंमें सामूहिक वर्गचेतना प्रारम्भ हो गई थी। सबसे पहला मजदूर वासिली गेरासिमोफ था, जिसे सिपाहियों और मजदूरोंमें कांतिकारी प्रचारके अपराधमें नौ वर्षकी सजा हई, और वह साइबेरिया (याकृतस्क) में १८९२ ई॰में मरा। उस समयका दूसरा मजदूर कांतिकारी ट्योत्र अलेक्सियेफ था। वह स्मोलेन्स्कके एक किसान घरमें पैदा हुआ था, पीछे नरोइनिक दलका सदस्य बना । प्योत्र अपनी शिक्षा और अनुभवसे समझ गया, कि नरोद्निक कार्यक्रमसे सफल क्रांति नहीं हो सकती, इसलिये वह समाजवादी बन कारखानोंके मजदूरोंमें प्रचार करता रहा। मास्कोके मजदर उसे बहत प्यार करते थे, और अपने असाधारण स्नेहको दिखलानेके लिये उसे पित्रुस्का कहकर पुकारते थे। प्योत्रको साइबेरिया (याकुतिया) में दस सालकी कालेपानीकी सजा हई। १० मार्च -१८७७ ई०में अदालतमें भाषण देते हुये उसने कहा था--''मजबूत नसोंवाले लाखों मजद्रोंके हाथ उठेंगे, और सैनिकोंकी संगीनोंसे संरक्षित स्वेच्छाचारिताका जूआ चूर्ण-विचूर्ण हो जायेगा।" लेनिनने इसे "रूसी मजदूर क्रांतिकारीकी महान् भविष्यद्वाणी" कहा था । प्योत्र १९८१ ई०में साइबेरियामें डाक्ओंके हाथों मारा गया।

प्रथम क्रांतिकारी मजदूर संगठन १८७५ ई०में अदेस्सामें "दक्षिणी रूसी मजदूर संघ" के नामसे युगेनी जास्लाव्स्की द्वारा स्थापित हुआ। इस संघने मार्क्सके प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय नियमोंको अपनाया था। इस संघके डेढ़-दो-सौ धातु-कमकर सदस्य बने थे। इसकी कई शाखायें खुलीं, और करीब साल भर तक जीवित रहकर जारशाही अत्याचारोंने इसे छिन्न-भिन्न कर दिया। जास्लाव्स्की-को दस सालकी सजा दी गई, और वह थोड़े दिनों बाद जेल हीमें मर गया।

दक्षिणके मजदूरोंके संगठनको देखकर पुलिसके हाथों वहांसे भागकर एक मिस्त्री (फिटर) विकार अबनोस्की उत्तरकी ओर आया, और उसने उस समयके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्तेपान खल-तुरिनके साथ मिलकर १८७८ ई०में पीतरबुर्गमें "रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ" स्थापित किया। इस संघने हड़तालोंके संचालनका काम भी अपने हाथमें लिया। वह अपना गुप्त प्रेस खोलकर मजदूर क्रांतिकारी पित्रका "रबोचया जार्या" (कमकरोंकी उषा) का प्रथम अंक निकालने जा रहा था, इसी समय पुलिसने आकर प्रेसको छीन लिया, और पित्रका निकल नहीं सकी। १८८० ई०में पुलिसने उत्तरी संघको छिन्न-भिन्न कर दिया। विकार अबनोस्कींको दस सालकी सजा हुई, स्तेपान खलतुरिन इधरसे निराश होकर नरोइनिकोंके आतंकवादमें भाग लेने लगा, और १८८२ ई०में अलेक्सान्द्र 11 को मारनेके प्रयत्न करनेमें उसे फांसीपर चढ़ा दिया गया।

शिक्षा और संस्कृति—जार शिक्षा और विज्ञानके प्रचारसे कितने डरते थे, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। लेकिन सरकारके सैनिक और असैनिक विशाल यंत्र को चलाने के लिये शिक्षितों की अवश्यकता थी, पर वह उसका कमसे कम प्रचार चाहते थे। लेकिन कालबली के सामने जारों की क्या चलती ? अब नू जीवादी युग आरम्भ हो चुका था, जिसके लिये शिक्षा के अधिक व्यापक रूपने फैलानेकी अवश्यकता थी। किसानों की अर्घदासताके उच्छेदके बाद गांवों में भी शिक्षाकी मांग हुई, और ऐसे ही ग्राम-स्कूलों के संगठनमें विशेष भाग लेनेवाला लेनिनका पिता इलिया निकोलाइ-पुत्र उलियानोफ (१८३१-८६ ई०) था, जिसने सिबिश्किं गांविं प्राप पितरबुगं में बहुत काम किया। अब १८६० ई० के बाद लड़िक्यों के भी स्कूल कायम होने लगे, और पीतरबुगं में एक महिला विद्यालय और मेडिकल स्कूल (१८७० ई० के बाद ही) खोला गया।

क्सी सामन्तशाहीकी तरफसे यद्यपि विज्ञान-प्रचारके लिये वैसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, जैसा कि पिश्चिमी युरोपमें देखा जाता था, लेकिन रूसी जातिके पास प्रतिभा मौजूद थी, इसलिये वह ऊपर आनेके लिये प्रयत्न किये बिना नहीं रह सकती थी। विश्वविख्यात रसायनशास्त्रवेत्ता दिमित्रि इवान-पुत्र मेन्देलेयेफ (१८३४-१९०७ ई०) इसी समय अपनी खोजों द्वारा दुनियाकी विद्वन्मंडलीको चिकत कर रहा था। उसकी बनाई "रासायनिक तत्त्वोंकी युगकिमक पद्धित" को सारे संसारने स्वीकार किया। लेकिन अलेक्सान्द्र III ने इस विश्वविख्यात विज्ञानवेत्ताको उसके स्वतंत्र विचारोंके लिये पीतरबुर्ग विश्वविद्यालयसे निकाल दिया। इस कालके दूसरे विज्ञानवेत्ता शरीरशास्त्री इवान मिखाइल-पुत्र सेचेनोफ और वनस्पतिशास्त्रवेत्ता क० अ० तिमिरियाजोफ (१८४३-१९२० ई०) थे। तिमिरियाजोफकी खोजोंका सम्मान सारी दुनियाने उसके जीवनमें ही किया। लेकिन यह दोनों विज्ञानवेत्ता जारके कोपभाजन हुये। तिमिरियाजोफका यह सौभाग्य था, कि उसने बोल्शेविक-क्रांतिको अपनी आंखोंके सामने सफल होते देखा, और कम्युनिस्ट सरकार और रूसी जनताके महान् सम्मानको प्राप्त किया।

साहित्य—इस कालके प्रगतिशील पत्रकारों और समालोचकोंमें दिमित्रि इवान-पुत्र पिसा-रोफ (१८४०—६८ ई०)का विशेष स्थान है। यह २८ ही वर्षकी उमरमें मर गया, लेकिन इतने ही कालमें उसने स्वेच्छाचारी शासकोंके दिलको दहला दिया। उन्होंने उसे पीतर-पावल-दुर्ग (लेनिन-ग्राद) में १८६२—६६ ई० में बंद रक्खा। जेलमें रहते हुये भी पिसारोफकी कलम बंद नहीं हुई।

कवि नेकासोफ और समालोचक सिल्तिकोफ-श्चेद्रिनके सम्पादकत्वमें "अतेचेस्तत्वेन्नीये जापिस्की" (मातृभूमिकी टिप्पणियां) एक प्रभावज्ञाली जनतंत्रवादी पत्रिका निकलती थी, जिसका बहुत प्रचार था, विशेषकर नरोद्निक कांतिकारियोंमें। उसके बाद इस पत्रिकाका सम्पादक न० क० मिखाइलोव्स्की हुआ, जो कांतिका पक्षपाती होते हुये भी अपने अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रतिगामी दार्शनिक विचारोंके कारण लेनिनकी कड़ी समालोचनाका पात्र हुआ।

अब रूसके साहित्यकारोंने गोगल और पुश्किनकी कलमको इतना आगे बढ़ाया, कि प्रसिद्ध विचारक एंगल्सको लिखना पड़ा——"रूसी भाषा कितनी सुंदर है, इसमें भयंकर भद्देपन को छोड़कर जर्मन भाषाके सभी गुण मौजूद हैं।" इसी कालमें इवान सेगेंइ-पुत्र तुर्गेनेफ (१८१८—८३ ई०) जैसा रूसका महान् लेखक पैदा हुआ। "एक शिकारीके पत्र" में उसने जमींदारोंके नीचे कराहते अर्धदास किसानोंके जीवनका चित्र खींचा था। "अमीरोंका घोंसला", "रूदिन", "संध्याको", "पिता और पुत्र" उपन्यासोंमें उसने १८४० और १८६० ई०के आसपासके रूसके सामाजिक जीवनका स्वष्ट चित्र उपस्थित किया है। अपने "धुआं", "बंजर भूमि" में भी उसने उसी तरहसे अपनी लेखनीका चमत्कार दिखलाया है। तुर्गेनेफ किसानोंकी मुक्ति चाहता था, और अर्धदासताके उच्छेदको अवस्थमभावी बनानेमें उसकी लेखनीने भी काम किया था। इसी समयका महान् साहित्यिक सूर्य फ०म० दोस्तोयवेस्की (१८२१—८१ ई०) था, जिसका उपन्यास "गरीब लोग" १८४० ई०के बाद निकला और जत्दी ही प्रसिद्ध हो गया। उसके दूसरे कथाग्रंथ "मृतक ग्रह के संस्मरण", "अपर ध और दंड", "मूर्ख", "करमाजोफ भाई" जैसी रूसी साहित्यकी अमर कृतियां इसी समय लिखी गई। लेव लेव तालस्ताय १८२८-१९१० ई०) जैसी प्रतिभा इसी समय प्रकट हुई। उसके ग्रंथ १८५० ई०

के बाद ही प्रकाशित होने लगे। अपने "युद्ध और शांति", "अन्ना करेनिना" जैसे ग्रंथोंमें रूसी जीवनका उसने अनुपम चित्र खींचा है। "युद्ध और शांति" में १८१२ ई०में रूसियोंके वीरतापूर्ण संघर्षका बड़ा सजीव वर्णन है।

चित्रकला, नाट्यकला और संगीतकलामें भी इस कालमें चित्रकार ई० न० कराम्स्की (१८३७-८७ ई०), व० ग० पेरोफ (१८३३-८२ ई०), अद्भुत चित्रकार इलिया एफिम-पुत्र रेपिन (१८४४-१९३० ई०) हुये। संगीतकारोंमें म० अ० बलाकिरेफ (१८३६-१९१० ई०), व० व० स्तासोफ (१८२४-१९०६ ई०), अ० प० बोरोदिन (१८३३-८७ ई०) जैसे संगीतकार, और म० न० येमोलोत्रा, और ग० न० फेदोतोवा जैसी अभिनेत्रियां, और प० म० सदोव्स्की जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता पैदा हुये।

मार्क्सवादका प्रचारारंभ--मार्क्सके महान् ग्रंथ "पूंजी" के प्रथम जिल्दका रूसी अनवाद १८७२ ई० में प्रकाशित हुआ। उस समय अभी मजदूरोंमें वर्गचेतनाका आरम्भ ही हुआ था। पहला मावर्सवादी संगठन "मजदूरोंकी मुक्ति" (श्रमिकमुक्ति) की स्थापना जनेवा (स्वीजलैंड) में १८८३ ई० में प्लेखानोफने की, जिसमें कितने ही रूसी क्रांतिकारी शामिल हुये थे। जार्ज वलेन्तिन-पूत्र प्लेखानोफ (१८५६–१९१८ ई०) पहले नरोद्निक क्रांतिकारी था, पीछे प्रथम मार्क्सवादी महालेखक हुआ। जारशाही अत्याचारोंने उसे देशसे बाहर जानेके लिये मजबूर किया, जहां उसने मार्क्सके ग्रंथोंको पढ़कर उसके सिद्धांतोंको स्वीकार किया । १८८३ ई०में उसने "समाजवाद और राजनीतिक संघर्षं'' पुस्तक प्रकाशित की । दो साल बाद ''हमारे मतभेद'' को प्रकाशित किया । प्लेखानोफने अपनी लेखनी द्वारा अच्छी तरह साफ कर दिया, कि नरोद्निकवादसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। रूसमें पंजीवाद आकस्मिक घटना नहीं है। रूसके विकासके लिये पूंजीवादी मार्ग छोड़ दूसरा रास्ता नहीं है, और पंजीवादके विकासके साथ-साथ क्रांतिकारी सर्वहारा वर्गको भी विकसित होनेसे रोका नहीं जा सकता । "मजदूर मुक्ति" संगठनने रूसमें समाजवादी विचारोंको फैलानेका काम किया। इसीने मार्क्स और एंगेल्सके "'कम्युनिस्ट घोषणा", "श्रम-वेतन" और "पूंजी" आदि ग्रंथोंको प्रकाशित किया, जिनसे एक पीढीके रूसी क्रांतिकारियोंको शिक्षा मिली। मजदूरोंमें भी अब इन विचारोंका प्रचार होने लगा। पंजीवादके लिये समय-समयपर मालकी खपत कम हो जाने, मालकी उपज बढ़ जानेके कारण चीजोंका दाम घट जानेसे समय-समयपर आर्थिक संकटका आना स्वाभाविक है। आर्थिक संकटके समय पंजीपति अपने कारखानोंको बंद करके लाखों मजदूरोंको बाटका भिखारी बना देते हैं। नफा उठानेके समय वह दोनों हाथोंसे लुटते हैं, लेकिन अब वह उनके लिये पैसा कमानेवाले मजदूरोंको भूखा मारनेसे बाज नहीं आते । पर मजदूर चुपचाप कैसे भूखे मरना बद्दित कर संकते हैं ? १८८० ई० के बाद जो आर्थिक संकट आया, उसमें और मिलोंकी तरह मोरोजोफ मिलने भी १८८२ ई० में अपने आठ हजार मजदूरोंका वेतन घटाना शुरू किया, और १८८४ ई० तक मिलमालिकोंने एकके बाद एक पांच बार मजूरी घटाई। इसके साथ-साथ मजदूरोंको जरा-जरा-सी बातपर जुरमाना करना अथवा उन्हें कामसे निकाल देना मामूली बात थी। इस समय मजदूरोंमें "उत्तरी संघ" द्वारा क्रांति-कारी विचारोंका प्रचार हो चला था। ७ जनवरी १८८५ ई०को सात बजे सबेरे ही पहले निश्चित संकेतके अनुसार चिल्लाकर कहा गया-- 'आज छुट्टी हैं, काम बंद करो, गैस रोक दो, स्त्रियो, बाहर चली जाओ।" उसी समय सारी मिल बंद हो गई। मजदूरोंने उत्तेजित किये जानेपर मिलकी कितनी ही चीजोंको तोड़-फोड़ दिया, मनेजरके मकानको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसपर जारशाही पुलिस और सेनाने धावा बोल दिया । वह वोल्कोफ आदि बहुतसे हड़ताली मजदूरोंको पकड़कर सीधे जारके सामने ले गये। अलेक्सान्द्र III ने पूछा—"क्या में सबके लिये हूं, या तुम सब मेरे लिये हो ?" मजदूरोंने जवाब दिया—"हरएक आदमी तुम्हारे लिये हैं।" लोगोंने कसाकोंसे वोल्कोफको छुड़ानेकी कोशिश की, बहुत भारी प्रदर्शन किया । इसके बाद मजदूरोंके संगठनको दबाने और उनकी हिम्मत तोड़नेके लिये जारने पूरी कोशिश की। इस समयके हड़ताली नेताओंमें एक मजदूर प० अ० मोइसेयको भी था, जिसे जार-शाही अदालतने छोड़ दिया था, लेकिन जार अलेक्सान्द्र 111 ने अपनी विशेष आज्ञासे उसे कालापानीका दंड दिया । मोइसेयंकोने १९१७ ई०को बोल्शेविक क्रांतिमें भाग लिया, गृहयुद्ध-कालमें लाल सैनिक बनकर लड़ा, और १९२३ ई० में मरा। १८९१ ई० में पीतरबुर्गमें मार्क्सवादियोंने मई-दिवसके बहानेसे प्रथम गुप्त क्रांतिकारी बैठक बुलाई। इसमें एक बुनकर मजदूर अफनासेयेफने उपस्थित मजदूरोंसे पुकारकर कहा— "साथियो, हम जरूर सीखेंगे, जरूर संगठित होंगे, और अपनेको एक मजबूत पार्टीके रूपमें संघबद्ध करेंगे।" लेनिनने पीतरबुर्गके मजदूरोंके इस पहले प्रयासके बारेमें लिखा था— "१८९१ ई०का साल शेलगुनोफकी इमशानयात्राके प्रदर्शनमें पीतरबुर्गके मजदूरोंके भाग लेनेके लिये विशेष तौरसे उल्लेखनीय है, और वह पीतरबुर्गमें मई-दिवस मनानेके समय दिये गये राजनीतिक व्याख्यानोंके लिये भी विशेष तौरसे उल्लेखनीय है।" न० व० शेलगुनोफ सारे जीवनभर मजदूरों और गरीबोंकी स्वतंत्रताके लिये काम करता रहा। मरनेके समय मजदूरोंने उसे अभिनन्दन-पत्र भेंट किया था।

अलेक्सान्द्र III के शासनकालमें पूंजीवादी उद्योगका विस्तार बहुत हुआ, रेलोंका भी प्रसार बढ़ा। लेकिन जारशाही कालमें रूसमें विदेशी पूंजी सबसे अधिक लगी हुई थी, जिसमें भी फ्रेंच और बेल्जियन पूंजीपतियोंका भाग अधिक था। किसानोंकी अर्धदासता खतम हो गई थी, लेकिन अब भी उनका शोषण कम नहीं हो रहा था।

## १८. निकोलाइ II, अलेक्सान्द्र III-पुत्र (१८९४-१९१७ ई०)

रूसका यह अन्तिमं जार बहुत कमजोर दिमागका, किंतु बड़ा ही घमंडी और कूर था। प्रगितिशील विचारोंके प्रति घृणा उसने अपने बाप-दादोंके खूनसे पाई थी। १८९६ ई॰में सिंहासनारोहणके समय मास्कोमें एक महामेलेका प्रबंध किया गया था, जिसमें लाखों आदमी आये, किंतु सरकारकी ओरसे व्यवस्थाका कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिससे हजारों नर-नारी और बच्चे पैरोंके नीचे दबकर मर गये। उस घटनाके दूसरे दिन सबेरे निकोलाइ II अपनी स्त्री और विदेशी अतिथियोंके साथ घटना-स्थलपर आया। लाशोंको हटा लिया गया था और खूनके दागोंपर बालू डाला जा रहा था। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जानेके बाद भी उस शामको निकोलाइ अपनी बीबी अलेक्सन्द्राके साथ मस्त होकर नाचता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसपर यदि रूसी जनता निकोलाइको ''खूनी'' की उपाधि दे, तो क्या आश्चर्य ?

मध्य-एसियापर रूसके पूंजीवादी विस्तारका खास तौरसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि रूसी कपड़ामिलोंके लिये कपास वहींसे आती थी। खोकन्दके राज्यको अब फरगाना-उपत्यकाके नामसे कपासकी उपजका केंद्र बना दिया गया था। धनी खेत-मालिक अपने असामियोंसे खेती करवाकर नफा उड़ाते थे, और साधारण जनता भूखों मरती थी। ऊपरसे १८९० ई०के करीब सरकारी कर तिगुना बढ़ गया था। इन अत्याचारोंको वर्दाश्त करते-करते लोग तंग आ गये, और मई १८९० ई० में अन्दिजान नगरमें बलवा हो गया। इसके लिये ईशान (सत, मुल्ला) मुहम्मद अली जैसा एक प्रभावशाली धार्मिक नेता अगुवा बना था। फरगानासे बाहर भी भीतर ही भीतर आन्दोलन और संगठन किया गया था। हथियारोंका भी संग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेजी बन्दूकोंको अफगान व्यापारियोंने विद्रोहियोंके पास पहुंचाया था। १८ मई १८९८ ई० की रातको दो हजार हथियारबंद उज्बेक और किंगिज अन्दिजानकी छावनीपर चढ़ आये, और उन्होंने नगरपर अधिकार करना चाहा। "गजवा" (जहाद) की घोषणा पहिले हीसे हो गई थी, इसल्यि मध्य-एसियाकी मुस्लिम जनता जारशाहीकी विरोबी तथा विद्रोहियोंकी पक्षपाती थी। लेकिन रूसकी सैनिक शक्तिके सामनेथे थोड़े-से लोग क्या कर सकते थे? मुहम्मद अली और उसके उन्नीस साथी फांसीपर चढ़ा दिये गये, ३४८ उज्बेकोंको लम्बी-लम्बी सजायें हुईं। जारशाही पुलिसने लोगोंपर गजब ढाया, तीन उज्बेक गांवोंको उजाड़कर वहां रूसियोंको लक्षर बसा दिया, दूसरे गांवोंपर भारी सामूहिक कर लगाये।

लेनिन - इसकी इस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमिमें क्लादिमिर इलिया-पुत्र उलिया-नोफका जन्म २२(१०) अप्रैल १८७० ई०को सिम्बिस्क (उलियानोव्स्क) नगरमें एक स्कूल-शिक्षकके घरमें हुआ। क्लादिमिर उलियानोक लेनिनके नामसे सब समयके विश्वका महान् पुरुष स्वीकृत किया गया है। इलिया उलियानोक प्रगतिशील विचारोंका बुद्धिजीवी पुरुष था।

त्रमके सभी बच्चोंने कांतिमें भाग लिया। लेनिनके सबसे बड़े भाई अलेक्सान्द्रको जार अलेक्सान्द्र III को १८८७ ई०में मारनेके प्रयत्नका संगठन करनेके लिये फांसीपर चढा दिया गया। अपने प्रिय भाईकी हत्याका प्रभाव लेनिनके ऊपर सदाके लिये पड़ना ही चाहिये था, किन्तु उसकी पैनी बद्धिने बतला दिया, कि नरोद्निकोंका आतंकवाद सफल क्रांतिका रास्ता नहीं है। बिना साधारण जनताके सहयोग और सहानभतिके मुट्ठी भर "वीर" दुनियाको नहीं बदल सकते। "नहीं, हम उस पथको नहीं लेंगे, वह जानेका रास्ता नहीं हैं —" लेनिनने अपने १७ वर्षके भाई बोलोद्या उलियानोफके फांसी-पर चढनेकी खबर सुनकर कहा था। १७ वर्षकी उमरमें लेनिन कजानके विश्वविद्यालयमें दाखिल हुआ. लेकिन विद्यार्थियोंके राजनीतिक प्रदर्शनमें भाग लेनेके कारण उसे पकडकर एक गांवमें निर्वासित कर दिया गया। पकडते वक्त पूलिस अफसरने लेनिनसे कहा था--"जवान, तम क्यों विद्रोह कर रहे हो? देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी है ?" क्लादिमिरने जवाब दिया—"दीवार, हां वह खडी है, लेकिन सड़ी हुई दीवार है, जरा-सा धक्का दो और यह गिर पड़ेगी।" अभी वह व्लादिमिर उलियानोपः ही था, पीछे अपने अन्तर्धान जीवनमें उसे लेनिनका छद्म नाम स्वीकार करना पड़ा। विश्वविद्यालयकी शिक्षासे यद्यपि लेनिन उस समय वंचित हो गया, लेकिन उसने अपने अध्ययनको जारी रक्खा, और जब उसे फिर गांव लौट आनेका मौका मिला, तो उसने मार्क्स और एंगेल्सके ग्रंथोंका बहुत गम्भीर अध्ययन किया। समारा जानेपर वहां उसने मार्क्सवादियोंका प्रथम अध्ययन-चक्र संगठित किया । १८९३ ई०की शरदमें वह पीतरबर्ग गया, जहांके मार्क्सवादियोंने जल्दी ही उसे अपना नेता मान लिया। १८९४ ई०में लेनिनने कई व्याख्यान तैयार करके पढे, जो पीछे ''जनताके मित्र कीन हैं और वह कैसे समाजवादी जनतांत्रिकोंसे छड़ते हैं ?'' के नामसे प्रकाशित हये । इसे कहनेकी अवस्यकता नहीं, कि इसमें लेनिनने नरोद्निकोंकी खबर ली थी । इस आरम्भिक ्रस्तकमें ही लेनिनने भविष्यद्वाणी की थी-"जनतांत्रिक तत्त्वे का मुखिया बनकर विद्रोह करके रूसी मजदुर स्वेच्छाचारिताका अन्त करेंगे और विजयी कम्युनिस्ट रूसी सर्वहाराको क्रांतिके लिये खुले क्रांतिकारी संघर्ष के सरल पथपर ले जायेंगे।"

नरोदनिकोंसे संघर्ष करते हये पीतरबुर्गके मार्क्सवादियोंने "मजदूर वर्गकी मुक्तिके लिये संघर्ष का संघ" के नामसे एक संगठन स्थापित किया था। लेनिन इस संघका जल्दी ही नेता हो गया, जिसने उस समय मार्क्सवादी कांतिकारी विचारोंके प्रचारके लिये बहुत काम किया और प्रचारक्षेत्रको बढ़ाया । उसके कार्यमें बाबुक्किन, शेल्गुनोफ और दूसरे कर्मी साथ दे रहे थे । १८९५ ई०की शरद्से पीतरबुर्गके 'संघर्ष संघ'ने मजदूरोंको संगठित कर हड़तालोंका नेतृत्व करना शुरू किया । १८९६ ई० में राजधानीके तीस हजार जुलाहोंने जारके सिंहासनारोहणके महोत्सवके समय लेनिनद्वारा तैयार की हुई मांगोंके लिये हड़ताल कर दी। मजदूरोंके दबावके कारण जारशाही सरकारको कामके घंटोंको कम करनेका वचन देना पड़ा। रूसके मजदूरोंको अब क्रांतिका क्रियात्मक पाठ मिलने लगा, वह अपनी शक्ति अनुभव करने लगे। इससे पहले ही दिसम्बर १८९५ ई०में लेनिनको गिरफ्तार करके जेलमें बंद कर दिया गया था। लेकिन जेलकी दीवारें लेनिनके प्रभाव और नेतृत्वको रोक नहीं सकती थीं। १८९७ ई०में सरकारने लेनिनको तीन वर्षका कालापानी देकर पूर्वी साइबेरियामें (१८९७ ई०से १९०० ई०तक) येनिसेई गुवर्निया (प्रदेश) के मिनुसिन्स्की उयेज्द (जिले) के शुशेन्स्कोये गांव में बंद कर दिया। इसी समय १८९९ ई॰में उसने अपने महान् ग्रंथ "रूसमें पूंजीवादका विकास" को लिखकर समाप्त किया। जब लेनिन साइबेरियामें बंद था, उसी समय मार्च १८९८ ई० में "रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी की प्रथम कांग्रेस मिन्स्क नगरमें हुई, जिसमें "रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी"की स्थापना घोषित की गई। सरकारने जल्दी ही पार्टीकी केंद्रीय समितिके लोगों और कार्यमें भाग लेनेवालोंको पकड़ लिया, तो भी वह क्रांतिकारी आन्दोलनको वंद नहीं कर सकी। मार्क्सवादी विचारोंकी मजदूरों पर गहरी छाप पड़ती जा रही थी, और वह रूसी साम्राज्यके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भी फैलने लगे। २० वीं सदीके अन्ततक काकेशसको भी इसकी हवा लगी, जहां किसानोंके विद्रोह अक्सर हुआ करते थे। इसी समय योसेफ विसारियोनोविच जुग-श्विली मार्क्सवादी कांतिके प्रभावमें आया, जो कि २१ (९) दिसम्बर १८७९ ई०में गुर्जीके एक छोटे-से कस्बे गोरीके एक जूते बनानेवालेके घरमें पैदा हुआ था। तरुण योसेफ "होनहार बिरवानके होत चीकने पात" के अनुसार संघर्षमें भाग लेनेके लिये छटपटाने लगा। स्वयं अशिक्षित होते हुये भी योसेफके माता-पिताने उसे शिक्षा देनेकी कोशिश की, और चाहा कि वह ईसाई-धर्मका पुरोहित बनकर सम्मानका जीवन बिताये। लेकिन ईसाई-धर्मकी पाठशालाके वातावरणमें भी मार्क्सवादने घुसकर उसे अनीश्वरवादी बना दिया। १८९८ ई०में ही योसेफ तिफलिसके समाजवादी जनतांत्रिक संगठनमें सम्मिलत हो गया था, और इसी समय उसे लेनिनकी प्रथम पुस्तक पढ़नेका अवसर मिला। योसेफ जुगेश्वलीने अपने कांतिकारी जीवनमें स्तालिनका छद्म नाम स्वीकार किया था, जो कि उसके गुरुकी तरह ही उसका भी नाम बन गया।

संस्कृति, साहित्य और विज्ञान--१९ वीं सदीके अन्त और २० वीं सदीके आरम्भतक रूसी प्रतिभाका लोहा दनियामें सर्वत्र माना जाने लगा, यद्यपि अंग्रेजोंके गुलाम भारतको रूस देशका तब तक पता नहीं लगा, जब तक कि १९१७ ई०की बोल्शेविक क्रांतिकी खबर बिजलीकी तरह दुनियामें दौड़ने नहीं लगी। इसी कालमें इलिया मेचनिकोफ (१८४५-१९१६ ई०) जैसा महान प्राणिशास्त्री. इवान पीतर-पुत्र पावलोफ (१८४९-१९३६ ई०) जैसा अद्वितीय शरीरमनोविज्ञानशास्त्री हये। बिजलीके प्रथम आर्क-लैम्पका आविष्कारक प० य० याव्लोचकोफ (१८४७-९४ ई०) भी इसी समय हुआ, जिसके बिजलीके लैम्पकी कदर देशमें नहीं हुई, तो वह पेरिस चला गया, जहां १८७६ ई०में उसने अपने आविष्कारको पेटेंट कराया, और पेरिसमें पहलेपहल उसकी बिजली-बत्ती जलाई गई। बाहरके लोग अभी भी नहीं जानते, कि बिजली-बत्तीका आविष्कारक अमेरिकन नहीं, एक रूसी था। एडिसनने बिजली-बत्तीके आविष्कारक होनेका दावा किया, लेकिन उससे पहले एक दूसरे रूसी आविष्कारक लादिगिनने उस तरह की बिजली बत्ती तैयार कर दी थी, इसलिय अमेरिकन अदालतने एडिसनके दावेको मंजूर नही किया । हां, लादिगिनके आविष्कारकी कदर उसकी मात्भूमिमें नहीं हुई और उसका विकास अमे-रिकनोंने किया। अलेक्सान्द्र स्तेपान-पत्र पापोफ (१८५९-१९०५ ई०) ने १८९५ ई०में बेतारके तारका आविष्कार किया । बेतारके तारको इतालियन मार्कोनिका आविष्कार बतलाया जाता है, लेकिन उससे पहले रूसी पापोफ और भारतीय जगदीशचन्द्र बोस उसका आविष्कार कर चुके थे। इन दोनों देशोंकी सरकारोंकी जड़ता और पक्षपातके कारण उन्हें आगे बढ़नेका मौका नहीं मिला। पापोफने १८९५ ई०में युद्धमंत्रीके पास अपने प्रयोगोंके लिये एक हजार रूबल अनुदान करनेके लिये प्रार्थना की थी, जिसका जवाब मिला था-"में इस तरहके ख्याली पुलावके लिये पैसा देनेकी इजाजत नहीं दे सकता।"

साहित्य और कला—इस कालके साहित्य-गगनके महान् नक्षत्र हैं — अन्तोन पावल-पुत्र चेखें,फ (१८६०-१९०४ ई०), और अ० म० गोर्की (१८६८-१९३६ ई०)। इन दोनों महान् लेखकोंकी कितनी ही कृतियोंसे भारतीय पाठक भी परिचित हैं। इन दोनों ही को जारशाहीका कोपभाजन बनना पड़ा था। चेखोफ ४४ वर्षकी उमरमें तपेदिकसे मर गया, गोर्कीने नवीन रूसको अपने सामने फलते-फूलते देखा, और उसके निर्माणमें भाग लिया।

इस कालके चित्रकारोंमें रूसी ऐतिहासिक चित्रकलाका सर्वश्रेष्ठ आचार्य वर्० ई० सुरकोफ (१८४८-१९१६ ई०), छबि-चित्रकलाका महान् निर्माता वर्० अ० सेरोफ (१८६५-१९११ ई०), प्रकृतिचित्रणका जादूगर ई० ई० लेवितन (१८६१-१९०० ई०) हुये। संगीतके अद्भुत कलाकार प्योत्र इलिया-पुत्र चेकोव्स्की (१८४०-९३ ई०) का समय भी यही है।

२० वीं सदीके आरम्भ होते-होते सामन्तवादी जमींदारों और उनके स्वार्थोंकी रक्षाकी कोशिश करते हुये भी रूस पूंजीवादी युगमें पूरी तौरसे प्रविष्ट हो गया। लेकिन उद्योगीकरणमें पिहचमी युरोप के पूंजीपितयोंका सबसे बड़ा हाथ था, फ्रांसीसी और जर्मन बंक इसमें खास तौरसे भाग ले रहे थे। वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें पिहचमी युरोपीय पूंजीपितयोंका एक अरब सुवर्ण रूबल रूसके उद्योगधंमों लगा हुआ था। यह सब किसी पुण्यके लिये नहीं किया जा रहा था, इसे कहनेकी जरूरत नहीं। १८९५ ई०से १९०४ ई० तक अपने इस व्यवसायसे विदेशी पूंजीपितयोंने तिरासी करोड़ सुवर्ण

रूबल नफा कमाया, जो कि उतने समयमें लगाई गई पूंजीसे कहीं अधिक था। जारकी सरकारपर १९०३ ई०में तीन अरब सुवर्ण रूबलका विदेशी कर्ज था, जिसपर तेरह करोड़ रूबल प्रतिवर्ष सूद देना पड़ता था। रूसी सामन्त और जमींदार अपने पुराने स्व थोंको अक्षुण्ण रखनेमें इतने मस्त थे कि उन्हें अपनी पूंजीको इकट्ठा करके उद्योग-धंधोंमें लगानेकी उतनी फिक्र नहीं थी, जितनी कि पेरिस और दूसरी युरोपकी विलासपुरियोंमें गरीब के गाढ़की कमाईको उड़ानेमें।

. लेकिन अब इस पूराने रूसको बदलने**के** लिये एक ठोस क्रांतिकारी शक्ति पैदा हो गई थी। १९०० ई०के दिसम्बरमें ''इस्का' (चिनगारी) के नामसे लेनिनने अपना पत्र निकाला, जिसके सम्पादनमें प्लोखानोफ और दूसरे समाजवादी जनत्रांत्रिक भी सहायता करते थे। बाहर छपकर वह रूसमें गप्त रीतिसे भेजा जाता था। अपने मुखपुष्ठपर छपे सूत्र "चिनगारी ज्वाला जलायेगी" के अनुसार सचमच ही रूसमें ज्वाला जलानेमें उसने बहुत काम किया। पीतरबर्गके एक जलाहे पाठक ने इसके बारेमें लिखा था-"जब तम इस पत्रको पढ़ते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि जार शाही सेना और पुलिस हम कमकरों और हमारे बुद्धिजीवी नेताओंसे क्यों इतना डरते हैं ? ......पुराने समयमें प्रत्येक हडताल एक बड़ी घटना थी, किन्तु अब हरएक आदमी जानता है कि कैवल हड़तालें कुछ नहीं हैं, हमें इनके लिये लड़ते हुये मुक्ति भी प्राप्त करनी है।" १९०० ई० और १९०१ ई०में भी प्रथम राजनीतिक प्रदर्शन होने लगे, जिनके द्वारा समाजवादी क्रांतिकारियोंके बढते हुए प्रभावका पता लगने लगा। १९०० ई०के मई-दिवसमें खरकोफके मजदूरों और विद्यार्थियोंने लाल झंडेक साथ सडकोंपर जलस निकाला था, जिसमें वह नारा लगा रहे थे— "स्वेच्छाचारकी क्षय"। १९०१ ई० का मई-दिवस सारे देशमें हड़तालों और प्रदर्शनोंके साथ मनाया गया । १९०२ और १९०३ ई०में और भी राजनीतिक हडतालें और प्रदर्शन हुये। १९०२ ई०में किसानोंके भी कई आन्दोलन हुये और उनके पथप्रदर्शनके लिये लेनिनने "गांवके गरीबोंसे" नामकी एक छोटी किन्तु बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक लिखी। इस तरह क्रांतिकी शक्तियां बढ़ रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ इन शक्तियों में कमजोरी पैदा करने के लिये नरमदली कांतिकारी फूट भी पैदा करने लगे थे। गरमदल के कांतिकारी प्रोग्रामको लेनिन और उनके समर्थक मानते थे, जिनका समाजवादी जनतांत्रिक पार्टीमें बहुमत था। इसीलिये लेनिन और उसके अनुयायी बोल्शेविक (बहुमतीय) कहे जाने लगे। नरमदली अल्पमतमें होनेके कारण मे शेविक (अल्पमतीय) कहे जाने लगे। १९०३ ई०की जुलाई और अगस्तमें ब्रुसेल्स और पीछे लन्दनमें पार्टीकी जो द्वितीय कांग्रेस हुई थी, उसी समय उसके यह दो टुकड़े हो गये। अपनी सूझ, तत्परता और त्यागसे बोल्शेविक मजदूरों और दूसरी शोषित जनतामें अपने प्रभावको बढ़ाते गये, जब कि मेन्शेविक बद्धि-जीवियोंमें अपनी कलाबाजी दिखानेतक ही अपने कामकी इतिश्री समझते थे।

रूस-जापान-युद्ध (१९०४ ई०)— रूसका प्रसार जिस तरह प्रशान्त महासागर तक हुआ, इसे हम बतला आये हैं। अभी तक उसका प्रतिद्वंद्वी चीन था, जिसकी निर्बल और भष्टाचारपूर्ण सरकार रूसके सामने बरावर दवती रही, अब पूर्वी एसियामें जापान-जैसी एक बड़ी शक्ति पैदा हो गई थी। १८९४-९५ ई० में जापानने चीनको हराकर अपनी शक्तिका परिचय दिया था, और क्षतिपूर्तिकी बहुत भारी रकम तथा कोरिया, पोर्ट आर्थर, त्याउतुङ-प्रायद्वीपके साथ मंचूरियाके सारे दक्षिणी समुद्रतटपर अपने अधिकारको चीनसे मनवाया था। "कटकेनैव कटकम्" की नीतिको अपनाते हुये चीन चाहता था, कि जापानको रूससे भिड़ा दिया जाय। १८९६ ई०में जारके वित्तमंत्रीने चीनी पूर्वी रेल बनवानेके लिये चीनके साथ एक संघि की। इससे पहले साइबेरियाकी रेलवे बन चुकी थी। इस रेलको बनाकर जारशाही रूस मंचूरिया और कोरियापर हाथ साफ करना चाहता था। १८९८ ई० में त्याउतुङ प्रायद्वीप और उसके पार्ट आर्थर बन्दरगहको भी रूसने ठीकेपर ले लिया, और उसने जत्दी-जल्दी हिन्तिसे पोर्टआर्थर उक्त रेल बनानेका काम शुरू कर दिया। इस समय गिद्धकी उरह पश्चिमी गुरोपकी शक्तियां चीनमें बन्दरबांट कर रही थी। जर्मन कैसरने क्याउ चाउके बन्दगाहको दखल कर लिया। इंगलेंडने हांगकांगको तो आधी शताब्दी पहले ही ले लिया था, अब उसने वेई-हाइ वेह बन्दरगाहपर भी अधिकार कर लिया। फांस क्या पीछे रहने लगा? उसने भी अपने हिन्दचीन अधिकृत प्रदेशकी सीमाको चीनके भीतर बढ़ाया। संगुक्त राष्ट्र अमरीकाने सबके लिये "खुला दरवाजा"

मांग करके पूंजीपित घड़ियालोंको चीनमें खुल खेलनेकी मांग रक्खी। पिक्चिमी शिक्तयोंकी इस लूटके कारण चीनी जनतामें बहुत असंतोष हुआ, और १९०० ई० में बनसरका भयंकर विद्रोह हो गया, जिसके दबानेमें पिक्चिमी शिक्तयं के साथ रूसने भी भाग लिया। निकोलाइ II की सरकारने कोरियाकी सीमांत नदी यालू-उपत्यकाके जंगलोंकी लकड़ीका ठेका एक रूसी कम्पनीको दिलवाया, जिसका अर्थ केवल यही था, कि उसके द्वारा रूसी सेनाको आसानीसे कोरियामें पहुंचाया जा सके। पोर्टआर्थरको भी रूसी नौसैनिक अड्डेके रूपमें परिणत कर दिया गया। जापान यह सब देखते हुये चुप नहीं रह सकता था और न रूसके प्रतिद्वंद्वी अंग्रेज ही मौकेसे चूकनेवाले थे। दूसरोंको लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना अंग्रेजोंकी पुरानी नीति थी। उन्होंने १९०२ ई० में रूसके विरुद्ध जापानसे सैनिक-संधि की, जिससे जापानको बहुत बल मिला।

रूसमें अब भी सामन्ती मनोवृत्ति काम कर रही थी, उद्योग-धन्धोंको पश्चिमके पुंजीपतियोंके सहारे खड़ा किया गया था. जो इस बातका पूरा ध्यान रखते थे, कि औद्योगिक वस्तुओं के लिये रूस हमसे स्वतंत्र न होने पाये। और तो और, सैनिक हथियारोंमें भी रूस परम्खापेक्षी था। शासक वर्गकी अदर-दिशता और अयोग्यताके कारण किसी क्षेत्रमें भी प्रतिभायें आगे नहीं बढ़ने पाती थीं। रूसी सेनापितयों और यद्ध-संचालकोंको चस्ती किसे कहते हैं, यह मालुम ही नहीं था। सुवारोफ, कतुजोफके समयसे सैनिक प्रतिभाओंकी उपेक्षा करके खशामदी ऐरे-गैरे नत्थुखैरे सामन्त-पूत्रों और जारके कपापात्रोंको आगे बढ़ाया जाता था। रूस अभी युद्धके लिये तैयार नहीं है, यह जापानियोंको पता था। सारे मंच-रियामें उसके गप्तचर फैले हये थे, जिनसे जापानियोंको सारे भेद मालम थे। इसी समय २६ जनवरी १९०४ ई०की रातको बिना यद्ध घोषित किये जापानी घ्वंसक पोतोंने अंघेरेमें छिपकर पोर्ट-आर्थरपर आक्रमण कर दिया। इस समय मख्य सेनापित अदिभिरल स्तार्ककी जयन्ती मनाते हुये रूसी नौसैनिक अफसर नाचमें मस्त थे। जापानियोंने रूसके सर्वश्रेष्ठ तीन युद्धपोतोंको डुबा दिया, और २७ के सबेरे बम-वर्षा करके उन्होंने चार और युद्धपोतोंको नुकसान पहुंचाया । आरम्भ रूसियोंके दिये बहुत बुरी तरह हुआ, और उसके बाद जारशाही सेना हारपर हार खाती गई। अपने हाथियारों और वीरताकी अपेक्षा ईसाकी मूर्तियोंपर मुख्य सेनापति जेनरल कुरोपात्किनका अधिक विश्वास था। उसने गाड़ियोंने भर-भरकर युद्ध-क्षेत्रमें ले जा इन मृतियोंको बंटवाया। रूसी नौसैनिकों और सैनिकोंने लड़नेमें अपनी आनुवंशिक बहादरीको दिखलाया, लेकिन हथियारोंके अभाव और सेना-पतियोंकी अयोग्यताके कारण वह जापानियोंके खिलाफ पासा नहीं पलट सके। फर्वरी १९०४ ई० में रूसी घ्वंसक "स्तेरेगुश्नीने" चार जापानी घ्वंसकों और क्रूजरोंका मुकाबिला किया, जिसमेंसे एकको उसने डुबा दिया। आत्मसमर्पण करनेके लिये कहनेपर रूसी नौसैनिकोंने साफ इन्कार कर दिया। और जब उन्होंने देखा, कि हमारा जहाज जापानियोंके हाथमें जाना चाहता है, तो गोलोंकी वर्षाके भीतर दो अज्ञात नौसैनिकोंने नीचे जाकर पानी आनेके रास्तेको खोल दिया, और इस प्रकार अपने जहाजके साथ समुद्रतलमें बैठकर उन्होंने अपनी वीरताका परिचय दिया। पोर्टआर्थरने कुछ समय तक जापानी घिरावेमें रहते हुये प्रतिरोध किया, लेकिन उसे अन्तमें आत्मसमपर्ण करना पडा।

१९०५ ई०में जारशाही रूसने जापानके हाथों बुरी तौरसे हार खाई, लेकिन रूसकी सैनिक पराजयने कांतिके आरम्भ करानेका काम दिया।

१९०५ ई० की कांति— रूस जापान युद्धके कारण रूसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही बिगड़ गई। खर्चकी सीमा नहीं थी। बड़े-बड़े सूदपर विदेशसे कर्ज लेना पड़ा, जिसके लिये कर बढ़ाना जरूरी था; इस प्रकार जीवनोपयोगी सभी चीजोंका दाम बढ़ गया। उधर भारी संख्यामें किसानोंकी सेनामें भरती करनेके कारण खेतीको भी बहुत नुकसान पहुंचा। कारखानोंमें पूंजीपतियोंने मजूरी कम करनी चाही, जिसका परिणाम हुआ हड़तालें। नवम्बर और दिसम्बर १९०४ ई०में ही पीतरबुर्ग, मास्को और दूसरे नगरोंमें बोल्शेविकोंने सड़कोंमें जलूस संगठित किये, जिनका नारा था "स्वेच्छाचारिताकी क्षय, युद्ध बंद करो।" लोगोंके असंतोषको शांत करनेके लिये १२ दिसम्बर १९०४ ई०को घोषणा निकालकर जारने कुछ हलके-से अधिकारोंको देनेका वचन दिया।

३ जनवरी १९०५ ई० को पुतिलोफ (आधुनिक किरोफ) कारखानेमें चार मजदूरोंको निकाल दिया गया, जिसका परिणाम हुआ अगले ही दिन बारह हजार मजदूरोंकी हड़ताल। पीतरब्गंके दूसरे कारखानोंके मजदूरोंने भी उनकी सहानुभूतिमें हड़ताल की और ८ जनवरीको डेढ़ लाख मजदूरोंने काम छोड़कर उसे सार्वजनिक हड़तालका रूप दे दिया। इतनी बड़ी संख्यामें उत्तेजित और बेकार मजदूर कोई और बड़ा कदम न उठा लें, इसके लिये ईसाई पादरी गपोनने सलाह दी, कि मजदूरोंकी ओरसे जारके पास आवेदन पत्र भेजा जाय। अभी भी जारके प्रति लोगोंकी सद्भावना बनी हुई थी, और वह इसके लिये तैयार हो गये। उधर गपोनने इसकी सूचना खुफिया पुलिसको देदी थी, और जारशाहीने खुलकर गोली चलानेकी तैयारी कर रक्खी थी। आवेदन-पत्रके कुछ वाक्य थे-"हम पीतरवर्गके मजदूर, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे और हमारे असहाय बूढ़े मां-बाप, हे प्रभ तेरे पास सहायता और रक्षा पानेके लिये आये हैं। हम गरीबीसे पीड़ित, अत्याचारके मारे असह्य मेहनत के बोझसे दबे जा रहे हैं। हमें अपमान सहना पड़ता है। हमारे साथ मानवोचित बर्ताव नहीं होता। हमारा धैर्य ट्र रहा है, हम गरीवीके दलदलमें और नीचे डूबते जा रहे हैं। हम अधिकार और ज्ञानसे वंचित हैं। स्वेच्छाचारिता और ऋरताने हमारा गला घोंट रक्खा है। हमारा धैर्य खतम हो रहा है। वह भयंकर घड़ी आ गई है, जब कि इस असह्य पीड़ाकों और अधिक सहनेकी जगह मरना हमारे लिये अच्छा है।" इसमें कुछ आर्थिक और राजनीतिक मांगोंके साथ संविधान सभाके बलानेके लिये मांग की गई थी। बोल्शेविकोंने बहुत समझाया, कि जारके पास प्रार्थनापत्र देनेसे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती. लेकिन अब भी बहुत-से मजदूर कह रहे थे--- 'हम तजर्बा करके देखेंगे। जार हमारी उचित मागोंको अस्वीकार नहीं करेग∵।''

२२ (९) जनवरी १९०५ ई० रिववारका दिन था, जब कि एक लाख चालीस हजार मजदूर जारके चित्र, झंडे और ईसाई मृतियां लिये प्रार्थनाके गीत गाते हेमन्त प्रसादकी ओर चले। जारकी सरकारको मजदूरोंका स्वागत गोलियों और संगीनोंसे करना था। हेमन्त प्रासादकी सडकोंपर जगह-जगह पलटन तैनात थी, लेकिन तो भी बहुत-से मजदूर प्रासादके मैदानमें पहुंचनेमें सफल हुये। निहत्थी जनता पर गोलियोंकी वर्षा होने लगी, एक हजार मजदूर मारे गये, दो हजार से अधिक घायल हुये। बोल्शे-विकोंने यद्यपि पहले मना करनेकी कोशिश की, लेकिन न माननेपर उन्होंने मजदूरोंका साथ नहीं छोडा, और यह भी साथमें जाकर गोलीके शिकार हुये। मजदूरोंने ९ जनवरीके दिनको "ख्नी-रविवार" का नाम दिया, उनके हृदयसे आवाज निकलने लगी--"हमारा कोई जार नहीं है।" उन्होंने अपने घरोंमें टांगे हुये जारके चित्रोंको फाड़कर फेंक दिया, और उसके बाद जबतक बोल्शेविक क्रांति नहीं हुई, "ख़ुनी रिववार" मजदूरोंके लिये शहीदोंका स्मारक पर्व-दिन बन गया। बोल्शेविकोंने पुस्तिकायें निकालकर कहा-- 'हथियार, साथियो।'' इसपर मजदूर बन्दूककी दूकानों और मिस्त्री-खानोंपर टूट पड़े, वहांसे उन्होंने हथियार लेकर अपनेको हथियारबंद किया। उसी ९ जनवरीके अपराह्म में पीतरबुर्गके एक मुहल्ले वासिलियेव्स्की द्वीपमें लोगोंने लड़नेके लिये सड़कपर बाडें खड़ी कीं । चारों ओर "स्वेच्छाचारिताकी क्षय" की आवाज गूंजने लगी । सड़कोंपर कई जगह पुलिसके साथ जनताकी मुठभेड़ हुई। इस दिन जो पाठ रूसके मजदूरवर्गको पढ़ाया गया, उसके बारेमें लेनिनने लिखा था——"अपने महीनों और वर्षोंके दरिद्र, दुःखी और उदास जीवनमें जिसे नहीं सीख सकते थे, वैसी क्रांतिकी शिक्षा सर्वहारोंने एक दिनमें पाई।" "खूनी रविवार" जारशहिके लिये जलियानवाला बाग सिद्ध हुआ। हड़तालका जोर और बढ़ा। जनवरी ११ (२४) १९०५ ई०को मास्कोमें भी हड़-ताल हुई, और इसके बाद पोलन्द, फिनलन्द, उक्रइन, काकेशस और साइबेरिया सभी जगह हड़तालों-का तुफान आ गया।

१९०५ ई०के ग्रीष्ममें सर्वहारोंका क्रांतिकारी संघर्ष चारों ओर फैल गया। प्रथम मईके महोत्सव में दो लाख बीस हजार मजदूरोंने पीतरबुर्गमें काम छोड़ दिया। मजदूरोंके संघर्षने किसानोंपर मी प्रभाव डाला और गांवोंमें आन्दोलन बढ़ चला। रूसके केंद्रीय इलाकों, गुर्जी और बाल्तिक प्रदेशोंमें एक ही साथ किसानोंने जबर्दस्त आन्दोलन शुरू किया। फर्शरी १९०५ ई०में कितनी ही जगहोंपर किसानोंने जमींदारोंके खुदकास्त खेतोंको छीनना शुरू किया, और उस सालके वसंतत्क रूसकी देहातमें सर्वत्र किसान-संघर्ष शुरू हो गया। किसानोंने जमींदारोंके महलों और मकानोंको नष्ट कर दिया, उनके खेतों और चरागाहोंपर अधिकार करके मनमाना जोतना शुरू किया। इतने व्यापक पैमानेपर हो रहे विद्रोहको दबाना जारशाहींके लिये आसान काम नहीं था, पर अभी सेनामें उत्तना असंतोष नहीं था।

अब उसमें भी लक्षण दिखलाई देने लगे। १९०५ ई०में ही, जब कि अभी जापानसे लडाई चल रही थी, कालासागरके नौसैनिक बेड़ेमें असतोष फैल गया, और १४ (२७) जून १९०५ ई०को युद्धपोत "पोतोम्किन" के नौसैनिकोंने विद्रोह कर दिया, जिसका तुरन्तका कारण था, सड़े-गले कीड़े पड़े हुये अधपके मांसको सिपाहियोंमें परोसना। नीसैनिकोंने उसे खानेसे इन्कार कर दिया। कमांडरने मुखियोंको गोली मारनेका हुक्म दिया, जिसके विरोधमें सारे जहाजके सिपाहियोंने विद्रोह कर दिया। यद्यपि बड़े नौसैनिक अफसरोंने विद्रोही नेता वकुलिन्चुकको मार दिया, लेकिन तुरन्त मत्यशेंको नामक दूसरे नाविकने नेतृत्वको संभाला । नाविकोंने बहुतसे अफसरोंको मारकर युद्ध-पोतको अपने हाथमें कर लिया। लाल झंडा उड़ाते हुये जब वह अदेस्सा शहरके सामने पहुंचे, तो वहांके मजदरोंमें बिजली दौड़ गई, लेकिन नरमदली समाजवादी मेन्शेविकोंने उलटा समझा-बुझाकर लोगों को रोका। "पोतम्किन" कितने ही दिनोंतक लाल झंडा उड़ाते हुये कालासागरमें इधरसे उघर घूमता रहा, लेकिन जब तटके किसी नगरसे सहायता नहीं मिली, और उधर गोला-बारूद भी कम होने लगा, तो रूमानियाके तटपर जाकर नाविकोंने आत्मसमर्पण कर दिया। रूमानियन सरकारने पीछे १९०६ ई० में क्रांतिकारियोंको जारकी सरकारके हाथमें दे दिया, जिसने उनमेंसे बहुतोंको फांसीपर चढ़ाया और बहतोंको कालापानीकी सजा दी। यह पहली बार था, जब कि एक विशाल युद्धपोतके सारे सैनिकोंने जारके खिलाफ खुल्लमखुल्ला विद्रोह किया। इतिहासमें हम दूसरे तरहके विद्रोह देख चुके हैं। प्रभुवर्गमें ही किसी एक व्यक्ति या दलके विरुद्धने दूसरे दलका हथियार उठाना पहले भी देखा गया था, लेकिन यह विद्रोह बिल्कुल नये तरहका था, जिसमें दरिद्र और निरीह वर्ग सहस्राब्दियोंसे शासक दलके खिलाफ खुल्लमखुल्ला उठ खड़ा हुआ, मानो जिन ईंटोंसे प्रासाद बना था, वही अब प्रासाद को हानेके लिये हिलने-डुलने लगीं।

जापानसे संधि-जारशाही सेनापतियोंकी अयोग्यता और रूसके पिछड़ेपनके कारण जापान हारपर हार दे रहा था। इसी बीच "खूनी रविवार" और मजदूरों, किसानों तथा नौसैनिकोंके विद्रोहों ने ऐसी हालत पैदा कर दी, कि जारशाहीके लिये और अधिक दिनतक जापानके साथ लड़नेका मतलब था घरमें ही तस्ता उलट जाना। चूशिमाकी खाड़ीमें रूसी जंगी बेड़ेका जब जापानियोंने संहार कर दिया, तो विदेशी पूजीवादियोंको भी भय लगने लगा, कि कहीं पेरिसकी आवृत्ति बड़े पैमानेपर इसमें न होने लगे, इसीलिये उन्होंने जारकी सरकारपर युद्ध बंद करके जापानके साथ सुलह कर लेनेके लिये जोर देना शुरू किया, और यह भी कि जारको भीतरी शांति बनानेके लिये कुछ वैधानिक सुधार देकर लोगोंको अपनी तरफ खींचना चाहिये। उधर जापानकी भी भीतरी हालत अच्छी नहीं थी, क्योंकि युद्धमें अपार धन और जनका सहार हो रहा था, जिससे वहांके लोगोंमें भी असंतोष फैलनेका डर था। जापानके कहनेपर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके राष्ट्रपति थ्योडोर रूजवेल्टने बीचमें पड़ना स्वीकार किया । जारशाही युद्धपरिषद्ने ६ जून (२४ मई) १९०५ ई०को जारकी अध्यक्षतामें बहुमतसे शांतिके पक्षमें फैसला किया, क्योंकि "हमारे लिये विजयसे भी अधिक महत्त्वकी चीज है घरेलू शांति हम असाधारण स्थितिमें आज पड़े हुये हैं। हमें रूसके भीतर शांतिको पुनः स्थापित करना है।'' जारशाही ने सुलह करना स्वीकार किया। जापानकी शर्ते बहुत कड़ी थीं, लेकिन रूजवेल्टने भी दबाव डाला, और अन्तमों ५ सितम्बर (२३ अगस्त) १९०५ ई०को पोर्टिस्मथकी संघिपर हस्ताक्षर हुये। रूसने कोरियामें जापानके सैनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक हितों और अधिकारोंको स्वीकार किया। पोर्ट-आर्थर और दलनीके अपने ठेकेवाले प्रदेशको उत्तने जापानके हाथमें सौंप दिया, सखालिन द्वीपका दक्षिणार्घ और पासके द्वीपोंको भी जापानके हाथमें दे दिया, एवं पूर्वी चीनी रेलको केवल व्यापारिक दृष्टिसे चलाना स्वीकार किया।

जापानने जारशाही गर्वको चूर-चूर कर दिया । इस युद्धमें रूसके चार लाख आदमी हुत, आहुत

या बंदी हुये और तीन अरब रूबल धनका नाश हुआ। रूसी जनतापर इसका बुरा प्रभाव पड़ना ही चाहिये था, लेकिन जारशाही अब पूरवके झगड़ेसे छुट्टी पाकर कांतिको कुचलनेमें समर्थ थी, तो भी संधिपर हस्ताक्षर होनेके सत्ताईस दिन बाद २ अक्तूबर (१९ सितम्बर) १९०५ ई०में मास्कोके प्रेसर्कामयोंने आम हड़ताल कर दी, जिनका साथ वहांके रोटी बनानेवालों, तम्बाकू-मजदूरों तथा दूसरे कमकरोंने दिया। पुलिस और कसाक सैनिकोंने उनके प्रदर्शनोंको बलपूर्वक छिन्न-भिन्न करना चाहा, इसपर मजदूरोंने भी पुलिसके ऊपर तमंचे चलाये। छ दिन बाद २५ सितम्बर (पुराना पंचांग) को मास्को की एक सड़कपर मजदूरों और जारके कसाकोंमें बाकायदा लड़ाई हुई। दो मजदूर मारे गये, आठ घायल हुये और १९२ गिरपतार हुये। ७ अक्तूबरको मास्को-कजान्स्कया रेलवेके मजदूरोंने हड़ताल कर दी, जिनका साथ ८ अक्तूबरको दूसरी रेलोंके मजदूरोंने भी दिया। ११ अक्तूबरको रेलवे हड़तालने सारे राष्ट्रमें आम हड़तालका रूप लिया, जिसमें स्कूलके अध्यापक, आफिसोंके कर्मचारी, कानूनपेशा लोग, इंजीनियर और विद्यार्थी भी सम्मिलत हुये। उन्होंने संविधानसभाके बुलानेकी मांग की। जारने बहुत चाहा, कि गोलियोंकी वर्षासे विद्रोहको दबा दिया जाय, लेकिन वह उसमें आसानीसे सफल कैसे हो सकता था? अक्तूबर महीनेकी इन हड़तालोंने सरकारी शासन-यंत्रको अकर्मण्य बना दिया था।

इसी समय विद्रोहियोंने अपने संगठन, संघर्ष और शासनको चलानेके लिये एक नये यंत्रका आवि-क्तार किया, जिस । १९०५-६ ई०की क्रांतिमें ही बहुत काम नहीं किया, बल्कि १९१७ ई०की बोल्शे-विक-क्रांतिकी सफलतामें भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। यह संगठन था मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियत। सोवियत शब्दका वही अर्थ है, जो हमारे यहां पंचायतका, लेकिन शासन और सैनिक अधि-कारोंके भी हाथमें लेनेसे सोवियतको मामूली पंचायत नहीं कहा जा सकता। १३ (२६) अक्तूबरको, जब कि हड़ताल चल रही थी, पीतरर्बुगके कमकरोंने अपने कारखानोंमें सभायें की, और हड़तालका नेतृत्व करनेके लिये मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतके लिये अपने आदमी चुने। यद्यपि इसका आरम्भ हड़तालकी संयुक्त समितिके रूपमें हुआ था, लेकिन क्रांतिने जल्दी ही उसे शक्तिको संभालनेके लिये मजबूर किया।पीतरबुगके मजदूरोंकी देखादेखी रूसके सभी बड़े-बड़े नगरोंमें मजदूर-प्रतिनिधि सोवियते १९०५ ई० के अक्तूबरमे दिसम्बर तक कायम होती रहीं। मास्को सोवियत बोल्शेविकों के प्रभावमें थी, इसलिये यह हथियारबंद विद्रोहकी तैयारीका संगठन बन गई। काकेशस, लतविया और त्वेर एवं मास्को गुर्वानिया जैसे कितने ही केंद्रीय रूसके इलाकोंमें सैनिक प्रतिनिधि भी सोवियतके सदस्य बने।

रूसके भिन्न-भिन्न जगहों में क्रांति और विद्रोहकी जो लहर फैली हुई थी, उसका प्रभाव वोल्गा-प्रदेश तथा दूसरे इलाकोंकी एसियाई जातियोंपर भी पड़े बिना नहीं रहा। बोल्गासे अल्ताइ और अफगानिस्तानतक जारकी हक्स्मत मुसलमानोंके ऊपर थी। वहां अभी राजनीतिक जागृति इतनी नहीं हुई थी, कि वहांके लोग वर्म और साम्प्रदायिकतासे ऊपर उठते। वोल्गा-प्रदेश और वाशिकिरियामें राष्ट्रीयतावादी मध्यमवर्गने मुस्लिम लीग कायम की। लीगने घीरे-घीरे मध्य-एसिया और काकेशस के मुसलमानोंको भी प्रभावित करना शुरू किया। साम्प्रदायिकतापर निर्भर आन्दोलन और संगठनका नेतृत्व मुल्लोंके हाथमें जाना जरूरी था, और मुल्ला रूसियोंके खिलाफ जहाद करनेका ही तरीका पसंद कर सकते थे, लेकिन बहुतसे एसियाई इलाकोंमें रूसी उनके पड़ोसी किसान और मजदूर बनकर बस गये थे, जो विशाल दृष्टिपूर्वक संचलित राष्ट्रीय आन्दोलनमें एसियाई जातियोंके स्वतंत्रताके युद्धमें सहायक वन सकते थे। लेकिन अभी यह काम बारह साल बाद होनेवाला था। १९०५ ई०के अन्तमें तारतार मध्यमवर्गीय राजनी तिक नेताओंने कजानमें प्रथम मुस्लिम कांग्रेस बुलाई, जिसने हमारे यहां के पुराने कांग्रेसियों की तरह जारसे भक्तिपूर्वक प्रार्थना की, कि मुसलमानोंको भी वही अधिकार मिलने चाहिये, जो कि बादशाहकी रूसी प्रजाको प्राप्य हैं। १९०५ ई०में चुवाशोंमें भी राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हुआ, लेकिन वह शुद्ध किसान आन्दोलन था, जो चाहता था, कि किसानोंको धरती और मुक्ति मिले। चुनाश और मारी लोगोंक भीतर हो रहे किसान आन्दोलनको अखिल रूसी किसान संघके सदस्योंने संचालित किया था। कियानोंने जमींदारोंसे जमीन छीनने और अपनी भाषामें स्कूलोंके खोलनेकी मांग की। साइबेरियाके वृश्यित मंगील भी जारशाही अफसरोंके अत्याचारसे तंग आ गये थे, उन्होंने साइबेरीय जातियोंकी लीग स्थापित की। १९०५ ई० ही में याकूतोंमें भी जागृति हुई, और उन्होंने याकूत लीग कायम की, जिसे जारशाहीने जल्दी ही दबा दिया।

दिसम्बरका विद्रोह—रूसी कमकर समझने लगे थे, कि कैवल राजनीतिक हड़तालोंसे काम नहीं चल सकता । अक्तूबरकी हड़तालोंके बाद सबसे पहले हथियारबंद विद्रोह करनेवाले थे कोन्स्तात् नौसैनिक अड्डेके नाविक और तोपची । २६ और २७ अक्तूबर (पुराना पंचांग) के दो दिन और दो रातोंतक रूसका यह मशहूर नौसैनिक अड्डा विद्रोहियोंके हाथोंमें रहा, लेकिन अभी उनका भीतर-बाहरका संगठन इतना मजबूत नहीं था, इसलिये २८ अक्तूबरको जारशाही सेनाने उसे दबा दिया । दो सौ विद्रोहियों तथा उनके नेताओंको फौजी अदालतद्वारा कड़े दंड दिये गये ।

इस समय रूस-अधिकृत पोलन्दमें फौजी कानून घोषित किया गया था। उसके उठा लेने तथा कोन्स्तातके नाविकोंको मुक्त करानेके लिये १४(१) नवम्बर १९०५ ई०को पीतरबुगकी मजदूर-प्रति निधि-सोवियत । एक आम हड़ताल घोषित की । जारकी सरकारको मजबूर होकर उनकी मांगोंको स्वीकार करना पड़ा, पोलन्दसे मार्शल-ला(फौजी कानून) उठा दिया गया, और क्रोन्स्तातके नाविकों पर फौजी अदालतमें कोर्ट मार्शल द्वारा फांसीका दंड दिलानेकी जगह साधारण सैनिक अदालतमें मुकदमा चलाया गया, जिसते ८३ विद्रोहियोंको छोड़ दिया, १२३ को जेलकी और केवल नौ को कालापानीकी सजा दी। इसमें शक नहीं, पीतरबुर्गके कमकरोंकी हड़तालने कोन्स्तातके बहुतसे विद्रोहियोंके प्राणोंकी रक्षा की। क्रांतिकी इस दूसरी लहरने कालासागरके नौसैनिकोंको प्रभावित किया। २७ (१४) नवम्बरको कूजर "ओचाकोफ' के नाविकोंने विद्रोह किया। "पोतेम्किन" के नाविकोंकी जो गति हुई थी, उससे ये नाविक हताश नहीं हुये थे। २८ (१५) नवम्बरको दूसरे सैनिक पोतों और सेवस्तापोलके दुर्गमें काम करनेवाले सैनिकों और कमकरोंने ओचाकोफके विद्रोहियोंका साथ दिया। "पोतोम्किन" ज का नाम ''पतेलेइमोन'' रखकर जारशाहीने उसे सुरक्षित समझा था, लेकिन पोतेम्किनके ऊपर फिर लाल झंडा फहराने लगा। अभी भी दूसरे युद्धपोत और सैनिक जारशाहीके भक्त थे। २८ (१५) नवम्बर को ही तट और जहाजकी तोपोंने ''ओचाकोफ'' पर गोलाबारी शुरू की, जिससे उसमें आग लग गई। नाविकोंने समुद्रमें क्दकर बचनेकी कोशिश की, लेकिन उन्हें मशीनगनोंकी गोलियोंसे भून दिया गया। विद्रोहियोंका नेता लफटेनेंट स्मिथ और दूसरे नेताओंको कोर्टमार्शल करके गोलीसे उड़ा दिया गया। इस प्रकार कालासागरका विद्रोह दबा दिया गया।

नवम्बर और दिसम्बरके महीनोंमें अबकी किसानोंके विद्रोहने और भी जोर पकड़ा। युरोपीय रूसके एक तिहाईसे अधिक इलाकोंमें किसान जमींदारोंको भगाकर उनसे खेतोंको छीन रहे थे, उनके मकानों और महलोंको लूटते बरबाद कर रहे थे।

कांतिकी प्रगतिको लेनिन अपने निर्वासित स्थान (जेनेवा)से गम्भीरतापूर्वक बराबर देख रहे थे। नवम्बर (१९०५ ई०)में कांतिकारी संघर्षका नेतृत्व करनेके लिये उन्होंने रूसमें आना जरूरी समझा। दिसम्बर १९०५ ई०में फिनलेंडमें तम्मेरफोर्स नगरमें बोल्येविकोंका एक सम्मेलन हुआ। यहींपर स्तालिनको लेनिनको देखनेका सर्वप्रथम सौमाग्य प्राप्त हुआ। लेनिनके सुझावपर सम्मेलनने सदस्योंको अपने-अपने इलाकेमें विद्रोह-संचालन करनेका आदेश दिया। लेकिन दिसम्बरके आरम्भ तक जारशाहीने अपनी शक्तिको पहलेसे अधिक दृढ़ कर लिया था। मंचूरियाके युद्धक्षेत्रसे कितनी ही सेनायें लौटकर युरोपीय रूसमें पहुंच गई थीं। अवकी मास्कोका नम्बर पहला था। वहांकी सोवियतके नेता बोल्येविक थे। उन्होंने हिथयारबंद विद्रोहकी तैयारी बड़े जोर-शोरसे शुरू की। उनके प्रयत्नसे मास्कोकी छावनीमें भी विद्रोहकी लहर फैल गई, जिसमें रस्तोफ रेजिमेंट पहिले रही। १५ (२) दिसम्बरको सिपाहियोंने अपने अफसरोंको गिरफ्तार कर लिया, और रेजिमेंट के कामके संचालनके लिये सिपाहियोंकी एक समिति निर्वाचित की। लेकिन मास्कोकी दूसरी रेजिमेंटोंने उनका अनुसरण नहीं किया, इसलिय १७ (४) दिसम्बरको इन सैनिकोंको दबा दिया गया। अगले दिन मास्कोके बोल्येविकोंने एक सम्मेलनमें मास्को सोवियतपर जोर दिया, कि वह हथियारबंद विद्रोहको बढ़ानेके लिये आम हड़ताल घोषित करे। २० (७) दिसम्बरके सबरे आम हड़ताल शरू हुई। बन्दूकें-पिस्तोल पर्याप्त नहीं थे, इसलिए मजदूरोंने अपने मिस्त्रीखानोंमें कामचलाऊ हथियार बनाये। दो हजार मजदूर-जिनमें करीब आधे

बोल्शेविक थे—लड़नेवाले दलमें शामिल हुये। सड़कोंमें प्रदर्शन हुये, और मजदूर मुहल्लोंमें पुलिसके साथ मुठमेड़ हुई। सारी अस्त्राखानी रेजिमेंट अपने पूरे सामानके साथ विद्रोहियोंकी मददके लिये तैयार हो गई, लेकिन जारभक्त कसाकोंने उन्हें घेरकर अपनी बारकोमें लौटनेके लिये मजबूर किया। दूसरी कितनी ही संदिग्ध रेजिमेंटोंको भी अपनी बारकोंमें ही रखा गया। सचमुच मास्को-स्थित उस समयके पन्द्रह हजार सिपाहियोंमें तेरह सौ नव्बे ही ऐसे थे, जिनपर जारशाही विश्वास कर सकती थी। मास्कोंके महाराज्यपालने राजधानीमें सेना भेजनेके लिये संदेशपर संदेश भेजे थे। लेकिन कांतिकारी इस स्थितिसे पूरा फायदा नहीं उठा सके। २२ (९) दिसम्बरको सरकारी सेनाका पल्ला भारी हो गया, और उन्होंने जगह-जगह आक्रमण करके विद्रोहियोंको दबाना शुरू किया। स्थितिको प्रतिकूल देखकर मास्कोकी पार्टी कमीटी और मजदूर-प्रतिनिधि सोवियतने ३१ (१८) दिसम्बरकी रातको विद्रोहको बंद करनेका निश्चय किया। सब जनह विद्रोहियोंने लड़ाई बंद कर दी। कांतिकारियोंको मौतसे कैसे बचाया जाय, इसका भार उख्तोम्स्की नामक इंजन-ड्राइवरने अपने ऊपर लिया, और ट्रेनमें कांतिकारियोंको वैठाकर वह मशीनगनों और राइफलोंकी गोलियोंकी वर्षाक बीचसे ट्रेनको बड़े बेगसे भगा ले गया। इस प्रकार उसने कितने ही कांतिकारियोंको फांसी पानेसे बचा लिया। जारकी सेनाने मजदूरों और उनके परिवारके ऊपर भयंकर अत्याचार किये, सैकड़ोंको बिना मुकदमा चलाये ही गोलियोंसे ठंडा कर दिया।

मास्कोके बाहर दूसरे कितने ही शहरोंमें भी हिथयारबंद विद्रोह हुये। दक्षिणमें गोरलोवकामें विद्रोहियोंने जारके राज्यको खतम करके मजदूर-प्रतिनिधियों का शासन आरम्भ कर दिया। मजदूरोंके पास अपने हाथकी बनाई तळवारों, छुरों तथा थोड़ेसे तमचोंके सिवा और हिथयार नहीं थे, तो भी चार हजार क्रांतिकारियोंने जारके कसाकोंके साथ पांच घंटे तक बड़ी बहादुरीसे लड़ाई की, जिसमें उनके तीन सौ आदमी काम आये। दोनेत्स-उपत्यकामें सभी जगह पुलिस और सेनाके साथ विद्रोहियोंकी लड़ाई हुई। लुगान्स्कमें सशस्त्र विद्रोह और हड़तालका नेतृत्व क० ई० बोरोशिलोफने किया। १९०५ ई० के ग्रीष्ममें बोरोशिलोफको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिसम्बरमें हजारों मजदूरोंने जाकर "अपने लाल जेनरल" को जेलसे छुड़ा लिया। बोरोशिलोफको संगठन शक्ति और सैनिक सूझ-बूझको देखकर एक सभामें एक मजदूरने कहा—"हम तुम्हें अपना लाल जेनरल नियुक्त करते हैं।" जिसका जवाब बोरोशिलोफने हंसते हुये दिया—"तुम बहुत दूरकी बातकर रहे हो, मुझे सैनिक विद्याका कुछ भी पता नहीं है।" उस समय सचमुच ही किसको पता या, कि बोल्शेविक-कांतिके समय वह अपनी सैनिक प्रतिभाका सुन्दर परिचय देगा, और अन्तमें रूस-जैसी दुनिया की एक शक्तिशाली सेनाका फील्ड-मार्शल और आज सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनेगा।"

इसी प्रकार नवोरोसिस्कमें भी मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवियतने शासन अपने हाथमें संभाल लिया। कालासागर-तटवर्ती नगर सोचीमें भी यही बात हुई। साइबेरियाके क्रास्नोयास्कं और चीता नगरोंकी सेना विद्रोही मजदूरोंसे मिल गई और यहां सिपाहियोंके भी प्रतिनिधियोंने मजदूर-प्रति-निधियोंकी सोवियतोंमें शामिल होकर विद्रोहका संचालन किया।

१९०५ ई०का विद्रोह खूनी हाथोंसे दबा दिया गया। प्लेखानोफ अब नरमदली समाजंवादी हो गया था। उसका कहना था—"उन्हें हथियार उठाना नहीं चाहिये था।" जिसका जबाब लेनिनने दिया— "इसके विरुद्ध हमें सारी शक्तिके साथ और दृढ़तापूर्वक आक्रमणात्मक रूपमें हथियार उठाना चाहिये था।" दिसम्बरकी कांतिके असफल होनेके कारण थे—किसानोंसे मदद नहीं मिलना, सेनाके भी अधिक भागका जारशाहींके साथ होना, विद्रोहियोंका अच्छी तरह संगठित न होना और एक साथ उठनेकी जगह विद्रोह का भिन्न-भिन्न जगहोंमें भिन्न-भिन्न समयोंमें आरम्भ होना। विद्रोहियोंके पास काफी हथियार नहीं थे, उन्होंने आक्रमण करनेकी जगह प्रतिरोध करना पंसद किया, तो भी इस क्रांतिको असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रांतिकारियोंने जो भूलें इस समय की थीं, अपनेमें जो कियां पाई थीं, उन्हें हटानेमें सफल होकर ही वह १९१७ ई०की क्रांतिमें विजयी हुये। इसीलिये इस क्रांतिको १९१७ ई० की क्रांतिकारिहें कहा जाना बिलकुल ठीक है।

शासन-मुषार-जारशाहीने क्रांतिको दबा दिया, लेकिन वह जानती थीर कि लोगोंको संतुष्ट

करने या घोखेमें रखनेके लिये कुछ सुधार देना भी जरूरी हैं। ११ सितम्बर १९०५ ई०को इसीलिये राज्यद्गमा (संसद)के चुनावकी घोषणा की गई। लेकिन यह पहिले ही निश्चय कर लिया गया, कि निर्वाचनमें राजभक्तोंका ही पलड़ा भारी रहे, इसीलिये जहां जमींदारोंको दो हजार मतदाताओं पर एक प्रतिनिधि और नगरोंके सम्पत्तिवालोंको सात हजार वोटरोंपर एक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया था, वहां तीस हजार किसान और नब्बे हजार मजदूर वोटरोंपर एक प्रतिनिधि भेजनेका नियम बनाया गया था। निर्वाचन भी सीधा नहीं था। प्रत्येक गांवके वोटर वोलोस्त (जिले) के लिये निर्वाचक चुनते। ये निर्वाचक हरएक जिलेसे दो प्रतिनिधियोंको किमश्नरीके लिये चुनते। किमश्नरियोंके चुने हुये निर्वाचक गुर्वानयों (प्रदेशों) के लिये निर्वाचक चुनते, और गुर्वानयोंक यह निर्वाचक दूमा (संसद) के लिये प्रतिनिधि चुनते। वोट भी गुप्त नहीं देने थे। जारकी सरकारने इस प्रकार समझ लिया था, कि हम ऐसे आदिमियोंको ही संसदमें आने देंगे, जो कि हमारी हामें हां मिल.यें। मार्च और अप्रैल १९०६ ई०में राज्यदूम।के लिये निर्वाचन हुये। उस समय पुलिसके अत्याचारोंसे सब जगह त्राहि-त्राहि मची हुई थी। बोल्शेविकोंने निर्वाचनके बायकाट करनेका निश्चय किया था। इसी समय १९०६ अप्रैलमें स्टाकहोममें समाजवादी जनतांत्रिकोंकी कांग्रेस हुई। जारशाही अत्याचारोंसे सबक सीखकर बोल्शेविक और मन्शेविक दोनों इस कांग्रेसमें सम्मिलित हुये, और समाजवादी जनतांत्रिक पार्टीके भीतर अलग अलग दो गुर्टोंको रखते हुये भी वह एक हो गये।

नविनविचित दूमाके उद्घाटनसे तीन दिन पहले अप्रैल १९०६ ई०के अन्तमें जारशाहीने "आधारिक राज्यविधान" प्रकाशित किये, जिसके द्वारा "सभी रूसोंके सम्राट्में सर्वोच्च परमस्वतंत्र राज्यशिक्त निहित है" को घोषित किया गया। साथ ही दूमापर अंकुश रखनेके लिये एक राज्यपरिष इबनाई गई, जिसकी स्वीकृतिके बिना कोई भी कानून दूमा द्वारा पास होकर जारके पास भेजा नहीं जा सकता था। परिष में आधे सरकारी उच्च अधिकारी थे, जिनकी नियुक्ति जार करता, बाकी आधेमें स्थानीय बोडी (जेम्स्त्वों), अमीरों, पादिर्यों और विश्वविद्यालयोंके प्रतिनिधि लिये जानेवाले थे।

इतने छंद-बंदके बाद निर्वाचित दूम। भी पूरी तौरसे जारशाहीके अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। उसके ५२४ सदस्यों में २०४ किसान थे, जोकि वैसे किसान नहीं थे, जिन्हें जारका सलाहकार प्रधान-मंत्री काउंट वित्ते चाहता था। समाजवादी जनतांत्रिक समूहके अठारह प्रतिनिधि दूमामें पहुँचे थे। वैधानिक जनतांत्रिक या नरमदिलयोंकी संख्या १७९ थी।

यद्यपि विद्रोहका वेग दब गया था, लेकिन वह बिल्कुल खतम नहीं हुआ था। १९०६ ई०में मईसे अगस्ततक देशके आधे भागमें किसानोंके आन्दोलन और बलवे चलते रहे। दूमा जनताके हितके लिये नहीं बनाई गई थी, इसलिये वह लोगोंको शांत करनेमें कैसे समर्थ होती? जब भूमि-संबंधी समस्याके बारेमें किसान-प्रतिनिधियोंने अपने अनूकुल प्रस्ताव पास करना चाहा, तो घब शकर सरकारने ८ जुलाई १९०६ ई०को दूमाको खतम कर दिया।

उसी साल दूसरी दूमाका निर्वाचन हुआ। प्रथम दूमाका बोल्शेविकोंने बायकाट किया था, लेकिन प्रथम दूमाके तजरोंसे उन्हें पता लग गया, कि दूमाको अपने विचारोंके प्रचारके लिये एक अच्छा प्रभावशाली भाषणमंच बनाया जा सकता है, इसीलिये लेनिनके परामर्शके अनुसार बोल्शेविकोंने अबके निर्वाचनमें भाग लेनेका निश्चय किया। वामपक्षी दलने भी भाग लिया, जिसके कारण द्वितीय दूमा जारशाहीके लिये प्रथमसे भी अधिक कड़वी साबित हुई। नरमदली संवैधानिक जनतांत्रिक पहलेकी अपेक्षा आधे ही (१७९:९८) आ पाये। किसान गृट तथा नरम समाजवादी कांतिकारी जहां पहली दूमामें ९४थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर १५७ हो गई। समाजवादी जनतांत्रिक अब अठारहकी जगह पैसठ थे। यद्यपि द्वितीय दूमामें प्रगतिशील विचारोंका प्रतिनिधित्व ज्यादा था, लेकिन अब कांतिका वेग उतारपर था, इसलिये वह जनताके किसी भी हितको करनेमें असमर्थ थी, ३ जून १९०७ ई०को प्रतिगामी जारके पिट्ठुओंने कानूनके दिखावेको भी छोड़कर चारोंओर अत्याचार करना शुरू किया। उसी साल १५९ मजदूर सभाओंको भंग कर दिया गया, १९०८ ई०में नौर भीर १९०९ ई०में छानवे मजदूर-संगठन निषद्ध कर दिये गये। द्वितीय दूमाको

खतम कर देनेके बाद भी निकोलाइ II अपनेमें इतनी शक्ति नहीं पाता था, कि दूमाके बिना ही शासनको जारी रक्खे, इसीलिये वह तृतीय दूमाके निर्वाचन करनेकी घोषणा करनेके लिये मजबर हुआ। अवकी बार जारशाहीने चुनावके नियम और भी अनुकूल बनाये : जमींदार २३० वोटरोंपर एक, बर्ज्या (पूजीवादी) हजारपर एक, किसान साठ हजारपर एक और मजदूर सवा लाखपर एक प्रतिनिधि भेज सकते थे। रूसी प्रजाको जहां दूमामें अपना प्रतिनिधि भेजनेका इस प्रकार अधिकार प्राप्त था, वहां मध्य एसियाके लोगोंको एक भी प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार नहीं दिया गया था--यरोपीय रूसके जहां ४०३ थे, वहां सीमाती इलाकोंके ३९ ही लिये जानेवाले थे. जिनमें बारह रूसी-पोलन्दके प्रतिनिधि थे। इस निमयके अनुसार जो निर्वाचन हुआ, उसमें २०२ अथवा ४६ प्रतिशत सदस्य जमींदारोंके थे। वामपक्षी दलोंको केवल ७ प्रतिशत जगहें मिली थीं, लेकिन जारशाही तो दूमाको केवल दिखावेकी चीज रखना चाहती थी। वह दूसरी तरहसे भी विरोधी शक्तियोंको क्चलनेके लिये तैयार थी। विद्रोही किसानोंकी शक्तिको सर्वथा नष्ट कर देनेके लिये उसने यह तरीका निकाला था-गांवकी पंचायती सत्ताका नष्ट कर देना, देहातमें भूमिपर सामृहिक अधिकार रखनेकी जगह किसानोंको वैयक्तिक तौरसे खेतोंपर अधिकार देना, एवं किसानोंको विद्रोही गांवों और इलाकोंसे ले जाकर दूसरी जगह बसाना । इसकी वजहसे वह कुछ समयके लिये किसानोंको शक्तिको तोड़नेमें सफल हुई। गांवकी जमीनपर सामूहिक अधिकार होनेपर धनी और गरीब किसानोंके बीच भारी भेद नहीं कायम किया जा सकता था, लेकिन अब गांवोंमें कुलक (धनी किसान) पैदा होने लगे।

जारशाही समझने लगी थी, कि लेनिनके रूपमें उने एक बड़े शत्रुसे मुकाबला पड़ा है। १९०७ ई०के जाड़ोंमें सरकारने लेनिनकी गिरफ्तारीका हुक्म निकाला। लेनिन फिनलन्दमें गप्त रीतिसे रहते थे। पार्टीकी सलाहपर लेनिनको देश छोड़ जाना पड़ा। गुप्त रीतिसे जिस जहाज द्वारा उन्हें बाहर जाना था, उसे पकड़नेके लिये पुलिसकी आंख बचाकर फिनलन्दकी बर्फ जमी खाडीके ऊपरसे चलना पड़ा । एक जगह कमजोर बर्फके कारण लेनिन मौतसे बाल-बाल बचे । आखिर ्ह जहाज द्वारा देश छोड़कर प्रायः दस सालके लिये विदेशमें जीवन बिताने चले गये। क्रांतिके असफल होनेका एक प्रभाव यह हुआ, कि कांतिके साथ सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवियों में निराशा और उसीके कारण विचारोंमें गड़बड़ी पैदा हो गई। लेकिन तब भी बोल्शेविकोंने अपनी पार्टीको नष्ट होनेसे बचानेके लिये पूरी कोशिश की। जनवरी १९१२ ई०में बोल्शेविकोंने स्वतंत्र बोल्शेविक पार्टी स्थापित करनेके लिये प्राहा (चेकोस्लोवाकिया) में अपना सम्मेलन किया, जिसका बहुत भारी ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि इसीके निर्णय द्वारा स्थापित बोल्शेविक पार्टीने पांच वर्ष बाद रूसमें सफल क्रांति की। इस वक्त जो केंन्द्रीय समिति नियुक्ति की गई थी, उसमें लेनिन, स्तालिन और य० म० स्वेर्द् लोफ मुख्य थे। इसी समयसे पार्टीके पुराने नाम "रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी''के साथ-साथ ब्रकेटमें "बोल्शेविक" भी लिखा जाने लगा। इसी सम्मेलनके समय से बोल्शेविक नेताओंने दृढ़तापूर्वक कार्य आरम्भ किया। इन नेताओमें लेनिन सर्वोपरि थे। उनके सहायकोंमें याकोब मिखाइल-पुत्र स्वेर्द् लोफ भी एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता था, जिसने कजान और उरालमें बहुत काम किया और पीछे साइवेरियामें निर्वासित कर दिया गया था। सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद यही रूसका प्रथम राष्ट्रपति हुआ। मिखाइल वासिली-पुत्र फुंजे दूसरा जबर्दस्त बोल्शेविक क्रांतिकारी था, जिसने बोल्योविक क्रांतिके समय अपनी सैनिक सूझ और संगठनका बहुत अच्छा परिचय दिया। आज मध्य एसियाके किंगिजिस्तान गणराज्यकी राजधानी फूंजेके नामपर मशहूर है। सेर्गेई मीरन-पुत्र किरोफ १८ वर्षकी उमरमें बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हुँआ, और १९०५ ई०की क्रांतिमें उसने जबर्दस्त भाग लिया। क्रांतिके सफल होनेके बाद उसने बहुत-से जवाबदेह पर्दोको संभाला, और द्वितीय पंचवार्षिक योजनाके समय दुरुमनकी गोलीका शिकार हुआ। स्तालिनकी जन्मभूमि गुर्जीका प्रिगोरी कान्स्तन्तिनो पुत्र ओर्जोनीकिंद्जे १९०३ ई०में बोल्शेविक पार्टीमें शामिल्र हुआ। १९०५ ई० की क्रांतिमें इसने बड़ी तत्परतासे भाग लिया। जब क्रांतिके असफल होनेपर गिरफ्तारियां होने लगे, तो वह विदेशमें भाग जानेमें सफल हुआ । १९०९ ई०में वह ईरानमें था, और वहांकी कांतिमें भी उसने भाग लिया था। पीछे ईरानमें रहना असम्भव देखकर वह लेनिनके पास पेरिस चला गया। प्राहा (प्राग) के सम्मेलनके बाद वह फिर गुप्त रीतिसे रूसमें लौटकर काम करने लगा। व्याचिस्लाव मिखाइल-पुत्र मोलोतोफ १९०६ ई०में पार्टीमें सम्मिलित हुआ, जब कि अभी वह १६ वर्षका विद्यार्थी था और कालेजकी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाया था। इसी समय १९ वर्षकी उमरमें उसे बलोग्दामें भेजकर नगरबन्द कर दिया गया, लेकिन तो भी उसने अपने कार्यको जारी रक्खा।

प्रथम क्रांतिके असफल होने बाद चारों ओर राजनीतिक शिथिलता छा गई। उस समय गुप्त रहकर क्रांतिकारी आन्दोलनको जारी रखनेवालोमें मिखाइल इवान-पुत्र क्लिनिन और क्लिमेंती एफरेम-पुत्र बोरोशिलोफ भी थे। किलिनिन कई साल जारशाही जेलोमें बिताये, और वह कई सालोंतक सोवियतका राष्ट्रपित रहकर मरा। वह एक मामूली किसानका लड़का था, जो चरवाही, साईसीके जीवनसे मजदूर और फिर क्रांतिकारी बना। बोरोशिलोफके बारेमें हम बतला चुके हैं। वह १९०३ ई०में पार्टीमें शामिल हुआ, और १९०५ ई०में लुगान्स्कके विद्रोहका "लाल जेनरल" बना। उसे पकड़कर १९०७ ई०में तीन सालके लिये साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया, लेकिन वह वहांसे तीन बार निकल भागनेमें सफल हो अपने काममें जा डटा।

**वैदेशिक संबंध—**-उत्पादनके बेहतर साधनोंके कारण पंजीवादी व्यवस्था सामन्।वादी व्यवस्थासे कहीं अधिक समृद्धि और शक्तिकी वाहक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम २० वी सदीके आरम्भमें इंगर्लैण्ड और फ्रांसका रूससे मुकाबिला करके देख सकते हैं। रूस यद्यपि जनसंख्या और प्राकृतिक स्रोतोंमें पश्चिमी यरोपके इन दोनों देशोंके सम्मिलित साधनोंसे भी कहीं बेहतर स्थितिमें था, लेकिन पंजीवादी प्रगति अतएव उद्योग-धंघोके विकासमें पिछड़ा होनेके कारण वह परमुखापेक्षी था । इसीके कारण जापानके साथ उसे बुरी तौरसे हारना पड़ा । लेकिन इस समय पश्चिमी युरोपमें जर्मनी-आस्ट्रिया और इंलैण्ड-फांसके दो प्रतिद्वंद्वी पैदा हो चुके थे। जबतक जर्मनी छिन्न-भिन्न अवस्थामें था, तबतक फ्रांस और इंगलैण्ड अपने उपनिवेशिक स्वार्थोंके कारण एक दूसरेक शत्रु बन रहे, लेकिन १८७० ई०में संयुक्त जर्मनीकी सेनायें पेरिसमें घुसकर फांसको यह समझानेमें सफल हुईं, िक अब उसे खतरा ब्रिटिश चेनल पार पिचश्मसे नहीं, बल्कि पूरवसे हैं। इसका निश्चय होते ही अब फ्रांस और इंगलैण्ड एक दूसरेके नजदीक हो गये। उद्योग-घंघों तथा दूसरे खर्चोंके लिये जारशाहीको इंगलैण्ड और फांसका मृह देखना ५ इरहा था। यदि पिनमी युरोपके इन दोनों देशों और जारशाही रूसमें मेल न होने देनका कोई कारण हो सकता था, तो वह या तर्की और ईरानके भीतर उनका स्वार्थ। लिकन समझौता करना जरूरी था। बिस्मार्क जर्मनीकी एकता स्थापित करनेके बाद हट गया और अब हिटलरका पूर्ववर्ती कैसर विलहेल्म II सारे विश्वपर नजर दौड़ान लगा। जिस वक्त पश्चिमी युरोपकी दोनों शक्तियां दुनियाके बाजारों और राजनीतिक प्रभुत्वको आपसमें बांट रही थीं, उस समय जर्मनी सोता रहा। सैनिकवाद जर्मनीकी पुरानी परम्परासे चला आया था। सैनिक दृष्टि से मजबूत होनेके लिये भी उद्योग-धंघोंके बढ़ानेकी बड़ी अवश्यकता थी, इसलिये जर्मनीने बड़ी तेजीके साथ अपने कल-कारखानों और वैज्ञानिक खोजोंको आगे बढ़ाया । लेकिन जर्मनीके कल-कारखानोंकी चीजोंको दुनियाके बाजारोंमें भेजकर नफा कमानेमें फांस और इंगलैंग्ड पग-पगपर बाधक थे, इसलिये अब उसे अपना रास्ता निकालनेके लिये तलवार छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं रह गथा था। कैसर विल्हेल्मने देखा, कि रूसका पश्चिमी गुटमें शामिल होना हमारे लिये अच्छा नहीं है। उधर निकोलोइ II भी देख रहा था, कि जर्मनीसे समझौता हो जानेपर तुर्का और ईरानमें हमारे लिये रास्ता खुल जायेगा । जार और कैंसरने ब्योर्कमें एक गुप्त संविपत्रपर हस्ताक्षर भी किया, लेकिन संधिपत्रपर अमल करनेपर फांस और इंग्लैण्डसे वित्तीय सहायता बन्द हो जाती। फांस और इंगलैण्डने १९०६ ई०में ढाई अरब फॉकका ऋण देकर जापानी युद्धके परिणामस्वरूप दिवालिया बननेसे जारशाहीको बचा लिया थ। । उन्हाने पोर्ट्स-मौथ संधिमं भी शर्तोंको रूसक अनुकूल बनवानेमें सहायता दी थी। फांसका ईरान और तुकींके बारेमें भी रूससे समझौता हो गया । ईरानको इगलैण्ड और रूसने अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रोंमें बाट लिया—उत्तरी ईरानको रूसके प्रभावमें रखा गया और पेट्रोलवाले दक्षिणी क्षेत्रको

इंगर्लण्डने अपने हाथमें रक्खा, बीचके थोड़ेसे भूभागको तटस्थ क्षेत्रके तौरपर रहने दिया गया। इंगर्लण्ड और रूसके साथ समझौता हो जानेपर फांस और रूसके बीचमें भी समझौता होना आसान था । वस्ततः यह त्रिगुट समझौत। १९०४ ई० ही में हो गया था, जिसके अनुसार इंगलैण्ड, फ्रांस और रूस जर्मनीके विरुद्ध एक होकर तैयार थे। अपने पिछड़ेपनके कारण रूस फ्रांस और इंगलैण्डके लग्ग-भगाकी स्थिति रखता था। उसके पश्चिमी दोस्तों। अब भी रूसी नौसेनाको बासफोरस और हरेदानियाल द्वारा जाने-आनेकी स्वतंत्रता नहीं दी थी। १९०८ की मई और जूनमें जार और इंग-लैण्डके राजा एडवर्ड सप्तमने रेवेलमें मुलाकात कर जर्मनीके विरुद्ध मिलकर तैयारी करनेका समझौता किया। उन्होंने मकदूनियाको तुर्कीसे अलग करनेकी बातको भी मान लिया, लेकिन दरेदानियालके रास्तेको रूसी नौसेनाके लिये मुक्त करनेपर अभी भी समझौता नहीं हो पाया। उधर जर्मनी भी आस्टियाको अपने साथ मिलाकर अपने शत्रओंकी चालोंको व्यर्थ करनेके लिये तैयार था, जिसके लिये सबसे पहले बल्कानमें अपनी स्थितिको मजबूत करना जरूरी था। मई-जुनकी मलाकात हसको निश्चित तौरसे पश्चिमी गुटके साथ मिलानेमें सफल नहीं हो पाई थी, इसीलिये हस अभी दूसरे पक्षकी ओर भी हाथ बढ़ानेकी कोशिशमें था। १९०८ ई० के वसंतमें आस्ट्रिया और रूसके विदेश-मंत्रियोंने आपसमें बातचीत करके निञ्चय किया, कि आस्ट्रियाके बोसनिया और हेर्जेगोविनाके अधिकारपर जारशाही कोई आपत्ति नहीं करेगी, जिन्हें कि बलिन कांग्रेसके समय (१८७८ ई०) से ही आस्टियाने तुर्कीसे छीनकर अपने हाथमें कर लिया था । बदलेमें आस्ट्याने दरेदानियालसे रूसी यद्वपोतोंके स्वतंत्रतापूर्वक आने जानेके दावेको मंजूर किया। लेकिन इस बातको इंगलैण्ड माननेके िल्ण तैयार नहीं था। आस्टियाने उधर अपने वचनको बिना पूरा किये ही बोसनिया और हेर्जेगोविनाके सर्वोंको अपने राज्यमें मिलानेकी घोषणा कर दी। जारशाही बल्कानके स्लावोंको अपने प्रभावक्षेत्रमें मानती थी, जिसके लिये बहुत समयसे बृहत्तर स्लावबादको प्रोत्साहन दे रही थी। १९०८-९ ई०में आस्ट्रियाके इस कामसे युद्ध घोषित होनेमें कोई कसर नहीं थी, लेकिन जापानसे हार खानेके बाद अभी इस इस रिथतिमें नहीं था, कि यद छेड़कर आस्ट्रियाको जवाब देता।

जापानसे रूसके हारनेपर एसियाकी परतंत्र जातियोंमें स्वतंत्रताकी भावना बहुत बढ गई. और एक एसियाई जाति द्वारा यूरोपके सबसे शक्तिशाली साम्राज्यके पराजित किये जानेके बाद वह यह माननेके लिये तैयार नहीं थी, कि युरोपकी जातियोंको काली जातियोंपर शासन करनेका अधिकार भगवानकी ओरसे मिला है। उधर १९०५-७ ई०में रूसमें क्रांतिकी जो प्रचंड आंधी आई थी, उसके कारण भी उसकी धाक ईरानके ऊपरसे हट गई। स्वतंत्रता-प्रेमी ईरानी देख रहे थे, कि जब तक पुराने शाही शासनमें सुधार नहीं किया जाता, तबतक हम अपने देशको अंग्रेजों और रूसियोंके चंगुलसे नहीं निकाल सकते। २० वीं सदीके आरंभमें ईरानमें जो राष्ट्रीयताकी लहर फैली, उसका परिणाम १९०६ ई०की ईरानी क्रांति थी। शाहने पहले गोलियों और जंजीरोंद्वारा स्वतंत्रताकी भावनाओंको दवाना चाहा, लेकिन अन्तमें उसमें असफल हो जनताकी संसद (मजलिस) को स्थापित करनेकी मांगको स्वीकार किया। लेकिन जारशाही इसे कब पसंद कर सकती थी? १९०८ ई०के ग्रीष्ममें कर्नेल ल्याखोफने कसाकोंके त्रिगेडको लेकर तेहरानमें पहुंच मजलिसपर तोपके गोले बरसाये, और शाहको मजलिस तोड़ देनेके लिये मजबूर किया। नवस्थापित मजलिसके कितने ही सदस्योंको फांसी दी गई, और कितनोंको जेलमें डाल दिया गया । इससे भी शाह लोगोंको दबा नहीं सका, और एक बच्चेको सिंहासनका अधिकारी बना रूसमें भाग गया। क्रांतिकारी ईरानको आगे न बढ़ने देनेके लिये इंगलैण्ड और रूसने मिलकर उसके चारों ओर आर्थिक घिरावा डाल दिया । दूसरी ओर ईरानी प्रतिगामियोंको सहायता और प्रोत्साहन दे १९११ ई०में प्रति-कांतिके सफल होनेमें मदद दी। ईरानी कांति समाप्त कर दबा दी गई, और उत्तरी ईरानमें रूस और दक्षिणी ईरानमें इंगलण्डने अपनी-अपनी सेना रखनेके अधिकारको बनाये रक्खा ।

ईरानमें जिस समय वहांके मध्यवर्गी राष्ट्रीयतावादी देशको नवजीवन देना चाहते थे, उसी समय पहलेसे चली आती राष्ट्रीय भावनाके प्रसार द्वारा अपनेको मजबूत देख तरुण तुर्कोंने १९०८ ई०में ब्रीनिक विद्वोह द्वारा तुर्कीमें सफलता प्राप्त की । इस सफलताके फलस्वरूप तुर्कीकी सरकारमें वैधानिक सुधार किये गये, जिन्हें विफल करनेके लिये पहला प्रहार था, आस्ट्रियाका बोसनिया और हेर्जेगोविनाको अपन राज्यमें मिलानेकी घोषणा । तरुण तुर्कोंके प्रयत्नोंसे तुर्की शिक्तशाली बन जाय, इसे रूस भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि तब तो दरेदानियालके लिये उसकी आशाओंपर सदाके लिये पानी फिर जाता। रूसकी शह पा १९०९ ई०में अफीकाके तुर्कीके दो प्रदेशों—सेरेनेइका और त्रिपोलितानियाको इतालीने अपने अधिकारमें कर लिया। रूसने फांस और इंगलैण्डके अरबीभाषी अफीकी प्रदेशोंपर हाथ साफ करनका भी समर्थन किया। इतनेसे भी तरुण तुर्कोंकी शिक्तको कमजोर न होते देख तुर्कीसे लड़नेके लिये रूसके नेतृत्वम बल्कान-लीगकी रथापना हुई। इन परिस्थितियोंमें तरुण तुर्कोंके लिये जर्मन साम्राज्यवादकी ओर मुह करनेके सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया। यह भी याद रखनेकी बात है, कि जिस वक्त पूर्वी युरोपमें यह घटनायें घट रही थीं, उसी समय १९११ ई० में चीनकी महाक्रांति हुई—चीनी सामन्तवादी शासकोंने पश्चिमी युरोपके साम्राज्यवादियोंकी नोंच-खसोटसे देशको बचानेमें असफल होकर अपनेको अयोग्य साबित कर दिया था, इसलिये वहांके मध्यमवर्गने राष्ट्रीय मुक्तिके लिये पुरान शासकोंको हटाना जरूरी समझा। मला इतनी बड़ी बातको पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियां कैसे सह सकती थीं? उन्होंने चीनका वित्तीय वायकाट कर क्रांतिको निर्बंल बना प्रतिकातिकारी राष्ट्रपति युवान-शि-काईको क्रांतिका गला घोंटनेमें सहायता दी—इस काममें इंगलैण्ड, फांस, रूस, जर्मनी और युक्त राष्ट्र अमेरिकाके साथ जापान भी शामिल था।

आपसमें कहीं मेल और कहीं बिगाड़के साथ ऐसी घटनायें हो ही रही थीं। दुनियाके सबसे बडे साम्राज्यवादी देश इंगलैण्ड और फ्रांस देख रहे थे, कि अन्तमें हमें जर्मनीसे निबटना है, जिसके लिये रूसका हमारे साथ रहना आवस्यक है। १९११ ई०में इन तीनों शक्तियोंके मस्य सेना-संचालकों-का सम्मेलन हुआ, जिसमें फांसके प्रतिनिधिन कहा-- "रूसी सेनाओंका लक्ष्य यही होना चाहिये, कि जर्मनी अपनी सेनाके सबसे बड़े भागको पूर्वी मोर्चेमें फंसा रखनेके लिये मजबूर हो।" इसके लिये रूसी सेनाको उसी समय जर्मनीपर आक्रमण कर देना चाहिये, जिस वक्त कि इंगलैण्ड और फ्रांसकी सेनायें पश्चिममें आक्रमण शुरू करें। इतनेसे भी संतुष्ट न होकर १९१२ ई०में तीनों शक्तियोंके सेना-संचालकोंका जो सम्मेलन हुआ, उसमें फ्रांसने मांग की, कि आठ लाखसे कम रूसी सैनिक आस्टिया और जर्मनीके सीमांतपर नहीं होने चाहिये, और पिक्चममें स्थिति चाहे जैसी भी हो. सेना-चालनके सोलहवें दिन, रूसको आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण कर देना चाहिये। इसके लिये सैनिक रेलोंको बहत भारी परिमाणमें बढ़ानेकी अवस्यकता थी, जिसके लिये जारशाहीको कर्जा और सामग्री देनेके वास्ते पश्चिमी राष्ट्र तैयार थे। स्तालिनके शब्दोंमें – "जारशाही रूस पश्चिमी साम्राज्यवादके लिये अपरिमित संरक्षित शक्ति थी, यही नहीं, कि वहां विदेशी पूंजी लगानेका स्वतंत्र अवसर मिला था, जिसके कारण रूसके आधारिक उद्योग-धंधों तथा राष्ट्रीय अर्थनीतिपर साम्राज्यवादियोंका नियंत्रण हो गया था-- उदाहरणार्थ कोयला, तेल और धातूके उद्योग-- बल्कि यह भी कि रूस अपने लाखों सै निकों द्वारा पश्चिमी साम्राज्यवादियों को मदद कर सकता था।"

औद्योगिक प्रगति—यद्यपि रूसी सामन्त अपने पुराने ढांचेको बनाये रखना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल उलटी गंगा तो बहाई नहीं जा सकती। उद्योग-धंघोंको बढ़ाये बिना सैनिक तौरसे जारशाही मजबूत कैसे हो सकती थी? जापानसे हारकर उसने देख लिया था, िक कमसे कम सैनिक उद्योग-धंघोंको आगे बढ़ाना अनिवार्य हैं। इससे पूंजीपितयोंको सबसे अधिक लाभ था—सेनाके ठेके बहती गंगामें हाथ घोना था, नफा नहीं लूट थी, जिसे हरएक उच्च अधिकारी अपनोंमें बांटना चाहता था। १९०५-१३ ई० के बीच ढाई अरब रूबलका सैनिक ठेका दिया गया, और दो सालके भीतर साढ़ तीन हजार किलोमीतर रेलवे लाइनों तथा इंजनों और डब्बोंके बनानेका ठेका भी पूंजीपितयोंको मिला। इस तरह बड़े-बड़े नफेके साथ बड़े-बड़े ठेके मिले, जिन्हें कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये इजारादारीवाले बड़े पूंजीपित संगठनोंकी अवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप १९००-१० ई० के बीच पूंजीपितयोंको कुछ सेंडोकेटोंने खान और धातु-उद्योग अपने हाथमें कर लिये। बारहसे पदह बड़े-बड़े धातु-कारखानोंने मिलकर प्रोदमेतके नामसे अपनी सेंडीकेट कायम की, जिसने देशके सम्पूर्ण धातु-उद्योगका दो-तिहाई अपने हाथमें कर लिया। १९०६ ई०में प्रोदुगोल नामसे संगठित

सेंडीकेटने दोनेत्स-उपत्यकाकी साठ सैंकड़ा कोयलेकी खानोंको अपने हाथमें कर लिया। १९०८ई० में स्थापित प्रोद्रूद सेंडीकेटके हाथमें दक्षिणी रूसकी खनिज धूनोंका अस्सी सैकड़ा था। इसी तरह कपड़ेके कारखानोंवालोंकी एक सेंडीकेट १९०८ ई०में मास्कोंमें कायम हुई, जिसके हाथमें सेतालीस कपड़ा मिलें थीं । इन सेंडीकेटोंने उद्योग-यंघोंके अधिक भागको अपने हाथमें ले आपसी प्रतियोगिताको इतना कम कर दिया, कि वह चीजोंके दामको मनमाना रख सकती थीं। जिस समय सेंडीकेटें प्रवल रूप धारण कर रही थीं, और नफेके कारण उनके द्वारा उद्योग-धंघेको बढ़ावा मिल रहा था. उसी समय बंकोंकी शक्तिका बढ़ना स्वाभाविक था, जिन्होंने बहुतसे औद्यागिक कारखानोंको अपने हाथमें कर लिया। सेंडीकेटोंने अपने मत्स्य-न्यायसे जिस तरह छोटी कंपनियोंके अस्तित्वको खतरेमें डाल दिया, उसी तरह अब छोटे बंकोंको निगलकर बड़े बैंकोंने अपनी प्रधानता स्थापित की और दिवालिया बननेके डरसे छोटे-छोटे बंक बड़े-बड़े बंकोंके पेटमें चले गये। १९०८ ई०में पीतरबर्ग-अजोफ-ओरेल और दक्षिणी बंकोंने मिलकर संयुक्त बंकका रूप लिया। १९१० ई०में उत्तरी बंक रूसी-चीनी और रूसी-एसियाई बंकोंसे मिलकर एक हो गया । अब सात बडे बंकोंके पास रूसकी बंकमें लगी अधिकांश पूंजी चली आई। लेकिन सेंडीकेटों और महाबंकोंका शक्तिशाली होना केवल रूसी पूंजीपतियोंके लाभकी ही बात नहीं थी, इनकी पूंजीका बहुत अधिक भाग विदेशियों का था। १९१४ ई॰ में रूसके अठारह प्रधान बंकों में ३३५५ लाख रूबलकी पूंजी लगी हुई थी, जिसमें ४२ प्रतिशत (१८५५ लाख रूबल) विदेशी पंजी थी। विदेशी पंजीमें भी फ्रांसकी २१.९ प्रतिशत, जर्मनीकी १७ प्रतिशत, और अंग्रेजोंकी ३ प्रतिशत थी। इंगलैण्ड और फ्रांस दोनोंकी सम्मिलित पूंजी विदेशी पूंजीमें सबसे अधिक थी। पूंजीके अनुसार ही रूसमें उनका प्रभाव भी

१९०५-७ ई०की क्रांतिके देशमें असफल हो जानेपर घरके भीतर जारशाहीके लिये कोई भयंकर खतरा नहीं था। पूंजीके विस्तार और उद्योग-घंघोंके प्रसारद्वारा पूंजीपितयोंकी पांचों घीमें थीं, चाहे उसके कारण प्रथम विश्वयुद्धके पहले रूसका राष्ट्रीय ऋण ८८ अरव रूबल हो गया था, जिसमें सबसे अधिक वह फ्रांसका कर्जदार था। अभी भी बिजली, इंजीनियरी, तर्वाइन-निर्माण, मशीन-टूल-निर्माण, भारी इंजीनियरी, मोटर-उद्योग और भारी रसायन-उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगोंका रूसमें अभाव था, और इन चीजोंके लिये उसे पित्वमका मुंह देखना पड़ता था। तेल-उद्योग अवश्य आगे बढ़ा था, लेकिन उसपर भी विदेशी पूंजीका नियंत्रण था। रूस बड़ी तेजीसे प्रथम विश्वयुद्धकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। रूसके राजनीतिक आकाशमें इस समय कोई राजनीतिक परिवर्तनके लिये बड़ी घटना घटनेकी संभावना नहीं थी, चारों ओर राजनीतिक अकर्मण्यता और उदासी छाई हुई थी। इसी समय चार ४ अप्रैल १९१२ ई० में लेनाकी सोनेकी खानोंके मजदूरोंपर गोलियां चलाई गई, जिसके बारेमें स्तालिनने "उवेजदा" (तारा) नामक बोल्शेविक पत्रमें १९१२ ई० में लिखा था— "लेना-गोलीकांडने मौन रूपी बर्फको तोड़ दिया, और जनताके आन्दोलनकी नदी फिरसे बहने लगी।"

लेनाकी सोनेकी खान एक कंपनीके हाथमें थीं, जिसकी स्थापना १९०८ ई०में हुई थी, और जिसमें तीन-चौथाई पूंजी अंग्रेजोंकी थी। कंपनीको इस खानसे प्रतिवर्ष सत्तर लाख रूबलका फायदा होता था, और साइबेरियाके ध्रुवीय कक्षाके भीतर दूरके इस भूभागके मजदूरोंका बहुत क्र्रतापूर्वक शोषण होता था। यह सोनेकी खाने रेलसे डेढ हजार मील (१७०० किलोमीतर) दूर अवस्थित थीं। ध्रुवीय कक्षाके भीतर होनेके कारण यहांकी निदयां सालके अधिक भागमें बर्फ बनी रहतीं, जिससे याता-यात थोड़े-से महीनोंके लिये खुलता, जब कि लेना नदी मुक्त-प्रवाह होती। मजदूर एक मर्तवे वहां जा अत्याचारोंके मारे यदि भागना चाहते, तो आसानीसे भाग नहीं सकते थे। उनसे दससे साढ़े ग्यारह घंटा रोज काम लिया जाता। लेना सुवर्ण-क्षेत्र कंपनीकी तानाशाहीके मारे उनका नाकों दम था। कंपनीका मैनेजर वेलोजेरोफ लेनाका बिना मुकुटका राजा माना जाता था। अत्याचारोंसे तंग आकर फर्वरी १९१२ ई०के अन्तमें खानके एक भागमें हड़ताल हो गई। इसकी खबरसे प्रोत्साहित हो १ मार्च तक और कितने ही भागोंमें हड़ताल फेल गई, और सारे सुवर्ण-क्षेत्रमें आम हड़ताल संगठित कर ली गई। केंद्रीय हुड़ताल कमेटीने कंपनीके प्रवंध-विभागसे बातचीत शुरू

की। कंपनीके स्थानीय इंजीनियर तुलिबन्स्कीने बड़ी अच्छी तरह बातचीत करके मेन्शेविक प्रितिनिधियोंको हड़ताल उठा लेनेपर राजी किया, लेकिन हड़ताल कमेटीके बोल्शेविक विचार रखने-वाले सदस्योंने हड़ताल के पक्षमें प्रचार जारी रखना चाहा। इसपर ते हुआ, कि हड़तालके बारेमें गुप्त मतदान द्वारा कमकरोंसे राय ली जाय। २५ मार्चके सबरे दो बड़े-बड़े पीपे हरएक क्षेत्रमें रख दिये गये, जिनमेंसे एकपर लिखा था—"कामपर लीट जायेंगे", और दूसरेपर "कामपर नहीं लीटेंगे।" मजदूरोंको एक-एक कंकड़ अपने मतको प्रकट करनेके लिये पीपोंमें डालना था। जल्दी ही "काम पर नहीं लौटेंगे" वाला पीपा पत्थरोंसे भर गया, जब कि दूसरे पीपेमें केवल सत्रह पत्थर मिले। इसपर २७ मार्चको छ हजार कमकरोंने आम हड़ताल कर दी।

१७ (४) अप्रैलको हड़ताली प्रदर्शन करते हुये जब नदेज्दिन्स्क सुवर्ण-क्षेत्रके पास पहुंचे, तो सेनाने रास्ता रोक दिया। इंजीनियर तुलचिन्स्कीने कमकरोंको बिखर जानेके लिये कहा, जिसपर कुछ लोग रुक गये, लेकिन दूसरे एक छोटे रास्तेसे आगे बढ़े। इसी समय धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। दो सौ पचास कमकर निहत हुये और दो सौ सत्तर आहत। यहां भी ''खूनी रिववार'' की तरह जारशाही अत्याचारने मजदूरोंमें भारी विद्रोहकी भावना पैदा कर दी, और सचमुच ही लेनाके गोलीकांडने अकर्मण्यताके बर्फको तोड़ दिया।

लेनाके गोलीकांडकी खबर सारे देशमें फैल गई। बोल्शेविकोंने फिर अपनी तत्परता दिखलानी शुरू की। इसी समय बोल्शेविकोंने अपने दैनिक "प्राव्दा" (अधिकार, सत्य) के निकालनेकी तैयारी की। "प्राव्दा" रूसी मजदूरोंका पत्र था। उसमें उन्हींकी भाषामें सरल लेख होते थे। यह कुछ मध्यमवर्गके शिक्षितोंके लिये पराई भाषामें किटन शब्दोंके साथ अपनी मार्क्सवादकी पंडिताई दिखलानेके लिये नहीं निकाला गया था। १९१२ ई०के जनवरीमें "प्राव्दा" के लिये चन्दा होने लगा, जिसमें रूसके सभी भागोंके मजदूरोंने पैसा भेजे। चंदमें इतनी सफलता हुई, कि लेनिनने उसके बारेमें लिखा— "प्राव्दाका निर्माण रूसी कमकरोंकी एकता, वर्गचेतना और शक्तिका सबसे बड़ा प्रमाण है।" "प्राव्दा"का प्रथम अंक स्तालिनके सम्पादकत्वमें ५ मई (२२ अप्रैल) १९१२ ई० को निकला, इसीलिये आज भी रूसमें ५ मईको कमकर-प्रेस-दिवस मनाया जाता है।

चतुर्य दूमाका चुनाव--१९१२ ई० में तृतीय राज्यदूमाका कार्यकाल समाप्त होनेपर उसे तोड़ दिया गया, और चतुर्थ दुमाके निर्वाचनका निश्चय हुआ। कई सालोंसे स्तोल्पिनके हाथमें रूसी राज्यकी बागडोर थी। वह अपने अत्याचारोंके कारण लोगोंकी भारी घृणाका पात्र था । १९११ ई०में उसकी हत्या हो जानेपर फिर सभी जगह पुलिस अत्यचार होने लगा । दुमाका निर्वाचन ऐसे ही वातावरणमें हो रहा था । बोल्शेविकोंने दूमाके भाषणमंचके फायदेको अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिये उन्होंने निर्वाचनका बायकाट नहीं किया । लेनिन उस समय पेरिसमें रहते रूसके भीतर राजनीतिक कार्यका संचालन कर रहे थे। उनको और नजदीक आनेकी जरूरत महसूस हुई, इसलिये १९१२ ई०के ग्रीष्ममें पेरिस छोड़कर वह पोलन्दके नगर काकोमें चले आये। निर्वाचनके बाद १९१२ ई०के अन्तमें चतुर्थ राज्यद्वमाकी पहली बैठक हुई। इसमें प्रतिगामियोंकी संख्या और बल अधिक था—४१० सदस्योंमें १७० दक्षिणपंथी थे, अक्तूबरियोंकी संख्या सौ थी, जो दक्षिणपंथके अनुयायी थे। कादेतोंकी संख्या पचास थी, इनमें और अक्तूबरियोंमें इतना ही अन्तर था, कि कादेत वामपक्षकी वातोंको इस्तेमाल करते थे, यद्यपि दूमाके भीतर उनका गठजोड़ा अक्तूबरियोंसे था। निम्न मध्यमवर्गके सदस्योंमें दस त्रुदोविकी और . सात मेन्शेविक थे । मेन्शेविकोंने बोल्शेविकोंके साथ दूमाके भीतर एकता रखनेका प्रयत्न किया, लेकिन बोल्शेविक छ थे, इसलिये अपने एकके बहुमतका फायदा उठाकर मेन्शेविक बोल्शेविकोंको दूमार्में बोलनेसे रोका करते थे, इसपर बोल्शेविक अलग हो गये। ४१० सदस्योंमें ६ की संख्या नगण्य है, लेकिन बोल्शेविक जनताके हितोंके पक्षपाती तथा जारशाही क्रूरताको नगा करनेके लिये वहां पहुंचे थे, इसलिये उनके भाषणोंका असर लोगोंपर बहुत पड़ता था। अपने प्रचारका यहां बहुत अच्छ। अवसर था, और क्रांतिसे पहलेके वर्षोंमें लेनिनके दलने इसका खूब फायदा उठाते जनताके भीतर जारशाहीके विरुद्ध भारी घृणा पैदा करनेमें सफलता पाई। बोल्श्वेविक अथनी

क्रांतिको केवल रूसियोंके ही लाभके लिये नहीं चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य था रूसके भीतर रहनेवाले सभी लोगोंको शोषण और उत्पीड़नसे मुक्त करना । ऐसी हालतमें अ-रूसी जातियोंके बारेमें अपने रखको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था, इसीलिये १९१३ ई० में दो महत्त्वपूर्ण कृतियां प्रकाशित हुई——लेनिनका "राष्ट्रीय प्रश्नपर समालोचनात्मक टिप्पणियां" और स्तालिनका "मार्क्सवाद और राष्ट्रीय प्रश्न" । इन दो ग्रंथोंने सारी जनताके सामने साफ कर दिया, कि साग्यवादी रूसमें 'सभी जातियोंको आत्मनिर्णयका पूरा अधिकार होगा, और वह अपनी इच्छानुसार चाहें तो रूसी संबसे बाहर भी जा सकेंगी।"

विश्व-युद्धकी तैयारी--आनेवाले विश्व-युद्धमें रूसको अपनी ओर शामिल करनेके लिये पिन्चिमी यूरोपके दोनों गुटोंने किस तरह कोशिश की, इसके बारेमें हम बतला चुके हैं। युद्ध कैसर विलियम (विल्हेल्म)की सनकके कारण नहीं हुआ, बल्कि उसका ठोस कारण परस्पर-विरोधी साम्राज्यवादी आर्थिक स्वार्थ थे । जर्मन साम्राज्यवादने तुर्कीकी ओर बढ़ना चाहा । जर्मन-बंकने रेली द्वारा जर्मनीको तुर्कीसे मिलाना चाहा । जर्मन सैनिक अफसर तुर्की सेनाको संगठित और हिक्षित करके उसे रूस और इंगलैण्डके विरुद्ध तैयार कर रहे थे। जर्मनीके पास नाममात्रके थोडेसे उपनिवेश (अफ्रीकामें) थे। जर्मनीकी सामरिक शक्तिसे भयभीत इंगलैण्ड नहीं चाहता था, कि उसके उपनिवेशोंके बीचमें जर्मनीको कहीं भी पैर रखनेको मिले। वह चाहता था, कि जर्मनीकी नीसेना और व्यापारिक बेड़ेको नष्ट कर जर्मन उपनिवेशको अपने हाथमें कर ले। तुर्कीको मसोपोतामिया (इराक) और फिलस्तीनसे वंचित करके मिस्रपर अधिकार करनेके लिये भी वह उतारू था। फांस जर्मनीकी सैनिक शिवतको दबाकर अलसस-लोरेन . प्रदेशको जर्मनीसे छीनकर राइन नदीके बायें तटपर अधिकार करना चाहता था, और तर्की-साम्राज्यकी बंदरबांटमें इंगलैण्डका सहभागी भी होना चाहता था। जारशाही रूसकी योजना थी बासफोरस और दरेदानियालपर अधिकार, तुर्कीके भीतरकी अमेनियापर हाथ साफ करना, तथा आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्यको छिन्न-भिन्न करते हुये बल्कान प्रायद्वीपपर अपने प्रभावको स्यापित करना । जापान भी चीनम अपनी मनमानी करनेके लिये एक ऐसे बड़े मोकेकी खोजमें था। लेकिन विश्वयद्धका पहले एक छोटे-से युद्धमें रिहर्सल हुआ, यह था बल्कान-युद्ध।

बल्कान-युद्ध (१९१२-१३ ई०) — बोस्निया और हेर्जेगोविनामें आगे बढ़कर आस्ट्रियाने रूसको बहत ऋद कर दिया था। जारशाही सर्विया, बुल्गारिया, मोन्तेनिग्रो और ग्रीसको बल्कान-संघके रूपमें एकताबद्ध करके उन्हें तुर्कींके विरुद्ध तैयार करना चाहती थी। फ्रांस भी इसमें उसका पुष्ठियोषक था, क्योंकि पश्चिमी देशोंके सामने सबसे बड़ी समस्या थी जनबल या सिपाहियों-की संख्या। वह समझता था, कि इस प्रकार बल्कानकी दस लाख संगीनें हमें आसानीसे मिल जायेंगी। जर्मनी और आस्ट्रिया तुर्कीकी पीठपर थे। प्रथम बल्कान-यद्ध १९१२ ई०के शरदमें आरम्भ हुआ। १९११ ई०से ही इतालीके साथ तुर्कीकी लड़ाई छिड़ी हुई थी, इसलिये बल्कान-संघ उसीको आगे बढ़ाते हुये युद्धमें कूदा । तुर्क नये हथियारोंसे सुसज्जित नवसंगठित पूर्वी यूरोपके सिपाहियोंके सामने जल्दी ही परास्त हो गये, लेकिन फिर विजेताओंमें आपसमें झगड़ा खड़ा हो गया, जिसके कारण अगले साल १९१३ ई०के ग्रीष्ममें दूसरा बत्कान-युद्ध विजेताओं के भीतर हो गया। बुल्गारियाने सर्वियापर आक्रमण कर दिया, जिससे नाराज होकर दूसरे बल्कान राज्य बुल्गारियाके विरुद्ध हो गये । फलतः बुल्गारियाकी हार हुई, और उसे अगस्ते १९१३ ई० में बुखारेस्त-संधिपर हस्ताक्षर करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। इस संधिके अनुसार बुल्गारियाके अपने कितने इलाके पड़ोसियोंको देने पड़े, और अद्रियानोपोल बुल्गारियाके हाथसे निकलकर फिरसे तुर्कीके हाथमें चला गया। इसी युद्धमें सर्वियाने अल्बानियापर अधिकार कर लिया, लेकिन जब आस्ट्रियाने मैदानमें आनेकी घमकी दी, तो उसे छोड़ना पड़ा।

इन युद्धोंने बल्कानके स्लावोंको तुर्कीकी अधीनतासे मुक्ति प्रदान की, लेकिन अब युरोपकी बड़ी शक्तियां उनपर प्रभाव डालनेके लिये कशमकश कर रही थीं। बल्नि-बगदाद रेलवेके लिये जर्मन और फ्रेंच दोनों पूंजी लगा रहे थे, और इन विरोधी स्वार्थोंके संघर्षने बल्कानको सचमुच ही

बारूदका ढेर बना दिया था, जिसमें एक चिनगारी पड़ जानेसे भीषण विस्फोटक हो जानेका भय था। सभी युरोपीय शक्तियां हथियार बढ़ानेपर आंख मूंदकर खर्च कर रही थीं। जारशाहीने १९१४ ई०में साढ़े सत्तानबे करोड़ स्वर्ण रूबल सेनाके लिये रक्खा था। १९०७ ई० से १९१३ ई० तक उसने इस मदमें चार अरब रूबल खर्च किये। इंगलैण्ड भी अपनी शक्तिको इसी तरह बढ़ानेमें लगा हुआ था। अपने नौसैनिक बलको बढ़ानेके लिये १९०६ ई०में उसने प्रकांड ड्रेडनाट युद्धपोत बनाया, जिसका अनुकरण करते जर्मनी और फांसने भी अपने-अपने ड्रेडनाट बनाने शरू किये। फांसीसी पूंजीकी मददसे जारशाहीने भी नौसैनिक निर्माणके लिये बहुत बड़ा प्रोग्राम रक्खा, लेकिन उसकी मंद गितके कारण अभी एक भी युद्धपोत तैयार नहीं हुआ था, जब कि १९१४ ई०का विश्वयुद्ध छिड़ गया। प्रोफेसर न० ई० जूकोव्स्की पहला आदमी था, जिसने विमान-विद्याका आविष्कार किया, लेकिन जारशाहीने उससे लाभ नहीं उठाया। प० न० नेस्तोरोफने पहिली बार कलैया मारकर अपने हवाई जहाजको उड़ाया, लेकिन जारशाही इसके महत्त्वको नहीं समझ पाई। यही नहीं, वैसा करनेमें एक छोटे-से पुजेंके खो जानेके लिये नेस्तोरोफको "अनुशासनहीनता" के लिये जुरमानेका दंड दिया गया।

जैसे-जैसे युद्ध-घोषणाके दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे ही वैसे रूसके भीतर जनतामें असंतोष भी फैलता जा रहा था। १९१४ ई० के आरम्भमें सर्वहारोंके क्रांतिकारी संघर्ष जगह-जगह होने लगे। ९ जनवरीको "खूनी रिववार" के वार्षिकोत्सवको ढाई लाख मजदूरोंने हड़ताल करके मनाया। १९१४ ई० के पूर्वार्धमें पंद्रह लाख मजदूरोंने हड़ताल की। १९१४ ई० के ग्रीष्ममें बाकू के तैल क्षेत्रमें भी एक बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसे तोड़नेकी जारशाहीने बहुत कोशिश की। बोल्शेविकोंके अपील करनेपर बाकू के हड़तालियोंकी सहानुभूतिमें पीतरबुंगके नब्बे हजार कमकरोंने काम छोड़ दिया, और ११ जुलाई को तो राजधानीके दो लाख मजदूरोंने हड़ताल करके अपनी सभाओं मं नारा लगाया— "बाकू के साथियों, हम तुम्हारे साथ हैं।" "बाकू के कमकरोंकी विजय हमारी विजय है।"

प्रथम विश्वपुद्ध (१९१४-१८ ई०)—बल्कानका बारूदका ढेर तैयार ही था। एक ओर जर्मनी और आस्ट्रिया, दूसरी ओर इंगलैण्ड, फांस और रूस नखसे शिखतक हथियारोंसे लैस होकर खड़े थे। सेराजिवामें आस्ट्रियाके युवराजकी हत्याने बारूदमें चिनगारी डालनेका काम किया, और जुलाई १९१४ ई० में जर्मनीके भड़कनेपर महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्धके दो दलोंमें एक था चतुर्दलीय पक्ष, जिसमें जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बुलारिया और तुर्की शामिल थे, दूसरा विद्वलीय पक्ष, जिसमें इंगलैण्ड, फांस और रूसके साथ सर्विया और बेल्जियम भी सम्मिलत थे। १९१४ ई० में ही जापान भी विद्वलीय गुटमें शामिल हो गया, इताली १९१५ ई०में युद्धमें कूदा, और अन्तमें १९१७ ई०में युक्त राष्ट्र अमेरिकाने भी शामिल हो इसे विश्वयुद्ध बना दिया। प्रथम विश्वयुद्धमें छोटे-बड़े तैतीस देश शामिल हुये, ७४० लाख सैनिक युद्धके लिये चालित किये गये, जिनमें तीन करोड़ प्राणोंकी हानि हुई—इनमें लाखों भारतीय भी थे। पैसेके रूपमें इसमें तीन अरब रूबल धन स्वाहा हुआ।

त्रिदलीय गुटमें पहले ही निश्चय हो गया था, कि युद्ध छिड़ते ही रूसको पूर्वसे आस्ट्रिया और जर्मनीपर आक्रमण करना होगा। युद्धके आरम्भ होते ही युरोपमें तीन मोर्चे बन गये। पिश्चमी मोर्चा उत्तर समुद्रसे स्वीजलेण्ड तक फैला हुआ था, जिसपर इंगलेण्ड और फ्रांसकी सेनायें जर्मन सेनाओंका मुकाबिला कर रही थीं। पूर्वी मोर्चा वस्तुतः रूसी मोर्चा था, जो बाल्तिक समुद्रसे रूमानिया तक फैला हुआ था। इनके अतिरिक्त एक बल्कान-मोर्चा था, जो दन्यूब नदीके किनारे-किनारे चला गया था। रूसी मोर्चा उत्तर-पिश्चमी और दक्षिण-पिश्चमी दो भागोंमें विभक्त था। उत्तर-पिश्चमी मोर्चा बाल्तिक समुद्रसे बुग नदीके निम्न भागतक चला गया था, और दक्षिणी-पिश्चमी मोर्चा रूस-आस्ट्रियाके सीमांतको लेते रूमानिया तक फैला हुआ था। इन्हीं दोनों मोर्चीमें रूसको आक्रमण करना था। बल्कान-मोर्चेपर आस्ट्रियाकी सेनाका मुकाबिला सर्वियाकी सेनाको करना था। जर्मनीने अपने सुभीतेको देखकर फ्रांसकी राजधानी पेरिसकी ओर जल्दी बढ़नेके लिये बेल्जियमकी तटस्थता भंग कर दी, और इसके कारण फांस और इंगलेण्डकी सेनाके लिये मुकाबिला बहुत जबर्दस्त हो गया।

ह्सी सेनाने जर्मन सेनाओंको पिक्चमकी ओर बढ़नेसे रोकनेके लिये उसके पूर्वी सीमातपर आक्रमण किया। पिक्चममें प्रगति जारी रखते हुये जर्मनोंने इसी समय जेनेरल समसानोफकी रूसी सेनाको मसूरी झीलों—दलदली भूमिमें घेर लिया। लाखों रूसी मारे गये। समसानोफके लज्जाके मारे आत्महत्या कर ली। जारशाहीके लिये यह कोई अच्छा सगुन नहीं था। समसानोफकी सेनाको हरानेके बाद जर्मनोंने रेतेनकाम्फकी अधीनतामें लड़ती रूसी सेनापर आक्रमण किया, और वह भी एक लाख दस हजार आदिमियोंको खोकर पीछे हटी। रूसियोंने इतनी भारी क्षति उठाई, लेकिन इसके लिये जर्मनीको अपनी सेनाका काफी भाग पूर्वकी ओर भेजना पड़ा, जिसके कारण पेरिस बच गई। पिक्चमी साम्राज्यवादियोंकी मनोकामना ूरी हुई, रूसने सारी चोटें अपने ऊपर लेकर फांसको पराजित होनेसे बचा दिया।

उत्तर-पिवनी मोर्चेपर रूसी सेनाके असफल आक्रमण करते समय ही अगस्त १९१४ ई० में चार रूसी अक्षोहिणियोंने दक्षिण-पश्चिमी मोर्चेपर आस्ट्याके विरुद्ध आक्रमण किया। यहां सफलता मिली, और शत्रओंको हराकर उन्होंने ल्वोफ और गोलिचपर अधिकार कर लिया, करीब-करीब सारी गलिसिया रूसी सेनाके हाथमें आ गई, लेकिन सितम्बरके अन्तमें जर्मन सेनायें आ धमकीं, जिससे दिसम्बर १९१४ ई० के मध्य तक रूसी सेनाओं की प्रगति रुक गई। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरेको ढकेलने में असमर्थ थे। लेकिन १९१४ ई०के शरर्में काकेशसका एक नया मोर्चा तैयार हो गया था। दो जर्मन युद्धपोत "गोयेबेन" और "ब्रेस्ला" भूमध्यसागरसे कालासागरमें घुस आये। तुर्क जर्मनीके पक्षमें थे, इसलिये उन्हें दरेदानियाल पार होनेमें कोई अड़चन नहीं हुई। तुर्कीने रूसके विरुद्ध जर्मनीसे संधि की थी, इसलिये उसने रूसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । "गोयेबेन" और "ब्रेस्ला"ने अदेस्या और फ्योदोसियापर बमवर्षा की, तुर्क सेनाने भी अपना प्रभुत्व दिखलाना चाहा. लेकिन दिसम्बर १९१४ ई०में सरिकामिशके युद्धक्षेत्रमें उसे रूसियोंने बुरी तरह हराया। दक्षिण-पश्चिमी मोर्चेपर कितने ही समय तक दोनों पक्षोंकी प्रगति रुके रहनेके बाद १९१५ ई०के अप्रैलके अन्त और मईके आरम्भमें एक जर्मन सेना गोलिच और तरनोफके बीच रूसी मोर्चे-का भेदन करने में सफल हुई, जिसके कारण रूसी सेना जल्दीसे पीछे हटने के लिये मजबूर हुई। अब सारे रूसी मोर्चेपर जर्मन छा गये। आस्ट्रियन सेनाने पर्जेमिसल और ल्वोफको ले लिया, जुलाईमें एक जर्मन सेनाने इवानगोरदके किलेपर अधिकार किया, जुलाईके अन्तमें वारसा (वरसावा) और ब्रेस्त-लितोव्स्क जर्मनोंके हाथमें चले गये, फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने ग्रोद्नो और विल्नोस्पर अधिकार किया। १९१५ ई०के शरर्में इस प्रकार पोलन्द, लिथु-वानिया और बाल्तिक प्रदेशोंके कितने ही भाग जर्मन और आस्ट्रियन सेनाके हाथमें चले गये। १९१५ ई० के मईसे अक्तूबरके छ महीनेमें डेढ़ लाख रूसी सैनिक मारे गये, और दस लाख आहत या बंदी हुये। इस प्रकार १९१४-१५ ई०में पूर्वी मोर्चेपर रूसी सेनाकी भारी हार हुई। रूसके लिये अब कोई आशा नहीं थी। लोगोंमें युद्धके भीषण संहार, पराजय तथा जारशाही शासनके अत्याचारोंके विरुद्ध भारी असंतोपकी आग भड़क उठी। बोल्शेविक पहलेसे ही युद्धके विरोधी थे। जिस वक्त युद्ध छिड़ा, उस वक्त लेनिन आस्ट्रियामें थे। आस्ट्रियनोंने लेनिनको पकड़कर अपने देश से निकाल दिया, और वह स्वीजलैंण्ड चले गये। बोल्शेविक इस युद्धको अनुचित युद्ध कहते थे, क्योंकि वह परतंत्र देशोंकी मुक्ति या स्वतंत्र देशोंकी प्रतिरक्षाके लिये नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि-उसका उद्देश्य था विदेशी राज्यों और जातियोंको जीतकर गुलाम बनाना।

रूसमें चारों ओर आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उसकी पिछड़ी हुई आर्थिक-व्यवस्था तथा उद्योग-घंधोंकी तिर्बलताके कारण जर्मनोंसे हारनेके सिवा क्सकी सेनाओं के लिये और कोई रास्ता नहीं था। युद्धके कारण कोयलेका अभाव-सा हो गया, जिससे फैक्टरियों और मिलोंने कामको कम कर दिया। १९१६ ई०में धौंकू भट्ठोंने लोहा तैयार करना बन्द कर दिया—फौलादके कारखाने देशके लिये आवश्यक धातुका आधा ही पैदा करते थे। रेलें युद्ध-कालीन यात यातको ठीकसे कायम नहीं रख सकीं। सेनायें ऐसी अस्त-व्यस्त अवस्थामें पीछे हटीं, जिसके कारण बहुतसे इंजन और गाड़ियां दुइमनोंके हाथोंमें जानेसे नहीं बचाई जा सकीं। सैनिकोंके सेनामें भर्ती होनेके कारण

कृषिकी उपज भी पहलेसे बहुत कम हो गई, वयस्क पुरुषोंमेंसे ४७ प्रतिशत (१४० लाख) सेनामें भर्ती किये गये थे। खेतीके लिये उपयोगी घोड़ोमें पचास लाखकी कमी हो गई थी, फिर कृषिकी उपज क्यों न कम होती? १९१६ ई०म १९०९ ई०की अपेक्षा पचासी प्रतिशत ही खेत बोये गये। लड़ाईके लिये सामान खरीदनेके वास्ते इंग्लेण्ड, फ्रांस और युक्त राष्ट्र अमेरिकाको ७७६९० लाख रूबल देना था, यह चोट सबसे भयंकर थी। युद्धक्षेत्रमें घोर पराज अौर देशके भीतर आर्थिक प्रलय दोनोंने मिलकर रूसी शासकों और पूंजीपतियोंका होश बिगाड़ दिया। रूसी सैनिकोंके खूनकी गिनती न करके जारशाहीके मित्र अपने कर्जोंको जल्दी उगाहना चाहते थे। इंग्लेण्डका तीन अरब रूबल कर्जा हो गया था, जिसके बदलेमें उसने जारशाही सरकारसे उसकी संरक्षित सुवर्ण-निधिको लंदन भेजनेके लिये मांग की, और साथ ही वह इसपर जोर दे रहा था, कि रूस और भी ताजी सेनायें युद्धक्षेत्रमें भेजे। १९१६ ई०में फांसने अपने प्रतिनिधि भेज चार लाख रूसी सेना फांसके भीतर लड़नेके लिये मांगी। यदि कांति न हो गई होती, तो जारशाही रूस फांसकी मांगको ठुकरा नहीं सकता था।

इस तरहकी आर्थिक अराजकता और संकटको बर्दाक्त करना जनताकी शक्तिके बाहर था। जनताके सबसे जागरूक भाग मजदूरोंने अपने मनोभावको १९१५ ई०के बसंतसे ही जगह-जगह हड़ताल करके प्रकट करना शुरू कर दिया था। ९ जनवरी १९१६ ई०का "खूनी रिववार" उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक हड़तालके रूपमें मनाया। अक्तूबर १९१६ ई०में ऐसी हड़ताल और प्रदर्शन बड़े जोरदार होने लगे, और कमकरोंने नारा लगाना शुरू किया—"युद्ध बन्द करो", "स्वेच्छाचारिता की क्षय।"

सेनाका मनोभाव कैसा था, इसका पता सिपाहियों के अपने घरों में भेजे पत्रों द्वारा मिलता था। एक सिपाहीने लिखा था—"आजके सिपाही वह सिपाही नहीं हैं, जो कि जापानी-युद्धके समय थे। दासताभरी आज्ञाकारिताके बाहरी परदेके भीतर उनके दिलों में भारी गुस्सेकी आग धधक रही हैं, एक छोटी-सी दियासलाई जलाने भरकी देर हैं, और वह भड़क उठेगी।" और दियासलाई जलाने का काम बोल्शेविक बड़ी तत्परतासे कर रहे थे। उनमेंसे कितने ही सेनामें काम कर रहे थे। म० व० फूंजे जैसा युद्धकौशल पटु क्रांतिकारी १९१५ ई०में जेलसे भाग निकला था। उसने मिन्स्क नगरमें एक बोल्शेविक संगठन कायम करके पश्चिमी मोचेंके सिपाहियोंके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। अ० अ० ज्दानोफ सेनाके लिये चालित किया गया था। वहां जाकर उसने सेनामें बोल्शेविक प्रचार शुरू किया। व० व० विविधियेफ और स० म० किरोफ काकेशस और समारामें विद्रोह फैला रहे थे। ल० म० कगानोविच पहले कियेफ और बादमें एकातेरिनोस्लावमें मजदूरों और सैनिकोंके बीचमें प्रचार कर रहा था। इस प्रकार मालूम होगा, कि बोल्शेविक इस स्थितिसे फायदा उठानेके लिये तैयार थे।

मध्य-एसियामें युद्धका प्रभाव—युद्धके कारण जो आर्थिक किटनाइयां युरोपीय रूसमें पैदा हुई थीं मध्य-एसिया उसके प्रभावसे मुक्त कैसे रह सकता था? चीजोंके दाम महंगे हो गये थे, करके भारसे लोग वैसे ही दबे हुं थे, और अब युद्धके कारण उसे और बढ़ा दिया गया था। रूसी पूंजीपतियों को कपासकी जरूरत थी, इसल्यि मध्य-एसियाकी कृषि-भूमिमें कहीं-कहीं आधेसे ज्यादाको कपासके खेतों में परिणत कर दिया गया था, जिसके कारण पर्याप्त अनाज पैदा नहीं हो सकता था, और देशमें अन्नका अकाल फैला हुआ था। रूसी सरकार और उसके गोरे अफसर किर्गिज और कजाक युमन्तुओं को उनकी चरागाहों से वंचित करके वहां रूसी किसानों को बसा रहे थे। १९१५ ई०में पैतालीस लाख एकड़ बढ़िया जमीन कजाकों और किर्गिजोंसे छीनकर रूसी जमीदारों, सरकारी अफसरों और कुलकों (धनी किसानों) को दे दी गई। युद्धके लिये रिसालोंके वास्ते घोड़ों और खाने के लिये पशुओं को छीन-छीनकर मध्य-एसिया और कजाकस्तानके चरवाहों की अवस्थाको और भी बुरा बना दिया गया। लोग पहले हीसे "त्राहि मां, त्राहि मां" कर रहे थे। इसपर जून १९१६ ई० में राजाज्ञा निकली, कि १९ से ४३ वर्षके उमरवाले पुरुषोंको फीजमें भर्ती होना पड़ेगा, और उन्हें युद्धक्षेत्रमें खाइयां खोदने तथा दूसरे कामोंमें लगाया जायेगा। रूसके कानूनके अनुसार रूस-भिन्न जातियोंसे सैनिक सेवा नहीं ली जा सकती थी। भला जारशाही द्वारा शोषित और

जत्पीड़ित उज्बेक, कजाक, किर्गिज, तुर्कमान क्यों सैनिक सेवा करनेके लिये तैयार होते ? सो भी ऐसे समयमें, जब कि खेतमें फसल काटनेके लिये तैयार थी। उज्बेक और कजाक विद्रोह करनेमें पहले थे। ताशकन्द और समरकन्द जिलेके गांवों और कस्बोंमें उज्बेकोंने सरकारी कचहरियों और दफ्तरोंपर आक्रमण किया, और सैनिक भरतीकी सूचीको जला दिया। जुलाई १९१६ ई० के मध्यमें विद्रोह सारे फरगानामें फैल गया । समरकन्द जिलेमें जीजकके पास जारशाही सेनाके साथ बाकायदा लड़ाई हुई, जिसमें रूसी सेनाने तोपोंका इस्तेमाल किया। बिद्रोहियोंने वेर्नी (आधुनिक अल्माअता) और ताशकन्दके बीचके यातायातको काट दिया, और अपने विरुद्ध भेजी गई हथियारोंकी ट्रेन लूट ली । इन हथियारोंसे हथियारबन्द होकर किसान रूसी सेनासे लड़नेके लिये तैयार हो गये, और अक्तूबरसे, पहले जारशाही उनके विद्रोहको दबा नहीं सकी। तुरगाई (आधुनिक अकत्यूबिन्स्क) जिलेके कजाकोंका विद्रोह सितम्बर १९१६ ई० में शुरू हुआ। उसके दवानेमें जारशाहीको काफी कठिनाई उठानी पड़ी। इस विद्रोहका नेता अमनगेल्दी ईमानोफ था। जब जिलेके कजाकोंने सेनामें भरती होनेसे इन्कार कर दिया, तो रूसी राज्यपालने स्वयं जाकर उन्हें समझाना चाहा, इसपर अमनगेल्दीने उससे पूछ दिया... "इजाजत दीजिये सरकार, एक प्रश्न पूछनेकी। अपने अज्ञानके कारण हमें समझमें नहीं आता, कि इस युद्धमें शामिल हो हम किसकी प्रतिरक्षा करेंगे ?" राज्यपालने अमनगेल्दीको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया, लेकिन वह वहांसे अन्तर्थान हो गया, और थोड़े ही समयमें उसने काफी संख्यामें विद्रोहियोंको संगठित कर जारशाही सेनाका मुकावला पहलेपहल किजिलकुल (लाल सरोवर) में किया। लडाई सारे दिन होती रही, सेनाको पीछे हटना पड़ा । अक्तूबर १९१६ ई०के अन्तमें अमनगेल्दी और उसके साथियोंने तुरगई नगरको घेर लिया, लेकिन वह उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सके। वहांसे हटकर अमनगेल्दीने बतबकरा गांवमें किलेबन्दी करके उसे अपना केंद्र बन,या। वहां उसने हथियारोंके बनानेके लिये एक मिस्त्रीखाना स्थापित किया, जिसमें कारीगर रात-दिन लगकर तलवार और दूसरे हथियार बनाने लगे। उसने कजाकोंको बन्द्रक चलाना और फीजी कवायद सिखाना भी शुरू किया। फर्वरी १९१७ ई०के मध्यमें एक काफी बड़ी सेना अमनगेल्दीके विरुद्ध भेजी गई, जिसने बतबकरापर अधिकार कर लिया, लेकिन विद्रोहियोंको उनके बाप-दादोंका दश्त (निर्जन भिम) शरण देनेके लिये तैयार था । बोल्शेविक-कांतिके अब आठ ही महीने रह गये थे। उतने दिनों तक किसी तरह लड़ते और आत्मरक्षा करते अमनगेल्दी और उसके आदिमियोंने बिताया। बोल्शेविक-क्रांतिके समय अमनगेल्दी बोल्शेविकोंमें शामिल हो गया, और बोल्शेविक पार्टीका सदस्य बन क्रांतिके लिये लड़ते हुये उसने वीरगति प्राप्त की।

तुर्कमानोंमें भी संघर्ष देरतक रहा। तुर्कमान प्रायः सारे घुमन्तू थे, इसलिये अपने विरुद्ध भेजी सेनासे आसानीसे बचते हुये वह तुर्कमानिस्तानकी विस्तृत तथा बहुत कुछ निर्जन और रेगिस्तानी भूमिमें घूमते रहे, और कहीं-कहीं विद्रोही ईरानकी सीमाके भीतर भी चले गये। जारशाही सैनिकोंने जहां भी मौका मिला, तुर्कमानोंके डेरोंको जला दिया, उनकी सम्पत्ति और पशुओंको छीन लिया। इस अत्याचारके कारण कितने ही इलाकोंमें जनसंख्या आधी रह गई। महाराज्यपाल कुरोपितकनने ३४७ विद्रोहियोंपर मुकदमा चला ५१ को फांसी दिलवा दी। जारशाहीने इस तरह अपने अन्तिम दिनोंमें मध्य-एसियाके लोगोंपर भीषण अत्याचार किये। जहां दक्षिणवाले अपने परिवारों और पशुओंको लेकर ईरान और अफगानिस्तानमें भागनेके लिये मजबूर हुये, वहां कितने ही हजार किगिज और कजाक चीनी तुर्किस्तानके भीतर भाग गये। सोवियत शासनके स्थापित होनेके बाद उनमेंसे अधिकांश फिर अपनी जन्मभूमिमें लौट आये।

फर्वरी-क्रान्ति—अन्तिम दिनोंमें जारशाही शासन सचमुच ही जिन्दा सड़ी लाश था। ऊपरसे नीचेतक सारे शासक आकंठ अष्टाचार और अत्याचारमें मंग्न थे। मिथ्या विश्वासकी यह हालत थी, कि एक ढोंगी वदमाश ग्रेगोरी रस्पुतिन जारका गुरु बन गया। रस्पुतिन साइबेरियाका एक किसान तथा भूतपूर्व घोड़ाचोर था। ईसाई साधु बनकर मठोंमें इधर-उधर घूमते उसने देख लिया, कि लोगोंकी अंधश्रद्धासे बहुत फायदा उठाया जा सकता है, इसीलिये वह त्रिकालक महात्मा बन गया।

देहातसे उसकी प्रसिद्धि जल्दी ही राजधानीमें पहुंची । जारिना संतों और सिद्धोंकी बड़ी भिक्तन थी। उसके इकलौते पुत्रको डाक्टरोंने असाध्य रोगी बतला दिया था, इसलिये वह किसी संतकी करामातसे अपने पुत्रकी रक्षा कराना चाहती थी। रस्पुतिनके किसी गणने जारिनाके पास उसकी लम्बी-चौडी तारीफ की। जारिनाने उसे राजमहलमें बुला लिया, और घोड़ाचोरने ऐसा जाद चलाया, कि जारिना इस ढोंगीको दूसरा ईसा मसीह समझने लगी। घरके काममें ही नहीं. बल्कि राजके कारबारमें भी रस्पृतिनकी राय ली जाती। उसकी कृपाके बलपर कितने ही लोग बडे-बड़े दर्जीपर पहुंचे। इस निरक्षरप्राय ढोंगीके कहनेपर जार मंत्रियों तकको नियुक्त और बर्खास्त करता था, जैसा अभी हाल ही में पंजाबके एक मुख्यमंत्रीके यहां देखा गया। जिस वक्त युद्धक्षेत्रमें रूसी सेनायें हारपर हार खा रही थीं, उस समय जार-परिवार रस्प्रतिनकी भविष्यद-वाणियोंका तिनकेका सहारा ले रहा था। उसके हदसे ज्यादा बढ़े हये प्रभावको देखकर जारवंशी महाराजुल तथा उच्चकूलीन लोग भी रस्पुतिनको खतरेकी चीज समझनें लगे। उनके ख्यालमें सारी बुराइयों और विपदाओंका कारण वही बदमाश था। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके जारके अपने संबंधियों तथा दूसरोंने १७ दिसम्बर १९१६ ई०को रस्पृतिनको मार डाला, और उसे बर्फ जमी हुई नेवा नदीमें छेद करके बहुती धारामें डाल दिया। लेकिन जारशाहीके राजनीतिक और सैनिक ढांचोंको निर्बल करनेका कारण रस्पृतिन नहीं था, और न उसकी वजहसे मजदूरों और किसानोंमें देशव्यापी असंतीष फैला था। पिछड़ा हुआ रूस एक आधुनिक महायुद्धके भारको उठाने योग्य नहीं था। बहुसंख्यक सैनिक बिना बन्दूकोंके थे। वह कैसे लड़ते ? रेलोंका यातायात बन्द-सा हो गया था. कारलानोंको कच्चा माल और ईंधन नहीं मिलता था। आहार मिलना मुक्किल हो गया था, फिर लोग क्यों न विद्रोह करनेके लिये तैयार होते, और उस अवस्थामें, जब कि सूसंगठित क्रांतिकारी व्यापक रूपसे उनमें प्रचार करते मुक्तिका रास्ता दिखला रहे थे ? ९ जनवरी १९१७ ई० को "खूनी रविवार"का पर्व-दिन पड़ा। उस दिन राजधानी पेत्रोग्रादमें युद्धके विरुद्ध भारी प्रदर्शन हुआ। मास्को, बाकू, निजनी-नवोगोरद तथा दूसरे नगरोंमें भी लोगोंने अपने विरोवी भावोंको "खूनी रिववार"के विशाल जल्सोंद्वारा प्रकट किया। मास्कोमें लाल झंडा लेकर "युद्ध बन्द करो" का नारा लगाते हजारों कमकर सड़कोंपर निकल पड़े, जिन्हें सवार-पुलिसने जबर्दस्ती तितर-बितर कर दिया । कितने ही नगरोंमें हड़तालें हुईं। मेन्शेविक और समाजवादी क्रांतिकारी शासनमें परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन इस समय युद्धके पक्षमें होना वह अपना राष्ट्रीय कर्त्तव्य मानते थे। १४ फर्तरी १९१७ ई० को दूमाके उद्घाटनके दिन बोल्शेविकोंकी प्रेरणासे भारी संख्यामें मजदूर सड़कोंमें "स्वेच्छाचारिताकी क्षय", "युद्ध बन्द करो" के नारे लगाते निकल आये । फर्वरीके उत्तरार्धमें पेत्रोग्रादमें कांतिकारी आन्दोलन बड़ी तेजीसे बढ़ा । १८ फर्वरीको पुतिलोफके कारखानेमें तीस हजार मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और २३ फर्वरीके सबेरे जब उन्होंने अपना जलूस निकाला, तो दूसरे कारखानोंके भी बहुतसे मजदूर शामिल हो गये।

पेत्रोग्रादकी बोल्शेविक पार्टीकी कमीटीने लोगोंसे कहा, कि ८ मार्च (२३ फर्वरी)को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरिनोंका दिवस राजनीतिक हड़ताल और प्रदर्शनोंके साथ मनाना चाहिये। उस दिन ९०००० स्त्री-पुरुषोंने काम छोड़ दिया। अगले दिन ९ मार्च (२४ फर्वरी) को दो लाख मजदूरोंने हड़ताल कर दी, और नगरके सभी भागोंमें कांतिकारी सभायें होने लगीं। पुलिसने सावधानी करते हुये नेवा नदीके सभी पुलोंगर अधिकार कर रक्खा, लेकिन नेवा उस वक्त बर्फ बनी हुई थी, इसलिये मजदूरोंको शहरमें आनेके लिये पुलोंकी अवश्यकता नहीं थी। १० मार्च (२५ फर्वरी) को राजनीतिक हड़तालने सार्वजनिक हड़तालका रूप ले लिया। पेत्रोग्रादके सेनापितको जारने हुक्म भेजा—"में तुम्हें हुक्म देता हूं, कि कलसे पहले ही राजधानीकी दुर्व्यवस्थाका अन्त कर दो।" इसपर पुलिसने प्रदर्शनकारियोंको छतोंपर रखी मशीनगनोंकी गोलियोंसे भूनना शुरू किया। सड़कों और चीरस्तोंमें नगरके केन्द्रीय भागके सभी जगहोंमें सैनिक बैठे हुये थे। मजदूरों और बोल्शेविकोंको पकड़-पकड़कर अधाधुन्ध जेलोंमें बन्द किया जा रहा था। पेत्रोग्रादकी बोल्शेविक कमीटीके सदस्य जेलोंमें बन्द कर दिये गये थे। इस समय मोलोतोफके

नेतृत्वमें केन्द्रीय कमीटीका ब्यूरो विद्रोहका संचालन कर रहा था। यहां यह याद रखना चाहिये, कि अभी तक रूसमें पुराना पंचांग चल रहा था, जिसकी तारीख तेरह दिन बाद पड़ती थी—-२३ फर्नरी वस्तुतः ८ मार्च थी। प्रथम कांति मार्चमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके अनुसार उसे फर्नरी-कांति कहा जाता है। इसी तरह आठ मास बाद होनेवाली बोल्शेविक-कांति वस्तुतः नवम्बरमें हुई थी, लेकिन पुराने पंचांगके अनुसार अक्तूबरमें होनेसे उसे तबसे आजतक अक्तूबर-कांति कहा जाता है।

२७ फर्वरी (१२ मार्च)को पेत्रोग्रादमें सेनापर क्रांतिका प्रभाव पड़ने लगा, सैनिक समझने लगे, कि उनका हित जारशाहीके साथ रहनेमें नहीं, बिल्क विद्रोहियोंका साथ देनेमें हैं। इसी दिन दो रेजीमेंटोंने वीबोर्ग मुहल्लेमें कमकरोंका साथ दिया। मजदूरोंने एक हथियारखानेपर अधिकार करके वहांसे चालीस हजार बन्दूकों और दूसरे हथियार लेकर अपनेको हथियारबन्द किया। उन्होंने जेलोंसे राजनीतिक बंदियोंको छुड़ा लिया। इसी दिन जेनरल खबारोफने राजधानीमें मार्शल-ला घोषित कर दिया। लेकिन जब सेनामें ही विद्रोह फैल रहा हो, तो मार्शल-ला क्या कर सकता था? उस समय जार नगरसे बाहर डेरा डाले हुये थ, और जारिना राजधानीमें बैठी अपने पितके पास बराबर आशापूर्ण संदेश भेज रही थी। उसने अपने एक पत्रमें लिखा— "यह गुण्डोंका आन्दोलन हैं। तरुण लड़के-लड़िक्यां चारों ओर चिल्लाते फिर रहे हैं, कि रोटी नहीं हैं—यह केवल लोगोंको भड़कानेके लिये।" जारने युद्धक्षेत्रपर हुक्म भेजकर सेनाको पेत्रोग्राद भेजनेके लिए कहा। एक सेना भरी हुई ट्रेन जेनरल इवानोफके नेतृत्वमें मुश्किलसे जास्कोंयोसेलो (पेत्रोग्रादके पास जारग्राम) में पहुंची भी, किंतु सैनिकोंने क्रांतिकारी सिपाहियोंसे मेल-मिलाप बढ़ाकर अपने जेनरलको पकड़वाना चाहा। जारने अब जास्कोंयेसेलोको भी अरक्षित देखकर पेत्रोग्रादके लिये ट्रेनपर प्रस्थान किया, लेकिन वहां भी उसे खतरा मालूम हुआ, और ट्रेनको प्स्कोफको ओर मोड़ दिया गया। सभी जगह सेना क्रांतिकी ओर हो रही थी।

१९०५ ई०की क्रांतिमें हम देख चुके हैं, कि किस तरह अपने आप मजदूरोंने संगठित रूपसे जारशाहीका मुकाबिला करनेके लिये कमकर-प्रतिनिधि-सोवियतें संगठित कीं। अब इस ऋांतिमें भी उस तजर्बेसे फायदा उठाकर मजदूर सिपाही-प्रतिनिधियोंकी सोवियतें कायम हुईं, जिनमें सबसे पहले कायम हुई थी पेत्रोग्राद सोवियत । २७ फर्वरी (१२ मार्च) को क्रांतिकी विजय हुई। हथियारबन्द मजदूरों और सैनिकोंने राजनीतिक बंदियोंको जेलोंसे छुड़ा लिया। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जारशाही शासनयंत्रका स्थान लेनेके लिये सोवियतका पहला तजर्बा तुरन्त काममें आया। अभी सड़कोंमें गोलियां चल रहीं थीं, इस वक्त भी करखानोंके मजदूर सोवियतके लिये अपने सदस्य निर्वाचित कर रहे थे। फर्वरी १९१७ ई० की सोवियतें केवल मजदूरों ही नहीं, बल्कि सैनिकोंके प्रतिनिधियों द्वारा भी संगठित की गई थीं। २७ फर्वरी (१२ मार्च) तक निर्वाचन हो गया था,। उसी शामको पेत्रोग्राद सोवियतकी प्रथम बैठक हुई। पेत्रोग्रादमें क्रांतिके सफल होनेकी खबर मिलते ही सारे देशमें क्रांति फैल गई। २७ फर्वरी (१२ मार्च) को ही मास्कोकी बोल्शेविक पार्टिकि संगठनोंने वहांके मजदूरों और सैनिकोंसे पेत्रोग्रादकी क्रांतिका समर्थन करनेकी अपील की। अगले दिन बड़े-बड़े कारखानोंके मजदूर हड़ताल करके सड़कोंपर निकल आये, और वहींपर मास्को छावनी के सैनिक उनमें आ मिले। १ मार्च (१४ मार्च) को मजदूरोंने बोल्शेविक बंदियोंको मुक्त किया, जिनमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा पीछे गृहमंत्री फं॰ ई॰ जेजिन्स्की भी था। निजनी-नवोग्राद (आधुनिक गोर्की) में भी क्रांतिकी विजय हुई। २ (१५) मार्च को तुलाके हथियारके कारखानोंके मजदूरोंने विद्रोह कर दिया, और वहांके जारशाही अफसरोंको पकड़कर अपनी सोवियत (पंचायत) स्थापित की। यद्यपि क्रांति सफल हुई थी मजदूरों और सिपाहियोंकी कुर्बानी और बलपर, लेकिन उससे प्रथम लाभ उठानेवाले थे अवसरवादी समाजवादी-क्रांतिकारी और मेन्शेविक। १ मार्चकी रातको उन्होंने बोल्शेविकांसे बिना पूछे ही दूमाके प्रतिगामी सदस्यौंके साथ समझौता करके सरकार बनानेके लिये समझौता कर लिया । २ मार्चके सबैरे राजुल ल्वोफके नेतृत्वमें अस्थायी सरकार घोषित कर दो गई। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि अस्थायी सरकारके सभी सदस्य पुरानी व्यवस्थाके समर्थक थे। त्वांफ बहुत बड़ा जमींदार था। मिल्यूकोफको विदेश-मंत्री बनाया गया। गुचकोफ अक्तूबरी दलका नेता तथा मिलमालिक और बैंकर था, जिसे युद्ध-उद्योग-समितिका युद्ध-मंत्री बनाया गया था। प्रगतिशील पार्टीका सदस्य तथा कपड़ामिलका मालिक कोनोक्लोफ व्यापार-उद्योग-मंत्री बनाया गया, और चीनी कारखानोंका मालिक करोड़पति तेरेस्चेंको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। ग्यारह मंत्रियोंमें केवल एक जनसमाजवादी दल (पीछे समाजवादी क्रांतिकारी दल) का सदस्य वकील केरेन्स्की था, जिसे न्याय-मंत्री बनाकर टरका दिया



गया। इस मंत्रिमंडलके बारेमें लेनिनने अपने एक पत्रमें लिखा या—"हितकारी व्यक्तियोंका समूह नहीं है यह सरकार। यह रूसमें राजनीतिक शक्ति हथियानेमें सफलता पानेवाले एक नये वर्गके प्रतिनिधि हैं। यह पूजीपित जमींदारों और पूंजीवादियों (बूर्जा वर्ग) के प्रतिनिधि हैं, जो कि लम्बे असेंसे हमारे देशका आर्थिक तौरसे शासन कर रहे थे।"

अस्थायी सरकारका पहला प्रयत्न यह हुआ, कि राजमुकुटकी रक्षा कैसे की जाय ? जार पहले ही अधिकार वंचित होकर प्स्कोफमें बैठा हुआ था। गुचकोफ और शुलिगनने अस्थायी सरकार के नामसे वहां पहुंचकर जारपर जोर दिया, कि वह अपने पुत्र अलेक्सीके पक्षमें सिहासन त्याग दे। लेकिन जारने अपने भाई मिखाइलके पक्षमें सिहासन-त्याग करना स्वीकार किया। पेत्रोग्नाद लौटनेपर दूमा सदस्य गुचकोफने मजदूरोंके सामने भाषण देते हुये निकोलाइ II के सिहासन-त्यागको घोषित करते हुये अन्तमें "सम्राट् मिखाइल जिंदाबाद" के साथ अपने व्याख्यानको समाप्त किया। इसपर मजदूरोंने तुरन्त गुचकोफके गिरफ्तार करनेकी मांग पेश की। अस्थायी सरकारने बहुत जल्दी देख लिया, कि राजवंशकी रक्षा नहीं की जा सकती, और उसने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर मिखाइल रोमानोफसे सिहासन त्यागकर सारी शक्ति अस्थायी सरकारके हाथमें दे देनेकी प्रार्थना की। ३ मार्च को मिखाइल रोमानोफने भी सिहासनसे इस्तीफा देनेके पत्रपर हस्ताक्षर किया, और लोगोंको अस्थायी सरकारकी आज्ञा माननेके लिये कहा।

इस प्रकार रूसका अंतिम राजवंश खतम हो गया, लेकिन क्रांतिसे फायदा उठाकर प्रजाके नामसे जिस गुटने शासन अपने हाथमें लिया, वह साधारण जनताके हितोंकी पक्षपाती नहीं, बिल्क उसने पिक्चिमी युरोपकी तरह सम्पत्तिशाली पूंजीवादी वर्गके लिये शासनयंत्रको अपने हाथमें संभाला था। लेकिन हिन्दीकी पुरानी कहावत क्या झूठी हो सकती है—"जो शालिग्रामको भूनकर खा गया, उसे वेंगन भूनकर खाते कितनी देर लगेगी?" जिन कारणोंने जारशाही जैसे शक्तिशाली शासन-यंत्रको उखाइकर फेंक दिया, वह अब भी मौजूद थे।

#### स्रोत ग्रन्थ

- १. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. ऋवेर आदि मास्को १९१०)
- ्२. पो गरामि पुस्तिन्याम् स्नेद्नेइ आजिइ (न. म. फेदोरोव्स्की, मास्को १९३७ ई०)
- ३. पुतेशेस्त्विय व् जापद्नीइ किताइ (ग. ये. और म. ये. य्झिमाइलो, पेतेरबुर्ग १९०१)
- ४. इस्तोरिया दिप्लोमातिइ (३ जिल्द, व. प. पोतेम्किन्, लेनिनग्राद १९४५)
- ५. यजीकोजनानिये इ इस्तोरिया लितेरातुरी (स. ग. विलिन्स्की आदि मास्को १९१४)
- ६. इस्तोरिया रोस्स्इ (२९ स. सोलोवियेफ्, पेतेरबुर्ग, १८७९-८५)
- ७. तुर्केस्तान्स्कओ वोयेन्नओ ओक्नुग् (३ जिल्द १८८०)
- c. History of U.S.S.R. (A.M. Pankratova)
- Heart of Asia (E. D. Ross)
- Nanuel historique de politique etrengere (E. Boureois, Paris 1927)
- ११. La rivalite anglo-russe on xix siecle on Asie (A. M. F. Roure, Paris 1908)
- १२. Europe and China (G. F. Hundson London 1931)
- १३. Russo-Chinese Diplomacy (Ken Shen-Feigh, Shanghai 1928)
- १४. Histoire de Russie (N. Brian-Chaninov Paris 1929)

#### अध्याय २

# खोंकन्दके खान

(१७४७-१८७६ ई०)

अस्त्राखानियोंके शासनके निर्बल होनेपर उत्तरके कजाकोंने नोच-खसोट शुरू कर दी। इससे पहले जुंगर-कल्मक अपने प्रमुत्वको बढ़ाते चले आये थे। १७४० ई०तक ताशकन्द और तुर्किस्तान शहरके इलाकोंपर कजाकोंका पूरा अधिकार हो गया था, और पलासीके युद्धके समय (१७५७ ई०) चीनने जब जुंगरोंकी शक्तिको खत्म कर दिया, उसी समय अन्तर्वेदमें शक्तियोंका फिर बंटवारा हुआ—मंगितोंने बुखारा और अन्तर्वेदकी भूमिको अपने हाथमें किया, फरगाना और ताशकन्दपर एक नये वंशकी स्थापना हुई। इस इलाकेके नगरोंमें प्रभावशाली खोजा (सैयद) शासन कर रहेथे, जिन्होंने केंद्रके निर्बल होनेपर अपनेको स्वतंत्र शासक बना लिया। फरगानाका शासक यादगार खोजा भी ऐसा ही था, जिसकी लड़कींसे शाहरुख बेकने शादी की, जिसके वंशमें निम्न खान हुये थे—

| १. शाहरुख बेक, यादगार खोजा-दामाद      | १७४७ ई॰      |
|---------------------------------------|--------------|
| २. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र             | •            |
| ३. अब्दुलकरीम बेक, शाहरुख-पुत्र       |              |
| ४. एर्दनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र       | १७७० ,,      |
| ५. नरबुले, नरबुते, अब्दुलकरीम-दौहित्र | १७७०-१८०० ,, |
| ६. आलम खान, नरबुले-पुत्र              | १८००-९ "     |
| ७. उमर, नरबुले-पुत्र                  | १८०९-२२ "    |
| ८. मुहम्मद अली, मदली, उमर-पुत्र       | १८२२-४२ "    |
| ९. शेरअली, हाजिबी-पुत्र               | १८४२ "       |
| १०. मुराद, आलिम-पुत्र                 | १८४२ "       |
| ११. खुदायार, शेरअली-पुत्र             | , १८४२-५७ "  |
| १२. मुल्ला, शेरअली-पुत्र              | १८५७-५९ "    |
| १३. शाहमुराद, सरिसक-पुत्र             | १८५९ "       |
| खुदायार (पुनः)                        | १८५९ "       |
| १४. सैयद सुल्तान, मुल्ला-पुत्र        | १८५९-६५ "    |
| खुदायार (पुनः)                        | १८६५-७५ "    |
|                                       |              |

## १. शाहरुख बेक, यादगार खोजा-दामाद (१७४७ ई०)

जैसा कि कहा, अस्त्राखानियोंकी निर्बलतासे फायदा उठाकर इसने अपना वंश स्थापित किया। वोल्गाके पास रहनेवाले तुर्कोंके किसी कबीलेका यह एक अमीर किंतु राजवंशी नहीं था। १८ वीं सदीके आरंभमें यह वोल्गा-तटसे फरगाना पहुंचा, और खुरंमसरायके शासक यादगार खोजाने इसे अपनी लड़की दे दी। वह अपने अनुयायियोंके साथ खोकन्दसे बारह मील पश्चिम, गूरगान (कूरकान) स्थानमें बस गया। शायद शाहरुख मंगीती था और खोकन्दमें प्रधानता रखनेवाली शाखासे संबंध रखता था। शाहरुखने ससुरको मारकर उसके राज्यको हाथमें कर उसे आगे बढ़ाया। चाहे वह छिड़-गिस् वंशका न भी रहा हो, लेकिन अपनी धाक जमानेके

लिये छिड -गिस्के खूनका दावा करना फायदेकी बात थी, जैसा कि उससे एक सौ वर्ष पहले बाबर और उसके वंशजोंने भारतमें किया था।

#### २. रहीम बेक, शाहरुख-पुत्र

बापके मरनेपर बेटा उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन अभी राज्य छोटा होनेसे वह खान न होकर बेक (अमीर) ही रहा।

## ३. अब्दुलकरीम बेक, शाहरुख-पुत्र

रहीम बेकके मरनेपर उसका भाई अब्दुलकरीम गद्दीपर बैठा, जिसके समयसे खोकन्दका प्रताप बढ़ने लगा। इसीने वर्तमान खोकन्द नगरको आबाद करके उसे अपनी राजेंधानी बनाई।

### ४. एर्दनी बेक, अब्दुलकरीम-पुत्र (-१७७० ई०)

नहीं कहा जा सकता, एर्दनी बेक अब्दुल-करीमका पुत्र था या भाई। इसने फरगानाके सभी बेकोंको अपने अधीन किया। १७५८ ई०में ताशकन्द चीनके हाथमें चला गया था। चीनी जेनरल चाउ-हो-येइ ने खोजी जानका पीछा करते अपनी एक सैनिक टुकड़ीको बुक्तों (करा किर्गिजों) को दबानेके लिये भी भेजा। एर्दनी बेकने मांस और शराबसे उनका सत्कार किया, और लौटते वक्त उनके साथ गया। उसने अपने एक अफसरको सम्राट् च्यान्-लुड़ (काउ-चुड़ १७३७-१७९५ ई०) के दरबारमें अधीनता स्वीकार करनेके लिये भेजा। अन्दिजानके शासक तुकतू मुहम्मद, मरिगलानके इलास पिड़ लीने भी बाज और दूसरी भेंटोंके साथ चीन-दरबारमें अपने दूत भेजे। १७६० ई०में तोकतू मुहम्मद स्वयं पेकिडमें उपस्थित हुआ। एर्दनीने ओश (अजीबी) के इलाकेपर आक्रमण किया, लेकिन चीनी जेनरलके हुकमपर उसे लौट जाना पड़ा। १७६३ ई० में बुक्तोंकी भूमिपर चीनियोंने दूसरी बार आक्रमण किया। इस तरह १७७० ई० में जब एर्दनी मरा, उस समय चीनका प्रभाव मध्य-एसियामें जोरोंपर था और उसकी इच्छाके विरुद्ध स्थानीय शासकोंको मनमानी करनेकी हिम्मत नहीं थी।

#### ५. नरबुते, नरबुले, अब्दुलकरीम-दौहित्र (१७७०-१८०० ई०)

अब्दूलकरीम बेककी लड़की अर्थात् एर्दनी बेककी बहिनको बाबर-वंशज अब्दुर्रहीम बैकने शादी की थी, जिससे नरवुते बी पैदा हुआ। इस प्रकार वह बाबरके प्रतापी वंशका उत्तरा-धिकारी होनेका भी दावा कर सकता था, यद्यपि इस समय भारतमें इस वंशकी भी दशा बहुत बुरी थी। नरबतेक गद्दीपर बैठनेसे पहले सुलेमान बेक और शाहरुख बेक बारी-बारीसे कुछ महीनों तक खोकन्दकी गद्दीपर बैठ चुके थे। नरबुलेका बाप अब्दुर्रहीम बातिर (बहादुर) उज्बेकोंके मिंग-कबीलेका और इसफाराके इलाकेका शासक था। दूसरी परम्परा यह भी है, कि यह यामच बी (बाबर)का व राज था। इसफारा लेनेके लिये एर्दनीने अब्दुर्रहमान (अब्दुर्रहीम) को घोखा देकर मार डाला, लेकिन उसके पुत्र नरबुतेको बच्चा समझकर छोड़ दिया। एर्दनीके उत्तराधिकारियोंके भी विच्छिन्न या भाग जानेपर खोकन्दियोंने नरबुतेको लाकर गद्दीपर बैठाया । यह बुखाराके अमीर शाह-मुरादका समकालीन था, और शायद उसकी अधीनता भी स्वीकार करता था। नरबुतके पास पचास हजार सेना थी। चीन-सम्राट्ने उसे "पुत्र" की उपाधि प्रदान की थी। हर दूसरे साल घोड़ों, सम्री खालों आदिकी भेंट लेकर खोकन्दका दूत चीन जाता था, और बदलेमें लाखों रुपयोंकी बहुमूल्य चीजें इनाम मिलती थीं। उस समय चीनी सीमातसे आगे सवारीके लिये संदूकनुमा घोड़ागाड़ी चढ़नेको मिलती, जिसमें दो घोड़े जुतते । खाना-पीना सारा सामान इसी गाड़ीमें रक्खा जाता। जगह-जगह मुसाफिरोंके लिये पड़ाव बने हुये थे, जहां पांच सौ चीनी सैनिक रहते थे, यात्री इन्हीं पड़ावोंमें रातको ठहरते । रास्ता ऐसे इल कोंसे जाता था, जहां आबादी बहुत कम थी । ची नकी सीमासे एक मासके करीब पेकिङ था। चीनी दरबारके अपने कायदे थे। दूतको काउ-ताउ

(दंडवत्) करनी पड़ती, फिर प्रतिहार चीनी-तुर्कीमें कुछ बोलता, जिसका अर्थ था "सम्राट् श्रीमुख से पूछ रहे हैं, कि मेरा पुत्र नरबुते स्वस्थ और प्रसन्न तो है ?" दूत फिर दंडवत् करता, और पहलेसे · सिखलायें हुये वाक्योंमें उत्तर देता—"नरबुतेको इसके सिवा और कोई इच्छा नहीं है, कि परमभट्टारककी आज्ञाका पालन करें।" भेंट-मुजरेके बाद सम्राट्ने दस लाख मूल्यका इनाम उसे दिया,जिसे घोड़ागाड़ियों में रख दिया गया । अफगान राजदूतने नरबुतेके बारेमें लिखा था—"नरबुतेने अपने लिये एक बड़ा ही सुन्दर महल बनाया है, जिसकी दीवारें चमकीली प्रोसलीन (चीनी मिट्टी)से ढंकी है। वह दस हजार सिपाहियोंके साथ शुक्रवारकी नमाज पढ़ता है।" उसके भोजनमें चावल भी सम्मिलित था। अफगान दूत मासूम खोजाके अनुसार नरबुतेने खोजन्द छोड़ सारे फरगानाको जीत लिया था, अन्दिजान. नमंगान, ओश आदिके नगर उसके हाथमें थे। खोजन्दके शासक फाजिल बी और तत्पत्र तथा उरातिप्पाके राज्यपाल खुदायारसे उसका झगड़ा रहता था। उसने अमीर बुखारासे मिलकर उरा-तिप्पापर अधिकार करना चाहा, लेकिन खुदायारने बुरी तरहसे हराकर भगा दिया । १७९९ ई०में नरबुतेने ताशकन्दके शासक मूनस खोजापर आक्रमण किया । कजाकोंके खान एलबर्सके मारे जानके बाद १७४० ई०में ताशकन्द जुंगर कल्मकोंके हाथमें चला गया था, जिनकी ओरसे कुसियक बी १७४९ ई० तक शासन करता रहा। जुंगर साम्राज्यको नष्ट करके १७५० ई० में चीनियोंने ताशकन्दपर अधिकार कर लिया। कुछ दिनों छोटे छोटे अमीर जहां तहां राज्य करते रहे, फिर खलीफा अबूबकरके वंशज यूनस खोजाने ताशकन्दको अपने हाथमें कर लिया, और इसने आसपासके इलाकेको दबाकर १७९८ ई०में महाओर्दूके कजाकोंको भारी दंड दिया। इसी युनससे १७९७ ई०में नरबुतेकी पहली भिडंत हुई । १८०० ई० में नरबुतेको यूनसने पकड़कर मार डाला ।

## ६. आलम खान, नरबुते-पुत्र (१८००-९ ई०)

नरबुतेके मारे जानेके बाद उसके बड़े बेटे आलमने अपने भाई हस्तम बेक और दूसरे संबंधियोंको मारकर गद्दी संभाली। खोकन्दके खानोंमें पहलेपहल इसीने खानकी पदनी धारण की, और अपने नामका खुतवा तथा सिक्का चलाया। यूनस खोजा कजाकोंके साथ खोकन्दपर चढ़ा, खुदायार-पुत्र बेक मुराद भी उसका सहायक था। सिर-दिरयाके आर-पारसे दोनों सेनाओंन गोलाबारी की, किन्तु अन्तमें यूनसको खाली हाथ लौट जाना पड़ा। १८०३ या १८०५ ई०में आलम खानने ताशकन्दको एक बार सर किया, लेकिन अन्तिम विजय उसके भाई उमर खानके हाथों हुई, जिसने यूनसके पुत्रको वहांसे भगा दिया। आलमने कजाकोंको हराकर बुखारासे उरातिप्पाको छीननेकी पहली बार असफल कोशिश की, दूसरी बार उसे सफलता मिली। तो भी खुदायारके भतीजे खानने उरातिप्पाको फिर लौटा लिया।

चीनियोंके पूर्वी तुर्किस्तानके अल्ती शहरपर विजय प्राप्त करनेपर वहांका शासक खोजा सेरिसक बुखारा भाग गया। उसे काश्मर न लौटने देनेके लिये चीनने खोकन्दको हिदायत दे रक्खी थी, जिसके लिये खोकन्दको कुछ वाधिक रुपये भी मिलते थे, जिसे लानेके लिये हर दूसरे-तीसरे साल चीनमें खोकन्दसे दूत जाता था। एक बार चीनने कारणवश रुपया नहीं दिया, जिसपर आलमने खोकन्दसे काश्मरकी ओर जानेवाले बुखाराके कारवांको रोक दिया। इसकी खबर मिलने-पर चीनने पेशनकी बाकी रकमको भी देकर फिर खोकन्दको राजी कर लिया। आलम खान बड़ा ही स्वेच्छाचारी और दुराचारी था। अपनी प्रजाकी लड़िक्यां उसके मारे सुरक्षित नहीं थीं। निरपराध लोगोंको भी मरवा डालनेका उसे व्यसन हो गया था। एक बार उसने अपने भाई उमरबेक और मामा तुगाईके संचालनमें भारी सेना देकर हुक्म दिया—कजाकोंके देशको जाकर बरबाद कर दो। हुक्मको न पूरा करना खानके कोधका भाजन होना था। मौसिम प्रतिकूल था, लेकिन तो भी खानके हुक्मको पूरा किया गया। कजाकोंने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसी दया दिखलानेके लिये आलम खानने उसे गाली देकर फिर बड़ी कूरतासे नरसंहार करनेके लिये लौटा दिया। उमरने

जाकर देखा, कि उसके पास दस हजार सेना है, जो इतने बड़े कामके लिये पर्याप्त होगी, इसमें संदेह था। उसने तुगाई तथा दूसरे अफसरोंसे सलाह ली। सबने कहा, कि हमारे घोड़े लौटकर ताशकन्द जानेकी शक्ति नहीं रखते, ऊपरसे मौसिम भी बहुत खराब है, साथ ही कजाक मुसलमान और निरपराध है, उनका कत्ल-आम करना ठीक नहीं है, रेगिस्तानमें बिखरे हुये कजाकोंको पकड पाना भी संभव नहीं है। उमरने पूछा--''फिर क्या करना चाहिये?'' इसपर मामाने जवाब दिया--"उमरबेकको खान बनना होगा । हम आलम खान-जैसे अत्याचारीकी आज्ञा नहीं मान सकते।" वहीं उसने उमरके लिये राजभिक्तकी शपथ ली। सेनाने खोकन्दके भीतर पहुंचकर उमरको खान घोषित किया। आलमके साथ तीन सौ आदमी रह गये थे। उसने अपने अनुयायियोंमें खूब इनाम बांटे, और अपने खजाने, हरम, अन्तःपुर, पुत्र शाहरुखके साथ ताशकन्दसे खोकन्दके लिये प्रस्थान किया। रास्तेमें एक किलेमें घिर गया, और आत्मसमर्पण करनेसे भी इन्कार कर दिया। रातको वहीं मुकाम रहा। सबेरे उठकर देखा, तो उसके तीन सी अनुयायी भी साथ छोड़कर खोकन्द चले ग्ये थे । आंखोंमें आंसू भरकर आलमने अपने पुत्रको हजार तिला (पांच सौ गिन्नी) दे अमीर हैदरके पास बुखारा भेज दिया । अपनी बेगमों तथा खजानोंको गांवके एक मुखियाके हाथमें सौंप बीस सवारों तथा अपने दीवानबेगी (वजीर) के साथ दर्राकोह चला गया। इस दर्रा (पहाडी डांडे) से खोकन्द नगर दिखलाई पड़ता था। दीवानबेगीने खानको खोजन्द चलनेकी सलाह दी, जहांपर चार हजार खोकन्दी सैनिक रहते थे। लेकिन आलम खान अब भी अपनी राजधानीमें जानेका हठ कर रहा था। इसपर उसके और भी साथी हट गये और सिर्फ तीन आदिमियोंके साथ वह चला । शत्रु सैनिकोंने उसका पीछा किया, और खानका घोड़ा दलदलमें फंस गया । उसने दीवानबेगीसे घोड़ा मांगा, किन्त उसने उसे न दे स्वयं दौड़ाते शहरका रास्ता लिया । उमरके सिपाहियों में से किसीने खानकी पीठमें गोली माकर रातमें दफना दिया। यह १२२४ हि० (१६ 11 १८०९-७ । १८१० ई०) की बात है। पहले उमरने दीवानवेगी मुहम्मद जहूरका स्वागत किया, पीछे उससे सारा धन छीन लिया। जहरका अन्तिम समय भक्ति-पूजामें बीता।

मध्य-एस्याके शासकोंमें एक बड़ी कमजोरी यह थी, कि वह शेखों-खोजोंके बड़े भक्त होते थे, उनकी दिव्य शक्तिपर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आलम इसे नहीं मानता था। खोकन्दमें एक बहुत बड़ा शेख रहता था, जिसके बहुत से मुरीद (चेले) थे, और जिसकी दिव्य शक्तिकी बड़ी प्रसिद्धि थी। आलमने एक बार उस शेखको बुलाया, और तालाबके किनारे रस्सी तानकर कहा—"ओ शेख, कयामतके दिन निश्चय ही तुम अपने चेलोंको पुलेसिरात (स्वर्गऔर नर्कके बीचकी पतली दीवार) को पार कराओगे, में चाहता हूं, कि इस रस्सीसे जरा तुम इस तालाबको पार हो जाओ।" शेखने बहुत कहा, कि कुरानमें दिव्य शक्ति दिखलाना मना है। आखिर शेखको जबर्दस्ती रस्सीपर चढ़ाया गया। गिरना तो था ही, इसपर लोगोंने डंडे मार-मारकर उस ढोंगीके प्राण ले लिये। उसने बहुत-से दरवेशों और साधुओंको पकड़कर ऊंटबानी करनेके लिये मजबूर किया था। आलम खानके जारी किये हये सिक्के चांदी मिले हये कांसेके थे।

# ७. उमर खान, नरबुते-पुत्र (१८०९–२२ ई०)

आलम खानने अपने बेटे शाहरुखको बुखारा भेजा था, लेकिन वह वहां न जाकर ताशकन्द चला गया। पहले वहां के कुशबेगी (सेनापित) ने खानजादेका स्वागत किया, लेकिन आलम खानके मरनेकी खबर पाकर उसने उसे खोकन्द रवाना कर दिया, और चर्चाके पास पहुंचनेसे पहले ही वह रास्तेमें मार डाला गया। उमर कमजोर दिलो-दिमागका आदमी था। शासन वस्तुतः मामा मुहम्मद रजाबेक तुगाईके हाथमें था। उमरके शासनकालमें खोकन्द एक बहुत बड़ा व्यापार-केंद्र बन गया। इसीके समय उरातिप्पा भी खोकन्दके हाथमें चला आया। यही नहीं, तुर्किस्तान-शहरको भी उसने छीन लिया और वहांके अन्तिम कजाक खान तोगाईने बुखारामें भागकर शरण ली, और वहीं मारा गया। मुहम्मद रजब कराजा बुखारामें भागकर ठहरा हुआ था। आलम खानके बाद वह खोकन्द लीटा। उस समय मामा मुहम्मद रजाबेक और उसके मित्र सेनापित कितकी कराकल्पक

में वैमनस्य हो उठा। एक दिन महरूमें भोजनके लिये निमंत्रित मुहम्मद रजाको पकड़कर जेल में डालकर मार डाला गया। इसपर कितकीको भी बोटी-बोटी करके मरवाकर उसकी संपत्ति जब्त कर ली। मुहम्मद रजब कराजा अब खोकन्दका राज्यपाल तथा दरबारमें बहुत प्रभावशाली अमीर बन गया।

उमरने अपने दूत भेजकर रूसियोंको खोकन्दमें अपने कारवां भेजनेके लिये कहा, और यह भी वचन दिया, कि यदि हमारी ओरके आधे रास्तेमें कारवाको लूटा गया, तो मैं व्यापारियोंकी क्षतिपति दुंगा। इसपर कारवां आने-जाने लगा। किजिलजारमें एक खोकन्दी दृतका रूसी सैनिक्से झगड़ा हो गया, जिसे रूसी सिपाहीने मार डाला। रूसियोंने एक हजार तिला (पांच हजार गिन्नी) जुरमानाके रूपमें दूतके मारे जानेके लिये दिया। १८१३-१४ ई० में कर्नल नजारोफने खोकन्दकी यात्रा की, और रूसी सीमांतपर खोकन्दी दूतके मारे जानेके लिये अपसोस करते हुये बहुत समझाया । नजारोफ रक्षक सैनिकों और बीस हजार रूबलके मालके साथ गया था। उसे महलके बगीचेमें ठहराया गया, आदिस्यों के लिये सफेद रोटी, चावल, चाय, खरबूजा आदि खानकी ओरसे मुक्त दिया जाता था, और जान-वरोंको घास-चारा भी। बारह दिनकी प्रतीक्षाके बाद नजारोफसे खानने मुलाकात की। नजारोफ घोड़ेपर सवार था, लेकिन उसके कसाक पैदल थे। महलके पास जाकर नजारोफ घोड़ेसे उतर गया। रूसियोंको देखनेके लिये सड़कों और मकानोंकी छतोंपर तमाशबीनोंकी भीड़ थी। खान दर्शन देनेके लिये झरोखेपर बैठा था। नजारोफसे कहा गया, कि जैसे अपने बादशाहको सलाम करते हो, वैसे ही यहां भी करो। इसपर नजारोफने अपने सिरको नंगा कर दिया, और सिरपर जारके पत्रको रखकर खानको प्रदान किया । खानकी ओरसे रूसी दूतको एक भोज दिया गया, जिसमें ग्लाबी रंगका चावल और घोड़ेका मांस भी सम्मिलित था। नजारोफने घोड़ेके मांसको धर्म-विरुद्ध कहकर नहीं खाया । उसके साथी कसाकोंको खलअत और इनाम देकर लौटा दिया गया, लेकिन नजारोफको रोककर उससे मांग की गई—या तो हमारे दूतकी मीतका हरजाना दो, या मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हें फांसीपर चढ़ाया जायगा। यह धमकी वस्तुतः दिखावटी थी। नजारोफके साथ खानका बरताव बहुत अच्छा था, कितने ही भोजोंमें निमंत्रित कर उसकी नाच-गाने से खातिर की जाती थी। सिर्फ यही खयाल रक्खा जाता था, कि वह भागने न पाये। खान उसे अपने साथ शिकारमें मरगिलान ले गया, जहांपर काफिर होनेके कारण नजारोफको मुसलमानोंने पत्यर भी मारा । कुछ समय बाद खानने नजारोफको छोड़ दिया, क्योंकि रूसका व्यापार बड़े नफे की चीज थी। उमर १८२२ ई० में अपनी मीत मरा, या शायद भाई मुहम्मद अलीने उसे मार डाला । उसके सिक्कोंपर, "सैयद मुहम्मद उमर मुल्तान" और "मुहम्मद खान सैयद उमर" अंकित रहता है।

# ८. मुहम्मदअली, मदली खान, उमर-पुत्र (१८२२-४२ ई०)

उमरके उत्तराधिकारी मदलीके बारेमें नहीं कहा जा सकता, कि वह उसका भाई था या बेटा। इसने अपने कई संबंधियोंको देशसे निकाल दिया, जिसमें उसके एक भाई महमूद सुल्तानने शहरसब्ज (किश) जाकर वहांकी राजकुमारीसे शादी की, पीछे बुखाराके अमीर नसर्वलाका कृपापात्र बन खोजन्द और कुरमीतानका राज्यपाल भी रहा। शायद महमूदको शरण देनेके लिये बुखारासे मदलीका १८२५ ई० में झगड़ा हो गया, और उसी समय जीजकको बुखारियोंने ले लिया। १८२६ ई० में काश्गर-राजवंशके जहांगीर खोजाने चीनियोंके विरुद्ध असफल विद्रोह कर दिया, फिर किर्गिजोंसे भी झगड़ा कर लिया और अन्तमें भागकर मदलीके हाथमें पड़ा। मदलीन उसे कुछ दिनोंतक नजरबन्द-सा रक्खा, फिर वह भागकर किर्गिजोंमें चला गया। जहांगीरने उन्हें चीनपर आक्रमण करनेके लिये राजी किया। चीनी काफिरोंका जूआ मुसलमानों के ऊपर रहे, इसे पूर्वी-तुर्किस्तानके अमीर, जहांगीर खोजा और खुद मदली कैसे पसंद करते ? मदलीन मुसलमानोंके साथ बुरे बरताव करनेका बहाना लेकर एकाएक आक्रमण करके बहुतसे चीनियोंको मार डाला। जहांगीर खोजा काश्गरपर चढ़ा और मदली खानने सारे चीनी-तुर्किस्तानको

दबा लिया। मदली गाजीका झंडा अब यारकन्द, अक्सू और खोतनपर फहराने लगा । जहांगीर खोजा इसे क्यों पसंद करने लगा ? लेकिन इसी बीच चीनी सेना आ गई, मदली भाग गया, और जहांगीर खोजा पकड़कर पेकिङ भेजा गया, जहां उसे फांसी मिली। चीनियोंने मदलीसे सुलह करके उसे यह अधिकार दिया, कि उसका प्रतिनिधि काइगरके मुसलमानोंके धर्मकी देख-भाल और चीनको वहांके शासन में सहायता करेगा।

१८२८-२९ ई० में इतिहासकार मिर्जा शम्स खोकन्दमें था, जब कि जहांगीर खोजाका भाई यस्फ खोजा भी वहींपर रहता था। यूसुफ खोजाके मांगनेपर मदलीने शाही खलअत और पच्चीस हजार आदमी देकर उसे काइगरके लिये रवाना किया। वह खुद भी ओश तक साथ-साथ गया। ओशसे बीस दिनके रास्तेपर चीनी सीमांतकी फौजी चौकी थी, जिसमें एक सौ पचास सैनिक रहते थे। लेकिन खोजाको भी विकट आदिमियोंसे मुकाबिला पड़ा था । चीनियोंको निष्ठुर शतुओंसे दयाकी आशा कहां हो सकती थी ? उन्होंने बढ़ियासे बढ़िया कपड़े पहन, खूब शराब पी और इसके बाद बारूदकी मेगजीनमें आग लगा दी। खोजन्दियोंने पीछे वहां पचास साठ जली हुई लाशें पाईं। केवल पंद्रह जीते बंदी मिले, जिन्हें खोजाने मदलीके पास भेज दिया। पंद्रह वर्स्त (२६ फर्सख) और आगे बढ़तेपर पांच सौ चीनी सैनिकोंकी छावनी मिली, जिसके पास ही ७८०० सेना पड़ी थी। उनके साथ लड़ाई हुई, जिसमें खोकन्दी जीते। चीनी सैनिकोंमेंसे एक-एक या तो मारे गये, या उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यूसुफ खोजा मूसी और लियांगरके रास्ते काइगरसे दस वर्स्त (१३ फर्सख) पर पहुंचा। वहांपर उस समय काले और सफेद खोजोंका झगड़ा चल रहा था। सफेद खोजे यूसुफ के पक्षपाती थे और काले चीनियोंके। सफेद खोजोंने शहरसे निकलकर गाजियोंका विजयीके तौरपर स्वागत करके बाजे-गाजेसे शहरके भीतर प्रवेश कराया। इस समय काले खोजोंका नेता इसहाक बेक अपने तेरह सौ साथियोंके साथ गुलबागके किलेमें था। युसूफ स्वयं एक सौ पचास वर्स्त (८३ फर्ट्स) आगे बढ़कर यंगीहिसार पहुंचा, फिर वहांसे यारकन्द जा अपने पत्र मिर्जा शम्सको शासक बना कारूगर भी छोड़कर लीट गया। राजधानी कारूगर छोड़नेके चार महीने बाद खबर आई, कि लाखों चीनी सेना फैजाबाद पहुंच गईं है। इसपर मिर्जा शम्स अपने बहम्लय खजानेको साट संदूकोंमें बन्द करके भागना चाहा, लेकिन काले खोजोंने उसे लूट लिया, खोकन्दी चीनी-बाढ़के सामने बड़ी तेजीसे भागने लगे। उनके साथ उनके पक्षपाती सफेद खोजा भी भगे. जिनकी संख्या पचाससे साठ हजार तक बतलाई जाती है— स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी पैदल, घोड़ों और गदहोंपर सवार होकर खोकन्दकी ओर भाग रहे थे। उस समय मौसिम बहुत ठंडा था, त्यान्शानके पहाड़ोंमें बर्फ और सर्दीके मारे उनमेंसे बहुत तो रास्तेमें मर गये। पांच महीने बाद युमुफ भी खोकन्दमें मर गया। पूर्वी-तुर्किस्तानसे भागे मुसलमान शरणार्थियोंके लिये मदली खानने शेत्रीखाना नगर बसाया, तथा खोकन्दके नीचे सिर-दरियापर भी उनके बसनेका प्रवन्ध किर दिया।

खोकन्द बहुत दिनों तक चीनको नाराज नहीं रख सकता था। रूस अभी उसकी सीमासे बहुत दूर था, इसलिये उसकी अधीनता स्वीकार करके चीनको टरकाया नहीं जा सकता था। १८३१ ई० में खोकन्द और चीनके बीच सिंध हुई, जिसके अनुसार "खोकन्दको अक्सू, ओश, तुर्फान, काक्ष्मर, यंगी हिसार, यारकन्द और खोतनमें आयात किये जानेवाले सभी विदेशी मालपर कर पानेका अधिकार मिला, और कर उगाहनेके लिये इन सभी नगरोंमें अकसक्काल (शब्दार्थ श्वेत दाढ़ी, अफसर) रखने तथा मुसलमानोंकी रक्षा करनेका दायित्व मिला। इसके बदलेमें खोकन्दको चीनकी ओरसे यह सेवा करनी थी, कि खोजा राज्यको छोड़ने न पाये, और यदि कोई छोड़ना चाहे, तो उसे दंड दे।" इससे मालूम होगा, कि १९ वीं शताब्दीके पूर्वार्धके समाप्त होते समय कादगरेपर खोकन्दियोंका काफी प्रभाव था।

उत्तरके कजाक विशेषकर महा-ओर्दूवाले अधिक संख्यामें इसी समय खोकन्दके भीतर भागे। इसपर सीमाके लिये रूसियोंके साथ खोकन्दका झगड़ा हो गया।

रूसियोंसे झगड़ा—आपसी झगड़ेको बातचीतसे तै करनेके लिये १८२७ या १८२८ ई०में ओरेनबुर्गसे रूसी दूत भेजे गये, जो अपने साथ खानके लिये भेंट्रके तौरपर कितने ही बड़े-बड़े दर्पण, एक भारी घड़ी, कुछ बंदूकों और पिस्तौल ले आये थे। बातचीतके बाद निश्चय हुआ, िक कोक्सू नदी सीमा रहे, जिसके उत्तरकी भूमि रूसियोंकी और दक्षिणकी खोकन्दकी। सीमाकी पहि-चानके लिये वहां चिह्न खड़े किये गये, लेकिन रूसियोंने इस समझौतेको देरतक नहीं माना, और अपनी सीमासे दक्षिणमें भी किले बनाये। इसके विरोधमें खानने एक हाथी तथा कुछ चीनी गुलामोंकी भेंटके साथ अपना दूत सीधे राजधानी पीतरवुर्गमें भेजा।

यह ऐसा समय था, जिस वक्त अंग्रेजों और रूसियोंके संबंध अच्छे नहीं थे, और मध्य-एसियामें अपने प्रभाव को बढ़ानेके लिये अंग्रेज हर तरहकी कोशिश कर रहे थे। इसके लिये उन्होंने कर्नल स्टुअर्टको बुखारा भेजा और कप्तान कोनोली खीवाके खानके पास पहुंचा। कोनोलीको हुक्म दिया गया था, कि खीवासे वह खोकन्द जाये और दोनों राज्योंके रास्तेकी जांच-पड़ताल करे। कोनोली अल्तून-कला, अकमस्जिद, अचिकयान हो छ सप्ताहके बाद खोकन्द पहुंचा। रूसकी जवर्दस्तीसे मदली जला-भुना बैठा था, इसलिये उसे अपनी तरफ करना कोनोलीके लिये मुक्किल नहीं हुआ। कोनोली बहुत मूल्यवान् बन्दूकों और दूसरे हथियार कश्मीरी दुशाले तथा कीमती मेंटें, खान और प्रभावशाली दरबारियोंमें बांटीं। अपने दबदबेको दिखलानेके लिये वह अस्सी नौकरोंके साथ यात्रा कर रहा था, और उसके पास बहुत भारी परिमाणमें असबाब था। जिस-जिस इलाकेसे वह गुजरा, वहांके मुखियों और सरकारी अफसरोंको उसने दिल खोलकर इनाम और मेंटे दीं। यह कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि यह सारा "परमुंडे फलाहार" भारतके मत्थे हो रहा था। कोनोलीकी इस मुक्तहस्तताके कारण खोकन्दमें उसके बहुतसे समर्थक हो गये थे। लौटते वक्त अमीरने उसे मार्ग-पत्र दिया। लेकिन जीजक में बुखाराका अमीर कोनोलीसे बड़ रूखे तौरसे पेश आया, जिससे उसे पता लग गया होगा, कि खीवा और खोकन्दकी सफलताके बाद आगे उसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे।

१८३९ ई०में रूसियों और चीनियोंके दबावके कारण मदलीने बुखाराके प्रभुत्वको स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोनोलीकी चाटुकारितासे उसका दिमाग आसमानपर पहुंच गया और उसने बुखारासे झगड़ा कर लिया। कोनोलीने दोनों खानोंमें थोड़े दिनोंके लिये समझौता करानेमें सफलता पाई। अंग्रेज रूसके प्रभावको आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये यही चाहते थे, कि खीवा-बुखारा-खोकन्द मेलसे रहें। कोनोलीको खोकन्दके मित्रोंने बुखारा जानेसे मना किया, लेकिन हिंदुस्तानके मालिकोंका हुकम था, इसलिये वह बुखारा गया, और वहां कर्नल स्टुअर्टके साथ कैसे उसे अपने प्राणोंको खोना पड़ा, यह आगे बतलायेंगे।

अपनी तरुणाईके जमानेमें मदली सैनिक-जीवनको अधिक पसंद करता था। उसने कोहिस्तानकी ओर अपनी सीमाको बढ़ाया--करातिगन जीता, कूल्याब, दरवाज और शुगनानने उसकी अधीनता स्वीकार की । लेकिन १८४० ई०के करीब उसके स्वभावमें भारी परिवर्तन हुआ । अब वह मदिरा और मदिरेक्षणाके सेवनमें दिन-रात डूबा रहने लगा, जिसके कारण शासन-केंद्र कमजोर हो चला। ताशकन्दके कुशबेगी-लक्कर काजी कलियां, महासेनापति ईसा खोजा आदिने खानके खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया और चाहा, कि उसको हटाकर आलम-पुत्र शेरअली, या नरबुतेके भाई हाजी बी पुत्र, मुराद वीको गद्दीपर बैठायें । शेरअली बहुत समयसे भागकर किपचक-कजाकोंमें रहता था, और मुरादबी खीवामें, जहां अल्ला कुल्लीखांने उसे अपनी लड़की ब्याह दी थीं । षड्यंत्रकारियोंने मदलीके विरुद्ध बुखाराके अमीर नसरुल्लाको बुलाया । दूसरी बारके निमंत्रणपर अप्रैल १८४२ ई० में वह अठारह हुँचार सेना ले खोकन्दसे पद्रह-सोलह मीलपर पहुँचा । डरके मारे मदलीने अपने पुत्र मोहम्मद अमीन और कुशबेगी लक्ष्कर (सेनापित) काजी कलियनको भेजकर अधीनता स्वीकार करते हुये नस इल्लाके नामसे खुतवा और सिक्का चलाना मंजूर किया । नसरुल्लाने मदलीके पुत्र और कार्जी कल्लियानको लौटाकर कुशबेगीसे एकांतमें पूछा, तो मालूम हुआ, कि खोकन्दके लोग आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार हैं । इसपर नसक्ल्लाके पास जानेका क्या परिणाम होता, यह मदलीको मालूम था, इसल्लिये उसने बहुमूल्य वस्तुओं और खजानेको सौ गाड़ियोंपर लदवाकर हजार आदिमियोंके साथ नमंगानका रास्ता लिया । राजधानीके बड़ों द्वारा निमंत्रित हो नसहल्ला बड़े सज-धजके साथ खोकन्द नगरमें प्रविष्ट हुआ और नागरिकोंमें भय संचार तथा अपने सैनिकोंको संतुष्ट करनेके लिये नगरको चार घंटे लूटनेकी

आज्ञा दी । मुल्लोंकी किताब तक भी लुटे बिना नहीं रहीं, बच्चों और स्त्रियोंपर अमानुषिक अत्याचार हुये । सोना-चांदी छोड़कर बाकी लुटे मालको दूसरे दिन खोकन्दके नागरिकोंमें बेंच दिया गया ।

उधर मदलीकी गाड़ियोंको लेकर उसके अनुयायी चम्पत हो गये, और उसके पास सिर्फ तीन सेवक रह गये। मां, बीबियों, बेटों और भाईके साथ आत्म-समर्पण करने के लिये वह आ रहा था, इसी समय रास्ते में पकड़ लिया गया। चालीस गाड़ियोंपर उसके हरम (अन्तः पुर) को सवार कर बुखारा रवाना कर नसहल्ला अब मदलीके मरवाने की सोच रहा था। इतना सब हो जाने के बाद कुशबेगी, काजीकलां और एरिन्दिचकी आखें खुलीं और उन्होंने खोकन्द-वंशके किसी राजकुमारको अपने हाथकी कठपुतली बना अमीर नियुक्त करने के लिये नसहल्लासे कहा। इसपर बुखारा के काजीकलां ने विरोध करते हुये कहा—"मदलीने अपनी सास या नानी (उमर खानकी विधवा) को शरीयतके विरुद्ध व्याहा, इसलिये इस काफिरको उसके परिवारके साथ मृत्युदंड मिलना चाहिये।" नसहल्लाने मदली, उसकी मां, भाई तथा ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद अमीनको परिषक्ते सामने उपस्थित करके कत्ल करवाया। खोकन्दी अमीर और प्रभावशाली मुखिया षड्यंत्र करने के लिये न रह जायें, इसलिये परिवार सहित उनमें से ढाई सौ आदिमियोंको पकड़कर बुखारा भेज दिया गया। खोकन्दके सारे राज्यमें नसहल्लाके विजयकी घोषणा की गई। अमीर-बुखाराने छ सौ सैनिकोंके साथ समरकन्दके राज्यपाल इब्राहीम दादखांको अपनी ओरसे खोकन्दका उपराज निक्युत किया।

#### ९. शेरअली, हाजी बी-पुत्र (१८४२ ई०)

बुखारियोंकी विजय देरतक नहीं रही। तीन ही महीने बाद खोकन्दियोंने विद्रोह कर दिया, और शेरअलीको तख्तपर बैठानेके लिये किपचक-कजाकोंको बुलाया, जिन्होंने बुखारी-सैनिकोंको मार डाला। इन्नाहीम जान लेकर भागा, जिसपर नाराज होकर नसहल्लाने उसे मरवा दिया। अब शेरअली खोकन्दकी गद्दीपर बैठा। नसहल्ला फिर बीस हजार सेनाके साथ खोकन्दपर चढ़ा। नसहल्लाके हाथमें पड़े खोकन्दियोंमें मुसलमानकुल चूलाक (लुंज) नामक एक व्यक्ति नसहल्लाका विश्वासपात्र बन गया था। उसे खोकन्दके सैनिकोंको समझानेके लिये भेजा गया, लेकिन वहां उसने उन्हें भड़काना शुरू किया और बुखारी अमीरोंके नामसे जाली चिट्ठी भेजी, जिसे पढ़कर नसहल्ला अपने अमीरोंसे नाराज हो गया। इसी समय खीवावालोंने बुखारापर चढ़ाई की। नसहल्लाको खबर मिली, कि वह हमारे बहुत-से आदिमियोंको पकड़ ले गये। इसपर नसहल्ला दूसरे जामिनोंको भी छोड़कर बुखारा लीट गया।

शेरअलीने मदलीकी लाशको निकलवाकर उसे बड़े सम्मानके साथ दफनाया, मुल्लोंने शविकया कराई। शेरअलीको किपचक-कजाकोंकी सहायतासे तस्त मिला था। इससे पहले खोकन्दमें सर्त (फारसी-भाषी, ताजिक) बड़ा प्रभाव रखते थे। अब वहां किपचकोंकी तूती बोलने लगी। उनका नेता य सुफ मिगवाशी खोकन्दका हाकिम (राज्यपाल) बना और मुसलमानकुल चूलाक अन्दिजानका। किपचकों और सर्तोंका झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सर्तोंका मुखिया शादी था, जिसपर खानका विश्वास था। उसने युसुफ मिगवाशीको मरवाकर उसके अनुयायियोंको खत्म करनेका हुक्म दिलवाया। फिर मुसलमानकुलको खोकन्द आनेके लिये संदेश भेजा । मुसलमानकुलने यूसुफ मिंगवाशीके आदिमियोंको अपने पास जमा किया। शादी ने कुछ हत्यारे भेजकर अन्दिजानमें चूलाकका काम खतम कराना चाहा, लेकिन चूलाक बहुत चालाक निकला। उसने शादीके आदमियोंको पकड़कर मरवा दिया । इसके वाद किपचकों (तुर्कों) और सर्तोंका खुला युद्ध हुआ । सर्तोंको हार खानी पड़ी । शादी मारा गया और उसका पृष्ठपोषक शेरअली खान किपचकोंके हाथमें बन्दी बना । लेकिन किपचकोंको तस्तके लिये दूसरा आदमी न मिला, इसलिये उन्होंने शेरअलीको ही खान रहने दिया। यूसुफ मिगवाशी और शादीके पदको भी मुसलमानकुलने अपने हाथमें रक्खा। चारों ओर किपचकोंकी तूती बोलब लगी। सर्तोंके दो नेता रहमतुल्ला और मुहम्मद करीमने शहरसब्ज जा आलम खांके पुत्र मुरादको तख्तके लिये तैयार किया। बुखाराने भी सेनाकी सहायता दी। १८४५ ई० में जब मुसलमानकुल सेना-सहित किर्गिजोंमें कर उगाहने गया हुआ था, उसी समय सर्तीने चढ़ाई कर दी और उन्हें खोकन्द शहरपर अधिकार करनेमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। मुरादने अपनेको बुखाराके उपराज घोषित किया।

## १०. मुराद, आलम-पुत्र (१८४२ ई०)

मुरादका शासन भी दृढ़ नहीं हो पाया, क्योंकि अमीर नसघल्लाके अत्याचारोंके कारण खोकन्दी उससे बहुत घृणा करते थे। इसीलिये मुसलमानकुलने फिर बड़ी आसानीसे खोकन्दपर अधिकार कर लिया। मुराद शायद मारा गया या भाग गया।

शेरअलीके पांच पुत्र थे, जिनमें सिरम्सक किपचक-खान तोख्तानजरकी पुत्री जारिकनका बेटा बाईस सालका था। उसका दूसरा पुत्र खुदायार मिंगलानका बेक तथा मुसलमानकुलका दामाद था। मुसलमानकुल सिरम्सकको पसंद नहीं करता था और उसे खुदायारकी मुहरसे पत्र भेज बुलाकर मरवा डाला। फिर अपने सोलह सालके दामादको खोकन्दकी गद्दीपर बैठाया। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, कि राज्यकी सारी शक्ति चूलाकके हाथमें थी। इसी समय किपचक-दलके भीतर भी झगड़ा उठ खड़ा हुआ । खासकर ताशकन्दका राज्यपाल नूर मुहम्मद मुसलमान कुलसे ईर्ष्या करने लगा था । चलाकके विरुद्ध १८५१ ई०में किया गया पहला षड्यंत्र विफल रहा। इसी समय खजानेसे भारी रकम गायब हो गई। खजांचीने उसे अपने मित्रों और नूर मुहम्मदमें भी बांटा था। जब मिंगवाशी (वजीर) मुसलमानकुलने जवाब तलब किया, तो अपराधी अफसरोंने तलवार निकाल ली, फिर वह ताशकन्द भाग गये। मिगबाशीने ताशकन्दके राज्यपाल नूर मुहम्मदको उन्हें समर्पण करने तथा खुद आनेके लिये लिखा । उसके इन्कार करनेपर मुसलमानकुल चालीस हजार सेना ले ताशकन्दके ऊपर चढ़ा, लेकिन मिंगलानके बेकके विश्वासघात करनेसे उसे सफलता नहीं मिली। जून १८५२ ई० में उसने तीस हजार सेनाके साथ फिर चढ़ाई की । उधर नूर मुहम्मदने भी पूरी तैयारी कर रक्खी थी, और आसपास के नगरों में अपने हाकिम नियुक्त कर दिये थे। इसलिये मिगबाशी मुसलमानकुलको नूर मुहम्मद नहीं, बल्कि औरोंसे भी लोहा लेना था। ताशकंदपर जल्दी अधिकार न होते देख कुछ सेना वहां छोड़ मिगवाशी, ने तूर्किस्तानपर सेना भेजी, और स्वयं कुछ सेनाके साथ चिरची नदीके उदगमके पास बने नियाजबेग किलेको सर करने गया । उसकी मनशा थी, कि नियाजवेगको लेकर ताशकन्दकी ओर पानी लाने-वाली नहरको तोड़ दिया जाय। नहर तोड़नेमें सफल हो उसने ताशकन्दके उत्तर चिमकन्तके किलेको जाकर भी दखल कर लिया। इसी बीच ताशकन्दियोंने छापा मारकर नियाजबेगमें छोड़ी सेनाको हरा नहरको फिर जारी कर दिया। वह ताशकन्दियोंसे भिड़नेके लिये लौट पड़ा, लेकिन युद्धके आरम्भमें ही खुदायारखां उसका साथ छोड़ दुश्मनोंमें जा मिला। खानके इस तरह हट जानेपर सेनामें भगदड़ मच गई। उनमेंसे कितने ही मारे गये, कितने ही चिरचिक नदीमें डूब मरे। मुसल-मानकूल बड़ी मुक्किलसे भागकर कराकिर्गिजोंमें पहुंचा—उसकी मां कराकिर्गिजोंकी लड़की थी।

इस समय खोकन्दमें तीन राजनीतिक दल थे, जो शक्ति हथियानेके लिये दूसरेसे मिलकर या अलग ही बराबर प्रयत्न करते रहते थे। किपचकोंमें मुसलमानकुल और नूर मुहम्मदकी दो पार्टियां थीं, तीसरी पार्टी थी सर्तोंकी। उक्त घटनाके दो महीने बाद सर्तोंने किपचकोंके विरुद्ध एक सफल षड्यंत्र किया। उतेनवी और दूसरे कितने ही किपचक नेता मारे गये, और उनका स्थान सर्तोंने लिया। खानने अपने भाई मुल्लाबेकको नूर मुहम्मदकी जगह ताशकन्दका हाकिम (राज्यपाल) नियुक्त किया। खुदायारने किपचकोंको बहुत नाराज कर लिया था, इसलिये उसे हमेशा उनसे डर लगा रहता था। उसने अपने राज्यमें अकमस्जिद (पेरोक्स्की बन्दर) से खोकन्द और काश्नारको अलग करने-वाले पहाड़ोंतक सभी जगह किपचकोंको कत्लआम करनेका हुक्म दे दिया। किपचिक जहां भी, बाजारों, सड़कों, गांवों या मैदानोंमें मिले, मारे गये। १८५३ ई०में बीस हजार किपचिकोंको इस तरह तलवारके घाट उतारा गया। खुदायारकी मां स्वयं किपचकानी थी, लेकिन उससे क्या? अपने किपचक मुख्य-सेनापित सफर बीको और भी सासत देकर मरवाया—पहले उसके हाथ-पैर तोड़ डाले गये, फिर उसके सरपर सीसेका इतना भारी भार रक्खा गया, कि आंखें अपने गोलकसे बाहर निकल आई। फिर उसके शरीरपर लेई लपेटी गई, और उपरसे कड़कड़ाता हुआ तेल डाला गया। अन्तमें उसकी बोटी-बोटी

काट गई। इसके बाद मुसलभानकुल भी गिरफ्तार करके खोकन्द लाया गया। एक खुली जगहमें सिरपर लंबी टोपी पहिना उसे जंजीरोंमें जकड़ बन्द करके लकड़ीके ऊंचे चबूतरेपर रक्खा गया। तीन दिन तक उसी जगह रखकर उसके सामने छ सौ किपचक जबह किये गये, फिर उसे फांसी दे दी गई। खोकन्दको दो बार बुखारियोंसे बचानेवाले इस नीतिकुशल प्रसिद्ध उज्बेकके जीवनका इस प्रकार अन्त हुआ।

किपचकों (उज्बेकों) को इस तरह दबा देनेके बाद अब सर्तों और उसके नेता कासिम तथा मिर्जा अहमदका बोलाबाला हुआ। उनका मल्लाबेकसे झगड़ा हो गया। इसपर उससे ताशकन्दकी राज्यपालता छीन ली गई, और उसका पद मिर्जा अहमदको मिला। मल्ला भागकर बुखारा चला गया।

१८५७ ई० में नये राज्यपाल मिर्जा अहमदने चिमकन्द और औलियाआताके कजाकोंको अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन पीछे अपनी कमजोरी देखकर उसने उनकी मांगोंको पूरा करके मुलह कर ली। उधर मल्लाने भी खोकन्दमें लौटकर किपचकों (कजाकों) और कराकिर्गिजोंको मिलाकर अपनी पार्टी बनाई। उज्बेक-नेता आलमकुल उसका सहायक था।

#### १२. मल्ला खान, शेरअली-पुत्र (१८५७–५९ ई०)

विद्रोहियोंने आक्रमण किया । समंचीके युद्धमें हारकर खुदायार बुखारा भाग गया और उसकी जगह मल्ला खान घोषित किया गया ।

रूसी अभियान-१८१४ ई०में खोकन्दियोंने जब तुर्किस्तान शहरको जीता, तबसे वह इस इलाकेके कजाकोंसे कर मांगने लगे। लेकिन निम्न सिर-दिरियाके कजाक अपनेको रूसकी प्रजा कहते थे, इसलिये रूसने खोकन्दियोंका विरोध किया। खोकन्दियोंने अपनेको मजबूत करनेके लिये तुर्किस्तान-शहरसे नीचे यानी कुर्गान, जूलेक, कूनिशकुर्गान, ताशकुर्गान, चिमकुर्गान आदि कई स्थानोंमें अपने गढ बनाये, जिनमेंसे सबसे महत्त्वका था अकमस्जिदका गढ़, जिसे खोकन्दियोंने १८१७ ई०में पहलेपहल सिरनदीके बायें तटपर बनाया था, लेकिन अगले ही साल उसे दाहिने तटपर परिवर्तित कर दिया। अकमस्जिदमें खोकन्दियोंका बेक (बड़ा हाकिम) रहता था, जिसके अधीन निम्न-सिरके दूसरे किले भी थे। बेक स्वयं ताशकन्दके उपराजके अधीन माना जाता था। गढोंको बना मजबत हो खोकन्दियोंने कजाकोंपर भारी कर लगाये। प्रति किवित्का (तम्बुया परिवार) सालाना चार भेड़ें, जिसका तिहाई कर उगाहनेवाले (जकातची) को देना पड़ता। इसके अतिरिक्त लकड़ी-कोयले-भसपर भी प्रति किबित्का चौवीस बोरा कोयला, चार बैल सबसौल (फरास ईंधन), हजार पूला नरकट देना पड़ता था। प्रत्येक किवित्काका एक आदमी अपने खर्चपर बेगार करनेके लिये जाता था। ये बेगारू खोकन्दियोंके बगीचोंमें काम करते, किलेकी मरम्मत या भीतरके अस्तबलोंकी सफाई आदि करनेके लिये सालमें एक बार जाते। लड़नेके समय हरएक हट्टे-कट्टे कजाकको अपने घोड़े और हथियारके साथ सिपाही बनना पड़ता था। खोकन्दी कजाकोंपर सचमुच ही बहुत पाशिवक अत्याचार करते थे--विना कलीम (भेंट) दिये वह कजाक औलों (गांवों) से औरतें ले जाते, और शरीयतके विरुद्ध उनकी बेइज्जती करते।

निम्न सिर-दिरियापर खोकन्दियोंके बहुत सैनिक नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी घाक जमी हुई थी। अकमस्जिदमें सबसे बड़ा किला था, जहांपर पचास सिपाही रहते थे। उनके अतिरिक्त वहां सौ बुखारी और खोकन्दी व्यापारी बसे हुये थे। कूनिशकुर्गानके गढ़में पचीस सिपाही, खोशकुर्गानमें चार, जूलेक (१८५३ ई०) में चालीस, और यानीकुर्गानकी आयताकार चार-पांच फुट ऊंची दीवारोंके भीतर दो या तीन खोकन्दी सैनिक रहते थे।

अपनी प्रजा कजाकोंके साथ ऐसा बरताव होते रूसी देख नहीं सकते थे। इसिलये १८४६ ई० में कप्तान शूल्जको सिरके मुहानेकी पड़तालकर वहां किला बनानेके लिये भेजा गया। अराल्सक के नामसे भशहूर राइम्स्क किलेकी नींव अगले साल पड़ी। १८५० ई० में कजाकोंका मन बिगड़ते देख खोकन्दियोंने उन पर आक्रमण कर दिया, और पहली बार वह उनके छब्बीस हजार तथा दूसरी बार तीस हजार पशु और १८५१ ई० में पचहत्तर हजार पशु छीन ले गये। इसपर अराल्स्कके

हसी कमंडरने कोशकुर्गानपर अधिकार कर लिया। हसी आगे बढ़ने के लिये निश्चय कर चुके थे। अराल समुद्रमें गिरनेवाली सिर नदी हमारे यहां की गंगा जैसी बड़ी नदी हैं। उसकी धाराको सैनिक यातायातके लिये इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके लिये स्वीडनमें बने दो स्टीमरोंको पुर्जे अलग करके अराल समुद्रमें पहुंचा जोड़कर मई १८५२ ई०में तैयार कर लिया गया। उसी सालकी गिंमयोंमें कर्नल ब्लारम्बर्गने अकमस्जिद तक सिर दिरयाकी सर्वे की, और वहांसे फौजी चौकी हटानेके लिये खोकन्दियोंको कहा। कर्नलके साथ चार सौ सैनिक और दो नौपौंडी तोपें अकमस्जिद आईं। टोकनेपर कर्नलने जवाब दिया, कि हम हसी तटपर चल रहे हैं, और तुम सिर नदीके दाहिने किनारेपर अपने किलेको नहीं रख सकते। किलेके पास पहुंचनेपर खोकन्दियोंने कर्नलसे चार दिनकी मोहलत मांगी। उन्हें आशा थी, कि इसी बीच कुमक आ जायेगी, लेकिन वह नहीं आई। दिन पूरा होनेपर हसियोंने ग्रेनेड (हथ-बम) फेंके। खोकन्दियोंने बन्दूकों और दीवारोंपर लगी तोपोंसे जवाब दिया। हसियोंने उनकी तोपें जल्दी ही चुप कर दीं, लकड़ी-का फाटक तोड़ दिया, लेकिन किलेकी दीवार मजबूत साबित हुई। हसियोंने भीतर पहुंचकर आग लगा दो। इस लड़ाईमें पंद्रह हसी मारे गये और पचहत्तर घायल हुये। लौटते समय उन्होंने कूनिशकुर्गान, चिमकुर्गान और कोशकुर्गानको चौकियोंको भी नष्ट कर दिया।

, १८५३ ई०में रूसियोंका अभियान और भी बड़ी सेनाके साथ हुआ, जिसमें २१३८ सैनिक, २४४२ घोड़े, २०३८ ऊंट, और २२८० बैल, बारह तोपें और एक चलता-फिरता लकड़ीका पूल था। अरालस्कके किलेको छोड़नेसे पहले ही रास्तेके चारेकी रक्षाके लिये अबकी गर्मियोंमें कजाकोंको वहां डेरा न डालनेका हुक्म दे दिया गया था। यात्रा बहुत रक्षित तौरसे होने लगी, मदद करनेके लिये स्टीमर "पेरोव्स्की" नदीमें साथ-साथ चल रहा था। कराउजियक होते २ जुलाईको रूसी सैनिक अकमस्जिद पहुंचे। इस बीचमें खोकन्दियोंने किलेको काफी मजबूत कर लिया था। उसके चारों तरफ गहरी बाई खोद दी थीं, महीने भरकी रसदके साथ तीन सौ खोकन्दी सैनिक वहां तैनात थे। दीवारोंपर उन्होंने तीन तोपें भी लगा रक्खी थीं। लेकिन रूसी सेना और तोपोंके सामने वह कितने दिन तक ठहरते ? खोकंदियोंने आत्मसमर्पण करनेके लिये पंद्रह दिनकी मुहलत चाही। इसी बीच तीन दिनके बाद एक सैनिक टुकड़ी और आगे ताशकन्दकी ओर भेजी गई। जूलेकके सैनिक भाग गये और रूसी वहांके किलेको ध्वस्त कर बीस तोपों और बहुत-से गोला-बारूदके साथ अकमस्जिद लौट गये । अकमस्जिदवालोंको आनाकानी करते देख बारूदकी सूरंगसे दीवारके एक भागको उड़ा दिया गया, किलेदार मुहम्मदअली अपने ढाई सौ आदिमियोंके साथ मारा गया । रूसियोंके हाथमें घोड़ेकी पूंछोंवाले दो झंडे, दो भालेवाले झंडे, दो कांसेकी तीपें, ६६ छोटी और अधिकतर टूटी-फूटी तोपें, १५० तलवारें और दो कवच हाथ आये। रूसियोंने कजालाको अपरी धारपर पहला किला, कर्मकचीपर दूसरा, कृनिशकुर्गानमें तीसरा किला बनाया. और अकमस्जिदका नाम बदलकर पेरोव्स्की कर दिया।

रूसके इस खतरनाक अभियानके समय खोकन्दियोंमें घोर गृहयुद्ध चल रहा था। १८५३ ई० के शरद्में सबदान खोजाके नेतृत्वमें ७००० सेना ताशकन्दसे अकमस्जिदकी ओर भेजी गई, जिनके मुकाबिलेके लिये दो तोपें ले २७५ रूसी सैनिक गये, जो बड़ी बुरी तौरसे पिटे और बानबे ऊंटोंपर घायलोंको लिये रातको १९३ लाशें पीछे छोड़ भाग आये। जाड़ा आनेपर फिर अभियान शुरू हुआ। १४ दिसंबरको १२-१३ हजार सैनिकों और सत्रह पीतलकी तोपोंके साथ खोकन्दियोंने आकर पेरोक्स्कोंके सामने मुकाबिला किया। नवीन और प्राचीन हथियारोंका मुकाबिला क्या? दो हजार खोकन्दी मारे गये, जब कि रूसी अठारह हत और उन्चास आहत हुये।

अब तैयारी करना और आगे बढ़ना जारशाही रूसका हर सालका काम हो गया। बड़े परिश्रम के साथ १८५४ ई०में फिर रूसियों के विरुद्ध लोकन्दियोंने भी तैयारी की । तुर्किस्तानसे तोप ढालनेवाले कारीगर लाये गये। ताशकन्दक बेकने लोगों के घरोंसे सारे पीतलके बर्तन ले लिये। उधर रूसी जेनरल पेरोव्स्कीने अकमस्जिदके किलेको और मजबूत किया, और कमजोर अतएव बेकार समझकर किला नम्बर दोको छोड़ दिया। इसी समय उनपर बुखारावालोंने आक्रमण

कर दिया था, इसल्यिये खोकन्दी नहीं आये। उन्होंने खीवाको भी अपनी ओर मिलानेकी कोशिश की, लेकिन काफिरोंकी चपतपर चपत खाकर भी मध्य-एस्यिके खानोंको होश नहीं आया था, कि वह एक हो जायें।

यह मालूम ही है, कि मल्ला खानके गद्दी संभालते समय खुदायार खान भागकर बुखारा चला गया था। अमीर नसहल्लाने पहले उसे समरकन्दमें फिर जीजकमें रक्खा। खुदायारको अपना खर्च चलानेके लिये मांके भेजे पैसेसे व्यापार करना पड़ता था। दो सालके शासनके बाद उज्बेक (किपचक) अमीरोंने मल्ला खानको मार डाला। बड़ा प्रभावशाली अमीर आलमकुल अन्दिजानका बेग नियुक्त हुआ था। उसकी अनुपस्थितिका फायदा उठाकर षड्यंत्रियोंने महलमें घुसकर मल्ला खानको सोतेमें मार डाला—षड्यंत्रियोंका नेता शादमान खोजा था।

### १३. शाह मुराद, सरिन्सक-पुत्र (१८५९ ई०)

खुदायारको भगा षड्यंत्रियोंने पंद्रह सालके लड़के शाह मुरादको गद्दीपर ि या। निहत मल्ला खानका यह भतीजा था। मल्लाखान का पुत्र सैयद सुल्तान भागकर अन्दिजानके स्वामी आलमकुलकी शरणमें गया, और ऊपरसे शाहमुरादकी भिक्तका दिखावा किया। खोकन्दके भीतर पार्टियोंका संघषं चल रहा ही था। तुर्किस्तानके बेग खनायत शाहने खुदायार खांको जीजकसे बुलाया। ताशकन्द उसके हाथमें चला गया। शाहमुराद सेनाके साथ आया, लेकिन एकतीस दिनके मुहासिरेके बाद खाली हाथ लौट रहा था, इसी बीच आलमकुलने अन्दिजानसे आकर चार षड्यंत्रियोंको मरवा डाला। खुदायार फिर गद्दीपर विठाया गया, और आलमकुल उसका अभिभावक बना। खुदायारने भागती हुई सेनाका पीछा करके पहले खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) और फिर खोकन्द ले लिया। आलमकुल मिंगलानके पीछेके पहाड़ोंमें भाग गया। खुदायारने शाहमुरादको मार डाला।

#### खुदायार पुनः (१८५९ ई०)

इस समय खोकन्दमें दो दलोंमें खूनी संघर्ष चल रहा था। सर्त और नगरनिवासी खुदायार के समर्थक थे और किपचक (उज्बेक और कराकल्पक) आलमकुलके दोनों दलोंमें सेना ही नहीं, बिल्क नागरिक भी मौका पाते एक दूसरेके ऊपर टूट पड़ते। उज्बेक दल अपने तीन उम्मीदवारों—शाहरुख, सादिक बेग और हाजीबेगमें बंटा हुआ था। आलमकुलने तीनोंको पकड़-कर ओश नगरमें कतल करवा डाला, जहां ही तख्त-सुलेमान पहाड़की बगलमें तीनों की कबें हैं। इसके बाद आलमकुलने सुल्तान सईदको खान घोषित किया। मिणलान और अन्दिजानपर नये खानका अधिकार रहा। खुदायारकी सेना वहां दो बार हारी, इसपर खुदायारने बुखाराके अमीर मुजफ्कर खांसे मदद मांगी। मुजफ्फरके आनेपर आलमकुल कराकुल्जाकी पहाड़ियोंमें हट गया। इसी बीच खुदायारसे मुजफ्फरका झगड़ा हो गया। आलमकुलको खुश करनेके लिये सोना मढ़ी छड़ी, एक टोपी, एक सुनहला कमरबन्द और एक बहुत ही सुन्दर हस्तलिखत कुरान भेजकर वह बुखारा लौट गया। बुखाराके पीठपर न रहनेपर खुदायार कमजोर हो गया। आलमकुलने आकर खोकन्दपर आसानीसे अधिकार कर लिया और खुदायार फिर अन्तवेंदकी ओर भागा।

# १४. सैयद सुल्तान, मल्ला-पुत्र (१८५९-६५ ई०)

यह नाम का ही खान था, सारी ताकत आलमकुलके हाथमें थी। अपने विरोधियोंपर आलमकुलने खूब हाथ साफ किया, और चार हजार आदिमयोंको मरवा डाला। लोगोंमें असंतोष पैदा होना ही था, अब उनकी नजर जीजकमें बैठे खुदायारपर थी।

रूसियोंसे छेड़छाड़—१८५९ ई० में ओरेनबुर्गके राज्यपालकी रायमें पेरोक्स्कीका किला सुरक्षित नहीं था, इसिलये रूसियोंने जूलेक किलेपर अधिकार करके दो साल बाद १८५१ ई० में वहां एक मजबूत किला बनाया। उन्होंने यानीकुर्गानके किलेको भी व्वस्त कर दिया। निम्न सिर-दरियाके कजाक रूसी प्रजा थे, किन्तु मध्य-सिरके कजाक खोकन्दियोंके हाथमें थे। रूसियोंने आगे

बढ़ते खोकन्दियोंके तोकमक, पिशपेक आदि किलोंपर अधिकार कर लिया। अब उन्होंने खोकन्दकी भूमिपर दो तरफसे प्रहारकी योजना बनाई। एक सेना औलियाआता या तलसपर उत्तरकी ओरसे चढ़ी और दूसरी पश्चिमसे तुर्किस्तान शहर (यस्सी) पर। इसी समय पोउन्दमें विद्रोह हो गया और पश्चिमी युरोपमें युद्धकी आशंका बढ़ गई थी, इसलिये खोकन्दपर चढ़ाईकी योजना १८६४ ई० में स्थिगत कर दी गई। तो भी कराताउ और बोरोलदाईताउकी पहाड़ियोंके खोकन्दी किले एकके बाद एक रूसी लेते गये। तुर्किस्तान शहर और औलियाआताके रास्तेपर अवस्थित चिमकन्दके किलेको खोकन्दी मजबूत करने लगे, जिसकी खबर पाकर निम्न-सिरका रूसी कमांडर जेनरल चेनेयेफ सितम्बर १८६४ ई०में रवाना हुआ। चन्द दिनोंके मुहासिरेके बाद चिमकन्दपर उसने अधिकार कर लिया। दस हजार युद्धबंदी और बहुत सा लूटका माल हाथ आया। चिमकन्दके हाथमें आ जानेपर अकमस्जिदसे वेनोंये (अल्माआता) का रास्ता साफ हो गया, और खोकन्दका एक बहुत महत्त्वपूर्ण इलाका—च्-उपत्यका—खानके हाथसे निकल गया।

खोकन्दी चुप कैसे रह सकते थे ? ९ मई १८६५ ई० को ताशकन्दके पास जेनरल चेनेंग्रेफकी सेनासे लड़ते हुए आलमकुल घायल हुआ। डाक्टर असदुल्ला उसकी चिकित्सा कर रहा था। डाक्टर आलमकुलकी पोशाकको एकके बाद एक उतरवा रहा था, जिसमें कि मरणासन्न आहत पुरुषको कुछ स्वच्छ हवा मिले। उधर उतारे कपड़ोंको उज्बेक लेकर चम्पत हो रहे थे। अलीकुलको बिल्कुल नंगा देख दूसरा कपड़ा न होनेसे डाक्टरने अपनी खलअतसे उसे ढांक दिया।

ताशकन्द प्राचीनकालसे ही भारी व्यापारिक महत्त्वका नगर था। यहींपर बुखारा, खीवा, खोकन्द और रूसके कारवां-पथ मिलते थे। अब वह अधिक देर तक रूसियोंके हाथसे बाहर नहीं रह सकता था। रोज-रोजके खूनी संघर्ष और अशांतिसे परेशान हो वहांके धनी व्यापारियोंने रूसके दृढ़ शासनको ही पसंद किया। अगस्त १८६५ ई० में शहरके रईसों और मुल्लाओंने चांदीकी तश्तरीमें नमक-रोटीकी भेंट जेनरल चेंनियेफके सामने रखकर अभिनन्दनपत्र देते हुये अपनेको जारकी प्रजा घोषित किया—"तुम एक समुद्रको दो समुद्रमें नहीं विभक्त कर सकते, और न एक राज्यके भीतर दूसरा राज्य ही बना सकते।" रूसियोंने तुर्किस्तानका एक नया प्रदेश (गुर्बीनया) बना दिया, जिसका शासन-केंद्र ताशकन्द बना।

### खुदायार खान पुनः (१८६५-७५ ई०)

अभी भी खोकन्दका कितना ही भाग रूसियोंके हाथमें नहीं था। खुदायार ताकमें था। ताशकन्दमें रूसियोंके जम जानेपर उसने बुखारी सेना ले खोजन्दको जीतते खोकन्द पहुंचकर अपनी गद्दी संभाल ली। बुखारियोंने अपनी सेवाओं के बदले में १८६५ ई० में खोजन्दको अपने अधिकारमें कर लिया। यही नहीं, बुखारी अमीर मुजफ्फरने रूसियोंको हुक्म दिया, कि खोकन्दी इलाकेसे हट जाओ, नहीं तो हम जहाद घोषित करेंगे। और भी आगे बढ़ते हुये मुजफ्फरने बुखारामें रूसी व्यापारियोंकी सम्पत्ति जब्त कर ली, जिसके बदले रूसियोंने ओरेनबुर्गमें बुखारी व्यापारियोंके साथ भी वैसा ही किया, और मुजफ्फरके दूतको ओरेनबुर्गमें रोककर उसे पीतरबुर्ग नहीं जाने दिया । सीमाके झगड़ोंके निर्णयके लिये मुजफ्फर खानके बुलानेपर जो रूसी अफसर स्त्रूबे तथा कितने ही इंजीनियर आये थे, उन्हें अमीर-बुखाराने गिरफ्तार कर लिया। इस अपमानको रूसी कैसे बर्दाक्त करते? मुजफ्फरकी गोशमालीके लिये ११ फर्वरी १८६६ ई०को दो हजार सेना ले जेनरल चेनियेफ सिर पार हो सीघे समरकन्दकी ओर बढ़ा। रेगिस्तानके रास्ते सात मंजिलें पारकर वह जीजक पहुंच गया, लेकिन बुखारियों के सैनिक संख्याबलको देखकर उसने लीट जाना ही पसंद किया। बुंबारी इसे अपनी विजय समझकर रूसियोंका पीछा करते हुए सिर दरिया पार कर गये। इसपर मेजर जेनरल रोमानोक्स्कीने आक्रमण कर ८ अप्रैलको बुखारियोंको हरा खोजन्दकी ओर भगा दिया। अब सिरपर रूसी स्टीमर सेना और रसद ढो रहे थे। मुजफ्फरने सारे अन्तर्वेदमें रूसियोंके विरुद्ध जहाद घोषित करके धार्मिक जोश पैदा कर दिया था, इसल्लिये गाजियोंकी कमी नहीं थी। वह चालीस हजार सेना ले ताशकन्दपर आक्रमण करने गया, जब कि वहां रूसियोंकी संख्या ३६०० थी। खोजन्दसे उत्तर-पश्चिम कुछ ही मीलोंपर सिर-तटपर इरजारमें २२ मईको भयंकर युद्ध हुआ। आधुनिक हथियारोंसे लैस रूसियोंने बुखारियोंको घास-मूलीकी तरह काट डाला, और अमीर मुजफ्फर एक हजार सरबाजों (सैनिकों) के साथ प्राण लेकर भागा। उसके डेरेमें "चूल्हेपर रक्खें खानेसे भाप निकल रही थी, और हुक्का पीनेके लिये तैयार था।" अमीरका डेरा, उसकी कितनी ही तीपें, बहुत भारी परिमाणमें गोलाबारूद और रसद रूसियोंके हाथ आई। खुदायारने मनमें घृणा रखते हुये भी विजयके लिये रूसियोंको बधाई दी।

बुखाराकी यह जबर्वस्त हार थी, और मध्य-एसियाकी उस समय बुखारा ही सबसे बड़ी शक्ति थी। हस जैसे जबर्दस्त साम्राज्य के सिरपर पहुंच जानेपर भी खुदायारकी अकल ठिकाने नहीं हुई। वह अपनी प्रजापर अत्याचार करता, मनमाना कर लगाता, या ऐसे ही उनकी सम्पत्तिको जब्त कर लेता। घुमन् इ कजाकों और किपचकोंके ऊपर उसने पहलेपहल खास कर लगाये। इस समयकी अवस्थाका वर्णन एक मध्य-एसियाई लेखकने निम्न शब्दोंमें किया था—

'सड़कोंकी मरम्मत, राजमहलोंके निर्माण, खानके बागोंके जोतने-खोदने और नहरोंकी सफाईके लिये सारे देशसे आदिभियोंको पकड़कर जबर्दस्ती काममें लगाया जा रहा है। मजूरी क्या उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता । साथ ही यदि गांवके आधे लोगोंको कामपर लगाया गया है, तो दूसरे आधे से दो तंका (बारह आना) जबर्दस्ती कर उगाहा जा रहा है। कामसे भागने या इन्कार करनेपर कोड़ोंसे खबर ली जाती है। कभी-कभी कोड़ोंसे मार-मारकर लोगोंके प्राण ले लिये जाते हैं, और कितनोंको प्राण रहते ही कामकी जगहमें ही दबा दिया जाता है। ऐसी बेगार पहले खानोंके समय में भी ली जाती थी, लेकिन उन्हें खाना तो मिल जाता था। पहले खानको बिना कर दिये लोग घास, नरकट और ईंधनकी लकड़ी जमा कर सकते थे, लेकिन अब उसमेंसे आधी खानको देनी पड़ती है, जिसे सरकार निश्चित दामपर बेंच देती है। इसके साथ ही ईंधन या सरकडेकी गाड़ी जब शहरके फाटकपर पहुंचती है, तो आधा तंका वहां और फिर एक तंका बाजारमें महसूल देना पड़ता है। पहले झाड़ियोंकी लकड़ी (लीच) कर-मुक्त थी, लेकिन अब खानने प्रत्येक पर चार चेका (दो पैसा) चुंगी देनेके लिये मजबूर किया है। चुंगीवाले जोंकोके तालाबके पास रहते हैं। पशुओंके बेचनेपर साधारण जकात (शुल्क) के अतिरिक्त खानके लिये प्रति ढोर एक तंका, प्रति भेड़ आधा तंका, प्रति ऊंट दो तंका और प्रति घोड़ा-गदहा एक तंका महसूल देना पड़ता है - उस समय खोकन्दी सिक्का सोनेक। तिला, जिसमें साठ चांदीका तका होता और तकेमें चौवालीस चेका या तांबेके पैसे होते । आयात मालपर मूल्यका चालीसवा भाग जकात और ऊपरसे बीसवां भाग और खानके लिये अमीनियाना देना पड़ता था। निर्यातके मालोंमें रेशम और रूईपर प्रति ऊंट दस तंका देना पड़ता । बाजारमें बिकनेवाली स्त्री-पुरुषोंकी पोशाक, तोशंक, रेशमी कपड़ों तथा दूसरी मूल्यवान् चीजांपर एक तंका एक थान, और कम कीमती मालपर आठवेंसे चौथाई तंका कर देना पड़ता। दूकानोंकी हिफाजतके लिये पहरा देनेके लिये रातको सिपाही आते। उनके खर्चके लिये भी हर दूकानको हर चौथे महीने दोसे दस तंका देना पड़ता। बाजारोंमें बिकनेवाले अनाजपर प्रति चारयक (दो मन दस सेर) पर चार चेका देन पड़ता। सब्जी, खरबूजा और अनाजपर प्रति बोझ एकसे तीन तंका तक कर है, जिसे तेकजाई (बाजारमें बेचनेका हक) कहा जाता है। इनके अतिरिक्त खराज और तनाब (भूकर) अलग है। दूध, खट्टी मलाई आदिपर प्रति प्याला दो चेका कर है। बत्तक या तालकी चिड़ियोंमें हर जोड़ेमें एक खानका होता, और पालतू मुर्गे-मुर्गियोंमें प्रत्येकपर दो चेका, दस अंडेपर एक चेका देना पड़ता ।

भारतीय सिरकीवालोंने शताब्दियों पहले भारतकी पिक्चिमी सीमासे बाहर अपना घुमन्तू-जीवन बिताना शुरू किया, और धीर-धीरे पिक्चिमकी ओर मध्य-एसिया ही नहीं, युरोप तक फैल गये। इन्हें अंग्रेजीमें जिप्सी, हसीमें सियान और उनकी अपनी भाषामें रोमनी या रोम कहा जाता है। विद्वानोंने निश्चित किया है, कि रोम वस्तुतः हमारे डोम शब्दका ही अपभ्रंश है। रोमनी लोगोंकी भाषाको देखनेसे इसमें संदेह नहीं रह जाता, कि वह भारतीय है। ईरान और मध्य-एस्यामें

रोमनी लोगोंको लोली या ल्यूली कहते हैं। बहुत पुराने समयसे यह भारतके मदारियोंकी तरह बन्दर, भालु और बकरे लिये नगरों और गांवोंमें तमाशा दिखलाते अपनी जीविका करते थे। "खुदायारने इन गरीबोंको भी चैनसे नहीं रहने दिया। उसने उनके ऊपर भी अपने कारिन्दे नियुक्त किये, जिन्होंने उनके जानवरोंकी संख्या बढ़ाकर बतलाई। हर बाजारके दिन और बड़े शहरोंमें सप्ताहमें तीन बार लोली अपने पालतू भालुओं, भेड़ियों, बन्दरों, बकरियों, लोमड़ियों और सूअरोंके साथ बाजार होकर निकलते, और प्रत्येक दूकानको चार चेका उन्हें देना पड़ता। खानके विदूषक भी बाजारमें फिरते, और उन्हें भी दूकानदारोंको पैसा देना पड़ता। यह पैसा खानके रसोईखानेके खर्चके लिये जाता। मजिस्दका इमाम नियुक्त करते वक्त उसे खानको दस तंका देना पड़ता, सूफी (मुअज्जिन) को पांच तंका । यदि खानको मालूम हो जाय, कि किसी परिवारमें दावत, शादी या खतना है, तो वह अपने गायकोंको भेज देता। गृहपतिको उनमेंसे हरएकको एक चोगा, और दोस पांच तिला (अशर्फी) तक खानके लिये देना पड़त । प्रति वसंत खोकन्द शहरसे बाहर दरवेश-खानाका भारी मेला लगा करता। उस समय हर एक पेशेवालेको खानके सामने अपनी क्षमता के अनुसार नजर भेंट करनी पड़ती, जो सौसे हजार तिला तक होती। अगर इसमें जरा भी गफलत होती, तो पंच लोग पीटे जाते। अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमीसे जमीन या बगीचा लेना चाहता, तो खान उसे उसको मूल कीमतपर ही बेचनेके लिये मजबूर करता, और इसका जरा भी ध्यान नहीं रखता, कि नये मालिकने उसमें मेहनत और खाद-पानीसे कितनी तरक्की की है। खान अपने लिये सभी चीजें सस्तेमें लेना चाहता है। राज्यसे बाहर अगर कोई जाना चाहता, तो दो तंकाके साथ आवेदनपत्र देना पड़ता। यह पत्र फिर महरम (एक अफसर) के सामने रक्खा जाता, जो उसके लिये एक तंका लेता । जानेवालेकी जान इतनेसे ही नहीं बचती, उसे सड़ककी हर मंजिलपर अलग कर देना पड़ता। घास, ईंधनके कर, प्रतिपशु प्रतिमास बारह चेका है। चराईका ठेका खानने सिंदीक कुइचीको बीस हजार तिला सलानापर दे रक्खा है। खराज या फसलके महसूलके रूपमें दो लाख चारयक (एक चारयक = दो मन दस सेर) अनाज मिलता, जिसे बेंच दिया जाता। इसके प्रबंधके लिये हर किलेमें विशेष अफसर नियुक्त है। शरिकाना जिलेसे नौ हजार चारयक अनाज मिलता है, बालीकिचीसे एक लाख, सोखसे चौदह हजार, मेरकेन्दसे बारह हजार चारयक। बगीचों और मेवाके बागोंके करको तनाब कहते हैं, जिससे साठ हजार तिला आता। बालीकिची और चिल महरमके बीचमें सिर नदीपर चुंगी कर लगता। विवाहकी लिखाई-पढ़ाईपर भी कर था, जो कि आधा तिला तक होता है। वरासत (उत्तराधिकार) पर सम्पत्तिका चालीसवां हिस्सा मृत्यु-करके रूपमें खान लेता है। नमक बनानेके लिये करसे खानको बीस हजार तिला प्राप्त होता। देहाती लोगों और घुमन्तू कबीलोंपर अलग जकातका कर लगा, जिसका ठेका ग्यारह हजार तिलापर चेचीबाशीको दिया गया । व्यापारियोंसे जकात उगाहनेवाला मेहतर पैतीस हजार तिला, खानकी कारवांसरायों और हजार दूकानोंका ठेकेदार ईसाइया तीस हजार तिला देता है। कपास-कर और दलाली-करसे दस हजार तिला राजकोषमें जाता। तेलके कोल्ह्र, अनाजमंडी, रेशम बाजार, घासहट्टा, दूधहाटसे प्रति वर्ष पांच हजार तिला, ब्याह और मुल्ला आदिकी नियुक्तिसे भी पांच हजार तिला प्रति वर्ष मिलता है।"

लेकिन डंडेके सामने खानकी अकल ठीक रहती, इसलिये रूसियोंको व्यापार करनेमें कोई बाधा नहीं दी जाती थी। इतने भारी करके बोझसे कराहते लोग कब तक चुपचाप रहते ? १८७१ ई० में लोगोंने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसे जल्द ही दबा दिया गया। काले किंगिजोंपर प्रति परिवार एककी जगह तीन भेंडें तथा पहाड़पर जोते उनके खेतोंपर खानने नया कर लगाना चाहा। किंगिजोंने कर देनेसे इन्कार कर दिया और खानके तहसीलदारोंको पीट भी दिया। सेनाके आनेपर वह पहाड़ोंपर भाग गये। इसी समय मुसलमानकुलका बेटा तथा खानका साला आफताबचा अब्दुर्रहमान हाजी मक्काकी हज करके खलीफाके नगर कान्स्तिन्तिनोपल (कसतुन्तुनिया) होते लौटा या। वह स्वयं भी किंगिज था, लेकिन खानका संबंधी होनेके कारण दूसरे वगंसे संबंध रखता था। खानने उसे सेना देकर किंगिजोंको दबानेके लिये भेजा। उसने किंगिजोंसे कहा—अपनी

तकलीफको कहनेके लिये खानके पास अपने पचास प्रतिनिधि भेजो, हम उन्हें बिना नुकसान पहुंचाये जामिनके तौरपर रखेंगे। लेकिन वहां आनेपर खुदायारने बड़ी कूरताके साथ किर्गिज प्रतिनिधियोंको मरवा डाला। आफताबचाको इसके लिये बड़ी हार्म आई और वह किर्गिजोंकी भृमि छोड़कर खोकन्द लौट गया। किर्गिजोंने बदला लेनेके लिये हिथयार उठाया और उजकन्द तथा सुकको ले लिया—सुकमें एक छोटा-सा किला था, जिसमें खानका खजाना रहता था। पहाड़ी इलाकोंमें सफल होते ही मैदानी इलाकेमें जानेपर किर्गिज आक्रमणमें असफल रहे, उनके बहुत-से आदमी खानके हाथमें बंदी बने, जिनमेंसे पांच सौको खोकन्दकी बाजारोंमें फांसीपर चढ़ा दिया गया । किर्गिजोंने मदलीखानके पुत्र मुजफ्फरको अपना खान बनाया था। खुदायारने उसकी जिंदा खाल खिंचवा ली। लेकिन विद्रोहियोंकी शक्ति बढ़ती गई, और उसकी क्षीण। इसपर खानने रूसियोंसे मदद चाही, लेकिन वह इस नरराक्षसको क्यों मदद देने लगे? लोगोंकी भी सहान् भूति विद्रोहियोंके साथ थी। खुदायारको अपने बेटे तथा अन्दिजानके बेक (राज्यपाल) नासिरुद्दीनपर भी संदेह हुआ। चारों तरफसे आज्ञाकी एक भी झलक न देखकर खुदायारने खजाने और परिवारको लेकर अपने पदको छोड़ दिया। विद्रोहियोंने बहुत जल्दी ही ओश, अन्दिजान, सूजक, उचकुर्गान और बाल्किचीको अपने हाथमें कर लिया। बालिकचीके बेगने विरोध करना चाहा, इसपर मुंहके रास्ते डंडा घुसेड़कर उसे जमीनमें गाड़ दिया गया । खानके बहुतसे सिपाही विद्रोहियोंकी ओर मिल गये और उनके कमांडर तथा खानके साले आफताबचाने नमंगानके पास तुराकुर्गानके किलेमें अपनेको बंद कर आगे कोई भी कार्रवाई करनेसे इन्कार कर दिया। १८७३ ई० के जाड़ोंमें विद्रों-हियोंकी शक्ति कुछ निर्वल हुई, और कुछ शहर फिर खुदायारको मिल गये, लेकिन १८७४ ई० के वसंतमें खुदायार पुत्र अमीनको आगे करके विद्रोहियोंने फिर बगावतका झंडाउठाया। अमीनकी बहुत अधिक बात करनेके स्वभावने परदा फाश कर दिया। उसके चचा बातिरखान तूरा सोलह और षड्यंत्रियोंके साथ राजमहलमें बुलाये गये, जहांसे वह फिर नहीं लौटे। तरुण खानजादेको निगरानीमें रक्ला गया । मेहतर मुल्ला कामिलने सूचना देकर सावधान नहीं किया था, इसलिये खुदायारने उसे जहर देकर मरवाया। इसके बाद्र फिर दूसरा षड्यंत्र खुदायारके चर्चा फाजिलबेगके पौत्र अब्दुल करीम बेकको खान बनानेके लिये किया गया। रूसियोंने अब्दुल करीमको पकड़कर ताशकन्दमें और उसके मुख्य सलाहकार अब्दुल करीमको चिमकन्दमें रख दिया। खानको अब हरएक आदमीपर संदेह होने लगा। उसे आंखोंके सामने मौत नाचती दिखाई पड़ती थी; इसलिये वह काफी समय तक महलसे बाहर नहीं निकला। हबशी गुलाम नसीम तोगा खानका बड़ा ही विश्वासपात्र सेवक था, जो हर वक्त महलके द्वारकी रक्षा करता। उसे भी अपने बीबी-बच्चोंको भीतर न आने देनेका हुवम था। जब शंका और संदेहका इतना बाजार गर्म हो, तो हर जगह गुप्तचरोंका जाल बिछना स्वाभाविक था।

रूसी खोकन्दकी सारी हालत बड़े गौरसे देख रहे थे। १८७५ ई०में तुर्किस्तान-प्रदेशका शासक जेनरल काफमान था। उसने खोकन्द होते रूसी सैनिक टुकड़ीको काक्सर भेजनेके लिये सहमति लेनेके वास्ते अब्दुल करीमको खोकन्द भेज दिया। इधर आफताबचा भी अपने पिता मुसलमान-कुलकी हत्याका बदला लेना चाहता था, इसलिये खुदायारके खिलाफ नये विद्रोहका अगुवा बना। सारी सेना उसकी तरफ हो गई। खुदायारके भाई और पुत्र भी उससे आ मिले। खान अपनी बेगमों और दस लाख गिन्नी खजाना लेकर ताशकन्द भागा। रूसियोंने उसे बड़ी खुशीसे आश्रय दे नजरबन्द कर दिया। फिर थोड़े समय बाद उसे ओरेनबुर्गमें रहनेके लिये भेज दिया।

# १५. नासिरुद्दीन, खुदायार-पुत्र (१८७५ ई०)

खुदायारके भाग जानेपर विद्रोहियोंने उसके पुत्र नासिरुद्दीनको खान घोषित किया। अब्दुर्रहमान आफताबचा मुखिया था—आफताबचाका अर्थ है हाथ घोनेके आफताबा या गडवेका उठानेवाला। मुल्ला ईसा औलिया और हाकिम नजर परमांचीने जेनरल काफमानके पास अनुनय-विनयके पत्र भेजे, और खुदायारकी गलतियोंको दुरुस्त करनेका वचन देते हुये काफमानकी और मित्रताका हाथ

बढ़ाया। काफमानने इस शर्तपर बात स्वीकार की, कि नासिब्हीन बापकी की हुई संधियोंको स्वीकार करे, रूसी प्रजाके नुकसानोंकी क्षतिपूर्ति दे। नये खानसे रूसी बहुत आशा करतेथे, क्योंकि वह रूसियोंकी चाल-ढालको पसंद करता और रूसी जातीय पेय वोद्का (शराब) का बहुत प्रेमी था।

लेकिन खान अकेला क्या करता ? खोकन्दी मुसलमान काफिर रूसियोंके विरुद्ध जहाद करनेकी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने राजधानीमें घोषणा की, कि सभी रूसी मुसलमान हो जायं, नहीं तो इसका नतीजा उनके लिये बुरा होगा। लेकिन यह कब होनेवाला था ? अन्तमें विद्रोह उठ खड़ा हुआ। ताशकन्द और खोजन्दके बीचके तीन और खोजन्द तथा समरकन्दके बीचके कई रूसियोंके डाक-स्टेशन लूटकर जला दिये गये। डाकमास्टर और मेल ढोनेवाले मारे या बन्दी बनाये गये। यात्रियोंकी भी वही दशा हुई। कुछ समय तक खोजन्दके लिये भी भारी खतरा पैदा हो गया।

रूसियोंके लिये इससे सुनहला मौका और कब मिल सकता था ? काफमानने भारी तैयारी की, और जेनरल गलवाचेफके नेतृत्वमें एक सेना भेजी, जिसने विद्रोहियोंको हराकर कुरामा जिलेको उनसे मुक्त कर लिया । ३१ अगस्तको वह खोजन्द पहुंचा । विद्रोही वहांसे हट चुके थे । रूसी सीमांत और खोकन्दके बीचमें महरमका बड़ा किला था, जहां विद्रोहियोंसे मुकाबला हुआ। एक घंटासे कम हीमें किला सर हो गया। ग्यारह सौ गाजियोंकी लाशें वहीं गाड़ी गईं। इस इलाके को भी रूसके तुर्किस्तान-प्रदेशमें मिला लिया गया। ७ सितंबरको रूसी सेनाने खोकन्दकी ओर कूच किया। नासि इहीनने मुल्ला ईसा औलियाको भेजकर क्षमा मांगनी चाही। रूसियोंने उसे पकड़कर अपनी विजययात्रा जारी रखी। सर्वत्र रूसी सेनाप तके सामने लोग रोटी-नमक पेश करते अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। खानने अब एक दूसरा दूतमंडल भेजा, जिसके साथ भेंटके अतिरिक्त डाक-स्टेशनोंमें पकड़े बंदी भी थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे सिरको मुड़ा दिया गया, लेकिन और तरहसे कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया। रूसी स्त्रियों और बच्चोंको खानके अन्तःपुरमें रखा गया था। बिना प्रतिरोध किये ही अन्तमें खोकन्दने रूसियोंके हाथमें आत्मसमर्पण किया। खान स्वयं जेनरल काफमानसे मिलने के लिये आया। जेनरल काफमान अपने स्टाफके साथ कुछ दूर तक जाकर खानके साथ अपने डेरेमें लौट आया । रूसियोंने कुछ समयके लिये वहां डेरा डाल दिया । लोगोंपर धाक जमानेके लिये नगरमें बराबर रूसी सेनाका प्रदर्शन होता रहा। जेनरलने दूसरे स्थानोंको भी आत्म-समर्पण करनेके लिये घोषणा निकाली । आफताबचाने मिंगलानमें काफी सेना जमा कर रक्खी थी । यह सुनकर १७ सितम्बरको काफमान मर्गिलान पहुंचा । आफताबचा किपचकों (उज्बेकों) के साथ वहांसे खिसक गया और मर्गिलानने अधीनता स्वीकार की । आफताबचाकः पीछा करते स्कोबेलेफ भोश तक गया—अन्दिजान, बलिकची, सरीखाना और ओशने उसके हाथमें आत्म-समर्पण किया, विद्रोहियोंके तीन नेताओंमेंसे एक खालिक नजरने भी प्रतिरोधको बेकार समझकर आत्मसमर्पण कर दिया । नासिरुद्दीनको संघि करनेके लिये काफमानने मिंगलान बुलाया । समझौतेके अनुसार सिर नदीसे उत्तरका इलाका नमगान रूसियोंके हाथमें चला गया, साथ ही नासिरहीनने छ सालमें तीस लाख रूबल (चार लाख दस हजार पौंड) हरजाना देना स्वीकार किया । और लोगोंको क्षमादान कर दिया गया, लेकिन विद्रोहियोंके जबर्दस्त नेताओं—ईसा औलिया, जुल्फेकार बी और मूहम्मदखान तुरा—को साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया ।

लौटते समय नमंगानकी नई बनी रूसी प्रजाने जेनरल काफमानके स्वागतार्थ एक बड़ा तम्बू गाड़कर एक सौ बीस गाड़ी रसद और चालीस हजार रोटियोंकी भेंट पेश की। नदीसे तम्बू तक जेनरलके चलनेके लिये रेशमी पांवड़े बिछाये गये, और उसके ऊपर चांदीके सिक्के बरसाये गये।

लेकिन यह अवीनता स्थायी नहीं रही। थोड़े दिनों बाद फिर विद्रोह हो गया और आठ तोपोंके साथ चौदह हजार आदमी विद्रोह दबानेके लिये अन्दिजान भेजे गये, जहां साठ-सत्तर हजार आदमियोंको अ फताबचाने जमा कर रक्खा था। किर्गिजोंने भी पूलादबेकको खान घोषित कर अपने पंद्रह हजार योद्धा जमा किये थे। इसियोंको जबर्दस्ती नगरपर अधिकार करना पड़ा, और उनकी गोलाबारीमें बाजार और बहुत से मकानोंमें आग लग गई। शत्रुओंकी संख्या अधिक होनेके कारण इसी रास्तेके

गांवोंको जलाते नमंगान लौटे। शत्रु उनका पीछा कर गहे थे। यद्यपि असफल होकर ही जनरल त्रोत्स्कीको लौटना पड़ा था, लेकिन फिर भी जारशाहीने उसे सम्मानित किया।

खान नासिरुद्दीनने रूसियोंकी कड़ी शर्तोंको मानकर अपनी प्रजाको जल्दी ही असंतुष्ट कर दिया और उसे उनके कोधके मारे भागना पड़ा। पूलादके समर्थक तथा उरातिपाके भतपूर्व बेकने राजधानी (खोकन्द) पर अधिकार कर लिया। खोकन्दियोंका पलड़ा भारी होते देख नमंगानवालोंने भी रूसियोंके खिलाफ विद्रोहका झंडा उठाया, और उसपर भी किपचकों (उज्वेकों) क अधिकार हो गया । इस विद्रोहको दबानेके लिये जेनरल स्कोबेलेफने बड़ी निष्ठ्रताका परिचय देते अंघाधंध तोपोंसे गोलाबारी की। खोकन्द राज्यमें इस वक्त चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, लेकिन रूसके विरुद्ध सभी एक थे। इस्लामके नामपर वह सर्वस्व-त्यागके लिये बेकरार थे। रूसी सेनाके खुनी अत्याचारोंसे उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। सिर और निरन निदयोंके बीचमें उस समय लड़ाकू किपचक रहा करते थे। स्कोबेलेफको हुक्म हुआ, कि इस इलाकेको उजाड़ दे। जनवरी १८७६ ई०में उसने प्रस्थान किया। जाड़ेके कारण किपचक घुमन्तू इस समय अपने हेमन्त निवासोंमें जमा थे। सिरके उत्तरी तटसे बढ़ते हुये रूसियोंने किपचकोंकी मुख्य बस्ती पैताको नष्ट किया, और हराकर उन्हें भागनेके लिये मजबूर किया। आगे सरखाबा तक हर चीजको जलाते बरबाद करते रूसी बढे। शत्रुको भयंकर हत्या और हानि पहुंचाकर अन्दिजान सर किया गया। दूसरी विजय थी अस्साकीकी, जहां शहरेखान और मार्गिलान्के लोगोंने अधीनता स्वीकार की । अन्तमें पहली फर्वरीको आफताबचाने भी विना शर्तके आत्म-समर्पण कर दिया। उसके साथ बातिर त्यरा, इसफन्दियार और दूसरे सरदार भी थे।

हसमें विलयन लोकन्दवाले पूलादबेकसे उकता गये थे। उन्होंने खोजन्दसे नासिरुद्दीनको बुला भेजा था। लेकिन पूलादके समर्थकोंने उसपर आक्रमण कर दिया, और बड़ी मुश्किलसे नासिरुद्दीन जान बचाकर महरम भाग सका। फिर प्रहार करनेपर पूलादबेकने भागकर उचकुर्गानके पास अलई पहाड़में जाकर शरण ली, उसके बहुत-से आदमी पकड़े गये और नासिरुद्दीन अभियानमें सफल हो खोकन्द लौटा। लेकिन रूसी देख चुके थे, कि कैसे खान और मुल्ला आसानीसे लोगोंमें जहादका प्रचारकर विद्रोह खड़ा कर सकते हैं, इसलिये अब और खानको कायम रखना वह अच्छा नहीं समझते थे। जेनरल स्कोबेलेफको हुकम हुआ और उसने २० फर्वरी १८७६ ई०को खोकन्दपर अधिकार कर लिया। नासिरुद्दीन, आफताबचा और दूसरे नेता बन्दी बनाकर ताशकन्द भज दिये गये। जारने अपने सिहासनारोहणके वार्षिकोत्सवके समय २ मार्च १८७६ ई० को एक उकाजे (राजादेश) निकाला, जिसके अनुसार खोकन्दके राज्यको फरगानाके प्रदेशके नामसे रूसी साम्राज्यमें मिला लिया गया। पूलादबेक भागा-भागा फिरता रहा। उसे भी किर्गाजोंने पकड़कर दे दिया और बारह रूसी सिपाहियोंकी हत्याके अपराधमें उसे मिंगलानमें फांसीपर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार बाबरकी प्रिय जन्मभूमि फरगाना जारके राज्यकी अंग बन गई, और बहांकी प्रजा प्रायः आधी शताब्दीके लिये निरीह बना दी गई।

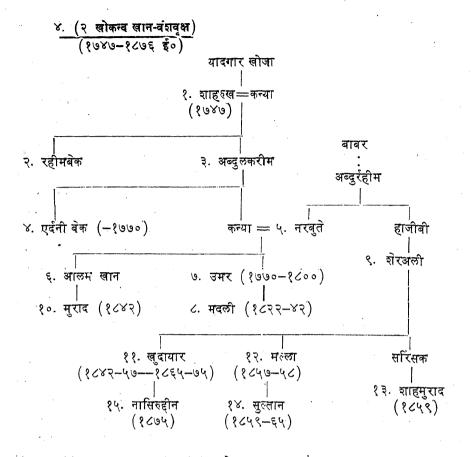

#### स्रोत ग्रन्थ

- १. इस्तोरिया सससर (अ. म. ४ जिल्द, व. इ. रवदोनिकस्)
- R. History of U.S.S.R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
- 3. Heart of Asia (E. D. Ross)
- Y. History of Mongol (H. H. Howorth)
- ५. ओचेर्क पो इस्तोरिइ कलोनिजात्सिइ सिविर (मास्को १९४६)
- ६. इस्तोरिया रोस्सिइ (चित्रमय)
- ७. इस्तोरिया रोस्सिइ (स. सोलोवियेफ्, पेतेरबुर्ग १८७९-८५)
- आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. ऋवेर आदि, मास्को १९१०, पृ० २४९-५८)

# बुखाराके अमीर

( १७४७-१९२० ई० )

अस्त्राखानी-वंशका स्थान किस तरह अतालीकवंशी मंगीतोंने लिया, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। खुदायार अतालीकके पुत्र मुहम्मद रहीम और दानियाल बी थे। रहीम बी अस्त्राखानी अमीर सैयद अब्दुलफैजका दामाद था। सैयद अब्दुलफैजकी लड़की शम्सवान् आइम दानियाल बीके लड़के शाह मुराद (अमीर मासूम बेगीखान) की बीबी थी, जिससे सैयद अमीर हैदर पैदा हुआ था। यद्यपि अब्दुर्रहीम बीके समयसे ही राज्यशासन नये खानदान (मंगीत-वंश) के हाथमें चला गया था, लेकिन अमीर हैदरके समय तक अस्त्राखानी-वंशके खानको खतम नहीं किया गया। मंगीती-वंश बुखाराका अन्तिम राजवंश था, जिसका उच्छेद बोत्शेविक-क्रांतिकी सफलताके बाद १९२० ई० में हुआ।

#### राजावली--इस वंशमें निम्न अमीर हुये--

| ₹.  | मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालीक खुदायार-पौत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७४७ ई    | ço. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| ₹.  | दानियाल बी, खुदायार-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -१७७०     | "   |
| ₹.  | शाहमुराद, अमीर मासूम, दानियाल-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७७०-९९   | 77  |
| ४.  | हैदर, शाहमुराद-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७९९-१८२६ | 73  |
| ५.  | हुसैन, हैदर-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८२६      | "   |
| ξ.  | उमर, हैदर-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८२६      | "   |
| ७.  | नसहल्ला, हैदर-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८२६-६०   | 11  |
| ८.  | मुजफ्फहद्दीन, नसहल्ला-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८६०-६७   | " . |
| ۶.  | अब्दुल अहद, मुजफ्फर-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८९४      | 11  |
| १०. | मीर आलम, अहद-पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १९२०      | 1)  |
|     | the first of the control of the cont |           |     |

## १. मुहम्मद रहीम बहादुर, अतालिक खुदायार-पौत्र (१७४७ ई०)

मंगीत-कबीलोंको छिड-गि । खानने मंगोलियाके उत्तर-पूर्वसे लाकर वक्षुके मुहाने और बुखारासे एक सौ चालीस मील दक्षिण-पूर्व करशीमें बसा दिया था। मूलतः यह चाहे मंगोलोंके बंधु-बांघव रहेहों, लेकिन आगे तुर्कोंमें मिलकर ये उज्बेकोंके मुखिया बन गये। अस्त्राखानियोंकी प्रभुताके समय ये उनके बड़े भक्त थे। अब्दुर्रहीम उज्बेकोंके मंगीत-कबीलेका मुखिया था। इसके दादा खुदायारने अतालीक (मुख्य परामर्शक) होकर अपनी शिक्तको बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन प्रभुताको पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेमें उसके पोते मुहम्मद रहीमबीने ही सफलता पाई। इसने अपने चचा दानियालको समरकन्दका शासक बनाया। अस्त्राखानियोंकी कमजोरीके कारण शहरसब्ज, हिसार (ताजिकिस्तान) और ताशकंद बुखारियोंके हाथसे निकल गये थे। अपने पक्षको मजबूत करनेके लिये रहीमको अफगान अहमदशाह अब्दालीसे मदद लेनेकी जरूरत पड़ी, जो दिल्ली तककी लूट-मार करके काफी प्रसिद्ध हो चुका था। इस मददके बदले उसे वक्षुके दक्षिणके

<sup>\*</sup> यहीं जिल्द २।५।१३

भूभागको गिल्जइयों (अफगानों) के हाथमें देना पड़ा। अब्दुर्रहीमने अस्त्राखानी खानको मारकर ही संतोष नहीं किया, बिल्क उसके तरुण पुत्र तथा अपने दामाद अब्दुल मोमिनको एक महिफिलमें दावत करके मनोरंजनके लिये कुंएके गहरे जलको देखते वक्त ढकेलकर मार दिया। अब्दुर्रहीम बुढ़ापेमें ईरानी गुलाम तथा अपने वर्जार दौलत बीके हाथमें खेलता रहा, जो अपने दुःशासनके लिये बदनाम था। रहीम इस वक्त बहुत विचित्र स्वभावका हो गया था। एक दिन वह दवेंश बन संसारकी असारतापर व्याख्यान देता, और दूसरे दिन मौज-मेलेमें अपनेको भुलाना चाहता। इसी तरहके जीवनमें वह बीमार होकर मर गया। उसके कोई पुत्र नहीं, बिल्क दो लड़कियां थीं। मरते समय उसने अपने चचा दानियाल बीको अपना उत्तराधिकारी बनाया।

### २. दानियाल बी खुदायार-पुत्र (-१७७० ई०)

रहीमके मरनेपर उसकी इच्छानुसार वजीर दौलतबीने दानियालको सिंहासन संभालने के लिये बुलाया। दानियालने स्वयं खान न बन अतालीक ही रहना चाहा, और गद्दीपर उसने अस्त्राखानी अबुल्गाजीको खान बनाकर बैठाया। दौलत बी अब भी राजकाज चलानेमें सर्वेसर्वा था। यही समय है, जब कि बुखाराके बाजारोंमें कलियान (हुक्के) और तम्वाकूका प्रचार बढा, साथ ही काफिर-रवातमें रंडीखाने खुले। दानियालका ज्येष्ठ पुत्र शाहमुराद इनके लिये बहुत अफसोस करता था, क्योंकि वह कट्टर इस्लामका प्रचार करना चाहता था। उसने शाह सफर नामक एक सूफीके यहां जाकर शिक्षा लेनी चाही। शेखने उसे फटकारते हुये कहा—"अत्याचारीका पुत्र कैसे भले काम कर सकता है ?" फिर परीक्षा लेनेके लिये उसने कहा—"जाकर पल्लेदारी करते बोझ ढो।'' मुराद गंदे कपड़े पहिनकर तुरन्त बाजारमें चला गया, और अपने गुरुकी आज्ञाके अनुसार कितने ही महीनों तक पल्लेदारी करता रहा । बापके टोकनेपर मुरादने जवाब दिया— "इल्म और धर्मकी खान बुखारा आज अन्याय और दुराचारमें कितना डूबा हुआ है ? जहां तुम्हारे पुत्र व्यसनमें पड़े हुये हैं, जब कि दौलत कुशबेगी जैसा एक दास देशका स्वामी बन बैठा है।" यह कहते हुये मुरादने कहा, कि मैं तो दर्वश (साधु) बन्ंगा। एक साल तक हम्माली (पल्लेदारी) करनेके बाद शेख सफरने मुरादको अपना मुरीद (चेला) बनःया। अब वह अपना सारा समय आलिमों और दर्वेशोंकी सेवामें बिताने लगा। लेकिन साथ ही खोकन्दके दूतकी स्वागतकी तैयारीके लिये उसने कुशबेगीको बुला चुपचाप जल्लादोंको भेजकर उसका काम तमाम किया, और उसकी धन-सम्पत्तिको जब्त कर लिया। अब मुरादकी चलने लगी। उसने एक काजीको हुक्का पीनेके अपराधमें चाल सुधारनेके लिये साल भरका समय देकर उसे मरवा डाला। उसके डरके मारे भाइयोंने भी अपनी चाल बदली। बुरे साथियोंको मारनेमें उसने जरा भी आनाकानी नहीं की, और रंडीखानेको भी जल्दी ही बन्द करवा दिया। बुखारा फिर "स्वर्ग" बन गया। दानियाल बीने शाह मुरादके आगे बढ़नेमें कोई रुकावट नहीं पैदा की, और बेटा भी अपने बापकी बड़ी इज्जत करता था। मृत्युके समय दानियालने शाह मुरादसे प्रतिज्ञा करवाई— "भाइयोंको न मारना न निर्वासित करना, मेरी विधवाओंको ब्याह करनेके लिये मजबूर न करना, ख्वाजासरा खोजा सादिकके साथ अच्छा बर्ताव करना, भाइयों-बहनोंको काफी धन देन। और मुझे शाह नक्शबंदकी कब्रके पास दफन करना।"

दानियालका शासन इस प्रकार बहुत कुछ उसके बेटे शाह मुरादका शासन था। उसने उरगंज (खीवा), खोकन्द और मेर्वके शासकोंके साथ मित्रता रक्खी। सिक्का और खुतबा उसने अपना नहीं चलाया। दानियालके मरनेके बाद भी अभी तख्तपर अबुलगाजी अस्त्राखानी ही रहा, यद्यपि शाह मुरादको यह पतंद नहीं था।

# ३. शाह मुराद, अमीर मासूम बेगीखान, दानियाल-पुत्र (१७७०-९९ ई०)

शाह मुराद बड़ा ही ढोंगी था। वह अपनेको संत सूफी प्रकट करना चाहता था। बापके मरनेपर वह बुखाराके लोगोंसे पिताके दुष्कमों तथा कसूरोंके लिये क्षमा मांगता फिरता रहा। बापकी

वरासतमें मिली सम्पत्तिको उसने स्वयं न लेकर खैरातके कामोंमें दे दिया। पहलेसे ही वह अपने पल्लेदारीके जीवन तथा दूसरे विचित्र कामोंके कारण कट्टर मुसलमानोंमें सर्वप्रिय हो नुका था, लेकिन उसका अपना भाई तस्तामिश उससे सस्त घृणा करता था, और चाहता था कि किसी तरह गद्दी अपने हाथमें ले लें। उसने शाह मुरादकी हत्याके लिये फरीदून नामक एक आदमी को नियुक्त किया। फरीदूनने शयनकक्षमें जाकर तलवार चलाई, जिससे मुहसे कानतक घाव लग गई, लेकिन इसी समय जागकर शाह मुरादने हत्यारेकी दाढ़ी पकड़ ली, पर वह किसी तरह जान छुड़ाकर भागनेमें सफल हुआ। सबेरे उसी तरह घावपर पट्टी बांघे शाह मुराद दरबारमें आया। फरीदूनको मृत्युदंड हुआ, भाईको उसके कसूरके लिये देशनिकाला मिला। बापको दिये हुये वचनपर स्थाल करके मुरादने उसको और कोई कठोर दंड नहीं दिया। जब उसके दूसरे भाई मुल्तान मुराद जो कि किमिनियाका हाकिम था—ने विद्रोह किया, तो उसे भी बन्दी बनाकर बुखारामें रख दिया।

मेर्व इस समय ईरानी काजार-वंशके संस्थापक बहराम अली खांके हाथमें था, जिसने १७८१ ई०में इस महत्त्वपूर्ण प्राचीन नगरको लेकर उसे अपनी राजधानी बना पुराने मेर्वके ध्वसावशेषपर एक किला बनाया। बहराम स्वयं भी तुर्कमान था, इसलिये तुर्कमानोंपर सत्ता जमानेमें उसे बहुत कठिनाई नहीं हुई। शीया होनेसे धर्मांध शाह मुराद मेर्वपर काजार-शासनको फूटी आंखों नहीं देख सकता था । उसके लिये यह धर्मयुद्धका अच्छा मौका था । दानियाल बीके मरनेपर बहराम अलीने अपनी भिक्त दिखाते हुये यद्यपि कुरान-पाठ करके दान-खैरात दी थी, लेकिन इसका सुन्नी दर्वेश शाह मुरादपर कोई असर नहीं हुआ। १७८५ ई०में शाह मुराद छ हजार सवारों के साथ मेर्वकी ओर चला। छापा मारकर पहले ही हल्लेमें उसने बहराम अलीको मार डाला। लेकिन उसकी राजधानी आत्म-समर्पण करनेके लिये तैयार नहीं थी। बहराम अलीने सुल्तान संजर सल्जूकी द्वारा बनवाये मुर्गाब नदीके बांध--जोिक मेर्वसे तीस मील ऊपर था-की सुरक्षाके लिये उसपर बने किलेको तोड़ दिया। बांधका हाकिम अपनी स्त्रीके लिये बहराम अलीके पुत्र मुहम्मद खानसे नाराज था। इसी कारण उसने किलाबन्द महलको शाह मुरादको अपित कर दिया। शाह मुरादने बन्दको तोड़कर दुनिय।में अत्यन्त उर्वर मेर्वकी हरितावली और नहरोंको खराब करके बरबाद कर दिया । इससे भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण मर्वेव।ले आत्मसमर्पणके लिये मजबूर हुये । अधिकांश निवासियों - तेरह हजार परिवार - को गुलाम बनाकर शाह मुराद बुखारा ले गया। इसके बाद उसने खुरासानपर धावा करके लूटमार मचाई। शीया ईरानियोंको मारना या गुलाम बनाना सुन्नी धर्मांघ शाह मुरादके लिये पुण्यार्जनका सबसे अच्छा उपाय था। तारीफ यह कि इसपर भी इस समय ऋरकर्मा शासकको अमीर मासूम (निष्पाप शासक) कहा जाता था। अपने सुन्नी धर्म-भाइयोंकी दृष्टिमें वह ऐसी खून-खराबी और लाखों आदिमियोंको गुलाम बनाकर कोई पाप नहीं कर रहा था। उसके सालाना हमलोंके कारण खुरासानके गांव और नगर उजड़ गये। ईरानी गुलामोंकी अधिकताके कारण बुखाराकी बाजारोंमें गुलामोंका दाम गिर गया ।

मेर्व शहरको बहरामअलीके पुत्र मुहम्मद करीम खांने बड़ी बहादुरीसे बचाया था। उसके बाद उसके भाई मुहम्मद कुल्ली खांने भी शाह मुरादसे मेर्वकी रक्षा की थी। बांघके संरक्षकने एक वेक्याके प्रेममें अंधे धोखा दिया। हुसेन खां मेर्वका राज्यपाल था, उसने जबर्दस्ती उसकी वेक्याको पकड़ मंगवाया था।

अफगानिस्तानके अहमद शाह अब्दालीसे शाह मुरादके बापका अच्छा संबंध था। सुन्नी होनेसे वह शाह मुरादकी सहायता करनेके लिये कुछ करना पुण्यकी बात समझता था। इस समय अहमदशाह अब्दालीका पुत्र तेमू रशाह काबुलकी गद्दीपर था। उसने लक्करीश हके साथ एक सेना शाह मुरादकी सहायताके लिये भेजी। लक्करीशाहका पुत्र खंजर खां मेर्चके राज्यपालकी बहिनके प्रेममें फंस गया। हुसेन खांने उसे पकड़कर घायल किया, और वह उसी घावसे मर गया। फिर उसने अपनी कहिनको भी मरवा दिया। लक्करीशाह दो हजार परिवारोंके साथ अपनी सेना ले हिरात लौट गया। हुसेनने दूत भेजकर बुखारासे शांति-भिक्षा मांगी, और बादमें स्वयं बुखारा गया। उसे चहारबाममें बड़ी अच्छी तरह ठहराया गया। उसके बाद उसका भाई मुहम्मद करीम खांभी मशहदसे शाह मुरादके

दरबारमें गया। करीम खांके परिवार तथा मेर्वसे लाये सत्रह हजार परिवारों में से बहुतों को हु सेन खां, लौटा लें जाने में सफल हुआ। अन्तमें मेर्वके तीन हजार सुन्नी और दो हजार शीया-परिवार बुखारामें रह गये। शाह मुरादकी उस चोटके बाद मेर्व तब तक नहीं संभल सका, जब तक कि बोल्शेविक-क्रांतिने उसे एक आधुनिक ढंगके उद्योगप्रधान नगरमें परिणत नहीं कर दिया।

१७५१-५२ ई०से ही वक्ष (आमू-दिरया) के दक्षिणवाले इलाक के स्वामी अफगान बन गये— यह वही इलाका है, जहां बलख, कुंदुज जैसे महत्त्वपूर्ण नगर है, और जिसे पहले वाह्नीक, फिर दिक्षण तुखारदेश कहा जाता था और १८ वीं सदीसे आजतक जहां के रहनेवाले अधिकतर उज्बेक हैं। शाह मुरादके बापने अपनी निर्बलताके कारण इस इलाकेको अफगानोंके हाथमें दिया, लेकिन शाह मुरादको यह पसंद नहीं था। अहमदशाह अब्दालीका पुत्र शाह तेमूर १७८६ ई०में सिधके अभियानमें फंसा हुआ था। इसी समय उज्बेक सरदारोंने लोगोंको भड़काकर बलख और अक्सी में विद्रोह कर दिया। शाह मुरादने भी सहायताके लिये सेना मेजी और इस इलाकेसे अफगान हाकिमोंको मार भगाया गया। तेमूर अब्दालीने शाह मुरादको सख्त पत्र लिखकर कहा— "बाहरसे नम्रता दिखलाते हुये तुम इस तरह आक्रमण करते हो? मेवमें हमसे यह कहकर सहायता ली, कि हम शीयोंको सच्चे वर्ममें लायेंगे, और कहा था, कि मेवके शीयोंको असली मुसलमान बनानेकी जिम्मेवारी हम ले लेगे और इस प्रकार हिन्दुस्तानको हिन्दुओं, यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे काफिरोंसे मुक्त करनेके लिये अफगान स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन, तुमने शहरसब्ज, खोजन्दके सुन्नियोंको तंग किया। अब हम तुर्किस्तानके लिये कूच करनेका निश्चय कर चुके हैं। हिम्मत हो, तो तुम मैदानमें आओ।

तेमूरशाह अब्दाली १७८९ ई०में एक लाख सेनाके साथ काबुलसे रवाना हुआ। हिन्दूकुश पार हो पहले उसने कुंदुजपर अधिकार किया। फिर अक्सी गया। शाह मुराद भी तीस हजार सेनाके साथ किलिफमें वक्षु पार हुआ। लेकिन तेमूरशाहकी सेनाके सामने अपनी शक्तिको निर्वल देखकर उसने नम्रताकी नीतिसे काम लेना चाहा। मुल्ला बीचमें पड़े और उन्होंने कहा, कि दो सुन्नी बादशाहोंको आपसमें लड़कर अपनी शक्तिको बरबाद नहीं करना चाहिय। शाह मुरादने अपने पुत्रको तेमूरके डेरेमें भेजा और किसी तरह तेमूरशाहकी मृत्यु तकके लिये शांति स्थापित हो गई।

१७९६ ई॰में तुर्कमान सरदार आगा मुहम्मदने मशहदको नादिरशाहके पौत्र अंधे शाहरुख से छीन लिया। काजार-वंशका—जिसने ईरानपर २० वीं सदीके प्रथमपाद तक शासन किया—वंस्तिक संस्थापक आगा मुहम्मद था। यह हिजंडा था। मशहदसे वंचित हो जानेपर शाहरुखका बड़ा बेटा नादिर काबुल-दरबारमें गया और उसने अपने भाइयों तथा सरदारोंको मदद मांगनेके लिये बुखारा भेजा। अबुलफेजने अस्त्राखानीकी लड़कीके संबंध और रहीमपर दिखलाई अपनी दया, तथा सुन्नी चर्मके नामपर सेना मांगी। उसने शाह मुरादसे यह भी कहा, कि सफलता प्राप्त करनेपर हम बुखाराके अमीरके नामका खुतबा पढ़वायेंगे। १२ मार्च तक प्रतीक्षा करके कोई सफलता न देखकर वह हिरातकी ओर लौटे। नदीमें धोखेसे डुबानेके लिये पुरानी नावपर चढ़ाया गया था, लेकिन राजकुमार किसी तरह नदी तैरकर चारजूइ पहुंच गये। असफल होनेपर ख्वारेज्मके एत्वसं खानके पौत्र तूरा कजाकको नादिरके दामादके मारनेका बदला लेनेके लिये भेजा गया। तुरा कजाक चारजूइके हाकिमके घर ठहरा। बात खुल गई, तो उसने बहुत गिड़गिड़ाकर कहा, कि हम सुन्नी हैं, और तुम्हारे मेहमान हैं। लेकिन उनको क्षमान करके तुरा कजाकने नादिरशाही राजकुमारोंको मार डाला।

जबुलगाजीके जीवन भर उसीके नामका खुतबा और सिक्का बुखारामें जारी रहा। शाह मुरादने खानकी गद्दीपर बैठ अपनेको केवल "नवाब" या "वली-निअम" ही बनाकर रक्खा। शाह मुराद बड़े ही नाटकीय ढंगसे अपने त्याग और तपस्याको दिखलाता था। दरवारमें कितने ही बकरीके छाले रक्खे रहते थे, वह उन्होंमेंसे किसीपर बैठ जाता और अपनेको दूसरोंसे बड़ा नहीं समझता था। छोटे-से-छोटे कामोंको भी वह अपने हायसे करनेमें नहीं हिचकिचाता था। उसके रसोईघरमें एक लकड़ीका कटोरा, एक लोहे की कड़ाही और कुछ मिट्टीके वर्तन थे। वह स्वयं बाजारसे चीजें खरीद लाता और अपने हाथसे खाना पकाता। मेहमानोंका हाथ धुलानेके लिये स्वयं पानी डालता

अौर उनके जूठे कटोरोंमें खाता। एक बहुत सस्ते गदहेपर बिना चारजामाके ही बैठकर बुखाराके बा जारोंमें चलता। वह अपनेको फकीर कहता था। अपने खर्चके लिये राजकोषसे प्रतिदिन एक तंका लेता। अपने बावचीं, चाकर और मुल्लाके लिये भी एक-एक तंका देता। बीबी शाही खानदान की थी, इसलिये उसे प्रतिदिन तीन तंका दे, ऊपरसे शिक्षा देता—"खातून थोड़ेसे संतोष करो, जिसमें कि अल्ला तुमपर संतुष्ट हो।" लेकिन जब खातूनको पुत्र पैदा हुआ, तो खुश होकर मां-बेटेके लिये पांच तिला (अशर्फी) प्रतिदिन देने लगा। दूसरे दो पुत्रोंके पैदा होनेपर उत्तना ही और देता रहा। इस प्रकार अपने परिवारको यद्यपि उसने सुखपूर्वक रक्खा, लेकिन स्वयं एक बिल्कुल बिना सजाई छोटी-सी कोठरीमें रहता, जहांपर हर वर्गके आदमी उसके पास हर हमय जा सकते थे। फकीरोंकी तरह उसकी पोशाक बड़ी मोटी-झोटी होती। न्यायालयमें उसने चालीस मुल्ला रक्खे थे, जिनका अध्यक्ष स्वयं था। डाका डालनेके अपराधके लिये मृत्युदंड, चोरीके लिये हाथ काटना, शराबीको खुलेआम कोड़े लगाना, तमाकू पीनेके लिये भी कड़ी सजा होती थी। लोगोंको नमाजमें भेजनेके लिये पुल्लिस डंडा लिये तैयार रहती। विद्यार्थियोंको राजकोषसे खर्च मिलता, जिससे बुखाराके किये पुल्लिस डंडा लिये तैयार रहती। विद्यार्थियोंको राजकोषसे खर्च मिलता, जिससे बुखाराके मदरसोंमें एक समय तीस हजार विद्यार्थी रहते थे। विदेशी मालपर छोड़कर और किसी तरहंका शुल्क नहीं था। गैर-मुस्लिमोंसे इस्लामी शरीयतके अनुसार जिल्या ली जाती थी, और सिपाही शीयोंको लूटकर जो माल लाते, उसका पंचमांश शाही खजानेमें देते।

उज्बेक उसे सचमुच ही अल्लाका वली मानते। जब वह जहादियोंकी सेना लेकर खुरासानपर लूटके लिये जाते, तो भारी रसदके सामानको कई माँजिल पीछे छोड़ देते, हरावलमें केवल सवार-सैनिक होते। गाजियोंकी सेना इलाकमें छा जाती, और लूटमार तथा लोगोंको बंदी बनानेका काम शुरू कर देती। हरएक जहादी (धर्मयोद्धा) को अपने और अपने घोड़के लिये सात दिनका आहार साथ ले जाना पड़ता। अभ्यासके साथ शाह मुरादके मुजाहिद (धर्मयोद्धा) इतने अभ्यस्त हो गये थे, कि बे-रोक-टोक एकाएक किसी किले, प्राकारबद्ध गांव, नगर या काफिलेपर टूट पड़ते। बंदी बनाये हुये आदिमयोंके लिये मुक्ति-धन मांगते, जिसके न मिलनेपर उन्हें दास बनाकर बेचे देते। शाह मुराद ईरानियोंके विरुद्ध धर्म-युद्धोंमें स्वयं अपने आदिमयोंके आगे-आगे रहता। फकीरोंकी पोशाक पहने एक छोटे-से टहूपर बेठा वह गाजियोंका संचालन करता। उसके अनुशासन बड़े कड़े थे। नमाज, रोजा आदि धार्मिक कर्त्तव्योंकी बड़ी कड़ाईसे पालन कराता। सभी इस्लामी देशोंमें "रईस शरीयत" (धर्माधिकारी) पदको उठे बहुत दिन हो गये थे, लेकिन शाह मुरादने बुखारामें फिरसे इस पदकी स्थापना की। चोरों और वेक्याओंको वह सीघे जल्लादके हाथमें दे देता, लेकिन इन सारी धार्मिक कड़ाइयोंका परिणाम बुखारावालोंके लिये उलटा ही पड़ा।

चिन्तरनके सरदार मएश खानने शाह मुरादके बहनोई तथा जीजकके हािकम ईशान मखदूम-पुत्र ईशान नकीबके नाम चिट्ठी देकर दूत भेजा। दूतने अपने कामका इस प्रकार वर्णन लिखा है—''मुझे ईशान नकीबके सामां पेश किया गया। वह एक बड़े ही सुंदर तम्बूके दूसरे छोरपर बैठा था। अभी हमें बैठे देर नहीं हुई थी, कि एक अफसर तम्बूमें आया और उसने ईशान नकीबको कहा, कि बेगीजान (शाह मुराद) की इच्छा है, कि आप अपने मेहमानके साथ आवें।... हम खड़े हो गये और अपने-अपने घोड़ोंपर चढ़कर ईशान नकीबके साथ चले। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बांसका तम्बू मिला, जिसकी शकल-सूरत और फटी हालतको देखकर मेंने समझा, कि किसी बावचीं या भिस्तीका तम्बू होगा। एक बूढ़ा आदमी धूपसे बचने के लिये उसीकी छायामें घासपर बैठा हुआ था। सब घोड़ेसे उतर पड़े और हरे तथा अत्यन्त गंदे कपड़े पहने हुये बूढ़े आदमीकी तरफ बढ़े। उसके पास जाकर खड़े हो सबने अपने दोनों हाथोंको छातीपर रखकर आदरके साथ सलाम किया। उसने हरएक आदमीको सलामका जवाब दिया, और अपने सामने बैठनेके लिये कहा। वह ईशान नकीबके लिये बहुत मेहरबानी दिखलाता मालूम होता था, और उसे अपनी बातचीतमें उतखुर सूफीके नामसे संबोधित करता था।...मेंने अपना पत्र ईशान नकीबके हाथमें दिया। उसने उसे हरे कपड़ेवाले बूढ़ेके हाथमें थमा दिया, जिसके बारेमें अब मुझे पता लगा, कि वह बेगीजान (शाह मुराद) है। उसने चिट्ठीको खोलकर पढ़ा और फिर अपनी जेबमें डाल लिया।

...हमारी बातचीत होने लगी। इसी बीच बहुत-से दरबारी अमीर आये और में उनके असाधारण भड़कीले, तथा मृत्यवान् हथियारों तथा पोशाकको देखता रहा। .....उनके आनेके थोड़ी देर बाद उनका सरदार (शाह मुराद) एक गहरे घ्यानमें डूब गया और जब तक कि शामके नमाजकी घोषणा नहीं हुई, तब तक वह उसी ध्यानमें लीन रहा। दूसरे दिन बिदाईकी बात होते समय उसका रसोइया कमजोर आंखोंवाला एक नाटा आदमी तम्बुके भीतर आया। बेगीजानने कहा-- "क्यों नहीं तम खानेका प्रबंध करते हो ? जल्दी ही नमाजका समय होनेवाला है।" नाटा रसोइया तुरन्त एक बड़ा काला बर्तन लाया और पत्थरोंको रखकर चूल्हा बना उसने चार-पांच तरहके अनाज और थोड़ासा सूखा मांस डालकर उसे चूल्हेपर चढ़ा बर्तनको पानीसे गले तक भरकर, आग जला उसे पकनेके लिये रख दिया। फिर वह तक्तरियां ठीक करने लगा। यह लकड़ीकी तक्तरियां वैसी ही थीं, जैसी कि अत्यन्त गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसने तीन तश्तरी रखकर पकी हुई चीजको उसमें उड़ेल दिया। बेगीजान रसोइयेकी ओर नजर लगाये हुये था। उसकी नजर के संकेतसे रसोइया जानता था, कि कितना कमबेसी तस्तरीमें डालना चाहिये। जब सब ठीक हो गया। उसने एक गंदे कपड़ेको लेकर फैला दिया, फिर उसके ऊपर एक पुरानी जौकी रोटीका टुकड़ा रख दिया, अल्ला ही जानता होगा, कि हिजरीके कौनसे सनमें उसे पकाया गया था। बेगीजान ने रोटीको पानीके प्यालेमें भिगोया। पहली तक्तरी उज्बेकोंके शासक (शाह मुराद) को दी गई, दूसरी तक्तरी मेरे और ईशान नकीबके बीचमें रक्खी गई, और तीसरीको रसोइया ले अपने स्वामीके सामने खानेके लिये बैठ गया। मैं पहले ही खा चुका था, इसलिये अपने सामने रखी चीजको सिर्फ चख भर लिया। बड़ी ही दुस्स्वादु थी, गोक्त तो करीब-करीब सड़ा हुआ था, लेकिन तो भी भीतर आये बहत-से अमीरोंने हमारे छोड़े हुये खानेको खाकर खतम कर दिया, उनके देखनेसे मालुम होता था, कि वह भोजन उन्हें बहुंत पसंद आया, लेकिन शायद वह अपने पवित्र नेताको प्रसन्न करनेके लिये ही ऐसा कर रहे थे।

#### ४. हैदर, शाह मुराद-पुत्र (१७९९-१८२६ ई०)

अब हम उस समयमें आ गये, जब कि अंग्रेज कंपनीका शासन भारतमें दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो चुका था और १९ वीं सदीका आरम्भ होनेवाला था। शाह मुरादने रहीम खानकी विधवा तथा अस्त्राखानी अबुलफैजकी लड़की शैम्सबान आयमसे ब्याह किया था। इसीसे शाह मुरादका सबसे बड़ा बेटा हैदर तुरा (कुमार हैदर) पैदा हुआ। मुरादके मरनेपर तख्तके लिये उमर बी, फाजिल बी, महमूद बीके बीच झगड़ा हुआ, लेकिन नागरिक अपने औलिया फकीर बादशाहके अंधभक्त थे, वह क्यों चाहने लगे, कि तख्तसे औलियाके बेटेको वंचित करके चचा शासन करें। बुखारावाले उमरके लोगोंपर टूट पड़े। उमर किसी तरह जान लेकर भागा, लेकिन लोगोंने उसके घरको लट लिया, बीबी-बच्चोंको कपड़ा छीन नंगा करके छोड़ दिया। शाह मुरादकी ल श तीन दिनसे महलमें पड़ी हुई थी। हैदर बड़ी सड़क-भड़कवाले अनुचरोंके साथ गद्दीपर बैठा। पीछे बच्चों सहित उमर बी और फाजिल बी भी पकड़कर मार डाले गये। महमूद बी भागकर खोकन्द चला गया। अभी सिंहासनपर बैठे देर नहीं हुई थी, कि भाई मुहम्मद हुसेनपर भी षड्यंत्रमें शामिल होनेका संदेह हुआ । इसपर समरकन्द छीनकर ईरानी दौलतकुश बेगीको वहांका हाकिम बना, भाईको पेंशन दे नजरबन्द कर दिया। इसके बाद हैदरकी निगाह मेर्वके हाकिम हाजी मुहम्मद खां तथा उसके संबंधी करीम लां और बहरामअली लांपर पड़ी, और इन बारह राजकुमारोंको पकड़कर भेड़-बकरियों की तरह मरवा डाला। उनकी बीबियों और बच्चोंको भेंटके रूपमें लोगोंमें बांट दिया। किस कसूरपर उन्हें यह दंड मिला, इसे कोई नहीं जानता। हैदरकी हत्याओंसे डरकर उसका भाई नासि व्दीन परिवार-सहित मेर्वसे मशहद भाग गया ।

अब हैदरने अपनी दिग्विजयोंको शुरू किया। १८०४ ई०तक उरातिप्पा, खोजन्द और ताशकन्दको उसने ले लिया। इसी साल हैदरने अपना दूत रूसी जारके पास पीतरवुर्ग भेजा, जो मास्को, अस्त्राखान, खीवा और उरगंजके रास्ते लौटा। खीवाके खान इल्तजारने बुखाराके इलाकेमें आकर लूट-मार की, जिसपर नियाज बीके नेतृत्वमें तीस हजार बुखारी-सेनाने जाकर इल्तजारको हराया, और वक्षु पार हो जान बचानेके प्रयत्नमें डूबकर इल्तजारने अपने प्राण खोये। लूटके मालमें खीवावालोंका बहुत-सा खजाना बुखारियोंके हाथमें आया, जिसके साथ एक तुर्के (घोड़ेकी पूंछ वाला) झंडा भी था। सेना बंदियोंके साथ लूटका माल लिये बुखारा लौटी। हैदरने हिथियार छीनकर बंदियोंको छोड़ दिया और अफसरोंको खलअत भी दी। इल्बर्सकी जगहपर उसके भाई कुत्तलीमुराद बेकको ईनककी पदवी देकर हैदरने खीवाका हाकिम नियुक्त किया, लेकिन वहां पहुंचनेसे पहले ही उसके छोटे भाईको लोग खान बना चुके थे।

हैदूरने यद्यपि आरम्भमें अपने संबंधियों, और जिससे भी खतरेका डर मालूम हुआ, उसे बुरी तरहसे मारा और बरबाद किया, किन्तु पीछेके जीवनमें वह नरम स्वभावका, उदार, न्यायप्रिय आदमी बन गया। उसकी भी इस्लाम-भिक्त बापकी तरह धर्मान्धता तक पहुंच गई थी। यद्यपि बापके इतना नहीं, तो भी वह सादगीसे रहता था। उसके कपड़े सीधे-सादे तथा प्रायः सफेद रंगके होते थे। रोटी और सब्जी यही उसका भोजन था। अपने खर्चके लिये वह यहूदियोंपर लगाये करको इस्तेमाल करता था। उसका दरबार किसी दवेंश या मुल्लाका दरबार था। वह मेम्बरपर खड़ा हो व्याख्यान देना बहुत पसंद करता था। वह लम्बा और सुन्दर था, उसका रंग कुछ पीला लिये हुये अधिक गोरा था। मुंहपर भरी हुई दाढ़ी थी। अपनेको सदाचारी दिखलानेका बहुत शौक था और इस्लामी शरीयतके अनुसार चारसे अधिक बीबियां नहीं रखता था। हां, यदि दूसरी कोई सुन्दरीको बीबी बनाना चाहता, तो एकको घर और पेंशन दे तलाक दे देता था। दासियोंकी संख्यापर शरीयतने कोई प्रतिबंध नहीं रक्खा है, इसलिये हर महीने कोई न कोई सुन्दरी दासी उसके हरममें दाखिल होती रहती। अपनी दासियोंकी कन्याओंको वह मुल्लाओं या सैनिकोंको प्रदान करता।

शासन-प्रबंध—बुखाराका राज्य उस समय सात तुमानों में बंटा हुआ था। हरएक तुमान-का हाकिम नकीम और उसका सहायक वजीर होता, जिन्हें अमीर नियुक्त करता। हर तूमानमें बहुत-से गांव होते, जिनके लिये ग्रामकी जनता अपना अक्सक्काल (क्वेत दाढ़ी) नामक ग्रामपित निर्वाचित करती। अक्सक्काल एक मर्तबे निर्वाचित होकर, यदि किसी अपराधके कारण हटाया न जाय, तो जिन्दगीभर अपने पदपर रहता, बिल्क अक्सर उसका पद पैतृक हो जाता। अक्सक्षकालका काम था—आपसी झगड़े तैं करना, कर उगाहना और राज्यके लिये सिपाही देना। गांवमें हर ब्याहमें कुछ भेंट और भोजमें उसे निमंत्रण मिलता, साथ ही फसलके अनाजमें भी उसका हिस्सा बंधा था। जमीनपर कर दहयक (दशांश), गल्लेपर चालीसवां हिस्सा, और सौदेपर भी चालीसवां हिस्सा देना पड़ता। नायब नकीमके सहायक होते, जो अधिकतर मुल्ला थे। गांवोंके शासनमें उनका भी अधिकार था। धनी और प्रभावशाली उज्वेकोंको बेग या बाय कहा जाता। बुखाराके पास चालीस हजार सेना थी, जिसे आवश्यकता पड़नेपर नये रंगरूटों-का भर्ती करके बढ़ाया जा सकता था। सैनिकोंके पास भाला, ढाल-तरवारके अतिरिक्त थोड़ी संख्यामें पलीतेवाली बन्दूकें भी थीं।

वैदेशिक संबंध—१८२० ई०में रूसका एक दूतमंडल बुखारा आया । इसका नेता नैगरी था, जिसके साथ बोरोन मेयेदोर्फ भी था। १८१६ ई० और १८२० ई०में बुखाराके दूत दो बार जारके दरबारमें जा चुके थे, उसीके जवाबमें यह रूसी दूतमंडल आया था। दूतमंडलके साथ कुछ कसाक सैनिक भी थे। कई सौ ऊंटोंपर रसद और सामान ले दूतमंडलने १०० अक्तूबर १८२० ई० को ओरेनबुर्ग छोड़ा। दश्त-कजाक (दश्ते किप्चक) पार हो अगतमामें पहुंचा। बुखाराकी सीमापर उसका बड़ा स्वागत हुआ। बस्तियोंमें उन्होंने बुखारियोंके बीचमें सफेद पगड़ीवाले रूसी गुलामोंको भी अपनी आंखों देखा। दूतमंडल २० दिसम्बरको बुखारा नगरमें दाखिल हुआ। वह अमीरकी भेटके लिये अपने साथ समूरी छाल, चीनी बर्तन, बढ़िया कांचके बर्तन, घड़ियां और बन्दूकों लाये थे। शहरके एक दरवाजेसे सैनिक ढंगसे दाखिल हो महलके पास पहुंच रूसी घोड़ोंसे उतर पड़े। वहां करीब चार सौ सैनिक बन्दूक लिये दो पांतियोंमें खड़े थे, जिनके बीचसे

दूतमंडल आगे बढ़ा । एक महलके आंगनमें तीन-चार सौ सफेद पगड़ीवाले बुखारी स्वागतके लिये खड़े थे । अन्तमें वह दरबार-हाल में पहुंचे । खान वहां एक सुनहली किनारेवाली लाल गद्दीपर बैठा था । उसकी बाईं ओर उसके दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा पंद्रह सालका था, दाहिनी ओर कुशबेंगी (प्रधानसेनापित) था । रूसियोंने अपना प्रमाणपत्र पेश किया । इसके बाद अमीरने कसाक सैनिकोंको देखना चाहा । जब कसाक हालमें लाये गये, तो अमीर हैदर बच्चोंकी तरह खिलखिलाकर हंसा ।

बुखारामें यहूदी काफी संख्यामें रहते थे, लेकिन वह सिर्फ तीन महल्लोंमें ही बस सकते थे। अधिकतर उनमें दस्तकार, रंगरेज और कुछ रेशमके व्यापारी थे। उनसे जिजयाके रूपमें प्रतिवर्ष अस्सी हजार रूबल वसूल किया जाता। नगरके भीतर कोई यहूदी न घोड़ेपर चढ़कर निकल सकता था, न रेशमी पोशाक पहन सकता था। अपना परिचय देनेके लिये एक खास तरहकी चौड़ी टोपी काले मेमनेके चमड़ेकी पट्टी लगाकर उन्हें पहिननी पड़ती। वह अपने लिये नया मंदिर नहीं बनवा सकते थे । बुखारा और रूसका व्यापार पुराने जमानेसे चला आता था। पहले इसके लिये एक बहुत भारी मेला मकरियेफमें लगता था, जिसे १८१८ ई०में निज्नीनवोगोरद (आधुनिक गोर्की) में बदल दिया गया । ओरेनबुर्ग और त्रोइत्स्कर्मे बुखारी व्यापारके लिये जाते, जिन्हें रास्तेमें कजाक अक्सर लूट लिया करते थे। रूसियोंने अपनी यात्रा-का जो वर्णन लिख छोड़ा है, उससे मालूम होता है, कि वहां चारों तरफ लूट-खसूटका बाजार गर्म था, और कोई अपनी सम्पत्तिका दिखावा करनेसे डरता था । शौकीनी और विलासिताके जीवनका भी आकर्षण काफी था, यद्यपि बाहरसे अपनेको बड़ा सदाचारी दिखलाया जाता । खान अपने निजी जीवनमें किसी तरहकी पाबन्दी नहीं रखता था । उसको डर था, कि कहीं कोई विष न दे दे, इसलिये उसके खानेको पहले बावची चखता, फिर कुदाबेगी भी चखकर उसे ढांककर अपनी मुहर लगा देता। शहर छोड़ते समय वह पुत्रको भी छोड़ जाता। रूसियोंके कथनानुसार हैदरके हरममें दो प्रकारकी स्त्रियां थीं, जिनमें चार ब्याही थीं--हिसारी, समरकन्दखोजाकी पुत्री, अफगानके शाहजमाकी पुत्री ।।

हैदरका पुत्र नसरुल्ला करशीमें रहता था। १८२६ ई० में वह बेटेके पास गया, जहांसे लौटते समय बीमार हो बुखारामें पहुंच ६ अक्तूबर १८२६ ई० को मर गया।

इन दो पीढ़ियोंमें लाठीके जोरसे लोगोंको जो सदाचारी बनानेका प्रयत्न किया गया था, उसका परिणाम अब अप्राकृतिक व्यभिचारके रूपमें बहुत बुरी तौरसे फैला। शराब और तम्बाकू वर्जित कर दिये गये थे, लेकिन उनका स्थान अब अफीम और भंगने ले लिया था।

## ५ हुसेन, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

पिताके मरनेपर हुसेन बुखारामें था, इसिल्ये वह झट गद्दीपर बैठ गया, लेकिन तीन मास बाद ही वह मर गया। फिर उसके भाई मीर उमरने गद्दी संभाली।

## ६. उमर, हैदर-पुत्र (१८२६ ई०)

मीर उमरने गद्दी संभाली, लेकिन नसक्ल्ला ताकमें था। उसने २४ अप्रैल १८२७ ई० को आकर बुखारा ले लिया।

## ७. नसम्ला, हैदर-पुत्र (१८२६-६० ई०)

अपने शासनके आरम्भिक कालमें नसरुल्ला नेक और न्यायप्रिय था। उसे ''अमीरुल् मोमिनीन'' (मुसलमानोंका अमीर), ''हजरत'' और ''इस्लामके खलीफा (तुर्कीके सुल्तान) का धनुर्घर'' कहा जाता। लेकिन पांच-छ वर्षसे अधिक वह इस जीवनको नहीं बिता सका। इसी समय १८३२ ई०के आस पास तब्रेजमें पैदा हुआ अब्दुसमद खां नामक ईरानी बुखारा दरबारमें पहुंचा। उसने जेनरल कोर्ट (एक अंग्रेज अफसर) के नीचे रहकर कुछ पश्चिमी सैनिक-विद्या सीखी थी। मुहम्मदअली

मिर्जाने उसे कुछ समय किरमानशाहका हाकिम बनाया था, जहां किसी कसूरमें उसके कान काटे गये। फिर भारत और पेशावरमें कितने ही समय रहकर वह काबुलके अभीर दोस्त मुहम्मद खांकी सेवामें रहा । तब अंग्रेजोंके प्रति भारी घृणा लेकर वह बुखारा पहुंचा । कुशबेगी हाकिमबेग अब्दुस्समदसे बहुत प्रसन्न हुआ, और उसे अपना नायब बना सेनाको फिरसे संगठित करनेके काममें लगा दिया। अब्दुस्समद बुखारामें अंग्रेजोंकी कोई बात चलने नहीं देता था।

उबेज्क कहावतके अनुसार "राजा उस युगका दर्पण होता है" मान लिया जाय, तो नसरुल्लाके रूपमें बुखारा दुराचार और अत्याचारमें अपनी पराकाष्ठामें पहुंचा था । नसरुल्ला हैदरका पुत्र था, लेकिन अपनी कुटिल नीतिमें अपने दूसरे भाइयोंसे कहीं आगे बढ़ा हुआ था । कुशबेगी (सेनापति) हाकिम बी और ससुर आयाज तोपची वाशी (तोपखानाका जेनरल अयाज) उसके पक्षमें थे । जब हैदरके मरनेपर बड़ा भाई हुसेनखां गद्दीपर बैठा, तो नसरुल्लाने अपनी बड़ी गर्मा-गर्म वफादारी दिखलाई, लेकिन साथ ही करशीसे वह आगेके लिये तैयारी भी करता रहा, जिसमें उसका प्रधान-सहायक मीर अमीन बेग दादला था। तीन ही महीनेके शासनके बाद भाई मर गया--कहा जाता है कुशबेगीन उसे जहर दे दिया। करशीके प्रधान काजीने नसरुल्लाके पक्षमें अपना फैसला दे समरकन्दके काजीको भी वैसा ही करनेके लिये कहा, लेकिन इसी बीच दूसरे भाई उमरखाने बुखारापर अधिकारकर समरकद को किसी हालतमें भी न देनेके लिये हुक्म दिया । लेकिन नसरुल्लाके आनेपर दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि समरकन्दके मुल्ला उसके पक्षमें थे। कोकताश (नील-पाषाण) के ऊपर तेम्रके जमानेसे ही गद्दी देनेकी रसम पूरी की जाती थी। वहीं नसहल्लाके सिरपर ताज रक्खा गया। कत्ताकूर्गान, करमीना आदि नगरोंने उसका शासन स्वीकार किया, फिर बुखाराको उसने घेर लिया। घेरावेके कारण लोगोंकी हालत बुरी हो गई। आध सेर मांस चांदीके सात तंकेमें बिकने लगा। बाहरसे कोई खानेकी चीज आने नहीं पाती थी। उन्हें लोग लाशोंके साथ जनाजेमें छिपाकर लाते। नहरके पानीमें भी असह्य सड़ांद आने लगी थी। भीतरसे कुशबेगी और ससूर अयाज नसहल्लाके पक्षमें थे ही। उनको बहाना मिल गया। बड़ी तोपको दागकर फोड़ दिया गया था। नसहल्लाने २२ मार्च १८२६ ई० को दो तरफसे शहरपर आक्रमण कर दिया। चारों ओर विश्वासघात देखकर उमर जान लेकर भाग गया, लेकिन उसके तीन भाइयों और बहुत-से अनुयायियोंको पकड़कर नसहल्लाने मरवा डाला। अपनेको काफी मजबूत कर लेनेपर अपने सहायक कुशबेगीको पहले करशी और फिर समरकन्दमें निर्वासित कर दिया । अपने ससुर तोपची वाशीको बुलाकर सुन्दर घोड़ेपर सवार कर समरकन्दका हाकिम बनाकर भेजा, लेकिन तुरन्त ही बुखारा लौटनेका हुक्म देकर उसे जेलमें क्राबेगीके साथ बन्द कर दिया। फिर जिनके विश्वासय।तके बलपर उसे गद्दी मिली थी, उन दोनोंको उसने १८४० ई०में कत्ल करवा दिया। सैनिक अफसरोंमेंसे भी उसने चुन-चुनकर बिना मुकदमा किये कितनोंको मरवाया और कितनोंको निर्वासित कर दिया । अन्तमें मुल्लोंके ऊपर पड़ा और उन्हें हर तरहसे दबाकर शरीयतकी जगह अपने हुक्मको सर्वोपरि बनाया।

कुशबेगी तोपची बाशीको १८४० ई०के वसंतमें मरवानेके बाद अब नसरुल्लाके सामने कोई बाधा देनेवाला नहीं रह गया। तुर्कमान रहीमवर्दी माजूमको हथियार बनाकर वह अपना काम लेता था। किसी समकालीन लेखकने उसके शासनके बारेमें लिखा है—"नमाज पढ़नेके लिये लोगोंको डंडोंसे पीटा जाता, सिपाही जबह किये जाते या जान बचाकर भागनेके लिये मजबूर होते।"

लेकिन कुशबेगी और तोपची बाशीके मरनेसे पहले ही १८३९ ई०में माजूम तुर्कमानका समय बीत चुका था। अब सभी पदोंको अमीरने अपने हाथमें रखना चाहा। वजीरके लिये कोई चाहिये, तो वह अपने प्रिय छोकरोंमेंसे किसीको तीन-चार सालके लिये बैठा देता, उसके बाद फिर किसी दूसरेको लाता—हटाते वक्त उनके सारे धनको छीन लेता।

ऐसे अत्याचारी, कूर और पतित आदमीको सब जगहसे भय होना जरूरी था। इसके लिये उसने नगर, बाजारों, मदरसों, मस्जिदों, हम्मामोंको अपने गुप्तचरोंसे भर रक्खा था।

पिशागरमें किलेको न ढानेसे नाराज होकर वह खोजन्दके खान बेगलर बेकके विरुद्ध

चढ़ा। तीन सौ सरवाजों और नायब समदकी ढाली कुछ तोपोंके साथ जा अगस्त १८४० ई० में खोकन्दियोंको हराया। १८४१ ई०की शरर्मे खोकन्दियोंकी लूट-मारका बदला लेनेके लिये वह फिर हजार सरवाजों (सिपाहियों), ग्यारह तोपों और दो मारतोलोंके साथ गया। २१ सितम्बर को याम, और २७ को जमीनपर अधिकारकर वह उरातिप्पाको लूटते ८ अक्तूबरको खोजन्द नगरमें दाखिल हुआ। खोकन्दके खानने मजबूर होकर सुलह की और भारी हर्जानेके साथ खोजन्द तकका प्रदेश नसरल्लाको देकर नसरल्लासे सुलह की, साथ ही अधीनता स्वीकार करते उसके नामका खुतवा और सिक्का चलाया। नसरल्ला खोकन्दके खानके भाई तथा प्रतिद्वंद्वी सुल्तान महमूदको खोजन्दका हाकिम बनाकर बुखारा लौट गया। लेकिन उसके लौटते ही सुल्तान महमूदको खोजन्दका हाकिम बनाकर बुखारा लौट गया। लेकिन उसके लौटते ही सुल्तान महमूदने अपने भाईसे मेल कर लिया। जब इसकी खबर नसरल्लाको लगी, तो वह फिर दंड देनेके लिये आया, और २ अप्रैल १८४२ ई०को खोजन्दको हाथमें करके राजधानी खोकन्दको भी आसानीसे सर कर लिया। खोकन्दी खान मदली दस दिन बाद मिंगलानमें पकड़ा गया, और अपनी खास मांके साथ व्यभिचार करनेका अपराध लगाकर उसे, उसके भाई, स्त्री तथा दो पुत्रोंके साथ मरवा डाला गया— मदलीकी गर्भिणी स्त्रीके भी प्राणोंको नहीं छोड़ा गया।

अंग्रेजोंकी चालें—१७ वीं सदीमें पीतर 1 के समयसे ही रूसने बुखाराके साथ अपना संबंध स्थापित किया था, और तबसे जब-तब दूतमंडल आते-जाते रहे। १८३४ ई०में डाक्टर देमेसोन मुल्ला बनकर बुखारा गया। १८३५ ई०में वित्कोविच कजाकका भेष बनाकर पहुंचा। १८ वीं सदीमें ही पहला अंग्रेज कप्तान बार्निस बुखारा गया। ओरेनबुर्ग बुखारी व्यापारियोंके लिये एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जिसके जरिये १९ वीं सदीके पूर्वार्धसे रूस और बुखारामें व्यापार होने लगा था। उस समय खीवावालोंसे रूसका संबंध जितना बिगड़ा हुआ था, उतना बुखारियोंसे नहीं। १८३४ ई०में ओरेनबुर्गके राज्यपालने अमीर नसरुल्लाके पास पत्र लिखकर शिकायत की, कि खीवावाले रूसियोंके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, और उन्होंने कितने ही रूसियोंको दास बना रक्खा है, खीवावाले रूसी प्रजा कजाकोंपर लूटमार करते हैं, इसीलिये जारने हुक्म दिया हैं, कि जबतक खीवावाले रूसी प्रजाको नहीं छोड़ते, तबतक खीवाके व्यापारियोंको रोक रक्खा जाय। १८३६ ई०में ही कुर्बान बेक अशुरबेक अमीर-बुखाराका वकील बनकर ओर्स्क होते पीत्तरबुर्ग पहुंचा।

बुखारामें अपनी कारंवाई शुरू करनेसे पहले कितने ही सालोंसे ईरानी दरबारमें अंग्रेज और रूसी अपने दांव-पेंच चला रहे थे। अंग्रेजी राजदूतने बुखारासे संबंध पैदा करनेके लिये १८३८ ई॰ में कर्नल स्टोडर्टको भेजा। इसी समय बुखाराके दूतमंडलने बीस आदिमियोंके साथ एक हाथी, कश्मीरी शाल और कुछ रूसी बन्दियोंको छुड़ाकर साथ लिये ओस्क होते हुये पीतरबुर्ग पहुंच जारके दरबारमें कहा—"मेरे स्वामी रूसियोंके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अंग्रेजोंने बुखारामें अपने एजेंट भेजकर व्यापार करनेकी कोश्चिशकी हैं। रनजीतसिंहके खतरेसे परेशान हो काबुलके अमीरने भी हमारे मालिकसे संधि करनेका प्रस्ताव किया है।"

इस प्रकार उसने जारकी मित्रता और सिंदिच्छा प्राप्त करनेकी कीशिश करते हुये सोना तथा दूसरे मूल्यवान् धातुओंका पता लगानेके लिये अपने यहां एक इंजीनियर अफसरको भेजनेके लिये प्रार्थना की । बुखाराके राजदूतको लौटते वक्त जारकी ओरसे बहुत-सी भेंट मिली । अप्रैल १८३९ ई॰में अमीरके बुलावेके अनुसार धातु-इंजीनियर कप्तान कोवालेक्स्की और कप्तान हेर्निगियोस, एक धुभाषिया, एक मुख्य खनक, चार कसाक सैनिकों तथा कुछ और आदिमियोंके साथ बुखाराकी और रवाना हुथे। उनको यह भी भार दिया गया था, कि अमीरसे बुखारामें एक रूसी कोंसल रखनेके लिये बातचीत करे। यद्यपि अभी पंजाबपर रणजीतसिंहका अधिकार था, लेकिन सिंध अंग्रेजोंके हाथमें था, जहांसे वह काबुलमें अपने प्रभावको बढ़ानेकी कोशिश कर रहे थे। रूस भी वहां अपने प्रभावको बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार अफगानिस्तानमें दोनों साम्राज्योंकी जोरकी प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। दिसम्बर १८३७ ई॰ में वित्कोविच काबुल पहुंचा। अंग्रेजोंके मनमें संदेह बैठ गया, कि अमीर दोस्त मुहम्मदको रूसियोंने अपनी ओर मिला लिया है। अंग्रेजोंने दोस्त मुहम्मदके विरुद्ध उसके प्रतिद्वंद्वी शाह शुजाकी पीठ ठोंकी, और रणजीतसिंहको भी

काबुल तक चढ़ दौड़नेके लिये उमाड़ा। इतनेसे भी संतुष्ट न हो काबुलसे रूसियोंके प्रभावको बिल्कुल खतम करनेके लिये १८३९ ई०के वसंतमें अंग्रेजी सेना अफगानिस्तानकी सीमामें दाखिल हुई, और ७ अगस्तको काबुलमें पहुंचकर शाह शुजाको गदीपर बैठानेमें सफल हुई। दोस्त मुहम्मद अपने परिवार तथा तीन सौ पचास परिचारकोंके साथ भागकर बुखारामें नसरुल्लाके पास चला गया। नसरुल्लाने पहले उसका बड़ा स्वागत किया, लेकिन जब उस पतितने दोस्त मुहम्मदके सुन्दर पुत्र सुल्तान जानको अपनी कामुकताका शिकार बनाया, तो मनमुंटाव हो गया। अब नसरुल्ला अंग्रेजोंसे मेल करना चाहता था, और शाह शुजासे भी मिलकर उसके भाई तथा अपने मेहमान दोस्त मुहम्मदको खतम करना चाहता था। इसपर दोस्त मुहम्मदकी ओरसे ईरानके शाहने धमकी दी, जिसके डरके मारे नसरुल्लाने दोस्त मुहम्मदको मक्का जानेकी इजाजत दे दी, साथ ही चुपके-चुपके मल्लाहोंको भी हुक्म दे दिया, कि वक्षुमें नावको डुबा देना। इसकी खबर पहले ही लग गई, इसल्यि स्त्री-भेसमें दोस्त मुहम्मद पहले शहरसब्ज फिर खुल्म और अन्तमें काबुल लौट गया।

कर्नल स्टोडर्ट हिरातके हाकिमके परिचय-पत्रके साथ रमजानके आरम्भ होनेसे दो दिन पहले बुखारा पहुंचा । अफगानोंसे अच्छा संबंध न होनेके कारण पत्रने संदेहको और बढ़ानेका काम किया। कर्नलको पैदल जाकर रेगिस्तान नामक मैदानमें अमीरसे भेंट करनेके लिये कहा गया, लेकिन उसने घोड़ेपर चड़कर जानेकी जिद्द की। बुखारामें मुसलमान छोड़कर कोई घोड़ेपर चढ़कर निकल नहीं सकता था, फिर इस ईसाईको कैसे वैसे करने दिया जाता ? और रेगिस्तानके मैदानमें तो सिर्फ अमीर ही घोड़ेकी सवारी कर सकता था। कर्नेल घोड़ेपर चढ़कर वहां पहुंचा और अमीरके आनेपर भी उसने घोड़ेपर चढ़े ही सैनिक सलाम दिया। अमीरने इसे अपना अपमान समझा। उसे महलमें बुलाया गया। प्रतिहारने "अर्ज बंदेगान" (सेवकोंका निवेदन) जब कहा, तो कर्नलने इसका भी विरोध करते कहाः "परमभट्टारक" सिर्फ भगवान्के लिये कहा जाता है । "आपका अत्यन्त नम्र सेवक" कहनेपर भी उसने आपत्ति की। दरबारी प्रथाके अनुसार दो आदिमियोंको बगलमें सहारा देकर चलनेसे भी इन्कार कर दिया। जब हथियारकी पड़ताल करनेकी रसम अदा करने के लिये दरबारी अफसर आये, तो उन्हें भी कर्नलने मुक्का मारकर गिरा दिया। चुपचाप अर्ज करनेकी जगह स्टोडर्टने बड़े ऊंचे स्वरसे फारसी भाषामें भगवान्के लिये प्रार्थना करनी शुरू की। अमीर उस समय अपने तस्तपर बैठा इस ढीठ विदेशीके प्रति अपार घृणासे जलता-भुनता दाढ़ीपर हाथ फेर रहा था। अमीरने प्रमाणपत्र मांगा, तो उसने अंग्रेज राजदूत जान मेकनेलका पत्र दिया, जिसमें रूसियोंके भीतर न आने देनेपर ईस्ट इंडिया कंपनीकी ओरसे सहायतार्थ घन देनेका वचन दिया गया था । अमीरने उत्तरमें कहा-- "बहुत खूब, मैं जानता हूं, तुम लोग मुझे अपना गुलाम बनागा चाहते हो। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा; " और उठकर चला गया

इसके दो दिन बाद कर्नलको वजीरके घरमें बुलवा कुछ आदिमियोंने पकड़कर उसके हाथ-पैर बांध दिये, फिर वजीरने उसकी गर्दनपर तलवार रखकर कहा—"अभागे भेदिया, काफिर कुत्ते, तू अपने अंग्रेज-स्वामियोंकी ओरसे आकर बुखाराको भी उसी तरह खरीदना चाहता है, जैसे कि काबुलको खरीदा? लेकिन यहां तुम सफल नहीं हो सकते । में तुझे मार डालूंगा।" इसके बाद वजीरके आदमी अमीरके समूरी चोंगेके साथ लाशकी तरह स्टोड्टंको लिये शहरकी सुनसान सड़कोंमेंसे गुजरे, और उन्होंने एक अंधेरे घरमें उसे ले जाकर बन्द कर दिया। नौकर साथमें रोशनी लिये थे। उनकी आंखें भर खुली थीं। "यदि ऐसा ही करना था, तो मुझे बुखारा न आने देना चाहिये था, अब मुझे जाने दो" — कर्नलने मीरशब (कोतवाल) से जब यह कहा, तो उसने इतना ही जवाब दिया, कि में अमीरसे कहूंगा। कर्नलके सारे कागजोंको लेकर उसके सामने जला दिया गया। उसके घोड़ेको भी बेंच दिया गया। इसके बाद उसे स्याहचाह (अंधकूप) नामक एक उन्नीस फुट गहरे गंदे गड़केमें रस्सीके सहारे डाल दिया गया। इसी कुएंमें दो चोर और एक हत्यारा भी बन्द थे। कुएंमें छिपकलियां, खटमल, पिस्सू भरे हुये थे। उसमें स्टोअर्ट दो महीने रहा। खानेके लिये रस्सीसे रोटियां लटका दी जाती थीं। इसके बाद उसे निकालकर कहा गया, कि अगर जान

बचाना चाहता है, तो मुसलमान हो जा। अक्खड़ कर्नलने अपने सारे गर्व और अभिमानको ताकपर रखकर भारी भीड़के सामने कलमा पढ़ा और एक चौरस्तेपर ले जाकर उसका खतना किया गया।

रूसियोंने कर्नलको मुक्त करानेकी बड़ी कोशिश की। अफगानिस्तानमें जब अंग्रेजोंकी सफलता हुई, तो कर्नलने हिम्मत करके इस्लामको छोड़ दिया, और अमीरसे भी कहा, कि तुम्हें अपनी भलाईके लिये मुझे अपने पास रखना चाहिये, जैसा कि रणजीतसिंहने कितने ही अंग्रेजोंको अपने पास रक्खा है। अमीरकी ओरसे कर्नलको कहा गया, कि रूसी दूतमंडलके साथ तुम पीतरबुर्ग चले जाओ. लेकिन उस बेवकूफने जानेसे इन्कार करते हुए कहा कि हमारी सरकारका हुक्म है, कि में बुखारासे न जाऊं। इससे संदेह और बढ़ गया। इसी समय कर्नलने कुछ पत्र लिखकर खुरासानियों, कदौं, ईरानियों और यहदियोंके हाथ भेजे। इसके बाद फिर उसे बन्दीखानेमें बन्द कर दिया गया। तुर्कीके सुल्तान, खीवाके खान और जारने भी उसे छोड़नेके लिये अमीरको बहुत लिखा। एक अंग्रेज लेखकने कर्नल स्टोडर्टके बारेमें लिखा है--"वह अपनी शिक्षा और स्वभावसे किसी भी दौत्यकार्यके लिये बिल्कुल अयोग्य था। उसके रूखे और ढिठाई भरे हुये व्यवहारने अमीरको बहुत ही अपमानित और कुपित कर दिया।" स्टोडर्टको दुबारा जेलमें बन्द करके उसे बहुत-बहुत यातनायें दी जाने लगीं। १८४० ई०में कप्तान आर्थर कोनोली खीवा और खोकन्द होते बखारा पहुंचा। उसने बुखाराके अमीरको रूसके विरुद्ध हो अंग्रेजोंके साथ मैत्री करनेके लिये उभाडा। नसङ्ख्लाने कोनोलीको भी पकड़कर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली, और बन्दी बना स्टोडर्टके पास भेज दिया। इसी बीचमें नसरुल्लाको अपनी ओर करनेके लिये १८५० ई०में रूसने मेजर बतानियेफको व्यापार-मैत्री संधिके लिये भेजा। इससे पहले १८२० ई० में प्रथम रूसी दत रेगनी गया था, और अंग्रेज बार्नेसके जवाबमें १८३४ ई०में बित्कोविच पहुंचा था। मेजर बतानियेफ का अमीरकी ओरसे बड़ा गर्मागर्म स्वागत हुआ। जारने बहुमूल्य मेंट भेजी थी, उसने भी प्रभाव डाला, लेकिन संधिकी बात करनेपर अमीरने टाल-मटोल कर दिया। इस प्रकार १८४१ ई०में बतानि-येफको खाली हाथ लौटना पडा।

प्रथम अफगान-युद्धके समय जनवरी १८४२ ई०में १६५०० अंग्रेजी सेना काबुल पहुंची थी, जिनमें अधिकांश हिन्दुस्तानी थे। लेकिन काबुलमें अफगानोंने उन्हें घरकर खतम कर दिया और सिर्फ उनका एक आदमी किसी तरह जान बचाकर खबर देनेके लिये जलालाबाद पहुंच सका। अंग्रेजोंकी इस जबरदस्त हारसे नसएल्लाकी हिम्मत बढ़ी। उसके हुक्मसे १७ जून १८४२ ई०को स्टोडर्ट और कोनोलीको कैदखानेसे निकालकर बाहर लाया गया। स्टोडर्ट प्राण बचानेके लिये मुसलमान बन चुका था, लेकिन उसकी गर्दन पहले काटी गई, फिर कोनोलीको मुसलमान बन प्राण बचानेके लिये कहा गया, लेकिन उसने इन्कार कर दिया और उसे भी मार डाला गया। इसके बाद सात और अंग्रेज करल किये गये, लेकिन इनका बदला अंग्रेज कभी न ले सके।

१८४४ ई० में दोनों अंग्रेज बन्दियोंका हाल जाननेके लिये डाक्टर वोल्फ बड़ी कोशिशके बाद बुखारा गया। तब तक दोनों अंग्रेज मारे जा चुके थे। वोल्फको भी लौटनेमें बड़ी मुक्किलका सामना करना पड़ा। उसने एक चिट्ठीमें लिखा था— ''बदनाम नायब अब्दुस्समद खांके बगीचेमें उसके लुटेरे डाकुओंसे घिरा तथा मजबूर होकर छ हजार तिला देनेके लिये आपको यह नोट लिख रहा हूं।''

पामीरसे लगे हुये पहाड़ोंमें केश (शहरसब्ज) का एक छोटा-सा राज्य बहुत दिनोंसे अपनी स्वतंत्रताको कायम रक्खे हुये था—यह वही शहरसब्ज था, जहां तेमूर लग पैदा हुआ। जब कभी भी बुखारावाल शहरसब्जपर आक्रमण करते, तो वहांवाले बहादुरीसे लड़ते साथ-साथ बंधोंको तोड़-कर आसपासकी भूमिको जलमण कर देते। बुखाराके पड़ोसी राज्य खोकन्दका शासक बाबरकी बेटीकी स्तानोंमेंसे था। खोकन्दी खान मदलीको नसहल्लाने किस तरह मरवाया, इसके बारेमें हम अभी कह चुके हैं। नसहल्लाका सबसे बड़ा सलाहकार अब्दुस्समद था।

नसरुल्लाका सबंध खीवासे भी बहुत बुरा था। जब रूसी जेनरल पैरोव्स्कीने खीवापर अभियान किया, तो नसरुल्लाने भी उसपर हमला बोल दिया। अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेके लिये नसहल्लाने बहुत हाथ-पैर मारे, लेकिन बलख, अन्दख्य और मेमनाकी छोटी-छोटी रियासतों-पर कितनी ही बार आक्रमण करनेके बाद वह सफल हुआ और मरते वक्त ही १८२६ ई०में उसे खबर मिली, कि शहरसब्जपर बुखारियोंका अधिकार हो गया। उसने उसी समय वहांके अमीर तथा अपने सालेको स्त्री-बच्चों सहित अपने सामने कत्ल कर देनेको हुक्म दिया।

नसरुल्ला इन्सानियतसे गिरा हुआ निरा पशु था, तो भी उसकी धाक बुखारामें इतनी थी, कि जब वह अपने महलसे निकलता, तो पासमें कोई शरीर-रक्षक नहीं होता। बाजारोंमें हफ्तेमें दो-तीन बार दवेंशका कपड़ा पहने, केवल एक नौकरके साथ उसे घूमते देखा जा सकता था। उसने बनियोंको कह रक्खा था, कि ऐसे समय कोई उसके लिये सम्मान प्रदिश्ति न करे, और उसे एक साधारण आदमी-सा जाने। इसीलिये कोई उसके लिये रास्तेसे हटता भी नहीं था। वह एक दूकानसे दूसरी दूकानमें जा अनाज या दूसरे सौदेके भावके बारेमें पूछता और जहां-तहां कोई चीज भी खरीदता।

## ८. सैयद मुजफ्फरुद्दीन, नसरुल्ला-पुत्र (१८६० ई०)

मुजफ्फरह्ीनकी जवानी करशोमें बोती थी। अपने बापसे वह अधिकतर अलग ही रहा। वह एक ईरानी दासीका पुत्र था। उसे चौदह सालकी उमरमें ही नसरुल्लाने करशीका हाकिम और अपना युवराज बना दिया। अड़तीस सालकी उमरमें मुजफ्फर अमीर हुआ। बापके सारे दुर्गुण इसमें भी मौजूद थे। उसने पहले मुल्लोंको हाथमें करनेका प्रयत्न किया।

नसरुल्लाके मरते समय यद्यपि शहरसब्ज सर हो गया या, लेकिन इस दुर्गम पहाड़ी इलाकेके लोग अब भी बगावत किये हुये थे, इसिलये मुजपफरका ध्यान उधर जाना जरूरी था। उसके बाद उसने खोकन्दपर चढ़ाई की, जहांका खान इस समय मदलीका पीत्र खुदायार था, और जिसकी सारी शिक्षा-दीक्षा नसकल्लाके दरबारमें हुई थी। रूसने १८५३ ई०में अकमस्जिद ( सफेद मस्जिद) पर, तथा ग्यारह साल बाद तुर्किस्तान और चिमकन्दपर भी अधिकार कर लिया। १८६४ ई०में ताशकन्दमें असफल होनेपर उसका बढ़ाव रुका । खुदायारने चाहा, कि तुर्किस्तान शहरको भी लौटा ले, लेकिन उसमें विफल होकर उसे राजधानी लौटना पड़ा। किपचकोंने वहां उसके छोटे भाई मुल्लाखांको गद्दीपर बैठा दिया था, इसपर अमीर खुदायार मदद लेने मुजफ्फरके पास आया । मुल्लाको कल्ल करवा मुजपफरने खोकन्दमें जा खुदायारको स्वयं तस्तपर बिठाया। किपचक (उज्बेक) अब भी फरगानामें विरोध करते रहे, और उन्होंने खुदायारके आधे राज्यको छीन भी लिया; लेकिन, रूसियोंनं इसी समय उनके नेताको ताशकन्दमें मार डाला, जिसके कारण मुजफ्फरको १८६५ ई०मे अपनं आक्रमणके यक्त बहुत सुभीता हुआ। चेनियंफ ताशकन्दको ले चुका था, खोकन्द भी उसकी दयापर था। मुजफ्फर जहादके नामपर सारे मध्य-एसियाको शत्रु बनाकर एक करना चाहता था । खोकन्द, बुखारा और खीवाको राजनीतिक तौरसे एकताबद्ध करनेका यह अच्छा मौका था, क्योंकि तीनों ही राज्य अपनेको रूसी राहुके मुखमें देख रहे थे। मुजफ्फर रामझता था, कि धर्मान्ध मुल्ला मध्य-एसियाकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वह रूसके सबसे जबर्दस्त रात्र भी थे, इसलिये मुजफ्फरने उनके ही हाथोंमें खेलना पसंद किया। तीनों राज्योंके शहरों और बाजारोंमें जहादका धुआंधार प्रचार हो रहा था। इससे मुजपफरको एक भारी सेना तैयार करने में देर न हुई। उसके बलपर मुजफ्फरने अभियान करके समरकन्दसे उत्तर-पूर्व तथा रूसी तुर्किस्तानकी राजधानी ताशकन्दसे सिर्फ सौ मीलपर अवस्थित खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) को दखल कर जनरल चेर्नेयेफको ताशकन्द खाली करनेके लिये अल्टीमेटम दे दिया ।

रूससे युद्ध — चेनेंग्रेफ चौदह पैदल कंपनी, छ कसाक स्वाड़ेन और सोलह तोपोंके साथ समरकत्य से साठ मीलपर अवस्थित जीजकके किलेपर चढ़ आया। प्रतिरोध जबर्दस्त हुआ और रसदकी मी कमी थी, इसलिग्रे उसे लौटनेंग लिग्रे मजबूर होना पड़ा। इस सफलतासे प्रोत्साहित हो चालीस हजार सेना ले मुजफ्कर ताशकन्दपर चढ़ा। चेनेंग्रेफने रूसी सरकारके हुक्मके बिना ही ताशकन्दको

ले लिया था, इसलिये उसे हटा युद्ध बन्द करनेका हुक्म देकर जेनरल रोमानोव्स्कीको मेजा गया, लेकिन सैनिक परिस्थितिने उसे भी सरकारी हुक्मके विरुद्ध जानेके लिये मजबूर किया। ताशकन्दसे सिर्फ तीनी मंजिलपर बुखारी सेना रह गई थी, और सत्तर हजार आबादीका नगर रूसियोंको फूठी आंखों भी नहीं देखना चाहता था। रोमानोव्स्की चौदह पैदल कंपनी, पांच कसाक स्ववाड़ेन और बीस तोपोंके साथ सिर नदीके बांगे तटसे होते आगे बढ़ा। जैसा कि पहले बतला चुके हैं, जीजक और खोजन्दके बीच इर्जंइमें २० मई १८६६ ई०को मच्य-एसियाकी पलासीकी लड़ाई हुई, और ३६०० रूसियोंने बुखारियोंकी पांच हजार पैदल, ३५०० सवार और दो तोपोंवाली सेनाको बुरी तरहसे हराया। हारी हुई सेना अस्त-व्यस्त होकर भगी। आठ दिनके मुहासिरेके बाद ६ जूनको खोजन्द भी रूसियोंके हाथमें चला गया। रूसी अल्टीमेटमकी पर्वाह न करके मुजफ्फरने युद्धकी तैयारी जारी रक्खी, जिससे रूसियोंको फिर आगे बढ़नेके लिये मजबूर होना पड़ा । अक्तूबर तक वह उरातिप्पा और जीजक ले जरफ्शां-उपत्यकाके ऊपरी भागके स्वामी बन गये। १८६७ ई०के वसंतमें यानीकुर्गानपर भी रूसियोंका अधिकार हो गया, जिसे छौटानेके लिये ४५ हजार बुखारी सेनाने दो बार कोशिश की । इस प्रकार १८६७ ई० के मध्य तक सिर और जरफ्शांकी उपत्यकार्ये जारके साम्राज्यमें चली गईं। ओरेनबुर्ग शासन-केंद्र बहुत दूर पड़ता था, इसलिये २३(११) जुलाई १८६७ ई०के उकाजे (राजादेश) के अनुसार तुर्किस्तानका एक अलग प्रदेश बना दिया गया, और ताशकन्दको तुर्किस्तानके महाराज्यपालकी राजधानी बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । तुर्किस्तान-सूबा (गुर्बानया)में सिर-दरिया, सप्तनद (सेमीरेचिन्स्क अर्थात् इस्सिकुल और बल्काशकी द्रोणियां) तथा जरफ्शांके इलाके थे। जेनरल काफमान प्रथम महाराज्यपाल नियुक्त हुआ । बुखारा अब भी जब-तब रूसी सीमांत-चौिकयोंसे छेड़छाड़ करता था । काफमानने मुजफ्फरके सामने सुलहके लिये निम्न शत्तें पेश की—मौजूदा सीमातको स्वीकार किया जाय, व्यापारमें रूसी और बुखारी प्रजाके समान अधिकार हों, युद्धके हरजानास्वरूप सवा लाख तिला (पांच लाख रूबल या तिरपन हजार गिन्नी) रूसको मिले। मुजफ्फरने इसके जवाबमें खीवाकी . ओरसे अपनी सेनाको बुलाकर जीजकपर आक्रमण करनेके लिये तैयारी की । रूमी अब समरकन्द लेनेके लिये तैयार हो गये। ३६०० सेनाके साथ १७ मई १८६८ ई०को उन्होंने स्तीवा और बुखाराकी चालीस हजार सम्मिलित सेनापर धावा बोल दिया, और उथली नदी पार हो समर-ु कन्दसे पन्द्रह मीलपर जरफ्शांके बायें किनारेकी ऊंचाईपर एकत्रित शत्रु-सेनापर आक्रमण कर दिया। बुसारियोंकी भीषण पराजय हुई । अगले ही दिन समरकन्दने आत्मसमर्पण कर दिया, और नगरके सरतों (ताजिकों) ने विजेताओंका खूब स्वागत किया—आखिर उज्बेकोंके जूयेको वह प्रसन्नतापूर्वक नहीं ढो रहे थे। यहूदियोंने रूसियोंका और भी अधिक विक्वास प्राप्त किया, और उन्होंने सरतोंसे सजग रहनेकी सलाह दी। जेनरल काफमानने अपने घायलोंको नगरके बीचमें अवस्थित किरोमें साठ-बासठ गारदके साथ छोड़ शत्रुका पीछा किया । रूसियोंके कुछ ही दूर जानेपर शहरसब्जवाले बीस हजार सैनिक चुपकेसे भीतर घुस गये, उन्होंने किलेको घर लिया। एक सौ नवाती रूसी प्रतिरक्षक हताहत हुये और किला भारी विषद्में पड़ गया। काफमान शत्रुको फिर करारी हार दे चुका था, जब कि उसे समरकन्दकी खबर मिली, और उसने लौटकर बड़ी बुरी तरहसे नागरिकोंके साथ बदला लिया। एक अंग्रेज लेखकके अनुसार——''जैसे गिलेस्पीने वेल्लोरके विद्रोहियोंके साथ बदला लिया था। उनके चूतड़ों और जांघोंपर कोड़े लगवाये, हजारोंको बड़ी निष्ठुरताके साथ मरवाया । सरतोंके विश्वासघातका बदला आत्मसमर्पणके बाद सेना द्वारा नगरको लगातार तीन दिन तक लुटवाकर लिया।"

मुजप्फरका सारा अभिमान अब चूर-चूर हो चुका था। उसने रूसी जेनरलसे तस्त छोड़-कर मक्का जानेकी इंजाजत मांगी, लेकिन रूसी उसे अपनी गुड़िया बनाकर बुखाराकी गद्दीपर रखना चाहते थे। आखिर वह रूसी लोहेको देख चुका था, और अपने जीवन भर फिर सिर उठानेकी हिम्मत नहीं रखता था। दूसरा अमीर उसकी जगहपर शायद फिर नया तजर्बा करना चाहता। रूसियोंने उसीको अमीर स्वीकृत किया, समरकन्दको तुर्किस्सानमें मिला वहांपर

जपराज्यपाल बनाकर अब्रामोफको भेजा । मुजफ्फरके बाद १७ सालके युवराज अब्दूलं अहदने बापसे बगावत करके करकीके किलेपर अधिकार कर लिया, लेकिन जनरल अन्नामोफने विद्रोह-को आसानीसे दबा दिया। यही नहीं, उसने मंगीत-राजवंशके मूल-स्थान करशीको भी ले लिया और करकीपर गोलाबारी की । युवराज बुखारा राज्यकी मध्य पहाड़ियोंमें भागा, जहांसे भी उसे समरकन्दके पिचमी छोरपर भागनेके लिये मजबूर होना पड़ा । विद्रोहोंमें सफलताकी तो आशा नहीं थी, ऊपरसे प्रजाको सारी आफत सहनी पड़ रही थी, इसलिये कोई आश्चर्य नहीं, यदि एक किसानने अहदको पकड़वा दिया। मुजफ्फरके पास लाये जानेपर उसने उसके सिरको काटकर महलके दरवाजेपर लटकानेका हुक्म दिया। इस विद्रोहके समय अब्रामोफने पीढ़ियोंसे स्वतंत्रताकी लड़ाई लड़नेके अभ्यस्त शहरसञ्जवालोंको भी अपने अधीन कर लिया। मुजफ्फर अब परम जारभक्त था। हिन्द्स्तानमें रहते अंग्रेज इसके लिये अफसोस कर रहे थे, कि मुजफ्फरने अपने पूर्वजोंके भव्य दायभागको इतना जल्दी खो दिया। लेकिन मुजफ्फरने दस-दस पंद्रह-पंद्रह गुनी अधिक सेनाके साथ भी लड़कार देख लिया था, कि आधुनिक हथियारों के सामने उसके जहा-दियोंकी भीड़ टिक नहीं सकती । जरफुशांकी ऊपरी उपत्यका और ऐतिहासिक नगर समरकन्द रूसियोंके हाथमें होनेसे बुखारा उनकी दयापर निर्भर करता था। रूसी जरफ्शांके पानीसे किसी समय भी वंचित कर बिना एक गोली खर्च किये ही बुखारियोंको मरनेके लिये मजबूर कर सकते थे। अपने जीवनभर मजफ्फरको मौज करनेमें कोई बाधा नहीं थी, और हमारे रियासती राजाओंकी तरह वह अपनी प्रजाके साथ चाहे जो भी कर सकता था।

### ९. अब्दुल अहद, मुजफ्फर-पुत्र (-१८९४ ई०)

मुजफ्फरके उत्तराधिकारी अहदने भी अपने बापका पदानुसरण किया। शरीरमें वह लंबा हट्टा-कट्टा और बहुत सुन्दर था। हर साल वह काकेशसके गर्म चक्सोंमें बिहारके लिये जाता और अक्सर जाड़े भी उसके क्रिमियामें बीतते थे, अर्थात् उसके जीवनका ढंग और विलास-प्रेम वैसा ही था, जैसा कि हमारे यहां पिछली पीढ़ीके राजा-नवाबोंका।

#### १०. मीर आलम, अहद-पुत्र (-१९२० ई०)

युवराजकी अवस्थामें इसे शिक्षाके लिये पीतरवुर्ग भेजा गया, जहां रहते अपनी शिक्षा-दीक्षासे वह बिल्कुल युरोपीय बन चुका था, लेकिन दुराचारमें वह अपने परदादा नसरुल्लाका भी कान काटता था। जबतक जारशाही मजबूत रही, तबतक वह उसका अनन्य भक्त बना रहा, और अपना काम केवल विलासमय जीवन बिताना समझता था, लेकिन बोल्शेविक-कांतिके समय सब जगह अशांति मची देख एक बार फिर उसने बुखारामें अपनी तानाशाही शुरू की। शासन-सुधार चाहनेवाले अपने यहां के सुधारवादी जदीदों (नवीनताबादियों) के खूनसे इसने अपने हाथोंको खूब रंगा, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कांतिके सामने इसे देश छोड़कर अफगानिस्तान भागना पड़ा। मुजफ्फरहीनके समयसे बुखारा एक देशी रियासतके रूपमें चला आया था। कांतिने उसे मिटाकर मध्य-एसियाकी जातियोंको उनकी सीमाओंके अनुसार उजबेकिस्तान, तुकंमानिस्तान, कजाकस्तान, किर्गिजिस्तान और ताजिकिस्तानके गणराज्योंमें परिणत कर दिया।

शासन-प्रबंध बुखारा समुद्रतलसे १२०० फुट ऊपर मेवंसे १४० मीलपर अवस्थित है। १९ वीं सदीके चतुर्थ पाद हीमें रेल द्वारा इसका संबंध हो गया था, यह हम आगे बतलायेंगे। बुखारा मुसलमानोंके आनेसे पहले ही एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर बन चुका था। सामानी बादशाहोंके जमानेमें इसकी बहुत तरक्की हुई। इसकी जामा मस्जिदका २१० फुट ऊंचा मीनार (मीनारकलां) बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी गोलाई नीचे छत्तीस फुट है।

बुखाराके शासकों में सूना (प्रदेश) के अधिकारीको बेक कहा जाता था, जिसके नीचे जिलेके अफसर होते थे, जिन्हें अमलाकदार कहते थे। किसानों से दशांश (दहयक) कर लिया जाता था, जिसे मिल्की-खराज कहते थे। कितने ही गांव मस्जिदों और मदरसोंकी देवोत्तर-सम्पत्ति (वक्फ)

थे। फसल तैयार होनेपर अमीरके अफसर खेतोंमें जाकर भूकरके लिये हरएक खेतका अलग-अलग कूत करते थे। बुखाराका काजी (न्यायाधीश) काजीकलां था, जिसके दो नायब होते थे। अदालतकी मुहर मुफ्तीके हाथमें होती थी। धार्मिक बातोंका अधिकारी रईस था।

#### ४. (३. बुखारा अमीर-वंशवृक्ष) (१७४७-१९२० ई०)



#### स्रोत ग्रन्थ

- १. पो स्नेद्नेइ आजिइ (ल. ये. द्मित्रियेफ-कव्काज्स्की, पेतेरबुर्ग १८९४)
- २. ना ग्रानित्साख् स्रोद्नेइ आजिइ (द. न. लोगोफेत्, पेतेरबुर्ग १९०९)
- ३. इस्कुस्स्त्वो स्रेद्नेइ आजिइ (व. व. वेइमार्न, मास्को, १९४०)
- ४. रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (म. य. मस्सोन्, ताशकन्द १९२६)
- ५. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. कूबेर आदि, मास्को १९१०, पृष्ठ १७७-२२६, २९३-९९)
- ξ. History of U. S. S. R. (Moscow 1947)
- 9. Heart of Asia (E. D. Ross, London 1899)
- c. History of Mongol (3 Vols. H. H. Howorth, London 1876-88)
- 9 History of Bokhara (A. Vambery, London 1873)

## छोटे-छोटे राज्य

#### १. उरातिप्पा और जीजक

उरातिप्पा—अस्त्राखानी-वंशकी समाप्तिपर बुखारामें बहुत-सी छोटी-बड़ी रियासतें अस्तित्वमें आई, जिनमें उरातिप्पा भी था, जो समरकन्द, खोजन्द और खोकन्दके रास्तोंके संगम तथा जीजक, समरकन्द और ताशकन्दके रास्तेपर था। उज्बेकोंके उज कबीलेके लोग जीजकमें अपने डेरे डाला करते थे। फजल बी नामक उज-सरदारने १८ वीं सदीमें उसपर अधिकार कर लिया। खोकन्दके नरबुते और बुखाराके रहीम बीने बहुत कोशिश की, लेकिन फजल बीने उन्हें सफल नहीं होने दिया, और शत्रुओंके सिरोंको काटकर उनका मीनार चुनवाया।

फजल बीके बाद उसका लड़का खुदायार बी स्वामी हुआ, वह १७९४ ई०में एक लाख परिवारोंका शासक था। बुखाराके अमीर शाह मुरादने जब उसकी ओर कदम बढ़ाया, तो खुदायार बीने उसे बुखाराके फाटकों तक खदेड़ा। वह दिन भर सोता और रातको जाग कर काम करता। शरीरसे पूरा देव था, और एक पूरी भेड़ अकेले ही खा जाता था, तब भी कहता कि भूख अभी पूरी तरह नहीं गई। उसका भाला इतना भारी था, कि किसी दूसरेके लिये उठाना भी मुक्किल था। लड़ाईमें बड़ा बहादुर होने से घुमन्तू-कबीलोंका वह आदर्श नेता था।

बाबा बेक, बेकमुराद—खुदायार बीके मरनेपर उसका भाई बाबा उरातिप्पापर और बेटा बेकमुराद खोजन्दपर शासन करने लगे। उमरखान खोकन्दीकी मददसे बाबाने अपने भतीजेको खोजन्दसे भगा पीछे उसे मरवा डाला। बापका बदला लेते हुये बाबाबेकके लड़केने समरकन्दमें मुरादको मार डाला और कुछ समयके लिये उरातिप्पा बुखारामें रहा। फिर खोकन्दके अमीर आलम खांने कुछ समय तक उसपर अधिकार रक्खा, लेकिन जल्दी ही खुदायार बेकके भान्जे तथा प्रसिद्ध खोजा हिरातके वंशज खोजा महमूद खांने खोकन्दी हाकिमको भगा उरातिप्पाको बुखाराके नामसे अपने हाथमें कर लिया। १८१२ ई०में खोजा महमूद उरातिप्पाका शासक था। उमर खांने आक्रमण करके महमूदको पकड़ लिया, लेकिन तीन महीने बाद उसने फिर भागकर अपने संघर्षको जारी रक्खा। इसी समय जीजक बुखारामें और उरातिप्पा खोकन्दमें शामिल कर लिये गये, और इस प्रकार उरातिप्पाको स्वतंत्र सत्ता खतम हो गई। महमूदका पुत्र तुराबेक यिख्वाको खोकन्द-दरबारके अमीरोंमेंसे था। जिस समय उरातिप्पाने अपनी स्वतंत्रता खोई, उस समय यहांके उज कबीलेके बहुत-से लोग दक्षणकी पहाड़ी काफिरनिहां-उपत्यकामें जाकर बस गये।

#### २. शहरसब्ज

किश या शहरसञ्ज तेमूर लंगकी जन्मभूमि थी। बुखारासे जानेपर रास्तेमें दुर्लंघ्य रेगिस्तान पड़ता था, और समरकन्दसे दुर्गम पहाड़ी, इस प्रकार उसे प्रकृतिने प्रतिरक्षाके सुन्दर साघन दे रक्खे थे। १८ वीं सदीमें मंगीत रहीम बी (१७४७ ई०) ने शहरसञ्जपर अधिकार किया, लेकिन पांच ही साल तकके लिये। भारी लड़ाकू कैरोसली उज्बेक-कबीलेके डेरे इस इलाकेमें रहा करते थे। उनके सरदारने रहीम बीसे शहरसञ्जको मुक्त करा लिया।

(१) **वानियाल अतालीक** (१८११-३६ ई०) — शहरसब्जके शासकोंमें यह बड़ा शक्तिशाली था। इसने अमीर हैदर और उसके पुत्र नसरुल्लाके सारे प्रयत्नोंको निष्फल कर दिया। दानियालने ''वलीनिअम'' की पदवी घारण की थी। उसके दो पुत्रोंमें खोजाकुल शहरसब्जमें और बाबा दादखाह किताबमें शासन करते थे।

- (२) खोजाकुल (१८३६-४६ ई०)—बापके मरनेपर दोनों भाई आपसमें झगड़ पड़े, जिससे अमीर नसरुल्लाने फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। लेकिन नसरुल्लाके पहुंचनेसे पहले ही खोजाकुलने अपने भाईको मार भगाया, इसलिये बुखारी सेनासे लड़नेके लिये वह स्वतंत्र था। उसने नसरुल्लाकी सेनाको बुरी तरहसे हराया। नसरुल्लाने अजेय शहरसञ्जकी भूमिपर हथियारसे विजय पानेकी आशा नहीं देखी। इसके बाद वह सालमें दो बार वहांकी भूमिको तबाह करने लगा। सुलह क्षणिक ही हो पाती थी। अपनी मृत्युके समय (१८४६ ई०) तक खोजाकुल बुखारियोंसे लड़ता रहा। उसने अपने भाई इस्कन्दरको किताब देकर संतुष्ट करना चाहा था।
- (३) अज्ञुर बेक (१८४६ ई०)—खोजाकुलके पुत्र अञ्चरबेकको बापकी गद्दीपर अधिक दिनोंतक बैठनेका अवसर नहीं मिला, और चचाने भतीजेको खदेड़कर गद्दी संभाल ली।
- (४) इस्कन्दर (१८४६-५६ ई०)—इस्कन्दर "वली-निअम" की उपाधि घारण कर, दस साल तक शराबर नसरुल्लासे लड़ता रहा, लेकिन अन्तमें घिरावा डाल तथा खेतों और गांवोंको बरबाद करके भूखा मारकर नसरुल्लाने शहरसञ्जको सर किया । इस्कन्दरने किताबमें जाकर अपना प्रिरिशेष जारी रक्खा, और अन्तमें अनुकूल शत्तोंके साथ बुखाराकी अधीनता स्वीकार कर वह बुखारा चला गया, जहां कराकुलकी सारी आमदनी उसे जागीरमें मिली । इस्कन्दरकी बहिन केनिगेज आइम अपने सौंदर्यके लिये बहुत मशहूर थी । वह ब्याही हुई थी । उसपर नसरुल्लाकी नजर पड़ गई। उसने पतिको चारजूइ भेज आइमको अपने हरममें डाल लिया और शहरसञ्जके मुख्य-मुख्य खानदानोंको ले जाकर चारजूइ, करशी आदिमें बसा दिया । नसरुल्लाने मरनेसे पहले इस्कन्दर और उसकी बहिनके खूनसे अपने हाथको रंगा। एक प्रत्यक्षदर्शीने इस घटनाके बारेमें लिखा है—

''इस्कन्दर और उसका भाई चुमचू खान रोज एक बार अमीरको सलाम करने जाते थे। उनके जानेके बाद अमीरने मुझे उन्हें बुला लानेके लिये कहा ।.....लाकर उन्हें अलग कमरोंमें बैठाया गया। उन्होंने कहा---'बुखारामें किसीको पता नहीं, कल क्या होनेवाला है। अल तुम जिन्दा हो और कल तुम्हारा सिर कटा दिखाई पड़े।'.... कुछ प्रतीक्षाके बाद एक बादाचा आया, जिसमें इस्कन्दर और वहां आनेवाली स्त्रीका गर्दन काट लेनेका हुकूमनामा लिखा हुआ था। बादाचा बादामके आकारकी एक मुहर हुआ करती थी। मृत्युदंडका हुक्म देते समय अमीर इसी मुहरका इस्तेमाल करता था। दूसरे कामोंके लिये इस्तेमाल होनेवाली मुहर बड़ी होती थी। जैसे ही हमने हुकुमनामा पाया, तुरन्त इस्कन्दरको वधस्थानपर लानेको कहा । अमीरके किलेमें एक कूयें जैसी गहरी तथा तस्तोंसे ढंकी जगह है। काटनेके बाद लाश इसी कुएंमें फेंक दी जाती है। वहां बहुत-सी लाशें पड़ी थीं। विधक हमारी प्रतीक्षामें था। हमारे आते ही उसने तुरन्त इस्कन्दरको जमीनपर पटक दिया । इस्कन्दरके दाढ़ी नहीं थी । बधिकने अपनी अंगुलियोंको उसके नथुनोंमें डाल सिरको पकड़े गलेको काट दिया। इसके बाद लोग एक औरतको लाये। जैसे ही उसने इस्कन्दरके मृत शरीरको देखा, वह अमीरको बुरा-भला कहते रोने लगी। तब हमें मालूम हुआ, कि वह इस्कन्दरकी बहिन तथा। अमीरकी बीबी आइम केिंगेज है। वह केनिंगेज-परिवारकी लड़की थी, इसीलिये सभी उसे "मेरी केनिंगेज चांद" कहते थे। जल्लादने उसके हाथोंको बांध दिया, फिर पिस्तौलसे सिरके पीछसे गोली चलाई—हमारे लोगोंमें स्त्रियोंका गला नहीं काटते, बल्कि उन्हें गोली मार देते हैं। एक ही गोलीमें वह उसे नहीं मार सका। वह गिरकर कुछ देर तक छटपटाती रही। बंधिकने उसके स्तनों और पीठपर बारह बार ठोकर लगाई, तब वह मरी।"

(५) बाबा बेक केनिंगेज-परिवारका यह सरदार अमीरकी अरदलीमें था। नसरुल्ला-के मरते सन्य वह शहरसब्ज लौटा। छ महीने बाद अमीर मुजफ्फर शहरसब्ज आया। उसी समय उसने बाबा बेक से उसकी बहिन मांगी, जो कि पहले ही उसके वापकी कामुकताको तृष्त कर चुकी थी। मुजफ्फरके ऐसी मांग करनेपर वड़ा हल्ला मचा, और उसने बुखारा लीटकर बहुत बड़े-बड़े आदिमियोंको जेलमें डाल दिया। लेकिन लोगोंने उन्हें बन्दीखानेसे मुक्त करके बाबा बेकको शहरसब्जका और जरा बेकको किताबका शासक नियुक्त किया। बुखाराके अफसर वहांसे मार भगाये गये। मुजफ्फरने चढ़ाई की, किंतु खोकन्दके झगड़ेके कारण मुहासिरा उठा लेना पड़ा। पीछे बाबा बेकने वार्षिक भेंट और सैनिक सहायता देकर मुजफ्फरकी अधीनता स्वीकार की, पर राज्यके भीतरी मामलोंमें वह स्वतंत्र था।

१८६६ ई०में रूसियों द्वारा मुजफ्फरके हराये जानेपर बुखारामें दो दल हो गये। मुजफ्फरका पुत्र केतात्युरा विरोधी और मुजफ्फरका भतीजा सईद खान समर्थक था। समर्थकोंका मुखिया जुरा बेक था, जो अमीरके रूसियोंपर चढ़ाई करके हारनेके बाद शहरसब्ज भाग गया। रूसियोंने समरकन्दको लेकर अमीरसे बदला लिया। जब अमीर धुबारा रूसियोंका विरोधी बना, तो उसकी सहायतार्थ शहरसब्जके बेकोंने तीस हजार सेना लेकर समरकन्दपर चढ़ाई की। इससे पहले वह जेनरल कॉफमानसे अलग समझौता करनेकी बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब जेनरलने उन्हें मुलाकातके लिये बुलाया, तो उनके मनमें संदेह होने लगा, और मुजफ्फरकी ओर होकर लड़नेके लिये तैयार हो गये। अमीरने विवादास्पद नगर चिरागचीको देनेका वचन दिया था, इसलिये भी शहरसब्जवाले उसके पक्षमें हुए। रूसी सैनिकोंको समरकन्दके किलेके भीतर घरकर शहरसब्जवालोंने बड़ी विपदमें डाल दिया था, लेकिन इसी समय जुरा बेकको कॉफमानके आनेकी झूटी खबर लगी, और उसके एक अफसरने अपने आदिमयोंको हटा लिया। इसी सहायता देनेके लिये अमीर मुजफ्फरने जुरा बेकको "दादखाह"की उपाधि तथा दस हजार तका इनाम दिया था।

१८७० ई०में जेनरल अम्रामोफ इस्कन्दरकुलके खिलाफ चढ़ा था। उस वक्त कर उगाहनेके लिये गये राजुल उस्सोफको कुछ विद्रोहियोंने मार भगाया। ये आदमी जुरा बेकके पक्षपाती हैदरखोजाके अनुयायी बतलाये जाते थे। जुरा बेकको हैदरको समर्पण करनेका हुक्म हुआ, लेकिन उसने कहा कि हैदर कहीं दूसरी जगह है। इसपर जेनरल कॉफमानने शहरसब्जको खतम करनेका निश्चय कर लिया। जेनरल अम्रामोफने किताबको आक्रमण करके ले लिया, फिर शहरसब्जको आत्मसमर्पण करनेके लिये मजबूर किया। बेक भागकर खोकन्द चला गया। रूसियोंने शहरसब्जके इलाकेको अमीर-बुखाराके हाथमें दे दिया। विश्वासघाती कहकर खोकन्दके खानने शहरसब्जक्षे वाले बेकोंको रूसियोंके हाथमें दे दिया। कुछ समयतक वह ताशकन्दमें नजरबंद रहे, फिर बुखारासे दो हजार रूबल पेंशन मिलने लगी। जुरा बेक इसके बाद रूसियोंका बहुत जबर्दस्त पक्षपाती हो गया और वह उसे बहादुर, ईमानदार और निष्कपट कह कर तारीफ करते थे।

#### ३. कोहिस्तान

समरकन्दसे पूर्वका पहाड़ी इलाका अर्थात् जरफशांकी ऊपरी उपत्यका कोहिस्तानके नामसे प्रसिद्ध थी। १८७० ई०में वहां फाराब, मागियान, कश्तुत, फान, यग्नान, माचा और फलगरके छोटे-छोटे सात शासक (बेक) थे। ये पहाड़ी बेक (ठाकुर) कुछ गांवोंके शासक थे, और बुखाराको थोड़ा-सा कर दे अपने लोगोंके ऊपर मनमाना शासन करते थे।

उरगुत— उरगुतका बेक खानदानी राजा था। मागियान, कश्तुत और फाराबके बेक अपनेको इसके अधीन मानते थे। १९वीं शताब्दीके आरंभमें अमीर हैंदर उरगुतको जीतकर उसके बेक युल्दाश परमांचीको बंदी बना बुखारा ले आया। बाकी तीनों बेकोंने बुखाराकी अधीनता स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद युल्दाशके पुत्र कत्ता बेकने उरगुतको फिर अपने हाथमं कर लिया, और दूसरे बेकोंसे नाराज होकर उसने अपने भाई सुल्तान बेकको मागियान और कश्तुतका शासक बनाया। अब बुखारासे झगड़ा छिड़ गया। पहाड़ियोंने समरकन्दको खतरा पैदा कर दिया। लेकिन अमीर-बुखाराके सामने तलवार उठाकर खड़े रहनेमें बहुत दिनों

तक लाभ नहीं था, इसलिय उरगुतका बेक नसरुल्लाखानको अपनी बेटी दे बुखाराके सरदारके तौरपर उरगुतोंका शासक बना रहा। कत्ता बेकके मरनेके बाद उसके पुत्र आदिल परमांची उरगुतपर और उसका भाई अलायार दादखाह मागियानपर शासन करने लगे। मरनेसे थोड़े ही समय पहले अमीर नसरुल्लाने उन्हें बुखारा बुलाकर सपरिवार चारजूयमें निर्वासित कर दिया। रूसियोंके समरकन्द ले लेनेपर अमीर द्वारा नियुक्त अफसर उरगुत छोड़कर भाग गया। इसपर चारजूयमें निर्वासित कुमारोंमेंसे एक हुसेन बेकने खोकन्द होते वहां पहुंचकर उरगुतको ले लिया। रूसियोंने जब वहांसे भगाया, तो वह स्वयं मागियानमें और अपने छोटे भाई शादीको करुतुत और चचेरे भाई सईदको फाराबपर नियुक्त करके शासन करने लगा। इन छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतोंका बुखारी कर उगाहनेवालोंसे बराबर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। १९वीं सदीके आरंभमें ही फलगरके बेक अब्दुरुशकूर दादखाहने सारे पहाड़ी इलाकेको अपने अधीन कर कितने ही दुर्गम पहाड़ी स्थानोंको सुगम बनानेके लिये रास्ते और पुल बनवाये। अमीर हैदर (१७९९-१८२६ ई०) के समय इन इलाकोंमें बुखाराने अपने बेक नियुक्त किये और किले बनवाये। यही हालत नसरुल्लाके शासनके अन्ततक रही।

समरकन्दके रूसियोंके हाथमें जानेपर वहांसे बुखारी बेक (हाकिम) भाग गया। उसी समय बेक अब्दुल गफ्फारने उरातिप्पाके पूर्व र्जीमतानको ले अपनेको फलगरका बेक घोषित किया, लेकिन माचाके लोगोंने शासक मुजपफरशाहकी अधीनता स्वीकार की, जिसने अपने भतीजे रहीमखानको अपनी ओरसे शासक नियुक्त किया । रहीमखानने फलगरसे अब्दूल गफ्फारको मार भगाया और उसकी सहायताके लिये आये कश्तुतके शादीबेकको भी हराया। इसने यगनान और फानको भी जीत हिसारपर चढ़ाई की। रास्तेमें सेना बिगड़ गई, और उसने रहीमको भगाकर पाचा खोजाको अपना नेता बनाया । ये पहाड़ी लोग बहुत पिछडे हुये थे, लेकिन फलगर-वाले अपनेको माचावालोंसे अधिक संस्कृत समझते थे। उन्होंने फिर अब्दुल गफ्फारको अपने यहां बुलाया, किन्तु उसने हार खाकर समरकन्दमें जा रूसियोंकी अधीनता स्वीकार की। इस अशांतिसे .लाभ उठा मई १८७० ई०में जेनरल अन्नामोफ एक छोटी-सी सेना ले पहाड़ोंके भीतर घुसा । १२ मईको उसने उमितान ले लिया, २१ को वरसामिनार भी उसके हाथमें चला गया । यह दोनों जगहें फलगरके बेकके अधीन थीं । माचाका बेक पाचा खोजा बहुत जनप्रिय था । वह धमकीके पत्र लिखता रहा । अब्रामोफने माचाकी ओर बढ़कर २८ मईको आबुर्दनको ले लिया। पाचा खोजा भाग निकला। रूसियोंने फलगरके किलेको तोड दिया, जिसे कि बुखारियोंने पहाड़ी लोगोंको दबा रखनेके लिये बनाया था। अन्नामोफ आगे बढ़ते-बढ़ते पर्वतमालाकी उस हिमानीके पास पहुंचा, जो कि जरफशां (प्राचीन सोग्द) नदीका उद्गम है। लौटकर उसने फान नदीपर अवस्थित सर्वदा, फिर यग्नान-उपत्यकाको जीतते इस्कन्दरकुल (महासरोवर)तक गया। वहांसे पश्चिमी कोहिस्तानकी ओर घूमकर उसने दस हजार फुट ऊंचे कश्तुतके डांडेको पार किया, जिसके पश्चिमी पहाड़ियोंमें एक जबर्दस्त संघर्ष हुआ। कश्तुतको अपने हाथमें करके अब्रामोफ पंजकन्द होते समरकन्द लौट गया।

शहरसब्जिकी विजयके बाद रूसियोंकी एक टुकड़ी करक-उपत्यकासे हो फाराब और मागियान-पर पड़ी। इन दोनों इलाकोंके बेक रूसके विद्रोहियोंके साथ हो गये थे। रूसियोंने यहांके दोनों किलोंको तोड़ दिया और वहांके बेकों—सईद और शादीबेक—ने आत्मसमर्पण किया। मागियानका बेक हुसेन कुछ महीनेतक हाथ नहीं आया। रूसियोंने फाराब और मागियानको उरगुत जिलेमें मिला लिया। कितने ही समयतक बाकी पहाड़ी लोग रूसियोंके साथ विद्रोही बने रहे, लेकिन कब तक इतनी बड़ी शक्तिका मुकाबला करते?

#### ४. हिसारके इलाके

आजकल यह पहाड़ी इलाका ताजिकिस्तान गणराज्यका एक बड़ा भाग है। ऊपरी जरफशां-उपत्यकाकी तरह यहांपर भी उस समय कितने ही छोटे-छोटे राजा थे, जैसे:—

- (१) करातिगत—विश्व नदीकी मुख्य पहाड़ी शाखा सुरखाव करातिगिनके इलाकेसे बहती हैं। यहांके शासक अपने को ऐतिहासिक ग्रीक सम्राट् अलिकसुन्दरका वंशज बतलाते थे। कोई आश्चर्यकी बात नहीं हैं, यदि ग्रीक या शक-शासनके पतनके बाद वहांके कुछ राजकुमारोंने इन दुर्गम पहाड़ियोंमें शरण लेकर अपने लिये स्थान बनाया हो। लेकिन यह साबित करना मुश्किल हैं, कि सचमुच ही ये छोटे-छोटे शाह और बेक यूनानी सम्राटोंके वंशज थे। दरबाजवालोंने कुछ समयतक करातिगिनको जीतकर उसे अपने हाथमें रक्खा, लेकिन जल्दी ही वह फिर स्वतंत्र हो गया। १८३९ ई०में खोकन्दने करातिगिनको जीतकर अपने अधीन कर लिया।
- (२) दरबाज—करातिगनसे दक्षिणमें यह छोटा पहाड़ी राज्य था, जिसके शासक भी अपनेको सिकन्दरवंशी कहते थे—यह उज्वेक नहीं ताजिक थे। खोकन्दके मदली खानने १८३९ ई॰में करातिगनके साथ इसे भी अपने अधीन बना लिया था।
- (३) कुल्याब, (४) शगनान—यह भी दो छोटी-छोटी पहाड़ी रियासतें थीं, जो कि पीछे तबतक खोकन्दका अंग बनकर रहीं, जबतक खोकन्दको रूसियोंने हजम नहीं कर लिया।
- (५) हिसार—करातिगन, दरवाज और शगनानकी पहाड़ी रियासतोंके पिश्चममें हिसार और कुल्याबके इलाके हैं, जिनमें उज्बेकोंके कबीले कंकुरत और कतगन रहते थे। उन्होंने इन इलाकोंको अपने हाथमें करके बहुत-से पुराने बाशिदों—ताजिकों—को भगा दिया था। बुखारावाले उस समय हिसारके इलाकेको उज्वेकिस्तान कहते थे। जान पड़ता है, १८वीं सदीके मध्यमें हिसारका इलाका बुखाराके हाथसे निकल गया था।

हिसार और कुल्याबके पड़ोसमें कई और छोटे-छोटे उज्बेक राजा थे, जिनमें कुरगानका अल्लाबर्दी जीज १८वीं सदीके अन्तमें पड़ोसियोंके लिये काल बन गया था। उसने हिसारको घरा था, जब कि बेक अल्लायार और करशीके राजुलने उसे मारकर हिसार और कुरगानपर अधिकार कर लिया। तब भी प्राचीन वंशका शासक सईद हिसारका बेक, यदि कामके लिये नहीं तो नामके लिये, माना जाता था। बुखाराके अमीरने सईद बेककी लड़कीसे व्याह किया था, और इस प्रकार वह अमीरका कृपापात्र था। कुरगानको हिसारमें मिला लिया गया था। इज्ज-तुल्लाके समय हिसारमें सईद बेक और कुरगानमें अल्लायार बेकका शासन था। पड़ोसी कबादियान इलाकेके बेक थे दोस्त मुहम्मद और मुराद अली। इन छोटी-छोटी रियासतोंको हिसारने हजम कर लिया। १९वीं सदीके उत्तरार्धमें कुल्याब हिसारका शासक कतगन अमीर सरीखान था, जिसके इरके मारे करातगिनके शासकको १८६९ ई०में खोकन्दकी शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन इसी समय बुखाराने उसे अपने अधीन कर लिया। १८७२ ई०में खोकन्दकी शरण लेनी पड़ी थी, लेकिन इसी समय बुखाराने उसे अपने अधीन कर लिया। १८७२ ई०में हिसारमें सात जिले थे, जिनके अपने-अपने बेक थे, कुल्याबमें भी दो जिले थे। ये सभी बेक बुखारा द्वारा नियुक्त होते थे। इन जिलोंके नाम थे—शेराबाद, बाइसून, देहनौ, युचीं, हिसार (कुर्गानत्यूबे, कवादियान), बल्जुवान और कूल्याब। इनके अतिरिक्त दरबन्द, सरेजूय और फैजावादपर अमीरका शासन स्थानीय बेकों द्वारा नहीं बिल्क सीघे बुखारासे होता था।

### ५ तुखारिस्तान

प्राग्-मुस्लिम तुकाँके शासनकाल तथा स्वेत्-चाङकी यात्राके समय पहाड़ोंसे उतरकर पिक्सी-भिमुख बह्नेवाली पहाड़ोंतक फैली विश्व दोनों तटकी समतल-सी मैदानी भूमिको तुषार या तुखार कहा जाता था। पीछे यह उज्वेकोंकी भूमि हो आजतक है। यहांके निवासी अधिकतर उज्वेक हैं। विश्वके उत्तरवाला तुखारिस्तान अब सोवियत उज्वेकिस्तानका अंग है, पर दक्षिणी तुखारिस्तान उज्वेक होते हुये भी काबुलके शासनमें हैं। १८वीं सदीके मध्यमें ही, जब कि अफगानोंका सितारा ऊंचा होने लगा था, दक्षिण तुखारिस्तानमें कितनी ही छोटी-छोटी रियासतें थीं:---

(१) खुल्म--१७५१-५२ ई०में अफगानोंने दक्षिणी वक्षु-उपत्यकाको बुखारासे छीन लिया ।

१७८६ ई०में अमीर शाहमुरादने उसे लौटानेकी बहुत कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हो सका। पीछे यहांपर खिलिच अलीने अपनी प्रभुता जमाई।

खिलिच अली (--१८१७ ई॰)—-खुल्म बलखसे उत्तर-पूर्वमें है। यहांके उज-कबीलेका सरदार खिलिच अली धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसने अपने पड़ोसी इलाकों ऐबक, गोरी, माजूर, दर्रागूजको अपने अधीन कर लिया, तथा कुरगानतेप्पाके उज्बेक सरदार अल्लाबर्दी तौजको हजरत इमामसे मार भगाया । कुन्दुजका उज्बेक सरदार खिलिच अलीका ससर था, जिससे उसने मित्रता स्थापित की । काबुलमें भी उसका प्रभाव बढ़ा और वहांसे उसे "अता-लीक"की चपाधि मिली । बलखके अफगान राज्यपाल हुक्मतखान-पुत्र सरदार नजीबुल्ला खानपर भी उसका काफी रोब था। तालिकान छोड़कर बाकी सभी जगहींपर अफगान राज्यपाल नहीं, बल्कि खिलिच अलीकी तूती बोल रही थी। यहांके तीस हजार रुपयाके करमेंसे एक तिहाई काबुल जाता, बाकी पुराने नौकरों, मुल्लों और शासकोंके खर्चमें आता। खिलिच अपने प्रभावको बढ़ा लेनेके बाद अफगानोंका भक्त रहा। उसके पास बारह हजार सवार सैनिक थे, जिनमेंसे दो हजारका वेतन वह खुद देता, बाकीको उनकी सेवाओंके लिये भूमि और जागीर मिली हुई थी। कुन्दुजवाले भी उसे पांच सौ सैनिक दिया करते थे। सेनाका खर्च करनेके बाद उसकी आमदनी उन्नीस हजार गिन्नीके बराबर थी। खिलिच अलीके ज्येष्ठ पुत्रको नौ हजार गिन्नी वार्षिक वृत्ति मिलती । उसे काबुलसे "बलखका बली" (बलख-राज्यपाल)की उपाधि मिली हुई थी। खिलिच अलीका रहन-सहन बहुत सीधा-सादा था। वह १८१७ ई० के करीब मरा। इसके बाद उसके पुत्रोंमें झगड़ा हो गया, जिसमें कुन्दुजके मुराद बीने आगमें घी डालने-का काम किया। खिलिचके दो पुत्रोंमें एकको खुल्म और दूसरेको ऐबक मिला। बलख भी ऐबकवालेके हाथमें था, लेकिन अब दोनों भाई कुन्दुजके अधीन अमीरमात्र रह गये थे।

(२) कुन्दुज (क) मुराद बी (१८१२-४० ई०)—उज्बेकोंके कतगन कबीलेका कुन्द्रज प्रधान नगर था। चिक -गिस खानके समयमें भी नगरका यही नाम था। १८वीं सदीके अन्तमें कतगन-अमीर खोकन्द बेक शक्तिशाली होकर बहुत कुछ स्वतंत्र हो गया और उसने अपने पूर्वी इलाके बदख्शांको लूटमारकर उजाड़ दिया । उसके बाद उसका पुत्र मुराद बी उत्तराधिकारी बना । अपने समयमें यह मध्य-एसियाके बहुत शक्तिशाली शासकोंमें था । इतिहासकार इज्जतुल्लाके समय यह कुन्दुजपर शासन करता था। खिलिचके जिन्दा रहनेतक यह अपनी शक्तिको बहुत आगे नहीं बढ़ा सका, लेकिन इसके बाद बड़ी तेजीसे अपने राज्यको बढ़ाया । अंग्रेज यात्री मूरकाफ्टने अपनी यात्राके प्रबन्धके लिये कुछ आदमी भेजे थे, जिनपर वहांवालोंने गुप्तचर होनेका संदेह किया-"अंग्रेज एसियाके किसी भागमें इसके सिवा और किसी मतलबसे प्रवेश नहीं करते, कि अन्तमें वह वहांके स्वामी बन जायं।" पीछे मूरकाफ्ट स्वयं वहां गया। उस समय मुराद वी खुल्म, कून्द्रज, तालिकान, अन्दराब, बदस्शां और हजरत-इमामका स्वामी था। मुरकापटने ऐवकसे आगे पहाड़ोंके भीतर बहुत-से कस्बे उजड़े देखे थे, जिसका कारण मुराद बी था। वहांके निवासियोंको वह गुलाम बनाकर ले गया था। मुराद बीका वजीर आत्माराम दीवानबेगी मूलतः पेशावरका निवासी था। आमतौरसे 'हिन्दुओंको वहां बहुत नीची निगाहसे देखा जाता था, लेकिन आत्मारामने अपनी योग्यतासे मराद बीका कृपापात्र बनकर ऐसे ऊंचे पदको प्राप्त किया। उसके पास बहुत सम्पत्ति और चार सौके करीब दास-दासी थे।

मुराद बी बड़ा ही कर्मठ आदमी था। वह स्वयं अपनी सेनाका संचालन करता और बलख तथा हजाराके शीयोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें दास बनाकर बेंच देता था। चित्रालका मेहतर भी डरके मारे मुराद बीको करके रूपमें गुलाम देता। हिन्दूकुशकी पहाड़ियोंमें सियापोश काफिर आज भी कुछ मुसलमान न बन अपने बाप-दादोंके धर्मको मानते चले आ रहे हैं। मुराद बीने १८३० ई०में दास-दासी बनाकर बेचनेके ख्यालसे उनपर आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, काफिरोंने उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया। इसी समय बर्फानी आंधी आई, जिससे फायदा उठाकर सियापोशोंने आक्रमण कर दिया, और बीके चार हजार सवार काम

श्राये । मुराद बीके कोपका भारी शिकार बदस्शांकी सुन्दर भूमि हुई, जहांके अधिकांश लोगोंको पकड़कर वह कुन्दुज ले गया, और वहांके सिकन्दर-वंशी शासनको राज्यसे वंचित कर दिया । १८२३ ई०में किला-अफगानमें मीरयार बेग खानने मुराद बीके दस हजार सवारोंसे नौ हजार सेनाके साथ मुकाबिला किया, लेकिन उसे हार खानी पड़ी । १८२९ ई०में यहांके बाशिन्दोंको भी उसने कुन्दुज भेज दिया । वूड अपने यात्रा-ग्रंथ (१८३८ ई०)में लिखता है—"इस प्रकार इस अस्वास्थ्यकर दलदली भूमिमें १८३० ई०से लेकर आज (१८३८ ई०) तक उज्बेकोंने करीब-करीब पच्चीस हजार परिवार या प्रायः एक लाख विदेशियोंको लाकर बसा दिया है, इसमें सन्देह है, कि १८३८ ई०में उनमेंसे छ हजार परिवार भी जिन्दा हैं । इन पिछले आठ वर्षोंमें उनमेंसे बहुतेरे मर गये । कहावत है—'अगर तुम मरना चाहते हो, तो कुन्दुज जाओ।' हमारे वहां पहुंचनेसे बारह महीने पहले कुल्याबके निवासी बहुत भारी संख्यामें अपने पहाड़ी इलाकेसे लाकर हजरत इमाममें बसाये गये । डाक्टर लार्ड और मैं उस भूमिसे गुजरे, जहांपर कि उनके घर थे, जिनमेंसे कुछ अब भी खड़े थे, लेकिन चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, और चारों ओर फैली बहुसंख्यक कक्कें उनके बहुसंख्यक निवासियोंकी आपबीती बतला रही थीं।' वक्षुके उत्तर कुल्याबसे लेकर दक्षिणमें सिगान (हिन्दूकुशके दो डांडोंके परे तथा बामियानसे तीस मील भीतर) तक और बखान भी मुराद बीका था। मुराद बी १८४० ई०के आसपास मरा।

(জ) मुहम्मद अमीन, खिलिच-पुत्र, खुहम (१८४०-४५ ई०) — मुराद बीके बाद उसका स्थान खिलिच अलीके पुत्र मुहम्मद अमीनने लिया, जिसको "मीरवली"की उपाधि मिली थी। वह १८४५ ई०में शासन कर रहा था। उसका पुत्र गजअलीबेग बदख्शांका शासक था। कुन्दुजमें मुराद बीका पुत्र मीर रुस्तम खान शासन करता था, किन्तु वह मुहम्मद मीरवलीके अधीन था। मीरवली बुखारा और काबुल दोनोंको खुश रखता था। उसने अन्दख्दको भी अपने अधीन कर लिया था। १८४५ ई० में ऐबकमें उज्बेकोंका कंगली कबीला रहता था। मीरवलीका शासन सरीपुल, अन्दखुद, कुल्यान और वखानसे हिन्दूकुश और बलखतक फैला हुआ था। खिलिच अलीके समय ही तुखारिस्तानमें काबुलका नाममात्रका प्रभाव था, लेकिन अफगानोंकी आंखें इस ओर लगी हुई थीं, जिसमें उन्हें १८५० ई०में जाकर सफलता प्राप्त हुई। काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदने बुखाराके अमीर नसक्लाके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी । मीरवलीको दोस्त महम्मदने राह देनेके लिये कहा, लेकिन मीरवलीके इजाजत देने या न देनेकी कोई बात नहीं थी। दोस्त मुहम्मदका पुत्र अकबर खान निर्वासित होकर खुल्ममें रहता था, जहांसे वह मीरवलीकी एक दासीपर मुग्ध होकर उसे काबुल भगा ले गया । दासी किसी तरह भागकर खुल्म पहुंच गई। काबुलसे भागकर आनेपर मीरवलीने उसे देनेसे इनकार कर दिया। इस प्रकार दोस्त मुहम्मदके लिये आक्रमण करनेका अच्छा बहाना मिल गया। १८४५ ई०में अफगानोंने चढ़ाई की, लेकिन लड़ाईमें तुरन्त सफलता नहीं मिली, जिसमें सबसे बड़ी बाधा हिन्दुकोह (हिन्दूकुश)की दुर्गम पहाड़ियां थीं। १८५० ई०में अफगानोंने हिन्दूकुश पार करके बलखको जीत लिया। १८५९ ई०में कुन्दुजको भी लेकर वह दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके अपनी आजकी सीमाको स्थापित करनेमें सफल हुये-अफगान अपने इस इलाकेको तुखारिस्तान नहीं तुर्किस्तान कहते हैं।

दोस्त मुहम्मदके बाद उसके पुत्र अफजलखांने—जो बलखका राज्यपाल था—१८५४ ई०में अपने भाई शेरअलीके विरुद्ध असफल विद्रोह किया। १८६४ ई०में फिर उसे अपने पदपर बहाल कर दिया गया। अफजलके पुत्रने बुखारा भागकर अमीरकी लड़कीसे ब्याह किया। फिर वह अपने ससुरकी सहायता तथा दूसरोंकी मददसे विद्रोह करके १८६६ ई०में शेरअलीको हटा खुद काबुलकी गद्दीपर बैठा। शेरअलीका तब भी कन्दहार और हिरातपर अधिकार रहा। शेरअलीने फिर १८६८ ई०में तैयारी करके मुकाबिला किया, और अन्तमें सिहासन पानेमें सफल हुआ। अफजल-पुत्र अमीर अब्दुर्रहमान मशहद भागा, जहांसे मार्च १८७० ई०में ताशकन्दमें रुसियोंके पास गया। उन्होंने उसे पचीस हजार रूबल वार्षिक पेंशन दे समरकन्दमें रख दिया।

अफगानिस्तान ब्रिटिश और जारशाही साम्राज्यके बीचमें था। उसपर दोनों महाशक्तियां अपना प्रभाव डालनेकी कोशिश करती थीं, इसलि शे रूसियोंका अब्दुर्रहमानको समरकन्दमें या अंग्रेजोंका अमीर याकूबको लाकर मसूरी (१८८३ ई०)में रखना कोई व्यर्थका सिर-दर्द नहीं था। अफगानोंने दक्षिणी तुखारिस्तानपर अधिकार करके बदस्थांमें फिर एक स्थानीय शासकको नियुक्त किया।

(३) बदस्तां—१३वीं सदीमें प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो बदस्तांके रास्ते चीन गया था। उस समय वहांका शासक अपनेको ग्रीक-सम्राट् अलिकसुन्दरका वंशज बतलाता था। बाबरके समय भी उनके बारेमें यही स्थाति थी। कोई आश्चर्य नहीं, यदि ग्रीक-बास्तरी साम्राज्यके नष्ट होनेपर कोई राजकुमार वहां जाकर शासक बना हो, या कोई कुषाणवंशी राजकुमार जाकर रहने लगा हो, जिसके उत्तराधिकारी ग्रीकों और शकोंमें भेद करना भूल गये हों। उज्बेकोंने बदस्त्रांको जीतकर बुखाराके अधीन कर लिया था। बुखाराके शासनके निर्बल होनेपर १८वीं सदीमें बदस्त्रां स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज यात्री मूरकाफ्ट १८३२ ई०में इधरसे गुजरा था, उस समय तत्कालीन राजवंशको स्थापित हुये सो साल हो चुके थे।

सुल्तानशाह बदल्शांके राजवंशका संस्थापक था, जिसकी राजधानी फेजाबादको भी उसीने बसाया था।

- (क) सुन्तानशाह (१७६५ ई०)—जिस साल चीनन वहांके शासक खान खोजासे काश्गरको जीता, उस समय बदस्शांका शासक सुन्तानशाह था। खान खोजाने भागकर चालीस हजार आदिमयों के साथ बदस्शांमें शरण ली थी। उसके धन और बेगमोंके लोभसे सुन्तान शाहने उसपर आक्रमण कर दिया। खान खोजाने हार खाते समय शाप दिया, कि बदस्शां तीन बार निर्जन बनेगा, और वहां एक कुत्ता भी जिन्दा नहीं रह जायगा। कुछ साल बाद १७६५ ई०में अफगान अमीर अहमदने बदस्शां जीत लिया, जिसमें सुन्तानशाह मारा गया। उस समय बदस्शांमें पैगम्बर मुहम्मदका कुर्ता बड़ी पवित्रताकी चीज समझा जाता था, जिसे अफगान फैजाबादसे काबुल ले गये।
- (ख) मीर मुहम्मद शाह (१७६५-१८१२ ई०)--सुल्तानकी जगहपर उसके पुत्र मीर मुहम्मदको बैठाया गया। १८१२ ई०में जब इज्जनुल्ला इधरसे गुजरा, तो यही बदख्शांका शासक था।
- (ग) मीर यारबेक खान (१८२३ ई०)—मुराद बीने इसे १८२३ ई०में किला-अफगानमें हराया, और १८२९ ई०में बदख्शां बिलकुल मुराद बीके हाथमें चला गया। वह यहांके बाशिन्दों-को कुन्दुज ले गया। मीरयार बेकका भाई मीर मुहम्मद रजाबेक तालिकानमें भाग गया।
- (घ) जहांबारज्ञाह (१८५९-६१ ई०)—अफगानोंने बदख्शांपर अधिकार करके १८५९ ई० में पुराने वंशके जहांदारशाहको फिर अपनी ओरसे गद्दीपर बैठाया। चित्रालके मेहतरने इक्कीस दास-दासियोंको भेजकर अपनी लड़कीका ब्याह जहांदारके लड़केके साथ किया। १८६१ ई०में इसे गद्दीसे हटा दिया गया।
- (ङ) महम्बशाह (१८६१ ई०)—जहांदार अमीर शेरअलीके प्रतिद्वंद्वीका पक्षपाती था, इसीलिये उसे हटाकर उसके भतीजे महमूदशाहको गद्दीपर बैठाया गया। इस समय बदस्शां कई इलाकोंमें बंटा हुआ था, जिनमें फैजाबाद और गर्म सीधे महमूदशाहके शासनमें थे, और दराइम, शहरसब्ज (दक्षिणी), गुम्बज, फराखर, किश्म, रूस्तक, इशकासिन, वखान, जेबक, मिन्जान, राग, दौग और आसियाबीमें खानदानी अमीर महमूदशाहकी अधीनतामें शासन करते थे।

तुखारिस्तानके पश्चिमी भागमें कई और छोटे-छोटे राज्य थे, जो अन्तमें अफगानिस्तानके हाथमें चले गये थे।

(४) मेमना—नादिरशाहकी मृत्युके बाद वहांके राज्यपाल हाजीखानने अपनेको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद उसका छोटा लड़का अहमद १७९८ से १८०९ई० तक शासन करता रहा। फिर उसका चचेरा भाई अलायार खां १८१० से १८२६ ई०तक मेमनाका स्वामी रहा। इसके बाद मिजराब खान गद्दीपर बैठा, जिसे उसकी एक बीबीने जहर दे दिया। उसके पुत्रोंमें उत्तराधिकारके लिये झगड़े शुरू हो गये, जिसका फैसला हिरातके अफगान-राज्यपाल यारमुहम्मदने किया—बनियों और किसानोंका शासक उकमेत और किलेकी सेनाका कमांडर शेरखांको

बनाया गया । शेर खां १८५३ ई०तक शासक रहा । उकमेत खानको उसके भाई मिर्जा याकूबने किलेकी दीवारसे गिराकर मार दिया, जिसके बाद उकमेतका पुत्र हुसेन खां गई।पर बैठा, किन्तु सारी शक्ति उसके चचा याकूबके हाथमें थी । याकूब जुरमानाकी जगह आदिमियोंको बुखारामें गुलाम बना बेंचनेके लिये भेज देता था । हुसेन खां काबुलका नहीं, बिल्क बुखाराका पक्षपाती था । उसने लम्बे केशोंवाली अफगानोंकी तीन सौ खोपड़ियोंसे अपने किलेके दरवाजेको सजाया था, और १८६३ ई०में काबुलपर चढ़ाई करनेकी सोच रहा था, लेकिन इसके बाद ही उसके संरक्षक अमीर-बुखाराको भी इसियोंकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ।

- (५) अन्दख्द (अन्दखोइ)—यह बुखारा और हिरातके वीचमें खुरासानका एक भाग है जो देरतक अफगानिस्तानके हाथमें रहा। यहां अहमदशाह अब्दालीके पुत्र तेमूरशाहके नामका खुतवा और सिक्का चलता रहा। तेमूरशाहकी ओरसे अफशार कबीलेका सरदार रहमतुल्ला यहांका शासन करता था। बुखाराके अमीर शाह मुरादसे लड़ते वक्त वह मारा गया। इसके बाद इल्दुज खान शासक था। १८४० ई०में अन्दखुदको बुखाराने ले लिया। यहांके बाशिन्दे मुख्यतः तुकंमान हैं। अन्दखुदको वास्तविक नर्क कहा जाता था—यहांका पानी खारा और कड़्वा है, रेगिस्तानमें बाल तपती है, और जहरीली मिक्खियां और बिच्छू यहां बहुत मिलते थे। लेकिन अब तो वह कलका नर्क गोवियत तुकंमानिस्तानका भाग बनकर वास्तविक स्वर्ग बननेके रास्तेमें हैं।
- (६) सादिरगान--१८१२ ई०में यहां इरज खान फिर रुस्तम खान शासक रहा । १८५३ ई० में इसे अफगानोंने ले लिया, और तबसे अफगानिस्तानमें है ।
- (७) सरीपुल-महमूद खान यहांका शासक था, लेकिन काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदैने १८५३ ई०में जब शाबिरगानको लिया, उसी समयसे सरीपुल भी काबुलके हाथमें चला गया।

१९वीं शताब्दीके उत्तरार्थमें एक अंग्रेज लेखकने अफगानी तुर्किस्तानके बारेमें लिखा था—"इन उज्बेक रियासतोंका अधिकांश, नाहे नामके लिये ही हो, अब अफगानोंकी प्रजा हैं, लेकिन अभी हाल हीमें अफगानोंने इन्हें जीता हैं, और वह अफगानी ज्येको खुशीसे उठानेके लिये तैयार नहीं हैं। यह अंग्रेजोंके लिये कहांतक बुद्धिमानीको बात हैं, जो कि वह आजतक इन रियासतोंको अफगानिस्तान-का अभिन्न अंग माननेपर जोर दे रहे हैं। अंग्रेजोंका ऐसा करना राजनीतिक बात हो सकती है, लेकिन नृवंश और इतिहासकी वह बात नहीं है। इसे असंदिग्ध रूपसे कहा जा सकता है, कि नसल और इतिहास दोनोंकी दृष्टिसे याके सबसे अधिक निवासी का बुल नहीं बुखारासे संबंध रखते हैं।"

अंग्रेजोंके बलपर अफगानोंने इस घुद्ध उज्बेक इलाकेको अपने हाथमें बनाये रक्खा। पहले तो अमीरों-अमीरोंका सवाल था, लेकिन अब वक्षु नदीके उत्तरमें मध्य-एसियाके बहुत शक्तिशाली, तथा विद्या और उद्योग-धंधेमें आगे बढ़ी उज्बेक जातिका अपना गणराज्य है। वक्षुके दक्षिण तटके उज्बेक परले पार नेमिज नगरीको रातको हजारों बिजलीके चिरागोंसे जगमगाते और दिनको कारखानोंकी चिमनियोंसे धुआ उगलते देखकर ठंढी आह लेकर कहते हैं—"कबतक हम अपने उत्तरी भाइयोंसे अलग रक्षे जायंगे?"

#### स्रोत-ग्रन्थ

- १. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. ऋवेर आदि, १९१० ई० पृष्ठ २३६-४८)
- २. इस्तोरिया सससर (अ. म. र. दोनिकन् ४ जिल्द)
- ३. तुर्केस्तान्स्कओ वोयेम्नओ ओकुग् (३ जिल्द, १८८०)
- ४. ओत्चेत् ओ कोमेन्दिरीव्के व् नुकरेंस्ताने (व. व. वेर्तोल्द, "इज्वेस्तिया रोस्सिइस्कोइ अकदिमइ इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुल्तुरी, जिल्द १ पृष्ठ १-२२)
- 4. La rivalite anglo-russie on XIX siecle en Asie (A.M.F. Rouire, Paris 1908)
- F. History of Mongol (H. H. Howorth, London (1876-88)

# खीवाके खान (१७००--१८८१ ई०)

खीवा अर्थात् प्राचीन ख्वारेज्ममें किस तरह उज्बेकोंके खान शासन करन लगे, इसके बारेमें हम पहले बतला चुके हैं। १८वीं सदीके आरम्भमें पहला उज्बेक-वंश खतम हो गया, लेकिन मध्य-एसियामें अब भी चिद्ध-गिस् खानवाले राजकुमारोंकी बड़ी मांग थी, इसलिये उन्हें ढूंढ़-ढूंढ़कर लाकर खान बनाया जाता था। ऐसे ही बाहरसे लाये हुये खानोंने प्रायः सौ सालोंके लिये खीवाको अपने हाथमें रखा, जिसके बाद अन्तिम कंकुरत-वंशने शासन किया।

## §१. बाहरी वंश (१७००—-१८०४ ई०)

अधिकारच्युत वंशके राजकुमार अब भी ढूंढ़नेसे मिल जाते, लेकिन अन्तिम खानोंके अत्या-चारोंसे तंग आकर खीवाके प्रभावशाली आदिमियोंने उन्हें लेना पसंद नहीं किया, और बुखाराके राजवंश एवं कजाकों और कल्मकोंमें दूत भेजकर किसी राजकुमारको ढूंढ़ना चाहा । इस समय पुराने राजवंशके कितने ही लोग अरालके एक द्वीपमें रहते थे। पहला खान अरंक बनाया गया, जो कराकल्पकके खानोंसे संबंध रखता था।

#### १. अरंक, एवरंक, अवरंग खान

बादशाह औरंगजेबका ही नाम इस खानका भी था, और शायद यह औरंगजेबका अन्तिम समकालीन था। लेकिन यह या इसके वंशने बहुत दिनोतक शासन नहीं किया और लोगोंने इसके बाद शेरगाजीको खान बनाया।

## २. शेरगाजी ( --१७१३ ई०)

खीवाका खान बननेसे पहले शेरगाजी बुखारामें रहता था, वहींसे इसे लाया गया। १७१३ ई०में तुर्कमान सरदार खोजा नफस अस्त्राखान गया था। वहां वह राजुल समानोफसे मिला। समानोफ गेलानका निवासी था, लेकिन पीछे रूसमें ईसाई बनकर बस गया था। खोजाने उसे समझाया, कि तुर्कमानोंको मिलाकर निम्न-वक्षुके जिलोंको रूसियोंको ले लेना चाहिये, वहां बहुत सोना है। उसने यह भी बतलाया, कि उज्वेक-शासकोंने रूसियोंके भयसे ही बांघ बांघकर वक्षुको कास्पियनसे हटा अराल समुद्रमें डाल दिया, उसे फिर कास्पियनमें डाला जा सकता है, उसके बाद आसानीसे वोल्गाके जहाज कास्पियन होकर वक्षुके भीतर जा सकेंगे। खोजाकी यह बात यद्यपि अब २०वीं शताब्दीके उत्तराईमें सच्ची होने जा रही है, लेकिन उस समय उसने इसे रूसियोंको लोभमें डालनेके लिये कहा था। इसी समय राजुल गागरिनसे पीतर 1 को पता लगा, कि यारकन्दके पास सोनेकी खानें हैं। पीतरको अपने युद्धोंके लिये सोनेकी बड़ी अवश्यकता थी। ऐसे समय कितने ही शासक कीमियांगरोंके जालमें पड़ते देखे गये हैं, इसल्पिय यदि सोनेकी खानोंकी ओर पीतर असाधारण रूपसे आकृष्ट हुआ हो, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। खोजाको अपने साथ ले राजुल समानोफ राजधानी पीतरबुर्ग गया। उस समय गारद-कप्तान तथा मुसलमानसे ईसाई बना राजुल बेकोविच चेकिस्की सम्राट्का बहुत प्रिय दरबारी था। उसने दोनोंको जारसे मिलाया। पीतरबुर्गमें रहते खीवाके दूत अशुरबेक (१७१३-१९ ई०)

ने उनकी बातका समर्थन करते हुये कहा, कि रूसियोंको वक्षुके कास्पियनमें गिरनेके पुराने स्थान (शायद क्रास्नोवोद्स्क)को दस हजार सैनिकोंके रखने लायक बनाना चाहिये। यदि रूसी वक्षुको उसकी पुरानी धारमें डालना चाहेंगे, तो हमारा खान (शेरगाजी) विरोध नहीं करेगा। अशुर-बेक बहुत-सा भेंट-उपहार पाकर १७१५ ई०में अपने खानके पास लौटा, लेकिन अरंग और शेरगाजीके सिंहासनारोहणके समय हुई गड़बड़ीके कारण वह अस्त्राखानमें रक गया। इसी समय पीतरने अशुरवेकको भारत जा वहांसे तोता और चीता लानेके लिये कहा। राजुल बेकोविच वेकिस्की (वेरकास-राजकुमार) ने ईरानके शाह हुसेनके शासनकी गड़बड़ियोंके समय रूसमें शरण ली थी। उसक मरनेपर उसके पुत्र अलक्सान्द्र-पुत्र गालितजिनकी लड़कीसे ब्याह किया, और पीतरका गारद-अफसर बना। इसी अलक्सान्द्र-पुत्र गालितजिनकी लड़कीसे ब्याह किया, और पीतरका गारद-अफसर बना। इसी अलक्सान्द्रके नतत्वम पीतरने खीवाके लिये एक अभियान भेजा। उसके जिम्मे काम दिया गया था—वक्षुकी पुरानी धाराकी सर्वे करना, ख्वारेज्मके खानसे रूसकी अधीनता स्वीकार कराना, और उपयुक्त स्थानोंपर किले बनवाना। यह सब काम कर लेने पर बुखारा के अमीरसे बातचीत करना, फिर लेफ्टिनेंट कोजिनको भेजकर स्थलमार्गसे भारत जानेके रास्ते-का पता लगाना, और एक दूसरे आदमीको यारकन्दक सोनेकी खानोंके बारेमें जानतेके लिये मेजना।

पीतरने उज्बेक-लानों और दिल्लीके बादशाहके लिये चिट्रियां दी थीं। १७१६ ई०की र्गीमयोंमें राजुल बकोविच चार हजार आदिमयोंके साथ रवाना हुआ। उसने कास्पियन तटपर करागन, अलक्षन्द्रोत्रयेस्क और कास्नोबोद्स्कके किले बनाये, जिनमें अन्तिम उसी जगह बनाया गया, जहांपर पहले वक्षु कास्पियनमें गिरती थी। इन किलोंमें सैनिकोंको रखकर बेकोविचने खीवाके खानको अपने आनेकी खबर देनेके लिये किरियक (ग्रीक) वोरानिनको भेजा । वोरानिन अस्त्राखानम बसे ग्रीकोंमेंसे था । राजुल स्वयं वोल्गाके तटपर लौट आया । कजानसे पांच सौ स्वीड युद्धबंदियोंकी भर्ती करके मेजर फांकेनबर्गको उनका अफसर बना बेकोविचने फिर वोल्गातटसे १ जुलाई १७१७ ई०को प्रस्थान किया। अबकी उसने ग्रेबेन्स्कके रूसी कसाकों और नोगाइयोंके इलाकेमें होते स्यलमार्गंसे यात्रा की । बेकोविचके साथ अस्त्राखानके रहनेवाले तीन सौ तारतार, कितने ही और बुखारी कारीगर आदि भी थे। गुरियेफमें पहुंचनेपर उरालके पंद्रहसी कसाक आ मिले। दो दिन बाद यम्बा नदीके तटपर पहुंच बेड़ोंका पुल बना उसे पार किया। बेकोविचने भारतका रास्ता ढूंढ़नेके लिये मिर्जा तौकेलेफको भेजा, लेकिन उसे ईरानियोंने अस्याबादमें रोक लिया, जहांसे पीछे उसे अस्त्राखान भेज दिया गया। यद्यपि उस समय अस्त्राखान, बाकू, बुखारा, समरकन्द आदिमें काफी संख्यामें भारतीय ब्यापारी रहते थ, जिनसे भारतका रास्ता आसानीसे मालूम हो सकता था, लेकिन पीतर सैनिक दृष्टिसे भी सूभीतेका कोई रास्ता ढुंढ़ना चाहता था।

यहां बेकोविचको कल्मक थैची आयुका और पहुछे भेजे दूत वोरानितने बतलाया, कि खीवावाले अभियानका विरोध करेंगे। यम्बा तटसे दो दिन चलतेके बाद वह बगवतोफ और पांच दिन और चलकर इरिकत्श-गिरि (उस्तर्ज्तं या चिक) पहुंचा। उस्तर्ज्की छंची अधि-त्यकाको पार करक वह अराल समुद्रके तटपर गया। अब वह ऐसी भूमिमें थे, जहां इतने आदिमियोंके लिये पानी मिलना आसान नहीं था। इस के िये उन्हें जगह-जगह नये कुएं खोदने पड़े, और कितने ही पुराने कुंओंकी मरम्मत करनी पड़ी। इस प्रकार पानीका प्रवंध करके वह सात सप्ताहतक चलते गये। जब खीवा चार दिन रह गया, तो खानके दूत घोड़ों, चोगों आदिकी भेंट ले बकोविचके पास आये। यद्यपि उन्होंने एक ओर बाहर से इस तरह शिष्टा-चार दिखलाया, दूसरी ओर खीवाके घुड़सवार वेकोविचके ऊपर आक्रमण करते रहे। बेकोविचके आदिमयोंने भी अपने बाख्दी हिययारोंसे मुकाबिला किया, जिसपर लोग अपने कस्बों और गांवोंको छोड़कर खीवाकी ओर भागने लगे। खानने शत्रुकी शिक्तका अंदाजा लगा चाल चलते हुये कहा—"गलतीके लिये हम क्षमा मांगते हुये आपका स्वागत करते

हैं. लेकिन आपकी सेनासे लोग भयभीत हैं। सेनाको वहीं रखकर आप मामूली आदिमियोंके साथ पंधारिये।" इसपर पांच सौ आदिमियोंको साथ ले बेकोविच खीवा शहरमें पहुंचा । खानने बीछे छोडे सैनिकोंके नाम बेकोविचसे जबर्दस्ती या जाली चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कहा गया था कि अपने हथियारोंको खानके अफसरको दे दो और एक नगरमें जाकर डेरा डालो। रूसियोंको क्या पता था ? उन्होंने चिट्ठीको सच्ची मानकर हथियार दे दिये, और भिन्न-भिन्न जगहोंमें जाकर डेरा डाला । इसी समय खीवावालोंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया । जो मारे जानेसे बचे उन्हें उन्होंने दास बना लिया। कुछ रूसी सैनिक और तोपखानेके आदमी डरके मारे खानकी सेनामें भी भर्ती हो गये। बेकोविचको लाल कपड़ा पहनाकर खानके तम्बूके सामने ला उसे सिज्दा करनेके लिये हुक्म दिया गया । इन्कार करनेपर पहले उसके पैर काट डाले गये, फिर बडी करतासे उसके प्राण लिये गये। उसकी खालमें भूसा भरकर बुखाराके खानके पास भेज दिया गया. लेकिन उसने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, और खीवाके दूतको यह कहकर भगा दिया. कि तुम मनुष्यका खून पीनेवाले नरभक्षक हो। राजुल समानोफ और दूसरे प्रमुख व्यक्तियोंके सिरोंको काटकर खीवाके दरवाजोंपर भालेसे लटका दिया गया, जो बहुत सालों तक वैसे ही लटकते रहे । तुर्कमानोंने उस समय उज्बेकोंसे खरीदे दो रूसी गुलामोंको हेन्वे नामक एक युरोपीय सरदारको बेचना चाहा। कहते हैं, बेकोविचके बच्चे और बीबी वोल्गामें डूब मरे थे, जिसके कारण भी उसका दिमाग ठीकसे काम नहीं कर रहाथा, और वह इतनी बड़ी गलती कर बैठा।

पीतरने फिर भी मध्य-एसियाको छोड़ा नहीं। उसने तुर्की-फारसी जाननेवाले अपने एक इता-लियन नौकर फ्लोरियो बेनेवेनीको भेजा, जो ईरानके रास्ते नवम्बर १७२१ ई०में बुखारा पहुंचकर वहां चार साल रहा। अबुल्फैज मुह्म्मद खांने बेनेवेनीकी बहुत खातिर की थी।

शेरगाजीको पहिले कितने ही उज्बेक बुखाराके तस्तपर वैठाना चाहते थे, लेकिन उसमें सफल न हो वह जब खीवाकी गद्दीपर बैठा, तो उसके आदमी बुखारामें लूटमार करने लगे। इसपर बुखारियोंने खीवाके पुराने वंश अरालियोंका पक्ष लेना चाहा । उन्होंने १७०७ ई०में अबुलगाजीके वंशज तेमूर सुल्तानको शेरगाजीका प्रतिद्वंद्वी खड़ा किया—वह मूसाखानका पुत्र था, जो बापके मरनेपर बुखारामें रहता था। तेमूरका बड़ा भाई बलखका राज्यपाल था। बडे भाईको अरालियोंने अपना खान चुना था। बुखारियोंकी मददसे तेमूर सुल्तानने दो बार खीवापर आक्रमण किया। शेरगाजीको बुखारा और तेमूरसे ही मुकाबिला नहीं करना था, बल्कि उसे रूसियोंसे भी बहुत भय था। उसने पीतरको प्रसन्न करनेके लिए रूसी बंदियोंको छोड़ दिया और बेनेवेनीको खीवा आनेके लिये बहुत आग्रह किया। इस समय बुखारामें बड़ी अराजकता फैली हुई थी। वहांके खान अबुल्फैजके खिलाफ यह भी इल्जाम लगाया जाता था, कि उसने एक काफिर (बेनेवेनी) को अपने पास रख रक्खा है। पीतरने ईरानपर जो सफल अभियान किया था, उसकी खबर पा उज्बेकोंका दिमाग कुछ ठंढा हुआ, लेकिन शेरगाजीकी परेशानी कम नहीं हुई। १६ मार्च १७२५ ई० को बेनेवेनीने अपनी सरकारके पास पत्र लिखा था, कि बुखाराकी हालत बहुत डांवाडोल है; सारे रास्ते लुटेरोंके हाथमें हैं। बलखके पुराने शासकने तेमूरके भाईसे उस इलाकेको छीनकर उसे मार डाला। शेरगाजीके लिये दो साल बहुत मुसीबतके थे। तेमूर सुल्तान और उसके सहायक अरालियों और कराकल्पिकयोंने दो बार खीवापर चढ़ाई की । रजीम खानके समरकन्दसे आकर बुखारापर चढ़ाई करनेकी खबर आई, जिससे लोगोंमें बड़ी घबराहट मच गई। जिस समय बुंखाराकी यह हालत थी, उसी समय बेनेवेनीने मशहदका रास्ता लेना चाहा। तब खीवाका ु पल्ला भारी हो गया था । १० फर्वरी १७२५ ई०को बेनेवेनी चुपकेसे निकल पड़ा और किसी तरह तुर्कमानोंके खतरेसे बचते खीवा पहुंचा। लोग कहीं गुप्तचर म समझ लें, इसलिये उसने यरोपीय छोड़ एसियाई पोशाक पहिन दाढ़ी रख ली थी। खीवा-खानने उसके साथ अच्छा ु बर्ताव किया, और गुलाम रूसियोंके छोड़ देनेका वचन दिया। बेनेवेनीके खीवा पहुंचनेसे पहले ही तेमूर सुल्तान खीवापर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहा था, इसलिये भी शेरगाजी बहुत परेशान था। पीतरका दूत खीवाके राजदूत सुभानकुल्छीको छे वहांसे अगस्तमें रवाना हुआ,

और रूसकी सीमामें सुरक्षित पहुंच गया । इस समय ख्वारेज्म मध्य-एसियामें गुलामोंका सबसे बड़ा बाजार था। वहां दस हजार रूसी और ईरानी गुलाम खेतों और नहरोंपर काम करते थे। रूसी तो ईसाई होनेके कारण काफिर थे ही, ईरानियोंको शीया होनेकी वजहसे मुल्लोंने काफिर होनेका फतवा दे दिया था, इसलिये उनके बेचने-खरीदनेमें कोई रुकावट नहीं थी। खीवाकी बाजारोंसे इन अभागे गुलामोंको कजाक, तुर्कमान और कल्मक खरीद ले जाते थे। १७२८ ई०में रूसी और ईरानी गुलामोंने शेरगाजीको मारकर तेमूर सुल्तानको खान बनानेकी योजना बनाई थी, लेकिन पहिले ही मंडाफोड़ हो गया। बहुतसे पड्यंत्रकारी मार डाले गये, और अरालके खानको दो दिन बाद आकर खाली हाथ लौटना पड़ा।

१७३१ ई०में रूसकी शासिका रानी अन्ना (१७३०-४० ई०) थी। उसने कर्नल एर्दबेगंको दूत बनाकर खीवा भेजा, लेकिन रास्तेमें ही डाकू उसपर टूट पड़े, और सब माल गंवाकर उसे पीछे लौटने-के लिये मजबूर होना पड़ा।

## ३. इलबर्स (--१७४० ई०)

शेरगाजीके तुरन्त ही या कुछ साल बाद इलबर्स खीवाका खान बना । यह कजाकोंके खानवंशका था । १७३९ ई०में दिल्लीकी सङ्कोंपर खुनकी नदियां बहा नादिरशाह जब लौटा, तो बुखाराके अमीर अबुल्फैजने उसे स्वागतका न्यौता दिया। उसने इलबर्सको भी इसकी खबर दी, जिसपर उसने जनाब दिया-"एक पापी आत्माको जबर्दस्ती तुम स्वर्गमें नहीं प्रविष्ट करा सकते।" नादिर जिस वक्त भारतमें लूटमार करनेके लिये गया था, उसी समय मैदान खाली पाकर इलबर्सने खुरासानको लूटा । भारतसे लौटनेपर चारबेकरसे नादिरने इलबर्सको अपने पास आनेके लिये संदेश भेजा, लेकिन जाकर नादिरके सामने कोनिश करनेकी जगह इलबर्सके तीन हजार यामुद चारजूयपर चढ़ आये, जिन्हें नादिरके हाथों पिटना पड़ा। अबुल्फैजने बीचमें पड़कर क्षमादान दिलानेका प्रयत्न किया, और इसके लिये अपने तीन दूत इलवर्सके पास भेजे। इलबर्सने दो दूतोंको मरवा दिया और तीसरेको नाक-कान काटकर लौटाया। नादिर भला खीवाके खानकी इस गुस्ताखीको कैसे सह सकता था ? उसने अपनी सेनाको दो भागोंमें बांट-कर खीवापर चढ़ाई की। एक सेना वक्ष्के बार्चे तटसे बढ़ी, और दूसरी दाहिनेसे । साथमें बहुतऱ्सी नावोंका [बेड़ा भी चल रहा था । नादिरकी सेना जल्दी ही हजारास्प पहुंच गई। इलबर्स भी तैयार था । नादिरने हजारास्पसे आगे बढ़कर एक सेनाको खानकाह जानेका हुक्म दिया-इलबर्स उस समय खानकाहमें था । नादिरने आत्म-समर्पण करनेके लिये तीन दिन-की मुहलत दी। इसपर इलबर्स पर्दनमें तलवार और रस्सी बांधे नादिरके सामने आया, जिसने उसे माफ कर दिया। लेकिन इलबर्सने किसी खोजा (सैयद)का सिर कटवा लिया था। खोजाके पुत्रोंने खुनका बदला लेमेकी मांग की, जिसपर नादिरके हुक्मसे इलबर्स और उसके बीस अफसर मारे गये। खीवा छोड़ ख्वारेज्मके बाकी शहरोंने नादिरके सामने आत्म-समर्पण किया। इस संघर्षके समय इलबर्सने लघु-ओर्द्रके प्रसिद्ध लान अबुल्खैरसे सहायता मांगी थी, और उसने आकर खीवापर अधिकार कर लिया था । इसी समय अबुल्बैरके बुलानेपर रूसी सैनिक इंजीनियर क्लादिशेफ, मुराविन और निजमोर सिर-दिरियाके मुहानेपर रूसी किला बनाने आये थे। वह दश्ते-कजाककी सर्वे कर चुके थे। खानको उसके डेरेमें न पा वह भी खीवा गये। अबुल्बैरने कुछ सुल्तानोंके साथ मुराविनको नादिरके पास भेजा, जिसने उनका अच्छा स्वागत किया । उसने अबुल्खैरको बुला भेजा, लेकिन वह नादिरपर क्यों विश्वास करने लगा ? नादिरकी क्रुपासे खीवाको हाथमें रखनेकी जगह अबुल्खैरने देश लौट जाना ही अच्छा समझा। खीवाके नागरिकोंने चार दिनतक नादिरके आक्रमणको विफल करनेकी कोशिश की, लेकिन अन्तमें आत्म-समर्पण करना पड़ा। नादिरने चार हजार तरुण उज्बेकोंको अपनी सेनामें भर्ती करके खुरासान, और बारह हजार रूसी तथा ईरानी गुलामोंको मुक्त करके अपने घर भेज दिया। उन्होंके बसनेके लिये नादिरने अबीवर्दके पास एक नया शहर बसाया।

### ४. ताहिरखान (१७४०-४१ ई०)

इलबसेंके मारे जानेके बाद बुखारा-खानके संबंधी ताहिरको खीवाका खान बना नादिर वारजूयकी ओर लौट पड़ा । ताहिर बहुत समयतक राज्य नहीं कर पाया । अगस्त १७४१ ई०में नादिर कास्पियनके पिक्चिमी तटवर्ती दागिस्तानमें लड़ाईमें फंसा था । इसी समय उज्बेक अरालियोंने अबुल्खैरके पुत्र नूरअलीको बुलाया, जिसने खीवा पहुंचकर ताहिरको मार डाला । थोड़ी देरके लिये नूरअलीने शासन संभाला, लेकिन जब नादिरशाहके फिर आनेकी खबर मिली, तो वह कजाकोंमें भाग गया । नादिरकी सेना नसरुल्ला मिर्जीके नेतृत्वमें मेवं पहुंची । विद्रोही नेता एर्तुक ईनकने वहां जाकर क्षमा मांगी, नादिरने उसे माफ कर दिया ।

## ५. अबुल् मुहम्मद, इलबर्स-पुत्र (१७४१ ई०)

इलबर्सका पुत्र अबुल् मुहम्मद नादिरकी शरणमें था । नादिरने उसीको खीवाका खान और एर्जु कको उसका वजीर बनाया। एर्जुकको बहुत जल्दी उज्बेक और यामूद विद्रोहियोंने मार डाला और खान अबुल् मुहम्मद भी खीवासे लुप्त हो गया।

### ६. अबुलगाजी II (१७४५ ई०)

विद्रोहियोंने अब अबुलगाजीको अपना खान बनाया। इस समय उज्बेकोंके साथ-साथ तुर्कमान यामूद कबीलेका भी खीवा-राज्यमें बहुत जोर था। उधर ईरान नहीं चाहता था, कि खीवावाले उसके हाथसे निकल जायं। विद्रोह होते ही रहते थे। ईरानी जेनरल अलीकुल्लीने १७४५ ई०में स्वारेज्मपर आक्रमणकर उरगंजके पास यामूदोंको हराकर बलखानकी पहाड़ियोंकी ओर भगा दिया, और नये खानको नियुक्त करके ईरानका रास्ता लिया।

## ७. काइप, बातिर-पुत्र (१७५० ई०)

ा बातिर शायद कराकल्पकोंका खान था । १७५० ई०में इरबेक नामक एक दूतने रूसमें जाकर कहा था, कि खीवा जानेवाले कारवांको बातिरके राज्यके भीतरसे आना चाहिये, नूरअलीके राज्यके भीतरसे आना सुरक्षित नहीं है। इसी समय कजाक अरालियोंपर आक्रमण करके उनके बहुतसे आदमी और पशु पकड़ ले गये। ये नूरअलीके आदमी थे, इसलिये खीवामें नूरअलीके प्रजाजनोंको पकड़कर उन्हें लूटका माल लौटानेके लिये मजबूर किया गया । बातिरका पुत्र काइप खीवामें आनेसे पहले लघु-ओर्दूके एक कबीलेका खान रह चुका था। काइपने नूरअलीके राज्यसे ओरेनबुर्ग जानेके रास्तेको बंद कर दिया—रूसियोंके व्यापारका केंद्र होनेके कारण ओरेनबुर्गसे व्यापारियोंको बहुत फायदा था । काइपके हुक्मका बदला लेनेके लिये १७५३ई०में न्रअलीने खीवाके कारवांको लूटा और रूससे कहा, कि यदि तोपखानेके साथ दस हजार सेना मिले, तो रूसके लिये हम खीवाको जीत सकते हैं। लेकिन रूसियोंने उसे माननेसे इन्कार ही नहीं कर दिया, बल्कि हुक्म दिया, कि लूटे मालको उसके मालिकोंको लौटा दो । रूस इस तरह खीवासे निरबाध व्यापार होने देना चाहता था, लेकिन मध्य-एसियाके शासकों और अमीरोंके लिये लूट तो एक वैध आय थी । १७५४ ई०में काइपने खीवामें आये एक रूसी कारवांको रोक लिया, और साल भर बाद उसे छोड़ा । काइपके दूतने रूसमें जाकर कहा, कि उज्बेक हमारे सानको पसंद नहीं करते, इसिलये उसकी मददके लिये रूसको हाथ बढ़ाना चाहिये। रूसने इन्कार कर दिया,। नूरअली और उसके पुत्र एरलीके पकड़े जानेपर मुक्ति-धन देकर छुड़ानेका वचन देते हुये सेना एकत्रित की । सेनाको आशीर्वाद देनेके वक्त खोजाने ऐसा करनेसे मना कर दिया।

काइप विद्वान् और साथ ही अत्यन्त क्रूर आदमी था । उसकी क्रूरताके कारण लोगोंने विद्रोइ कस्के उसे लघु-ओर्दूके कजाकोंमें भागनेके लिए मजबूर किया, जिनके ही भीतर रहते

१७७० ई०में वोल्गा तटके तोरगूत मंगोलोंके प्रस्थानके समय उसने उनपर आक्रमण करके "गाजी" (धर्मयोद्धा)का नाम पाया। पीछे १७८६ ई०में लघु-ओर्दूके एक कबीलेने उसे अपना खान भी चुना। काइपने अमीर-बुखारा अबुल्फैंज खांकी लड़की ब्याही थी। उसकी मृत्यु १७९१ ई० के आसपास हुई।

### ८ अबुलगाजी III (--१७५५ ई०)

खीवामें अब वास्तविक शक्ति ईनकों (प्रधान-मंत्रियों)के हाथमें थी । ,उज्बेकोंमें कंकुरत (कुनगरद) कबीलेका प्रभाव छिङ्ग्-गिस् (चिंगिस)खानके समयसे ही बहुत था, यह हम पहले बतला आये हैं। मूलत: यह मंगोल कबीला था, जो पीछे तुर्क बन गया। कंकुरतों के बी (बेग या अमीर) वंशानुवंश कमसे ईनक (वजीर) तथा हजारास्पके राज्यपाल होते आये थे। १८वीं सदीमें बसारा और खीवा दोनोंमें हालके नेपाल और पिछली सदी तकके जापानकी तरह दो राजा -हुआ करते थे । खानको बस अच्छा-अच्छा खाना और सुनहला जामा पहनकर मौज करनेकी बुट्टी थी । उसके दरबारमें सलाम करनेके लिये प्रति दिन ईनक और बड़े-बड़े दरबारी जाते थे। राज्यका सारा काम ईनकके हाथमें था । प्रत्येक शुक्रवारको दरबारी महलमें जाते, जहां खानके पास ईनक बैठता। जब नमाजका वक्त आता, तो ईनक खानको उठनेमें सहारा देता, उसे मस्जिद ले जाता, और नमाजके बाद लौटा लाता। खीवाके खान इसी तरहके गुड़िया खान थे, जिनका काम था ईनकोंके हाथमें नाचना । इसी गुड़िया-खानकी जगह लेनेके लिये कजाकों या कराकल्पकोंमेंसे किसी छिड -िगस्-वंशीको लाया जाता, और जबतक पसंद आता, रखकर उसे निर्वासितकर किसी दूसरेको खान बनाया जाता। इशमद बी सबसे पुराने ईनकोंमेंसे था। पता लगता है, कि उसके बाद उसका पुत्र मुहम्मद अमीन १७५५ ई०में ईनक बन सत्रह साल-तक शासन करता रहा। इसके शासनकालमें खीवाकी समृद्धि बढ़ी। उस समय खीवाका अपना कोई सिक्का नहीं था, ईरान और बुखाराके सिक्के ही वहां भी चलते थे। शुक्रवारकी नमाजके खुतबेमें गुड़िया-खानका नाम लिया जाता था। मुहम्मद अमीनकी मुहरपर खुदा हुआ था— "अल्लाह और पैगम्बरकी मेहरबानी, खानका एक दास, जिसपर वह विय्वास कर सकता है।" जिस तरह खीवामें ईनकोंकी चलती थी, उसी तरह बुखारामें इसी समय अतालीकोंकी चल रही थी। बुखाराका अतालीक दानियाल बी ईनक मुहम्मद अमीनका गहरा दोस्त था, जिसने हाथसे निकल गये अधिकारको पानेमें अमीनकी मदद की थी। मुहम्मद अमीनके बाद उसका पुत्र एवज ईनक बना। यह बड़ा ही समझदार और सादगीसे रहनेवाला आदमी था । इसके समय यामूदों (तुर्कमानों), मंगिशलकों (तुर्कमानों) और कजाकोंने विद्रोह किया, जिसमें उसके अपने संबंधी तथा अरालके कंकुरतोंके नेता तुरासूफीने भी विद्रोहियोंका साथ दिया।

अक्तूबर १७९३ ई०में रूसी डाक्टर मंजर बलांकेन्नागेल् खीवा पहुंचा। गुप्तचर समझकर उसे शहरके नजदीक एक घरमें नजरबन्द करके मारना चाहते थे; किन्तु ईनकके भाई, बुढ़ापेके कारण अंघे फाजिल बीको डाक्टरकी दवासे फायदा हुआ, जिससे उसका मान बढ़ गया। डाक्टरने बहुत समझाया, कि खीवावालोंको मंगिशलकर्मों जा रूसियोंके साथ व्यापार करनेसे बहुत फायदा होगा, लेकिन आम एसियाइयोंकी तरह खीवावाले भी यूरोपियोंपर विश्वास नहीं करते थे। डाक्टरके लिखे-अनुसार उस समय खीवाके राज्यमें एक लाखसे अधिक आदमी नहीं थे, जिनमें उज्बेक ४१ प्रतिशत, सर्व (फारसीभाषी) १५ प्रतिशत, कराकल्पक १० प्रतिशत, यामूद ५ या ६ प्रतिशत थे। बाकी १८ या १९ प्रतिशत दास थ। खीवाकी सेनामें बारह या पंद्रह हजार सिपाही थे, जिनमेंस दो हजारके पास ही बन्दूकें थीं, बाकी तलवार, भाला, तीर, कमानवाले थे। यामूद और कराकल्पक सबसे अच्छे सिपाही माने जाते थे, जिनके बाद उज्बेकोंका नम्बर आता था। उस समय काइपका पुत्र अबुलगाजी खान था, जो एकांतमें रक्खा जाता, और साल भरमें तीन बार ही प्रजाके सामने आने पाता था।

१८०४ ई०में ईनक एवज मर गया। भाइयों और दूसरे अमीरोंने कुथमुराद बेकको ईनक

बनाया, लेकिन उसने अपने भाई इल्तजारके लिये पदको लेनेसे इन्कार कर दिया। इल्तजारने छ महीनेतक ईनकके तौरपर काम किया। वह रोज खान (कजाक) के पास मुजरा करने जाता। एक रात उसने अपने भाई कुतुलुक मुरादको बुलाकर कहा— "तेमूर लंग, नादिरशाह और बुखारा-अमीर मुहम्मद रहीम कौनसे छिड़-गिस्-वंशके खानोंके पुत्र थे, उन्होंने अपन भाग्यको अपने आप बनाया। अल्लाहकी मेहरबानी है, कि मेरे पास निर्णय करनेकी शक्ति, साहस और सिपाही हैं। कबतक मैं इस गुड़ियाको सम्हाले बैठा रहूंगा? मैं स्वयं खान बनना चाहता हूं। इसके बारेमें तुम्हारी क्या सलाह हैं? मैं कजाक खानको कुछ पैसा देकर उसे उसके घर भेज दूंगा, और फिर यामूदोंसे पिंड छुड़ाऊंगा।" भाईने उसकी बातका समर्थन करते हुये फातेहा पढ़ा। दूसरे दिन इिल्तजारने गुड़िया-खानको किलेसे निकालकर कजाकोंमें भेज दिया और फिर अपने गद्दीपर बैठते हुये कंकुरत राजवंशकी स्थापना की।

### इन् कंकुरत-वंश (१८०४-८१ ई०)

| इस वंशमें निम्न खान हुये:——                     |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| १. इल्तजार, ईरज-पुत्र, एवज-पुत्र                | १८०४-६ ई∙ |
| २. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र                  | १८०६-२५ " |
| ३ अल्लाकुल, मुहम्मद रहीम-पुत्र                  | १८२५-४२ " |
| ४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र                      | १८४२-४५ " |
| ५. मुहम्मद अमीन, अल्लाकुल-पुत्र                 | १८४५-५५ " |
| ६. अब्दुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र                   | १८५५ "    |
| ७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र               | १८५५ "    |
| ८. सैयद मुहम्मद, मुहम्मद रहीम-पुत्र             | १८५५-६५ " |
| (मुहम्मद फना, तुरासूफी-भतीजा)                   | १८६५ "    |
| ९ <sub>.</sub> सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र | १८६५ "    |

#### १. इल्तजार, इराज-पुत्र, एवज-पुत्र (१८०४-६ ई०)

जानेवाले खानसे इल्तजारने कहा था—मैं दूसरे खानको बुला रहा हूं। उसने अपनी सेना बढ़ा दस हजार उज्बेकोंको कवचबद्ध किया, फिर मौलवियों, दूसरे धार्मिक नेताओं, अतालीकों, ईनकोंको बुलाकर कहा, कि दूसरे कजाक-खानके बुलानेकी जरूरत नहीं । उइगुर अतालीक बेक फुलाद सहमत नहीं हुआ, बाकी सबने फातेहा पढ़कर दुआ मांगी। इल्तजार उस समय चुप रहा। बड़े दरबारियों, आलिमों और कबीलोंके अकसक्कालों (ज्येष्ठों)में उसने खलअत और इनाम बांटे, उसके नामसे खुतबा पढ़ा गया । यामूदोंको छोड़ उज्बेकों, कराकल्पकों और तुर्कमानोंने नये खानको बधाई दी । इल्तजार जानता था, कि अन्तमें मेरे भाग्यका फैसला तलवार द्वारा होगा, इसलिये उसने अपना सारा घ्यान सेनाको बढ़ाने और मजबूत करनेमें लगाया। तैयारी हो जानेपर वह सरकश यामूदोंके ऊपर पड़ा, जो कि उस समय अस्त्राबाद (ईरान) और गूरगानके इलाकोंमें रहते थे। उसने उनसे मांग की——लूटपाटके जीवनको छोड़ दो, ऊंट-भेड़-फसलपर कर दो, नहीं तो हमारे राज्यसे निकल जाओ । उज्बकोंको लूटनेवाली यामूदोंकी एक टोलीके मुखियाको नाकमें रस्सी डालकर बाजारमें घुमाया गया, लेकिन यामूद घुमन्तुओंका लूटना तो पीढ़ियोंसे व्यवसाय था, उसे वह भला कैसे छोड़ते? इल्तजार भी निश्चय कर चुका था। उसने एक बार आक्रमण करके पांच सौ यामूदोंको मारा, पांच सौको कैदी बनाया, बाकी प्राण लेकर रेगिस्तानमें भाग गये । अराल द्वीपवाले भी लूट-मारसे तंग कर रहे थे, इसलिये इल्तजार उनके नेता तुरासूफीके ऊपर पड़ा, पर उसे असफल होकर ही खीवा लौटना पड़ा । उसने बुखारामें लूट-मार करके धन जमा करना चाहा, लेकिन बेक पुलादने इसे बुद्धिमानीकी बात नहीं कही । इसपर वह पुलादसे नाराज हो गया, और दरबार छोड़ते समय उसे मरवा दिया । पुलादके

परिवार तथा कबीले (उइगुर)ने विद्रोह किया, इसपर इल्तजारन उइगुर-उज्बेकोंका भीषण हत्याकांड किया । जो कत्ल होनेसे बचे, वे भाग गये, बाकियोंने 'भेड़िये द्वारा जबर्दस्ती लादी शांति'के सामने सिर नवाया । इल्तजारने अपने राज्यकी सीमाको बढ़ानेकी कोशिश की । उस समय उरगंजमें एक बड़ा पुराना खानदानी सैयद अख्तेखोजा रहता था। इल्तजारने बिना बापकी मर्जीके उसकी लड़की ब्याह ली । इसपर खोजाने बुखारा भाग गये यामूदोंको लूटका प्रलोभन देकर बुलाया, और उरगंजमें उन्हें रहनेके लिये जमीन दी । अब खान लोगोंपर पहलेसे भी ज्यादा खुलकर अत्याचार करने लगा। बाहर अब भी इल्तजारके अभियान चलते रहे। १८०५ ई०में वह बुखाराके ऊपर चढ़ा। उस समय अमीर-बुखाराका दूत अब्दूल करीम जारके दरबारमें जात हुये उरगंज आया था। उसे जल्दी ही करशी पहुंचकर राज्यपाल बननेका प्रलोभन दे तैयारी करनेके लिये कहा । महीने बाद इल्तजारने बुखाराके इलाकेमें घुसकर लूट-मार की, और वहांसे पचास हजार भेड़ें तथा हजारों ऊंट लूट लाया। अमीर-बुखाराने तैयारी करके मुहम्मद नियाज बीको तीस हजार सेना देकर रवाना किया। इल्तजार भी तेक्के, यामूद, सलार,चन्दोर, अमीरअली, बूजेजी, कंक्रत, कंकली, मंगित आदि तूर्कमान और उज्बेक कबीलोंके बारह हजार जवानोंको लिये वक्षुके किनारे-किनारे चला। उसने ब्खाराकी पहली टुकड़ीपर अकस्मात आक्रमण कर बुखारी दादखाहके पुत्रको खतमकर पांच सौ आदिमियोंको मारा या पकड़ लिया। बंदी रस्सीमें बंधे इल्तजारके तम्बूपर लाये गये। खीवाकी सेनाने बुखारियोंके लौटनेके रास्तेको भी काट दिया था, अतः बुखारियोंके लिये लड्ने-मरनेके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वह खूब लड़े। खीवावाले हार गये। उनके बहुतसे आदमी भागते वक्त नदीमें डूब गये। इल्तजारने नावमें बैठकर भागना चाहा। उसके बहुतसे साथी भी प्राण बचानेके लिये उसी नावपर सवार हो गये, और बोझके मारे नाव डूब गई—बहुतसे आदिमियों-के साथ इल्तजार भी वक्षुमें डूब मरा । उसके भाई हसनमुराद और जानमुराद भी ड्व मरे। मुहम्मद रहीम बुखारियोंके हाथमें बन्दी बना और सिर्फ कुतुलुक मुराद बक बचकर खीवा पहुंचा। यह घटना १८०६ ई०की है।

### २. मुहम्मद रहीम, इल्तजार-पुत्र (१८०६--२५ ई०)

बुखारामें उस समय अमीर हैदरका शासन या । खीवावालोंसे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करके खूनी झगड़ेको और बढ़ाना उसने पसंद नहीं किया, और बंदियोंको क्षमा करके उन्हें खलअत और इनाम दे मुक्त कर दिया। इस दयाके लिये कुतुलुक मुरादने अपने भावोंको प्रकट करते हये कहा--"मैं अमीर हैदरका कुत्ता, दास हूं, उसका हुक्म माननेके लिये तैयार हूं।" कुतूलुक मुरादकी ईनककी पदवी देकर अमीर हैदरने खीवाका राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन उसके आनेसे पहले ही स्वारेजिमयोंने उसके छोटे भाई मुहम्मद रहीमको खान बना दिया था। कुतुल्कने भी उसे स्वीकार किया, और बुखाराके अमीरके पास लिखकर अपनी मजबूरी प्रकट की। अरालियोंने इसी समय उज्बेकोंको लूटा-मारा । नये खानके चचा मुहम्मद रजाबेकने उइगुरोंके विद्रोहको समय उनका साथ दिया था। उसने अब भी विद्रोह करना चाहा, लेकिन उसे हारना पडा । कजाकोंके कई साल लूप्ट-मार करनेका जवाब खानकी ओरसे था, जाड़ोंमें रजाबेकका चेकली, तूर्त-कारा (शेरगाजी), चूमेके, जलैर (बुल्की-सुल्तान)के कजाकोंको लूटने जाना। कजाकोंने मजबूर होकर सौ भेड़ोंपर एक भेड़ खानको देना मंजूर किया । शेरगाजी स्वयं १८१९ ई०में खीव।-दरबारमें आया, और वहीं [मरा । उसके बाद रहीम बानने अपने बेटेको उसके स्थानपर नियुक्त किया, जिसे कजाकोंने भी मान लिया । अगले साल तुर्तकारा और ओई कजाकोंके ऊपर भी वैसी ही बीती। जाड़ोंमें सरकश कंकुरतोंके अरालद्वीपपर बर्फके ऊपरसे चढ़ाई की, लेकिन आक्रमण उतना सफल नहीं रहा, तो भी खीवाके एक शरणार्थी और उसके पुत्रने तुरासूफी मुरादके सिरको काटकर बोरेमें ला खानके सामने पेश किया। मुहम्मद रहीमने खुश होकर बाप-बटको नौकर रख लिया । जब अराली कंकुरतोंको अपने नेताके मारे जानेकी खबर लगी, तो उन्होंने खीवाके सुल्तानकी अधीनता स्वीकार की । तुरामुरादके परिवार और खजानेको ले खानने खीवा लौटकर मुरादकी लड़कीसे ब्याह किया । पुराने खानके वंशसे ब्याह करनेके कारण अब वंशका सम्मान बढ़ गया । रहीमने इल्तजारकी सैयद-पुत्री विधवाको भी ब्याहा । अब्दुल्करीमने अब्दुर्रहीमको कूरतामें शैतान लिखा है । उसने गिभणी अराली स्त्रियोंका पेट चीर गर्भके बच्चोंको टुकड़े-टुकड़े करके अपनी पशुताका परिचय दिया था । रहीमने अपने विरोधियोंको एक-एक करके मार डाला, या उन्हें देशसे बाहर निर्वासित कर दिया । उसके कठोर शासनके कारण यह फायदा जरूर हुआ, कि अब लूट-मार बन्द हो गई, और व्यापारी कारवांसे कबीलोंने मनमाना कर लेना छोड़ दिया । उसने कर की दर निश्चित कर दी, और कर उगाहनेके कस्टम (आयातकर) घर बनवाये । अपनी टकसाल स्थापित करके उसने खीवामें चांदी-सोनेके सिक्के ढलवाये ।

ईरान शीया था । मध्य-एसियाके सुन्नी मुसलमान शीयोंको काफिरसे भी बदतर समझ उनके ऊपर लूट-मार करना पुण्य कार्यं समझते थे । १८१३ ई०में खीवावालोंने ख्रासानपर आक्रमण किया, लेकिन ईरानी सेनाने भी मुकाबिला किया, और चार दिनकी झड़पके बाद दोनों सेनायें पीछे हटीं। लौटते समय रहीम खान गोकलान तुर्कमानोंके ऊपर पड़ा, और उनमेंसे बहुतेरे बंदी बनाये। फिर तेक्के तुर्कमानोंके ऊपर धावा बोल उनके जीते हुये खेतोंको छीनकर दक्षिणके नंगे पहाड़ोंमें खदेड़ दिया। इनमेंसे कुछ पीछे जाकर नहरके किनारेवाले इलाकेमें बस गये । रहीमने मंगिशलकके इलाकेमें डेरा रखनेवाले चन्दोर तुर्कमानोंको भी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर किया। रहीमने तलवारके बलपर शांति स्थापित की। इससे खीवा और रूसके बीच कारवांका आना-जाना सुगम हो गया, और पूर्व तथा पश्चिमम व्यापार खूब बढ़ा । रहीमको बिना लड़े चैन नहीं आंता था। १८२० ई०में उसने बुखारापर चढ़ाई की, और जाकर चारज्यको एक महीनेतक घेरे रक्खा । इसी बीच उसके सैनिक पड़ोसमें घुमक्कड़ी करनेवाले तेक्के तुर्कमानोंको भी लूटते रहे । खीवावालोंके पास रूसके साथ संबंध होनेके कारण तोप भी थी, जिसने मदद अवश्य की, किन्तु बिना फैसलेके ही दोनों सेनाओंको लौट जाना पड़ा । रहीमका समकालीन अमीर हैदर भी बहुत मजबूत शासक था । अगले साल वह खुद सेनाके साथ आया। खीवाके नावोंके बेड़ेको उसकी तोपोंने रोक लिया। नदीमें पानी कम था, इसलिये दूर हटकर निकल भागनेका मौका नहीं मिला । रहीम खानके भाई कुत्लुक मुरादको हैदरने हराया। उसकी बहुतसी नावें नष्ट हो गयीं, और खीवा-सेना परा-जित हो पीछे लौटी । लेकिन १८२२ ई०में फिर कुतुलुक मुरादने बुखाराके राज्यमें कराकूल-तक लूट-मार की। मरते वक्त कुतुलुकने मुसलमान भाइयोंपर वार करनेके लिये अमीर-बखारासे क्षमा मांगी-- "सचम्च गाजीके लिये यह शोभा नहीं देता था।"

१९वीं सर्दीके आरम्भमें काकेशसमें जारका शासन स्थापित हो चुका था, और अब पिश्चमी तटसे ही संतुष्ट न हो वह कास्पियनके पूर्वी तटपर भी अधिकार करनेके लिये व्यप्र था। उधर रहीम खानने पूर्वी तटपर रहनेवाले तुर्कमानोंको बुरी तरहसे दबा रक्खा था, इसलिये रूस उससे कायदा उठाना चाहता था। १८१९ ई०में गुर्जी (जार्जिया)के राज्यपालने पूर्वी कास्पियनके तटपर रहनेवाले तुर्कमानों तथा खीवासे भी संबंध स्थापित करनेके लिये मुरावेफको दूत बनाकर भेजा। मुरावेफ १९ सितम्बरको कास्नोवोद्स्कमें जहाजसे उतरा, और ६ अक्तूबरको खीवाके पास पहुंचा। उस समय खान शिकारमें गया हुआ था। उसके आदिमयोंने मुरावेफको गुप्तचर समझ नजरबन्द कर खानने मुरावेफको मेहतर (वित्त-मंत्री) आगा यूसुफके घरमें ठहरा दिया। फिर किसी तरह मुरावेफ खानके दरबारमें उपस्थित होनेमें सफल हुआ। मुरावेफने खानके बारेमें लिखा था—'वह अपने सफेद रंगमें उज्बेकोंसे अधिक रूसी-सा मालूम होता था।'' मुरावेफने राज्यपालका संदेश देते हुए कहा—'मंगिशलककी जगह कास्नोवोद्स्क द्वारा व्यापार-संबंध स्थापित करनेपर तीसकी जगह सत्रह दिनमें ही कारवां समुद्रतक पहुंचने लगेंगे। लेकिन कास्नोवोद्स्कका इलाका उस वक्त ईरानी काजार-वंशके हाथमें था, जब कि मंगिशलक

खीवाका था, इसिलये खान कारवां-पथको कैसे बदल सकता था? मुरावेफके लिखनेसे पता लगता है, कि उस समय खीवामें एक शासन-परिषद् थी, जिसका अध्यक्ष मेहतर यूसुफ आगा था। यूसुफ सर्त अर्थात् फारसी-भाषी ताजिफ व्यापारीवर्गका प्रतिनिधि था। दितीय वजीर कुशबेगी उज्बेक, तीसरा खोजेश मेहरम खानके गुलामका पुत्र था, जो कस्टमका उच्चाधिकारी भी था। परिषद्के सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य थे——खानका भाई कुतुलुक मुराद और काजी (धर्माधिकारी)। परिषद्में चार प्रधान उज्बेक कबीलोंके सरदार भी सम्मिलित थे।

यह बतला आये हैं, कि खीवा उस वक्त गुलामोंका बहुत भारी बाजार था, जिसमें रूसी गुलामोंकी कीमत ज्यादा थी, लेकिन रूसी औरतोंकी अपेक्षा ईरानी औरतें ज्यादा महंगी बिकती थीं। महम्मद रहीम १२४१ हि०\* में मरा।

## ३. अल्लाकुल, रहीम-पुत्र (१८२५-४२ ई०)

रहीमके मरनेपर उसका बड़ा बेटा गद्दीपर बैठा। इसने बापके जमा किये हुये खजानेको बरबाद करना शुरू किया। १८३२ ई०में मेर्वपर चढ़ाई करके तेक्का तुर्कमानोंपर कर लगाया, जिसके लिये खीवासे रेगिस्तान (कराकुम)के बीवसे मेर्व जाते रास्तेपर हर पड़ावपर कुआं खोदना पड़ा। सरक्शके सलोरोंपर भी जबदेस्ती कर लगाया। कर उगाहनेके लिये दोनों जगह कस्टम-गृह बनवाये। सरक्शसे लीटते समय अलमान्सके साथ बारनेस वहां आया था। उसने लिखा है—"नगरसे चंद मीलपर लूटके मालको गिना गया—एक सौ पंद्रह आदमी, दो सौ ऊंट और उतन ही ढोर थे। उन्होंने पहले ही लूटके मालको बांट लिया था, लेकिन पांचवां हिस्सा उरगंजके खानको भी दिया।" उस समय कि जिलबासों (ईरानी शीयों)के ऊपर लूट करना धर्मयुद्ध माना जाता था, जसा कि स्वेनवाले मेक्सिको और पेक्से अपने हाथोंको खूनसे रंगनको समझते थ, वह भी अपने लूटके मालका पांचवां हिस्सा स्पेनके राजाके पास भजते थे। इस प्रकार उससे कुछ ही शताब्दियों पहले स्पेनके युरोपीय भी उसी सिद्धांतको मानते थे, जिसे १९वीं सदीके आरम्भमें खीवाके सुन्नी मुसलमान।

बापके समयसे ही लूटपाटके बन्द होनेके कारण ख्वारेज्ममें व्यापार चमक उठा था, और बुखारा उरगंज-मंगिशलकके बीच स्थलसे, फिर अस्त्राखानतक समुद्र-मार्गसे बराबर व्यापारिक कारवां आते-जाते रहते थे। अराल समुद्रके पूर्वी तटसे एक नया व्यापारमार्ग खोलनेके लिये रहीम खानके समय १८२० ई०में किंसियोंने इस इलाकेकी सर्वे की। फिर पांच सौ सिपाहियों और दो तोपोंके साथ एक रूसी कारवां चला। खीवावाले क्यों पसंद करते, कि उत्तरका मार्ग खुल जाय, जिससे उरगंज और मंगिशलकका समृद्ध विणक्षय उजड़ जाय। उनकी शहपर तुर्कमानोंने रूसी काफिलेपर प्रहार किया, लेकिन उन्हें हारकर भागना पड़ा। तो भी काफिलेको अपने सौदेको जलाकर खाली हाथ पीछे लौटना पड़ा।

पहली बार असफल होते के बाद अब अल्लाकुल के शासनकाल में १८३५ ई० में रूसिगोंने मंगिशालक के बन्दरगाह के पास अपना किला बना खीवावालों को डराना चाहा, लेकिन खानने उसकी परवाह नहीं की। इसी समय १२० रूसी इलाक की जांच-पड़ताल कर रहे थे, जिन्हें पकड़ कर खीवावालों ने बुखारा के बाजार में बेंच दिया। इसपर १८३६ ई० में जार निकोला हा के हुक्मसे ओरेन बुग और अस्त्राखान में खीवावाले व्यापारियों को पकड़ लिया गया। उसी साल अगस्त में निज्नीन बोगोरद के मेल से लौटत खीवा के खियाली स्वापारियों को भी जेल में डाल दिया गया। यह स्मरण रहना चाहिये, कि बोल्शे विक-फांति से पहलेतक निज्नीन वोगोरद का मेला दुनियाका सबसे बड़ा व्यापारिक मेला था। हमारे सोन पुर मेल का नम्बर उसके बाद आता था। ओरेन बुग के स्मी राज्यपाल जेनरल पेरो स्स्की ने खान को कड़े शब्दों में लिखा— "तुम्हारी कार्रवाई बुरी है। बुरे बीज का बुरा फल पैदा होता है। तुम्हें चाहिये, कि रूसी बंदियों के लौटा दो, और कजा को के भीतर दखल देने और लूट-मारको बन्द करो। ऐसा करने से रूसियों के साथ

<sup>\*</sup>१६ VIII १८२५-७VII १८२६ **६**०

तुम्हारा-जैसा व्यवहार होगा, वैसी ही सुविधाय खीवावालोंको रूसमें मिलेंगी।" लिखा-पढ़ी चलती रही, और दो सालमें सौ रूसी बंदी लौटाये गये, लेकिन दूसरी ओर १८३९ ई०में ही खीवावाले दो सौ रूसी मछुओंको कास्पियनसे पकड़ लेगये।

असफल रूसी अभियान (१८३९ ई०)—खीवाके खानकी गुस्ताखियोंको शिक्तशाली रूस भला कबतक बर्दाश्त करता ? और यह तो वह समय था, जब िक युरोपमें भी रूसकी धाक जमी हुई थी। जेनरल पेरोव्स्कीने २६ नवम्बर १८३९ ई०के जाड़ोंमें छ हजार पैंदल सेनाके साथ दस हजार ऊंटोंके ऊपर रसद ले ओरेनबुर्गसे प्रस्थान किया, लेकिन रास्तेमें उसे हिमिवन्दुसे ४० डिग्री नीचेकी सर्दीका सामना करना पड़ा—नीचे बर्फकी ऊंची ढेर थी, ऊपरसे भयंकर हवा चलने लगी। हजारों सिपाहियोंने हिम-आहत हो अपनी अंगुलियों, पैरों और हाथोंको गंवाया, बहुतसे सर्दीमें मर गये। इस स्थितिका मुकाबिला करते हुये जैसे-तैसे रूसी खीवाकी सीमा पर अकबुलाकमें पहुंचे। खीवाका कुशबेगी (प्रधान-सेनापित) भी रूसियोंके मुकाबिलेके लिये तैयार था। बर्फ आठ फुट मोटी थी। कजाकोंने घोड़ोंके झुंडको दौड़ाकर बर्फमें रास्ता बनाया, जिसके दोनों तरफ बर्फकी दीवार खड़ी थी। सब कोशिश करनेपर भी आगे बढ़ना सर्वनाशके मुहमें पड़ना समझ पेरोव्स्की लीट गया।

रूसियोंको मध्य-एसियाकी ओर—अर्थात् भारतके सीमांतके पास—पहुंचनेकी कोशिश करते देख अंग्रेज कैसे चुप रह सकते थे? मेजर टाड अंग्रेजोंके लिये अफगानिस्तान और बुखारामें अपना जाल बिछा रहा था। उसने हेरातसे काजी मुहम्मद हसनको दूत बनाकर बुखाराके अमीरके पास भेजा। अमीरने मिलकर काजीको बहुत फटकारा, कि वह इस्लामकी भूमिमें काफिरोंको घुसाना चाहता ह। इसपर काजीने कहा—"अपने हिथयारों, अनाज, सोना, खून और अपनी बुद्धिके साथ मुहम्मद शाहके हिथयारोंसे ध्वस्त होते प्राचीरकी रक्षा करने अंग्रेज आये। उन्होंने काफिरोंसे सच्चे मुसलमानोंकी रक्षा की।" और फिर अमीर बुखारासे पूछा— "काफिर कौन हैं? ईरानी किज्लिवास हैं, जिनकी कि आपने रक्षा की, या अंग्रेज जिन्होंने कि सच्चे मोसिनोंकी रक्षा की? बहुत समय नहीं बीतेगा, कि रूसके आक्रमणको रोकनेके लिये भी उनकी सहायताकी अवश्यकता होगी।" काजीने रूसका भय दिखलाकर बुखाराके अमीरको प्रभावित किया, और सफलताकी सूचना देत ज्रीके रेशामी थैलेके भीतर मेजर टाडके पास अपना पत्र मेजा।

बुखारामें सफलताकी आशा देखकर टाडने कप्तान एबटको खीवाके सुल्तानके पास भेजा। उसके हुक्मके मुताबिक एबटन खानको रूसी कैदियोंके छोड़ देने तथा स्वयं अस्त्राखानमें जा वहां पकडे गये खीवाके व्यापारियोंको छुड़ानेकी कोशिश की। एबट १८४० ई०के बसंतमें चला था, जब कि अभी-अभी जेनरल पेरोव्स्कीका अभियान भयंकर आफतमें पडनेके बाद नष्टप्राय होकर लौंटा था। उस समय खान एक काले तम्बूमें बैठा था, जब कि एबट उससे मिलने गया । एबटने जूता निकाल परदा उठाकर भीतर प्रवेश किया, फिर अपने हाथोंको अदबसे छातीपर रखकर <sup>"</sup>सलाम् अलेकुम्" कहकर बातचीत की । खानने उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया । उसके आनेकी खबर सुनकर स्वागत करनेके लिये पहले ही सैनिक भेजे थे । नगरके बाहर वजीरके एक महलमें एबटको टिकाया गया था। एबटने पहलेसे खीवामें बन्दी अंग्रेज गप्तचर कर्नल स्टोडर्टको छोड़ देनेपर जोर दिया। एबटने यह भी कहा, कि खीवा यदि अंग्रेजोंसे मदद पाना चाहता ह, तो रूसी बंदियोंको छोड़ना जरूरी है। स्टोर्ड्ट बुखाराके अमीरके बंदीखानेमें था। खीवा-खानने उसे छोड़नेके लिये अपना दूत बुखारा भेजा। कास्पियन और ओरेनबुर्गकी ओरसे जिस तरह रूसका फौलादी पंजा मध्य-एसियाकी ओर बढ़ता आ रहा था, और जिस तरह हिन्दुस्तानमें मुस्लिम बादशाहतको खतम करके अंग्रेजोंने अपना राज्य कायम किया था, उसे देखते हुये मध्य-एसियाके शासकोंकी नींद हराम हो गई थी। अंग्रेजों और रूसियोंको वह एक तरफ आग और दूसरी तरफ खड्ड-सा देखते थे, इसलिये किसी निश्चय पर पहुंचना उनके लिये आसान नहीं था। तो भी रूसका खतरा बिलकुल सामने था-पेरोव्स्की यद्यपि इस साल सफल नहीं हुआ था, लेकिन एक बारकी असफलतासे खीवावाले कैसे अपनेको सुरक्षित समझ लेते ? इसीलिये अल्लाकुल समझा-बुझाकर कर्नल स्टोडर्टको छोड़ देनेके लिये बुखाराके अमीरको तैयार करना चाहता था। एबटने अपनी एक मुलाकातमें फारसी अक्षरोंमें लिखे एक नक्शेको अल्लाकुलके सामने रखकर बतलाया, कि इंगलेंडका स्वार्थ इसीमें है कि मध्य-एसिया रूसके हाथमें न जाय। हम मध्य-एसियाके राज्योंको स्वतंत्र और तटस्थ देखना चाहते हैं, और रूसके मनसूबेको असफल करनेमें सहायता देनेके लिये तैयार हैं। लेकिन खान रूसकी शिवतको ज्यादा अच्छी तरह जानता था, इसलिये उससे बहुत भयभीत था। उसने चांदीकी तरह सफेद चमकत तीन पौंडके एक तोपके गोलेको दिखलाकर एबटको बतलाना चाहा, कि रूसी बहुत जबर्दस्त शिवत रखते हैं। एबटने साफ देखा कि जबतक रूसी तोपका यह सफेद गोला खानके तम्ब्में रहेगा, तबतक उसे कुछ भी साहस नहीं होगा, और मुझे अपने काममें सफलता नहीं मिलेगी।

एवटके काममें सबसे बाधक मेहतर था, जो रूसी बिदयोंके छोड़ देनेपर जोर देनेके कारण एबटको रूसियोंका गुप्तचर समझता था। एबटके बहुत कहनेपर मेहतरने कहा—अगर हमारे भाग्यमें यही लिखा होगा, तो फिर क्या चारा ? इसपर एबटने कहा—तो इसका अर्थ है खीवाको रूसियोंके हाथमें दे देना। मेहतरने गुस्सेमें आकर कहा—"आह! अगर हम काफिरोंसे लड़ते मारे गये, तो सीधे स्वर्गमें जायगे।" इसपर एबटने जवाब दिया—"और तुम्हारी औरतें? तुम्हारी बीबियां और लड़कियां रूसी सिपाहियोंकी गोदमें जाकर किस तरहके स्वर्गको प्राप्त करेंगी?" ईरानसे आये हुये दूतने जब ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिए कहा, तो अल्लाकुलने जवाब दिया—"मुहम्मदशाहको कहो, कि अभी वह बच्चा है, अभी उसे दाढ़ी भी नहीं आई है। वह क्यों नहीं पहले रूसियोंको ईरानसे निकालता?" दरअसल खीवा ऐसी परिस्थितिमें था, कि उसके लिये इस समय कुछ भी निश्चय करना बहुत मुश्किल मालूम होता था। प्रस्थान करते वक्त एवटने खानसे कहा था—बड़ी सावधानीसे काम करनेकी जरूरत है। खानने जवाब दिया—"यह बहुत मुश्कल है। दुनिया भरमें मेरे राज्यको छोड़कर रूसियोंको कोई दूसरा युद्धक्षेत्र नहीं मिलता।"

एबट सुरक्षित तौरसे कास्पियनके तटपर गुयेदिकके बन्दरगाहमें पहुंचा, लेकिन जले-भुने वजीरने ऐसी चाल चली, कि बन्दरगाहपर एबटको जहाज नहीं मिला। फिर वह वहांसे चार दिनके रास्तेपर दक्षिणमें अवस्थित रूसियोंकी फौजी चौकी दाशकलाकी ओर रवाना हुआ। चौकीपर पहुंचनेमें दस घंटेका रास्ता रह गया था, जब कि उज्बेकोंने उसे लूट लिया। एबटको दो अंगुलियां टुटीं, और सिर भी फूटा। फिर उन्होंने उसे ले जाकर घुमन्तुओंके डेरेम रखकर बहुत बुरा बर्जीव किया। टाडने अखुन्द-जादा नामक अफगानको भेजा, जिसने एबटको छडाकर रूसकी ओर रघाना किया। हेरातमें टाडके पास एबटके मरनेकी खबर पहुंची। जिसपर उसने लेपिटनेंट शेक्सपियरको खीवाके साथ फिर बातचीत करनेके लिये भेजा। लेकिन खानने उसकी बातोंपर अविश्वास प्रकट करते हुये कहा-"यह क्या बात है, जो हमारेसे इतनी दूर रहनेवाला तुम्हारा देश हमारे देशके साथ मित्रता करनेके लिये इतना उतावला हैं?''शेक्सपियरने जवाब दिया—–''हमारे पास भारत-जैसा एक विशाल उद्यान है, कहीं कोई उसपर टूट न पड़े, इसलिये हम अपने बगीचेके चारों ओर दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, और वे दीवारें हैं -- खीवा, बुखारा, हिरात और काबुल।" याकूब मेहतरने काफिर कहकर जब ताना मारा, तो उसका जवाब शेक्सपियरने दिया—''हममेंसे कौन काफिर हैं ? तुम, जो कि कभी न वृझनेवाली ईर्ष्यांके कारण रोज गुलामोंको सासत देते हो, बापसे लड़कियोंको, पतिसे पत्नीको जबर्दस्ती छीनकर अपनी बाजारोंमें सबसे अधिक दाम देनेवालोंके हाथ बेंच देते हो। या हम जो कहते हैं--ये अभागे लोग मुक्त कर दिये जायं। इन्हें इनके देश और परिवारमें भेजनेकी कोशिश करते हैं।"

शेक्सिपियर कुछ सफलताके साथ बिदा हुआ। ४२० रूसी बंदियोंको मुक्त करा पुराने उरगंजसे रवाना हो वहां समुद्र तटपर पहुंचा, फिर वहांसे नाव पकड़कर अस्त्राखान, आगे राजधानी पीतरबुर्ग-में गया। जारने उसकी सेवाओंके लिये बहुत सम्मान करते, उसे रूसी 'सर'की उपाधि प्रदान की।

जुलाई १८४० ई०में अल्लाकुल्लीन समझ लिया, कि रूसियोंके साथ झगड़ा मोल लेना अच्छा नहीं हैं । उसने घोषणा करके रूसी दासोंके व्यापारको बंद कर दिया, और रूसके राज्यमें लूटपाट मचानेकी मनाही कर दी । लेकिन इसी समय ईरानी गुलामोंको छोड़नेके लिये जोर देनेसे झगड़ा बढ़नेकी सम्भावना देख ईरानी शाहने अंग्रेज कप्तान कोनोलीको खीवा भेजा । खानने ईरानी गुलामोंको छोड़नेसे इन्कार कर दिया। कोनोली खीवामें चार महीना रहा। इसी समय हिरातके राज्यपाल यार मुहम्मदने मेजर टाडके षड्यंत्रोंसे परेशान होकर उसे हिरातसे निकाल दिया, और खीवाको भी लिखा, कि अंग्रेज गुप्तचरको अपने पास न रक्खें। किन्तु खानने यार मुहम्मदकी बात न मान कोनोलीको खलअत दी, और उससे कहा—खीवाको अपना देश समझिये और इस महलको अपना घर। लेकिन याकूब मेहतरने कोनोलीको पंसद नहीं किया। धीरे-धीरे उसने खानपर प्रभाव डाला, और अन्तमें कोनोलीको उसने कहा—"तुम हमारे रास्तेमें बाधक हो। अगर तुम यहांसे बिदा हो जाओ, तो मुझे इसके लिये दु:ख नहीं होगा।" खीवामें असफल हो कोनोली खोकन्दपर अंग्रेजोंका डोरा डालने गया, जहांसे बुखारा जानेपर उसने अपने प्राण गवाये, यह हम बतला चुके हैं।

रूस भी मध्य-एसियाके खानको हर तरहसे अपनी ओर करनेकी कोशिश करता रहा । १८४० ई०में लेफ्टिनेंट आइतोफ मध्य-एसियाकी यात्रासे पीतरबुर्ग लौटा, फिर कप्तान निकिफोरोफ १८४२ ई०में खीवा भजा गया, जिसने रूस और खीवाके बीच पहली संधि करवानेमें सफलता पाई। अभी वह खीवा हीमें था, जब कि अल्लाकुल मर गया।

४. रहीमकुल, अल्लाकुल-पुत्र (१८४२-४५ ई०)

रहीमकुलके गद्दीपर बैठते ही जमशेदियोंने विद्रोह कर दिया। जमशेदी ईरानी कबीला था, जो मुरगाबनदीके बायें तटपर रहते थे। उनमेंसे दस हजारको जबर्दस्ती ले जाकर ख्वारेज्मके इलाकेमें वस्नुतटपर किलिजबेके पास बसा दिया गया था। जमशेदियोंके विद्रोहसे प्रोत्साहित होकर मेर्वके पास डेरा रखनेवाले सारिक तुर्कमान भी बिगड़ उठे। रहीम खानने अपने छोटे भाई मुहम्मद अमीनको पंद्रह हजार सेनाके साथ तुर्कमानोंको दबानेके लिए भेजा, लेकिन रेगिस्तानमें उसको बहुत क्षति उठानी पड़ी। उधर अमीर-बुखाराने हजारास्पका मुहासिरा कर रक्खा था। खानके भाईने अमीरकी सेनापर टूटकर उसे हराके संधि की। तीन साल शासन करनेके बाद रहीमकुल मर गया।

### ५ अमीन, अल्लाकुल-पुत्र (१८४५-५५ ई०)

रहीमके मरनेके बाद उसका भाई गद्दीपर बैठा, जो कि वाम्बेरीके अनुसार आधुनिक कालके ख्वारेज्मके खानोंमें सबसे बड़ा था। अमीनने तख्तपर बैठते ही सारिकोंको सर करनेके लिये अभियान किया, लेकिन वह छ चढ़ाइयोंके बाद काबुमें आये। मेर्वके किले तथा पासके योलोतेन किलेको भी उसने ले लिया । उसके लौटनेपर सारिकोंने खान द्वारा नियुक्त राज्यपाल और छावनीकी सेनाको मार डाला । लड़ाई फिर शुरू हो गई। अबकी बार सारिकोंके पुराने दुश्मन जमशेदी और उनका नेता पीर मुहम्मद भी अमीनके साथ थे। विजय करनेके बाद अमीनने बड़ी तड़क-भड़कके साथ खीवामें प्रवेश किया। उसने तेक्कोंके विद्रोहको भी दबानेमें सफलता पाई। निम्न सिर-उपत्यकामें कजाक डेरा डाले रहते थे, वह खोकन्दकी प्रजा थे। उनके लिये खोकन्दसे खीवाका झगड़ा हो गया। १८४६ ई०म खीवाने सीमांतपर खोजा नियाज बी किला बनवाया। लेकिन कजाकोंको खोकन्दका खान ही नहीं बल्कि रूसी भी अपनी प्रजा मानते थे, इसलिये दश्ते;कजाक पूरी तौरसे अपने हाथमें करनेके लिये १८४७ ई०में रूसियोंन दश्तमें कितने ही किले बनाये। इसी साल अराल समुद्रपर राइम्स्क या अरालस्क नामक रूसी किला बना । खीवावाले कजाकोंको दबाना चाहते थे । उनके दो हजार सैनिकोंने आक्रमण करके हजारसे अधिक कजाक-परिवारोंको पकड़ लिया, जिसके लिये रूसियोंने आक्रमणकर कजाकोंको छुड़ा खीवा-वालोंको दंड दिया। १८४८ ई०में इस इलाकेमें कई बार लूट-मार होती रही। निम्न-सिरमें अब खोकन्द, खीवा और रूस तीनोंका झगड़ा चल रहा था। १८५३ ई०में जेनरल पेरोव्स्कीने आक्रमण करके निम्न-सिरपर बनाये गये खोकन्दियोंके किलोको तोड़ दिया।

दक्षिणमें तुर्कमान-भूमि अभी भी खीवाके लिये कांटा बनी हुई थी । १८५५ ई०में अमीनने सरस्थाके विरुद्ध अभियान भेजा, लेकिन उधर ईरानी शाह भी निर्बं नहीं था। मशहदके राज्यपाल फरीदून मिर्जाने हमला किया। हारकर अमीन लौट रहा था, इसी समय धोखेसे पकड़ लिया गया। उसके साथके दो सौ स्वारेज्मियोंमेंसे कितने ही मारे गये और कितने ही भग गये। खानको वहीं काट

दिया गया, और उसके तथा २६९ दूसरे मुंडोंको शाहके पास तेहरान भेज दिया गया। इन सिरोंके ऊपर पहले एक रौजा बनाया गया, लेकिन इमामजादाकी संतान होनेसे वहां पूजा चल निकली, जिसके डरके मारे ईरानियोंने उसे तोड़ दिया। हम देख चुके हैं, कि अमीन और उसका वंश सैयद-जादियोंकी संतान था।

# ६. अबदुल्ला, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

ईरानियोंके सामने भागकर लौटी सेनाने खाली गद्दीपर कुतुलुक मुरादके पौत्र तथा इबादुल्लाके पुत्र अब्दुल्लाको बैठाया। गद्दीके लिये आपसमें झगड़ा हो गया। इस गड़बड़ीसे फायदा उठा पद्रह हजार यामूद तुर्कमानोंने आत्रमण कर दिया। खान मुकाबिलेके लिये सेना लेकर गया। किजिलतेकेरमें लड़ाई हुई। खीवावाले बुरी तरहसे पिटे और उनका खान अबदुल्ला मारा गया।

# ७. कुतुलुक मुराद, इबादुल्ला-पुत्र (१८५५ई०)

मृत खानकी जगहपर उसका १८ वर्षका भाई २० जिल्हिजा १२७१ हि० (३ सितम्बर १८५५ ई०)को गद्दीपर बैठाया गया, जो हालके युद्धमें घायल हुआ था। यामूदोंका विद्रोह चल रहा था। सारे राज्यमें अशांति फैली हुई थी। इसी समय उत्तरके कराकल्पकोंने यारिलक तुराको अपना खान बनाकर विद्रोह कर दिया। कुतुलुकने सारे तुर्कमानोंको मार डालनेका हुक्म दिया, लेकिन यामूदोंका समर्थक नियाज बी मौजूद था, जिसने मुजरा करनेका बहाना करके महलमें जा खान और उसके सात वजीरोंको मार डाला। मेहतरने किलेकी दीवारसे खबर दी, जिसपर तुर्कमानोंका भी करलेआम शुरू हुआ, और बहुत कम तुर्कमान उज्बेकोंकी तलवारसे बच पाये। खीवाकी सड़कोंपर इतनी लाशें पड़ी थीं, कि उन्हें हटानेमें छ दिन लगे।

अमीन खानके बाद बहुत जल्दी-जल्दी दो खान हो गये। इस सारे समयमें खीवा राज्यमें विद्रोह और अशांति फैली हुई थी। यामूद, तुर्कमानोंका सबसे शक्तिशाली कबीला था, जो खीवाके खान-वंशके साथ सर्वस्वकी बाजी लगाकर लड़ रहा था। १८५५-५६ ई॰में उत्तरके कराकल्पकोंने भी विद्रोह कर दिया था। यामूदोंने दक्षिणमें और कराकल्पकोंने उत्तरमें खानके विरुद्ध बगावत करके उसकी स्थितिको बहुत खतरनाक बना दिया था। लेकिन, १२ दिसम्बर १८५५ ई० (८ रिव १२७२ हि०) को खीवावाले कराकल्पकोंको हराकर बहुतसे लूटके मालके साथ राजधानी लौटे, जिसमें बहुतसे स्त्री-बच्चे भी थे।

## ८. सैयद मुहम्मद, रहीम-पुत्र (१८५५-६५ई०)

कुतुलुकके मरनेपर रहीमखानके बड़े पुत्र सैयद महमूदको गद्दी दी गई, लेकिन अशांत खीवाके इस तीसरे खानको भी अफीमची होनेके कारण गद्दीसे हटना पड़ा, और उसके छोटे भाई सैयद मुहम्मदने तीस वर्षकी अवस्थामें गद्दी सम्हाली। यामूद तुर्कमानों और कराकल्पकोंके विद्रोह अब भी चल रहे थे। कराकल्पक यारिलकके साथ कुहना-उरगंज (प्राचीन उरगंज) पर चढ़। मुहम्मद खानने उन्हें हराकर उनके उम्मीदवार यारिलकको मार डाला। अब कराकल्पकोंका एक कबीला बुखाराकी प्रजा बन गया। गृहयुद्धने भयंकर रूप लिया था—गांव उजाड़ दिये गये, कस्बों और नगरोंका सत्यानाश हो गया। एक ओर यामूद और उज्बेक आपसमें कट-मर रहे थे, दूसरी ओर मुरगाबसे बढ़ते जमशेदियोंने कित्सूसे फितिनियेक तकके इलाकेको लूटा। लूटके मालके साथ वह दो हजार ईरानी गुलामोंको भी छुड़ाकर ले गये। सीमांती किलेके राज्यपाल खोजा नियाजकी जगह उसका पुत्र इरजान बनाया गया था। वह १८५६ ई०में अपनी छावनीके ४० सिपाहियोंके साथ खीवा गया। कजाकोंने अफसरोंको मार भगाया, और भयंकर अत्याचार करते हुये खीवाकी बहुत-सी सम्पत्ति लूट ली। कजाकोंने खीवाके भीतरकी ही लूटसे संतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूसी सीमांतके भीतर भी गड़बड़ी मचाई। निम्न-सिर-उपत्यकामें खोकन्दी अपने किलोंके लिये दावा कर रहे थे, और पिछले दस सालोंमें उन्होंने आक्रमण करके जनपर दो बार अधिकार भी कर लिया था। पिछली बार अक्रमस्जिदके राज्यपालने भारी संख्यामें

पशु देकर खीवियोंको बिदा किया । तीनों शक्तियोंका संघर्ष निम्न-सिर भूमिके लिये चल रहा था । अब निम्न-सिरके खोकन्दी इलाकेपर रूसियोंका दृढ़ अधिकार हो गया। खोकन्दियोंने अपने किलोंको लौटानेके लिये कहा। इन्कार करनेपर उन्होंने सैनिक टुकड़ी भेजी, लेकिन वहां ईंधन-पानी आदिकी बड़ी कठिनाई थी, इसलिये किलोंको तोड़-फोड़कर खोकंदी सेना लौट गई।

खीवा राज्यमें भारी गड़बड़ी मची हुई थी, जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया फिर १८५७ ई॰में हैजा भी फैल गया। इसी साल खानने अपने राज्यारोहणकी खबर देते, जार निकोलाइ  $\mathbf 1$  की मृत्युके लिये शोक-प्रकाशन करने तथा जार अलेक्सान्द्रके गद्दीपर बैठनेके समय बधाई देने के लिये शेखुल-इस्लाम फाजिल खोजाको दूत बना पीतरबुर्ग भेजा।

मई १८५८ ई०में जेनरल इग्नातियेफने भी एक दूतमंडल खीवा भेजा, जो ईलक येम्बा और अराल तटसे ऐबुगिरकी खाड़ी, उर्गा अन्तरीप तथा करालियोंकी पुरानी राजधानी कुंग्रद होते फिर नावसे दस मील प्रति दिनकी चालसे चलते खीवाकी राजधानीकी ओर बढ़ा। गांवों और शहरके लोग रूसियोंके आनेकी खबर सुनकर बड़े भयभीत थे। रूसियोंने देखा, कि वक्षु नदीके दोनों तरफके गांव और शहर उजड़े पड़े हैं। कराकल्पकोंके औलों (डेरों)में सिर्फ बूढ़े-बच्चे रह गये हैं, बाकियोंको पकड़कर खीवा या ईरानी सीमापर ले जाकर बेंच डाला गया था। कराकल्पकोंसे किपचकों और खोजे-इली कबीलोंकी हालत बेहतर नहीं थी। रूसी दूतमंडल जब नवीन उरगंजमें पहुंचा, जो कि खीवाका-दूसरा सबसे बड़ा शहर था, तो एक वजीरने आकर स्वागत किया। दूतमंडलको शहरसे बाहर एक बागमें ठहराया गया। पहले मेहतरने स्वागत किया, राजमहलमें मेहतरके लिये अपना एक खास निवास स्थान था। रूसी खानके पास पहुंचाये गये। खान एक ऊंची गद्दी पर बैठा था। उसके सामने छुरा और पिस्तौल रक्खा था और पीछेकी ओर राजकीय झंडा फहरा रहा था। प्रधान-सेनापित (कुश-बेगी), वित्तमंत्री (मेहतर) और दीवानबेगी (प्रधान वजीर) खानके सामने बैठे हुये थे, और महा-प्रतिहार द्वारपर खड़ा था।

रूसी दूतमंडलने खीवाकी हालतका अच्छी तरह अध्ययन किया, और समझा-बुझाकर खानको अपनी ओर करनेकी कोशिश की।

उस समय खीवाके अपने सिक्के चल रहे थे। दो तरहके सोनेके सिक्के (तिला) थे, जिनमें से एकका मूल्य अंग्रेजी गिन्नीसे थोड़ा कम और दूसरा उससे आधा था। चांदीके सिक्केको 'तंगा' कहा जाता था, जो अठन्नीके बराबर था। उससे आधेसे कमका चांदीका सिक्का 'शाही' था। तांबेके सिक्केको पूल या करापुल कहते थे, जो एक तंकेमें अड़तालीस होता था।

रूसी मिशनके खीवासे बिदा होते ही कराकल्पकों और कुंग्रदोंने तुर्कमान-सरदार अतामुरादके साथं मेल कर कुतुलुक मुरादको उसके कितने ही आदिमयोंके साथ मार डाला।

मुहम्मद खानके समयमें ही १८६३ ई०में पर्यटक वाम्बेरी कितने ही हाजियोंके साथ खीवा पहुंचा था। उस समय चन्दोर तुर्कमान खुला विद्रोह किये हुये थे। उसने खीवाको बहुत सुंदर नगर पाया। शहरके दरवाजेपर जय घोष करते तथा हाजियोंके दामनको चूमते, सूखे मेवे और रोटीकी मेंटके साथ लोगोंने स्वागत किया। लेकिन कारवांसरायमें टिकानेके बाद बड़े रुखेपनसे उनकी तलाशी ली गई। समझते थे, कि ये फिरांगियों (अंग्रेजों) या उरुसों (रूसियों)के जनसीज (गुप्तचर)हैं। वाम्बेरी यद्यपि एसियाई पोशाकमें हाजी बना हुआ था, लेकिन उसकी युरोपीय शकल-सूरत छिप नहीं सकती थी। तत्कालीन खानका दूत शुकर ल्ला बी कान्स्तन्तिनोपलमें इस्लामके खलीफाके दरबारमें हो आया था। वाम्बेरी उससे मिला। तुर्की भाषापर अधिकार होनेके कारण वाम्बेरीको इस्ताम्बूलके आफन्दी (मुल्ला) बन जानेमें सफलता मिली। उसने बतलाया, कि अपने पीर (गुरु)के हुक्मसे मैं बुखारा-शरीफकी तीर्थयात्राके लिये जा रहा हूं। शुकर ल्ला बीने विश्वास करके उसका स्वागत किया। उसने कान्स्तन्तिनोपलके अपने परिचितोंके बारेमें पूछा, जिसका जवाब वाम्बेरीने संतोषजनक दिया। दूसरे दिन खानके बुलानेपर शुकर ल्ला बी वाम्बेरीको साथ लिये दरबारमें गया। वाम्बेरीने वहां सब उमर और सब तरहके बहुतसे आदिमियोंकी भीड़ देखी, जो कि खानके सामने अपना आवेदनपत्र

देनेके लिये आये थे। भी ने जब सुना, कि एक बड़ा दर्वेश (साधु) हमारे खानको दुआ देने आया है, तो उसने वाम्बेरीके लिये रास्ता दे दिया। मेहतरसे बातचीत करनेसे पहले उसने फातेहा पढ़ा । वहांके दरबारी श्रोताओंने 'आमीन' कहकर अपनी दाढ़ियोंपर हाथ फेरा। फिर वाम्बेरीने सुल्तानकी मुहर लगे अपन छपे हुये पासपोर्टको पेश किया। मेहतरने इस्लामके खलीफाके प्रति सम्मान दिखलाते हुये मुहरको चूमकर अपने सिरसे लगाया, और उठकर उसे खानके हाथमें दिया । लौटकर फिर वह दर्वेशको दरबार हालमें ले गया । खान ऊंची मखमलकी गद्दीपर रेशमी मसनदके सहारे बैठा था। उसके हाथमें एक छोटा-सा सोनेका राजिचन्ह था । वाम्बेरीने उसकी शकलको बिलकुल निस्तेज और सब तरहसे एक वर्बर अत्याचारी खुसट-जैसी बतलाया है । दर्वेशने सलाम करनेके लिये अपना हाथ उठाया, जिसका जवाब वैसा ही करके खान और उसके दरबारियोंने भी दिया। इसके बाद दर्वेशने कुरानके एक छोटे सूरा (अध्याय)का पाठ किया, और 'अल्लाहुम्मा रब्बेना' कहते अन्तमें जोर-की आवाजमें आमीन कहते हुये पाठको समाप्त किया । इसपर चारों ओर 'आमीन' कह-कर लोग अपनी-अपनी दाढ़ियोंपर हाथ फेरने लगे । अमीन खान अपनी दाढ़ीपर हाथ फेर ही रहा था, कि प्रत्येक दरबारीने 'कबूल बोलगुय' (तुम्हारी दुआ स्वीकृत हो)की आवाज लगाई। खानने वाम्बेरीसे यात्राके कुशल-मंगलके बारेमें पूछा। दर्वेशने अपना नाम जमाल बतलाया। हजरत जमालको देखकर सब लोग अपनेको कृतकृत्य समझ रहे थे। खानने उसके साथ मुसाफा (हाथ मिलाने)के द्वारा अपनेको धन्य-धन्य समझा । दर्वेशके लिये लोगोंने एक सौ सत्तर साल जीनेकी कामना प्रकट की । वाम्बेरीने खानसे खीवाके सुन्नी संतोंकी दरगाहोंकी जियारत करके जल्दी बुखारा शरीफ जानेकी इजाजत मांगी। खानने पैसा देना चाहा, तो दर्वेशने उसे लेनेसे इन्कार कर दिया, किन्तु तीर्थयात्राके लिये सफेद गदहा लेना स्त्रीकार किया। रास्तेमें भीड़के स्वागत-घोषके साथ वाम्बेरी अपने डेरेपर लौटा। उसने अपनी यात्रामें साथी दर्वेशके बारेमें लिखा है--''उनमेंसे हरएकने सेर-सेर भर चावल, दुम्बेकी पूंछकी आघ सेर चर्बीके अतिरिक्त रोटियां, मूली, गाजर चट किये और पंद्रहसे बीस बड़े-बड़े शोरवाके प्यालोंको गलेके नीचे उतारा। प्यालोंमें हरी चाय डाली जा रही थी।" वाम्बेरीके पास जिज्ञा-सुओंकी भीड़ लगी रहती थी। लोग इस्लामकी राजघानी इस्ताम्बुल (कान्स्तन्तिनोपल)के संतोंके बारेमें जानना चाहते थे। कभी-कभी लोग बीमारीसे छूटनेके लिये झाड़फूंक करानेके लिये भी आते थे। वाम्बेरीने अपनी आंखों देखा—खानसे इनाम पानेके लिये बहादुर लोग कटे हुये सिरोंको बोरोंमें भरे ले आते थे, जो कभी-कभी आलुओंकी तरह रास्तेमें गिर पड़ते थे। हरएक आदमीको मुंडोंकी संख्याके अनुसार इनाम मिलता था। खीवा छोड़नेसे पहले एक बार फिर वाम्बेरीने जाकर खानको आशीर्वाद दिया।

## (मुहम्मद फना, तूरासूफी-भतीजा, १८६५ ई०)

मुहम्मद खानको मारकर विद्रोहियोंने मृत तूरासूफीके भतीजे मुहम्मद फनाको गद्दीपर बैठाया । लेकिन अरालियोंकी यह सफलता देरतक नहीं चली। फनाको रूसियोंका समर्थन प्राप्त होनेपर भी साल भर हीमें मार डाला गया, और अरालियोंको खीवाकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर होना पड़ा। फनाने ख्वारेज्मका खान बनकर अपना सिक्का चलाया था।

## ९. सैयद मुहम्मद रहीम, मुहम्मद-पुत्र (१८६५ ई०)

गद्दीपर बैठते समय सैयद मुहम्मद बीस सालका तरुण था। उसे शासनसे भी ज्यादा बाघके शिकारका शौक था। पैतृक सिहासनके साथ-साथ उसे लूटमारसे बाजार गर्मवाला राज्य मिला था, और ऊपरसे रूस-जैसी शक्ति सिरपर पहुंच गई थी। १८६७ ई०में कॉफमान तुर्किस्तानका राज्यपाल बनकर आया। उसने आते ही अपनी नियुक्तिकी सूचना देते हुये खानको लिखा— सिर-दिरयाके पार लुटेरे हमारी भूमिमें बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं, इसलिये उनके विरुद्ध हम

अपनी सेना भेजनेका अधिकार रखते हैं। खानने जवाब दिया—सिर-दरियाके दोनों तट हमारे हैं। लेकिन जबानी दावेको कौन मानता है ? उधर रूसी-प्रजा घुमन्तू कजाक जाड़ोंमें बहुत भारी संख्यामें सिरके दक्षिणमें तथा कुवान और यानी-दरियामें अपने डेरे डालते थे। खानकी पर्वाह न करके रूसी सैनिक सिर पार हो डाकुओंको दंड देने लगे । एक ओर इधर सिरसे दक्षिणकी ओर उन्होंने पैर बढ़ाना शुरू किया, और दूसरी ओर कास्पियनके पूर्व तटपर भी रूसी अपने प्रभावको बढ़ाते जा रहे थे। नवम्बर १८६९ ई०में एक रूसी सैनिक टुकड़ी क्रास्नोवोदस्कर्में उतरकर वहां किला बनाने लगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा किला चिकिस्लरमें बनाया। इसी समय वोल्गाकी उपत्यका और उरालभूमिमें दोनकसाकों, कल्मकों तथा कजाकोंके विद्रोह और उनका घोर दमन हो रहा था। भयके मारे लोग अपने गांवोंको छोड़कर भाग रहे थे, जिसके कारण १८७० ई०की गर्मियोतक कोई व्यापारी कारवां नहीं गया। रूसी सेना जब दंड देने आई, तो पता लगा कि इस विद्रोहमें खीवाके खानका हाथ था। कास्नोवोद्स्क किला बनानेके विरुद्ध खानने कुओंमें मुर्दे कुत्तोंको फेंककर पानीको विषैला बनाना चाहा था। खीवावाले जानते थे, कि उनकी इस कार्रवाईका जवाब रूसी किस तरह देंगे, इसलिये राजधानी खीवाकी किलाबन्दी कर प्राकारपर बीस तोपें लगा दी गईं। खीवाने तलदिक धाराको रोककर वक्षके प्रवाहको कई धाराओंमें बदल दिया, जिसमें कि उथली हो जानेके कारण रूसी जहाज अराल समुद्रसे वक्षु दरियाके भीतर होकर आगे न बढ सकें।

१८७० ई०में जेनरल कॉफमानने कड़ा पत्र लिखकर धमकी दी, कि अगर बात ठीक-ठाक नहीं की गई, तो हम कड़ी काररवाई करनेके लिये मजबूर हैं। खीवाके कुशबेगी (प्रधान-सेनापित) और दीवानबेगी (वजीर)ने उत्तरमें लिखा—"जहां भी उसकी प्रजा है, वहां रूसी सम्राट्का शासन; इसलिये यानी-दिरया अकचाक झीलतक—जहांपर कि रूसी कजाक घूमत हैं—सम्राट्का है, साथ ही बुकान पहाड़, और किजिलकुमसे इकिंबई तकके यानी-दिरयाके ऊपरका सारा रास्ता बुखाराके साथ की गई संधिके अनुसार सदासे रूसका माना गया है।" लेकिन इस जवाबसे रूसी क्यों संतुष्ट होनेवाले थे? उन्हें तो आगे बढ़ना था, जिसके लिये खीवावाले अपने लूटपाटकी आदतसे मौका देनेको तैयार थे। दश्त (स्तेपी)के विद्रोहको दबानेके लिये रूसियोंने उस्तर्ज्तमें अपनी सेना भेजी, और तुर्किस्तानके बड़े अभियानके लिये सैनिक तैयारी होने लगी। खीवाने रूसियोंको कड़ा देखकर बुखाराको साथ मिलानेके लिये दूत भेजा, जिसे अमीर-बुखाराने रूसियोंके इशारेपर जेलमें डाल दिया। खीवाके आदमियोंको भी अमीर-बुखाराने बहुत समझाया, कि रूसी बंदियोंको छोड़ दो, लूट-मार बंद करो और जेनरल कॉफमानके साथ बातचीत करनेके लिये अपने प्रतिनिधि ताशकन्द भे । लेकिन, तरुण खान और दरबारी अपनी अकड़में थे। उन्होंने अमीर-बुखाराकी सीख नहीं मानी।

रूसी अभियान (१८७२ ई०)—१८७२ ई०के वसंतमें कर्नल मकों जोफ के नेतत्वमें एक मजबूत सैनिक टुकड़ी कास्पियनमें गिरनेवाली वक्षुकी पुरानी धार—उज्बोइ—की जांच-पड़ताल करनेके लिये कास्नोवोद्स्क बंदरगाहसे रवाना हुई । वह आगे बढ़ते हुए बल्खान पर्वतके तीन सौ वेस्त पूर्वमें अवस्थित ओर्तकू चश्मेपर पहुंची। फिर वहांसे दक्षिणकी ओर मुंह करके उशामला इलाकेके सर्कस-तुर्कमानोंको दंड देते किजिल-अर्वत किलेपर पहुंची। तुर्कमान घुमन्तुओंने आक्रमण किया, लेकिन इससे रूसी सेनाको कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। इतनी जांच-पड़तालके बाद रूसी पीछे लौट गये। जिस वक्त रूसी सेना कास्पियन तटसे जाकर कराकुम रेगिस्तानके एक भागपर खोज-पड़ताल कर रही थी, इसी समय वक्षु और सिर-दिरयाके बीचवाले महान् रेगिस्तान—किजिलकुम—की भी जांच-पड़ताल करनेके लिये एक रूसी सेना तुर्किस्तान-शहरसे भेजी गई थी, जिसने मिंगबुलाक और बुकान पर्वतोंकी सर्वे की। दोनों तरफसे रूसियोंकी इस कार्रवाईको देखकर सैयद मुहम्मद चबड़ा उठा। उसने महाराज्यपाल कॉफमानकी उपेक्षा करते अपना एक दूत ओरेनबुर्गके महाराज्यपाल और दूसरा तिफलिसके महाराज्यपालके पास भेजा, साथ ही महाराजुल मिखाइलको भी लिखा——"कई रूसी अभियान मेरे देशपर चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पास ग्यारह रूसी बंदी हैं, जिन्हें में

भेजनेके लिये तैयार हूं। यदि यह काररवाई रोकी न गई, तो मैं न बंदियोंको भेजूंगा, न लूट-म्बर बंद होगी। अगर ये बंदी तुम्हारे लिये मेरे विरुद्ध युद्ध करनेका बहानामात्र हैं, और तुम अपने राज्यको बढ़ानेपर तुले हुए हो, तो अल्लाहकी जो मर्जी होगी, वही होगा।" खीवाके दूतोंको बंद करके रूसी राज्यपालोंने कहा, कि हम कोई चिट्ठी नहीं लेंगे, जबतक कि रूसी बंदी नहीं छोड़े जाते, और दूतको ताशकन्दके महाराज्यपालके पास नहीं भेजा जाता। रूसियोंसे इस प्रकार निराश होनेके बाद खीवाके खानने अंग्रेजोंकी ओर हाथ बढ़ाया और अपने एक प्रतिनिधिको भारतके उपराज नार्थबुकके पास भेजकर रूसके विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। लेकिन अंग्रेज क्या भांग खाये हुए थे, कि खीवाकी रक्षाके लिये एक महायुद्ध सिरपर लाते। उपराज (वाइसराय)का जवाब था— ''रूसके साथ शांति करो, उनकी मांगोंको पूरा करो, और उन्हें नाराज होनेका मौका मत दो।''

यद्यपि इस प्रकार खीवाका कोई धनी-धोरी नहीं था, और केवल अपने बलपर वह रूसियोंका मुकाबिला नहीं कर सकता था, लेकिन खीवा (ख्वारेज्म) इतिहासके आरम्भिक कालसे ही अपने पड़ोसके दो महान् रेगिस्तानों किजिलकुम और कराकुम , तथा निर्जन अधित्यका उस्तउर्त एवं उत्तर-के जनशून्य देश्त-िकपचकके कारण बड़े-बड़े विजेताओं के मनोरथको अनेक बार भंग करता आया था। अभी भी रूसके लिये अभियान भेजनेमें सबसे कठिनाई इन्हीं रेगिस्तानों और निर्जन भूमियोंके कारण थी। वस्तृत: स्वारेज्म एक विशाल रेगिस्तानसे घिरी हुई हरितावली है। ताशकन्द-से ६०० मील, ओरेनबुर्गसे ९३० मील और क्रास्नोवोद्स्कसे ५०० मीलकी यात्रा तै करके खीवा कैसे पहुंचा जाय, रूसियोंके लिये यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। यद्यपि अरालमें रूसियोंने अपने जहाज तैरा दिये थे, लेकिन उनका बेड़ा काफी शक्तिशाली नहीं था, और वक्षकी धार भी उथली थी, जिसमें जहाज नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन खीवाको दंड देना आवश्यक था। रूसियोंने तीन सेना-स्तम्भ भेजनेका निश्चय किया—(१)प्रधान स्तम्भ तुर्किस्तान शहरसे जेनरल कॉफमानके संचालनमें अपने साथ ३४२० पैदल, ११५० सवार, ६७७ तोपची, बीस तोपें, दो हलकी तोपें, आठ राकेट लिये भेजा गया। इसके दो विभाग थे, जिनमेंसे एक विभागका संचालक जनरल गोलोवात्शोफ जीजकसे चला, और दूसरा विभाग कर्नल गोलोफके नेतृत्वमें कजालिन्स्कसे रवाना हुआ। रसद ढोनेके लिये आठ हजार ऊंट—ऊंटके मालिकों कजाकोंको एक ऊंटके मरनेपर पचास रूबल देना तै हुआ था, चार स्टीमर भी और इसी सेनाकी सहायता करनेके लिये लकड़ीके बेड़ोंके साथ वक्षके ऊपरकी ओर बढ रहे थे।

(२) दूसरा सेना-स्तम्भ कसाक जेनरल आतमन वेरेफ्किनके अधीन ओरेनबुर्ग रवाना हुआ, जो यम्बा पहुंचकर अराल समुद्रके पश्चिमी तटपर गया। इस स्तम्भमें ३४६१ सैनिक, १७९९ घोड़े, और सात तोपें थीं।

(३) तृतीय सेना-स्तम्भके तीन विभाग थे, जिसमेंसे एक विभागको कर्नल लोमािकनके नेतृत्व में मंगिशलकसे बीशअक्ति, इल्तेइजे, तिबनसू होते अइबुगिरकी खाड़ीमें पहुंच ओरेनबुर्गवाले स्तम्भसे मिलना था । बाकी दो विभागोंके दो हजार सैनिक कर्नल मार्कोजोफके संचालनमें क्रास्नो-वोदस्क और चिकिस्लरसे रवाना हुए थे।

कजालिन्स्कवाला स्तम्भ पहले रवाना हुआ, जो बारह दिनमें यानी-दिरयापर अवस्थित इकिंबइमें पहुंचा। रास्तेमें इसके कुछ ऊंटोंको नुकसान हुआ। वहांपर यह सेना व्लागोवेश्श्वेन्स्क किलेको बना फिर तीन दिन चलकर किजिलकाकमें पहुंची। मौसम खराब हो गया, दोपहरको सूर्यने बरफको गला दिया, जिससे ऊंटोंके लिये चलना मुश्किल हो गया। इस वनस्पतिहीन निर्जन भूमिमें ईंधनका कहीं पता नहीं था। इस मुसीबतमें दो दिन और दक्षिणकी ओर बढ़नेपर सेना बुकन्दकी पहाड़ियों-में जा, आगे युसकुदुक कोकपताश, कोपकन्ताश और मिंगबुलाक होते तम्दी जा पहुंची।

जीज़कसे चला प्रधान सेनांग उचमा, फरिश, सिन्ताब, तिमुरकबुक, बल्तासलदिर चश्मा हो बुखारा सीमापर कराताउ पर्वतश्रेणीकी ओरसे नूरताउ पहाड़ीके उत्तरसे प्रदक्षिणा करते आगे बढ़ा। सर्दी बहुत तेज थी, जिससे इस सेनाके भी कितने ही ऊंट रास्तेमें मर गये। पानीकी कमीके कारण तेमूरबेकसे जीज़कवाली सेनाको दो भागोंमें बांटकर आगे बढ़नेके लिये हुक्म हुआ, इनमेंसे एक भाग बिशचगन, यानीकसगन और किदेरीके चश्मोंसे होते आगे बढ़ा, और दूसरे भागने कोशबैगी,

वैमनतंती, मस्ची और अरिस्तन्बेल कुदुकका रास्ता लिया। १२ अप्रैलको कुदुकमें दोनों सेनायें मिल गयीं। खानने घवड़ाकर इक्कीस रूसी गुलामोंके साथ पत्र लिखकर कजाला भेजा, लेकिन अब तो 'चिड़ियां चुग गई खेत'वाली बात थी। इतने खर्च और परिश्रमके साथ भेजा गया महाभियान बातों-बातोंसे कैंसे लौट सकता था? रूसी गुलामोंसे पता लगा, कि उनसे बगीचेमें काम लिया जाता और ईरानी गुलामों-जैसा बर्ताव किया जाता था। खानेके लिये उन्हें फल-चावल और कभी-कभी गोश्त और चर्बी भी मिल जाती थी। मिंगबुलाक और शूरखानासे अच्छा और छोटा समझ सेनाने खलता और उच्उचकका रास्ता पकड़ा। लेकिन आगे अरिस्तान-बेलकुदुकमें एक पखवारा रुकना पड़ा। यहीं रूसियोंने ईस्टरके त्योहारको मनाया। किजिलकुमके कजाकोंने ८०० नये ऊंट दिये, फिर रवाना होकर ६ मईको सेना खलता पहुंची। यहीं कजालासे आनेवाली सेना भी मिल गई। रास्तेमें ट्टे-फूट बुखारी किलोंकी मरम्मत करके उसका नाम संत-जार्ज किला रक्खा गया।

खलता और आमूके बीच ८० मीलका फासला था, लेकिन रास्ता अच्छा नहीं था। १२० मील-तक फैली हुई हवाके झोंकेपर इधरसे उधर चलनेवाली बालू सबसे कड़ी समस्या थी, और पानी भी केवल आदमिकित्गन (मनुष्यमार) कूओंका था, जो खलतासे २४ मीलपर थे। चारों ओर रेगिस्तान-ही-रेगिस्तान था, जिसमें कहीं वनस्पतिका नाम नहीं था--लाल रंग-जैसी बालू थी. जिसके कारण इस रेगिस्तानका नाम किजिलकुम (लाल बालू) पड़ा। रास्तेमें एकाथ ही सो भी बुरे कुएं थ, जिनसे सेना और उसके पशुओंका काम नहीं चल सकता था। पौने सात घंटेके कुचके बाद प्रत्येकको आम्-दरियाके ऊपर उच्उचकमें भेजनेका निश्चय किया गया । लेकिन बालुमें चलना भारी परिश्रमका काम था। ऊपरसे असह्य धूप पड़ रही थी, इसलिये हरावल सेना १३ मीलसे आगे नहीं बढ़ सकी, और उसके लिये आदमिकल्गनसे मीठा पानी भेजना पड़ा। एक रूसी लेखकके अनुसार "अवस्था बहुत भयंकर हो गई। आगे बढ़ना असम्भव मालूम होता था, और पीछे लौटना भारी शरमकी बात होती। आदमिकल्गनमें पानी थोड़ा था, और मशकोंमें भरकर साथ लाया पानी खतम हो चुका था।" अन्तमें सुरक्षाकी एकमात्र आशा वह चिथड़ाधारी किर्गिज दिखलाई पड़ा जो कि इकिवइसे कजालाकी वाहिनीके साथ हो लिया था, और जिसके महत्त्व और गुणका पता जनरल निकोलस और कर्नल द्रेरचेर्नने पहलेपहल लगाया । किर्गिजने बतलाया, कि रास्तेसे कुछ ही मील दाहिने अल्तीकृद्कके कूएं हैं। जैनरल कॉफमानने अपनी जेबी पानीकी कूप्पी देकर कहा, कि यदि इसमें पानी भर लाओ, तो तुम्हें सौ रूबल इनाम दिया जायगा। किर्गिजने वैसा कर दिखलाया, और सेनाकी एक टुकड़ी अल्तीकुदुक भेजी गई। कुओंकी संख्या कम थी, वह बहुत गहरे नहीं थे, लेकिन उनमें काफी पानी था। पानी निकालकर घोड़ों और ऊंटोंको पिलाया गया, सेनाने भी प्यास बुझाई, फिर कई दिनोंतक यहां डेरा डाल दिया गया, और छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें दो की जगह ग्यारह दिनमें कॉफमानकी वाहिनी २३ मईको वक्षु (आम्-दरिया)के तटपर पहुंची। यात्राकी भीषणताका पता इसीसे लगेगा, कि दस हजार ऊंटोंमें सिर्फ बारह सौ बच रहे। खलतासे आगे सारे रास्तेमें रसदकी चीजें, अफसरोंके असबाब, और गोलाबारूदका सामान बिखरा हुआ था। कई जगहोंपर युद्ध-सामग्रीको इस आशासे बालूके नीचे दबा दिया गया था, कि अव-. श्यकता पड़नेपर सैनिकोंको लानेके लिये भेज दिया जायगा । कुछ सप्ताह बाद एक रूसी अफसर इस रास्ते गुजरा, जिसने इसके बारेमें लिखा था—''सारे रास्ते भर ऊंटों और घोड़ोंकी कंकाल तथा सड़ते हुए शरीर फैले थे। दुर्गन्धसे नाक फटी जाती थी। पड़े हुये सामानोंके देखनेसे मालम होता था कि कोई बाजार लगी हुई है।"

खीवावालोंने भी लड़नेकी तैयारी की थी, और जबर्दस्ती लोगोंकी भर्ती करके सैनिकोंकी संख्या बढ़ाई थी। इस सेनाका एक भाग कुंग्रादकी ओर उर्गा खाड़ीके पास यानीकलामें गया, जिसका काम था, उस्तउर्तसे आनेवाली रूसी सेनाका प्रतिरोध करना। छ-सात हजार सैनिक अरालके पूर्वी तटसे आनेवाली सेनाके मुकाबिलेके लिये दौकरामें थे। खीवावालोंने इन्हीं दो जगहोंसे खतरेकी सम्भावना समझी थी। जेनरल कॉफ मानके आ जानेकी खबर पा ३५०० तुर्क यानों और कजाकोंको उच्उचकमें भेजा गया, जिनमेंसे पंद्रह सौका कमांडर दीवानबेगी मुहम्मद नियाज था, और दो हजारका

दीवानबेगी मुहम्मद बुराद । यह सेनायें उच्उचकसे पूर्वमें सरदाबाकुल (झील) के परे जाकर जम गयीं, लेकिन पहली ही झड़पमें थोड़ेंसे गोले-गोलियोंकी बौछारसे इनके पैर उखड़ गये। शूरखानसे वक्षुके दाहिने तटसे रूसी सेना चली, और चौथे दिन अककामिश पहुंची। वक्षुपार शेखआरिक किलापर थोड़ेसे गोलोंके छोड़ैंनेकी जरूरत पड़ी, और शत्रु वहांसे भी भाग गया। नदी उथली थी, केवल छाती भर पानी था। कितने लोग पैदल ही नदीमें घुसकर पार हो गये, और कुछने दुश्मनसे पकड़ी नावोंसे या साथ लाये बेड़ेको बांधकर परले पार जा खीवावालोंके डेरेपर अधिकार कर लिया। वहां उन्हें चावल और नमक भर मिल पाया। रूसियोंके केवल दो घोड़े मारे गये, जिन्हें भूखें सिपाहियोंने तुरन्त पकाकर खा लिया।

२८ मईको शूरखानाके आदिमियोंके एक प्रतिनिधि-मंडलने रूसी सेनापितसे मिलकर तुर्कमानों और खीवावालोंके अत्याचारकी शिकायत की । व्यवस्था कायम करनेके लिये कसाक सैनिकोंकी एक टुकड़ी भेजी गई, जो वहां चार दिनतक रही । रूसियोंने अभयदानकी घोषणा करके निवासियोंमें ऐसा विश्वास पैदा कर दिया, कि लोग सेनाके खानेके लिए ढोर, अंगूर आदि फल, तथा जानवरोंके लिये चारा लाने लगे।

आगे शेखआरिकमें थोड़ीसी झड़प हुई। यहींपर खानका पत्र मिला, जिसमें कहा गया था, कि मैं जेनरलकी आज्ञा-पालन करनेके लिए तैयार हूं। लेकिन जेनरल कॉफमानने कहा, कि अब बात खीवामें ही होगी। ५ जूनको फिर सेना आगे रवाना हुई, और शेखआरिकसे चन्द घटा चलनेपर हजारास्प पहुंच गई। यहां भी कुछ गोले छोड़ने पड़े, और खीवावाले सैनिक भाग खड़े हुये। खीवाका यह सबसे मजबूत किला था। इतिहास बतलाता है, कि हजारास्प (सहस्राश्व) ने कितने ही विश्वविजयी शत्रुओंके दांत खट्टे कर कितनी ही बार ख्वारेज्मको बचाया था। लेकिन अब हम बाख्दके युगमें आ गये थे, जब कि हजारास्प अपनी करामातको तीर-धनुषके युग हीमें दिखला सकता था। खीवाके छोटेसे राज्यके हाथमें शिक्तशाली आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिये वह क्सियोंका कैसे मुकाबिला करता? हजारास्पके किलेके तीन तरफ पानीसे भरी गहरी खाई थी, और एक तरफ तीन फैदम (३×६=१८फुट) मोटी दीवार। यहां अवश्य कड़ा प्रतिरोध किया जा सकता था, लेकिन नागरिकोंने सर्वनाशके डरसे किलेको समर्पण कर दिया। रूसियोंने वहां कांसे-पीतलकी चार अच्छी तोपें, कुछ गाड़ियां, गोला-बारूदके एक बड़े ढेरके साथ हजार पूद (४०० मन) गेहूं, ६०० पूद (२७२ मन) चावल और घोड़ोंके लिये ८०० पूद (३२० मन) बाजरा पाया।\*

६ जूनको जेनरल कॉफमानको खबर मिली, कि ओरेनबुर्गकी वाहिनी भी आ गई। अगले दिन अमीर-बुखाराने कॉफमानके पास वधाई भेजी। ९ जूनको फिर सेना कूचकर अगले दिन यंगीआरिक झीलके तटपर पहुंच गई।

कर्नल मार्कोजोफको बुगदैली और ऐदिनके रास्ते उज्बोइ (कास्पियनकी और जानेवाली वक्षुकी सूखी धार)से होते तोपियातान, इगदी, ओर्ताकुया, दंदुरसे आनेपर जामुकशिरका घ्रस्त किला मिला, जो कि खीवासे चालीस मील पश्चिम है। यहां पहुंचकर मार्कोजोफको तुर्किस्तानसे आनेवाले सेना-स्तम्भकी प्रतीक्षा करनी थी। कर्नल मार्कोजोफकी सेना करीब आधे रास्तेपर इगदी-तक सुरक्षित पहुंची, और तेक्के-तुर्कमानोंको हराकर उसे बहुतसा लूटका सामान मिला। लेकिन इगदी और ओर्ताकुयाके बीचमें भयंकर बालुकाराशिसे मुकाबिला पड़ा। इस दुर्गम रास्तेसे गुजरकर सबसे पहले पहुंच खीवा जीतनेकी जल्दी थी, जिसका श्रेय काकेशसकी सेनाको मिला, जो कि कास्पियनके पूर्वी किनारेकी बन्दरगाहोंसे रवाना हुई थी। लेकिन बीचकी रेगिस्तानी भूमिकी भयंकर धूप और जलके अभावने सेनाके बढ़ावको रोक दिया। ओर्ताकुयासे आगेके रेगिस्तानकी भीषणताको जानकर सेनाको ऋस्नोवोद्स्क लौटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस समय सैनिक भारी संख्यामें बीमार होकर ऊंटोंपर ढोये जा रहे थे, और उधर तेक्के-तुर्कमानोंने हमला शुरू कर दिया। सारे सैनिक किसी-न-किसी बीमारीमें फंसे थे, जिनमें साठ तो लुखे मर गये। सेना

<sup>\*</sup> २।। पूद=१ मन

बिना हिथियारके समुद्र तटपर लौटी। ऊंटोंको तुर्कमान लूट ले गये, और रसदका बोझा हलका करनेके लिये रेगिस्तानमें फेंक दिया गया था। काकेशसकी सेनाकी क्या दशा हुई थी, यह इसीसे मालूम होगा, कि एक स्टाफ-अफसरने अपने सारे चांदीके प्लेटोंके सेटको फेंक दिया था। कुछ तोपोंको बालूके नीचे गाड़ दिया गया। बन्दूकोंमेंसे कितनी ही पीछे कजाकों और तुर्कमानोंने लौटाई। यद्यपि यह अभियान असफल रहा, लेकिन बुखाराकी सेनापर अपनी धाक जमाकर इसने उसे खीवाकी मददके लिये जानेसे रोक दिया।

कास्पियन तटसे कर्नल लोमािकनने उस्तउर्तके रास्ते कूच किया। यह सेना कास्पियन तटपर अवस्थित किंद्रेली किलेसे तीन भागमें बंटकर आगे-पीछे २७, २८ और २९ अप्रैलको रवाना हुई। धूप और पानीकी इसे और भी तकलीफ हुई। इसका रास्ता कौनदी, सेनेकसे, बिश्अक्ति, किमस्ती, करस्त्चिक, सइकुयु, बुस्साग, करािकन, किनिर, अल्पइमास, अकमेचेत, इल्तेइजी, बाइलियर, किजिलअगिर, बैचिगर, मेन्दली, अलान, इलिबइ (ऐबुगिर खाड़ीके दक्षिण-पिश्चम)से था। बिशअक्तिमें कजाकोंको आक्रमण करके पिटना पड़ा। अलानके पास सेना राजुल बेकोविचके बनवाये किलेके घ्वंसावशेषके पाससे गुजरी। जेनरल बेरेत्किन ओरेनबुगंसे अपनी सेना लेकर आ रहा था। उससे बातचीत करके ऐबुगिरसे आगे बढ़ कुंग्राद पहुंची, और चन्द घंटों बाद ओरेनबुगंकी सेना आ मिली। इस सेनाको उस्तउर्तकी चार सौ मील लम्बी रेगिस्तानी अधित्यकाको रसद-पानीकी कमीके साथ पार करना पड़ा, लेकिन उन्तीस दिनोंमें उसने यह यात्रा पूरी कर ली।

अोरेनबुर्गंकी वाहिनी ११ अप्रैलको वहांसे रवाना हुई थी। ओरेनबुर्गंसे अराल-समुद्र तकका रास्ता अब रूसियोंकी भूमिमें होनेके कारण सुपरिचित था, इसिलए इस सेनाको अपनी यात्रा पूरी करनेमें कम तकलीफ हुई। पहले यह पूर्वकी ओर बढ़ती बरसुककी बालुकाराशितक गई, फिर वहांसे मुड़कर अरालके पश्चिम उर्गाकी खाड़ीपर पहुंची। जेनरल बेरेक्किनने घोषणा निकाल दी थी, कि कराकल्पक और तुर्कमान घुमन्तू अपन-अपने डेरों और घरोंमें रहें, तथा सेनाके साथ केवल रूसी कसाक शरणार्थी ही चलें। कबीलोंके कितने ही सरदार रूसी सेनाके साथ आ मिले थे, जिन्होंने यात्रामें बड़ी सहायता की। जेनरल बेरेक्किनकी सेना ऐबुगिर पार हो यानीकलाको सर और घ्वस्तकर कुग्रादमें पहुंची। यहां खीवावालोंकी काफी सेना थी, लेकिन रूसियोंके आते ही वह भाग खड़ी हुई, और शहरपर निर्विरोध अधिकार हो गया। शहरके प्राकार और घर पहले हीके संघर्षमें घ्वस्त हो चुके थे। रूसी जेनरलने खानके प्रासाद और जेसाउल मामितके घरको तुड़वा दिया। शहरमें सिर्फ एक हजार पूद (४०० मन) चावल और ज्वारकी रोटियां मिलीं। लोग पहले ही भाग गये थे, लेकिन रूसियोंके अच्छे बर्तावकी खबर पाकर वह जल्दी ही लीट आये।

यहींपर जेनरलको रूसी बेड़ेके बारेमें बुरी खबर मिली। २९ अप्रैलको बेड़ेने सिरके मुहानेको छोड़ दो दिन बाद तकमकअता द्वीपके आगे ऐबुगी खाड़ीमें पहुंच लंगर डाला। कुछ दिन ठहरनेके बाद ९ मईको वह उलकुम-दिर्याकी पिरचमी शाखा किचिकन-दिर्यामें घुसा, और अककला नामक एक छोटेंसे किलेके सामने आया। जहाजी तोपोंने बमवर्षा करक किलेके भीतर रहनेवाली सेनाको भगा दिया। फिर बेड़ा उलकुन-दिर्यामें होकर ऊपरकी ओर चला। कुंग्राद नगर ५० वेर्स्त (८.७ फर्सख) के करीब था, किन्तु नदीमें पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए वहीं लंगर डालना पड़ा। कुछ आदमी जहाजोंसे उतरकर आसपासकी भूमिके बारेमें पता लगानेके लिये भेजे गये, जिन्हें दुश्मनोंने घोखेंसे पकड़कर मार दिया। इनकी लाशें पिछे कुंग्रादमें दफनाई गयीं। अब फिर बेड़ा आगे चला। कुंग्रादसे ३० वेर्स्त पहले ही खोजेइलीमें खीवाके चार-पांच हजार सैनिकोंके साथ मामूली झड़प हुई। आगे मंगितसे पहले यामूद तुर्कमानोंसे लड़ाई हुई। रूसी शहरपर अधिकार करके शत्रुओंको पीछा करते ही रहे। एक दुकड़ी किताई (करागोसकी नहर)की ओर बढ़ी, और दूसरीने कर्नल स्कोबेलेफके नेतृत्वमें किछिज-नियाजबीकी ओर पीछा किया। आगे बढ़नेपर गुरलान आया। यहीं खानकी मुक्य

सेना थी, जिसपर खीवावालोंकी सारी आशायें केंद्रित थीं। लेकिन इस सेनाने भी रूसियोंका नाममात्र ही प्रतिरोध किया। खानने जेनरल बेरेव्किनके पास चिट्ठी भेजकर तीन-चार दिनकी विराम-संधिकी बात करते हुये कहा, कि हमने जेनरल कॉफमानके पास भी इसके बारेमें निवेदन किया है। लेकिन जेनरलने अपने बढ़ावको जारी रक्खा । कात और काशकूपिरके रास्ते वह आगे बढ़ा। वहां कितनी ही बार दुश्मनसे झड़प करते बहुत-सी नहरोंको पार करना पडा। रूसियोंने चौबीस घंटेके भीतर किलिज नियाजबी नहरपर १८९ फूटका बेडेवाला पूल तैयार किया। ७ जुनको खीवा तीन मीलसे भी कम रह गया था। वहां खानके बागमें जेनरल बेरेव्किनने डेरा डाला। किलेसे तोपें दगने लगीं। एक फटे गोलेसे जेनरलके सिरमें भारी चोट आई। रूसी तोपखानेने भी जवाब दिया। नागरिकोंका प्रतिनिधिमंडल रूसी सेनापितसे मिलने आया। उसने बतलाया, कि खान भाग गया है, नगरमें बड़ी बदअमनी फैली हुई है। बेरेव्किनने तुरन्त गोलाबारी बन्द कर दी, तथा दूतमंडलको कहा, कि जेनरल कॉफमान ही शांति दे सकते हैं, उन्होंके पास जाओ। साथ ही यह भी धमकी दी, कि किलेकी तोपोंको बन्द करो, नहीं तो दो घंटेके भीतर हम नगरपर गोलाबारी करने लगेंगे। दूसरे नागरिक-मंडलते आकर कहा, कि तुर्कमान सैनिक हमारी बात माननेके लिये तैयार नहीं हैं। दस बजे राततक गोलबारी होती रही। उधर कॉफमानका पत्र आया, कि हम खीवासे सिर्फ १६ वेस्त (२.७ फर्सख) पर यंगीआरिकपर हैं, पूर्वद्वारसे तीन मीलपर अवस्थित पुलपर आकर मिलो।

जेनरल कॉफमानने ६ जूनको ही ओरेनबुर्गकी सेनाके आनेकी खबर सुन ली थी। यंगीआरिकमें उसके पास खानका चचेरा भाई ईनक इरताश अली खानका पत्र लेकर आया, जिसमें कहा गया था, कि मैं जारकी प्रजा हूं, यामूद मेरे हाथमें नहीं है, कल मैं स्वयं सेवामें आ रहा हूं।

शहरमें सचमुच ही अराजकता फैली हुई थी। प्रतिरोध और समर्पणके लिये तैयार लोगोंके दो दल हो गये थे, जिनके बीच भीषण संघर्ष हो रहा था। ईनकके लौटकर आनेसे पहले ही खान राजधानी छोड़कर भाग गया था। दीवानबेगी मतमुराद प्रतिरोध-पार्टीका अगुवा था। खानका भाई अताजान तिमूर, जो सात महीनेसे बंदीखानेमें पड़ा था, अब खान बनाया गया था। उसका चचा सैयद अमीरुल्उमरा संयुक्त शासकके तौरपर काम कर रहा था। दोनों चचा-भतीजे समर्पण-पक्षपातियोंके मुखिया थे। अगले दिन सबेरे ईनक इर्तसली और दूसरे अमीरोंने जेनरल कॉफमानके पास जाकर अधीनता स्वीकार की।

जेनरल बेरेन्किनने अपनी सेनाके एक बड़े भागको तुर्किस्तानी सेनासे मिल जानेके लिये भेजा, बाकियोंके ऊपर किलेसे गोलाबारी होने लगी। रूसियोंने भी तोपोंको छोड़कर उसका जवाब दिया। वह खीवाके उत्तरी दरवाजे शाहबादको तोड़कर नगरके भीतर घुस गये। कर्नल स्कोबेलेफ सड़कसे महलकी ओर चला। उधर जेनरल कॉफमानने हजारास्प दरवाजेपर पहुंचकर विजयीके तौरपर नगरमें प्रवेश किया। उस समय नगरमें झंडे-पताके फहरा रहे थे, बाजे बज रहे थे। खानके अन्तःपुर (हरम) और सम्पत्तिकी रक्षाके लिये रूसियोंने गारद नियुक्त कर दिया और सैनिकोंने नगर-प्राकारपर अधिकार कर लिया। जेनरलके हुक्मपर लोगोंके हथियार छीने जाने लग। नगरके बड़े मैदानमें रूसी सेनाने जमा होकर सम्राट्के लिये दुआ और धन्यवादकी रसम अदा की। कॉफमान खानके दरबार-हालमें पहुंचा, जहां नागरिकोंके कितने ही प्रतिनिधि बधाई देनेके लिये आये। सैयद मुहम्मद खान भागकर यामूदोंमें चला गया था, इसलिये रूसी जेनरलने अताजान त्युराको अस्थायी खान बनाया। उसने सैयद मुहम्मदके पास संदेश भेजा, कि मैं तुम्हें खान पदपर पुनः स्थापित करनेके लिये तैयार हूं, इसपर चन्द घंटों बाद खान आ मौजूद हुआ।

सान जङ्गाऊ जीन लगे घोड़ेपर चढ़कर अपने महलके बगीचेतक आ जेनरल कॉफमानके तम्बूकी ओर जानेवाले रास्तेके छोरपर उत्तर पड़ा। फिर अपनी टोपी उतार पासमें पहुंचकर उसने कॉफमानके सामन घुटने टेक दिये। कॉफमान उस वक्त एक कुर्सीपर बैठा रहा। उसने अपने पर।जिस शत्रुके साथ वीरोचित बर्ताव नहीं किया। खान घुटना टेके कालीनपर बैठ गया। वह तीस वर्षका तरुण था। उसका चेहरा असुन्दर नहीं था। चौड़े चेहरेपर मंगोलायित आंखें कुछ तिछीं थीं, लेकिन नाक तोते-जैसी थी। बड़ मुखपर छोटी पतलीसी काली दाढ़ी-मूंछ थी। कदमें वह छ फुटका लम्बा-तगड़ा जवान था। उसके सीघे-सादे-जीवनका बुखाराके अमीरसे मुकाबिला करनेपर आश्चर्य होता था। उसका सबसे बड़ा शौक था—सुन्दर तुर्कमान घोड़ोंसे अपने अस्तबलको भरे रखना, और कभी-कभी नई बीबी लाना। एक सौ रखेलियोंके अतिरिक्त इस्लामी शरीयतके अनुसार उसकी चार बीबियां राज्यकी चारों जातियोंकी थीं। खानके राज्यकी आमदनी उस समय नब्बे हजार रूबल (पैतालीस लाख पौंड) थी। किजिलकुमके घुमन्तुओंको छोड़कर उसके राज्यमें पांच लाख आदमी बसते थे। उसे पढ़ने-लिखनेका भी शौक था, और उसके पुस्तकालयमें तीन सौ जिल्द हस्तिलिखत ग्रंथोंके थे, जिनमेंसे अधिक इतिहासपर, सो भी फारसीसे तुकीमें अनुवादित थे।

जेनरल कॉफमानने खानकी सहायताके लिये एक शासन-परिषद् कायम कर दी, जिसमें तीन रूसी (लेफ्टिनेंट-कर्नल इवानोफ, लेफ्टिनेंट-कर्नल पोशारोफ, लेफ्टिनेंट-कर्नल खोरोशिन) और तीन खीवावाले सदस्य (दीवानवेगी मतिनयाज, ईनक इतंसअली और मेहतर अब्दुल्ला बी) थे। मतिनयाज इनमें सबसे योग्य था। इस परिषद्का अध्यक्ष नामके लिये खान था, नहीं तो असली अध्यक्ष कर्नल इवानोफ था। इसलामी शरीयत और स्थानीय राज्यपालोंकी नियुक्तिका अधिकार खानको दिया गया था। रूस-विरोधी मतमुराद और रहमतुल्लाको बंदी बनाकर पहले कजाला, फिर रूस भेज दिया गया। अताजान रूसी सेनामें शामिल हो गया।

रूसियोंने खीवापर विजय प्राप्त करके वहांके तीस हजार गुलामोंको मुक्त कर दिया। उन्हें पांच-छ सौके दलमें कास्नोवोद्स्क भेजकर वहांसे जहाजोंपर ईरान भेज दिया जाता। पहले जो दो दल भेजे गये थे, उनमेंसे एकपर तुर्कमानोंने प्रहार करके कितनों हीको मारा और कितनोंको पकड़कर फिर गुलाम बना लिया। रूसियोंके खीवा छोड़नेपर मुक्त होकर वहां रहते सैकड़ों गुलाम मार्टुंडाले गये।

अन्तमें खीवाने संधिपत्रपर हस्ताक्षर किया, जिसमें खानने अपनेको जारका वफादार सेवक रहनेका वचन दिया और यह भी स्वीकार किया, कि मैं किसी भी दूसरी विदेशी-शिक्तिसे व्यापार आदिकी संधि नहीं करूंगा, न रूसियोंकी स्वीकृति या जानकारीके बिना कोई सैनिक अभियान संगठित करूंगा।

राज्यकी सीमा निर्धारित हुई थी—अराल समुद्रतक वक्षुकी सबसे पिश्चमी धारा। अरालके तटसे होते उर्गा अन्तरीप तथा उस्तउर्तके उत्तरी छोरतक—वक्षुकी पुरानी धारासे दाहिने तटकी सारी भूमि रूसको मिली, जिसके कुछ भागको इच्छा होनेपर रूस बुखाराको दे सकता था। वक्षुमें नौसंचालनका अधिकार सिर्फ रूसको था, व्यापार और कारखाना बनानेकी भी उसे पूरी स्वतंत्रता थी। रूससे भागे हुये अपराधीको लौटा देना खीवाने स्वीकार किया। दासता-प्रथा बन्द कर दी गई। हरजानेमें बाईस लाख रूबल (दो लाख चौहत्तर हजार पौंड) देना तै हुआ, जिसमें पहले दो सालोंतक लाख-लाख रूबल, फिर १८८१ ई०तक क्रमशः बढ़ाते हुये दो लाख सालाना अदा करना था।

खीं आके साथ जो संधि हुई थी, उसे पीतरबुर्गमें प्रकाशित होनेसे पहले ही जेनरल कॉफमानने "तुर्किस्तान गजेत" में प्रकाशित कर दियाथा। इससे मालूम होगा, कि रूसके दूर-दूरके महाराज्यपालोंको कितने विशेष अधिकार प्राप्त थे।

इस प्रकार १८७२ ई०में खीवाकी स्वतंत्रता समाप्त हुई। खीवाके राज्यमें सर्त, उज्बेक, कराकल्पक और तुर्कमान चार जातियां रहती थीं, जिनमेंसे सर्त (फारसीभाषी) अधिकतर व्यापारजीवी थे, और सैनिक तौरसे उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था। बाकी नीन जातियां लड़ाकू और बहुत कुछ घुमन्तू थीं। वही उज्बेक यहां भी थे, जो कि बुखारा और खोकन्दके राज्योंमें रहते थे। कराकल्पक निम्न-वसु-उपत्यकामें अराल समुद्रतक फैले हुये थे। बोल्शेविक-क्रांतिक बाद जब जातियोंके अनुसार राजनीतिक इकाइयां बनने लगीं, तो सभी उज्बेकोंकी भूमिको मिलाकर उज्बेकिस्तान गणराज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी ताशकन्द हुई। कराकल्पकोंकी संख्या

थोड़ी थी, लेकिन उन्हें भी उज्बेकिस्तान गणराज्यमें कराकल्पिकयाके नामसे अपना स्वायत्त गणराज्य बनानेका मौका मिला। ईरानकी सीमातक तुर्कमान—यामूद, तेक्के आदि—कबीले रहते थे, जिन्होंने पीछे अपना तुर्कमानिस्तान गणराज्य स्थापित किया, लेकिन खीवाके सर होनेके बाद ही तुर्कमानोंने रूसकी अधीनता स्वीकार नहीं की।

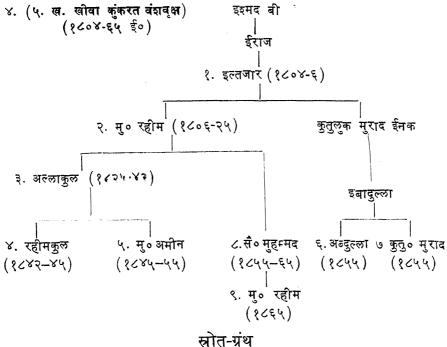

- शेत्चेत् ओ कोमन्दिरोव्के व् तुर्केस्ताने (व. व. व. वर्तोल्द, "ज० रोस्० अकद० इस्त० मतेरि० कुल्तुरी" जिल्द २, पृष्ठ २०)
- 3. History of Mongol (3 vols, H. H. Howorth, London 1876-88)
- 3. Heart of Asia (E. D. Ross, London 1899)
- Y. La rivalite anglo-russie an xix siecle en Asie (A. M. F. Rouire, Paris 1908)

# तुर्कमान

# १ तुर्कमान-भूमि

१८७३ ई०में खीवाने जारकी अधीनता स्वीकार कर ली, इससे चार साल पहले १८६९ ई०में कास्पियनके पूर्वी तटपर क्रास्नोवोद्स्कका प्रसिद्ध बन्दर स्थापित हुआ था। जारशाहीने क्रास्नोवोद्स्कसे मंगिशलक प्रायदीपतक बीच-बीचमें रूसियोंकी बस्तियां और किलेबंदियां कायम कर दी थीं। खीवाके पतनके बाद मध्य-एसियामें रूसी साम्राज्यकी सीमा वक्षकी धाराके साथ-साथ थी। लेकिन कास्पियन और वक्षुके बीचकी भूमिपर अभी भी रूसियोंका अधिकार नहीं हुआ था। वहां अधिकतर घूमन्तू-जीवन बितानेवाले तुर्कमान रहते थे। यह भूमि एक त्रिकोणकी शकलमें है, जिसके सिरेपर खीवा है, और दो भुजाओं में एक कास्पियन तट और दूसरी वक्षुकी धारा । इस त्रिकोणका आधार बलखसे दक्षिण-पिक्चिमसे लेकर कास्पियनके कोनेतक चला गया है। यह सारी भूमि दो लाख चालीस हजार वर्गमील होनेके कारण बहुत विशाल है, लेकिन इसके उत्तरी भागकी सबसे अधिक धरती कराकुमका रेगिस्तान है। यद्यपि इस मुमिको बिलकुल बालकी भूमि नहीं कह सकते, न्योंकि कहीं-कहींपर इसकी वज्र-जैसी भूमिपर घोड़ोंकी टाप पड़नेपर जोरकी आवाज सुनाई देती है, हां दूसरी जगहोंपर केवल बाल्-ही-बाल् है, जिसका कराकुम या कालाबाल् नाम रंगकी समानताकी वजहसे पड़ा। बसंतमें वर्षा होनेपर इस भूमिमें जगह-जगह हरियाली, लम्बी घास तथा तरह-तरहके फूल दिखाई पड़ते हैं। इस भूमिको इस अवस्थामें केवल पानीके अभावने पहुंचाया है। यदि पानी होता, तो यहां की चरागाहोंमें असंख्य भेड़ें और दूसरे जानवर पल सकते थे। यह रेगिस्तान किसी समय मध्य-एसियाके विशाल समुद्रके भीतर था । उस समय आसपासके पहाडोंसे निकलनेवाली निदयां इस महासागरमें गिरती थीं, लेकिन अब वह हमारी पुरानी सरस्वतीकी तरह सूखे बालूमें विलीन हो जाती हैं। मुर्गाब और ताजन्दकी निदयां अफगानिस्तानके पहाड़ोंसे निकलकर उत्तरकी ओर बहते कराकुमके रेगिस्तानमें गायब हो जाती हैं। कितनी ही और भी छोटी-छोटी नदियां इसी तरह अपने अस्तित्वको खोती हैं। पुराने समयमें इस मरुभूमिके पिंचमी भागको वक्षकी घारा सिंचित करती थी, जब कि वह कास्पियनकी मिखाइलोव्स्की खाड़ीमें गिरती थी। हम जानते हैं, चिंडिंगिस् के हमलेके समय १३वीं सदीमें वक्षुकी एक शाखा कास्पियनमें गिरने लगी। बसंतके थोड़ेसे समयको छोड़कर यह सारी भृमि प्रायः वनस्पतिहीन हो जाती है, और केवल थोड़ेसे कंटीले वृक्ष, ऊंटोंके खाने लायक कुछ छोटी-छोटी झाड़ियां और फरास (झाऊ)के कितने ही वृक्ष जहां-तहां दिखलाई पड़ते हैं। जंगली जानवरोंमें यहां क्यांग (जंगली गदहे), कई तरह के हरिन, जिनमें कुछ भेड़ोंके बराबर छोटे-छोटे मिलते हैं।

रेगिस्तानमें कारवांके रास्तोंपर जहां-तहां कुयें हैं, या यों किहये कि कुओं के जलके सुभीते के कारण उधरसे कारवां पथ जाता है। ऐसे ही पानीके स्थानोंपर कितने ही पक्षी उड़ते और चहचहाते मिलते हैं, नहीं तो चारों ओर असह्य नीरवता छाई रहती है। बालूके न उड़ते समय आकाश शुद्ध रहता है, और दूरका क्षितिज नजदीक दिखलाई पड़ता है। गर्मीमें मृगतृष्णाकी हिलती हुई लहरें पथिकको मृत्युकी ओर आह्वान करती हैं। कराकु ममें दिसम्बर और जनवरीमें सख्त सर्दी पड़ती हैं, जब कि तापमान हिमविन्दुसे ५०° से० नीचे चला जाता है। गर्मी भी वहां हद

दर्जेकी होती है --लू आदिमयोंकी जान ले लेती है, और बालूके अंधड़में पड़नेपर सांस लेना महिकल हो जाता है। इस मरुभूमिमें मनुष्यके लिये बहुत प्राचीन कालसे जीवनका रास्ता रुका हुआ है । यदि इससे कोई फायदा था, तो यही, कि स्वारेज्म बहुत दिनोंतक बाहरी शत्रुओंके आक्रमणसे बचा रहा । लेकिन जान पड़ता है, अब कराकुममें बिराजती मृत्युकी नीरवता अधिक दिनोंतक नहीं रह सकेगी । खीवाके पास वक्षुसे उज्बोई होते कास्पियनमें मिलनेवाली नहरके बनानेमें आध्निकतम यंत्रोंका उपयोग किया जा रहा है, और कुछ ही वर्षोंमें वक्षुका बहुतसा पानी कराकुमके एक बहुत बड़े भागको सरसब्ज बनानेमें सफल होगा। लेकिन सोवियत रूस इतने हीसे संतुष्ट नहीं है, बल्कि जैसा कि पहले हम बतला चुके हैं, वह चार सौ फुट ऊंचे बांधको बना कर ओब और येनिसेइके अधिकांश पानीको ध्रवीयमहासागरमें जानेसे रोककर कजाकस्तान और कास्पियन तटतक फैले एक समुद्रके रूपमें बदलना चाहता है। बलकाश, और अराल समुद्रको अपने गर्भमें छेते यह महासमुद्र कास्पियनतक जब फैल जायगा, तो मध्य-एसियाके विशाल रेगिस्तानों-का पता भी नहीं रहेगा। इस योजना से पहले ही सोवियत कालमें कराकुमके कुछ भागोंको अच्छी चरागाहोंमें बदल दिया गया । जाड़ेके महीनोंमें तापमानकः हिमविन्दुसे दर्जनों डिग्री नीचे जाना इसमें सहायक हुआ । कराकुमके रेगिस्तानमें जहां-तहां उगनेवाले वनस्पति और घासें बतलाती हैं, कि घरतीके नीचे वहां पानी भी है । लेकिन पानी अधिकतर बहुत खारा है, जिसे पशु और प्राणी पी नहीं सकते । रूसी वैज्ञानिकोंने इस खारे पानीको मीठे पानीमें बदलनेके लिये जगह-जगह कुओंपर सीमेंट किये हुये बड़े-बड़े तालाब बनाये, और जाड़ोंमें बर्फ जमा कर मीटे पानीको नमकसे अलग करके पशुओं और प्राणियोंके लिये जमीनदोज तालाब स्थापित किये, इस प्रकार वहां लाखों पशु पलने लगे।

लेकिन, तुर्कमानोंकी भूमिका कुछ दक्षिणी भाग ऐसा भी है, जहां रेगिस्तान नहीं है । कास्पियनके दक्षिण-पूर्वमें गूरगान और अतरक नदियों द्वारा सिचित भूमि है, जो यद्यपि समुद्रके पास दलदली है, लेकिन ऊपरकी ओर बड़ी सुन्दर उपत्यकायें हैं। एक पश्चिमी यात्रीने इस भूमिमें चलते हुये लिखा था--- "हमारा मार्ग हरे-भरे खेतों और सुन्दर स्वाभाविक चरागाहोंके भीतरसे था, जिनकी पहाड़ियोंमें बड़े कोमल रंगके बांज (ओक)के किसलय शोभा दे रहे थे । जहां-तहां हरा मखमली फर्शसा बिछा मालूम होता था। '' कराकुमकी नीरव और निर्जीव भूमिके अतिरिक्त ऐसी भूमि भी थी, जिसमें तूर्कमान घूमा करते थे। ईरान और तुर्कमानिस्तानकी सीमापर कोपेकदाग पर्वतमाला है, जिससे निकलनेवाली निदयोंने किजिल अरबतसे लेकर गियाउर-तककी एक सौ सत्तासी मील लम्बी और पंद्रहसे पचीस मील चौड़ी भूमिको बहुत ही उर्वर बना दिया है। इस प्रदेशको अक्कलकी हरितावल (ओसी) कहा जाता है। जहांसे मुगाब पहाड़ोंको छोड़कर रेगिस्तान ओर बढ़ती है, वहींपर मेर्वकी प्रसिद्ध हरितावल है, जिसे दुनियाकी अत्यन्त उर्वर भूमियोंमें माना जाता है । ऐतिहासिक कालमें मेर्वके महत्त्वको हम देख चुके हैं। बुखाराके अमीर मुरादकी सेनाने १७८४ ई०में जब आक्रमण करके मेर्वके इलाकेको बरबाद कर दिया, तबसे इस उजड़ी भूमिके स्वामी तुर्कमान हो गये। मेर्व-हरितावल ईरानकी उत्तरी सीमासे वहुत थोड़ी ही दूरपर है, दोनोंके बीचमें एक छोटी-सी पर्वत शृंखला है, जिसको पार करनेमें कभी किसी आक्रमणकारीको स्कावट नहीं हुई। इस पहाडकी चढ़ाई इतनी धीरे-धीरे हैं, कि आदमीको ऊपर पहुंचनेमें वह नहीं-सी मालूम होती।

### २. तुर्कमान कबीले

पीछे हम बतला चुके हैं, कि तुर्कमानोंके मूल पुरुष गूज या आगूज बहुत पुराने समयमें अन्ताईकी तरफसे अराल और कास्पियन समुद्रकी ओर आये थे। सल्जूिकयोंके नेतृत्वमें इनका प्रभाव बहुत बढ़ा और ये उत्तरी ईरान तथा मेवसे कास्पियनतक फैल गये। १९वीं सदीके आरम्भमें भी इनमेंसे अधिकांश अभी घुमन्तू ही थे। करा और येली इन्हीं तुर्कमानोंके पूर्वज थे, जिन्होंने सुल्तान संजरको ११५३ ई०में अन्दख्य और मेमनामें हराकर बन्दी बनाया

था। पिछली शताब्दियोंमें इनके कुछ कबीले मंगिशलक प्रायद्वीपमें घूमा करते थे। अपने घमन्त और लड़ाक जीवनके कारण ये बाहरी प्रभावसे बहुत कम प्रभावित हुये। कभी इन्होंने ईरानी शाहोंकी अधीनता स्वीकार की, और कभी खीवाके खानोंकी। शाह अब्बास (१५८५-१६२६ ई०) ने इन्हें कोपेतदागकी उर्वर उपत्यकासे भगाकर वहां पंद्रह हजार लड़ाकू कुर्दोंको ला बसाया. जिसमें कि वह तुर्कमानोंको घुसने न दें। लेकिन तुर्कमान अपने स्वभावसे लाचार थे। नादिरशाह मनसे स्वयं तुर्कमान था । २०वीं सदीके आरम्भतक चले अयि ईरानके काजार राजवंशका संस्थापक आगा मुहम्मद (१७९६ ई०) स्वयं तुर्कमान था। उसने सम्यताके महत्त्वको समझकर तुर्कमानों-को भी उस रास्ते ले जाना चाहा, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। उसके उत्तराधिकारी फतेहअली-ने १८१३ ई०में जब उन्हें दबाना चाहा, तो तुर्कमानोंने रूसकी अधीनता स्वीकार करनी चाही. लेकिन नेपोलियनके आक्रमणसे रूसको कहां होश था, कि इस अधीनता-स्वीकृतिसे लाभ उठाता। १८३१ ई०में अंग्रेज यात्री बार्नेस मध्य-एसियामें गया था। उसने अपनी पुस्तक "बुखाराकी यात्रायें "में तुर्कमानोंका जिक्र किया है। बार्नेसके समय सबसे अधिक संख्या उनमें तेक्के कबी छे-की थी, यद्यपि अभी तूर्कमानोंमें उसको प्रधानता नहीं मिली थी। अपने इतिहासके आरम्भमें तेकके लोग कास्पियनके पूर्वी तटपर मंगिशलक प्रायद्वीपमें रहते थे। १७१८ ई०में जब कल्मक-मंगोलोंका इनपर बार-बार आक्रमण हुआ, तो तेक्कोंने किजिल अरबतसे यामदों और कोपेतदाग-की उर्वर उपत्यकावाली अनकल हरितावलीसे क्दों और येलियोंको भगाकर वहां अपना अधिकार जमाया । तेक्केका अर्थ तुर्कमानी भाषामें है पहाड़ी बकरी, जो कि सिद्धहस्त पहाड़ी घडसवार होनेके कारण इनके लिये उपयुक्त नाम था। खीवाके खानको यह मानते थे और प्रत्येक ग्राम (तम्बुओंका झुड) सालमें एक ऊंट कर देता था। नादिरशाहने भी इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबर किया था। जबतक इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, तबतक ये किजिल अरबत और अनकलमें रहते रहे। संख्या बढ़नेपर १८३० ई०में इनके दस हजार परिनार पर्वकी ओर जा ताजन्द-उपत्यकामें बस गये, और वहांपर अपने सरदारके नामसे उन्होंने अराज खानकला बनाया। बार्नेसके समय (१८३१ ई०में) तेक्कोंके चालीस हजार परिवार (तम्ब्) थे। इस समय ऊपरी मध्य-वक्षपर सारिकोंके बीस हजार तम्बू थे, जो कि मेर्वपर हाल हीमें अधिकार करनेवाले खीवियोंसे लड रहे थे। संख्यामें उन्होंके बराबर यामुद कबीला खीवा और अस्त्राबादके बीच चरवाही जीवन बिताता था। गोखलान तुर्कमानोंकी एक शाखा थी, जो कि अतरक और गरगानके बीच ईरानी प्रजा होकर रहती थी। सलोर नबीला भी लड़नेमें बहुत बहादूर था, किन्तू उसकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक नहीं थी । सलोर सरख्शके नजदीक ऊपरी ताजन्द-उपत्यकामें रहते थे । इनकी बार-बारके लट-मारसे तंग आकर ईरानी शाह फतहअलीके पत्र अब्बास मिर्जाने भारी सेनाके साथ १८३२ ई०में इनपर आक्रमण किया । बहुत खून-खराबीके बाद सरख्शपर ईरानियोंने अधिकार कर लिया, और मारे जानेसे बचे हुये सलोर भागकर मेर्वके दक्षिण योलेतानकी हरितावली में बस गये।

ताजन्दके ऊपरी भागमें बसे हुये तेक्के उत्तरी-ईरानमें बराबर लूट-मार किया करते थे ईरान बराबर प्रतिरोध करता था, लेकिन कास्पियनसे हिरातके पासतक फैली अपनी सारी उत्तरी सीमाको तुर्कमानोंसे सुरक्षित रखना सम्भव नहीं हुआ। १८४८ ई०में खुरासानके ईरानी राज्यपाल आस-फुद्दौलाने तेक्कोंके ऊपर आक्रमण करके उन्हें बरबाद कर दिया, किन्तु घुमन्तुओंका इतनी जल्दी सर्वनाश नहीं किया जा सकता। बचे-खुचे तेक्कोंने अपने भाई-बन्दोंके पास अक्कलकी हरितावली-में शरण लेनी चाही, लेकिन वहां पहले हीसे जनसंख्या अधिक थी, इसलिये जगह न मिली और फिर वह आसफुद्दौलाकी शरणमें गये, जिसने उन्हें सरस्थाके उजड़े हुये इलाकेमें रहनेकी इजाजत दी। यह इलाका तेरह साल पहले सलोरोंके हाथसे निकलकर तीरान हो गया था। अब तेक्के खीवाके इलाकेमें लूट-मार करने लगे, इसलिये खीवाके खान मुहम्मद अमीनने सरस्थाको जीत वहां राज्यपाल नियुक्त-कर छावनी बैठा दी। लेकिन खानके हटते ही तेक्कोंने उन्हें तलवारके घाट उतार दिया। खानने फिर लीटकर चढ़ाई की, लेकिन एक टेकरीपर तुर्कमानोंने घेरकर उसका काम तमाम करके

उसके मुडको काटकर ईरानी शाहके पास भेज दिया, केवल घड़ ले जाकर खीवामें दफनाया गया। तेक्कोंने अब ईरानके भीतर भी लूट-मार शुरू की। जिस खुरासान-राज्यपालने इन्हें इस भूमिमें बसाया था, उसीने सरख्शको जलाकर तेक्कोंको उत्तरमें मेर्वकी ओर भगा दिया। १७८४ ई०के पहलेसे मेर्वमें सारिक कबीला रहता आया था। अब सारिकों और तेक्कोंका खूनी संघर्ष चला। सारिकोंने अपने पक्षको कमजोर देखकर खुरासानके ईरानी राज्यपालको बुलाया, जो अठारह बटालियन पैदल और सात हजार सवार सेनाके साथ आया। तेक्कोंने अन्तमें ईरानकों अधीनता स्वीकार करके राज्यपालको बहुत मूल्यवान् भेटें दीं। फिर वह अपने शत्रु सारिकोंके ऊपर टूट पड़े, और उन्हें मेर्वकी हरितावलीसे निकालकर ऊपरी मुर्गाब-उपत्यकामें योलेतान और पंजदेहकी ओर खदेड़ दिया, जहांसे जाकर उन्होंने ईरानके हुक्मसे हरीरूद नदीके बायें तटपर जराबादसे सलोरोंको बेदखल किया।

कई शताब्दियों बाद मर्गाबकी उर्वर उपत्यकाके स्वामी अब सारिक थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी. कि इन्होंने खीवाकी सेनाको हरा दिया। तेक्कोंने खेतीके फायदेको भी समझकर उसके प्रचार-की कोशिश की, लेकिन सिचाई यहांकी सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिये पुराने समयमें बड़े-बड़े बांध बना जल-निधियां स्थापित की गई थीं, जो कि लड़ाइयोंमें बनती-बिगड़ती रहीं। मेर्वके स्वामी बनकर तेक्कोंने मेर्व नगरसे पचीस मील ऊपर एक ऊबड-खाबड-सा बांध बना पचीस मील लम्बी नहर खोदी, जिसके सहारे अड़तालीस हजार परिवार खेती करने लगे। बांध और नहरकी मरम्मतके लिये हर पचीस परिवार एक आदमी देता । १८८० ई०में अंग्रेज यात्री ओडोनोवेन इधरसे गुजरा था। उसने इस बांधके बारेमें लिखा था--- "नदी-तटके दोनों तरफ बीस गजतक बड़े-बड़े नरकटोंकी घनी पंक्ति है। पानीकी धाराके लिये मुश्किलसे दस फुट चौड़ी जगह छोड़ी गई है। इस संकरे मार्गसे पानी जोरसे आवाज करता बहता है। पचास गजतक यह पानीका रास्ता चला जाता है। इस दूरीमें भी नरकटोंके बांधको और समेटकर पानीको रोकनेकी कोशिश की गई है।"\* लेकिन कृषि-जीवनके लिये जैसी शांतिकी अवश्यकता थी, अभी वह तेक्कों में नहीं आ पाई थी। दक्षिणमें सारा खुरासान उनके शिकारकी जगह बना हुआ था, फिर वह क्यों लूट-मारसे हाथ खींचते ? वह मशहदसे साढ़े चार सौ मील दक्षिणतक धावा मारते । उनसे प्रतिरोध करनेके लिये १८६० ई०में ईरानने नवीन सरस्शमें एक किला बनाया, फिर अगले साल ईरानी मुख्य-सेनापितने बारह हजार पैंदल, दस हजार घुड़सवार सेना तथा तेंतीस तोपोंके साथ चढाई की। तेक्कोंने सूलह करनी चाही, लेकिन इन लड़ाकुओंकी सुलहकी बातपर कौन विश्वास करता ? तेक्के भी जानपर खेलकर लड़े, और सारी ईरानी पैदल-सेना मारी या उनके हाथमें बंदी बनी, केवल सवार अपने कायर सेनापितके साथ भागनेमें सफल हुये। इस लड़ाईमें इतने अधिक ईरानी गुलाम तेक्कोंके हाथ आये, कि मध्य-एसियाके बाजारोंमें गुलामोंकी कीमत एक गिन्नी कम हो गई । तेक्कोंको अपने अधीन बनानेका ईरानका यह अन्तिम प्रयास था । अपनी इस सफलताके बाद तेकके अक्कल और मेर्वमें जम गये, जहांसे वह बराबर ईरानमें लूट-मार किया करते। मेर्व हरितावलके पूर्वी भागमें तेक्कोंकी तोकतामिश-शाखा रहती और पश्चिममें ओतामिश पूर्वी छोरपर बेक रहते । इन शाखाओंके अतिरिक्त उनके कुछ और भी छोटे-छोटे विभाग थे।

### ३. तेक्कोंका शासन

तेक्के घुमन्तू कबीलेशाही अवस्थामें थे, इसलिये उनका शासन जन-सत्ताको छोड़ और हो ही क्या सकता था? अंग्रेज यात्री वोल्फने × इनके बारेमें लिखा है—"इन लुटेरे कबीलोंमें रहनेके बाद मैं इस निश्चयपर पहुंचा हूं, कि भीड़की इतनी बुरी स्वेच्छा-चारिता कहीं नहीं हो सकती । इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती है, कि अपने पागलानके ही कारण यह अशिक्षित और असम्य भीड़ अपनी शान दिखलाती है।" लेकिन बोलका यह

<sup>\*</sup> मेर्वकी कहानी। 🔀 बुखारा

एकतरफा फैसला था। राजकाजकी बातोंपर निर्णय करनेके लिये सारी जनताकी सभामें वह बहस करते। इन्हीं सभाओंमें वह अपना खान चुनते, जो कि शासनका उच्च पदाधिकारी होता। लेकिन जबतक जनता उसे स्वीकार करती, तभीतक वह खान रहता। इस पदके लिये कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि खानको शिष्टाचार और सम्मान पानेके अतिरिक्त कोई लाभ या अधिकार नहीं था। उसके पास चालीस जिगित (बहादूर) रहते, जो सरकारी आज्ञाको पालन करवाते, लेकिन खजाना खानके हाथमें नहीं था। कोई विशेष काम आनेपर कबीला इस्तियार नामक एक विशेष प्रतिनिधि चुनता । सम्मतिदाता कबीलेके सारे लोग होते । १८८१ ई०में ओडोनोवेन के मेर्वमें जानेपर उसे वहां एक 'इष्टितयार' मिला था, जिसे तेहरानमें शाहके पास स्लहकी बातचीतके लिये भेजा गया था । ओडोनोवेनके अनुसार पिछले कुछ समयसे तेकके अब एक साधारण राज्यपद्धतिकी ओर बढ़ रहे थे, जिसमें जनतंत्रताका स्थान खानदानी राजतंत्र लेने जा रहा था । यह परिवर्तन नुरबर्दी खानके समयसे होने लगा, जो कि खीवा, ईरान और सारिकोंके युद्धोंकी विजयोंमें नेता रहा—सफल नेता राजा बन जाता है । उसने अपने पुत्र मखदूम कूलीको अक्कलके तेक्कोंका मुखिया बनाया, और वह स्वयं मेर्वका खान रहा। उसे इतना आगे बढ़नेमें रूसकी ओरसे पैदा हुये खतरेने भी सहायता की। अगर इतना भय न होता, तो शायद घुमन्तू इतनी एकतंत्रताके लिये भी तैयार न होते। तेक्के खीवामें रूसकी प्रभुता स्थापित होते देख चके थे, उन्हें अपने भविष्यके लिये डर मालूम होने लगा था।

सभी तुर्कमानोंकी तरह तेक्के सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन वह धर्ममें कट्टर नहीं थे, और न मुल्लोंकी पर्वाह करते थे। वोल्फके समय (१८४३ ई०में) खलीफा अब्दुर्रहमान नामक मुल्लाकी बड़ी इज्जत थी । अपनी बहादुरी और बुद्धिके लिये प्रसिद्ध आदिमियोंके हाथमें सैनिक जिम्मेवारी दी जाती थी। वह ऐसे आदमीको अपना सरदार (सेनापति) बनाते, जिसे कि आक्रमण की जाने-वाली धरतीका सूक्ष्म ज्ञान होता । इस लूटमें उन्हें जहां माल हाथ आता, वहां बहुतसे नर-नारी भी मिलते। यदि मुक्ति-धन चुकानेके लिये कोई तैयार होता, तो तुर्कमान अपने बंदियोंको छोड़ देते, नहीं तो खीवा या बुखाराके बाजारोंमें उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते। तुर्कमान बहादुर होने-के लिये तीन बातोंकी अवश्यकता थी--अच्छा घोड़ा, हथियार और मृत्युसे निर्भयता । कहावत मशहूर थी -- "जिसने अपनी तलवारकी मुट्ठीपर हाथ रख दिया, उसे और किसी तर्ककी अवश्यकता नहीं।" और "घोड़ेकी पीठपर सवार तेक्का न बापको समझता, न मांको।" युद्धका निश्चय हो जानेपर स्वाभाविक नेता अपने किबित्का (तम्बु)के सामने झंडा गाडता, और अल्ला और रसुलके नामपर भले मुसलमानोंको शीया काफिरोंके ऊपर हमला करनेके लिये बुलाता। थोडे ही समयमें उसके तम्बूके चारों ओर सैंकड़ों योद्धा जमा हो जाते, जो अपने सरदारके हक्मपर आगमें कूदनेके लिये तैयार रहते । निश्चित दिनपर अनुचर सुशिक्षित घोड़ेपर सवार हो रसद लिये सरदारके पास पहुंचते । यदि अभियान खुरासानकी ओर करना होता, तो कोपेतदाग पर्वत श्रेणीके तीन डांडोंमें-से किसी एकसे पार होते । पहाड़ पार करके दूसरी ओरके पर्वतसान पर चन्द सवारोंकी रक्षामें रसदको छोड़, गाजी (धर्मयोद्धा) सारे दिन आगेकी तैयारीमें लगे रहते । दूर उपत्यकामें ईरानके शांत गांव बसे हुये हैं: शाम नजदीक आ रही है। दरहतों के बीच सफेद घरोंसे चूल्हेका घुंआ निकलकर आकाशमें मंडरा रहा है । बूढ़े गप कर रहे हैं, तरुणियां चरागाहोंसे अपने पशुओंको ला रही हैं। यह समय है, तेक्कोंके शिकारका । चन्द मिनटोंमें ही गांवकी गलियोंमें तुर्कमान छा जाते। वे अपने धनुष-वाणों और तलवारोंको आंख मुदकर दाहिने-बायें चलाते; कितनोंको मारते और सारे गांवको भयभीत कर दते। फिर बचे-खुचे लोगों, उनके ढोरों और कीमती चीजोंको इकट्ठा करके जितनी जल्दी आये थे, उतनी ही जल्दी अन्तर्धान हो जाते । यदि पीछा किये जानेका डर होता, तो बिना लगामको रोके सौ-सवा-सौ मीलतक भागते चला जाना उनके लिये साधारणसी बात थी। लड़के और बच्चे ज्यादा कीमती समझे जाते, जिन्हें सवार चारजामोंसे बांधकर दूसरे घोड़ोंपर लाद लेते। ये घोड़े तुर्कमान सवारके घोड़ेसे बंधे होते, इसलिये पीछे-पीछे भगते जाते। दौड़ सकने-वाले आदिमयोंको कभी-कभी जंजीरोंसे बांधकर घोड़ोंके साथ भगाया जाता । यदि वह थककर

न चल पाते, तो तुर्कमानकी तलवार उनके दुःखोंका अन्त करनेके लिये तैयार थी । कारवांपर जब आक्रमण करना होता, तो वह किसी रेगिस्तानी कुयेंके आसपास छिपे रहते, और जब कारवां विश्राम करने लगता, तो चारों ओरसे उसके ऊपर टूट पड़ते । यदि तुर्कमान अपनी संख्या पर्याप्त नहीं देखते, हो यात्रामें पीछे रह गये ऊंटोंपर हमला करते । तुर्कमानोंकी सफलताकी कुंजी थी, उनके तेज और मजबूत घोड़े, तथा यकायक फुर्तीसे आक्रमण ।

कितनी ही बार अपने दासों और दासियोंको बेचनेके लिये तेक्के स्वयं खीवा और बुखारा जाते। लेकिन इसकी उन्हें इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुलामोंके सौदागर उनकी बिस्तयोंनें आकर गुलामोंको थोक दरपर खरीद ले जाते। रूसियोंने जबतक मध्य-एसियामें अपना प्रभुत्व नहीं जमाया, तबतक वहां गुलामोंको यह लूट और बेच ऐन इस्लामी शरीयतके अनुसार मानी जाती थी। पीतर I को इतालियन यात्री फ्लोरियों बेनेवेनीने सूचित किया था, कि बुखारामें तीन हजार रूसी गुलाम हैं, और उतने ही खीवामें भी। अंग्रेज-यात्री वोल्फके अनुसार बुखारामें दो लाख ईरानी गुलाम थे, और उसी समय गये मेजर एबटके अनुसार खीवामें सात लाख थे, जिनमें बच्चों और तरुण लड़कियोंका मूल्य सथानोंसे दुगुना था।

तेक्के अपने घोड़ेका महत्त्व सरदारसे भी बढ़कर मानते थे। उनके घोड़े बहुत समयसे अच्छी जातिके माने जाते थे। कहा जाता है, तेमूर लंगने पांच हजार अरब घोड़ोंको लाकर तेक्के घोड़ोंकी नसलको बढ़िया बनाया था। शाह नासिहिद्दीनने पिछली शताब्दीमें पांच सौ अरब घोड़े तेक्कोंके पास भेजे। लेकिन जान पड़ता है, तुर्कमान घोड़ोंके लिए अरबी प्रभावकी अवश्यकता नहीं थी, और न वह अपने रूप और ढांचेमें अरब घोड़ों-जैसे होते हैं। वह कदमें बड़े, लंबे पैर, संकरी छाती, और लम्बे सिरवाले होते हैं। प्रशिक्षित तथा खास चारेपर रक्खे तुर्कमान घोड़े एक दिनमें साठ मीलका रास्ता ते करते, इस तरहकी यात्रा वह बहुत दिनोंतक जारी रख सकते थे। तेक्के-सवारोंको भी इतना अम्यास था, कि वह चौबीस घंटा घोड़ेकी पीठपर बिता सकते थे। तेक्कोंके घोड़ोंका चारजामा वही था, जो कि चीनी दीवारके उत्तरके मंगोल घुमन्तुओंमें पाया जाता है। तुर्कमान अपने घोड़ोंसे इतना प्यार करते, कि वह अपने पीनेके पानी, या जौकी आखिरी रोटीको भी घोड़ेको दिये बिना नहीं खाते। उनके हाथोंमें चाबुक केवल शोभाके लिए रहता, नहीं तो घोड़ोंके लिये लगामका इशारा काफी था। सोवियत शासनने तुर्कमान घोड़ोंकी इस बढ़िया नसलको सुरक्षित रखते हुये उसको बहुत बढ़ाया, और अश्काबादसे मास्कोतककी दौड़ करके देख लिया, कि उनकी प्रसिद्धि झूठ नहीं है। तेक्कोंके ईरानमें जा लोगोंको लूटकर गुलाम बनानेका बड़ा ही सजीव चित्रण मध्य-एसियाके महान उपन्यासकार सदरहीन एलीने अपने ग्रंथ 'गुलामानमें' किया है।\*

१९वीं सदीके उत्तरार्धमें तुर्कमानोंमं बस्तीवासी भी काफी हो गये । बस्तीवासियोंको 'चरवा' और घुमन्तुओंको 'चोमरी' कहा जाता था । चोमरी तीन दिनसे अधिक शायद ही कभी एक जगह रहते । उनका धन केवल पशु थे । चोमरी-तुर्कमान सालके कुछ भागमें 'कला' (दुर्ग)में एक स्थान पर रहते, लेकिन इस किलेका साधारण किलेसे कोई संबंध नहीं । एक खुली जगहमें तुर्कमानोंके तम्बू खड़े होते, जिसके चारों तरफ कन्ची मिट्टीकी दीवार होती, जिसमें खतरेके देखनेके लिए संतरीके वास्ते मीनार बने होते । 'चरवा'के अपने औल (ग्राम) होते, जिनकी चारों ओर गांव-वालोंके खेत और बाग रहते । वहां जौ, ज्वार और चावलकी खेती ही ज्यादा थी । फलोंमें अंगूर, सेव और सबसे अधिक तरबूज होते । तुर्कमानोंके 'कला'में सिर्फ एक दरवाजा होता । पश्चिमके किजिल अरबतसे पूर्वमें अश्काबादतकके औलोंमें प्रसिद्ध 'कला' ग्योक-तेप्पेकी उपत्यकाके सबसे चौड़े भागमें अश्काबाद था, जिसमें आठ औल सिम्मलित थे ।

## ४. पोशाक और रूपरेखा

तुर्कमान शरीरमें मझोले कदके होते। उनका रंग गेहुंआ तथा गालकी हड्डी मंगोलायितोंकी तरह उभड़ी हुई होती। आंखें भी उसी तरह बादामी, नाक चौड़ी—जो सिरे-

<sup>\*&</sup>quot;जो दास थे" (राहुल)

पर उठी, होंठ मोटा, मूंछ-दाढ़ी नाममात्र, कान बहुत बड़े—इस प्रकार पता लगेगा कि तुर्कमानोंने शताब्दियोंसे मध्य-एसियामें रहके भी अपने मंगोलायित-खूनको बहुत कुछ शुद्ध रक्खा । ईरानकी लूटी हुई गुलाम स्त्रियोंको अपने पास रखनेकी जगह वह बेंच देना ही ज्यादा पसंद करते थे । लेकिन तो भी पिछली शताब्दियोंके यात्रियोंका कहना था, कि तुर्कमान स्त्रियोंकी रूपरेखा मंगोलायित कम होती हैं । उनके बाल छोटे, मोटे और रूखे होते हैं । तरुणाईमें वह लम्बी और सुगठित दीख पड़ती हैं । मोजेरने लिखा था—"मध्य-एसियामें तेक्के ही ऐसी स्त्री हैं, जो कि जानती हैं कि कैसे चलना चाहिये। जब कोई तेक्के-लड़की पानी भरनेके लिये अपने कंधेपर पानीका कूजा लिये कुयेंपर जा रही हो, तो उससे सुन्दर दृश्य देखनेको नहीं मिलेगा।" तरुणाईमें इनके गाल गुलाबी होते हैं, लेकिन मध्यवयके शुरू होते ही मुंहपर झुरियां पड़ जाती हैं ।

तुर्कमान पुरुषोंके सिरपर एक बहुत ऊंची और देखनेमें भारी काली भेड़के खालकी टोपी (कल्पक) होती हैं। टोपीके नीचे आधा सिर ढका होता हैं। देखनेसे तो मालूम होता हैं, िक कल्पक पांच सेरसे कमकी न होगी, लेकिन वह बहुत हलकी होती हैं। लाल रंगका पायजामा और ऊपरसे एडी-तक लटका हुआ काले रंगका जब्बा (चोगा) तुर्कमानोंकी पोशाक हैं। गींमयोंमें वह सूती कपड़ेका व्यवहार करते और जाड़ोंमें छंटके ऊनके बने हुये कपड़ोंका। पैर जूते और मोजेंसे ढका रहता। औरतोंकी पोशाक लम्बे-चौड़े घांघरेकी होती, जिसका रंग लाल या नीला और कपड़ा कभी-कभी रेशमका भी होता। उनकी छातीपर चांदीके सिक्कों या दूसरी चीजोंका हमेल पड़ा रहता। व्याहता स्त्रियां जूड़ा बांधतीं, कुमारियोंके बाल कथेपर लटकते रहते। मुंह ढांकनेके लिये बरंजक वह बहुत कम इस्तेमाल करतीं। तुर्कमानियां अपरिचित आदमीसे भी बातचीत करतीं। उनके हाथका बनाया कालीन बहुत प्रसिद्ध था। बहु-विवाह यद्यपि विहितथा, लेकिन व्यवहारमें बहुत थोड़े ही आदमी अनेक बीबियां रखते। तुर्कमान वैसे लुटेरे थे, लेकिन अपने पूर्वजोंके वक्तसे चले आते अतिथि-सेवाधर्मको वह बहुत मानते थे। कोई भी परदेशी तेक्केके धुयें भरे किवित्कामें पहुंचने पर तन्दूरी रोटी, मट्ठा, चाय, हुक्का, पनीर, मट्ठेमें पके चावलमें भागीदार बन जाता। स्वागतके बाद फिर वह शतरंज और बांसुरीसे मनोरंजन कर सकता। तेक्के डाकू थे, लेकिन चोर नहीं। वह गाली देना नहीं जानते थे, उनके यहां सबसे बड़ी गाली थी 'कायर' कहना।

# ५ रूससे युद्ध

खीवाको रूस दबा चुका था, लेकिन तुर्कमान घुमन्तू अपनी शानमें मस्त थे। १८७३ ई०में जब रूसी सेनायें खीवामें आईं, तो यामूद-तुर्कमानोंने रूसियोंका जबर्दस्त मुकाबिला किया था, इसे हम देख आये हैं। कॉफमानने यामूदोंको पाठ पढ़ाना चाहा, और इसके लिये सारी दक्षिणी मरुभूमिमें सर्वनाशका युद्ध छेड़ दिया, कूरतामें जारशाही घुमन्तुओं को भी मान करने लगी। ईरानी राज्यपालने १८६९ ई०में अतरक नदीकी उपत्यकामें रहनेवाले गोखलान-तुर्कमानोंको दबाना चाहा। कास्पियन समुद्रमें नावों और जहाजोंको लूटनेवाले गोखलानोंको रूसी नौसेनाने दबा दिया । खीवा-विजयके बाद १८७६ ई०में कास्पियनका पूर्वी तट काकेशसके महाराज्यपालके अधीन रहा, जिसकी सेना यहां रक्षाका काम करती थी। तेक्कोंने अपनी उत्तर-पूर्वी सीमांतमें इस प्रकार रूसियोंकी जबर्दस्त दीवार देखी। यही हालत पूर्व दिशामें भी थी। खीवा और बुखाराने संधि करके रूसकी बातको मान अपने यहां दासताको निषिद्ध कर दिया था, इसलिये तेक्कोंके लाये गुलामोंके बेचनेके लिये अब मध्य-एसियाके बाजार बन्द हो गये थे। उन्होंने रूसियोंसे भी छेड़खानी जारी रक्खी । १८७५ ई०में एक रूसी-कारवां क्रास्नोवोद्स्कसे खीवाकी ओर जा रहा था, जिसे उन्होंने बीचमें लूट लिया। इसी तरह १८७७ ई०में अतरकके उत्तरमें भी एक कारवाको लूटा। रूसी इसका बड़ी कठोरतासे जवाब देने लगे। तेक्कोंको मालूम होने लंगा, कि अब हमारी भी वही हालत होनेवाली है, जो कि खीवाकी चार साल पहले हुई। १८७७ ई॰में उन्होंने ईरानकी अधीनता स्वीकार करनी चाही, लेकिन अब रूस उसकी इजाजत नहीं दे सकता था । तुर्कमानोंकी लूटमारके कारण इधर तुर्कमान-मरुभूमिसे खीवा-बुखाराका

व्यापार बन्द हो गया, और सुरक्षित समझकर ओरेनबुर्गके बहुत फेरवाले रास्तेसे कारवां जाने लगे। पीतरके समयसे ही रूसियोंके दिमागमें समाया था, कि वक्षुको कास्पियनमें मिलाकर वोल्गा-उपत्यकासे जलमार्ग द्वारा व्यापार करें, लेकिन यह काम जारशाही नहीं कर सकी।

खीवाके विजयके बादके तीन-चार वर्षोंमें तेक्कोंने अपनी लूट-मारसे रूसियोंको बहानेका रास्ता दे दिया, और १८७७ ई०में जेनरल लोमािकनको हुक्म हुआ, कि तेक्कोंके किले किजिल अरबतपर अधिकार कर लो । किजिलअरबत कास्पियन तटपर अवस्थित क्रास्नोवोद्स्क बन्दरगाहसे दो सौ मील पूर्व था। जेनरल लोमािकन १२ अप्रैलको नौ कंपनी पैदल, दो स्क्वाड्रेन कसाक और आठ तोपें लेकर रवाना हुआ। भला आधुनिक हथियारोंके सामने तेक्के कैसे डटते ? वह पहली ही मुठभेड़में भाग गये। इसके बाद अक्कर-उपत्यकाके प्रत्येक औल (गांव)के प्रतिनिधि इसकी अधीनता स्वीकार करनेके लिये आये, लेकिन लोमाकिन इससे पहले ही डरकर पीछे हट गया था। इसी बीच तुर्कीसे सका युद्ध (१८७७-७८ ई०) छिड़ गया, जिसके कारण तुर्कमानोंके साथ यद्धकौं स्थिगित करना पड़ा। १८७८ ई०में तुर्कीके युद्धके खतम होते ही फिर जारशाहीने तेवकोंकी ओर घ्यान दिया। १८७८ ई०में एक रूसी सेना अतरक नदीके महानेके पास अवस्थित चिकिस्त्यरसे चली । बेन्देसेन डांड्रेसे कोपेतदाग पर्वतश्रेणीको पारकर ९ सितम्बरको उसने दंगिल-तेप्पेपर आक्रमण किया । वहां पंद्रह हजार तेक्के योद्धा अपने पांच हजार स्त्री-बच्चोंके साथ मिट्टीकी दीवारसे घिरे स्थानमें लड़नेके लिये तैयार थे। तोपके सामने यह मिट्टी-की दीवारें क्या बचाव करतीं ? वह प्राण बचाकर भाग निकले। रूसी सवार उन्हें पीछे पडकर घेरने लगे। चारों ओरसे उन्हें मौत-ही-मौत दिखलाई पड़ रही थी। अपने स्त्री-बच्चोंको दूरमन-के हाथमें पडते देख "मरता क्या न करता" पर उतर आये, और उन्होंने शैतानकी तरह लडाई लड़ी। लोमाकिनका मनोरथ भंग हुआ, साढ़े चार सौ रूसी हताहत हुये, और बाकी सेनाको लेकर उसे चिकिस्त्यर लौट जाना पड़ा। इस विजयकी खबरसे सारे मध्य-एसियामें आशाकी किरण दौड़ पड़ी । अब और भी लूट-मार होने लगी। १८८० ई०में तीन हजार तुर्कमानोंने वक्षु-तटपर बखाराकी भूमिमें अवस्थित चारजूय-किलेके पासतकके कितने ही गांवींको लूटा। मध्य-एसियासे जारका रोब उठते देखकर जेनरल स्कोबेलेफने पीतरबुर्ग लिखा था—- "यदि हम अपनी पिछले पांच सालकी स्थितिपर विचार करते हैं, तो सामने भयंकर खतरा दिखलाई दिये विना नहीं रहता, क्योंकि वह साम्राज्यकी आर्थिक और राजनीतिक स्थितिको अस्त-व्यस्त कर सकता है। अंग्रेजोंने एसिया-इयोंको विश्वास दिलाना चाहा है, कि उन्होंने कान्स्तन्तिनोपलके सामने रूसियोंको रोक दिया, और उन्हें बल्कान प्रायद्वीप छोड़नेके लिये मजबूर किया । बिलिनकी संधि जो हमारे अनुकुल नहीं हुई, उसकी भी खबर उन्होंने सारे एसियामें फैलाई है।"

जनवरी १८८० ई०में जार अलेक्सान्द्र II ने पीतरबुर्गमें युद्ध-परिषद्की। सबसे किटन समस्या थी यातायातकी। और देरतक रका नहीं जा सकता था, इसिलए उसी साल तेक्कों (तुर्कमानों) के विरुद्ध अभियान भेजा गया। बारह हजार ऊंट रसद ढोने के लिये रक्खे गये, जिनमें हजारों रास्तेमें मर गये। रेगिस्तानमें रसद पहुंचाना बहुत मुक्तिल था, इसीलिये ग्योक-तेप्पेका मुहासिरा हटाना पड़ा था, लेकिन अब रेलों के प्रचारसे यातायातकी समस्या उतनी मुक्तिल नहीं थी, यद्यपि उसपर खर्च बहुत पड़ता था। रूसियोंने रेलवे लाइन बनाने के लिये एक खास बटालियन संगठित की, और १८८० ई० के अन्ततक कास्पियनके पूर्व उजुनअदासे मुल्लाकारीतक तेरह मीलकी रेलकी सड़क बना दी। काकेशसके सेनानायकके अधीन जेनरल स्कोबेलेफ अभियानका मुख्य-संचालक या। दंगिल-तेप्पेके तजर्बेसे मालूम हो चुका था, कि तुर्कमानोंके नमदेके तम्बुओंपर आग जल्दी असर नहीं करती। इसके लिये स्कोबेलेफने पेट्रोल भरे गोले तैयार किये। कास्नोवोद्स्कमें यद्यपि पासमें समुद्र लहरें मार रहा था, लेकिन उसके खारे समुद्रपर पशु-प्राणी गुजारा नहीं कर सकते थे। इसके लिये वहांपर एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया गया, जिसका काम था पानीको भाप बना फिर जलके रूपमें परिणत करके प्रतिदिन साढ़े सात लाख गैलनके मीठा पानी देना। स्कोबेलेफ

मई १८८० ई०में ही क्रास्नोवोद्स्क पहुंचकर तैयारी करने लगा। काकेशससे बारह हजार सेना और सौ तोपें आयीं। सितम्बर १८८० ई०के आरम्भतक तैयारी प्रायः पूरी हो गई।

रूसियोंने १८ दिसम्बरको बामिर, एगमनबातिर (समुस्क) पर अधिकार किया। पता लगा, कि शत्रुका मुख्य जमाव दंगिल-तेप्पेमें है । दंगिल-तेप्पा प्रायः एक वर्गमीलमें फैली आयताकार भूमि थी, जिसके चारों ओर अठारह फुट मोटी और दस फुट ऊंची दीवार थी, जो बाहरसे दस फुट होते हुये भी भीतरसे पंद्रह फुट ऊंची थी। दीवारके बाहर चार फुट गहरी खाई थी। तेप्पेके पश्चिमोत्तरमें गोल टीला था, जिसे तुर्की भाषामें ''दंगिल-तेप्पा' कहते हैं, उसीके कारण इस स्थान-का यह नाम पड़ा। इसी गोल टीलेपर ईरानियोंसे पकड़ी पुराने ढंगकी एक तोप रक्खी हुई थी। तीस हजार तेक्के योद्धा अपनी स्वतंत्रताके लिये प्राण देनेको तैयार थे। पानीका यहां कोई दुख नहीं था, क्योंकि पाससे एक नदी बहती थी। रूसी पानीकी धारको चाहत, तो बदल सकते थे, लेकिन तब उन्हें इतनी भारी संख्यामें शिकार एक जगह नहीं मिलता। एक सप्ताहतक आगे बढ़ना रोककर २४ दिसम्बरको रूसियोंने जांच-पड़ताल भर की। १८८१ ई०के नववर्षके दिन यंगीकलापर भीषण आक्रमण शुरू हुआ । कला एक पहाड़ीकी जड़में था । आठ हजार रूंसी सैनिक तीन स्तम्भोंमें विभक्त हो बावन तोपों और ग्यारह मशीनगनोंको लिये आगे बढ़े। दक्षिणवाले स्तम्भने पीछे और सामने दो ओरसे भयंकर गोलाबारी की, जिससे तेक्के यंगीकला छोड दंगिल-तेप्पेकी सेनामें जाकर मिलनेके लिये मजबूर हुये। उन्होंने रातको फिर यंगीकलाको लेनेका प्रयत्न किया, लेकिन रूसी तोपोंने उन्हें मार भगाया। ३ जनवरीको रूसियोंन अपने कैम्पको यगमनबातिरसे यंगीकलामें परिवर्तित कर दिया। अगले दिन शत्रुओंके सामने आठ सौ गजपर रूसियोंकी पंक्ति खड़ी थी। रूसियोंके घिरावेको तोड़नेके लिये मेर्वसे पांच हजार और तुर्कमान आये, जिन्होंने रूसियोंकी पंक्तिपर छापा मारा। पागलकी तरह वह रूसी सनिकोंपर पडे और गोलियोंसे जलते-भुनते भी कितनोंने एक हाथसे रूसी सैनिकोंकी बन्दूकोंको पकड़ा और दूसरे हाथसे अपनी तेज तलवारों द्वारा शत्रुओंकी गर्दनें कार्टी । सारी भूमि लोगोंके मुंडों और करे हये अंगोंसे ढक गई। चारों तरफ ''अल्लाह''की आवाज या रूसियोंका ''उरा'' सुनाई पड़ता या । रूसियोंके दाहिने पक्षपर तीन सौ तेक्के बहादुरोंकी लाशें पड़ी थीं । लेकिन, आधुनिक हथियारोंके सामने अल्ला या यह वीरता क्या कर सकती थी ?

४ जनवरी १८८१ ई०को दूसरी पंक्ति तैयार की गई, जिसमें छब्बीस सौ सैनिक थे। संध्या-के समय तेक्कोंने छापा मारा तथा बाहरी खाइयोंपर अधिकार कर लिया, और तोपचियोंको काट-कर चार पहाड़ी तोपें, और रेजिमेंटके तीन झंडे भी अपने साथ ले गये। लेकिन, तूरन्त ही यंगीकलासे कुमक आ गई, और तोप छोड़ बाकी चीजोंपर फिर रूसियोंने अधिकार कर लिया। झड़प इसी तरह चलती रही। १० जनवरीको रूसी सेना तेक्कोंकी बाहरी चौिकयोंपर अधिकार करनेमें सफल हुई। लेकिन आध घंटे बाद ही तेक्कोंने जबर्दस्त प्रत्याक्रमण किया। तोपचियोंकी एक कंपनीके टुकड़े-टुकड़े करके वह दो तोपोंको खाइयोंकी ओर खींच लेगये। रूसियोंने भी नई कुमक पाकर उनके आक्रमणको निष्फल कर दिया । रातके अंघेरेमें तेक्के रूसियोंपर आक्रमण करते । १६ जनवरीकी रातको उन्होंने अपना अन्तिम जबर्दस्त आक्रमण किया, जिसे रूसियोंने बेकार कर दिया। १६ जनवरीको अपनी किलाबन्दीके पूर्वी छोर-पर चौबीस गजके पासतक तेक्के ढकेल दिये गये। २० जनवरीसे उनका किला तोड़ा जाने लगा। किलेके भीतर नमदेके किबितकोंपर पेट्रोलके गोले फेंके जा रहे थे। इन्हीं तम्बुओंमें सात हजार बच्चे और स्त्रियां थीं। तब भी बहादुर तेक्के तीन सप्ताहतक डटकर लड़ते रहे। अन्तिम आक्रमणके दिन जेनरल स्कोबेलेफने अपने सैनिकोंको आदेश देते हुये कहा था— "हमें एक बड़े ही बहादुर और भारी आत्मसम्मानवाले लोगोंसे मुकाबिला करना पड़ रहा है।'' अंतिम प्रहारके समय रूसियोंने औरतों और बच्चोंको हटानेके लिये कहा। तेक्कोंने समझा, ये हमारी स्त्रियों और बच्चोंको अपने लिये लेना चाहते हैं, इसलिये उनका जवाब था—''अगर तुम हमारी स्त्रियों और बच्चोंको लेना चाहते हो, तो हमारी लाशोंपरसे होकर ही उन्हें पा सकते हो।" २४ जनवरीके ७ बजे सबेरे किलेपर चारों तरफसे टूट पड़नेके लिये रूसियोंके चार सेना-स्तम्भ बनाये गये। संकेत पाते ही एक भारी धड़ाका हुआ, और तीन सौ फुटकी दीवार गिर गई। अब तेक्कोंको पता लग गया, कि प्रतिरोध करना असम्भव है। दूसरे ही क्षण सेना-स्तम्भ भी उनपर टूट पड़े और जरा ही देरमें भागते हुए घोड़ोंके टापोंकी घूल दिखलाई पड़ने लगी, जिनके पीछे-पीछे कुछ दूसरे भी शरणार्थी जा रहे थे। रूसियोंकी आठ हजार सेनामेंसे बारह सौ मारे गये, लेकिन दंगिल-तेप्पेपर जारशाही झंडा गड़ गया। रूसी सवारोंने दस मीलतक तेक्कोंका पीछा किया। तीस हजार तेक्कोंमेंसे दस हजार काम आये। बच्चों और स्त्रियोंपर रूसियोंने हाथ नहीं छोड़ा। रूसी जेनरल जिन तेक्कोंको बहादुर और भारी आत्मसम्मानी जाति मानता था, उन्हींके बारेमें एक पेंशन प्राप्त आई० सी० एस० अंग्रेज एफ० एच० स्कीन लिखता है—''अलावके पास बैठके राजनीति बघारनेवाले लोग ग्योक-तेप्पेकी खून-खराबी और ओम्दुर्मानके घायल शत्रुओंके कत्लको सभ्यताके खिलाफ कहेंगे, लेकिन एसियाइयोंके स्वभावका यदि थोड़ा भी परिचय हो, तो उन्हें मानना पड़ेगा, कि एसियाई बर्बरता और धर्मान्धताकी शक्तियोंके ऊपर प्रहारका सबसे अच्छा उपाय क्रुरताकी नीति है।''

ग्योक-तेप्पामें मध्य-एसियाकी स्वतंत्रताकी अन्तिम लड़ाई लड़ी गई । उसकी विजयके साथ मध्य-एसियापर जारशाहीका अखंड शासन और शोषण स्थापित हुआ, जिसका अन्त बोत्शेविक-क्रांतिके साथ हुआ, और उसके बाद तेक्के और दूसरे तुर्कमान अपने स्वतंत्र तुर्कमानिस्तान गणराज्यके स्वामी बनकर एक आधुनिक सुसंस्कृत जातिके रूपमें अपने समाज और देशका नव-निर्माण करते हुये आगे बढ़ने लगे।

तुर्कमानोंके संघर्षके बाद ईरानके शाहकी आंखें खुलीं, और उसने रूसियोंको हटानेकी कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ अतरक नदीके बायें तट और मेर्ब से हाथ धोना।

#### ६ अंग्रेजोंसे तनातनी

ग्योक-तेप्पेकी लड़ाईके बाद रूसियोंको फिर हथियार इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहीं पड़ी। दिसम्बर १८८ई०में उन्होंने एक सैनिक प्रदर्शन िक्या। ३१ जनवरी १८८४ ई०को मेर्वकी भिन्न-भिन्न बस्तियोंके एक सौ चौबीस प्रतिनिधियोंने अपने चार कबीलोंके चार सरदारोंकी प्रधानतामें एकत्रित हो महाराज्यपाल कमारोफके सामने जारके प्रति भिन्तकी शपथ ली। एक अफगान साहसीने तुर्क मानोंमें विद्रोह फैलाना चाहा, जिसे ३ मार्चको रूसियोंने दवा दिया। अगली मईमें काकेशसके महाराज्यपालने जीते हुये इलाकेका निरीक्षण किया। फिर थोड़े ही दिनों बाद मेर्वसे ३६ मील दक्षिण योलतन-उपत्यकाके पचास हजार सारिकोंने अधीनता स्वीकर की और उसके बाद गियाउर और सरस्थाके बीचके कबीले भी रूसी-प्रजा बन गये। रूसकी दक्षिणी सीमा इस तरह आगे बढ़ अफगानिस्तानसे मिल गई। हिरातमें अंग्रेजोंने अफगानोंको एक मजबूत किला बनानेमें मदद दी थी। वह कैसे रूसके इस बढ़ावको पसंद करते ? एक अंग्रेजी लेखकने रूस और इंगलैण्डके इस समयके संघर्षके बारेमें लिखा है\*:—

"भारतीय प्रायद्वीपकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है, कि कोई भी युरोपीय शक्ति तबतक इसपर अधिकार नहीं कर सकती, जबतक वह समुद्रपर प्रभुत्वन रखे। · · · हमारी प्रतिष्ठाके लिये यह जरूरी है, कि हम ऐसे साम्राज्यपर अधिकार रक्खें, जो दुनियाके लिये आश्चर्य और ईर्ष्यांकी चीज है। उसपर अधिकार करके हम नका भी खूब उठा रहे हैं, हमारे कारखानोंके लिये वहां बाजार है, और हमारे मध्यवर्गकी बेकार शिक्तके लिये वहां काम रक्खा है।

''इंगलैंण्डने रूसके कान्स्तिन्तिनोपलके रास्तेको रोका । १८८४ ई०में दुनियाकी कुंजी दरे-दानियालको तुर्कोंके हाथोंमें रखनेके लिये इंगलैंण्डने रूसके खिलाफ तलवार उठाई और उसके एक-चौथाई शताब्दी बाद, जब कि रूसियोंके हाथमें यह भव्य शिकार जाने ही वाला था, जारकी विजयिनी सेनाको इंगलैंण्डने पीछे हटा दिया । · · · मानवता (?) का हरएक मित्र 'इंगलैंण्ड और रूस'की दो शक्तियोंके बीचमें विरोधकी भारी खाईको देखकर अफसोस किये बिना नहीं रहेगा।

<sup>\*&</sup>quot;जार और इंगलैण्डः मित्र या शत्र्"

यदि दोनों एक हो जायं, तो वह एसियाको सभ्यता और दुनियाको शांति प्रदान कर सकते हैं।
"एसियाके लोग कास्पियनसे चीनतक, और साइबेरियासे ईरान तथा अफगानिस्तानकी सीमातक उससे कहीं अधिक मुख और स्वतंत्रताको भोग रहे हैं, जितना कि भारतीय राज्यके किसी
भागके लोग।... लेकिन वहां (रूसी एसियामें) अब भी २०वीं सदीके आरम्भमें, भारी रक्षात्मक
आयकर, अंग्रेजी व्यापारकी रक्षाके लिये वाणिज्य-दूतोंकी नियुवित, तथा यूरोपियनोंके आने-जानेके
ऊपर भारी रुकावट मौजूद है। ... सिवाय संगीनोंके बलपर हम सदा भारतके स्वामी नहीं रह
सकते हैं, उसीपर हमारा सिहासन खड़ा है। हमारा राज्य यहां (भारतमें) कभी गहरी जड़ नहीं जमा
सकता। संगीनोंके बिना हमारे पूर्वगामियोंकी तरह हमारा भी शासन खतम हुये बिना नहीं रहेगा।
लेकिन मध्य-एसिया उतना घना नहीं बसा है, और वहांके लोगोंका जीवनतल भारत की अपेक्षा
अधिक ऊंचा है।

"हमें विश्वास है, कि यदि 'हमारे इंगलैण्ड और रूस' — एसियाकी दोनों महाशक्तियों — के बीच खुले दिलसे कोई समझौता हो जाय, तो इससे सभ्यताको आगे बढ़नेमें सहायता मिलेगी।"

इन उद्धरणोंसे मालूम होगा, कि अंग्रेज रूसियोंने दक्षिणी बढ़ावको पसंद नहीं करते थे, लेकिन साथ ही वह जानत थे, कि दोनोंके संघर्ष के कारण एसियामें कहीं युरोपियनोंका शासन खतम न हो जाय, इसीलिये सीमाके निश्चित करनेके लिये दोनोंकी ओरसे जुलाई १८८४ ई०में एक संयुक्त कमीशन नियुक्त हुआ । रूसियोंने पंचदेहके सारिकोंके रूसी-अधीनता स्वीकार करनेका हुवाला दे मांग पेश की, कि तुर्क जातिकी सीमा हमारी सीमा है, और अफगान-बस्तियोंसे अंग्रेजोंका प्रभावक्षेत्र माना जाय । लेकिन अंग्रेज इसे माननेके लिये तैयार नहीं थे। अपने दावेको मजबत करनेके लिए अंग्रेजोंके शहपर इसी बीच अफगानोंने आक्रमण करके बालामुर्गाब और पंचदेह दोनों वादियों (उप-त्यकाओं) को दखल कर लिया । इसके जवाबमें जैनरल कमारोफने पुले-खातून, ज्लिफकार डांडा और अक-रबातपर रूसी झंडा गाड़ दिया, और फर्वरी १८८५ ई०में पंचदेह-वादीके छोरपर पुले-कश्तीको भी ले लिया। इंगलैंडमें इसपर बड़ा गस्सा प्रकट किया जाने लगा, और हिरातके किले-को मजबूत करनेके लिये अंग्रेज इंजीनियर भेजे गये, अफगानिस्तानमें हथियार और गोला-बारूद बड़े परिमाणमें भेजा जाने लगा, और भारतके पश्चिमोत्तर सीमातपर जेनरल राबर्टकी अधीनता-में भारी सेना जमा की गई। पार्लयामेंटने एक करोड़ दस लाख पौंड सैनिक तैयारीके लिए मंजूर कियें। उधर रूसने भी एक भारी नौ-सेना जमा की, और चाहा कि भूमध्यसागरके अंग्रेजी-व्यापार-मार्गको नष्ट कर दे। लेकिन दोनों साम्राज्योंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि आपसकी लड़ाई-से अंतमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। अंग्रेजोंन अफगानिस्तानको रोका, और अप्रैल १८८६ ई०में दोनों देशोंके प्रतिनिधि पीतरबुर्गमें जमा हुए । रूसियोंको हरीरूदका दाहिना किनारा जुल्फिकार डांड़ेतक और पंचदेहसे दक्षिण बागी-उपत्यका, जिसमें पंचदेह हरितावली भी शामिल थी, मिली। इस प्रकार रूसी सीमा हिरातसे ५३ मीलपर पहुंच गई, जिसके और हिरातके बीचमें कोई प्राकृतिक बाधा नहीं थी । लेकिन दूसरी तरफ रूसको अमीर-बुखाराके हाथसे वक्षुके बायें तटपर अवस्थित <mark>ख्वाजासालेके द</mark>क्षिणके सुन्दर चरागाहोंको अफगानिस्तानको दिलवाना पड़ा । संयुक्त कमीशनने जितनी सफलतापूर्वक अपना काम किया था, उससे उत्साहित होकर १८९५ ई०में दूसरा सीमांत-कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने पामीरमें अंग्रेजी और रूसी प्रभावक्षेत्रोंकी सीमा निर्धारित की । यह सीमा विक्टोरिया (जोर कुल) झीलके दक्षिणी किनारेसे शुरू होकर सरिकौल पर्वत-मालाके मेरुदण्डपर होते चीनी सीमाततक पहुंच सारिकौल पर्वतमालाको एक ऊभड़-खाभड़ और दुर्गम बाहीसे ६ मीलपर सनातन हिमवाले प्रदेशमें जाती है, जहांपर कि कई पर्वतश्रेणियां आकर मिलती हैं। ''इसी निर्जन एकांत स्थानमें समुद्र तटसे बीस हजार फुटके ऊपर मनुष्योंकी पहुंचसे बिलकुल बाहर तीन साम्राज्य--भारत (अंग्रेजी), चीन और रूस मिलते हैं।"

२५ नवम्बर १८९७ ई०में जरनल कोपित्किनने अश्काबादमें अंग्रेज यात्रियोंके सामने भाषण करते हुए कहा था—''भीतरी लड़ाई-झगड़ेकी संभावनाको खतम करनेके लिए हमने देशियोंको बिना हथियारकर उन्हें शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करनेके लिए मजबूर करनेमें कोई कसर नहीं उठा रक्खी हैं। ... अब एक अकेला यात्री भी कास्पियन तटसे साइबेरियाके सीमांततक, बिना जरा भी भयके यात्रा कर सकता है। ... (यहांका) व्यापारीवर्ग सरकारका सबसे बड़ा समर्थक है, जिसके बाद कृषक हैं।....विरोध अब मुल्लाओंके षड्यंत्र हीका रह गया है। ''

#### ७. रेल-निर्माण

तेक्कोंके साथ यद्ध करनेके लिए तेरह मीलकी रेलवे लाइन बनकर कास्पियन तटसे रेलोंका जाल शुरू हुआ। रेल-निर्माणके लिए खास तौरमे संगठित बटालियनने १८८३ ई०के अंततक उसे कास्पियनसे १३५ मीलपर किजिल अरबततक बना दिया। मेर्वके ऊपर अधिकार हो जानेपर रेल बनानेमें और भी उत्साह हुआ, और अप्रैल १८८५ ई०के उकाजे (राजादेश) द्वारा रेलको आगे बढानेकी स्वीकृति दी गई। ३० जुनको काम शुरू हुआ। इस रेलवे लाइनके बनानेमें बाईस हजार तेक्के मजदूर काम करते रहे, और चौदह महीनेके भीतर रेल किजिल अरबतसे ३५२ मील मेर्वतक पहुंच गई । मेर्वसे चारज्यकी लाइनपर काम अगस्त १८८६ ई०में आरंभ हुआ। इस लाइनको साठ मील रेगिस्तानमेंसे जाना था। चार मासमें यह एक सौ एकतालीस मील लंबी रेल भी तैयार हो गई । कास्पियन तटसे वक्षके वायें किनारेपर अवस्थित चारज्य-तक अब ६६४ मील लंबी रेल बनकर तैयार हो गई। वक्षु हमारी गंगाकी तरह एक बड़ी नदी है, जिसका पार्ट चारज्यमें सवा मीलका है। नदीसे थोड़ा ही हटकर दोनों किनारोंपर रेगि-स्तान हैं, जो कि कराकूम और किजिलकूमके महान् रेगिस्तानके भाग हैं। आसू (वक्षु)पर पुल बनाने के लिए लकड़ियों के ३३३० बेड़े रूससे लाये गये। पहला पाया जून १८८७ ई०में बैठाया गया और काम इतनी तत्परतासे हुआ, कि छ महीनेके बाद जनवरी १८८८ ई०में वक्षुका पुल यातायातके लिये खोल दिया गया । यह पूल ४६००गज लंबा था, जिससे २२७० गज चौड़ी जल-धारा बहती थी। सितंबर १८८७ ई०में वक्ष तटमे २१६ मीलपर अवस्थित समरकंदतककी लाइन-पर काम शुरू हो गया, जिसे २८ मीलका रेगिस्तान पार करके कराकूलमें जरफ्शां-सिचित उपत्यका में पहुंचना था। अंतमें मई १८८८ ई०में कास्पियनसे समरकंदतक ८७९ मीलकी रेल तैयार हो गई। इस रेलवे लाइनपर प्रति मील औसत खर्च ६१४४ पौंड (अस्सी हजार रुपया) आया था, जब कि हिंदुस्तानमें अंग्रेजी कंपनियोंने रेलोपर प्रति मील अठारहसे बीस हजार पींड खर्च किये। १८९५ ई०में समरकन्द और ताशकंदके बीच रेल बननी शुरू हुई । उसके बाद अंदिजान (फरगाना)की लाइन भी तैयार की गई। मेर्वसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कुरक तक १९२ मीलकी रेल बनी। कुश्कसे हिरात, गीरिष्क, कंधार और चमन होते मध्य-एसियाकी रेलींको क्वेटामें पाकिस्तानी रेलींसे आसानीसे मिलाया जा सकता था, इस रास्ते कुश्क और चमनके बीच सिर्फ ४५० मीलकी ला**इन** बनानी थी । इस सारे रास्तेमें कोई दुर्लंध्य बाया नहीं है. सिर्फ खुम्बान (चश्मेसब्ज) डांड़ेको पार करते लाइनको समुद्र तलसे ३४०० फुट ऊपर उठना पड़ता । चश्मेसब्जके डांड्स तीस मीलपर ही सञ्जवार है।

#### ८. अश्काबाद

कास्पियन तटपर अवस्थित कास्नोबोद्स्कसे ३२२ २५ मीलपर अवस्थित अश्काबादको रूसियोंने अपना शासन-केंद्र बनाया, जिसकी स्थापना १८८३ ई०में अक्कल हरितावलीके सबसे चौड़े तथा कोपेतदाग पर्वतमालाके सानुपर है। १८९९ ई०में इसकी जनसंख्या सोलह हजार थी, जिसमें दस हजार सैनिक थे। अश्काबादने नातिदूर कोपेतदागके पहाड़ों में २४०० फुटकी ऊंचाईपर फीरोजा और ३००० फुटकी ऊंचाईपर खैराबाद मंसूरी-शिमला-जैसे ठंढे पहाड़ी नगर हैं, जहांपर रूसी अफसर अपनी गीमयां बिताया करते थे। अश्काबादका अर्थ आंसुओंकी नगरी या इश्काबादसे प्रेमनगरी भी हो सकता है।

## ९. मेर्व

यद्यप्ति यह ऐतिहासिक नगरी, व्वसावशेषके रूपमें ही सही, मौजूद थी, लेकिन इसके पहले ही इश्काबादको शासन-केंद्र बनाया जा चुका था, इसलिये मेर्व एक छोटा-सा कस्वा ही रह गया, और उसे बोल्शेविक-क्रांतिके बाद ही आगे बढ़नेका मौका मिला।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- १. ओचेर्क इस्तोरिइ तुर्कमान्स्कओ नरोदा (व. व. बर्तोल्द, १९२८)
- २. आजियात्स्कया रोस्सिया (अ. कूवेर आदि, मास्को १९१०, पुष्ठ १७२-७७)
- ३. तुर्कमानिया इ येथे कुरोर्त्नया बगात्स्वा (व. अ. अलेक्सन्द्रोफ, मास्को, १९१०)
- Y. Heart of Asia (E. D. Ross, London, 1899)
  - 4. History of Mongol (H. H. Howorth, London, 1876-88)
  - E. La rivalite anglo-russie en xxi siecle en Asie (A. M. F. Rouire, Paris, 1908)

# भाग ५ बोल्शेविक-क्रांति



# रूसमें क्रांति

# १. लेनिन रूसमें (१९१७ई०)

यद्यपि जार अब तस्तमे उतार दिया गया था, और लोग बड़ी-बड़ी आशा कर रहे थे, लेकिन फर्वरी-क्रांतिके परिणामस्वरूप जिन लोगोंके हाथमें शासन गया, वह अब स्वार्थोंको उसी तरह सुरक्षित रखना चाहते थे, जिस तरह जारशाही करती आ रही थी। औद्योगिक पंजीवादकी स्थापनाके बाद भी रूसमें अभीतक सामन्तशाही स्वार्थोंके हाथमें ही सैनिक और असैनिक शक्ति थी। फर्वरी-क्रांतिने पूंजीपितयों और मध्यवर्गको ऊपर आनेका मौका दिया, जो पश्चिमी यरोपकी तरह शुद्ध पूंजीका शासन मजबूत करना चाहते थे। लड़ाईने लोगोंकी जैसी आर्थिक अवस्था कर डाली थी, और किसानों और मजदूरोंके संघर्षींने जो भावनायें पैदा कर दी थीं, उनके लिये अस्थायी सरकारने कुछ नहीं किया । लेनिनके अनसार अस्थायी सरकार "रूसके लोगोंको न शांति देसकी, न रोटी, न पूर्ण स्वतंत्रता", बल्कि जारशाहीके हट जानेसे पश्चिमी दोस्त कहीं कोई दूसरा अर्थं न लगाने लगें, इसलिये अस्थायी सरकारने यद्भको पहले हीकी तरह सरगर्मीके साथ चालू रखनेका विश्वास दिलाया । यही नहीं, बुल्कि उसीके लिये छ अरब रूबलके 'स्वतंत्रता-ऋण'के उठानेका प्रयत्न किया। भूमि अब भी जमींदारोंके हाथमें अछती रही, पंजीपितयोंके हाथसे कारखानोंको जरा भी इधर-उबर करनेकी कोशिश नहीं की गई । कुर्स मोगिलेफ और पेर्मकी गुर्बीनयों (प्रदेशों)में किसानोंने कुछ करना चाहा, तो मार्चमें उनके ऊपर सेना भेजी गई। जारशाही अफसर और पूराना शासन-यंत्र वैसा ही अक्षण्ण रक्ता गया, जिस तरह भारतसे अंग्रेजोंके जानेके बाद हिन्द्रस्तानमें । बड़े-बड़े जमींदार और पक्के राजभवत अब भी सर्वेसर्वा थे; समाजवादी क्रांतिकारी दलका वकील करेन्स्की न्यायमंत्री बना था। उसने जारशाही समयके सरकारी वकीलोंको अपनी जगहपर कायम रक्खा। और तो और पुरानी उपाधियों--राजा, कौण्ट, बारोन आदि--को भी जैसे-का-तैसा ही बनाये रक्खा। नई सरकारने जारके परिवारको सुरक्षित रखनेके लिये उसे इंगलैंड भेजनेकी कोशिश की, लेकिन जबर्दस्त विरोध देख वैसा नहीं कर पायी । फर्वरी-क्रांतिके बाद जो मूर्तियां सामने आईं और उन्होंने जो खैया अख्तियार किया, उसने बतला दिया, कि इनसे साधारण जनता-का कोई हित नहीं हो सकता।

लेनिनको जैसे ही फर्वरी-क्रांतिकी खबर मिली, वैसे ही वह रूस पहुंचनेके लिये बेकरार हो गये। लेकिन उनका नाम मित्रशिक्तयोंके खुफिया-विभागकी काली-सूचीमें दर्ज था। अंग्रेज अपने प्रदेशसे होकर जानेकी आज्ञा देनेके लिये तैयार नहीं थे। सोवियतोंकी मांगसे मजबूर होकर अस्थायी सरकारके वैदेशिक विभागने सभी निर्वाचित रूसियोंको देश लौटनेके लिये मित्रशिक्तयोंको लिखा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया, कि अन्तर्राष्ट्रीयता-वादियोंको न आने दिया जाय। इस प्रकार लेनिनका लौटनेका रास्ता बन्द था। वह लौटनेका कोई उपाय सोच रहे थे। उनको यह भी स्थाल आया, कि स्वीडनका पासपोर्ट लेकर जर्मनी-के रास्ते जाय, लेकिन उन्हें स्वीडिश भाषाका एक शब्द भी मालूम नहीं था। तब उन्होंने गूंगा बननेकी भी सोची। सब देखकर अन्तमें उन्हें यह साफ मालूम होने लगा, कि जर्मनीके रास्तेसे ही लौटा जा सकता है। रूसी निर्वासितों—विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीयतावादी समाजवादियों

--के रूसमें लौटनेसे जर्मन अपना नुकसान नहीं समझते थे। इसीलिये स्त्रीज**र**लैंडके समाज-वादी प्लातेनके बहुत लिखा-पढ़ी करनेपर जर्मनीने इस शर्तपर अपने देशके भीतरसे लेनिन-को जानेकी आज्ञा दी, कि वह उसी खास ट्रेनमें जायं, जिससे दूसरे निर्वासित रूसी जायंगे। वह न रास्तेमें उतरें, और न किसीसे बातचीत करें। लेनिनको तो रूसमें पहुंचनेसे मतलब था, उन्होंने इस शर्तको स्वीकार कर लिया और मुहरबन्द ट्रेनपर बैठ गये। जब फिनलैंड और रूसकी सीमापर उनकी ट्रेन पहुंची, तो बोल्शेविक नेताओंने उन्हें देशकी परि-स्थिति समझाई । पेत्रोग्रादके पास बेलोअस्त्रोफ स्टेशनपर १६ (३) अप्रैल १९१७ ई०को उन्हें उनके साथियोंने देशकी परिस्थिति समझाई । जब वह पेत्रोग्रादके फिनलैंड रेलवे स्टेशनपर पहुंचे, तो हजारों फौजी सिपाही अपने प्रिय नेताके स्वागतके लिये पांतीसे खड़े सलामी दे रहे थे, सैकड़ों लाल झंडे फहरा रहे थे। पताकोंपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें "स्वागत लेनिन" लिखा था। एक हथियारबन्द गाड़ीपर खड़े होकर लेनिनने एक छोटा-सा भाषण दिया, जिसको समाप्त करते हुये "समाजवादी क्रांति जिन्दाबाद"का नारा लगाया । १७ (४) अप्रैलको बोल्शेविकोंकी एक बैठकमें लेनिनने अपने प्रसिद्ध निबन्ध ''वर्तमान क्रांतिमें सर्वहारोंके सामने काम'' को रक्खा, जिसमें लेनिनने बतलाया, कि यह संक्रांतिकी अवस्था है, जिसके द्वारा शक्ति पूंजी-वादियोंके हाथमें चली गई है। अब शक्तिको सर्वहारों और गरीब किसानोंके हाथमें करते कांतिकी दूसरी सीढ़ीको पार करना है। लेनिनने यह भी कहा, कि लड़ाईसे हमें अपना हाथ एकदम हटा लेना चाहिये। इसे उनके सहयोगियोंमेंसे भी कितनोंने पसन्द नहीं किया। उनका कहना था--तब तो जर्मन बेधड़क सारे रूसको दखल कर लेंगे और हम जारशाहीके फंदेसे निकलकर जर्मनशाहीके हाथमें चले जायंगे। लेकिन लेनिन अपने निश्चयपर दृढ़ थे—-''अब जब कि रूसमें भाषण और लेखनकी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, तो हमारा सबसे पहला काम है, शासनको कमकरों और गरीब किसानोंके हाथमें लानेकी कोशिश करना । अस्थायी सरकारको हमें कोई मदद नहीं करनी चाहिये। यह पूंजीवादियोंकी सरकार साम्प्राज्यवादी छोड़ और हो ही क्या सकती है ? . . . सोवियतोंको भी कमकरों और किसानोंके हाथमें होना चाहिये। जमींदारोंकी जमींदारीको छीनकर किसानोंको दे देना चाहिये। अलग-अलग बैंकोंका मिलाकर एक राष्ट्रीय बैंक बना देना चाहिये । यद्यपि समाजवादकी स्थापना तुरन्त नहीं हो सकती, लेकिन राष्ट्रकी उपज और उसके वितरणके साधनोंको सोवियतों (पंचायतों)के हाथमें होना चाहिये। जनतांत्रिक समाजवादी (बोल्शेविक) पार्टीका नाम कम्य-निस्ट (साम्यवादी) कर देना चाहिये, जिससे मालूम हो कि हम पैरिसकम्यून (साम्यवादी समाज)के नमूर्तेपर साम्यवादी राष्ट्रकी स्थापना करना चाहते हैं।'' लेनिनके यह विचार रूसके तत्कालीन राजनीतिज्ञोंके ऊपर बमकी तरह पड़े। बोल्शेविक नेता भी घबड़ा उठे--''यह शेखचिल्लीका महल है। वास्तविकतासे इसका कोई संबंध नहीं है। लेनिन दस साल-तक रूसको नहीं देख पाये, इसीलिये वह इस तरहकी ऊल-जलूल बातें करते हैं।''

लेकिन लेनिनकी बातें ऊल-जलूल नहीं थीं, और न वह रूसी जनताकी नज्ज पहचाननेमें गलती कर सकते थे। उन्हें जितना ही अधिक जनतासे मिलनेका मौका मिल रहा था, उतना ही वह उन्हें अच्छी तरह समझानेमें सफल हो रहे थे। उस समय बोल्शेविक पार्टीका केन्द्र क्रशेन्स्की भवनमें था, जिसकी सामनेकी सड़कपर लेनिन रोज व्याख्यान देते थे। तीन महीनेतक लगातार उनकी कलम और जबान चलती रही। कुछ ही समयमें लेनिन अपनी बातोंको मनवानेमें समर्थ हुये। पेत्रोग्रादके कमकर तो पहले हीसे उनपर अद्भुत विश्वास रखते थे, अब बोल्शेविक पार्टीके नेता भी उनसे सहमत हुये। वह देख रहे थे, कि अस्थायी सरकारके जोर देनेपर भी सैनिक मैदान छोड़कर भागते जा रहे हैं, जर्मन कौजें आगे बढ़ती आ रही हैं। ऐसी अवस्थामें अच्छी शर्तांपर जर्मनीसे सुलह कर लेना ही अच्छा है। अप्रैलमें बोल्शेविक पार्टीकी सातवीं अखिल रूसी कांफ्रेंस हुई, जिसमें भी एक प्रस्ताव पास करके मांग की गई, कि जमींदारोंसे जमीन छीनकर किसान-कमेटियोंके हाथमें दे दी

जानी चाहिये। इसी कांफ्रेंसमें स्तालिनने जातियोंकी समस्यापर प्रकाश डालते हुए कहा था, कि सभी जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार मिलना चाहिये, यदि वह रूससे अलग होना चाहें, तो उसके लिये भी उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। ३ और ४ मई (२० और २१ अप्रैल)को अस्थायी सरकारकी साम्प्राज्यवादी नीतिके विरुद्ध पेत्रोग्रादमें एक लाख आदिमियोंने प्रदर्शन किया। इसके विरुद्ध पूंजीवादियोंने सैनिक अफसरों, विद्यार्थियों, दूकानदारोंका जलूस निकाला, जिसका नारा था "अस्थायी सरकारमें विश्वास"। पेत्रोग्राद सैनिक क्षेत्रके कमांडर जेनरल कोर्निलोफने हुक्म दिया था, कि मजदूरोंके प्रदर्शन पर सेना गोली चलाये, लेकिन सिपाहियोंने वैसा करनेसे साफ इन्कार कर दिया।

#### २. करेन्स्की सरकार

१५ (२) मईको अस्थायी सरकारमें कुछ परिवर्तन हुआ, और अब मंत्रिमंडलमें मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियोंकी प्रधानता थी। समाजवादी क्रांतिकारी नेता करेन्स्की अब यद्धमंत्री था। उसने जर्मनीके खिलाफ युद्धको और भी जोरसे चलानेका प्रयत्न किया, लेकिन रूसी जनता इसके लिये तैयार नहीं थी, प्राचीनपंथी अत्याचारी जारशाही गुलामोंकी बातोंमें पड़कर वह और लड़नेके लिये सन्नद्ध नहीं थे। बोल्शेविक इस वक्त वही कर रहे थे, जिसे रूसी जनता चाहती थी। अबतक बोल्शेविकोंका प्रभाव पेत्रोग्रादके मजदूर-संगठनोंमें बहुत बढ गया था। इसका परिणाम यह हुआ, कि मजदूरोंने सोनियतोंके नये चुनावमें मेन्शेनिकों और समाजवादी क्रांतिकारी प्रतिनिधियोंको हटाकर बोल्शेविकोंको निर्वाचित किया। सोवियतोंमें ही नहीं, मजदूर समाओं में भी, विशेषकर फैक्ट्री कमेटियों में, बोल्शेविकों की प्रधानता हो गई। १२ जून (३० मई) को पेत्रोग्रादमें फैक्ट्री कमेटियोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसके तीन चौथाई प्रतिनिधियोंने बोल्शेविकों-के पक्षमें अपनी राय दी। गांवों और शहरोंसे लेनिन और बोल्शेविक पत्रिका 'प्रावदा'के पास हजारों पत्र आते रहते थे। सिपाहियोंने अपने एक पत्रमें लिखा था—''साथी, मित्र लेनिन, याद रक्खो, कि हममेंसे एक-एक आदमी जहां है, वहां तुम्हारा अनुगमन करनेके लिये तैयार है। तुम्हारे विचार ठीक किसानों और मजदूरोंके संकल्पको प्रकट करते हैं। सोवियतोंकी प्रथम अखिल रूसी कांग्रेस जन १७ में हई जिसके हजार प्रतिनिधियोंमें एक सौ पांच ही बोल्शेविक थे, लेकिन अब वह इतने प्रभावित हो गये थे, कि उन्होंने बोल्शेविकोंकी नीतिका समर्थन किया । जिस समय कांग्रेस हो रही थी, इसी समय बोल्शेविक पेत्रोग्रादके मजदूरों और सैनिकोंके एक भारी प्रदर्शनकी तैयारी कर रहे थे। इसके नारे थे--"सभी शक्ति सोवियतोंको", "पूजीवादी दसो मंत्री मुर्दाबाद", "रोटी, शांति और स्वतंत्रता''। मेन्शेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियोंको भय लगा, कि इससे बोल्शेविकों-का प्रभाव और भी बढ जायगा, इसलिये उन्होंने तीन दिनतक सभी तरहके प्रदर्शनोंको बंद रखने-का प्रस्ताव पास कराया, साथ ही पेत्रोग्राद सोवियतकी कार्यकारिणी समितिने १ जुलाई (१८ जून) को एक साधारण प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा वह "अस्थायी सरकारमें विश्वास''का नारा लगवाना चाहते थे। बोल्शेविकोंने प्रदर्शन करना मंज्र किया, लेकिन उसमें उन्होंने अपने नारे लगवाये। उस दिनके प्रदर्शनमें चार लाखसे अधिक कमकरोंने भाग लिया। मेन्शेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी जो चाहते थे, वह नहीं हुआ और प्रदर्शनने अस्थायी सरकारमें अविश्वासके जलूसका रूप ले लिया।

अप्रैल १९१७ ई०में युक्त राष्ट्र अमेरिका भी युद्धमें शामिल हो गया था, लेकिन तबतक इंगलैंड और अमेरिकाकी हालत बुरी हो गई थी। यदि पूर्वी मोर्चेपर रूसी भी प्रतिरोध बन्द कर देते, तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिये वह करेन्स्कीपर जोर दे रहे थे। जुलाईमें मंत्रिमंडलमें परिवर्तन होकर करेन्स्की प्रधान-मंत्री बन गया। केरेन्स्कीने जोर देकर आक्रमण करवाया, लेकिन रूसी सेनाको तार्नोपोलमें बुरी तरहसे हारकर जल्दी ही हटनेके लिये मजबूर होना पड़ा। दस दिनके आक्रमणमें साठ हजार रूसी हताहत हुये। लेकिन इससे क्या ? रूसी पूंजीवादी अपने परिचमी भाई-बन्दोंके दामनको पकड़े रहना चाहते थे। अभीतक अस्थायी

मंत्रिमंडलका काम बहुत कुछ मेल-जोलके साथ चल रहा था, लेकिन अब प्रधान-सेनापित कोर्निलोफ और प्रधान-मंत्री करेन्स्कीमें झगड़ा हो गया। सितम्बरके आरम्भमें कोर्निलोफ कई दूसरे सेनापितयों-की सहायतासे करेन्स्कीको अल्टीमेटम दे सेना ले पेत्रोग्रादपर कब्बा करनेके लिये चल भी पड़ा। करेन्स्की जनतासे डरता था, लेकिन अब उसकी मदद लिये बिना कोई चारा नहीं था। कोर्निलोफसे मुकाबिला करनेके लिये सबसे आगे थे बोल्शेविक। करेन्स्कीने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया, इसमें भी नरमदली ही अधिक थे, जिनमें जेनरल वेखोंक्स्की और एडिमरल बेदेंक्स्की भी थें। यह दोनों समाजवादी नहीं थे, तो भी उन्होंने अपने साथी मंत्रियोंसे कहा, कि सेना और नहीं लड़ सकती, इसलिए लड़ाई बन्द कर देनी चाहिये और सैनिकोंको युद्धक्षेत्रसे हटा लेना चाहिये। लेकिन मित्रशक्तियोंके पिट्ठू करेन्स्की और उसके साथियोंने उनकी बात नहीं मानी।

युद्धसे प्रति दिन चार करोड़ रूबलका खर्च देशके मत्थे पड़ रहा था । यह पैसा कहांसे आये ? सरकारने अन्धाधन्य कागजके नोट छापकर उसे पूरा करना चाहा, जिसका परिणाम हआ सभी चीजोंके दामका अप्रत्याशित रूपसे बढ़ना—मुद्रास्फीति। लोग अपने वेतनसे जीविका नहीं चला सकते थे। साथ ही कारखानोंके लिये कच्चा माल और ईंघन तथा मजदूरोंके लिये रोटी मिलनी मुश्किल हो गई। रेल और यातायातके दूसरे साधन भी ठप हो गये। मिलें और कारखाने बेकार हो गये। मईमें १०८ कारखाने जिनमें ८७०० मजदूर काम कर रहे थे, जूनमें १२५ कारखाने (३८४५५ आदमी), जुलाईमें २०६ कारखाने जिनमें ४७७५४ मजदर काम करते थे, बन्द हो गये। इस प्रकार मईमें जहां कारखानोंके बंद होनेसे ८७०० मजदूर बेकार थे, वहां जनमें ३८४५५ और जुलाईमें ४७७५४ मजदूर बेकार हो गये। इस बेकारीने अस्थायी सरकारके विरुद्ध लोगोंके भावोंको और भड़का दिया। इसीलिये कोई आश्चर्य नहीं, यदि १७ (४) जुलाईको पांच लाख मजदूरोंने अस्थायी सरकारके विरुद्ध जब-र्दस्त प्रदर्शन किया। मेन्शेविक और समाजवादी क्रांतिकारी देख रहे थे, कि वह लोगोंपर अपने प्रभावको खोते जा रहे हैं, और अधिक समयतक वह शासनको अपने हाथमें नहीं रख सकेंगे। इसलिये उन्होंने गोलीसे लोगोंकी हिम्मत तोड़नेकी कोशिश की। १७ (४) जुलाईको यद्धक्षेत्रसे लौटाकर मंगाये गये सैनिक अफसरों और कसाकोंने प्रदर्शनकारियोंपर गोलियां चलाई, अगले दिन भी वह गोलियां चलाते रहे। उन्होंने बोल्शेविक पत्रिका 'प्रवदा'के कार्यालयपर आक्रमण करके उसे तोड़-फोड़ दिया। वह लेनिनको पकडनेके लिये उनकी जगहपर भी पहुंचे, लेकिन तबतक लेनिनको वहांसे हटा दिया गया था। वह पेत्रोग्रादसे दूर एक जंगलमें क्रोंपड़ीके भीतर रहते थे। बोल्शेविक पार्टी अब आधी गैरकान्नी हो चुकी थी। करेन्स्कीकी सरकार लेनिनपर 'देशद्रोह'का अपराध लगा रही थी। रूइकोफ, कामेनेफ और त्रोत्स्की-जैसे ढिलिमिलयकीन क्रांतिकारियोंने जोर दिया, कि लेनिनको आकर अदालतमें पैरवी करनी चाहिये, लेकिन बोल्शेविकोंने इसका विरोध करते हुये लेनिनको पकड़कर जेल नहीं ले जायंगे, बल्कि रास्तेमें ही मार डालेंगे।'' इस दूर-दर्शिताका समर्थन इतिहासने किया। बोल्शेविक-ऋांति लेनिनके बिना बहुत निर्बल हो जाती, उस महान् प्रतिभाके प्राणोंकी रक्षा उस समय इसी दूरदिशतासे हो सकी । ८ अगस्त (२६ जुलाई)को बोल्शेविक पार्टीकी छठी कांग्रेस पेत्रोग्रादमें शुरू हुई। पुलिसके डरके मारे कांग्रेस गुप्त रीतिसे हो रही थी, तब भी लेनिनका उसमें आना खतरेसे खाली नहीं था, इसिलिये वह नहीं आ सके। इसी कांग्रेसने स्तालिनके प्रस्तावको स्वीकार करते हुये बोल्शेविकोंके आर्थिक प्रोग्रामका समर्थन किया—जमींदारोंकी जमींदारियोंको जब्त किया जाय, सभी भूमिको राष्ट्रीय, सभी बैंकों और बड़े-बड़े उद्योग-धंधोंको राष्ट्रीय बना दिया जाय, और उत्पादन और वितरणपर कमकरोंका अंकुश हो। इसी कांग्रेसने सशस्त्र विद्रोहकी तैयारीका

२५ (१३) अगस्त १९१७ ई०को राज्यपरिषद्की बैठक मास्कोमें बुलाते हुये करेन्स्कीने चाहा कि उसके द्वारा सैनिक अधिनायकत्व कायम करके अपने शासनको मजबूत कर दिया जाय। बोल्शेविक भी कच्चे गुंइये नहीं थे। मास्को बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिने उसी दिन चार लाख मजदूरोंना प्रदर्शन संगठित किया, सभी जगह मजदूरोंने हड़ताल कर दी। राज्यपरिषद्को बिजलीकी रोशनी बिना अपनी बैठक करनी पड़ी। अगले दिन जेनरल कोर्निलोफ मास्कोमें आया। वहांके पूंजीपितयोंने उसका सरकारी तौरसे स्वागत करनेका प्रबन्ध किया, लेकिन राज्यपरिषद्वालोंने खतरेको समझ लिया, इसिलिये सैनिक अधिनायकत्वकी घोषणा करनेकी उन्हें हिम्मत नहीं हुई, और कोर्निलोफको खाली ही हाथ लौट जाना पड़ा।

रूसकी इस स्थितिको देखकर मित्रशक्तियां घबरा रही थीं। वह कभी करेन्स्कीकी पीठ ठोंकतीं, और कभी प्रधान-सेनापित कोर्निलोफकी। उन्होंने कोर्निलोफको पांच अरब रूबल कर्ज देनेका वचन इस शर्त पर दिया, कि रूसमें एक मजबूत सरकार कायम हो जाय। लेकिन मजबत सरकार कायम करना कोर्निलोफके बसकी बात नहीं थी। कोर्निलोफने जब पेत्रोग्रादको हाथसे बाहर जाते देखा, तो १ सितम्बर (१९ अगस्त)को उसने रीगाको जर्मनोंके हाथमें समर्पण कर दिया, जिसमें कि उनकी सेनायें सीधे पेत्रोग्राद पहुंच जायं। करेन्स्कीसे कोर्निलोफने यह भी मांग की, कि सारी सैनिक और असैनिक शक्ति हमारे हाथमें देदो , फिर हम पेत्रोग्रादके कमकरोंको ठीक कर छेंगे। करेन्स्कीको अब जनताके गुस्सेका भी करके और अपने लिये उपस्थित डरकी वजहसे भी कोनिलोफको प्रधान-सेनापतिके पदसे हटाना पड़ा, लेकिन कोर्निलोफने आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया और ७ सितम्बर (२५ अगस्त)को उसने पेत्रोग्रादके विरुद्ध एक सेना जेनरल कीमोफकी अधीनतामें भेजी । अब घबराये हये करेन्स्की और उसके सहयोगियोंको बोल्शेविकोंके सामने सहायताके लिये हाथ पसारनेके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। बोल्शेविकोंने इस वक्त अपनी सुझ और संगठनका परिचय दिया, जिसके कारण कोर्निलोफकी बुरी हार हुई। जेनरल कीमोफने आत्म-हत्या कर ली। कोर्निलोफ, देनिकिन और कितने ही दूसरे जेनरल गिरफ्तार कर लिये गये, लेकिन करेन्स्की बोल्शेविकोंसे और भी ज्यादा डरता था, इसलिये इन देशद्रोही जेनरलोंके भाग जानेमें कोई दिक्कत नहीं हुई। कोनिलोफके पराजयके बाद बोल्शेविकोंका लोहा शत्र, मित्र और उदासीन सभी मानने लगे। मजदूरों और गरीबोंमें उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। सोवियतोंके संगठन उनके हाथमें आने लगे। १३ सितम्बर (३१ अगस्त)को पेत्रोग्रादके कम-करों और सैनिकोंके प्रतिनिधियोंकी सोवियतने बहमतके साथ बोल्शेविक प्रस्तावको पास किया । १८ (५) सितम्बरको मास्कोकी सोवियतने भी वैसा ही किया। इस प्रकार राजनीतिक राजधानी पेत्रोग्राद और औद्योगिक राजधानी मास्को दोनोंकी सोवियतें बोल्शेविकोंके हाथमें आ गई। सितम्बर-अक्तूबरके बीचमें सदस्योंकी संख्या और प्रभाव दोनोंमें छेनिनकी पार्टी दिन-दूनी रात-चौगुनी जनताके विश्वासको पाती गई। अप्रैल १९१७ ई०में जहां उसके सदस्योंकी संख्या अस्सी हजार थी, वहां अगस्तके अन्तमें वह ढाई लाख और अक्तू-बरके मध्यमें चार लाख हो गई। कहीं भी हडताल करा देना या बड़े-बड़े प्रदर्शन निकाल देना उनके बायें हाथका खेल था। देशमें जो क्रांति मची हुई थी, उसमें सैनिक भी शामिल थे। वह अपने गांवोंमें संबंधियोंको उसके बारेमें चिटठी लिखते, जिससे किसानोंने जमीं-दारीके खेतोंको छीनना शरू कर दिया । करेन्स्कीकी सरकारने जमींदारोंकी रक्षाके लिए अपने कमजोर हाथोंको बढ़ाते हये किसान-सिमितियोंके सदस्योंको गिरफ्तार करनेकी कोशिश की, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति कहां थी?

विद्रोहको तैयारियां——सितम्बरमें लेनिन हेलिंसकी (फिनलैंड)में छिपकर रहे थे, जहांसे वह बराबर बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिके पास अपने सुझाव भेजा करते थे। २५ (१२) और २७ (१४) सितम्बरको लेनिनने केन्द्रीय समितिको दो बड़े ही महत्त्वपूर्ण पत्र भेजे थे—— "बोल्शेविकोंको अवश्य अधिकार हाथमें लेना चाहिये" और "मार्क्सवाद और विद्रोह"। पहले पत्रमें लेनिनने बतलाया था, कि पेत्रोग्राद और मास्कोकी सोवियतोंमें अपना बहुमत

स्थापित हो जानेपर बोल्शेविकोंके लिये अधिकार हाथमें लेना मुहिकल नहीं है। ''पार्टीके कर्तव्यको अच्छी तरह साफ कर देना चाहिये। पेत्रोग्राद और मास्कोमें सशस्त्र विद्रोह, अधिकारको हाथमें लेना, और सरकारको निकाल बाहर करना—यह काम आजका हमारा प्रोग्राम होना चाहिये।'' लेकिन अभी भी बोल्शेविक नेताओंमें कूछ ऐसे लोग थे, जो इतने बड़े कदमको उठानेमें भारी खतरा समझते थे। लेकिन खतरा लिये बिना क्या कभी कोई बड़ा काम किया जा सकता है? केन्द्रीय समितिने सशस्त्र विद्रोहकी तैयारियां बड़ी तेजींसे शुरू कर दीं। पेत्रोग्राद-सोवियतकी एक क्रांतिकारी सैनिक समिति स्थापित की गई, जो विद्रोहका संचालन-केन्द्र थी। पेत्रोग्रादमें उस समय बारह हजार हथियारवन्द लाल गारद मौजूद थे। निश्चय हुआ, कि उनकी सहायताके लिये हेलिंसकीसे बोल्तिक नौसैनिक बेड़ेके नाविकोंको भी बुलाया जाय। सिर्फ पेत्रोग्राद हीमें नहीं, दूसरी जगहोंपर भी विद्रोहकी तैयारियां करना जरूरी समझा गया। दोनेत्स-उपत्यकामें बोरोशिलोफ, खार्कोफमें अत्योंम सेगेंयफ, बोल्गा-प्रदेशमें कुइविशियेफ, उरालमें ज्वानोफ, पोलेसिये इलाकेमें कगानोविच, इवानोबो-बोजनेसेन्स्कमें म० व० फुन्जे, उत्तरी काकेशसमें स० म० किरोफ सशस्त्र विद्रोहके संचालक-नियुक्त हुये।

जिस समय इस तरह जबर्दस्त तैयारी की जा . रही थी, उसी समय त्रोत्स्की और कुछ दूसरे ढिलिमिलयकीन बोल्शेविक-नेताओंने अस्थायी सरकारको यह जाननेका मौका दे दिया, कि ७ नवम्बर (२५ अक्तूबर) १९१७ ई०को—जिस दिन कि सोवियतोंकी दूसरी कांग्रेस शुरू होनेवाली थी—विद्रोह शुरू होनेवाला है। करेन्स्की सरकारने उसे दबा देनेका निश्चय किया। बोल्शेविक पार्टीकी केन्द्रीय समितिका केन्द्र स्मोल्नी प्रतिष्ठान था। प्रति-क्रांतिके संचालकोंने योजना बनाई, कि स्मोल्नीपर अधिकार करके बोल्शेविक नेताओंको पकड़ लिया जाय।

#### ३. राजधानीपर अधिकार

६ नवम्बर (२४ अक्तूबर)को एक खुली मोटर लारीपर सरकारपक्षी कादेतोंकी ट्रकड़ी 'रबोची-पुत' (कमकरपथ)की नई कापीको जब्त करनेके लिये उसके आफिसमें पहुंची—'प्रावदा' इस समय इसी नामसे निकल रही थी । खबर लगते ही ऋांतिकारी सैनिक एक सशस्त्र कारमें वहां पहुंच गये, और उन्होंने कादेतोंको भागनेके लिये मजबूर किया। 'रबोची-पुतमें' उस दिन ''हमें क्या चाहियें''के हेडिंगसे स्तालिनका एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था--''अब वह समय आ गया है, जब कि और देरी करना क्रांतिके लिये खतरनाक होगा । जमींदारों और प्जीपितयोंकी वर्तमान सरकारकी जगह हमें मजदूरों और किसानोंकी सरकारको अवश्य कायम करना है।'' अगले दिन सोवियतोंकी कांग्रेसके उद्घाटनके शुरू होते ही कार्रवाई करनेका निश्चय करके क्रांतिकारी सैनिकोंको तुरन्त विद्रोह करनेकी हिदायत दी गई। ६ नवम्बर (२४ अक्तूबर)के सबेरे क्रांतिकारी सैनिक समितिने अपनी सैनिक टुकड़ियोंको कार्रवाईकी तैयारीके लिये आज्ञा दे दी, और यह भी, कि राजधानीकी ओर आनेवाली हरएक सैनिक टुकड़ीपर निगाह रक्खी जाय । उसने बाल्तिक नौसैनिक बेड़ेके युद्धपोतों और नौसैनिकोंको मददके लिये बुलानेकाभी निश्चय कर लिया, और हेलसिकीमें बाल्तिक नौसैनिक बेड़ेकी सोवियतोंकी केन्द्रीय समितियोंको पुराने संकेतके अनुसार तार दे दिया—''नियमोंको भेजो'', जिसका अर्थ था विद्रोह आरम्भ हो गया, पोतों और आदिमियोंको भेजो। ६ नवम्बरको ही एक और भी जबर्दस्त सैनिक शक्ति क्रांतिकी सहायताके लिये राजधानीके भीतर प्रविष्ट हुई, जब कि लेनिन मजदूरके भेसमें चेहरा बांधे, एक साथीके साथ स्मोल्नीमें पहुंचे। स्मोल्नीकी रक्षाके लिये पूरा इन्तिजाम कर लिया गया था, क्योंकि वही कांतिका प्रधान संचालकमंडल, कांतिके दिमागका केन्द्र था।

उसी दिन पीतर-और-पालके किलेके हिथयारखानेसे हिथयार लेकर कितने ही सैनिक बोल्शे-

विकोंकी तरफ चले आये थे। आधी रातसे थोड़ी देर बाद केन्द्रीय टेलीफोन-आफिस, राज्यबैंक, बड़ा डाकखाना, सभी रेलवे-स्टेशन और मुख्य सरकारी कार्यालय बोल्शेविक कांतिकारियोंके हाथमें थे। कांतिकारी सैनिक समितिने आज्ञा दी, कि सैनिकपोत (कूजर) आरोरा नेवामें ऊपरकी ओर बढ़कर हेमन्त-प्रासादके पास जाये। आरोराके कमांडरने यह कहकर हुनम माननेसे इन्कार किया, कि नेवा नदीमें पानी पर्याप्त नहीं हैं। इसपर नौसैनिकोंने थाह लिया, तो पानी काफी गहरा देखा। उन्होंने कमांडरको गिरपतार कर लिया और वह युद्धपोतको अस्थायी सरकारके अंतिम शरण-स्थान जारके भव्य महल हेमन्त-प्रासादके पास ले गये। आरोराकी तोपें अब उस प्रासादकी ओर मुंह किये तैयार थीं। विद्रोह पहलेसे बनाई हुई सूक्ष्म योजनाके अनुसार चल रहा था। ७ नवम्बर (२५ अक्तूबर)के ९ बजे सबेरे विद्रोही पलटनोंने हेमन्त प्रासादकी ओर जानेवाले सभी रास्तोंपर अधिकार कर लिया। अस्थायी सरकारका मंत्रिमंडल उस वक्त प्रासादमें अपनी बैठक कर रहा था। अब साफ मालूम हो गया, कि अस्थायी सरकारकी मददके लिये एक भी सैनिक टुकड़ी नहीं है। करेन्स्कीको कसाकोंने सहायता देनेका वचन दिया, किन्तु वह रेडकासकी नर्सका भेस बना उसी दिन सबेरे युक्त-राष्ट्र अमेरिकाकी झंडेवाली एक मोटरपर बैठकर राजधानीसे भाग गया।

७ नवम्बर (२५ अक्तूबर)के १० बजे ऋतिकारी सैनिक समितिने अस्थायी सरकारके उलट देनेकी घोषणा की। यह घोषणा लेनिनने तैयार की थी, जिसमें लिखा था——

''अस्थायी सरकार उलट दी गई। राज्यशक्ति पेत्रोग्रादके कमकर-सैनिक-प्रतिनिधियोंकी सोवियत और क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली गई। वही पेत्रोग्रादके सर्वहारों और सैनिकोंकी मुखिया है।

''जनताके इस संवर्षके उद्देश्य निम्न हैं—नुरन्त ही जनतांत्रिक-संधिका प्रस्ताव रखना, जमींदारीको खतम करना, उत्पादनपर कमकरोंका अंकुश स्थापित करना और सोवियत सरकारका निर्माण करना।

''मजदूरों, सिपाहियों और किसानोंकी क्रांति जिन्दाबाद।"

उसी दिन पेत्रोग्राद सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें लेनिन भी उपस्थित थे। लोगोंने बड़ी गर्मागर्म तालियां बजाकर अपने नेताका स्वागत किया। लेनिनने इस बैठकमें भाषण देते हुए कहा—"साथियो! बोल्शेविक जिसकी अवश्यकताके बारेमें बराबर कहते थे, वह मजदूरों और किसानोंकी क्रांति हो गई। अबसे रूसके इतिहासमें एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह क्रांति, तीसरी रूसी क्रांति, अन्तमें समाजवादके विजयकी ओर ले जायगी।"

पेत्रोग्राद सोवियतने प्रस्ताव पासकर क्रांतिका स्वागत किया। इस समयतक हेमन्त प्रासाद छोड़कर सारा पेत्रोग्राद-नगर बोल्शेविकोंके हाथमें था। आज ही सोवियतोंकी कांग्रेस शुरू होने-वाली थी, लेकिन उसके शुरू होनेसे पहले ही हेमन्त-प्रासाद पर अधिकार करनेके लिए लेनिनने हुवम दिया था। अस्थायी सरकारको तुरंत आत्मसमर्पण करनेके लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन उसने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया। इसपर ९ बजे शामको हेमन्त-प्रासादपर आक्रमण शुरू कर दिया गया। पूर्व संकेतके अनुसार पीतर-और-पाल किलेसे एक तोप दागी गई। आरोराने कुछ गोले चलाये। इसके बाद बोल्शेविकोंके नेत्वनमें नौसैनिकों और सैनिकोंने जारोंके हेमन्त-प्रासादपर हल्ला बोल दिया। अस्थायी सरकारको बाहरसे मदद मिलनेकी आशा थी; लेकिन वह कहां आने वाली थी?

सोवियतोंकी द्वितीय कांग्रेस स्मोल्नीमें उस दिन (७ नवम्बर) पौने ११ बजे रातको शुरू हुई। हेमन्त-प्रासादके ऊपर इस वक्त भी हमला ही रहा था। कांग्रेसमें भाग लेनेवाले कितने ही प्रतिनिधि संघर्षमें भाग लेकर यहां आये थे। कांग्रेस शुरू होते समय मेन्शेविकों, दक्षिणपक्षी समजवादी क्रांतिकारियों और कुछ दूसरे प्रतिनिधियोंने कहा, कि सैनिक और बिना पार्टीवाले प्रतिनिधि कांग्रेस छोड़कर चले चलें, लेकिन उनका साथ देनेवाले मुट्ठीभर आदमी थे। उनके हाल छोड़नेके समय रोष प्रकट करते हुए प्रतिनिधियोंने चिल्लाकर कहा—'कोनिलोफी', 'भगोड़ें'। बारहवीं सेनाके एक प्रतिनिधिने उठकर

कहा—"हमें अधिकार अपने हाथमें छेना है। जाने दो इन्हें। सेना उनके साथ नहीं है।" रातके २ बजकर १० मिनटपर हेमन्त प्रासादको बोल्शेविकोंने दखल कर लिया और अस्थायी सरकारके मंत्रियोंको गिरफ्तार करके पीतर-और-पालके किलेमें बंद कर दिया।

आधी रातके बाद (अब ८ नवम्बरकी तारीख हो गई थी) ५ बजे सोवियतोंकी कांग्रेसने घोषित किया, कि सारी शक्ति सोवियतोंके हाथमें आ गई। तेरह दिन पीछे होनेके कारण पूराने रूसी पंचांगके अनुसार उस दिन २५ अक्तूबरका महीना था, इसिलए इसे अक्तूबर-क्रांति कहते हैं। ८ नवम्बरकी शामको ८ बजकर ४० मिनटपर कांग्रेसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें छेनिनने शांति-घोषणा, भूमि-घोषणा पढी। शांतिकी घोषणामें कहा गया था--युद्धमें पड़ी सभी जनता और उनकी सरकारें त्यायोचित जनतांत्रिक सलहनामा करें, न किसीकी जमीन छीनी जाय, न किसीसे हरजाना मांगा जाय, और सभी उत्पीडित जातियोंको आत्म-निर्णयका अधिकार मिले। भिमकी घोषणा द्वारा किसानोंको पंद्रह करोड़ हेक्तर (प्रायः चालीस करोड़ एकड़) जमीन दी गई और पचास करोड़ सुवर्ण-रूबल वार्षिक मालगुजारीसे मुक्त कर दिया गया। इस घोषणाने किसानोंको बतलाया, "गांवोंमें अब कोई जमींदार नहीं रह गया"। उसी दिन ढाई बजे सबेरे कांग्रेसने प्रथम सोवि-यत सरकार जन-कमीसरोंकी परिषद्के कायम होनेकी सूचना दी, जिसके अध्यक्ष व्लादिमिर इलिच (उलियानोफ) लेनिन बनाये गये और जातियोंके जनकमीसर (मंत्री)का पद योसेफ विसारियोन-पुत्र स्तालिन हुए। सोवियतमें दूसरे विश्वयुद्धके कुछ समय बादतक भी मंत्रियोंको जनकमीसर कहा जाताथा। पहली सोवियत सरकारके सभी सदस्य बोल्शेविक थे, दूसरोंको अभी उतना साहसभी नहीं था, कि उसमें शामिल हों, लेकिन पीछे वामपक्षी समाजवादी क्रांतिकारी भी मित्रमंडलमें सम्मिलित हुए। ९ नवम्बर (२७ अक्तूबर)को ५ बजे सबेरे कांग्रेसकी बैठक समाप्त हुई, और लोगों-ने ''क्रांति चिरंजीव'' ''समाजवाद चिरंजीव''के गगनभेदी नारे लगाये।

करेन्स्कीने हेमन्त-प्रासादसे भागकर कसाक-जेनरल क्रास्नोफसे मिलकर फिर अधिकार प्राप्त करनेकी कोशिश की। क्रास्नोफने १० नवम्बर (२८ अक्तूबर)को पेश्रोग्रादके नजदीक जास्कोंग्रेसेलो(आधुनिक पुश्किन)पर अधिकार कर लिया, लेकिन राजधानीके कमकर भला यह क्यों होने देने लगे। वह बड़ी तादादमें क्रांतिकारी सैनिकोंके साथ लड़नेके लिए गये। जिस समय क्रांतिकारी उधर फंसे हुए थे, उसी समय १० नवम्बरकी रातको क्रांति-विरोधियोंने तस्ता उलटनेके लिए षच्यंत्र किया। लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुई। १३ नवम्बरको क्रास्नोफके कमाकोंको पुलकोवोके पास क्रांतिकारियोंने बुरी तरहसे हराया, और उससे भी ज्यादा वह कसाक सैनिकोंको समझानेमें सफल हुए, कि क्रांतिका विरोध करना अपने हितोंका विरोध करना है। कसाकोंने अपने जेनरलकी आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया। गत्चिनामें सोवियत नौसैनिकोंके प्रतिनिधिने कसाकोंसे मिलकर उन्हें कहा, कि अगर तुम सोवियतोंसे लड़ना बंद कर दो, तो तुम्हें घर जाने की छुट्टी मिल जायगी।

पेत्रोग्रादके विद्रोहकी खबर सुनकर ७ नवम्बरको ही मास्कोकी बोल्शेविक पार्टीकी कमेटीने भी विद्रोह आरम्भ कर दिया। उसी रातको क्रेमिलिक विद्रोही सैनिकों-को विद्रोह कर देनकी आज्ञा देनेकी जगह वहांकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके नेताओंने क्रांतिवरोधी सैनिक हेडक्वार्टरसे समझौता करनेकी बातचीत शुरू की। ८ नवम्बरकी शामको मास्को को बोल्शेविक पार्टीकी कमेटीने समझौतेकी बातचीत बंद करनेकी मांग की। इस सुस्तीके कारण क्रांति-विरोधियोंको मौका मिल गया और उन्होंने ९ नवम्बरको मास्को नदीके उपरके सभी पुलों-को अपने अधिकारमें कर लिया। इसके बाद केमिलिनको भी उन्होंने वेर लिया। देरी करना गलती थी। क्रांतिकारी शक्तियां मास्कोमें भी संगठित और सज्ञवत थीं। १३ नवम्बरको मास्कोके बड़े डाकखाने, केन्द्रीय तारघर और रेलवे स्टेशनोंपर क्रांतिकारियोंका अधिकार हो गया। दो दिन बाद उन्होंन क्रेमिलिनपर गोलाबारी शुरू की। १५ नवम्बरको ९ बजे शामको ६ दिनकी लड़ाईके बाद क्रांति-विरोधियोंने हार खाकर आत्मसमर्पण किया और उसी दिन सारी शक्ति मास्को सोवियतकी क्रांतिकारी सैनिक समितिके हाथमें चली आई।

मास्को और पेत्रोग्रादमें बोह्शेविक सरकारके स्थापित हो जानेपर अब और जगहोंमें भी कांतिका वेग जोरसे फैला। कांति-विरोधी हजार कोशिश करते रह गये, लेकिन वह बोह्शेविकोंकी बाढ़ रोक न सके। फर्वरी-कांतिकी तरह पुराने शासनयंत्रके बलपर बोह्शेविक शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस यंत्रमें परिवर्तन किया। पुराने शासन-संबंधी बड़े-बड़े अकसरोंका स्थान सोवियतों और उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियोंने लिया, और शासनयंत्रके भीतर रहकर षड्यंत्र करनेका मौका पुराने स्वार्थोंके लिए नहीं रह गया। १२ नवम्बरको सोवियत सरकारने घोषित करके मजदूरोंके लिए आठ घंटेका कामका दिन निश्चित कर दिया। २७ दिसम्बरको सभी निजी बैंकोंको राष्ट्रीय बनाकर उन्हें राज्यबैंकमें मिला देनेकी सरकारी घोषणा निकली।

सशस्त्र विद्रोहके समय स्मोल्नी पार्टीका तथा सैनिक-असैनिक शासनका केन्द्र रही। अब मंत्रालयोंको अपने-अपने कामको और सुन्यवस्थित रीतिसे करनेके लिए पुराने कार्यालयोंमें परिवर्तित कर दिया गया। २८ नवम्बरको जनकमीसर परिषद् (मंत्रिमंडल)ने आज्ञा दी, कि सभी मंत्रालय अपनी-अपनी इमारतोंमें चले जायं और मंत्री केवल शामके वक्त स्मोल्नीमें एकत्रित हों।

१५ नवम्बर १९१७ ई०को वह महत्त्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसके द्वारा जारके राज्यमें रहनेवाली सभी जातियोंको बिन। किसी भेदभावके समानाधिकार दिया गया :--

(१) रूसमें रहनेवाली सभी जातियां समानता और पूर्ण प्रभुत्व रखती हैं, (२) रूसकी जातियोंको स्वतंत्रतापूर्वक आत्मिनिर्णय तथा अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य कायम करनेका अधिकार है, (३) किसी जाति या जातीय धर्मके विशेषाधिकार या हस्तक्षेपको उठा दिया जाता है, (४) रूसकी भूमिमें रहनेवाली अल्पसंख्यक जातियों और वंशिक समूहोंको स्वतंत्र विकासका अधिकार है।

इस घोषणाने जारशाही साम्प्राज्यकी सभी जातियोंको एक सूत्रमें बांध दिया, उनके भीतर फुट पैदा करनेके सारे प्रयत्न सदाके लिये निकम्मे हो गये ।

# ४. दास जातियोंकी मुक्ति

मध्य-एसियामें फ्रांतिके बारेमें आगे हम कहनेवाले हैं। यहां इतना जान लेना चाहिये, कि जिस समय पेत्रोग्रादमें सशस्त्र विद्रोहकी सफलता और उसके बादके विरोधोंको हटानेके लिये संघर्ष हो रहा था, उस समय ताशकन्दके बोल्शेविक भी चुप नहीं थे। हमें मालूम ही है, कि जारशाही मध्य-एसियाका शासनकेन्द्र ताशकन्द था। १० नवम्बर १९१७ ई०को बोल्शेविकोंको दबानेके लिये कसाक और कादेतोंने ताशकन्द सोवियतको घरकर वहांकी क्रांतिकारी समितिके सदस्योंको पकड़ लिया। इसकी सूचना कारखानेके भोंपूको बजाकर दी गई, इसपर तीन हजार हथियारबन्द रूसी और उज्बेक मजदूरोंने बोल्शेविक बंदियोंको छड़ानेके लिये यद्ध छेड दिया। कसाक और कादेत ताशकन्दके किलेमें जमा थे, जहांसे नगरपर प्रहार करनेके लिये वह हथियारबन्द मोटरें भेजते थे। क्रांतिकारी कमकरोंने रास्तेको रोकनेके लिये जगह-जगह बाड़ें खड़ी कर दी थीं। चार दिनतक लड़ाई होती रही। खबर मिलनेपर आसपासके गांवोंके उज्वेक और किंगिज मजदूर भी मदद करनेके लिये आ गये। जबर्दस्त संघर्षके बाद १३ नवम्बरको राजशक्ति सोवियतोंके हाथमें चली गई, क्रांतिकारी सिमितिके सदस्य जेलसे निकाल लिये गये, और उसी दिन तुर्किस्तानकी सोवियत सरकार ताशकन्दमें स्थापित हुई। सोवियत शक्तिको मध्य-एसियासे खतम करनेके लिये पंजीवादके पक्षपाती, राष्ट्रीयता-वादी मध्य-एसियाई तथा रूसी क्रांति-विरोधी एक हो गये। अंग्रेजोंने भी उन्हें मदद पहुंचाई। राष्ट्रीयतावादियोंने नवम्बर १९१७ ई०में खोकन्दमें अपनी सरकार कायम की। उसका नाम रक्खा ''खोकन्द स्वशासन''। इसीने मध्य-एसियामें गृहयुद्ध आरम्भ किया। फर्वरी १९१८ ई०में खोकन्दकी सरकारको तुर्किस्तानके लाल गारदने खतम कर दिया। लाल गारदमें जहां नगरके रेलवे और कारखानोंके रूसी मजदूर थे, वहां बहुत-से उज्बेक, किर्गिज, कजाक और तूर्कमान कारीगर और किसान भी थे।

बोल्शेविक-कांतिने जारशाही रूसके भीतर ही अपने प्रभावको नहीं दिखलाया, बिल्क सुदूर वाह्य मंगोलियाके लोगोंको भी समाजवादके पथपर आरूढ़ किया। जारशाही सेनाके भगोड़े जेनरलोंने वहांपर अड्डा जमाकर क्रांतिका विरोध करनेका मनसूबा बांधा था, लेकिन उन्हें उसमें विफल होना पड़ा।

दूसरे पूंजीवादी और सामन्तशाही सरकारोंकी तरह जारशाहीके भी शासनका स्रोत नीचे नहीं ऊपर था। जार सर्वेसर्वा था। वह अपनी ओरसे महाराज्यपाल और राज्यपाल नियुक्त करता, जो अपने प्रदेशके छोटे जार होते। इसकी जगह बोल्शेविक-क्रांतिने शासनयंत्रके ढांचेको सोवियतोंपर आधारित किया। सोवियतका अर्थ वही हैं, जो हमारे यहां पंचायतका, यदि अन्तर है, तो यही कि सोवियत प्रभुत्व-सम्पन्न पंचायत है। ग्रामोंके शासनका काम ग्राम-सोवियतोंने लिया, और जिलोंके शासनका काम वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित जिलाकी सोवियतोंने, इसी तरह प्रदेशोंके शासनका काम वहांकी सोवियतोंने । अपने कामोंको सफलतापूर्वक करनेके लिये, तथा जनताको क्रियात्मकरूपसे यह दिखलानेके लिये, कि सरकार उनकी है, अब जारशाही गुर्बीनयोंका अनुकरण नहीं किया जा सकता था। उसकी जगह क्रांतिके दो साल ही बाद १९२० ई०के आरम्भमें रूसका विभाजन जातियोंके अनुसार हुआ, और १९२०-२२ ई०के बीचमें इस तरहके कितने ही स्वायत्त सोवियत समाजवादी गणराज्य कायम किये गये. जिनके संघको रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य कहा जाने लगा। इन स्वायत्त गणराज्योंमें बाश्किर भी था, जिसकी स्थापना मार्च १९१९ ई०में हुई थी। रूसी जमींदारों और कुलकोंने जारशाहींके जमानेमें बाहिकर-किसानोंसे जो जमीन छीन ली थी, अब उसके मालिक बाहिकर किसान हो गये। अभीतक बाहिकर अधिकतर घुमन्तू थे, लेकिन अपना खेत मिल जानेपर अब वह अपने गांव बसाने लगे। उनमें शिक्षाक। प्रचार भी बढ़ने लगा। बोल्शेनिकोंने अच्छी तरह समझ लिया, कि सोनियत शासनकी मजबूतीके लिये यह जरूरी है, कि लोग लिखना-पढ़ना जानें। तभी वह बोल्शेविकोंके उद्देश्यको समझ पायेंगे, और मुल्लों तथा कांतिविरोधी सत्ताधारियोंके हाथमें नहीं खेलेंगे। इसीलिये उन्होंने मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम स्वीकार करके उसीमें लोगोंको जल्दी-से-जल्दी शिक्षित बनानेका प्रयत्न किया। अपनी भाषाको सीखनेकी अवश्यकता नहीं थी, उसके लिये जरूरत थी लिपिकी। सोवियत रूसके भीतरकी अधिकांश भाषायें अभी न अपनी लिपि रखती थीं, न लिखित साहित्य। ऐसी भाषाओंको रोमन लिपिमें पहले लिखा जाने लगा, पीछे (१९४१ ई० में) लोगोंने रूसी लिपि अपना ली। शिक्षाकी वृद्धि कितनी जल्दी हुई, इसके लिये इतना ही कहना काफी है, कि प्रायः पचीस लाखकी आबादीवाले बाहिकर गणराज्यमें १९२४ ई०में ही दो हजार स्कूल खुल चुके थे।

१९२० ई०के वसन्तमें बाहिकरोंके पड़ोसमें तारतारोंका स्वायत्त सोवियत गणराज्य कायम हुआ। अक्तूबर १९२० ई०में कजाकस्तानकी सोवियतोंकी प्रथम कांग्रेसमें किर्गिज स्वायत्त गणराज्यकी स्थापनाकी घोषणा हुई। इस प्रकार सोवियत रूस सोवियत गणराज्योंके संघका रूप धारण करने लगा। पहले रूसके अतिरिक्त उक्रइन-जैसे गणराज्य कायम हुये थे। दिसम्बर १९२० ई०में उक्रइन सोवियत समाजवादी गणराज्य और रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्यने आपसमें एक सैनिक और आर्थिक मित्रताकी संधि की। इसी तरहकी संधि बेलोरूसिया, आजुर्बाइजान, अमनिया और गुर्जीके गणराज्योंमें भी हुई। तबतक निम्न की सात स्वतंत्र सोवियत गणराज्य बन चुके थे:—

(१) रूसी सोवियत संयुक्त समाजवादी गणराज्य, (२) उक्रइनी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (३) बेलोरूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, (४) आजुर्बाइजान सोवियत समाजवादी गणराज्य, (५) अर्मेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य, (६) गुर्जी सोवियत समाजवादी गणराज्य, और (७) तुर्किस्तान सो० स० ग०। इस प्रकार सात गणराज्य और कितने ही स्वायत्त गणराज्य, पांच वर्ष बादतक चलते आये। ३० दिसम्बर १९२२ ई०को सोवियतोंकी प्रथम

कांग्रेस हुई, जिसने निश्चय किया, कि अबसे सारे बहुजातिक राज्यका नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ रखकर उसे एक केन्द्रीय राष्ट्रका रूप दिया जाय। सभी जातियोंकी समान्तताको अक्षुण्ण रखनेके लिये यह विधान स्वीकार किया गया, कि सोवियत संसद्के "प्रतिनिधि-सदन"में जहां संख्याके अनुसार प्रतिनिधि भेजे जायं, वहां "जातिक सदन"में सभी स्वतंत्र गणराज्योंको उनकी संख्याका कोई भी ख्याल किये बिना बराबर संख्यामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है।

इस प्रकार सफल क्रांति और सफल सोवियत शासनकी स्थापनाके बाद २१ जनवरी १९२४ ई०को लेनिनका देहान्त हुआ।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- History of Civil War in U. S. S. R. (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- R. History of U. S. S. R. (Ed. A.M. Pankratova, Moscow 1947)
- 3. La Revolution russie (4 vols., Cloude Anet, Paris 1918-20)
- Y. La reign de Raspoutine (Rodzianko, Paris 1928)
- 4. La revolution russie (Al. Ular, Paris 1905)
- ६. इस्तोरिया सससर (अ. म. रव्दोनिकस्, ४ जिल्द)

e de la granda de la companya de la La companya de la co

# उज्बेकिस्तानमें क्रांति

# १ उज्बेक जाति

उज्बेक गणराज्यका क्षेत्रफल १८८००० वर्गमील, तथा आबादी बासठ लाखसे ऊपर है। उज्बेक जाति तुर्कोंकी ही एक शाखा है। सुवर्ण-ओर्ट्र के मंगोल खान उज्बेकके नामपर तुर्कोंके बहुत से कबीलोंने यह नाम धारण किया। उज्बेक कबीलोंमें कितने ही कजाकोंमें भी मिलते हैं, इसलिए उज्बेकों और कजाकोंका पहले एक होना सिद्ध हैं। उज्बेकोंके सबसे बड़े चार विभाग हैं—(१) उद्दगुर-नैमन, (२) कंगली-किपचक, (३) कियात-कुंग्राद, (४) नोकुस-मंगित। और छोटे-छोटे विभाग मिलकर उज्बेक कबीलोंकी संख्या ९७ होती है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:—

#### उज्बेक कबीले--

13.

| व्यापः प | 1011/1/2                                           |                        |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|
| १.       | मंगुत (मंगित)(करशी-बुखारा; जुक मंगुत, जुकअकरा      | i) २७ <b>.</b> खिताई   |
| ₹.       | र्नमग                                              | (बुखारा और करमीनाम)    |
| ₹.       | युज                                                | २८. कंगली              |
|          | किर्क <b>ं</b>                                     | २९. उज                 |
|          | उंग                                                | ३०. चपलेनी             |
|          | <b>उंगाचित</b>                                     | ३१. चपची               |
| ७.       | जलैर                                               | ३२. उतार्ची            |
|          | सराय (समरकन्द और करशीके रास्तेपर)                  | ३३. उपुलेची            |
|          | कुंग्राद (करशी और शहरसब्जमें)                      | ३४. जूलून              |
| १०.      | येलचिन                                             | ३५. जिद (आमू-दरियापर)  |
|          | अरगन                                               | ३६. जुयुत              |
|          | नैमन                                               | ३७. चिलजूयत            |
| १३.      | कि <sup>ए</sup> चक (कत्ताकुर्गान और समरकन्दके बीच) | ३८. बुइमौत             |
| १४.      | चीचक                                               | ३९. उएमौत              |
| १५.      | थअवरत                                              | ४०. अरलत               |
| १६.      | कल्पक                                              | ४१. किरेइत             |
| १७.      | कर्तू :                                            | ४२. उंगुत              |
| १८.      | बरलस                                               | ४३. कंगित              |
| १९.      | बसलक                                               | ४४. खलेउअत             |
| २०.      | सेमारिचम                                           | ४५. मसद                |
| २१.      | कतगन                                               | ४६. मेरकत              |
| २२.      | कलेची                                              | ४७. बेर्कूत            |
| २३.      | कुनेगज                                             | ४८. कुरालस             |
|          | बतरेक                                              | ४९. उगलान              |
| २५.      | उजोय                                               | ५०. करी                |
| २६.      | कबात ५१. अर                                        | बत (करशी और बुखारामें) |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            | " (                    |

|                                                  | •                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ५२. उलेची                                        | ७५. किरदार              |
| ५३. जूलेगन                                       | ७६. किरकिन              |
| ५४. किशलिक                                       | ७७. उलगान               |
| ५५. गेदोई                                        | ७८. गुरलेत              |
| ५६. तुर्कमान (आमू-दरिया)                         | ७९. इंगला <del>न</del>  |
| ५७. दुर्मेन                                      | ८०. चिलॅंकेस            |
| ५८. ताबिन                                        | ८१. उइगुर               |
| ५९. तामा                                         | ८२. अगिर                |
| ६०. रिनदान                                       | ८३. याबू                |
| ६१. मूमिन                                        | (बुखारा और मियानकुलमें) |
| ६२. उइशुन                                        | ८४. नर्गिल              |
| ६३. बेरोई                                        | ८५. यूजक                |
| ६४. हाफिज                                        | ८६. कहेत                |
| ६५. किनगिज                                       | ८७. नचार                |
| ६६. उइरुची                                       | ८८. कूजालिक             |
| ६७. जुड़रेत                                      | ८९. बूजन                |
| ६८. बूजाची                                       | ९०. शीरिन               |
| ६९. सिहतियान                                     | ९१. बखरिन               |
| ७०. बेताग (बुखारा)                               | ९२. तूमे                |
| ७१. यागरिनी                                      | ९३. नीकुज               |
| ७२. शुल्दुर                                      | ९४. मुगुल               |
| ७३. तुमाई                                        | ९५. कयान                |
| ७४. तलेख                                         | ९६. तारतार              |
| किसी-किसीके अनुसार उज्बेकोंके पांच विभागोंमें नि |                         |
| I. उद्दगुर चौवह                                  |                         |
| १. उरुस                                          | ८. गाले                 |
| २. कराकुरसक                                      | ९. तुपकारा              |
| ३. चुल्लिक                                       | १०. कारा                |
| ४. उयान                                          | ११. कराबुरा             |
| ५. कुल्दौली                                      | १२. नोगाई               |
| ६. मिल्तेक                                       | १३. बिलकेलिक            |
| ७. कुरतुगी                                       | १४. दुसतनिक             |
| II. ओमली नौ —                                    |                         |
| १. अखताना                                        | ६. बिसबाला              |
| २. कारा                                          | ७. कराकल्पक             |
| ३. चुरान                                         | ८. कचाई                 |
| ४. तुर्कमान                                      | ९. हजवेचा               |
| ५. कुडक                                          |                         |
| III. कुइतमगली नौ                                 |                         |
| १. कुलअबी                                        | ५. चुबुरगान             |
| २. बरमक                                          | ६. कराकत्पक-क्रतमगली    |
| ३. कुजहुर                                        | ७. सफरबीज               |
| ४. कुल                                           | ८. दिलबेरी              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |                         |

#### ९. चचकली

#### IV. यकतमगली सात --

१. तर्तुगू २. अगामइली

३. इशिकली

४. किजिनजिली

#### V. किर पांच --

् १. जुजिली

२. कूसउली

४. बलिकली

५ उयुगली

६. बुकजली

७. कैंगली

५. क्बा

३. तिर्स

इतिहासकार वाम्बेरीने उज्बेकोंके बत्तीस कबीलोंको मुख्य माना है, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

१. अकबेत २. अचमइली ३. अलचिन ४. अज ५. इशकिली ६. उइगुर

७. उज्ञुन

८. कनली

९. कराक्रसक १०. कंजिगली

११. किपचक १२. क्ंग्राद कीयेत

१३. क्लन १४. केत्तेकेसेर

१५. केनेगुज

१६. खिताई

१७. जगताई

१८. जेलेर

१९. ताज २०. इशकिली

२१. तिकिश

२२. दुर्मे न २३. नैमन

२४. नोक्स २५. नोगाई

२६. बागुर्ल् २७. बलगली

२८. बिरकुलक

२९. मंगित (ओगुत)

३०. मिंग ३१. मितन

३२. सायत

इन कबीलोंके नामोंको वेखनेसे मालूम होगा, कि इनमें ऊसुन-जैसे शक कबीले, कुंग्राद-जैसे मंगोल, किपचक-जैसे पुराने तुर्क, खिताई-जैसे चीनी, बर्मक-जैसे खुरासानी कबीलों और जातियोंका भी नाम है। इसीलिये तुर्की अंशकी प्रधानता रहते भी उज्बेक जातिमें बहुतसी दूसरी जातियोंका सिम्मश्रण है। उसकी भाषामें व्याकरणका ढांचा तुर्की होते भी शब्दकोष और मुहावरे अधिकतर ईरानी (फारसी) हैं।

उज्बेक जातिका निर्मा ग -- उज्बेकों, तुर्कमानों तथा किर्गिजों का ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ:---

| <b>क</b> ाल<br>ई० पू० | १००००        | <b>सिर-उप</b> त्यका | <b>सोग्द</b><br>मुस्तेर | <b>तुखार</b><br>म्स्तेर | <b>ख्क</b> ारेजम |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ,,                    | 40000        |                     | <b>मदलेन</b>            | <b>5</b> '              |                  |
| "                     | 8000         | फिनो-द्रविङ्        | फिनो                    | फिनो-द्रविड्            | फिनो-द्रविड      |
| 12                    | ३५००         | "                   | "                       | ,,                      | ,,,              |
|                       | ३००० नवपाषाण | शक-आर्य-द्रविङ्     | शकाय-द्र०               | शकार्य-द्र०             | शकार्य-द्र०      |
|                       | 74.00        | शक                  | आर्य                    | आर्य                    | आर्य             |
| ई० पू०                | १५०० पित्तल  | शक                  | सोग्दी                  | ईरानी                   | ईरानी            |
| ••                    | 900          | হাক                 | सोग्दी                  | ईरा <b>०</b>            | शक               |

| क्रांतिकी लपट] |      |        | उज्बेकिस्तानमें ऋांति |              |              | ५१७         |
|----------------|------|--------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| ई०पू०          | ५५०  |        | शक                    | सोग्दी       | <b>ईरा</b> ० | शक          |
| ,,             | ३२६  |        | হাৰূ                  | सोग्दी       | ईरा०         | হাক         |
| "              | २०६  |        | शक                    | सोग्दी       | ईरा०         | হান্ধ       |
| 17             | १३०  |        | हूण-शक                | सो०-शक       | ईरा <b>०</b> | হাক         |
| 11             | १००  |        | हूण-शक                | सौ०-शक       | ईरा०         | शक          |
| ईसवी           | १००  | कुषाण  | हूण-शक                | सो०-शक       | ईरा०-शक      | शक          |
| "              | ४२५  | हेथता  | हूण-कंगली             | सो०-शक       | ईरा०-शक      | हेफ्ताल-कंग |
| "              | ५५७  | तुर्क  | तुर्क-कंगली           | सो०-तुर्क    | ईरा०-शक      | सो०-तुर्क   |
| 17             | ६७३  | अरब    | तुर्क                 | सो०-तुर्क    | ईरा०-तुर्क   | सो०-तुर्क   |
| 17             | ८९२  | सामानी | तुर्क                 | ईरानी-तुर्क  | ईरा०-तुर्क   | ईरा०-तुर्क  |
| ,,             | १२२० | मंगोल  | तुर्क                 | ईरा०-तुर्क   | ईरा०-तुर्क   | ईरा०-तुर्क  |
| 11             | १५०० |        | तुर्क (उज्बेक)        | उज्बेक-ईरा०  | ईरा०-उज्बेक  | उज्बेक-ईरा० |
| 11             | १७४७ |        | उज्०-कजाक             | <b>उज्</b> ० | <b>उज्</b> ० | उज् ०       |
| ,,             | १८६५ |        | उज्०-कजाक             | <b>उ</b> ज्० | उज् ०        | उज् ०       |
| ,,             | १९१७ |        | उज्०-कजाक             | <b>उज्</b> ० | उज् ०        | उज् ०       |
|                |      |        |                       |              |              |             |

# २. उज्बेकभूमि

वर्तमान उज्बेकिस्तान खोकन्द, खीवा (ख्वारेज्म), और बुखारा रियासतोंकी भाग सिम्मिलित हैं, जिनमें बुखाराका तो करीब-करीब सारा ही भाग उज्बेकिस्तानमें हैं। उज्बेकोंकी वर्तमान राजधानी ताशकन्द बिलकुल एक छोरपर कजाकोंकी भूमिके पास पड़ती हैं, लेकिन रूसियोंके आनेसे पहले ही वह प्रसिद्ध नगर उज्बेकोंकी भूमिके साथ संबद्ध था। तुर्किस्तानकी राजधानी बननेपर जहां वहां रूसी काफी संख्यामें आये, वहां एसियाइयोंमें सबसे अधिक उज्बेकोंकी आबादी थी, इसलिये वह पहले तुर्किस्तान गणराज्य, फिर उज्बेकिस्तान और ताजिकस्तानके सम्मिलित उज्बेक गणराज्य और अन्तमें उज्बेकिस्तानकी राजधानी रह गया। मध्य-एसियाके समस्कन्द और बुखाराज्येस प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भी उज्बेकिस्तानमें ही पड़ते हैं।

## ३. ऋांतिकी लपट

रूसमें फर्वरी-क्रांति होनेपर भी उस समय बूर्ज्व रूसी शासकोंने मध्य-एसियाकी जातियों —उज्बेकों, कजाकों, किर्गिजों, ताजिकों, तुर्कमानों —के ऊपर होते आये जारशाही शासनमें कोई परिवर्तन करनेकी अवश्यकता नहीं समझी। अप्रैल १९१७ ई०में शनेप्कनकी अध्यक्षतामें एक तुर्किस्तान समिति बनाकर भेजी गई, जिसको तुर्किस्तानके सूबेके शासनका पूरा अधिकार दे दिया गया था। जब पेत्रोग्रादमें अस्थायी सरकारमें थोड़ा और परिवर्तन हुआ, और वैधानिक जनतांत्रिकोंकी जगहपर मेन्शेविकोंकी प्रधानता हुई, तब तुर्किस्तान कमेटीमें नाममात्रका ही परिवर्तन किया गया। यह कमेटी पुराने जारशाही अफसरों और सफेद क्रांति-विरोधियोंके प्रभावको कम करना नहीं चाहती थी। क्रांतिका एक फल यह हुआ, कि मार्च १९१७ ई०से मध्य-एसियाइयोंमें शूरा-इस्लामिया और शूरा-उलेमा जैसे धार्मिक या अर्धधार्मिक राजनीतिक संगठन अस्तित्वमें आये। उज्बेक राष्ट्रीयतावादी मध्यवर्गने शूरा-इस्लामिया नामकी पार्टी स्थापित की थी, और मुल्लाओंने हमारे यहांकी जमायतुल-उलमाकी तरह उलमाओं (धर्माचार्यों) की एक पार्टी खड़ी की थी, जिसके पोषक बड़े-बड़े जमींदार और दूसरे सामन्त थे। दोनों संस्थाओंने अस्थायी सरकारके प्रति अपनी मिन्त कई बार प्रकटकी थी।

तुर्किस्तान-कमेटी क्रांतिके और युद्धके कारण उठ खड़ी हुई समस्याओं में से किसीको भी हल करने में समर्थ नहीं हुई। एसियाई जातियों के ऊपर पहलेकी तरह ही शासन और अत्याचार होता रहा। किसानों की अवस्था वैसी ही रही। कारखाने के मजदूरों की ओर भी ध्यान नहीं दिया

गया। १९१७ ई०के सितम्बरमें तुर्किस्तानके मजदूरोंको अब भी बारह घंटे काम करना पडता था, जब कि रूसमें वह आठ घंटेका कर दिया गया था। तुर्किस्तान-कमेटीको आगे बढनेकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस इलाकेमें १९१७ ई०के अन्ततक बोल्शेविकोंके अपने स्वतंत्र संगठन नहीं थे। ताशकन्द, समरकन्द, पेरोक्स्की (किजिल ओर्दा), नवीन-बुखारा आदिमें जो बोल्शेविकोंके भिन्न-भिन्न गिरोह थे, वह रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीसे सम्बद्ध थे। इस पार्टीकी द्वितीय स्थानीय कांग्रेस २१-२७ जूनको ताशकन्दमें हुई थी, जिसमें मेन्शेविकोंकी प्रधानता थी, जिसके कारण कांग्रेसने अस्थायी सरकारमें अपना विश्वास प्रकट किया। ताशकन्दमें बोल्शेविकोंका अपना कोई पत्र नहीं था, इसलिये समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टीके अखबार ''रबोचेये देलो'' (मजदूरोंका कार्य) पत्रमें ही उन्हें भी अपने विचारोंको प्रकट करना पडता था, जिन्हें मेन्शेविक कितनी ही बार छापनेसे इन्कार कर देते थे। बोल्शेविक-नेता स्वेर्दलोफने ओरेनबुर्गके बोल्शे-विकों द्वारा तुर्किस्तानके बोल्शेविकोंके पास कभी-कभी संबंध स्थापित करनेकी कोशिश की. लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं हुई। लेकिन जब मध्य-एसियाके लोगोंको मालूम हुआ, कि रूसमें बोल्शे-विक क्या कर रहे हैं, तो वहांके लोगोंमें भी बोल्शेविकोंका प्रभाव जल्दीसे बढने लगा। ई० प० बाब्रिकनके नेतृत्वमें खोकन्दमें बोल्शेविकोंकी एक मजबूत जमात कायम हो गई--बाब्रिकन १९०३ ई०से ही बोल्शेविक था, और खोकन्दके मजदूर-सैनिक प्रतिनिधियोंकी सोवियतका उस समय अध्यक्ष था । समरकन्दमें समाजवादी जनतांत्रिकोंके भीतर रहते हुये बोल्शेविक बडी तत्परतासे काम करने लगे। अक्तूबर (बोल्शेविक) कांतिके समय नवीन बुखारामें पोल्तरोत्स्कीके नेतृत्वमें एक बोल्शेविक गिरोह काम करने लगा था। पोल्तरोत्स्की १९१८ ई०में समाजवादी क्रांतिकारियों के हाथ मारा गया, जिनका मुखिया करेन्स्की था।

ताशकन्दके बोल्शेविकोंका नेता अ० पेशिन रेलवे मजदूर, और न० शूमिलोफ कारखानेमें मिस्त्री था। शूमिलोफ १९१८ ई०में ताशकन्द सोवियतका अध्यक्ष बनाया गया।

इस प्रकार हम देख रहे हैं, कि तुर्किस्तानके बोल्शेविक अधिकतर रूसी थे, लेकिन उनको वहांके मुसलमान मजदूरोंके "इत्तिफाक" (लीग)का सहयोग प्राप्त था। स्कोबेलेफमें मार्च १९१७ ई०में फरगानाके मुसलमानोंका प्रथम मजदूर संगठन स्थापित हुआ था——मध्य-एसियाई लोगोंको रूसी मुसलमान कहा करते थे। फरगानाके बाद इस तरहके संगठन ताशकन्द, समरकन्द, खोकन्द, मर्गिलान, कत्ताकुर्गान, खोजन्द (आधुनिक लेनिनाबाद) तथा दूसरे नगरोंमें भी स्थापित हुये। १९१६ ई०में जारशाहीने बहुतसे एसियाइयोंको मजदूर-सेनामें भर्ती करके युद्धपंक्तिके पीछे काम करनेके लिये भेजा था। यही मजदूर जब लौटकर तुर्किस्तान आये, तो रूसमें बोल्शेविकोंका काम देखें होनेके कारण उन्होंने यहां भी "मजदूर-इत्तिफाक" (मजदूर लीग)को संगठित करनेकी घोषणा करते हुये अपने उद्देश्यके बारेमें कहा—''तातार (मंगोलायित) और सर्त (ताजिक) गरीब किसानों और मजदूरोंका एक परिवार बनाना है, जो कि पूजीवादके खिलाफके संवर्षमें मजदरवर्गका समर्थन करेगा और सच्चे जनतांत्रिक सिद्धान्तोंके आधारपर नये समाजके निर्माणमें सहायता करेगा।" इस उद्देश्यसे ही मालूम हो जायगा, कि मध्य-एसियाके देहकान (किसान) और मजदूर रूसमें रहते वक्त बोल्शेविक पार्टी और वहांके मजदूरोंके सम्पर्कमें आकर कितने प्रभावित हुये थे। आरम्भमें इत्तिफाकी दलवाले मेन्दोविकोंके जबदस्त प्रभावमें रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें मालूम हो गया, कि मेन्शेविकों और जारशाही साम्प्राज्यवादियोंमें बहुत अन्तर नहीं है, इसिलिये वह बोल्शेविकोंके नजदीक आने लगे। स्थानीय सरकारी संस्थाओं और संविधान सभाके चुनावोंके समय उन्होंने बोल्शे-विकोंसे मिलकर अपने उम्मीदवार खड़े किये। श्रा-इस्लामिया और उलमाके साथ इत्तिफाकियोंका संघर्ष दिन-पर-दिन बढ़ता गया। मुल्लों और मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओंने हर तरहसे लोगों-को यह समझानेकी कोशिश की, कि मुसलमान-मुसलमानमें कोई अन्तर नहीं, सभी मुसलमानोंको एक हो जाना चाहिये। लेकिन मध्य-एसियाक मजदूर-किसानोंको यह समझनेमें देर नहीं लगी, कि उनकी भलाई इस्लामके नारा लगानेवालोंके साथ रहनेमें नहीं, बल्कि बोल्शेविकोंका साथ देने-में है। सितम्बर १९१७ ई०में मजदूरी बढ़ाने और आठ घंटा काम करनेकी मांगके लिये

ताशकन्द, समरकन्द, नमंगान, अन्दिजान, कत्ताकुर्गान और नवीन-बुखाराके मजदूरीने हड़तालें कीं। देहातमें किसानोंने भी जमीदारोंके विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया।

हसमें फर्वरी-क्रांतिके होनेके बाद तुर्किस्तान-प्रदेशमें उतना भी परिवर्तन नहीं किया गया, जितना कि हसके पासवाले इलाकोंमें। सेना और शासनमें अब भी यहां जारशाही जमानेके ही अफसर थे। जब करेन्स्की प्रधान-मंत्री हो गया, तो एस्-एर् (समाजवादी क्रांतिकारी) दल अपनेंको सरकारी दल समझने लगा, और उसकी यहां प्रधानता हो गई। लेकिन इससे पहिले १९१६ ई०में जो विद्रोह मध्य-एसियाके लोगोंने किया था, यद्यपि उसे दबा दिया गया था, तो भी उसके प्रभावसे लोगोंके हृदयोंमें शासनके प्रति विद्रेषका भाव अब भी कम नहीं हुआ था। बिल्क अब उसने एक नया रूप लिया था, जिसमें उज्बेक मध्यवर्गने अपने पुराने खोये हुये राज्य खोकन्दके नाम-पर 'खोकन्द स्वायत्तता'की मांग पेश की। अभीतक बुखाराका अमीर अपनी जगहपर बना हुआ था। जारशाही अफसरों और पूंजीपतियोंने भी स्वायत्ततावादियोंके पक्षका समर्थन करना आरम्भ कर दिया, और जब रूसमें बोल्शेविक-क्रांति हो गई, तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला उनका साथ देना शुरू किया। यद्यपि स्वायत्ततावादियोंने अपना काम ताशकन्दमें शुरू किया था, लेकिन वहां उनको उतनी सफलता नहीं हुई, इसलिये उन्होंने खोकन्दको अपना केन्द्र बनाया।

## ४. बोल्शेविक-प्रभाव-वृद्धि

ताशकन्दमें पहले मेन्शेविकों और एस-एर-दलका ही जोर रहा । ताशकन्द एसियाका सबसे बडा औद्योगिक केन्द्र था। वहांके कारखानोंमें रूसी मजदूर बड़ी संख्यामें काम करते थे। इनके ऊपर पहले नरमदली समाजवादियोंका प्रभाव होना स्वाभाविक था, क्योंकि रूसी मजदरोंको एसियाई मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा रियायतें मिली हुई थीं, लेकिन भीरे-भीरे मजदूरोंकी आंखें खलने लगीं, जब कि उन्होंने देखा कि यह दक्षिणपक्षी दल उनका हित-साधन नहीं कर सकता। वामपक्षकी ओर झकाव देखकर एस्-एर् (समाजवादी क्रांतिकारी) दलमें फूट पड़ गई। वामपक्षी उनसे अलग हो गये, जो कितने ही समयतक बोल्शेविकोंके साथ मिलकर काम करते रहे। जुन (१९१८ ई०) के अन्तमें बोल्शेविकोंकी पहली कांग्रेस हुई, जिसमें चालीस-पचास प्रतिनिधि शामिल हमे थे, लेकिन जब १९-२९ दिसम्बर (१-१० जनवरी) १९१९ ई०को द्वितीय कांग्रेस हई, तो उसमें एक सौ अस्सी प्रतिनिधि थे । इस समयतक अंग्रेजोंकी मददसे वर्तमान तुर्क-मानिस्तानपर क्रांति-विरोधी रूसियोंकी प्रभता कायम हो गई थी, इसलिये वहांके प्रतिनिधि इस कांग्रेसमें शामिल नहीं हो सके, लेकिन सप्तनदके प्रतिनिधि आये थे। इस कांग्रेसके प्रधानमंडलमें जराबयेफ, बेदीलोफ जैसे स्थानीय (एसियाई) बोल्शेविक भी निर्वाचित हुये थे, जिससे माल्म होगा, कि मध्य-एसियामें रूसी बोल्शेविक कहांतक अपनेको एसियाइयोंके साथ एकताबद्ध करनेमें सफल हो चुके थे। नरम समाजवादियों और बोल्शेविकोंके बीच किसका साथ देना चाहिये, इसका निर्णय करनेमें एसियाई कमकरोंको दिक्कत नहीं हुई, जिसका पता कांग्रेसमें एसियाई बोल्शेविकोंकी संख्याकी विद्धिसे माल्म हैं।

ताशकन्द—पहली कांग्रेसतक बोल्शेविक पार्टीके २६१ सदस्य थे, जिनमें २८ स्थानीय (प्रायः उज्बेक) थे। इनके अतिरिक्त पुराने ताशकंदमें भी १२५ व्यक्ति पार्टीके साथ थे। दूसरी पार्टी के समयतक बोल्शेविक पार्टीमें २००० सदस्य हो गये थे, जिनमें ९०० स्थानीय, ७०० रूसी और ४०० विदेशी कमकर थे। विदेशियों में लित्वियन, उक्तइनी, ईरानी, तारतार और किंगिज जातियों के भी लोग थे। १२ अक्तूबर १९१८ ई०में सारे ताशकंद नगरकी पार्टी-कांफेंस हुई।

समरकंद—१९१७ ई०के सितंबरके अंतमें यहां बोल्शेविककी पहली जिला-काफेंस हुई थी। अक्तूबरके मध्यतक समरकन्ट जिलेमें अट्ठाइस शाखायें और पैतीस सौ सदस्य थे।

खोकंद—-१९१७ ई०के अक्तूबरमें यहां बोल्शेविकोंकी तीस-पैतीस जमातें थीं। पहली कांग्रेस-तक सदस्योंकी संख्या दो सौ हो गई और रूसियोसे बाहरके कमकरोंमें भी काम होने लगा था। १९१८ ई०के अंततक पार्टीके सदस्योंकी संख्या ७५० थी। आगे हम देखेंगे, कि मध्य-एसियाके पूंजीथादियोंकी संगठित शक्तिका मुकाबला सबसे ज्यादा खोकन्दके बोल्शेविकोंको करना पड़ा था। यहांके ७५० सदस्योंमें २५० स्थानीय लोगोंमें से थे।

खोजन्द (लेनिनाबाद)—सिर नदीके तटपर अवस्थित इस ऐतिहासिक नगरमें भी बोल्शेविकों और नरम-दिल्योंका संघर्ष रहा। १९१८ ई०के अप्रैलतक यहां बोल्शेविकोंका संगठन हो गया था, और उनकी प्रथम कांग्रेसमें यहांसे बीस प्रतिनिधि शामिल हुए थे। खोजन्दमें पार्टी-मेम्बरोंकी संख्या २४६ थी, और इलाकके दूसरी जगहोंमें भी बोल्शेविक थे, जिनमेंसे २१६ खोजन्द नगरमें, पचीस खोजन्द रेल स्टेशनमें, छत्तीस द्रागोमिरोफ स्टेशनमें, तीस कोपीमें, अस्सी पलिविकामें, ८०० सरी-दुमानमें, ३१२ उरालके जिले (बोलोस्त)में, पैतीस चपकुल जिलेमें, पच्चीस बोकल वेदर्गनमें, साठ इनफान इलाकमें थे। १९१८ ई०के जून और दिसंबरके छ महीनोंमें बड़ी तेजीसे बोल्शेविकोंकी शक्ति और संख्या बढ़ी। उन्होंने तबतक अपनी लाल सेना भी संगठित कर ली। पीछे प्रतिगामी हो गया शेख एरगस, एक समय बोल्शेविकोंके साथ था।

अन्विजान-फरणानाका मशहूर औद्योगिक केंद्र होनेके कारण यह बोल्शेविकोंका भी गढ़ था। दूसरी कांग्रेसके समय (१९१८ ई०के अंत)तक यहां दो सौ पार्टी-मेम्बर थे। लेकिन यहांपर जनतांत्रिक संगठन औरोंकी अपेक्षा बहुत पीछे हुआ था और १९१८ ई०के अंतमें ही नगर-दूमाकी स्थापना हुई।

फरगाना—फरगाना-उपत्यका रूसी कारखानोंके लिये कपास पैदा करती थी। इसके कारण वहां अन्दिजान, फरगाना तथा दूसरे शहरोंमें छोटे-छोटे कारखाने खुल गये थे, जिनमें रूसी मजदूर भी काम करते थे। १९२८ ई०की जुलाईमें अर्थात् रूसमें बोल्शेविकोंके राज्य संभालनेके नौ महीने बाद यहां पार्टीका संगठन हुआ और इस सालके अंततक २३७ पार्टी-सदस्य हो गये।

नमंगान—यहां १९१७ ई०के दिसंबरमें सात पाटीं-सदस्य थे। अप्रैल १९१८ ई०में १८० और द्वितीय कांग्रेसके समय सदस्योंकी संख्या छ सौथी, जिनमें दो तिहाई स्थानीय और केवल दो सौ रूसी थे।

किञ्जिलकिया—१९१८ ई०की फर्नरीमें सात सदस्योंको लेकर बोल्शेविकोंका यहां काम शुरू हुआ, लेकिन दिसंबरतक उनकी संख्या ४५१ हो गई।

मर्गेलान-यहां १९१८ ई०के अगस्तमें पार्टीकी टुकड़ी स्थापित हो गई, और द्वितीय कांग्रेस के समयतक कोल्शेविकोंकी संख्या १७० पहुंच चुकी थी।

कसाकुर्गान-१९१८ ई०के अंतमें द्वितीय कांग्रेसके समय यहां सदस्योंकी संख्या करीन तीन सौतक पहुंच गई थी, और यहांके तीन प्रतिनिधि द्वितीय कांग्रेसमें शामिल हुए थे।

जी अक--यहां १२६ सदस्य १९१८ ई०के अंततक हो गए थे।

चार भूय — आम्-दिरियाके बायें तटपर अवस्थित इस महत्त्वपूर्ण स्थानमें १९१८ ई०के दिसंबरमें बोस्शे किकोंका संगठन हो चुका था और द्वितीय तुर्किस्तान पार्टी कांग्रेस जब ताशकन्दमें हुई, तो यहां-के बोस्शेविक सदस्योंकी संख्या सौतक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस इलाकेमें अंग्रेजोंकी मददसे क्रांति-विरोधियोंका बल बढ़ गया, इसलिये यहांके बोल्शेविकोंको उनका सख्त सामना करना पड़ा।

इन आंकड़ोंसे मालूम होगा, कि मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंका प्रभाव कितनी जल्दी बढ़ा। इस समय तुर्किस्तान-प्रदेशकी आर्थिक स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई, तेल और कोयला मिलना मुश्किल हो गया, रेलका यातायात बिगड़ गया था। कपासका उद्योग मध्य-एसियाकी आयका सबसे बड़ा साधन था और उसको कोई पूछनेवाला नहीं था। ऊपरसे अन्नका अकाल पड़ा हुआ था। साथ ही क्रांतिके कारण संघर्ष बहुत उग्र हो रहा था। मेन्शेविकों और दक्षिणपंथी एस्-एर् इन किंगिड्योंके लिये कोई रास्ता निकालनेमें असमर्थ थे। ऊपरसे काशगर, ईरान, अफगानिस्तान आदिके रास्ते क्रांति-विरोधी शक्तियोंको अंग्रेज पूरी तौरसे मदद दे रहे थे।

# ५. खोकन्द स्वायत्ततावादियोंका अन्त

प्रथम विश्व-मुद्धके समय एसियाकी बहुतसी पिछड़ी जातियोंमें राजनीतिक स्वतंत्रताके भाव

जगे। मध्य-एसियामें तो १९१६ ई०में उसने खूनी विद्रोहका रूप लिया था। इसी समय भारतमें प्रथम विश्वयद्धके बाद देशकी परतंत्रताको और भी कड़ा करनेके लिये अंग्रेज रोलेट-कानुन बनाने जा रहे थे। अंग्रेज मध्य-एसियामें 'खोकन्द स्वायत्तता'को सहायता देनेके लिये पूरी कोशिश कर रहे थे। जारबाहीके उच्छेद, क्रांतिकारियोंकी निर्बलता और अंग्रेजोंकी शहसे मध्य-एसियाके मध्यवर्ग-ने इस आंदोलनको खड़ा करके नवंबर १९१७ ई०में खोकन्दमें अपनी सरकार भी कायम कर ली, जो तीन महीने बाद (फर्वरी १९१८ ई०)तक शासन करती रही। जिस समय ताशकन्दमें ग्यारह दिन (११ जनवरी १९१९ ई०) तक बोल्शेविकोंकी पार्टी कांग्रेस होती रही, उसी समय खोकन्दके क्रांति-विरोधी अपने शासनको कायम करके आगेके लिये बड़े-बड़े स्वप्न देख रहे थे। लेकिन खोकन्दके इस आंदोलनमें खोकन्दसे बाहर सारे तुर्किस्तानके मध्यमवर्गकी सहानुभृति रहते भी उनसे सहायता उतनी नहीं मिल सकी। नवंबर १९१७ ई०में बोल्शेविक-क्रांति रूसमें सफल हो चकी थी, इसलिए मध्य-एसियामें कारबार करनेवाले रूसी पंजीपति बदहवास हो गये थे। अन्दिजानका सबसे बड़ा रूसी प्ंजीपति खोकन्द-स्वायत्तताका सबसे जबर्दस्त समर्थक था, और वहांका एक बड़ा रूसी वकील नेन्सबेर्ग उसमें खास तौरसे भाग ले रहा था। लेकिन सभी जगहके ऋांति-विरोधी बुज्वजिकि भीतर एकता नहीं थी, नमंगानवाले खोकन्दियोंके साथ नहीं हये। खोकन्दके इस आन्दोलनमें सबसे बड़ा हाथ फरगानाकी बुर्ज्वाजीका था, जिन्हें ताशकन्दके देशी और रूसी बूर्जाजीसे भी पूरी सहायता मिली। ताशकन्द तो वस्तुतः इस आन्दोलनका उद्गम स्थान ही था, और पहले वही उसका केन्द्र भी रहा। लेकिन सबसे पिछले खानकी राजधानी खोकन्द थी, इसलिये वहां सामन्तशाही तत्त्वोंकी अब भी कमी नहीं थी। खोकन्दके नामपर राष्ट्रीय भावनाके जगानेमें आसानी थी, इससे भी लाभ उठानेके लिये इसी नगरको प्रतिगामियोंने अपना अड्डा बनाया।

खोकन्द स्वायत्तताका आन्दोलन समरकन्दके मध्यवर्गमें भी बढ़ा, और वहां उन्होंने 'इत्तिफाक' के नामसे अपना संगठन मजबूत किया। किर्गिज-मध्यवर्गने भी इस आन्दोलनमें अपने लाभकी आशा देखी, और वह भी इसमें कियात्मक रूपसे भाग लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। यही नहीं, वर्तमान तुर्क-मानिस्तानमें कास्पियन तटतक स्रोकन्दकी 'स्वायत्तता'की गूंज सुनाई देने लगी । सब होते हुए भी इस आन्दोलनका केन्द्र ताशकन्द या समरकन्द न होकर खोकन्द रहा। खोकन्द फर-गानाका सबसे बड़ा नगर होनेके कारण आर्थिक केन्द्र भी था, लेकिन वह औद्योगिक केन्द्र नहीं था। कमकरोंकी कमजोरीके कारण खोकन्द क्रांति-विरोधी स्वायत्ततावादी इसे अपना केन्द्र बना सके। यहांपर जहां मिलें और फैक्टरियां बहुत ही कम थीं, वहां सैनिक महत्त्वका स्थान न होनेसे रूसी सैनिकोंकी संख्या कुछ दर्जनोंसे अधिक नहीं थी, जो भी घर लौटनेमें सफल न होनेके कारण खोकन्दके किलेमें रह गये थे। प्रतिगामियोंने इस्लाम धर्मकी भी आड़ लेकर जहादका प्रचार शुरू कर दिया था। यद्यपि इससे उनके पृष्ठपोषक रूसियोंको खतरा था, लेकिन तब भी वह इस समय बोल्शेविकोंके खिलाफ उनकी सहायता करनेके लिये तैयार थे । स्वायत्तता-वादियोंका नेता मुस्तफा चोकायेफ था । लेकिन जैसा कि ऊपरकी बातोंसे मालूम होगा, असली सूत्रधार रूसी पूर्जीपति और अफसर थे, जिनमें पीछे मेन्शेविक और दक्षिणपन्थी समाजवादी क्रांतिकारी भी शामिल हो गये। खोकन्द स्वायत्तता-विधानके निर्माणमें नेंसबेर्ग-जैसे कितने ही रूसी वकीलोंका मुख्य हाथ था। कजखोफ स्वायत्ततावादियोंकी सेनाका मुख्य शिक्षक था। करेन्स्कीकी पार्टी (समाजवादी क्रांतिकारी)का खोकन्दके आन्दोलनमें खास हाथ था। ताश-कन्दके शिक्षकोंके संघने भी प्रस्ताव द्वारा १० (२३) दिसम्बर १९१७ ई०के अपने सम्मेलनमें स्वायत्तताका समर्थन किया था। खोकन्दकी स्वायत्ततावादी सरकारने गांववालोंको अपने हाथमें करनेके लिये शिक्षितों और मुल्लोंको तैनात किया था। मदरसों, मस्जिदों, चायलानों, बाजारोंमें जहां देखो तहां 'स्वायत्तता'का घनघोर प्रचार हो रहा था, उसी तरह जैसे कि इसके साल-डेढ़ साल बाद भारतमें असहयोग आन्दोलन देशके कोने-कोनेमें। लेकिन जहां हमारी राष्ट्रीयताको अंग्रेजोंकी सड़ी-गली व्यवस्थासे भिड़ना था, वहां मध्य-एसियामें वहांके नब्बे प्रतिशत लोगोंके हितोंके जबर्दस्त समर्थक बोल्शेविकोंके साथ संघर्ष जारी हुआ था। इसलिये मध्य-एसियाके मुल्ला और शिक्षित बहुत दिनोंतक लोगोंको धोखेमें नहीं रख सकते थे। वह प्रचारके साधनके तौरपर लोगोंकी भुखमरीका उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उसके कारण बोल्शेविक नहीं थे। वह बोल्शेविकोंके अत्याचारोंकी मनगढ़न्त बातें सुनाते थे, लेकिन मध्य-एसियामें जो थोड़े- से बोल्शेविक देखे जाते थे, वह गरीबोंके सबसे गहरे मित्र छोड़ और कुछ नहीं थे। यह भी कहा जाता था, कि बोल्शेविक काफिर इस्लाम और अल्लाहको यहांसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन इस झूठको वह तभीतक लोगोंमें फैला सकते थे, जबतक कि रक्त-बीजकी तरह बढ़कर बोल्शेविक अपने उद्देश्योंके प्रचारके लिये सब जगह फैल नहीं गये। बोल्शेविक भी दूसरे रूसियोंकी तरह साम्प्राज्यवादी हैं, इस प्रचारको वहांके लोग अपनी आंखों देखकर झूठा समझ सकते थे, जब कि स्वायत्ततावादी नेताओंको जारशाहीके बड़े-बड़े अफसरों और पूंजीपितयोंके साथ घुलते-मिलते देख रहे थे।

ओरेनबुर्गमें आतमन दूतोफके विद्रोहके कारण उधरसे रूसका मध्य-एसियाके साथ संबंध कट गया था, और इधर कास्पियनके पूर्वी तटमें अंग्रेजी षड्यंत्रने कुछ समयके लिये सफलता प्राप्त की थी। ताशकन्दपर बोल्शेविकोंका अधिकार हो जानेसे उनका विरोधी दूतोफ ओरेनबुर्गसे अनाज आने देनेके लिये कैसे तैयार हो सकता ? सारे झूठे प्रचारके होनेपर भी मध्य-एसियाके कमकर-किसान बोल्शेविकोंके कामको देख रहे थे। उन्होंने किसानोंको अपनी जोती जमीन देकर अपनी तरफ कर लिया था। मजदूरोंमें काले-गोरे दोनोंको मिलाकर कल-कारखानोंके प्रबन्धमें भागीदार बना दिया था। धीरे-धीरे स्वायत्ततावादियों और बोल्शेविकोंक कामोंकी तुलना करनेसे इस्लाम और जातीय स्वतंत्रताके नाम पर होते हुये प्रचारका प्रभाव घटने लगा, और समझदारोंको यह समझनमें दिक्कत नहीं हुई, कि खोकन्दके स्वायत्ततावादिकी आड़में बड़े-बड़े रूसी स्वामी, पूंजीपति और पुराने शासक शिकार खेल रहे हैं।

फर्वरीतक फरगानामें भी वर्ग-संघर्ष उग्र रूप ले चुका था और खोकन्दमें अब क्रांति-विरोधियोंका प्रभाव बहुत घट चुका था। उनका शासन केवल पुराने नगरमें रह गया था। नये शहरमें बोल्शेविकोंने सोवियत-शासन स्थापित कर दिया था। किलेमें जो १६ रूसी सैनिक रह गये थे, वह भी बोल्शेविकोंके साथ हो गये थे। खोकन्द सोवियतका अध्यक्ष बाबुहिकन था। क्रांति-विरोधियों (जिसमें सफेद रूसी भी थे)ने पहरेदारको मारकर बाबुहिकनके घरपर आक्रमण किया। उसके बीबी-बच्चे भी साथ थे, लेकिन बाबुहिकन पिस्तौलसे लड़ता रहा। क्रांतिविरोधियोंने योजना बनाई कि पहले किलेको हाथमें किया जाय, फिर टेलीफोनके स्टेशनको, और अन्तमें सोवियत-अध्यक्ष बाबुहिकनको। लेकिन इसी समय फरगानाके पूर्वी भागमें बोल्शेविकोंने सफलता पाई। उन्होंने अन्दिजानको लेकर सारे फरगानापर बोल्शेविक-शासन स्थापित कर लिया।

खोकन्दके पुराने नगरमें सजोनोफ और निकोलायेको खोकन्द स्वायत्त-सरकारके साथ बात-चीत करने गये। १२ फर्वरीके सबेरे दिन बहुत अच्छा था। बोल्शेविकोंका संगठन मजब्त था। १३ फर्वरीको सबेरे स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे १२० आदिमयोंकी सहायता आ गई। स्वा-यत्ततावादियोंने बोल्शेविकोंकी बढ़ी हुई शिक्तको देखकर अपनी योजनाको आगे बढ़ानेकी हिम्मत नहीं की, बिल्क लड़नेकी जगह सुलहकी बातचीत करनेको ही ठीक समझा। १७ फर्वरी (२ मार्च)को दोनों ओरके प्रतिनिधि बात करनेके लिये जमा हुये, जिसमें सोवियतके सत्ताइस और स्वायत्तियोंके चौबीस प्रतिनिधि थे। लेकिन स्वायत्ती अपनी इच्छासे कैसे अपना खातमा कर देते? इसपर बोल्शेविकोंने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। समझौतेमें सबसे बाधक एर्गस और तानीशेफ थे। समझौता होते न देखकर उस दिन १० बजकर ३० मिनटको बैठककी काररवाई रोक दी गई, और तानीशेफके पाससे उत्तरके आनेकी प्रतीक्षा की जाने लगी। अगले दिन तानीशेफने अपनी सहमित दे दी, लेकिन एर्गस मुल्लाओंके बलपर क्द रहा था। जिस समय समझौतेके लिए बातचीत हो रही थी, उसी समय खोकन्दकी सभी मिस्जिदोंमें मुल्ला जहादपर व्याख्यान दे रहे थे। समझीता न होनेपर अब शक्ति मुल्लोंके हाथ-में चली गई थी, जो कि किसी तरहके सुधारको माननेके लिये तैयार नहीं थे। उनके लिये सुधारवादी उज्बेक भी काफिर थे, इसलिये उनके एक भागको मुल्लोंने गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा भाग भागनेके लिये मजबूर हुआ। खोकन्दके सेठोंमेंसे कुछ तटस्थ हो गये और कुछने एगंस तथा मुल्लोंका पक्ष लिया। जहांतक देहकानों (किसानों)का संबंध था, वह समूहरूपेण सोवियत-सरकारके पक्षपाती हो गये थे। इस प्रकार एगंसको भारी जनसंख्याका बल प्राप्त नहीं हो सका। खोकन्दमें मजदूरोंकी भी स्थिति डावांडोल रही, उनकी सभा (इत्तिफाक) एक बार मुल्लोंके प्रचारके प्रभावमें इतनी आ गई थी, कि उसने सोवियतके विरुद्ध प्रस्ताव पास करके अपनेको स्वायत्तियोंके पक्षमें घोषित किया, लेकिन जब एगंस और मुल्लोंकी सरकारका मजा चखा, तो उनकी आंखें खुलीं। उन्होंने ''मुसलमान कम-कर संघ'' नामक वोल्शेविक-पक्षपाती संघ बनाया, फिर 'इत्तिफाक' भी सोवियत शासनका समर्थक बन गया। व्यापारियोंमें जरूर काफी भाग ऐसा था, जो मल्लोंकी तरफ था।

खोकन्दकी ऐसी स्थिति थी, जब कि बोल्शेविकोंने स्वायत्ततावादियोंको खतम करनेका निश्चय किया । अबतक ताशकन्दमे भी उन्हें महायता मिलने लगी थी। सोवियत कमांडरने १९ फर्वरी (४ मार्च) १९१८ ई०के १० बजकर १५ मिनटपर एर्गसको अल्टोमेटम दिया। दिनके १ बजे अल्टीमेटमका सभय बीतनेवाला था। पीन बजे एग्सका जवाब मिला। उसने सोवियत-कमांडरकी मांग पूरा करनेसे इन्कार कर दिया। १ वर्जेसे बीचमें कभी-कभी रुककर शामके अंधेरेतक तोपं पुराने नगरपर गोला-वर्षा करती रहीं। २० फर्वरीको सबेरे लाल सैनिकोंने पुराने नगरपर धावा बोल दिया। एगंम अपने आदिमियोंको लेकर पहली ही झडपमें भाग खडा हुआ, इसलिये नगरपर अधिकार करतेमें अधिक प्रतिरोधका सामना नहीं करना पड़ा। एर्गसके भाग जानेपर अब पुराने खोकन्दके प्रतिनिधि सुलह करनेके लिये आये। सुलह-सम्मेलन २१-२२ फर्वरी (८-९ मार्च) १९१८ ई०को रूसी-एसियाई बैंकके मकानमें हुआ। सलहकी शताक अनुसार हथियारोंको मोवियत कमांडरके हाथमें दे देना पड़ा, खोकन्दमें स्वायत्ती सरकार तोड़कर प्रादेशिक मोवियत जनकभीसर मंडलके शासनको स्वीकार किया गया । इस प्रकार खोकन्दपर किसानों-मजदूरोंका राज्य स्थापित हुआ । एर्गसने यद्यपि यहां असफलता पाई, लेकिन आगे बासमची (डाक्आं) बन अपनी निष्ठ्र खून-खराबियों द्वारा उसने तथा मध्य-एसियाके और भी कितने ही अधिकारच्युत धनियों और अमीरोंने बोल्शेविकोंको हटाकर अपनी तानाशाही स्थापित करनेका असफल प्रयत्न किया।

स्रोकन्द स्वायत्तीय आन्दोलन और सरकारके जीवनका चिट्ठा पुराने हसी पंचांगकी तारीसों (जो कि तेरह दिन पहले पड़ती थीं)के अनुसार निस्न प्रकार हैं :---

| दिसम्बर | ६-७, १८१८ ई० | ,<br>फरगाना जिलेकी सोवियतोंकी कांग्रेस                                             |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ९-११, ,,     | मुसलमानोंकी कांग्रेस                                                               |
| "       | ११, ,,       | स्रोकन्द स्वायत्तताका आरम्भ                                                        |
| "       | २१-२४, "     | स्त्रोकन्दमें अखिल तुर्किस्तान समाजवादी कांति-<br>कारी कांग्रेस                    |
| दिसम्बर | २७, १९१८ ई०  | ताशकन्दमं बोल्शेविकोका प्रदर्शन                                                    |
| फर्वरी  | १२, १९१९ ई०  | खोकन्द दुर्ग बोत्शेविकोंके हाथमें और खोकन्दमें<br>सैनिक क्रांति-समितिका संगठन      |
| "       | १३, ,,       | स्कोबेलेफ और अन्दिजानसे खोकन्दमें कुमक<br>आई, खोकन्द स्वायत्ती सरकारसेप्रथम बातचीत |
| ,,      | १४, ,,       | स्वायत्ती सरकारमे द्वितीय बातचीत                                                   |
| ,,      | १४-१६, ,,    | एर्गसका किलेपर आक्रमण करनेका प्रयत्न                                               |
| "       | १५, ,,       | स्कोबेळेफ नगरकी दूमाका खोकन्दके शांति-                                             |
|         |              |                                                                                    |

|         |     |            | सम्मेलनोंमें एक प्रतिनिधि भेजनेका निश्चय                                       |
|---------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| फर्व री | १७, | "          | शांति-सम्मेलनका उद्घाटन                                                        |
| "       | १८, | "          | मुल्लोंका स्वायत्ती सरकारको अपने हाथमें<br>ले लेना                             |
| "       | १९, | <b>3</b> 1 | ताशकन्दसे खोकन्दमें सेना आनेपर सोवियत<br>कमांडरने अल्टिमेटम भेजा, पुराने नगरपर |
|         |     |            | गोला-बारी शुरू                                                                 |
| "       | २०, | 17         | एर्गस खोकन्द छोड़कर भागा                                                       |
| "       | २२, | 17         | मुल्रहनामेपर हस्ताक्षर                                                         |
|         |     |            |                                                                                |

#### ६. समरकन्द-विजय

खोकन्द स्वायत्तियोंपर विजय प्राप्त करना मध्य-एसियामें साम्यवादकी जबर्दस्त विजय थी। उसके बाद यह निश्चय-सा हो गया, कि नगरोंसे बोल्शेविकोंको हटाना बहुत मुश्किल है। १९१८ ई०में बोल्शेविकोंका शासन सिर्फ नगरोंपर था। नगरोंके आसपासके कुछ किसान भी उनके . प्रभावमें आये थे। खासकर सिर-दरियाके आसपासवाले इलाके, फरगाना जिला और समरकन्दके जिलोंके किसानोंपर बोल्शेविकोंका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उधर मुल्लाओंका संगठन 'शरा-इस्लामिया''(इस्लामी लीग)भी काफिरोंके विरुद्ध घआंधार प्रचार करके मस्लिम-जनसाधारण-को रूसियोंके, खासकर बोल्शेविकोंके विरुद्ध खुब भड़का रहा था। दिसम्बर १९१७ ई०के अन्त और जनवरी १९१८ ई०के शुरूमें समरकन्दमें क्रांतिकारियोंने विरोधियोंको दबा दिया। वहां बोल्शेविकोंका संगठन भी हो गया और रेव-कम (रेव्युल्यूशनरी कमेटी, क्रांति-सिमिति)ने बोल्रोविक सेनाके संगठनका भी सूत्रपात कर दिया। लेकिन इसी समय कजाकोंने समरकन्दको खतरेमें डाल दिया। मध्य-एसियाकी जातियोंमें कजाक सबसे ज्यादा लडाक और अभी भी बहुत कुछ घुमन्तू जीवन बिताते थे। साइबेरियामें क्रांति-विरोधियोंने अपने पक्षको मजबत किया था, और इन कजाकोंका उनसे सीधा संबंध था। समरकन्दके आसपासको . घेरनेवाले कजाकोंके साथ बात करनेके लिये बोल्शेविकोंने अपना प्रतिनिधि-मंडल भेजा । किजिल-तेप्पेमें दोनों ओरके प्रतिनिधियोंने बातचीत की। फिर क्रांति-सरकारके नामसे अल्टीमेटम दिया गया, और कुछ अफसरों और प्रतिगामी कजाकोंको छोड़ सबके हथियार है लिये गये।

अक्तूबर-क्रांतिके त्ररन्त ही बाद समरकन्द-जैसे मध्य-एसियाके महत्त्वपूर्ण नगरमें क्रांतिकी सशस्त्र सेना तैयार करनेमें कैसे ढिलाई की जा सकती थी? इस सेनामें रूसी और एसियाई दोनों ही जातियों के आदमी थे। जारकी सेनामें काम किये हये सिपाहियों के अतिरिक्त काफी संख्यामें नये आदमी भर्ती हुये। इस प्रकार जनवरी १९१८ ई०में लाल सेनाका प्रथम संगठन यहां हो चुका था। समरकन्दको रूसी गैरिसनके सिपाही पहलेसे सैनिक शिक्षा पाये हुये थे, नये क्रांतिके सिपाहियोंने भी सैनिक-शिक्षा तेजीसे ली। साथ ही पुराने सिपाहियोंमें राज-नीतिक चेतना लानेके लिये पूरी कोशिश की गई। कजाक कत्ताकुर्गान शहरपर अधिकार किये हुये थे। अभी भी उनसे खतरा दूर नहीं हुआ था। प्रदेश (काइ)की सरकारने पोल्तरा-त्स्कीको उनसे बात करनेके लिये नियुक्त किया। कजाकोंके भी प्रतिनिधि आये। समरकन्दमें दोनोंकी बातचीत होते समय कांतिकारी कमेटीने उनसे हथियार रखनेकी मांग की, लेकिन कोई निश्चय नहीं हो सका। फिर बोल्शेविक-प्रतिनिधि सीधे कजाक सैनिकोंसे बात करनेके लिये समरकन्दसे दस वर्स्त (१ ६ फर्सख)पर अवस्थित जूमा रेलवे स्टेशनपर गये, लेकिन कजाक किती बातको सुननेके लिये तैयार नहीं थे। वह समरकन्दपर आक्रमण करनेके लिये उतारू थे। समरकन्दमें भी कमकरोंने बड़ी तेजीसे सैनिक तैयारी की। मजदूरोंने अपने परिवारको छोड़-कर बन्दूक उठाई और कजाकोंको जीजक स्टेशनमें ही रोकनेका प्रयत्न किया। बोल्शेविक पार्टी का एक भाग सेनाके लिये बाहरी तैयारीपर नियुक्त हुआ। बहुतसे पार्टी-मेम्बर किलेकी

रक्षामें लगे और कितने ही युद्धक्षेत्रमें गये। एसियाई और युरोपीय दोनों ही मजदूर और बोल्होदिक-कर्मी एक-दूसरेसे मिलकर कजाकोंसे समरकन्दको बचानेके लिये बड़ी तत्परतासे काम कर रहे थे। कजाक अपनेको करेन्स्की की अस्थायी सरकारका सैनिक बतलाते थे, जब कि वह सरकार रूसमें खतम हो चुकी थी। सारा प्रयत्न करनेपर भी कजाक सफल हुये। वह मुक्ति-दाताके तौरपर समरकन्द शहरमें दाखिल हुये। रूसी और एसियाई बूर्ज्वाजीने उनका भारी स्वागत किया, बिह्मा शराब पिलाई, भोज और उत्सव मनाया। क्रांतिकारियों मेंसे जो भी हाथ आये, उन्हें कजाकोंने बड़ी नि-दुरतासे मारा। लेकिन अधिकांश बोल्शेविक अन्तर्धान हो चुके थे। उनका संगठन भी नष्ट न हो, अन्तर्हित हो गया था। इस समय कमजोर दिलवाले अपने आप पार्टीसे अलग हो गये, लेकिन पक्के बोल्शेविक और मजब्तीके साथ अपने संगठनको चलाते रहे। बोल्शेविकोंकी कार्य-तत्परता, कुर्बानी और बर्तावने एसियाई गरीबों और मजदूरोंके दिलमें और भी उनके प्रति विश्वास पैदा कर दिया।

लेकिन, समरकन्द थोड़े ही दिनोंके लिये बोल्शेनिकोंके हाथसे गया। ताशकन्दमें बोल्शे-विक शासन मजबूत हो गया था। खोकन्दमें भी शत्रुओं को दबा दिया गया था। अब समरकन्दको फिरसे लेनेके लिये उन्होंने तैयारी शुरू की। ताशकन्दने भी सेना भेजी, समरकन्दके मजदूरों-ने भी बहतसे सैनिक दिये। समरकन्दके पुराने सैनिकोंमेंसे बहुतसे उनके साथ थे, और कुछ ओरेनबर्गमें क्रांतिविरोधियोंसे लडकर अभी लौटे थे। बोल्शेविकोंके सब मिलाकर तीन हजार पैदल और सवार दोनों ही तरहके मैनिक कजाकोंके मुकाबिलेके लिये तैयार थे, लेकिन इनके पास एक ही मैदानी तोप थी। उधर क्रांति-विरोधियोंके पास २७०० सैनिक थे, जिनमें ईरान और खीवाके युद्धक्षेत्रमें आये हुए भी कितने ही थे। उनके पास दो मैदानी तोपें और दो दूसरी तोपें थीं। यह बतला चुके हैं कि ओरेनबुर्गमें आतमन दूतोफ साइबेरियाके क्रांति-विरोधी जेनरलोंके साथ था, और उसका प्रभाव खीवा होते कास्पियनके पूर्वी तट तथा ईरानकी सीमातक पहुंच रहा था। बुखाराका अमीर यद्यपि अभी सीधे तौरसे बोल्शेविकोंके विरुद्ध होनेकी हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन उसके अफसर वहांके पंजीपति क्रांति-विरोधियोंकी हर तरहसे सहायता कर रहे थे। युद्धके दो दिन पहलेतक कजाकांके साथ उनकी बराबर बैठकों होती रहीं। अन्तिम आक्रमणके पहले जीजक स्टेशनके पास एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें एसियाई मजदूर बड़ी संख्यामें शामिल हुये थे। तुर्किस्तान गणराज्य सोवियत जनकमीसर-परिषद्के अध्यक्ष कोलेसोफने अपने भाषणमें गणराज्यकी सारी स्थितिपर प्रकाश डाला। इसी सभाके बाद योजना बनाई गई। फिर क्रांतिकी मेना दक्षिणवाले रास्तेमे रेलवेके साथ-साथ लाइनसे दाहिने और बायें होते आगे बढ़ी। रोस्तोव्दमेवां स्टेशनोंमें पहुंचनेपर गोलाबारी शुरू हुई। कजाक समर-कन्दकी ओर पीछे हटे। बोल्शेविक आगे बढ़ते गये। अन्तमें मोवियतकी क्रांति-विरोधियोंपर विजय हुई, और लाल सेनाके हाथमें बहुतसा गोला-बारूद और दूसरे हथियार आये। पेरिफल्पेफ लाल सेनाका कमांडर था। दूसरे अफसर थे--फेंदोर कोलेसोफ, पोल्तरात्स्की, फोलोफ, पोनोमारेफ, पेन्दो, दूनायेफ, मिखाइलोफ, पेस्पेलोफ, एसाउलेंको, बेर्ग, शुस्तोफ, बारकुस, ओर्लोफ, इसायेफ आदि। क्रांति-विरोधियांकी तरफ थे-क्जाची, कर्नल जायित्सेफ, स्लिको, सिबको, स्तेपानोफ, गिंजबुर्ग, सियानोफ, तोकारेफ, गोरेलोफ, गपेयेफ आदि जारशाहीके पूराने सैनिक अफसर तथा दूसरे।

जनवरी १९१८ ई०के आरम्भमें हुई समरकन्दकी इस विजयने फरगाना, समरकन्द और ताश-फन्दके बीचकी भूमिको बोल्योविकोंका एक दढ़ केन्द्र बना दिया।

लेकिन, अभी भी बोल्शेविक निश्चित नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरानके स्सी सीमान्तपर अंग्रेजोंका पड्यंत्र बड़े जोरसे चल रहा था, और चिलल सारी शक्ति लगाकर रूससे बोल्शेविकोंको उखाड़ फेंकनेके लिये तैयार था।

७: बुखारा-अमीर भगा (१९२०ई०)

मध्य-एसियामें रूसका शासन स्थापित हो जानेके बाद भी बुखाराके अमीरका शासन हमारे यहांकी बड़ी रियासतोंके ढंगपर हो रहा था। मध्य-एसियाके लोग भी तुर्क हैं, और तुर्कीं के लोग भी। मध्य-एसियाके तुर्क सुन्नी होनेसे तुर्कीं के खलीफाको अपना सबसे बड़ा धर्माचार्य मानते हैं। इस प्रकार भाषा और धर्मके घनिष्ठ संबंधके कारण मध्य-एसियाके शिक्षितोंका तकींके साथ घनिष्ठता होनी स्वाभाविक थी। इसीलिये जिस तरहके आन्दोलन तुर्कीमें होते, उसका कोई-न-कोई रूप मध्य-एसियामें उठ खड़ा होता। तुर्कीमें नवीन-तुर्क दलने सुधारके लिये बहुत जही-जहद की, और वर्तमान शताब्दीके आरम्भमें उसने इतनी सफलता पाई, कि तुर्कीके सुल्तानको अनवर पाशा और दूसरे नवीन तुर्क-नेताओंको शासनमें साझीदार बनानेके लिये मजबूर होना पड़ा। नवीन-तुर्क पुराने जमानेकी कितनी ही बातोंको हटाकर तुर्कीको सामन्तशाहीसे पंजी-वादी समाजमें लाना चाहते थे। इन्हीं नवीन-तुर्कोंकी नकलपर मध्य-एसियामें 'जदीद' (नवीन) आन्दोलन शुरू हुआ, जिसका केन्द्र बुखारा था। रूसी इलाकेमें अक्तूबर-कांतिके बाद खोकन्द्री स्वायत्तियोंने शक्तिको अपने हाथमें लेना चाहा, लेकिन जदीदोंने इतना जोर नहीं दिखल।या। जदीद मुल्लाशाहीके भी खिलाफ थे, इसलिये मुल्ला उन्हें फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे। वर्तमान शताब्दीके आरम्भसे ही जदीदवादका प्रचार बुखारामें होने लगा था। १९१७ ई०के मार्च-अप्रैलमें जदीदोंका नारा 'हुरियत' (स्वतंत्रता) बड़े जोरोंपर था। फर्वरी-ऋांति द्वारा जारके सिंहासनसे हटा दिये जानेके बाद बुखाराका अमीर आलमखान भी डर गया, और उसने एक बार तुर्कीके सुल्तानका अनुगमन करते हुये जदीदोंकी बहुतसी मांगें मान लीं। लोगोंको माल्म होने लगा, कि यहांपर भी अब जदीदोंका शासन स्थापित होगा। लेकिन सालभर बीतते-बीतते अमीरको फिर इतनी हिम्मत हो गई, कि मार्च १९१८ ई०से उसने जदीदोंका कत्लेआम शुरू कर दिया। चारों ओर मुल्लोंका जोर था। बड़े-बड़े पग्गड़वाले मुल्ला जदीदोंके खूनकी नदी बहते देखकर दाढ़ी फड़फड़ाते कह रहे थे-- 'देखा न शरीयत-शरीफ (सद्धर्म) की ताकत ! '' वृखारामें सैकड़ों आदमी बुरी तरहसे पकड़-पकड़कर तलवारके घाट उतारे जा रहे थे, खूनसे भरी खाइयोंके पास बीसों मुर्दे दम तोड़ रहे थे।

जदीदों के प्रभावके जमानेमें नसहल्ला कुशबेगीने जदीदों के साथ सहानुभूति दिखलाई थी, जिसके लिये उसे अपने बीबी-बच्चों और संबंधियों के साथ बुखारासे निर्वासित करके करमीनामें नजरबन्द कर दिया गया, और उसकी जगहपर मिर्जा उरगंज महामंत्री बनाया गया। जदीदों ने पुराने ढंगके मकतबों की जगहपर लड़कों के पढ़ने के लिये नये ढंगके स्कूल स्थापित करना चाहा। मुफ्ती हाजी अकरामने उनके कामका समर्थन किया था, इसलिये उसे भी गुजारमें निर्वासित कर दिया गया। बुखारा-शरीफका रईस अब्दुस्समद खां जदीद होने के कारण पदच्युत कर दिया गया। इसी तरह मिर्जा शहबाई और हाजी दादखाह-जैसे प्रभावशाली दर-बारी जदीद होने के इल्जाममें निर्वासित करके कबादियान भेज दिये गये। जिस तरह खोकन्दमें मुल्लोंने अन्तमें सारी शक्ति अपने हाथमें ले ली थी, वही बात अब १९२० ई०में बुखारामें दृहराई जा रही थी। चारों तरफ जहाद (धर्मयुद्ध)का नारा घोषित हो रहा था। मुल्लोंने फतवा दे रक्खा था, कि जदीदों का खून हलाल और उनकी जोरू हलाल।

लेकिन अमीर और मुल्लोंकी यह धींगा-धींगी छ महीने भी नहीं चल पाई । २० अगस्त १९२० ई०को बुखाराकी हालत परेशान देखी जाने लगी । बुखाराके आर्क (किले) में अमीरका सामान घोड़ा-गाड़ियोंपर ढोया जा रहा था, और उधर बोल्शेविक तोपें समय-समयपर भूमिको कंपाते हुये गुम्-गुमकी आवाज कर रही थीं । अमीर आर्क छोड़कर सितारामुखासा नामक बागमें ठहरा हुआ था, जहांपर उसकी बेगमें और उसकी कामुकताके शिकार छोकरे गाड़ियोंपर चढ़ा-चढ़ा करके भेजे जा रहे थे। बोल्शेविक केवल तोपके गोले ही नहीं छोड़ रहे थे, बिल्क उनके कागजी गोले और भी शक्तिशाली रूपमें लोगोंके बीचमें फेंके जा रहे थे, जिनकी आखिरी पंक्तियों— 'बुखाराके मेहनतकश जिन्दाबाद; बोल्शेविक पार्टी जिन्दाबाद; सोवियत-सरकार जिन्दाबाद; अमीर और उसकी सरकार नेस्तबाद' को पढ़-सुनकर बुखाराके गरीब बड़े उत्साहके साथ नये दिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और उधर जनाब आली अमीर-बुखारा मीर आलम खान भागनेकी फिकरमें परेशान थे।

३०-३१ अगस्त और १ सितम्बर (१९२० ई०)के सोमवार, मंगल और बुधके तीन दिनोंमें सारा बुखारा उलट-पलट गया। नगरमें आग लगी हुई थी। आर्क (किले)के अन्दर हर जगह, खासकर अमीरके गद्दीधर और रनिवासमें, आगकी ज्वालायें लपलपा रही थीं।

अमीरके लिये अब सुरक्षित जगह अपने देशके भीतर नहीं रह गई थी। जब उसकी प्रजामें सबसे अधिक संख्या रखनेवाले गरीब किसान और मजदूर बोल्शेविकोंके फेरमें पड़ गये थे, तो उसे कैसे त्राण मिल सकता था ? उसे अब अफगानिस्तानके भीतर ही जान बचानेकी जगह दिखलाई पड़ने लगी। लेकिन, वह उज्बेकोंके मैदानी इलाकोंसे गुजरना खतरेकी बात समझता था, इसिलये उसने पहाड़ी रास्ता लिया। बाइसूनमें जाकर उसने डेरा डाला। मुल्लोंके धुंआधार जहादी व्याख्यानोंसे, और उससे भी अधिक लूटके लोभसे पूर्वी बुखारावाले हिसार, कुल्याब, बलजुवान, दरवाज और करातगिनके इलाकोंसे बहुतसे गाजी आये थे, लेकिन आधुनिक हथि-यारोंसे सुसज्जित और सुशिक्षित बोल्शेविकोंके सामने भला यह शिवजीकी पलटन क्या कर सकती थी ? अमीरको बाइसूनसे भी भागकर दुशाम्बा जाना पड़ा। वहांपर एक ही यूरोपीय ढंग-की इमारत 'दोख्तरत्याना' थी, जिसे अमीरने अपना महल बनाया। जब लुटेरोंकी पलटन उसके आसपास आकर जमा होने लगी, तो अमीरको विश्वास हो गया, कि अब बुखारा तो गया, दुशाम्बा (आधुनिक स्तालिनाबाद) राजधानीमें ही शायद मैं मंगीतोंके शासनको मजबूत करनेमें सफल होऊं। लेकिन फर्वरी १९२१ ई०में फिर अमीरका पैर कांपने लगा। पासके खजानेको कहीं गाजीके नामसे इकट्ठा हुये यह डाक्नून छीन लें, यह भी उसको डर था। इसलिये निराश हो कुल्याब होना वह कुछ समय बाद पंज (वक्षुकी ऊपरी शाखा)के किनारे पहुंच दरकदके घाटसे वक्षु पार हो अफगानिस्तान चला गया। जाते-जात वह डाक्ओं (बासमचियों)के सरदारोंको अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ गया, जिन्होंने १९२१ से १९२६ ई० तकके पांच वर्षीतक पूर्वी बुखारा (ताजिकिस्तान)में बहुत लूट-पाट मचाई, गरीबोंके खूनसे हाथ रंगा, लेकिन अन्तमें उन्हें सोवियत-शासनने खतम कर दिया। बोल्शेविक क्रांतिके बाद सारा रूसी मध्य-एसिया तुर्किस्तान गणराज्यके नामसे संगठित हुआ था। इसके बाद उज्बेकिस्तानका गणराज्य स्थापित हुआ, जिससे १९२४ ई०में ताजिकिस्तान पहले स्वायत्त गणराज्य फिर पांच साल बाद १९२९ ई०में स्वतंत्र गणराज्य होकर अस्तम हो गया।

#### स्रोत-ग्रन्थ

- १. स्पिसोक् नरोप्नोस्तेय नुर्केस्तान्स्कओ काया (इ. इ. जारुविन्, लेनिनग्राद १९२५)
- २. रेवोल्युल्सिया व् स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
- ३. "वास्तोको वेदेनिया" (१९४५/३, पृष्ठ ५९-७९, लेनिनग्राद)
- ४. नसेलेनिये समरस्क द्स्कोड ओब्लास्ति (इ. इ. जारुबिन्, लेनिनग्राद, १९२६)
- ५. दाखुन्दा (उपन्यास, सदरुद्दीन ऐनी, अनु० राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४८)
- ६. जो दास थे (उपन्यास, सदग्दीन ऐनी, अनु॰ राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग, १९४९)
- ७. बुखारा (संस्मरण, सदरुद्दीन ऐनी, अनुवादक स् बोरोदिन्, मास्को, १९५२)

# कजाकस्तानमें क्रांति

### १ कजाक-जाति

इतिहासके आरम्भसे वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें किस तरह मानव जातियोंका आगमन, निस्सरण और सम्मिश्रण होता रहा, इसे हम जगह-जगह कह चुके हैं। आज जो विशाल भिम कजाकस्तान गणराज्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह भौगोलिक तौरसे इतिहासकी दिष्टिसे साइ-बेरिया, किपचकभूमि, अल्ताई और सप्तनदके भिन्न-भिन्न भागोंमें विभक्त रही। मध्य-पापाण-यग (ई० पू० ४०००) से पहलेकी पुरापाषाणयुगीन मुस्तेर आदि जातियों में से कौन इस भूमिमें रही. इसके बारेमें हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण नहीं हैं। तुलनात्मक नवंश-तत्त्व और भाषा-तत्त्वके अध्ययनसे हम यह कह सकते हैं, कि मध्य-पाषाणयुगमें दश्तिकपचकमें फिनो-द्रविड थे और वही जाति सप्तनदमें भी थी, अर्थात् तुर्किस्तान शहर और जम्बुल जिलेके इलाकोंमें किसी समय वही फिनो-द्रविड जाति रहती थी, जिसके अवशेष भारतमें द्रविड तथा सोवियतमें कौमी स्वायत्त गणराज्य, और एस्तोनिया तथा फिनलैंडके लोगोंके रूपमें अब भी मौजूद हैं। लेकिन उससे हजार वर्ष बाद नव-पाषाण-यगमें हम यहां विशेषकर अराल और निम्न-सिर-दरियाकी उपत्यकाओं में आर्य घमन्तुओंके आनेका पता पाते हैं । २५०० ई० पू०में फिर किपचक-भूमि अल्ताईमें उनका स्थान उन्हींके भाई-बन्द शक लेते हैं। सारे पित्तल-युग और लौह-युगमें घुमन्त् पशपाल और कछ थोडेसे खानोंमें काम करनेवाले शक, किपचक, सप्तनद और अल्ताईके निवासी थे। हम देख चुके हैं, कि ई० पू० ५वीं शताब्दीमें भी, जब कि द्नियाके बहुतसे भागोंमें लोहेका प्रचार हो चका था, अभी ये शक पीतलके हथियारोंका ही इस्तेमाल करते थे। ई० पू० ४थी सदीमें कजाकस्तान ( उस समय शक-भूमि) के पूर्वी भाग अर्थात अल्ताई-प्रदेशके पड़ोसी हण थे, जो ई० पू० २री शताब्दीमें शक-मूमिके ऊपर टूट पड़े, और उन्होंने शकोंकी प्रमुता वहांसे खतम कर दी। उस समयसे शक-आर्य शरीराकृतिका स्थान मंग्रीलायित आकृतिने लेना शुरू किया। जो शक इस भूमिमें रह गये, वह मंगोलायितों में मिल गये। ईसाकी ५वीं सदीके पूर्वार्थ-में किपचक-सन्तनद-अल्ताईकी भूमिमें रहनेवाले हुण-वंशज मंगोलायित अपनी सामान ढोने-वाली गाड़ियोंके कारण कुंगुली कहे जाते-- बर्जुमान शताब्दीके आरम्भमें पश्चिमसे आनेवाले घुमन्तू सिरकी वालोको पूर्वी उत्तरप्रदेशमें कंगडा कहा जाता था। ६ठी सदीके उत्तरार्थमें फिर तुर्कीका प्रभुत्व स्थापित होनेके बाद इस भूमिके निवासी तुर्क नामसे प्रसिद्ध होने लगे। तबसे मध्य-एसियाके और भागोंकी तरह आज भी तुर्क जाति यहां रहती है, जो भाषाके थोड़े भेदके कारण कहीं कजाक, कहीं किर्गिज, कहीं उज्बेक और कहीं तुर्कमानके नामसे पुकारी जाती हैं। यदि हम आजकी कजाक जातिके ऐतिहासिक विकासको देखते हैं, तो हमें उनके भीतर निम्न कासे जातियोंके स्तर मिलते हैं:---

#### कजाक जातिका निर्माण:--

| क      | ल    | किपचकः       | भ्मि         | सप्तनद                | अल्ताई |
|--------|------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| ई० पूर | 8000 | (मध्य-पाषाण) | फिनो-द्रविड़ | फिनो-द्रविड़ (जम्बुल) |        |
|        |      |              | (अराल-सिर)   | , ,                   |        |
| "      | ३५०० | •            | 73           | "                     | •••    |
| ,,     | 3000 | (नवपाषाण)    | शकार्य       | "                     | •••    |

| "     | २५०० |                | হাক        | शक               | शक               |
|-------|------|----------------|------------|------------------|------------------|
| * *** | १५०० | (ताम्प्र-युग ) | श०         | হাত              | হা ০             |
| 27    | 900  |                | হা ০       | হা৹              | श०               |
| "     | ५५०  |                | श०         | হা ০             | श०               |
| "     | ३२६  |                | श ०        | श०               | श०-हण            |
| 11    | २०६  |                | হা ০       | হা ০             | श०-ह्रण          |
| 17    | १३०  |                | हू ण       | हू ण-श०          | हुणे             |
| "     | १००  |                | हूण        | हूण-श०           | रू<br>हुण        |
| ईसवी  | १००  |                | हुण        | हूण-श०           | ू<br>हू ण        |
| ,11   | ४२५  |                | कंगली      | कंगली            | कंगली            |
| 11    | ५५७  |                | तुर्क      | तुर्क            | तुर्क            |
| 11    | ६७३  |                | तुर्क      | तुर्क            | तु०-किर्गिज      |
| 11    | ८९२  |                | तुर्क      | तुर्क            | किर्गिज          |
| 11    | १२२० |                | तुर्क      | तुर्क            | किर्०-मंगोल      |
| . 11  | १५०० |                | तु० (कजाक) | तु० (कजाक-किर्०) | किर्०-मंगोल      |
| "     | १७५७ |                | कजाक       | कज-किर्०-मंगोल   | किर्०-मंगोल      |
| "     | १८६५ |                | कजाक       | कज०-रूस          | कज <b>०-</b> रूस |
| "     | १९१७ |                | कज०-रूस    | कज ०             | कज०-रूस          |
|       |      | <u></u>        |            |                  |                  |

#### व.जाक

अक्तूबर-क्रांतितक कजाक लोग अब भी बहुत कुछ घुमन्तू पशुपाल थे। हम यह देख चुके हैं, कि इन घुमन्तू जातियोंका पशुपाल-अवस्थामें रहना उनके सामन्ती समाजके विकसित होने में बाधक नहीं था। इस प्रकार वर्गके तौरपर कजाकों के मुखिया और शासक सामन्ती जीवन व्यतीत करते सामन्ती संस्कृतिसे भी परिचित थे। घुमन्तू जातियों में दूसरी घुमन्तू जातियों का हजम होना बहुत आसान है, और अपने सरदारों या वीरों के नाम स्वीकार करने के कारण उनके प्राचीन नामों का पता लगाना भी मुहिकल हैं। कजाकों के बारे में हम देख चुके हैं, कि पहले इन्हें उज्बेक या उज्बेक-कजाक कहा जाता था। सुवर्ण-ओर्द्का नाम एक शक्तिशाली उज्बेक खान (१३१३-४० ई०) के अधीन होने के कारण पड़ा। कजाकका शब्दार्थ चाहे अरबी भाषामें डाक् हो, लेकिन यहांपर तुकोंने इसका इस्तेमाल साहसी लोगों के लिये किया। किर्गिज-कजाक और उज्बेक-कजाक नामके अन्तके कजाक और किर्गिज नाम अब रह गये, जो अपनी-अपनी जातिके परिचायक हैं। कजाक कबीलोंके नामों के देखनेसे हमें पता लगता है, कि पुराने कौन-कौन-से कबीले या जातियां आकर इस भूमिमें मिश्रित हो एक जातिके रूपमें परिवर्तित हुई। कबीलोंके ये नाम कजाकों और उज्बेक एक ही कबीलेके अंग थे। दोनों जातियों के कुछ कबीले हैं:—

| कजाक                    | उज्बेक             | आनेका काल |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| कुंग्राद (सुवर्ण-ओर्दू) | <b>कुं</b> ग्राद   | मंगोल-काल |
| किपचक (मध्य-ओर्दू)      | किपचक              | तुर्क-काल |
| किताई (लघु-ओर्दू )      | खिताई              |           |
| नैमान (मध्य-ओर्दू)      | <sup>'</sup> नैमान | मंगोल-काल |
| उजुन (मध्य-ओर्दू)       | ओशुन               | शक-काल    |
| उसिउन (सुवर्ण-ओर्दू)    | "                  |           |
| तज्लर (लघु-ओर्दू)       | নাজ                |           |
| तरी-उइगुर (मध्य-ओर्दू)  | उइगुर              | मंगोल-काल |
| ६७                      |                    |           |

 कंजीगली (मध्य-ओर्दू)
 कंजीगली

 जलैर (सुवर्ण-ओर्दू)
 जलैर
 मंगोल-काल

 कंगली (सुवर्ण-ओर्दू)
 इचिकली

 अलचिन (लघु-ओर्दू)
 अलचिन

इतिहासमें इन कबीलोंमेंसे कितनोंका हमें पता लगता है। कंगली (कंकली, कंग) बहुत पुराना नाम है, जो यहां आये हुणोंके पुराने वंशजोंको दिया गया। नैमन किसी समय इतिशसे मंगोलियाकी पुरानी राजधानी कराकोरमतक—अर्थात् पीछेकी उत्तरी जुंगारियामें बसते थे, जहांसे मंगोल-विजेताओंके ओर्द्का भाग बनकर यह मध्य-एसियामें आये।

जलैर बैकाल-प्रदेश तथा दौरियाके बीचमें किसी समय रहते थे, जहांसे ये मंगोलोंके साथी बने।

उद्दगुर लोगोंका केन्द्र भी किसी समय बिशवालिंग था। एक बार तुर्कोंके स्थानमें इन्होंने अपनी प्रभुता स्थापित की थी, फिर मंगोलोंके अनुयायी हो उनकी विजयोंमें शामिल हो गये।

कुंकुर्द या कुग्राद मंगोलोंका एक बहुत प्रतिष्ठित कबीला था, जो किसी समय दोलेनोर सरोवर, निम्न केरलोन तथा अर्गुनकी उपत्यकाओंमें रहता था।

अलचिन पहले खिंगन पर्वतमालाके वासी थे।

कजाक कबीलोंको आजके कजाकस्तानके भिन्न-भिन्न भागोंमें हम निम्न प्रकार वितरित देखते हैं:---

- (१) महा-ओर्वू—इसके उइसुन और सीखिम कबीले ताशकन्दके जिलेमें मिलते हैं। औलि-याअता (जम्बुल)में इसके जानी, तेमिर, चीमिर और बोतपाई (खित्तन) कबीले रहते हैं। तुर्किस्तान-शहरके पास और चू-उपत्यकामें सिरगिली, उस्ती, ओतकची, जलैर, चपराच कबीले बसते हैं। कंगली ताशकन्दके पासमें रहते हैं।
- (२) **मध्य-ओर्दू**—इस ओर्दूका किपचक कबीला ताशकंदके पास रहता है। कुंग्राद भी वहीं बसते हैं। इनके अतिरिक्त ताशकन्दके आसपास मध्य-ओर्दूके अल्तीअता, कोकतुनगुलू अल्तीअता, कोकतुनचुई, अर्गुन, नैमन भी बसते हैं।

## २ १९१६ ई० का विद्रोह (जारशाहीसे)

जारशाहींके प्रसारके बारेमें लिखते वक्त हम यह बतला चुके हैं, कि किस तरह अपने शासनको दृढ़ करनेके लिये साइबेरिया और दूसरी जगहोंपर रूसी किसानों और व्यापारियोंकी औपनिवेशिक बस्तियां बसानेकी कोशिश की गई। कजाकस्तानकी भूमिमें ये बस्तियां अधिकतर उसके उत्तर तथा उत्तर-पूर्वमें हैं। लेकिन, आगे चलकर वह ओरेनधुर्गसे सिर-दिरियाके किनारे ताशकन्द, और फिर सप्तनद तथा अल्ताई होते साइबेरियाके ओम्स्क आदि नगशेतक चली गई। पीछे ओरेनबुर्गसे अराल समुद्रके तटतक और फिर ताशकन्द होते बेनींतक रेल बन गई। तुर्किस्तानको साइबेरियासे मिलानेवाली रेलवे लाइन बोत्शेविक-कातिके बाद बनी, लेकिन इससे पहले भी ओरेनबुर्ग, अराल्स्क, अरिस, चिमकन्द, वेनीं (अल्माअता), बुर्ल्युत्युबे, आयागुज, सेमीप्लातिन्स्क, बर्नोल, नवोसिबिस्कंके आधुनिक रेल-मार्गपर जहां-तहां रूसियोंकी बस्तियां बस चुकी थीं। जार शाहीने पूरी कोशिश की, कि गोरोंके साथ विशेष रियायत करके उन्हें किर्मिजोंसे अलग रक्खा जाय। भारतमें अंग्रेजोंके लिये ऐसा करनेमें सुभीता था, क्योंकि यहांपर अंग्रेज किसान और मजदूर आकर बसने नहीं पाते थे, और भारतीयोंके लिये सभी अंग्रेज साहेब (स्वामी) थे; लेकिन कजाकभूमिके लोग साहेब-रूसियोंको ही अपने पास नहीं, बल्कि लाखोंकी संख्यामें रूसी मूजिकों (गरीब किसानों)को भी देखते थे। उपनिवेशोंमें आकर बसे रूसियोंकी हालत कुछ बेहतर जरूर थी, और मूजिक या मजदूरकी शकलमें आये रूसी भी कुलक (धनी किसान) बननेमें

सफल हो जाते थे, इसलिये भी वह स्थानीय कजाकोंके साथ भाईचारा स्थापित नहीं कर सके। धुमन्तू पशुपाल कजाकोंको कृषि-भूमिकी उतनी अवश्यकता नहीं थी. जितती कि गोचर-भूमिकी, इसलिए वह अपनी भूमिके साथ उतनी घनिष्ठताका भाव नहीं रख सकते थे, जितना कि किसान । जारशाही सरकानकी बराबर कोशिश रहती थी, कि खेतीके लिये उपयुक्त भूमि कजाकोंसे छीनकर क्सियोंको दे दी जाय। ९ नवम्बर १९०६ ई०को इसके बारेमें बिल्क भूमि-संबंधी एक नया कानून बनाकर कजाकोंको उनकी भूमिसे वंचित करनेका भारी उपक्रम किया गया। कजाकोंकी जमीनपर क्सी कुलकोंके पलनेकी यही कथा है।

कजाकोंकी सांस्कृतिक अवस्था बड़ी हीन थी। उनमें निरक्षरताका अखंड राज्य था, और केवल उनके बाय (सामन्त) और मुल्ला पढ़-लिख सकते थे। स्त्रियोंकी अवस्था तो इस्लाम-की क्कावटोंके कारण और बुरी थी। कजाक अपने पूर्वजोंके स्वतंत्रता-संवर्षको बहुत-कुछ भूल चुके थे। अगर उनमें कोई संघर्ष होता था, तो आपसी कबीलोंका, जिसको जाग्रत रखनेके लिये जारशाही शासक पूरी कोशिश करते थे। एक प्रकारमें कजाक गहरी नींदमें सोये थे, या किस्मत-की बदनसीबी समझकर निष्क्रिय-से हो गये थे। इसी समय १९०६ ई०का अन्यायपूर्ण भूमि-संबंधी कानून जारी हुआ, और उधर १९०५-६ ई०की रूसी-क्रांतिकी प्रतिध्विन कजाकस्तानके हसी मूजिकों द्वारा कजाकोंमें भी पहुंची। यहां आकर बसे रूसी सरकारी अफसरों, व्यापारियों या कुलकोंको उस क्रांतिसे कोई सहान्भूति नहीं थी, लेकिन तो भी उसकी चर्चा तो होनी ही थी; इसलिये रूसकी सुनी-सुनाई खबरोंने कजाकों में फिर कुछ चेतना पैदा की। अपरसे जारशाहीकी न तृष्त होनेवाली लालचने थप्पड़ लगाकर उन्हें जगानेकी कोशिश की। १९१३ ई०में सन्तनदके राज्यपाल फोलबौमने लिखा था—रूसी सरकारके प्रित कजाक गरीवोंमें शत्रुताके भाव देखे जाते हैं।

प्रथम विश्वयुद्धमें कजाकोंके ऊपर और भी संकट पैदा हुआ। उनसे वड़ी भारी सख्यामें घोड़े, कंट ले लिये गये, फीजोंके खानेके लिये बकरी, भेंड और दूसरे जानवरोंका मांस लाखों टन भेजा जाने लगा । अनाज भी ढो-ढो कर सेनाके खानेके लिये भेजा गया। जीवनोपयोगी सभी चीजों-का अभाव तो होना ही था, ऊपरसे जारशाही अफसरों, देशी-विदेशी व्यापारियों और जमींदारोंने चीजोंके दाम को मनमानी और सट्टेबाजीसे बहुत चढ़ा दिया, जिसके कारण कजाक जन-साधारणकी अवस्था दुस्सह हो गई। फिर २५ जुन १९१६ ई०को जार निकोलाइ II का उकाजे (राजादेश) निकला, जिसके अनसार १९ से ४३ वर्षके पूरुपोंको जबर्दस्ती भर्ती करके युद्ध-पंक्तियोंके पीछे काम करनेके लिये भेजा जाने लगा। कितने ही वर्षोसे भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई असैतोवकी आग १९१६ ई०के विद्रोहके रूपमें भड़क उठी, और सप्तनद तथा तुरगाईके जिल्लामें मब जगह बगावत फैल गई। ३ अगस्तको पहलेपहल बेर्नी (आधृतिक अल्माअता) के **उयेज्द (जि**ले)के किजिल बुरकोव्स्की मंडलमें विद्रोह शुरू हुआ, और १० अगस्ततक वह सारे इलाकेमें फैल गया। १९१६ ई०के सितम्बरके उत्तरार्थमें तुरगाई ओव्लास्त (तहसील)में विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोहका नेता एक गरीब मां-बापका लडका अमनगेल्दी इमानोफ था, जिसने अपनी वीरता और मझ-बझम विद्रोहियोंका इतना अच्छा नेतृत्व किया, कि जारशाही सरकार वर्षों-तक उससे परेशान रही और केवल अपने खातमेके साथ ही उसे उससे छुट्टी मिली, यह पहिले बतला चुके हैं। १९१६ ई०के अक्तूबरमें हजारों विद्रोही जन्थे जारशाहीसे लोहा ले रहे थे, जिनमें कभी-कभी पन्द्रह हजारतक आदमी शामिल थे। उनको दवानेके लिये जेनरल लावरे-न्तेफके अधीन मैनिक अभियान भेजा गया. लेकिन विद्रोह दवनेकी जगह, उस सालके नवस्वर म**हीनेतक सभी कजाकोंमें फै**ल गया, तुरगाई ओब्लास्तके पचास हजार आदमी उसमें शामिल थे। यह विद्रोह गरीबोंके विद्रोहका रूप ले चुका था, जिसके कारण कजाक धनियों और सामन्तोंको, उससे डर लगा. और वह जारवाहीको विद्रोह दवानेमें पूरी तौरसे मदद करने लगे। बाइनुरस्नोफ, दुलातोफ आदि ऊपरी वर्गके कजाक-नेताओंने उस समय रूसी सरकारके प्रति अपनी कियात्मक राजभिक्त दिखलानेमें कोई कसर उठा नहीं रक्खी। नवम्बरके उत्तराधेमें घरी। सेनाओंक प्रहारके कारण अमनगेल्दी इमानोफको तुरगाईमे भागकर बतपक-कराके इलाकेमें सरण किनी पड़ी, और खुली लड़ाईकी जगह उसने छापामारी स्वीकार की । १९१७ ई०की जनवरीमें इमानोफने फिर तुरगाईमें आकर विद्रोहको भड़काया। जनरल लावरेन्ट फिने फर्वरी १९१७ ई०में बतपक-करापर चढ़ाई करके इमानोफकी शिक्तको खतम करनेका निश्चय किया, और र४ फर्वरीको उसने इमानोफके प्रतिरोध-केन्द्र बतपक-करापर अधिकार कर लिया। इमानोफ अपने बहुतसे सहकारियोंके साथ दश्त (स्तेपी)की ओर भाग गया। विद्रोहको दमन करनेमें जारशाहीने बड़ी कूरताका परिचय विया। सप्तनदके निवासियोंमेंसे एक-चौथाई—तीन लाख स्त्री-पुष्य—भागकर चीनके इलाकेमें चले गये, कितने ही गांव-के-गांव उजड़ गये। १९१६ ई०के विद्रोहको यद्यपि जारशाहीने दबा दिया, किन्तु उससे कजाकोंको जो शिक्षा मिली थी, उनके मनमें जारशाहीके विषद्ध जो घूणा पैदा हुई थी, उसने बोल्शेविक-क्रांतिको मदद पहुंचाई। अपने संघर्षमें उन्होंने निम्न श्रेणियोंके रूसियोंको उतना क्रूर नहीं पाया था । उनका नेता इमानोफ जल्दी ही समझ गया, कि अब सभी गरीबों और कमकरोंकी भलाई बोल्शेविक-क्रांतिमें ही है। वह अन्तमें बोल्शेविक पार्टीमें शामिल हो क्रांतिके लिये लड़ा। आज अमनगे श्वी इमानोफ कजाकस्तानका सबसे बड़ा यशस्वी वीर है।

फर्बरी-क्रांतिके हो जानेके बाद १९१७ ई०की मईके अन्तमें भी तुरगाईमें अभी पूरी तरहसे शांति स्थापित नहीं हुई थी। अस्थायी सरकारने तुरगाई ओव्लास्तके लिये अलीखान बुकेइखानोफकी सहायतासे बहुत-से कजाक-विद्रोहियोंको गिरफ्तार किया, जिनमें इमानोफ भी था। अक्तूबर-क्रांति सिरपर आई, जिसने सप्तनदमें भी रूसियोंको क्रांतिकारी और क्रांति-विरोधी दो दलोमें विभक्त कर दिया। उधर बोल्शेविक सरकारने जातियोंके आत्म-निर्णयका अधिकार देकर कजाकों-के हृदयमें अपने प्रति विश्वास और भिक्त भर दी, जिसके लिये १९१६ ई०के विद्रोही अब क्रांतिके सिपाही बन गये। इसी समय दूतोफके नेतृत्वमें ऊपरी वर्गके कजाकोंने ओरेनबुर्गमें अपनी सरकार कायम करके लोगोंकी आखोंमें थूल झोंककर अपनी ओर करना चाहा, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं हुई। नवम्बर १९१७ ई०से मार्च १९१८ ई०तक क्रांति और प्रतिक्रांतिका संघषे होकर अन्तमें सारा कजाकस्तान जारशाहीके अवशेषोंसे मुक्त हो गया।

कजाकरतान उस समय जारशाही नीतिके कारण एसियाई और यूरोपीय दो प्रकारकी जमातों में बंटा हुआ था, इसिलये कांतिके लिये संघर्ष भी दोनों जमातों में अपने-अपने तौरसे हुआ। सप्तन्दिक कांतिके रूसी नेताओं में से एक ग० फेंदेरोफ भी था। उसने वहां के बारे में लिखते हुये बतलाया है, कि फर्वरी-कांतिके होनेतक बेनीं (आधुनिक अत्माअता) में सिर्फ एक तहण संगठन था, जिसके सदस्य रूसी सरकारी अफसरों और व्यापारियों-पूंजीपितयों के लड़के-लड़िक्यां होते थे, और जिनका नेतृत्व जारभक्त अव्यापकों के हाथ में था। फर्वरीके बाद अत्माअताके स्कूलके विद्याधियोंने "नौजवान विद्यार्थी संघ" के नामसे एक संगठन कायम किया। लेकिन, फर्वरी-कांतिके पक्षपती जारको हटा कर भी जारशाहीकी हरएक बातको कायम रखना चाहते थे, इसिलये इस विद्यार्थी संघका काम था वनभोज, नाच-गान और पान-गोष्ठियों द्वारा मनोरंजन करना—आखिर, उसके सदस्यों में ९९ फीसदी अफसरों, सेठों और कुलकोंकी संतानें ही तो थीं।

#### ३. ऋांति-संघर्ष

अक्तूबर-क्रांतिके होते समय यहांपर क्रांति-विरोधियोंका बोलबाला था। वह हर तरहसं कोशिश करते, िक यहां सोवियतका प्रभाव स्थापित न होने पावे। लेकिन अब समाजवादकी बातें अल्माअतामें भी पहुंचने लगी थीं। मार्च-अप्रैल (१९१८ ई०) तक तरुणोंने अपने िकतने ही अध्ययनचक तथा दूसरे संगठन कायम कर लिये। अब गृहयुद्ध साफ दिखलाई पड़ रहा था, इसलिये कमकरों और तरुणोंके जबर्दस्त संगठनकी जरूरत पड़ी। फेदेरोफने लिखा है—एक दिन मैं अपने एक साथीसे मिला। उसने इर्कुत्स्कके छपे एक समाचारपत्रको दिया। मैंने उसे पढ़कर देखा, िक साइबेरियाके तरुण क्रांतिके लिये कितना काम कर रहे हैं। इसके बाद हमने इर्कुत्स्कके नमूनेपर तरुणोंका संगठन करना शुरू किया। इस प्रकार तरुण-विद्यार्थी समाजवादी-

संघ अस्तित्वमें आया। फेदेरोफ और उसके साथियोंने जब अपने संगठनको मजबूत करते प्रचार करना शुरू किया, तो उनके एक सहकारी अध्यापकने कहा—"हम बोल्शेविकोंके साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन अब प्रवाहको रोका नहीं जा सकता था।" लाल सेनाकी सफलताओंकी खबरें भी क्रांति-पक्षियोमें उत्साह और क्रांति-विरोधियोंमें निराशा पैदा कर रही थीं। फेदेरोफने एक दिन अपने क्लाममें कहा—क्रांति-विरोधी पथ सेठोंके हितका पथ है, हमको क्रांतिका पथ लेना चाहिये। इसपर अल्माअताके एक स्सी सेठके पुत्रने उसे मार डालनेकी धमकी दी। संघर्ष और उयादा बढ़ता गया। फेदेरोफ-जैसोको गुप्त गुटोंका संगठन करना पड़ा । जनवरी १९१९ ई०तक अभी सम्तव्यमें क्रांति-विरोधियोंका ही पल्ला भारी था, लेकिन जब ताशकन्दपर कमकरोकी विजय हो गई, तो अल्माअतामें भी उसका प्रभाव बढ़ा, और वहां बोल्शेविक विद्यार्थी संघ स्थापित हुआ, जिसका निर्वाचन करनेके लिपे २५ जनवरी १९१९ ई०को सौ सदस्य एकित्रत हये।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि अवतुबर १९१७ ई०तक अल्माअतामें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। मार्क्सवादी साहित्यका वहां मिलना भी मुस्किल था, और कुछ तरुण गुपचुप केवल क्रांतिके वारेगें विचार-विनिमय भर कर लिया करते थे। कजाकों और कृसियोंको इस तरह अलग-अलग रक्ला गया था. कि यह एक-दूसरेके पाथ अभी विचारों द्वारा भी सहयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन, ताशकन्दमें लालझंडा गड़ जानेपर सप्तनदमें भी क्रांतिके लिये रास्ता साफ था। जन १९१९ ई०में पार्टीके संबंधमें लोगोंको शिक्षा देनेके स्तेल्मागेरकी लिये आया। इससे पहले वह लाल सेनामें राजनीतिक प्रचारका काम कर चुका था। फेदेरोफ १८१९ ई०में साइबेरियाके कांति-विरोधियोंके साथ लडनेके लिये यद्धक्षेत्रमें चला गया था, लिकिन जब वह नवम्बर १९१९ ई०में वहांसे लौटा, तो उस समयतक सप्तनदके कांतिकारियोंने बहत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था, और किसानों और मजदूरोंमें से तीन सौसे अधिक तरुण क्रांतिके प्रचारमें पूरा भाग ले रहे थे। इस संगठनका नाम "लाल समाजवादी तरुण-संप" था। इसके प्रचारक अब रुपी गावों और कजाक औलोंमें भी पहुंच चुके थे । इस समयतक कराकोल, पिशपेक (आधिनक क्षेत्रे) और जारकेन्द आदि नगरोंमें भी संगठन हो चुका था। "युनी कम्युनिस्त" (युवक कम्युनिस्ट) पत्र भी निकलने लगा था, जिससे और जगहों में क्रांतिके लिये बया हो रहा है . इसकी खबरें मिलने लगीं, और अल्माअना तथा सप्तनदके तरुण समझने लगे थे, हम अकेले नहीं है, काति सब जगह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है । इसके कारण लोगों में उत्साह बढ़ना जरूरी था। दिसम्बर १९१९ ई०में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी और कजाक दोनों जातियोंके तरण रायन (जिले)के भिन्न-भिन्न भागोंने आकर शामिल हमें। इसीमें ताशकन्दमें होनेवाली तुर्विस्तान-प्रदेश-तम्ण-प्रस्थितस्य कांग्रेसके लिये प्रतिनिधि चुने गये। प्रदेश कमेटीके अब्दुर्रहमानोफ, जीय-कलोफ जैसे कजाक तरुण भी मेम्बर चुने गये । कजाकों और रूसियोंके बीचमें पर्ी की गई दीवार दह गई थी, इसिक्ये दोनों एक होकर काम करने लगे । यमसोफ, स्दायंफ, बेन्तकोफ, यार महम्मदोफ, इसायेफ-जैसे तरुण कजाक आगे बढ़े। उस समय लेनिनग्राद और मार्ग्यामें गहयद्वके कारण व्यायका अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें सहायता देनेके लिये तरणोंने अस जमा करना शरू किया। पिशपेककी तरुण कम्युनिस्ट कमेटीने अपने कार्यालयकी छतका अन्नम भर दिया था।

अप्रैल १९२० ई०के अन्तमें प्रथम मध्यमय तम्ण कम्युनिस्ट कांग्रेस हुई, जिसमें अल्माअता, पिश्चोक, फ्रांजे, जारकेन्ट और कराकुलके प्रतिनिधि शामिल हुये। इस प्रतिनिधियोंमें दस कजाक थे। एक मालके भीतर ही दूसरी कांग्रेस हुई, जिन्में सभी तहसीलों तथा बहुतसे औलोंके भी एक सी पचास तस्य शामिल हुये।

अस्माअताके अतिस्थित कर्जाक भिममें किजिलओर्डा (भतपूर्व पेरोव्स्की), कर्जालिन, तुर्किस्तान शहर, औलियाअना आदिमें क्रांतिक पक्षपातियाँने सबसे पहले अपने संगठन मजबूत किये। १९१८ ई०में नाशकत्यमें जो कांग्रेस हुई शी, उसमें किजिलऑदिकि तीन प्रतिनिधि शामिल हुये थे। १९१८ ई०में यहाँके अधिकांश पार्टी-मेगबर बन्दुके ठिकर युद्धक्षेत्रमें क्रांति-विरोधियोंसे लड़ने चले गये थे। १९१८ ई॰ के अन्ततक किजिलओर्दाकी पार्टीमें चार सौ मेम्बर थे, जिनमें दो सौ रूसी और दो सौ कजाकथे। राजनीतिक जागृतिके साथ-साथ कजाकोंमें पढ़नेके लिये ज्यादा उत्साह होना स्वाभाविक था, जिसके लिये कजाक भाषामें पुस्तकें और पत्र छापे जाने लगे।

कजालिनमें बोल्शेविकोंका पहला संगठन जून १९१८ ई०में हुआ। यहांके लोगोंको भी क्रांति-विरोधियोंके साथ लड़कर अपनी निष्ठाका परिचय देना पडा।

तुर्किस्तान शहरमें नगरकी कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन पहलेपहल अप्रैल १९१८ ई०में हुआ, और औलियाअतामें वह उसी सालके अगस्तमें। औलियाअताकी पार्टीमें सालके अन्ततक एक हजार कजाक मेम्बर थे। वामपक्षी क्रांतिकारी समाजवादी पहले पार्टीके साथ सहयोग देते रहे, लेकिन पीछे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, और इस प्रकार वह क्रांतिसे भी दूर हो गये।

अल्माअताके बारेमें हम पहले कह चुके हैं। तरुणोंके संगठनके बाद जनवरी १९१८ ई०में वहां पार्टीका संगठन हुआ। अगस्तमें कराकुल, जुलाईमें जारकेन्दमें भी संगठन हुये।

#### ४ सोवियत-शासनकी स्थापना

१९१८ ई०में मध्य-एसियामें सोवियतका शासन स्थापित हो चुका था, और उसी सालके अप्रैल-में ताशकन्दमें प्रदेश-सोवियतोंका सम्मेलन हुआ । इसीमें तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत गणराज्य-का निर्माण हुआ, जिसमें अल्माअता, औलियाअता (जम्बुल), दक्षिण-कजाकस्तान, और किजिल-ओर्दाक जिलोंको मिलाकर कजाक-सोवियत-समाजवादी-गणराज्यकी स्थापना हुई, और कजाक भाषाको गणराज्यकी मुख्य भाषाके तौरपर स्वीकार किया गया। वसन्त १९१८ ई०से १९१९ ई०की समाप्तितक कजाकस्तानमें भीषण गृहयुद्ध होता रहा। क्रांति-विरोधी रूसी और कजाक दोनों ही तरुण सोवियत सरकारको उखाड़ फेंकनेके लिये हर तरहकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष जितना ही सख्त होता गया, उतना ही रूसी सर्वहारोंका कजाक सर्वहारोंसे भातृभाव दृढ़ होता गया, और रूसी कांतिकारियोंने अपने आचरणसे दिखला दिया, कि सर्वहाराके राज्यमें काले-गोरेका कोई भेद नहीं है। गृहसुद्धके समय १९१८ ई०की जुलाईके आरम्भमें कई भागोंको क्रांति-विरोधियोंने छीन लिया था, तो भी अल्माअता, जम्बुल, दक्षिण कजाकस्तान, किजिलओर्दा, अक्त्युबिन्स्कके जिले सोवियत शासनमें रहे। १९१९ ई०में क्रांति-विरोधी जेनरल कोलचेकसे आखिरी रुड़ाई हुई, जिसमें कजाकस्तानके क्रांतिकारियोंने पूरी तौरसे भाग लिया। कोलचेकके हारनेके बाद ४ अप्रैल १९१९ ई०को कजाकस्तानकी सोवियतोंकी कांग्रेस हुई, जिसमें किर्गिजोंके बारेमें भी विचार करके किर्गिज क्रांतिकारी कमेटी संगठित की गई। अभीतक किर्गिज और कजाक दोनों एक ही गणराज्यमें थे,विल्क यह कहना चाहिये, कि मध्य-एसिया-की सभी जातियां अभी एक तुर्किस्तान स्वायस गणराज्यमें मानी जाती थीं। लेकिन आगे जातियोंके आत्मनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार किर्गिजोंको भी अपने स्वतंत्र गणराज्यके कायम करनेका अव-सर मिला। ब्रोल्शेविक-क्रांतिने सोवियत संघके क्षेत्रफलमें दूसरे नंबरके सबसे बड़े गणराज्य स्थापित किया । अनेक पंचवर्षीय योजनाओंने कजाकोंके आर्थिक और सांस्कृतिक तलको बहुत ऊंचा कर दिया। इतिश नदीके जलको ध्रुवीय समुद्रसे हटाकर दक्षिणकी ओर मोड़नेकी जो विशाल योजना बनाई जा रही है, उसके कारण तो मनुष्य अपनी महान् शक्तिका उपयोग करके इस भूमिको एक-दूसरा ही रूप देने जा रहा है।

#### स्रोत-ग्रंथ

- History of Civil War in U. S. S. R (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- R. History of U.S.S. R. (Ed. A. M. Pankratova, Moscow 1947)
- ३. रेवोल्युत्सिया व् स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द, १९२९)
- ४. द्वादत्सत् लेत् कजाखस्ताना (लेनिनग्राद १९४०, पृष्ठ ७–१५)

# किर्गिजिस्तानमें क्रांति

#### १. किर्गिज

किर्गिजिस्तान मध्य-एसियाके सबसे ऊंचे पहाड़ों त्यानशान्का देश हैं। यहींपर सात हजार मीतरसे भी अधिक ऊंचे लेनिन्स्क और खानांतगरीके सनातन हिमाच्छादित पर्वतिशिखर हैं। इसकी कितनी ही हिमानियां ८० किलोमीतर (६० मीलसे ऊपर) लम्बी हैं, और मध्य-एसियाकी सबसे बड़ी निदयां सिर-दिया, आमू-दिर्या (बक्षु), चू, तलस और जरफशां यहींसे निकलती हैं। हमारे यहांके हिमालयके सबसे अधिक सुन्दर दृश्य यहां देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यके अतिरिक्त किर्गिजिस्तान (किर्गिजिया)में कोयला, पेट्रोल, रांगा, सुरमा, सोना, चांदी आदि धातुओंकी बड़ी-बड़ी खानें हैं। चू-उपत्यका, फरगाना, तलस-उपत्यका और इस्सिक्कुलकी द्रोणी-जैसी खेती और बागबानीके लिये बहुत ही उर्वर भूमि यहांपर मौजूद है। प्रकृतिने इतना समृद्ध इस भूमिको बनाया था, लेकिन यहांके निवासी किर्गिज बोल्शेविक-कांतिसे पहले मध्य-एसियाकी सबसे पिछड़ी हुई जातियोंमेंसे थे, और घुमन्तू तथा अर्थ-घुमन्तू रहते अपने भेड़-बकरियों तथा घोड़ों-ऊंटोंको लिये जगह-जगह चराते फिरना ही उनकी जीविकाका साधन रखते थे। जारशाही शासन यहांप १९वीं शताब्दीके उत्तराधंके शुरू हीमें स्थापित हो गया था, लेकिन उसने यहांके लोगोंको चूसना छोड़ और कोई काम नहीं किया।

किंगिज साइबेरियामें मध्य-एशियामें मबसे पीछे आनेवाली जातियोंमेंसे हैं। घुमन्त होनेकी वजहसे उनके लिये पूर्वमें इतिश और पश्चिममें वोल्गाको भी अपनी विचरणभूमि बनाना कोई म्हिकल नहीं था। लेकिन मुलतः यह अल्ताईके उत्तर-पूर्वके रहनेवाले थे, जहांपर उनके भाई-बन्द खकाश अब भी रहते हैं। अलाता उ १७१६-१९ ई०में ओब और इतिशके बीचकी भिमके रूसके हाथमें चले जानेके समय इनकी अपनी मुलभूमिन हटना पड़ा, नहीं तो पन्द्रह सौ मीलतक साइबेरियाकी दक्षिणी सीमा किंगिजोंकी भूमित मिलती थी। घुमन्तू किंगिज लूट-मार किया करते थे, जिसके कारण रुसी बस्तियोंको खतरा रहता था, इसलिये रुसियोंने इन्हें तितर-बितर करना आवश्यक समझा । किर्गिजोंकी परम्पराके अनुसार इनके किसी पौराणिक खान अलशने इन्हें तीन ओर्दुओंमें बांटा था, जिनमें महा-ओर्दू बल्काश महासरीवरके आसपास सन्तनद और चीनी तुर्किस्तानमें घुम करता था, मध्यआंदू अरालके उत्तर-पूर्वी तटपरऔर लघु-ओर्दू तोबोल नदी और अरालके बीचमें पश्चारण करताथा। रानी अन्ना (१७३०-४० ई०)के शासनकालमें मध्य-, लघ्-ओर्वृका महा-ओर्वृके साथ-सगड़ा हुआ। बाकी दोनों ओर्दु ओंने महा-ओर्दूसे अपनी रक्षाके लिये १७३२ ई०में रूससे अधीनताके लिये प्रार्थना की। इससे बढकर जारशाहीके लिये और अवसर क्या मिलना ? आरेनब्र्गका व्यापारिक नगर इस वक्ततक स्थापित हो चुका था। मध्य और लयु-ओद्के हाथमें आ जानेपर साम्प्राज्यके बढ़ानेमें बड़ी सहायता मिली, और इसके बाद मध्य-एमिया और ईरानकी सीमातक पहुंचना रूसके लिये आसान हो गया। १८२२ ई०के राजादेशके अनुसार किर्गिज लघु-ओर्दूको ओरेनबुर्गकी सरकारमें डाल दिया गया, और मध्य-ओर्दू या पश्चिमी किर्गिजोंकी भूमिको पश्चिमी साइबेरियाके प्रदेशमें । किर्गिजोंको रूसका वल मिलनेसे, अब वह बुखारा, खीवां या खोकन्दकी पर्वाह नहीं करते थे, और उनके कारवांको लूटा करते थे। यही नहीं, वह रूसी कारताकों भी लूटनेंसे बाज नहीं आते थे। इसके लिये रूसको कई सैनिक गढ़ियां बनानी पड़ीं। किर्गिज रूसियोंको लूटते तो दक्षिणवाले खान उनकी सहायता करते और खानोंसे झगड़ा होनेपर वह रूसकी शरण लेते। वह रूसी नर-नारियोंको भी गुलाम बना कर मध्य-एसियाके बाज रोंमें बेच दिया करते थे।

किंगिज जातिका निर्माग--किंगिजोंका ऐतिहासिक विकास--निम्न प्रकार हुआ:

| काल   |      |       | ; | त्वानशान     |                  | पामीर                 |
|-------|------|-------|---|--------------|------------------|-----------------------|
| ई०पू० | २५०० |       |   | शक           |                  | आर्य                  |
| 11    | १५०० |       |   | शक           |                  | सोग्दी                |
| "     | 900  |       |   | शक           |                  | सोग्दी                |
| "     | ५५०  |       |   | शक           |                  | सोग्दी                |
| "     | २०६  |       |   | शक           | ,                | सोग्दी                |
| "     | १३०  |       |   | शक-हण        |                  | सोग्दी                |
| ईसवी  | १००  |       |   | हूण-शक       |                  | सोग्दी                |
| "     | ५५७  | तुर्क |   | तुर्क        |                  | सोग्दी                |
| "     | ६७३  | अरब   |   | तुर्क        |                  | ताजिक                 |
| . "   | ८९२  |       |   | तुर्क        |                  | "                     |
| "     | १२२० |       |   | तुर्क        |                  | "                     |
| "     | १५०० |       |   | किर्गिज      |                  | "                     |
| 11    | १७४७ |       |   | किर्गिज      |                  | किगिज-ताजिक           |
| "     | १८६५ |       |   | किर्गिज-रूसी |                  | किर्गिज-ताजिक         |
| . ,   | १९१७ |       |   | किर्गिज      |                  | किर्गिज-ईरा०          |
| . 11  | १९४७ |       | , | <u> </u>     | किंगिज<br>किंगिज | any taona dia no mana |

#### २. १९१६ ई०का विद्रोह

वर्तमान कजाकस्तानकी भूमिमें कई जगह बिखरे हुये किर्गिज कजाकोंमें मिल गये, बाकी भी बोल्शेविक-कांतिके बाद कितने ही दिनोंतक कजाकोंमें सम्मिलित थे। जब पता लगा, कि किर्गिजों-की संस्कृतिमें कुछ अपनी विशेषताएं हैं, इस पर जातियोंके आत्मिनिर्णयके सिद्धान्तके अनुसार उनका गणराज्य बना १९१६ ई०में कजाकोंमें भी जबर्दस्त विद्रोह हुआ था, लेकिन किर्गिजोंका विद्रोह उनसे भी बढ़ा हुआ था, जिसके कारण पहले जहां जारशाहीको बहुत क्षति उठानी पड़ी, वहां बादमें किर्गिजोंको भी जारशाहीके भयंकर अत्याचारोंका सामना करना पड़ा।

विद्रोहके कारण- —एसियामें अपने राज्यका विस्तार अंग्रेजों और रूसियों दोनोंने किया, लेकिन दोनोंके ढंगोंमें अन्तर था। अंग्रेज हिन्दुस्तानसे बहुत दूरके वासी थे, वह अपनी जन्मभूमिसे समुद्रके रास्ते ही संबंध स्थापित रख सकते थे। पर, एसियासे रूसकी भूमि मिली हुई है। रूसी झंडके आगे बढ़नेके साथ-साथ जहां रूसी सैनिक-असैनिक अफसर, व्यापारी और जमींदार आगे बढ़कर अच्छे-अच्छे पदों और भूमिपर अधिकार करते थे, वहां रूसी किसान और मजदूर भी अपने-अपने गांव बसानेमें लग जाते थे। यह रूसी गांव आत्मरक्षाके लिये रूसकी सेनाका एक अंग बने हुये थे। रूसी अफसर अपने किसानों-मजदूरोंका सब तरहसे विशेष ख्याल रखते थे, और स्थानीय लोगोंकी उपयुक्त जमीनको किसी-न-किसी बहाने छीनकर रूसियोंको दे देते थे। १८७४ ई०में पहिले पहिल सप्तनद और पासकी भूमि (पिशपेक, औलियाअता, चिमकेन्द आदि जिलों)में रूसियोंके गांव बसने शुरू हुये, जो तेजीके साथ आगे बढ़ते स्थानीय लोगोंकी पैतृक-भूमियोंपर हाथ साफ करते रहे। वर्तमान शताब्दीमें १९१५ ई०तक १८ लाख एकड़ (७१२०८९ हेक्तर) भूमि केवल पिशपेकके जिलेमें किर्गाजोंके हाथसे छिन गई। उसी साल किर्गाजोंवाले फरगानाके इलाकेमें ८००० हेक्तर जमीन छीनकर रूसी किसानोंको दे दी गई। पर इतनेसे भी संतोष नहीं हुआ, और

९ जुलाई (२५ जून) १९१६ ई०को (प्रथम विश्वयुद्धके समय) जारने जलेपर नमक छिड़कते हुए एक राजादेश निकाला, जिसके अनुसार किर्गिजों और दूसरी एसियाई जातियोंको जबर्दस्ती सैनिक सेनाके पीछे काम करनेके लिये भर्ती किया जाने लगा। किर्गिजोंने कौन-सा सुख ज़ारशाही शासनमें पाया था, कि वह सेनाके पीछे कुलीका काम करनेके लिये अपनी जन्मभूमि छोड़ दूर देशमें जाते? उन्हें यह भी क्या विश्वास था, कि वहां जाकर कुलीका काम करना पड़ेगा या सिपाही बनकर मरना पड़ेगा। इस राजादेशके निकलनेपर मध्य-एसियाकी सभी जातियोंमें तहलका मच गया। किर्गिज सबसे ज्यादा शोषित, थे क्योंकि ये सबसे पिछड़े हुये घुमन्तू पशुपाल थे; लेकिन जारने इनके मनापों (सरदारो)को अपने हाथमें कर रक्खा था। घनी मनाप जारशाहीका विरोध करके पहले देख चुके थे, कि इससे वह लसके जूयेको हटा नहीं सकते। इस समय सारा तुर्किस्तान एक लसी प्रदेश था, जिसमें त्यानशान्के पहाड़ों—सप्तनदसे ताशकन्द लेते अराल समुद्र तकके इलाके भी सम्मिलित थे। तुर्किस्तानका महाराज्यपाल करोपितकन था और सेना अध्यक्ष फोलबौम बेर्नी (अल्माअना)का सैनिक सेनापित था।

राजादेश निकलते ही लोगोंने उसके प्रतिरोधके बारेमें सोचना शुरू किया। ११ (२४) जुलाईको जारकेन्तके किर्गिजों और कजाकोंने इसके प्रतिरोधके लिये अपनी सभायें कीं। किर्गिजों-कजाकोंके भीतर दुंगान (चीनी मुसलमान) भी रहते थे, जो अधिकतर धनी बनिये और महाजन थे। किर्गिजों-कजाकोंमें अशांतिके लक्षणको देखकर सबसे पहले २६ (१३) जुलाईको उन्होंने चीनी इलाकेकी ओर भागना शुरू किया। ५ अगस्त (३० जुलाई)को पिशपेक जिलेके किर्गिजों-ने विरोध-प्रदर्शन किया।

- ६ (१९) अगस्तको पिशपेक जिलेके अतेकिन इलाकेमें किर्गिजोंने पहले पहल सशस्त्र विद्रोह आरम्भ किया। उसी दिन बतबयेफ इलाकेके किर्गिजोंने भी विद्रोह कर दिया।
- ७ (२०) अगस्तको तोकमकके किर्गिजोंने हिथयार उठाया, उसी दिन सरीबागिसेफ इस्राके-वालोंने भी विद्रोहका झंडा फहरा दिया।
- ९ (२२) अगस्तको कराकेचिन, जम्बल्, उरमान जोजिन, पोचकर, आबेलदिनके इलाकोंमें विद्रोह फैल गया।
- १० (२३) अगस्तको पिशपेक जिलेके बेलोवद्स्क इलाकेके किंगिज विद्रोही हुये। उसी दिन जमानसरतोफ, तलेउबेदिन, बाकिन, तलदीबुलाकके इलाकोंमें बगावत हो गई, और औलिया-अताके करालतिन इलाकेके किंगिज भी विद्रोहमें शामिल हो गये।
- ११ (२४) अगस्तको प्रक्रोबाल्स्क जिलेके मारिन्स्क गांवके दुंगान (चीनी, मुसलमान) भी विद्रोहमें शामिल हुये।
- १२ (२५) अगस्तको प्रफ्रेवाल्स्कके जेलखानेमें बंदियोंपर रूसियोंने गोली चलाई, जिसमें उनसठ किंगिज मारे गये और बहुतमे घायल हुये।
- १३ (२६) अगस्तको तोकमकमें किर्गिजोंपर रूसी सेनाने प्रहार किया, उसी दिन बेलोवद्स्कमें भी विद्रोहियोंको सैनिकोंने दबानेका प्रयत्न किया, और १३८ किंगिज मारे गये।
  - १४ (२७) अगस्तको किर्गिजोने ताकमकको घेर लिया।
- २२ अगस्त (४ सितम्बर) को रूसियोंने तोकमकमें किर्गिजोंपर प्रह्यार करके उन्हें तितर-बितर कर दिया।
  - १६(२९) अन्तूबरतक स्सी विद्रोहपर काबू पा सके।

इस विद्रोहमें किर्गिजोंके मनाप (धनी) अधिकतर जारशाहीके साथ रहे और सबसे ज्यादा आगे किर्गिज जनसाधारण थे। कितना भीषण जनसंहार हुआ, यह इसीसे मालूम होगा, कि विद्रोहसे पहले जहां ६२३४० किर्गिज रहते थे, उसी जगह जनवरी १९१७ ई०में उनकी संख्या २०३६५ रह गई, अर्थात् ४१९७५ आदमी मारे गये, कितने ही जगहोंपर ६६% किर्गिज मारे गये। इस अत्याचारके मारे यदि बहुत भारी संख्यामें किर्गिज भागकर चीनी इलाकेमें चले गये, तो इसमें आश्चर्यं क्या? कुरोपस्किनने इस मौकेसे फायदा उठाते हुये चाहा था, कि किर्गिजोंकी छोड़ी भूमिमें ६८ रूसियोंको बसा दिया जाय। लेकिन, किर्गिजोंके विद्रोहको दबाते देर नहीं हुई, कि जारशाही ही खतम हो गई। यद्यपि उसका स्थान लेनेवाली पूंजीपतियोंकी करेन्स्की-सरकारने पुरानी नीतिको जारी रखना चाहा, लेकिन उसे भी सात महीनेके भीतर ही खतम हो जाना पड़ा।

जैसा कि अभी बतलाया, उस समय किर्गिज कजाकोंसे अलग नहीं समझे जाते थे, और सप्तनद तथा सिर-उपत्यकाके कजाकोंकी तरह किर्गिज भी तुर्किस्तान-प्रदेशके माने जाते थे। इसलिये विद्रोहके बाद जो घटनायें घटी और स्थितियोंमें जिस तरह परिवर्तन हुआ, वह वही था, जो कजाकस्तान-उज्बेकिस्तानमें हुआ। जब बोल्शेविक-फ्रांतिने किर्गिज भूमिमें कदम रक्ता, उस समय वहांके किर्गिज घनी पहले हीसे घनी रूसियोंके समर्थक हो चुके थे।

किर्गिज शिक्षा और संस्कृतिमें बहुत पिछड़े हुये थे, जिसके कारण राजनीतिक तौरसे भी उनके पिछड़ा होना स्वाभाविक था। इनकी भूमिमें ओरा, उज्जेंद, पिशपेक, प्रभेवालस्क जैसे कुछ नगर थे, लेकिन वहांपर भी किर्गिजोंकी अपेक्षा दूसरोंकी संख्या या प्रभाव अधिक था। ताशकन्दमें बोल्गेविकोंके आ जानेके बाद. किर्गिज भूमिके कस्बोंमें भी कांति फैलने लगी। यहांके रूसियोंमें अधिकतर मेन्शेविक और एस.एर्. (समाजवादी कांतिकारी) ही जारशाहीके विरोधी थे, और वह पुराने आर्थिक ढांचेमें नाममात्रका परिवर्तन करना चाहते थे, तथा एसियाइयोंको समानताका अधिकार देनेके पक्षपाती नहीं थे। ओशमें दिसम्बर १९१७ ई०में दो सौंसे अधिक एस.एर्.के सदस्य थे, जब कि बोल्शेविकोंको अंगु लियोंपर गिना जा सकता था। पिशपेक (आधुनिक किर्गिज-राजधानी फुंजे) में मार्च १९१८ ई०में अब भी एस.एर्.का प्रभाव था। लेकिन जब बोल्शेविकोंके उद्देशका पता लगा, तो गरीब किर्गिजोंने बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़कर उनका साथ देना शुरू किया। वह देखते थे, कि बोल्शेविक दिलसे और व्यवहारसे भी समानताके पक्षपाती हैं, सचमुच वह गरीबोंके राज्यको कायम करना चाहते हैं। कांति सफल हुई। आगे १९२६ ई०में किर्गिजोंनी भूमिका अलग स्वायत्त गणराज्य कायम हुआ, जिसे १९३६ ई०में स्वतंत्र गणराज्यके तौरपर सोवियत संघका अंग बननेका मौका मिला।

किर्गिजिस्तानका क्षेत्रफल ७८००० वर्गमील तथा जनसंख्या इस वक्त पन्द्रह लाखसे ऊपर है। आज वह मध्य-एसियाकी सबसे पिछड़ी जाति नहीं है, बिल्क रूसियोंकी तरह आगे बढ़ी हुई जाति है।

#### स्रोत-ग्रंथ

- १. रेवोल्युत्सिया ब्स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
- २. किर्गिजिया (व. वित्कोविच, १९३८)
- ३. वोस्तानिये १९१६ गदा व किर्गिजिस्ताने (छ. व छेस्नोइ, मास्को १९३७)
- ४. किर्गिजिया (त्रुदी पेर्वोइ कान्फ्रेन्त्सिइ, लेनिनग्राद १९३४)
- ५. तुर्केस्तान्स्कओ वोयेन्नओ ओक्रुग् (जिल्द १, पृष्ठ ३३८-५१)
- ६. तेमिर (उपन्यास, तो तुगेल्वाइ सिदिकवेकोफ् अनु ० व. रोझ्देस्त्वेन्स्की, लेनिनग्राद, १९४७)
- 9. History of civil war in U. S. S. R. (2 vol., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1946)

# ताजिहिक्साद में क्रांति

#### १. सोग्दियोंके वंशज

हम देख चुके हैं, कि किसी समय सिर-दिर्यासे वक्ष-दिर्यातक, पामीरसे कास्पियन तदतक सोग्द और ख्वारेज्मकी ईरानी जातियां बसती थीं, जिनके समयमें यहांका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास बहुत हुआ। ईसाकी पांचवीं सदीतक यद्यपि शक और हैफ्ताल-जैसी जातियां बाहरसे आकर इस भूमिमें बसती गई, किन्तु वह हिन्दी-पूरोपीय जातिकी होनेकी वजहसे इनके भीतर आसानीसे घुल-मिल गईं और पुरानी सांस्कृतिक परम्पराके आगे चलते रहनेमें बाधक नहीं हुई । छठी शताब्दीमें तुर्क मंगोलायित भाषा और मुखमुद्रा लिये यहां आये, जिन्होंने भी यग्रपि मुखमुद्रामें कुछ परिवर्तन किया, लेकिन सांस्कृतिक तौरसे बहुत भेद नहीं पैदा किया। ७वीं सदीका अन्त होते-होते अरब इस मूमि में छा गये, और कुछ ही समयमें यहांके सभी लीग मसलमान हो गये। लेकिन पराने सोग्दियोंने अपने संघर्षको जारी रक्ला, इसका परिणाम यह हुआ. कि अरब-शासकों और उनके अनुचर खुरासानी मुसलमानों ने सोग्दी वीरों और उनकी भाषाको दर्गम पहाडोंमें शरण ठेनेके लिये मजबूर किया। १९वीं सदीसे बहुत पहले ही पुराने अन्तर्वेदकी भाषा तुर्की हो गई, केवल शहरों और कुछ गांवोंके रहनेवाले सर्त या ताजिक ईरानी भाषा बोलते थे, लेकिन यह ईरानी भाषा सोग्दी नहीं, बल्कि खुरासानी मुसलमानोंके साथ आई उनकी फारसी थी। पहाड़ोंमें भाग गये सोग्दियोंके पीछे एकके बाद एक दूसरे भी फारसी भाषी शरणार्थी आते रहे, जिनके कारण धीरे-धीरे सोग्दी भाषाका स्थान वहां भी फारसीकी स्थानीय बोली ताजिकी लेती गई। आज तो पूरानी सोग्दी भाषाकी बोली गलचा या यम्नाबी केवल जरफ्शांकी एक शाखा यग्नाब नदीके किनारेके कुछ थोड़ेसे गांवोंमें रह गई है। वहांपर भी ताजिकी भाषा कितनी घस गई है, यह १९३४ई ० के वहांके गांवोंके आंकडोंसे मालम होगा:---

| प्राम           | यग्नाबी | ताजि क |
|-----------------|---------|--------|
| नवाबाद          | १५१८    | ६३४    |
| यग्नाब          | ६४०     | ०७७१   |
| दोनों गांवोंमें | २१५८    | 2808   |

इस प्रकार पुराने सोग्दियोंकी भाषा और उनके प्राचीन समाजके कुछ अवशेष वर्तमान ताजि-किस्तान गणराज्यमें जरफ्शां नदीकी शाखा यग्नाब और बरजाबके किनारेके कुछ गांवोंमें अब मौजूद हैं। सोवियत शासनके स्थापित होनेके बाद इन प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषोंके जांच-पड़-तालकी काफी कोशिश की गई। रूसी वैज्ञानिकोंने वहांपर प्राचीन संघवादी पारिवारिक जीवनके चिह्न पाये। कितने ही गांवोंमें कई परिवारोंके रहने लायक एक-एक घर उन्हें मिले, जिनको बड़ी-बड़ी शालायें केवल यग्नाबियोंमें ही मिलतीं। कोकतेपा, जूमान, गराब, आबेसफेद-जैसे कितने ही गांवोंको उन्होंने देखा। देहबुलन्द ऊपरी यग्नाबमें सामूहिक परिवारोंका आलाखाना और मेहमानखाना इस बातका प्रमाण था।

यग्नाबी भाषा—यग्नाबी भाषाको कोई-कोई ईरानी और भारतीय आर्यभाषा-वंशोंसे अलग बतलाते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं मालूम होती। वस्तुतः सोग्दीकी पुत्री यग्नाबी ताजिकी और पारसीसे कितनी ही बातोंमें अन्तर रखते भी ईरानी-भाषावंशकी ही है। सोवियतके भाषा-शास्त्रियोंने यग्नाबी भाषाके बहुतसे नमूने कहानियों आदिके रूपमें जमा किये हैं। बाइस वर्षीय इब्राहिम सफर द्वारा कही गई एक जनकथाका कुछ अंश हम यहांपर देते हैं। गांवके 'मेहमानखाने' (सामूहिक घर)में जमा हो ऐसी कहानियोंके कहनेका यग्नाबियोंमें बहुत रवाज हैं\*:—

इकम्परबोइ । ईकल् जूतश् ओइ । के ई मेत् किल व अवोफ़ — "अने दाँदो-त् विसियार पैदागर खोइ । यक् तंग अवारिहत् सत् तंगा अकुन अउर ।" के कल् यक् तंगा अनोस् अनीज अतेर अशौ इयोक् कइ इ मूसफ़ दे तीरक् अस्त् ख़रे वोरा ई वुज़् चि ख़रे दुम् बस्तगी । कल् ऑस्ताक् अशौ वीत पक्क अकुन् वृज़े अनोस् अवोउ बूज़े अउर कोये अखश् । तिक् अमोन अतेर अशौ मूसफ़ दे अवियोर अवोव ये बाँबो वीत जाम् कुन्। अख़् अगोर अवोव अने वीत-म् ई वुज़् ओइ वुज़् नख। खरे अवोव इगुम् चक् दाँर मन सोउम वूज़े कोवाँम्। कल् अवोव बाँबो दर वाँउ ख़रे लाँइ ख़स्चे । मूसफ़ द अतेर। कल ख़रे गूश दुम्-श पक्क अकुन् अवार ई कोये अख़श् गूश दुम्-श अउर लोइ नृत् अनीदोन् के अवोव ए बाँबाँ वाँऊ खरे लोइ अख़्श्।

(एक बुढ़िया थी। उसका एक दुष्ट लड़का था। एक दिन उसने अपने दुष्ट लड़केको कहा—
"तेरा बाप बहुत पैदा करनेवाला था। एक तंगा ले जाता और अभी सौ तंगा ले आता।" फिर
दुष्ट लड़का एक तंगा लेकर बाहर गया। एक जगह एक गदहें के ऊपर सवार एक श्वेतकेश
(बूढ़े)को आते देखा, गदहेकी दुममें एक बकरी बंधी हुई थी। दुष्ट लड़का आहिस्तेसे गया, और
रस्सीको काटकर बकरीको लेगया। " पीछे बूढ़ेको आकर कहाः— "है बाबा, रस्सी समेट लो।"
उसने देखकर कहा— "मेरी रस्सीमें बकरी थी, किन्तु बकरी नहीं है।" दुष्ट लड़केने कहा— "जल्दी
जाओ बाबा ' ।" बूढ़ा चला गया। दुष्ट लड़केने गदहेके दुम और कानको काट लिये। फिर
आकर उसने बूढ़ेसे कहा— "हे बाबा, चलो, गदहा की चड़में फंस रहा है।" बूढ़ा चला गया।)

इस भाषाको देखनेसे मालूम होगा, कि फारसी समझनेवालेके लिये भी इसका समझना मुहिकल है। एकके लिये यहां ई और थीके लिये आई शब्दका प्रयोग हुआ है। दिनके लिये मैरका शब्द पुरानी सोग्दीमें 'मुद' था, जिसका फारसीमें कहीं पता नहीं। इसी प्रकार गदहेकी पूछके लिये दुमे-खरकी जगह खरे-दुम (खर-पुच्छ) आया है। हिन्दीकी समीपता देखनेके लिये बग्नाबी भाषाके गरीब ताजिक "करके" (करके) रोह-के (रोकर) शब्दोंको भी देखें। †

बुसारा और खोकन्दके पिछले इतिहासके बारेमें छिखते हुये हम बतला चुके हैं, कि ताजिकिस्तानका पहाड़ी प्रदेश कभी अलग-अलग छोटे-छोटे सामन्तोंके स्वतंत्र राज्योंमें बंटा रहता और कभी उसे खोकन्दके मदली खान-जैसे बाहरी शासकोंके अधीन बनना पड़ता। यह पहाड़ी इलाका अपनी खनिज और दूसरी सम्पत्तियोंको रखते हुये भी उस समय बहुत गरीब था। यहांके लोग सुनी मुसलमान थे, इसलिये उनके लड़के-लड़िकयोंको गुलाम बनाकर बेचा नहीं जा सकता था। तो भी अपने सौंदर्यके लिये प्रसिद्ध यहांकी लड़िकयोंकी अमीर और उसके सामन्तों के हरमोंमें बड़ी मांग थी। यहांके पुरुष मजदूरी करने के लिये बुखारा, समरकन्द, खोकन्द आदि शहरोंमें चले जाते। पुरुष जब वर्षोंके वास्ते रोटीके लिये धक्का खाने चले जाते, तो उनकी स्त्रियां बेचारी घर और खेतीको संभाले बाट जोहा करतीं। इस समयकी अवस्थाका वर्णन बहुतसे लोकगीतोंमें पाया जाता है। एक लोकगीतमें कहा गया है:——

बुलबुल बागमें रोती हुई आई, गुलाबकी सूखी डालीपर जाकर बैठी। बुलबुल अपने मुंहसे बोली—— ''यह वियोगका घाव कितनोंके दिलपर है।''

X X X

<sup>\*&</sup>quot;त्रुदि ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजा", इस्तोरिया-यजीक लितेरातुरा (अकदमी नाउक सससर १९४० मस्ववा)

<sup>†</sup> कितनी ही बातोंमें फारसी या ताजिकीसे विलक्षण है, यह उसके गाउ (गाय) कुतर (कुत्ता) और ओर्ता (आटा) शब्द भी बतलाते हैं।

जगत्के कर्ता ते । विचित्र महिमा, तेरे बन्दे सोये और तू खुद जागा । अमृत-भोजन दुनियाके सामने फेंककर, चुगने और जानेका तू तमाशा देखता,

अपने सफेदेके लिये अपनी हरनीको खोया,
 लोगोंके द्वारपर अपनेको फेंका ।
 लोग कहते कि तू दीवाना हुआ,
 दीवाना हं, क्योंकि मैंने अपनी प्रियाको खोया ।

े X X X हे पथिक, किसीके साथ मैं नहीं हंसी, न केश घोषा न कुर्ता पहना। बहुतेरे कारवां आये, पूछनेपर उन्होंने कहा— "मैंने न देखा न जाना।"

इसी अवस्थामें ताजिकिस्तानके पहाड़ी लोग अमीर-बुखाराके पूर्वी इलाके (पूर्वी बुखारा)में रह रहे थे, जब कि बोल्शेविक-ऋांति हुई।

ताजिकिस्तान भाषाके तौरपर पुराने सोग्दियोंकी विस्तृत भूमिका अवशेषमात्र हैं, जिसके दक्षिणी सीमांत वक्षु नदी और उत्तरी टेढ़ा-मेढ़ा होता सिर-दिरयाके उत्तरतक पहुंच गया है। आजकल इसका क्षेत्रफल पचपन हजार वर्गमील और जन- संख्या पन्द्रह लाख है। ताजिक भाषा-भाषियोंकी बस्तियां वैसे वक्षुसे बहुत दक्षिण काबुल नगरके पासतक चली आई हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तानमें रहनेवाले ताजिक उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, जितने कि क्रांतिकी अग्निमें तपकर निकले उत्तरी ताजिक । मध्य-एसियाकी और किसी जातिको क्रांतिके समय नरिपशाच बासमिचयों की निष्ठुरताका उतना शिकार नहीं होना पड़ा, जितना कि कश्मीरके उत्तरी-पूर्वी सीमान्तके पासके इन पहाड़ियोंको।

ताजिक जातिक। निर्माण--ताजिकोंका ऐतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ:--

| काल    |      |              | पामींर               | सिर-उपत्यका   |
|--------|------|--------------|----------------------|---------------|
| ई० पू० | 8000 | (मध्य-पाषाण) | , , , , ,            | फिनो- द्रविड् |
| "      | ३५०० | ( ,          |                      | शकार्य-द्रविड |
| "      | 3000 | (नव-पाषाणु)  |                      | "             |
| ` 27   | २५०० | - /          | आर्य                 | शक            |
| "      | १५०० | (पित्तल-युग) | ईरानी                | श०            |
| "      | 000  | · • • ·      | ईरा०                 | श०            |
| "      | ५५०  |              | <del>ई</del> रा०     | श•            |
| 11     | ३२६  |              | ईरा०                 | হা ০          |
| "      | २०६  |              | ईरा०                 | श०            |
| "      | १३०  |              | <b>ई</b> रा <b>०</b> | हूण-श०        |
| "      | १००  | •            | ईरा०                 | हू ०-श०       |
| ईसवी   | १००  | (क्षुषाण)    | ईरा ०                | ह्र०-श०       |
| "      | ४२५  | (हेपताल)     | ईरा०                 | हूण-कंगली     |
| "      | ५५७  | (तुर्क       | ईरा०                 | कंगली-तुर्क   |
| "      | ६७३  | (अरब)        | <b>ईरा</b> ०         | <b>तुर्क</b>  |
| "      | ८९२  | (सामानी)     | ईरा०                 | तुर्क         |
| "      | १२२७ | (मंगोल)      | ईरा० '               | तुर्क         |

| ईसवी | १५०० | ईरा०        | तुर्क (उज्बेक) |
|------|------|-------------|----------------|
| "    | १७४७ | तुर्क-ईरा ० | तुर्क-उज्०     |
| 11   | १८६५ | ईरा०तुर्क   | उज्०-ईरा०      |
| **   | १९१७ | ईरा०-तुकं   | उज्०-ईरा०      |
|      |      | <u></u>     |                |
| "    | १९४७ | तार्वि      | जेक            |

#### २. बासमची-उत्पीड़न

खोकन्दके स्वायित्योंके हार खानेके बाद बासमिययों (जहादी डांकुओं) ने जोर पकड़ा। १९१९ ई०के वसन्तमें ओश नगर और पामीरके बीचका रास्ता सफेद रूसियों और बासमियोंके हाथमें था, जिनका मुखिया मुखानोफ और एरगेशताम थे। पीछे कर्नल तिमोफियेफ नामक एक शाही अफसरने यहां नेतृत्व करना शुरू किया। बुखारा की कमजोरियों को देखकर अब यहांके पहाड़ी सामन्त स्वयं बादशाह बननेका स्वयन देखने लगे। जब १९२१ ई०के फर्नरीमें आलम खान (बुखारा-अमीर) दुशाम्बे होकर अफगानिस्तानकी ओर भाग गया, तो यहांके कुछ लोगोंने अफगानिस्तानके अमीरको भी राज्य संभालनेके लिये लिखा, लेकिन ताजिकिस्तानके पहाड़ोंके लिये काबुलको न उतना प्रलोभन हो सकता था, न उसमें उतनी शक्ति ही थी। हां, मीर आलम खान ताजिकिस्तानमें लूट-मार मचानेवाले बासमियोंसे पैसा पाता और उसके बदलेमें कुछ हथि-यार जरूर भेज देताथा। जब-तब अंग्रेजोंने भी हथियारसे मदद की, लेकिन उस वक्त असहयोग का आन्दोलन सारे भारतमें चल रहा था, जिससे अंग्रेजोंका दिमाग बहुत परेशान था, और वह बास-मियोंको खुलकर मदद देनेके लिये तैयार नहीं हो सकते थे।

(१) अनवर पाज्ञा-अमीरके जानेके बाद एक तरफ बासमची भिन्न-भिन्न गिरोहोंमें बंटे लूट-मार मचा रहे थे, दूसरी तरफ कांतिकारियोंने भी गरीबोंको संगठित करनेका काम शुरू किया। लेकिन, बुखारा अभी पूरी तौरसे बोल्शेविकोंके हाथमें नहीं आया था। उनकी ओरसे जो आदमी शासनका भार देकर भेजे गये थे, वह उच्चवर्गके होनेसे अपने पुराने स्वायोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे, इसीलिये उन्होंने कांतिके साथ विश्वासघात किया। बासमचियोंमें जिस तरहके पत्र-व्यवहार हो रहे थे, उनसे उस समयकी स्थितिका कुछ पता लगेगा। एक पत्रमें मुल्लोंने लिखा था—

### अमीरल्-मोमिनीन् ःह्लम्हलाह् तआला वह महाविजयी

रक्षक प्रभु सन्मानतीय मीर-बी-बाबलाह, लश्करबाशीको षुआ और सलामके उपायनके बाद मालूम हो, कि हम आपके बुआ-वाचक परमभक्त आलिम (पंडित) लोगोंने सुल्तानाबादमें पुण्य इद पर्वके समय इकट्ठा हो आपसमें मंत्रणा की। कुछ लोगोंके बारेमें हमने सुना, कि वह जनाबअली (अमीर-बुलारा) और श्रीमान्के विरोधी और बागी हैं। श्रीमान उनके बारेमें हमें सुचित करें। जभे कोई अनवरका अनुयायी है, उसे कुरान और हदीस (स्मृति)के अनुसार काफिर सिद्ध कर सभी यहां एकत्र हुये हम आलिम-फाजिल शारीअतके अनुसार करल करा देंगें। जो लके (किंगिज) ताजिक या कर्लुक अनवरका अनुसरण करते हैं, उनके बारेमें सूचित कीजिये। उनको भी शारीअतके अनुसार हम आलिम-फाजिल लोग एकत्र हो करल करायेंगे। हम लोग शारीअतके अनुसार काम करेंगे। यह सब (काम) हम लोगोंके सिरपर है, यदि वह श्रीमानको उचित जान पड़े। आगे आप स्वयं भली भीति जानते हैं। अस्सलाम् व अलेकुम्।

पत्र भेजनेवालों की मुहर और हस्ताक्षर मुल्ला अहमद सलीमी मुर्धारस

मुल्ला अली महमबी मुर्दारस

ख लीका मुल्ला अल अंजर मखदूम मुल्ला तुगाय मुरादी मुदरिस

मुल्ला अस्मतुल्ला मखदूम मुल्ला अन्दुर्रहमान मखदूम मखदूम महमवी तुकसाबा

इस पत्रसे मालूम हैं, िक उस समय अनवरपाशा इन पहाड़ों में अपनी भाग्य-परीक्षाके लिये आया हुआ था। प्रथम विश्व-युद्धके बाद जर्मनोंके पक्षपाती अनवरका प्रभाव तुर्कीमें उड़ गया, जब िक मुस्तफा कमाल नवीन तुर्कीका नेता हुआ। इसके कारण अनवरको तुर्की छोड़कर भागना पड़ा। कुछ समयतक वह बुखारामें रहा, िफर वहांसे भी भागकर इन पहाड़ों में आ गया। अनवर नवीन तुर्कीका नेता था, जिससे बुखाराके जदीदों को भी प्रेरणा मिली थी। लेकिन बुखाराके मुल्ले जदीदों को खूनके प्यासे थे, इसीलिये वहां अनवर और उसके अनुयायी कुछ नहीं कर सकते थे।

इन पहाड़ोंके सभी लोग क्रांति-विरोधी मुल्लोंकी तरह अन्धे नहीं थे, वह अनवरकी योग्यता और प्रभावसे पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिये अनवरको यहांपर काफी समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन तो भी महत्त्वाकांक्षो बासमची तथा दूसरे सरदार अनवरकी सैनिक योग्यताको अपने मतलबके लिये इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिये स्विनवीचित 'अमीर-लश्कर-इस्लाम, नायब-अमीर-बुखारा व दामाद खलीफा-मुसलमीन अनवर'' को सफलता प्राप्त करनेका मौका नहीं मिला और अगस्त १९२२ ई०में बल्जुवान इलाकेके एक गांवमें ४२ वर्षकी उम्रमें वह मरा । और चगन गांवमें दफनाया गया।

(२) ईशान सुरुतान\*--ताजिकिस्तानमें क्रांतिका एक और जबर्दस्त विरोधी ईशान सुल्तान था। ईशान मध्य एसियामें पीर या गुरुको कहते हैं, जिनका कई शताब्दियोंसे वहांपर जबर्दस्त प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमें दरवाज कला-खुम्बके शाहोंका बहुत प्रभाव था। यह अपने खानदानको सिकन्दर और दूसरे पुराने राजाओंसे मिलाते थे। सीधे-सादे पहाड़ी लोगोंमें राजवंशके होनेसे इनका बहुत मान था। इन्हींके इलाकेमें १८वीं सदीके अन्तमें सागिद दश्तसे डेढ़ मीलपर अवस्थित सैदान गांवमें सैयद-वंशमें एक आदमी पैदा हुआ, जो कि आगे ईशान औलिया (मृत्यु १८६७ ई०) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। ईशान औलिया या मिर्जा रहीम पहले कन्दहारमें जाकर किसी पीर ईशान आखुनसाहेंबकी सेवामें रहा, जहां उसने ईशानोंके सभी हथकंडे सीखे। फिर लौटकर कुछ दिनों वह अपने गांव सैदानमें रहा, फिर सफेदारान और बादमें दराजमें रहने लगा। उसकी स्याति दिन-पर-दिन बढ़ती गई और बहुतसे लोग उसके मुरीद हो गये। ईशानके लिये अमीरों और सामन्तोंकी तरह बीबी-बच्चोंके रखनेमें कोई दिक्कत नहीं थी। ईशान औलियाकी कई बीबियां थीं, जिनसे उसके सात पुत्र हुये। उनमें शेख मिजीको दरवाजके शाह याकूब खांने अपनी लड़की दी थी। ईशान औलियाको कई गांव बिर्त-बंधानमें मिले थे। औलियाके मरने (१८६७ ई०)के बाद उसके सातों पुत्र भी ईशानगिरीसे धन और सम्पत्ति जमा करने स्रगे। उनमें ईशान शेख अपने समयमें इन पहाड़ोंमें बड़ा ही सम्पत्तिमान तथा प्रभावशाली आदमी था। उसके मुरीदों (चेलों)की संख्या बहुत थी, और बहुतसे गांव भी उसे मिले थे। चिहकाका, सैदानके अतिरिक्त ईशान शेखकी हवेलियां सफेदारान, याइकपस्ते, याजगंद और दरा-जुमें भी थीं। इसीका लड़का ईशान सुल्तान था, जो पूर्वी बुखाराका सबसे बड़ा धनी सामन्त था। इसका जन्म याहकपस्तेमें हुआ था, जहां दस सालकी उमरतक रहा। इसके बाद याजगन्द चला गया। जिस वक्त १९१७-१८ ई०में क्रांतिकी लहर पहाड़ोंमें पहुंची, उस समय ईशान ४५ वर्षका बहुत तजुर्बेकार और शक्तिशाली आदमी था। बापके बाकी भाइयोंमें सबसे बड़ा होनेसे उसका प्रभाव सबसे ज्यादा था। उसकी जागीरमें याजगन्द, याहकपस्त, यानकुर्गान आदि बहुतसे गांव थे। अमीर-बुखाराकी तरफसे वह अपने इलाकेका 'हाकिम' (सरकारी अफसर) था। ईशान सुल्तानकी धनसे भी ज्यादा धार्मिक प्रभुता थी। आसपासके इलाकोंके लोग उसकी

<sup>\*&#</sup>x27;'त्रुदि ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजि (९), इस्तोरिया-यजीक-लितेरा तुरा'' (अकदमी, नाउक १९४०, पृष्ठ ३-२७)

आज्ञाको खुदाकी आज्ञा मानते थे। भूमिका मालिक और बहुत बड़ा जमींदार होनेकी वजहसे प्रजाको भी कष्ट हुये बिना नहीं रहता था। याहकपस्तेके एक किसान परिवारको इसने बुरी तौरसे सताया था। जब वह लोग दुशाम्बेमें फरियाद करने लगे, तो काजी मुल्ला कामिलको इतनी हिम्मत कहां थी, कि प्रभावशाली ईशान सुल्तानके विरुद्ध फैसला देता। वहांसे बुखारा दाद-फरियाद करने गया, तो वहांपर भी वही हालत हुई। फिर रूसियोंके पास ताशकन्दतक पहुंचा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ईशान सुल्तानकी जागीरदारीमें लोगोंसे बेगारमें काम लिया जाता था। उसके लगरखानेमें भक्तों और मुरीदोंके खानेके लिये दरवाजा खुला था, बराबर सत्संग और ज्ञान-ध्यान चलता रहता था। ईशानकी कई सिग्यां थीं, जिनमेंसे एक याजगन्दमें, दूसरी याहकपस्तेमें, तीसरी हिसारमें, बाकी और जगहोंपर रहनी थीं, लेकिन संतानोंमें उसे सिर्फ एक टड़की थी।

जब बोल्शेविकोंने फरगाना और ताशकन्दमें सफलता पाई, और क्रांतिकी लपट पूर्वी बखाराके पहाडोंमें भी पहंचने लगी, तो ईशान सुल्तानको अपनी जागीर और धनके लिये डर पैदा हो गया। १९२१ ई०के जाड़ोंमें बुखारा-अमीर सैयद आलम खां जब भागकर दशाम्बे आया. तो उसने यहांके पहाड़ी सामन्तोंको संगठित करनेका प्रयत्न किया, और ईशान सुल्तानको 'सुदूर' (अध्यक्ष) की पदवी प्रदान की। २१ फर्वरी १९२१ ई०को जब अमीर दुशाम्बेसे अफगा निस्तान भागा, तो ईशान सुल्तान बोल्शेविकोंसे लड़नेकी तैयारी करनेके लिये याजगन्द चला आया। दशाम्बे (आधुनिक स्तालिनाबाद) में ईशानको कुछ हथियार मिले। तबिलदरा और चिहलदराके इलाकों में काजी कुर्गान, नियाज तुकसाबा, अकबर तुकसाबा, सैयद अली उराक आदि स्थानीय अफसरोंको इकट्ठा करके उसने 'गजा" (धर्मयुद्ध) करनेका निश्चय किया। अपने मुरीदोंमेंसे उसने पचासको हथियारबन्द 'गाजी' बनाया । दुशाम्बा और गरमपर अधिकार हो जानेके बाद मेर्क्लोफकी अधीनतामें ओरेनबुर्गसे सवार-सेना आ गई, जिसके कारण बोल्शेविकोंका पलड़ा इन पहाड़ोंमें भारी हो गया। लेकिन सुरखाबकी उपत्यका और गरम उस समय बासमची-सरदार फुजैल मखदूम और लायकपंसदके हाथमें थे, और पीतर दरें से बिखयातक को ईशान सुल्तानने अपने हाथमें किया था। लाल सेनाने ईशान सुल्तानको तवील दर्रासे भागनेके लिये मजबूर किया, तो वह सागिरदश्त चला गया। जब फुजैल मखदूम हारकर अफगानिस्तान भाग गया, तो ईशान सुल्तानने बोल्शेविकोंके साथ सुलह करने हीमें अपनी भलाई समझी। इसपर वह इस्लामके गाजियोंमें बदनाम हो गया, जैसा कि अपनेको अनवरका उत्तराधिकारी बतलानेवाले एक तुर्की अफसर सामी पाशाके १९ नवम्बर १९२२ ई०के निम्न पत्रसे मालूम होगा--

"ईशान सुत्तान खोजा सूबा दरवाजके हाकिम और अस्कर बाशी सेनानायक का विश्वासघात

"अक्षानिस्तानकी भूमिमें विराजमान जनाबअली अमीर बुलाराशरीफ सैयद अमीर आलमकी सेवामें अभिवादनके बाद माल्म हो, कि ईशान सुल्तानने दरवाजपर अपना अधिकार जमानेके लिये सेना जमा की और इलाकेको जुवान, आक्सू अधिकृतकर बज्रकानीतिल्ला और कुलाबदर्शको दबाकर तरह-तरहके झगड़े फसाद और अत्याचार किये। जनाबआलीकी ओरसे नियुषत नायब और राजप्रतिनिधि दिवंगत शहीद अन्यर्थाशाके सैनिक और नागरिक शासनके खतम करनेके लिये ईशान सुल्तानने इस्लामके मुजाहिदों के भीतर उक्त सेनापतिके सामने फूट डाल दी, जिसके परिणामस्वरूप मुजाहिदों की छ हजार तेना बायूसून इलाकेंसे घडड़ाकर भागी और दुश्मनसे लड़नेकी जगह परस्पर हत्याकांड मचाया, जिंसमें सैकड़ों मुसलमान कुर्बान हुये। ईशानकी मददसे फरगानावालोंने उसके प्रतिद्वंद्वियोंको कल्ल किया, जिससे देशवासियोंको भारी क्षोम हुआ। बुखारावालों अपेर दूसरे कवीलोंके आपसी झगड़ेसे फायदा उठा (ईशानने) उज्बेकों और ताजिकोंको

एक दूसरेसे लड़ा अपने विश्वासवातका परिचय दिया, साथ ही इंग्लामके मुजाहिदोंसे तीन सौ बन्दूकों और दो सौ मशीनगर्ने देकर रूसिओंके साथ मुलहकी, जिसके कि कागज-पत्र हमारे हाथ लगे।

''फरगानियों और किंगिजोंमें झगड़ा डालकर इस्लामी मुजाहिदोंकी निर्वल करनेकी मंशासे उसने रूसियोंके साथ मेल किया। इस तरह इस्लामी उद्देश्यको हानि पहुंचाने और लोगोंके युद्ध करनेके उत्साहको दबानेके लिये वहाँके प्रबन्धालयोंको खतमकर दिया, और इस तरह निराशा फैल गई । अल्लाके रास्तेमें लड़नेवाले मुहम्मद अकबर तुकसाबाको (ईशानत) अपने घरमें ले जा दस्तरखानपर बैठाकर उसे करल करवा दिया, उसके मालको ले बाल-बच्चोंको नंगा कर बाटका भिलारी बना दिया। इसके अतिरिक्त (उसने) कितने ही मातवर सेनानायकोंको कत्ल कराया। फिर फरगानावाले शेरमहम्मद (शेरमत) वेकीको खबर दे तुर्की और करातगिनके स्वामी फुनैल्हीन मखदुमको पराजित करनेका निश्चय किया। हमारे ऊपर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन हमने सैनिक तरीकेके अनुसार उसके हमलेका मुकाबिला किया और ईशान सुन्तानकी फौजको भागना पड़ा । पहले हमने शेरमहम्मदको रोकनेके लिये चहलदरिक रास्तेको खराब किया था । ईशानने खराब रास्तेको फिरसे तैयारकर शेरमहम्मदकी फौजको रास्ता दिया और हमारी फौजको न जाने देनेके लिये रास्तेको खराब कर दिया। फिर अपने भाई ईशान मुलेमानको हमारे मुकाबिलेके लिये भेजा, इस प्रकार शेरमहुम्मदको दरवाजके सस्ते निकल जाने दिया। इसके अतिरिक्त दरवाजवाले गैरतशाह बी दादशाह, दिलावरशाह बी लक्ष्करवाशी और कितने ही दूसरोंको करल करवाया। हमारी फौजोंका पीछा करते हुये ईशान सुलेमान तबीलदर्रा और संगीरदश्तमें बन्दूकदाले सैनिकोंको जमाकर शेरम हम्मदकी सेनासे मिलकर हमारे अपर हमला किया । जब हम दरवाजमें थे, उसी समय दरिसे होकर उसने कूलाबवाले महम्मद अशुरवेक बी दादलाह लक्करबाक्शीको करल कराया। अब हमारी फौजको आगसे घेरकर दरवाजे-में भूखे मार आत्म-सपर्पण करने या अक्ष्मानिस्तान भागनेके लिये मजबूर करना चाहता है। उसकी इस तरहकी योजनायें और पत्र हमारे हाथमें आये हैं, ... इस लिये उसके इन कामों, अपराधों और विद्वासघातोंके लिये दारीयत और सैनिक कानूनके अनुसार उसे मृत्युवेड देनेका निश्चय किया गया है ...।

२८ माह रबीउल अब्बल सन् १३४१ (२१ नवंबर १९२२ ई०)

महर सेनापति मुसलमान जन-सेना सामीपाशा"

लेकिन ईशान सुल्तान अनवरपाशाका बहुत कदरदान दोस्त था। अगस्तको अनवरपाशा जब मारा गया, तो इसका ईशानको बहुत भारी दुःख हुआ। अनवरके सहायक सामीपाशा (खाजा सलीम बी)का भी वह बहुत सहायक रहा। सामीपाशा १९२२ ई०के शरदमें सीमान्तपर गया, तो कलाखुमके पास उसे दरवाजके बासमची नेताओं दिलावरशाह और हैरतशाहने पकड़ लिया। पता लगते ही ईशान सुल्तान स्वयं वहां गया और सामीपाशाको छुड़ाकर अपने साथ याजगन्द ले आया। ईशानने और भी घनिष्ठता स्थापित करनेके लिये याजगन्दकी एक ७-८ वर्षकी छड़कीसे सामीपाशाका ब्याह करवाया—लड़की पहले ही किसी दूसरेको दी जा चुकी थी। छड़कीके बापने इसका विरोध किया, तो उसे गिरफ्तार करवा लिया।

बोल्येविकोंके साथ प्रतिरोधको बेकार तथा वासमची सरदारोंके आपसके विश्वासवातोंके कारण जब ईशान सुल्तानका विचार बदलने लगा, तो फुजैल और सामीपाशाने अफगानिस्तान भागनेसे थोड़ा पहले ईशानको मारनेका निश्चय किया, जैसा कि उपर्युक्त पत्रसे मालूम होगा। फिर सामीपाशाने ईशान सुल्तानको गिरफ्तार कर लिया और फुजैलके आदिमियोंने उसके भाई ईशान सुलेमानको भी पकड़ लिया। यही नहीं सामीके आदिमियोंने याजगन्दमें ईशानोंके घरोंको घ्वस्त कर दिया, वहांकी सभी कीमती चीजें तथा स्त्रियोंको लूट लिया और ईशानके तीसरे भाई ६९

शाह रहमतुल्लाको भी पकड़ लिया। इसके बाद बासमची सरदारों सामीपाशा, फुजैल और दानियाल ने तवील दर्राके सभी अफसरों, मुल्लों, काजियों, मुप्तियोंको जमा करके शरीयतके अनुसार अभियोग लगाया कि ये ईशान लाल बोल्शेविकोंसे मिले हैं, इन्होंने एक बासमची सरदार अकबरको मारा। इसपर उन्हें मृत्युकी सजा हुई, और दोनों भाइयोंको १९२२ ई०की शरदमें मौतके घाट उतारा गया।

(३)फ् जंल मकसूर--बासमिचयों के सरदार फुजैल मकसूमने १९२३ ई०में उत्तरी ताजिकिस्तानके पहाड़ों में लूट-पाट करते अपना हढ़ शासन स्थापित कर लिया था। गरमका इलाका
अच्छे समयमें भी जीविकाके लिये स्वावलम्बी नहीं था। वहां के बहुतसे लोग नेपालियों की तरह
फरगानामें जाकर मजदूरी किया करते थे। बासमिचयों के उपद्रवके कारण अब वह रोजी
कमाने बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए सारे इलाकेमें भुखमरी फैली हुई थी, जिससे
गरीबों में बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी साल लाल सेनाने वहां पहुंचकर फुजैलको बुरी
सरहसे हराया, जिसके बाद फुजैल फिर नहीं संभल सका। मजार गांवमें एक बार फिर उसने
मुकाबिला करनेकी कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा मारा गया, फिर दूसरा घोड़ा लेकर वह
सीधे अपने गांव मोतीनान गया, और सब तरफसे निराश होकर नकद और मालको ले उसने
अपने हाथसे घरमें आग लगा दी, फिर चोपचाकके रास्ते वखेया इलाकेमें होते पंज (वक्षु)
नदीके किनारे पहुंचा। रक्षियोंने पकड़ना चाहा, लेकिन वह अपने दो-तीन आदिमयोंके साथ नदी
पार हो अफगानिस्तान निकल जानेमें सफल हुआ।

बोल्शेविकोंने कुछ ही महीनोंमें करातेगिन, दरवाज और वखेयासे बासमिनयोंका उच्छेद कर दिया। १८ जुलाई १९२३ ई०को गरम बोल्शेविकोंके हाथमें आ गया, ११ अगस्तको कला-खुम्ब (दरवाज) पर भी अधिकार हो गया, इस प्रकार ताजिकिस्तानपर क्रांतिकी विजय हुई। लेकिन अभी भी ताजिक जन निश्चित नहीं हो पाये।

(४) इब्राहीम गल्लू—बासमिचयोंके सरदार पुराने डाक् इब्राहीम गल्लूने बहुत सालोंतक ताजिकिस्तानके पहाड़ोंमें लूट-पाट मचाकर लोगोंको तंग किया, लेकिन अन्तमें जून १९२६ ई० में उसे भागकर अमीरकी तरह अफगानिस्तानमें शरण लेनेके लिये मजबूर होना पड़ा। उस समयतक वह "मुल्ला मुहम्मद इब्राहीमबेक, दीवानबेगी, तोपचीबाशी, लश्करबाशी, चक्कवे, तुकसाबा-पुत्र"की बड़ी-बड़ी उपाधियोंसे विभूषित तथा अमीर-बुखाराका नायब था।

### ३. ताजिकिस्तान गणराज्य

पूर्वी बुखारा या ताजिकिस्तान पहले तुर्किस्तान गणराज्यका अंग था। १९२४ ई०में वह स्वायत्त गणराज्य बना और १९२९ ई०में संघ गणराज्य बनकर सोवियत संघके स्वतंत्र गणराज्योंमें से एक हो गया।

#### स्रोत-ग्रंथ

- History of civil war in U.S.S.R. (2 vols., G.F. Alexandrov and others, Moscow 1946)
- २. रेशेल्युन्सिया व् स्रेड्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)
- ३. त्रुदी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाजी : इस्तोरिया यजीक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद १९४९)
- ४. सोवियत्स्कया एत्नोग्रफ़िया (लेनिनग्राद १९३६/६, पृ० १११)
- ५. दाखुन्दा (उपन्यास, स० ऐनी, अनु० राहुल, प्रयाग १९४८)
- ६. गुलामान (उपन्यास, स॰ ऐनी, अनुवाद "जो दास थे" राहुल, प्रयाग १९४९)

# तुर्कमानिस्तानमें क्रांति

### १ तुर्कमान कबीले

तुर्केमान कबीलोंने किस तरह अपनी स्वतंत्रता कायम रखनेके लिये रूसियोंसे अंतिम लड़ाई लड़ी, इसके बारेमें हम पहले बतला आये हैं। तुर्कमानोंके मुख्य-मुख्य कबीले थे:——

| १. चौदार         | उस्त-उर्तमें                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| २. यामूद         | चौदारोंके दक्षिण कास्पियन और निम्न वक्षुके<br>बीचमें           |
| ३. गोकलान        | ईरानकी सीमापर                                                  |
| <b>४.</b> तेक्के | सबसे अधिक शक्तिशाली मुर्गाब-उपत्यका और<br>पासके रेगिस्तानोंमें |
| ५. सरिक          | मेर्व में                                                      |
| ६. सलार          | मशहदके पूर्व बुखाराके रास्तेमें                                |
| ७. एरसारी        |                                                                |
| ८. करदाखली       | बुखारा-राज्यकी सीमापर वर्क्षुके किनारे                         |

आठ सौ वर्ष पहले महमूद कारगरीने और इतिहासकार रशीदुद्दीनने भी तुर्कमान कबीलोंके बारेमें लिखा है। उनके कथनानुसार पौराणिक आगूज खानके छ लड़के थे, जिनमेंसे प्रत्येकके चार-चार लड़कोंके अनुसार तुर्कमानोंके चौबीस कबीले बने । इन दोनों लेखकोंके अनुसार वह कबीले निम्न प्रकार हैं:—

| महमूद काश्गरी          | रशोब्हीन         |
|------------------------|------------------|
| १. कीनिक               | कीनिन            |
| २. काईइग               | काइई             |
| ३. बायोन्दुर           | बायोन्दुर        |
| ४. ईवे                 | ईइवे             |
| ५. सल्गुर              | सल्गुर           |
| ६. अफशर                | अवशा             |
| ७. बेकतिली             | केबदिली          |
| ८. व्युकद्युज          | व्युक <b>युज</b> |
| ९. बयात                | बयात             |
| १०. याजगिर             | याजिर            |
| ११. येएम्युर           | येइम्युर         |
| १२. करायुल्यु <b>क</b> | कराएवली          |
| १३. इगदेर              | ईइगदेर           |
| १४. यूरेकी, यूरेकिर    | यूरेकिर          |
| १५. तूतिरगा            | दूदुरगा          |

| १६. उला-इओन्दलुग | उला-इओन्तली |
|------------------|-------------|
| १७. त्युकेर      | द्युकेर     |
| १८. पेचेनेत      | बीजने       |
| १९. जूवाल्दर     | जावुल्दुर   |
| २०. जेबनी        | चेबनी       |
| २१. जारूकलुग     | *****       |
|                  | याचिर ली    |
|                  | कारिक       |
|                  | कार्किन     |
|                  | तमगी        |

दोनों सूचियोंका एक-दूसरेसे न मिलना, यही बतलाता है, कि कितने ही पुराने तुर्कमान कबीलोंने नये नाम धारण किये और कुछ दूसरे तुर्कोंमें विलीन हो गये।

तुर्की भाषाएं उराल-अल्ताई भाषा-जातिसे संबंध रखती हैं, जिसके भेद हैं:--

- १. तुंगुस--जिसमें मंचू भाषा भी सम्मिलित है।
- २. समोयद--उत्तरी साइबेरियावालोंकी भाषा ।
- ३. फिन्नो--फिन (सूओमी) तथा मगयार (हुंगरी) भाषा।
- ४. मंगोल--इसमें खलखा, कल्मक और बुरयत मंगोलोंकी भाषाएं सम्मिलित हैं।
- ५. तुर्की—इसकी एक शाखा (क) चगताई, जिसकी शाखायें उद्दगुर, तुर्कमान, उज्बेक, कजानकी तारतारी भाषाएं हैं, (ख) शुद्ध तारतार-भाषा, जिसमें किर्गिज, बाहिकर और कराकल्पक भाषाएं हैं, (ग) शुद्ध तुर्क-भाषा, जिसमें ईरानी और उस्मानी तुर्कोंकी भाषायें सिम्मिलित हैं। भाषाकी दृष्टिसे तुर्कमानी भाषा पश्चिमी तुर्की अर्थात् तुर्की और आजुर्बाहजानकी भाषाके समीप है।

वुर्कमान जाति-निर्माण—-तुर्कमानोंका एतिहासिक विकास निम्न प्रकार हुआ :—-

| काल                  | <b>एक् । रेजम</b>   | मेर्च        | कास्पियन-तट             |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| ई०पू० ५००००          |                     | e •          | मदलेन                   |
| '' ४००० (मध्य-पाषाण) | फिनो-द्रविड़        |              | फिनो-द्रविड्            |
| " ३५००               | द्र०                |              | द्रविड<br>इविड          |
| '' ३००० (नव-पाषाण)   | आर्य-द्र०           | आर्य-द्र०    | आर्य-३०                 |
| " २५००               | आर्य                | आर्य         | आर्थ                    |
| " १५००               | ईरानी               | ईरानी        | ईरानी                   |
| " 900                | शक                  | ईरानी        | इरानी<br>ईरानी          |
| " ५५०                | शक                  | ईरानी        | शक                      |
| " ३२६                | शक                  | ईरानी        | शक                      |
| " २०६                | शक                  | ईरानी        | शक                      |
| "                    | शक                  | ई रानी-शक    | शक                      |
| ईसवी १०० कुषाण       | शक                  | ईरा०-श०      | शक                      |
| ४२५ हेफ्ताल          | ईरानी-हण            | ईरा०-श०      | रायः<br>श <i>०-कंग</i>  |
| . ५५७ तुक            | ईरा <b>०-</b> तुर्क | ईरा०         | रा ०-गाग<br>ईरा ०-तुर्क |
| ६७३ अरब              | ईरा०-तु०            | <b>ईरा</b> ० | ३२। ०-पुपा<br>तुर्क     |
| ८९२                  | तु०-ईरा०            | ईरा०-तुर्क   | पुर्क<br>तुर्क          |
| १२२० मगोल            | तु॰-ईरा०            | ईरा०-तु०     | पुना<br>तुर्क           |
| " १५००               | तु <b>क</b>         | <u>तुर्क</u> | ुन∙<br>तुर्क            |

ईसवी १७०० '' १७४७ तु०-उज्बेक उज्बे*०-*तुर्क

तुर्कमान तुर्कमान तुर्कमान तुर्कमान

तुर्कमान

#### २. लालसेना-निर्माण

करेन्स्कीकी अस्थायी सरकारको रूसी गरीबों और मजदूर-किसानोंके बलपर निकाल फॅकना आसान था नयोंकि रूसमें ऋांति-विरोधियोंके साथ लोहा लेनेवालोंकी संख्या और शक्ति कम नहीं थी, लेकिन मध्य-एसिया और उसमें भी तुर्कमानिया बहुत पिछड़ा देश था, जहांके लोगोंमें शिक्षा एक प्रकारसे नहीं-सी थी। जो साक्षर और शिक्षित भी थे, वह मुल्लोंके मक्तबोंमें पढ़े और उन्हींके प्रभावमें थे, इसलिए अपने द्वेष और असंतोषको वह गैर-मुस्लिमोंको काफिर कहकर ही निकालना जानते थे। तुर्कमानोंमें साम्यवादका संदेश और आन्दोलन पहलेसे बिलकुल ही नहीं था। क्रांतिके बाद वह पहिले मध्य-एसियामें रहनेवाले रूसी मजदूरों-में फैला, जिसके बाद एसियाई लोगोंमें भी घर बनाने लगा। करेन्स्कीकी सरकारको हराकर जब बोल्शेविकोंने शासन-सुत्र अपने हाथमें लिया, तो मध्य-एसियामें भी उन्हें पूराने शासकों-का स्थान ग्रहण करने में पहले अधिक कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ा, तो भी बोल्शेविक आनेवाले खतरेको समझते ये। ताशकन्दमें अक्तूबर-क्रांतिसे महीना भर पहले (सितम्बर १९१७ई०में)ही रेलवे मजदरोंने अपनेको हथियारबन्द कर लाल-गारदका संगठन कर लिया। लेकिन सैनिक के तौरपर उनका संगठन अक्तूबर-क्रांतिके संघर्षके समय ही हुआ, जब कि ताशकन्द-के बहतसे मजदूर लाल-गारदमें भर्ती हो गये। लालगारदके सैनिक ओरेनबुर्गके मोर्चेपर सफेद-जेनरल द्वीफकी सेनासे भी लड़ने गये थे, जिसने लड़ाक कजाकोंको भी अपने साथ मिला लिया था।

ताशकन्दका अनुकरण करते हुये मध्य-एसियाके दूसरे शहरोंमें भी लाल-गारदका संगठन हुआ। उस समय तुर्कमानियाको पारे-कास्पियान (जाकास्पिइ) कहा करते थे। पारेकास्पिया-के नगरोंमें लाल-गारदका पूरी तौरसे संगठन फर्वरी १९१८ ई०में शुरू हुआ, जब कि सोवियत शासनको उखाड फेंकनेके लिये उत्तरसे कजाक और दक्षिणमें ईरानसे अंग्रेजोंके भाड़ेके सैनिक सफेद-रूसियोंके मददके लिये आ पहुंचे। चारजूय, तथा दूसरे पारे-कास्पियाके नगरों और स्टेशनोंके मजदूर लाल-गारदमें घड़ाघड़ भर्ती होने लगे, और वह फर्वरीके अन्त ( मार्चके मध्य) तक काफी शिवतशाली हो गये। गारदने क्रांति-विरोधी कजाकोंको दबानेमें बड़ा काम किया। जब विदेशी शवितयोंका जोर भी इस प्रदेशमें देखा जाने लगा, तो ताशकन्द और दूसरे नगरों से भी लाल-गारदके संगठनकर्ता भेज गये । त० कज्लोफके अनुसार पारेकास्पियामें २० (७) दिसम्बर १९१७ ई०को बोल्शेविक पार्टीके सदस्योंको सम्मिलित करके लाल-गारदकी स्थापना हुई। गारदमें यूरोपीय मजदूरोंके अतिरिक्त उज्बेक, तुर्कमान, कजाक आदि स्थानीय (एसियाई) जातियोंके भी मजदूर सम्मिलित थे। जनवरी १९१८ ई०में जब मुल्लोंने शासन हाथमें लेनेका प्रयत्न किया, तो उस समय ताशकन्दके एक लाल-गारदमें केवल उज्बेक स्वयंसेवक दो सौ थे। तुर्कमानियाम अवेज बेदीं कुलियेफ-जैसे बोल्शेविकोंने लाल-गारदके संगठनको आग बढ़ाया, और दिसम्बर १९१७ ई०तक उसमें १७५ सवार तैयार हो गये। ६ दिसम्बर (२३ नवम्बर) १९१८ ई०तक तुर्कमानियाके हर नगर, हर बड़े स्टेशनपर लाल-गारदके संगठन थे । इनका , काम था तुर्कमान मजदूरवर्गको हथियारबन्द कर क्रांति-विरोधियोंसे लोहा लेना और वादियोंसे मजदूरोंके हितोंकी रक्षा करना। पहलेपहल उन्हें ईरानसे आये कांति-विरोधी सैनिकों और खीवाकी ओरसे आये कजाकोंसे मुकाबिला करना पड़ा। लाल-गारद दूतोफके कजाकोंके मनोरथको भी विफल करनेमें सफल हुआ।

१९१८ई०के अन्तमें मध्य-एसियामें बोल्शेविकोंकी अवस्था बहुत खतरनाक हो गई थी । रूससे यातायातका संबंध टट गया था। उस समय पारे-कास्पियामें (समाजवादी क्रांतिकारी) दलका जोर था और बोल्शेविक निर्बल थे। क्रांति-क्रिशियोंके नेता जारशाहीके पुराने सैनिक और असैनिक अफसर थे। खोकन्दके स्वायत्तियोंके खतम कर देनेपर वहां बासमिचयों (जहादी डाकुओं)का जोर बढ़ा, जिसके कारण बोल्शेविक उनको दबानेमें लग पड़े, और महीनों कहींसे कोई सहायता नहीं मिली। यहांके कम्युनिस्तोंमें अभी न उतना तजर्बा था, न अनुशासन और उनमें निम्न-मध्यमवर्गके अराजकतावादी भाव ज्यादा दिखाई पड़ते थे। लेकिन तो भी उच्च आदर्शके प्रति प्रेम और सर्वस्व-त्यागका भाव उनमें काम कर रहा था, जिसके शत्रुके कितने ही शक्तिशाली होनेपर भी वह लड़नेके लिये तैयार थे। १९१८ ई०के अन्तमें मास्कोसे रेडियोग्राम आया, कि सारी पूंजीवादी दूनिया-फांस, इंगलैंड, अमेरिका आदि-ने सफेट (क्रांति-विरोधी)-रूसियोंनी सेनाको सिकयरूपसे मदद देनेका निश्चय कर लिया है। वह और हथियार ही नहीं देंगे, बल्कि अपनी सेना भी भेजेंगे। इस बेतारके तारने जहां अवस्था-की भीषणताको स्पष्ट करके सामने रख दिया, वहां यह भी बतला दिया, कि पूरी तौरसे अनुशासनकी पाबंदी करते हुये हथियारबन्द होकर लड़ना ही एकमात्र रास्ता रह गया है। उस समय बोल्शेविकोंकी कांग्रेस हो रही थी, जिसने निश्चय किया, कि सफेद-गारदोंसे हमें ऊपरका अनुशासन मानते हये लड़ना है । अन्नका अभाव था, कारखाने बन्द थे । खैर इसका एक फायदा यह भी था, कि मजदूरोंको काम नहीं करना था । रेलवे लाइनें भी बेकार पड़ी थीं।

### ३. केर्की-कांड (१९१९ ई०)

मध्य-एसिया पहुंचनेके यातायातके बड़े रास्तोंमें एक स्थल-मार्ग ओरेनबुर्गसे होकर था, और दूसरा बाक्से जहाज द्वारा कास्पियन पारकर वर्तमान तुर्कमानिस्तान होकर। ओरेनबुर्गको दूतोफ-ने लेकर उधरका रास्ता*बन्द कर* दिया था, और कास्पियनके पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटॉपर अंग्रेज आ गये थे। इस प्रकार मध्य-एसियाके बोल्शेविक केन्द्रसे बिलकुल अलग-अलग अपनी लडाई लड़ रहे थे। उनका मुकाबिला भी केवल सफेद (क्रांति-विरोधी) रूसियों और स्थानीय उच्च और मध्यवर्गसे ही नहीं था, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीपितयोंकी दुनिया भी उनकी शक्तिकी परीक्षा कर रही थी। बोल्शेविकोंका सबसे ज्यादा बल था—स्थानीय गरीब और मजदूर जनता, जिसके हितोंके लिये वह सब तरहकी कुर्वानियां दे रहेथे। १९१९ ई०के वसन्तके आनेतक अब अमीर-बुखारा भी ज्यादा हिम्मतके साथ कांति-विरोधियोंकी सहायता करने लगा था । कास्पियनके पूर्वी तटसे आगे बढ़ते हुये सफेद-रूसियोंने आम्-दिरयाके किनारे तथा बुखारासे नातिदूर चारज्यके महत्त्वपूर्ण स्टेशनको अपने हाथमें कर लिया था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, कि आमू (वक्षु) दरिया पारकर सीधे बोल्शेविकोंपर प्रहार करें । बुखारा राज्यके भीतर बुखारा नगरसे कुछ ही मीलपर कगानका रेलवे-जंकशन जारशाहीने अपने हाथमें कर रक्खा था, जो अब बोल्शेविकोंके हाथमें था। सफेद रूसियोंने सीधे बुखाराकी ओर बढ़नेकी जगह पहले केर्कीको लेनेका निश्चय किया था, जिसके बाद वह बुखाराके अमीरसे मिलकर तुर्किस्तान-प्रदेशसे बोल्शेविकोंको खतम करना चाहते थे। मेर्व (बैराम अली)में कुछ उच्च अमरीकी अधिकारियोंने रूसियोंसे मिलकर योजना बनाई। १९१९ ई॰की मईके मध्यतक उन्होंने अलग-अलग टोलियों-को बनाकर उनके लिये काम निश्चित किया। ऐरापेतोफ एक टोलीका कमांडर नियुक्त किया गया, जिसे केर्कीपर अधिकार करनेका काम दिया गया। वह खर्कीफसे आकर बाकूमें सेनाके साथ शिक्षक-का काम करता रहा। इससे पहले वह जारकी सेनामें अफसर रह चुका था, लेकिन इससे पहले कभी उसने सैनिक अभियानमें नेतृत्व नहीं किया था।

२४-२५ अप्रैलको कप्तान ऐरापेतोफने अपनी सैनिक टुकड़ी संगठित की । पैसेकी कमी थी । पैसे हीके लिये तो क्रांति-विरोधियोंको सिपाही मिल रहे थे । यदि केर्कीपर अधिकार कर ले, तो अमीर-बुखारा तीस हजार रूबल देनेके लिये तैयार है, कहकर उसने लोभ-लालच दिखला पैसठ आदिमयोंको इकट्ठा किया, जिनमें चार रूसी, तीन ईरानी और कुछ आर्मेनियन भी थे। अंग्रेजोंकें दिये हुये हिथयारोंकी कमी नहीं थी। उनके साथ दो सौ बन्दूकें, काफी गोली-बारूद भी थी, इनके अतिरिक्त कुछ मशीनगनें भी थीं, लेकिन तोप नहीं थीं।

सैनिक टुकड़ीने संगठित हो जानेके बाद बैराम अलीसे कूच किया। पहले वह ताशके-परी फिर तस्तबाजार पहुंचे। मेर्वसे अफगानिस्तानकी सीमाके पास कृश्कतक आई रूसी रेलवे लाइन पकड़कर वह पहले दक्षिणकी ओर चले । तस्तबाजारसे ८ (२१) मईको, वह उत्तर-पूर्वकी तरफ केर्कीकी ओर बढ़ने लगे। रास्ता रेगिस्तानका था। यदि ऐरापेतोफके सनिकोंको रास्तेके बारेम अच्छी तरह मालूम होता, तो शायद उनमेंसे कितनोंकी हिम्मत टट जाती, लेकिन एक बार जब रेगिस्तानमें पड़ गये, तो पीछे हटनेका सवाल कहां था? ऐरापेतोफने उन्हें बत-लाया था, कि तस्तवाजारसे केर्की दूर नहीं, सिर्फ तीन दिनका रास्ता है। वह नौ दिन बाद १४ (२७) मईको रेगिस्तानी रास्ता खतमकर केकींसे चार फर्सखपर एक बागमें ठहरे। कछ ही समय बाद अमीर-ब्लाराका अफसर नुरुद्दीन निराखुर और नासिरुद्दीन कराउलबेगी मिलने आये। केर्कीके बेग (राज्यपाल) ने सौ हथियारबन्द स्थानीय तुर्कमान ऐरापेतोफकी सेनाके लिये भेजे, और जल्दी ही सैनिक कार्रवाई करनेके लिये जोर दिया। रेगिस्तानके रास्तेसे आकर थके-मांदे पड़े ऐरापेतोफके आदमी अभी उसके लिये तैयार नहीं थे। इसपर बुखारी अफसरोंकी सलाहसे ऐरापेतोफ अपने सैनिकोंको लिये केकींसे चालीस फर्सख दूर किजिलअयाकमें चला गया। यहां डेढ़ सौ तुर्कमान सवार और आ मिले, इस प्रकार ऐरापेतोफकी सारी सेना अब तीन सौ पैतालीस थी। केर्कीका बेग बराबर ऐरापेतोफसे लिखा-पढ़ी कर रहा था। कपासका बहुत बडा ब्यापारी मलिक-कपामेंस समसोन क्रांति-विरोधियोंकी सहायता कर रहा था। फर्वरी (१९१७)ई० कांतिके समय वह नगरके आर्थिक कमीशनका अध्यक्ष था, लेकिन अक्तूबरकी कांतिके बाद वह बोल्शेविकोंके साथ सहानुभृति पैदा करके अपनेको सोवियत संगठनका सदस्य बनानेमें सफल हुआ। उसने एक पत्र केर्कीके बेगके पत्रके साथ ऐरापेतोफके पास भेजा। पत्र पकड़ा गया. फिर समसोन भी गिरफ्तार कर लिया गया।

केर्की अफगान-सीमाके नातिदूर वक्षु नदीके तटपर व्यापारिक और राजनीतिक महत्त्वका स्थान था, जहां १८८९ ई०में जारशाहीने एक किला बनाया था। इसके व्यापारिक महत्त्वका पता इसीसे लग जायगा, कि १९१० ई०में यहां बाइस लाख रूबलका व्यापार हुआ था। बुखाराके पासके कगान जंक्शनसे करशीको एक रेलवे लाइन लाई गई थी। यह कपासकी बहुत बड़ी मंडी तो थी ही, साथ ही अफगानिस्तानके साथके आयात और निर्यात का भी यह बहुत बड़ा द्वार था। यहांपर दो कपास ओटनेकी मिलें भी थीं। अबतूबर-कांति द्वारा जब ताशकन्दपर सोवियत-शासन कायम हो गया, तो यहांके गैरिसनके सिपाहियोंने भी लाल झंडा फहराया। मजूर और निम्नमध्यम-वर्गके लोग सोवियत-शासनके पक्षमें थे। ऐरापेतोफके आक्रमणसे पहले यहां बोल्शेविक पार्टीके सौ मेम्बर बन चके थे।

१२ (२५) मईको केर्कीकी सोवियतको खबर मिली, कि सफेद-गारदके तीन हजार सैनिक आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ आ गये हैं। अगले दिन यह भी पता लगा, कि सफेद-गारदका कुछ भाग किजिलअयाकमें पहुंच गया है। इसी दिन शामको सोवियतकी एक खास बैठक हुई, जिसमें प्रतिरक्षाके लिये तैयारी करनेका निश्चय किया गया। इसके लिये एक परिषद् (कलेगियो) बनाई गई, जिसका अध्यक्ष नस्तेरोफ और सदस्योंमें शीरियानेत्स (सोवियत-अध्यक्ष), बबायेफ, वासिलेक्स्की और बर्जानोफ थे। बर्जानोफ युद्धके विशेषज्ञके तौरपर लिया गया। १३ (२६) मईके १० बजे अमीरके पास रहनेवाले सोवियतके रेजीडेंटके पास केर्कीसे शीरियानेत्स, नेस्तेरोफ, और लादोगोने खबर भेजी, कि अश्काबादियोंकी पलटन यहांसे अट्ठाईस वेस्तंपर आ पहुंची है। हो सकता है, हम आपके साथ यह अन्तिम वार्तालाप कर रहे हैं। जो हो सके, मदद हमारे पास भेजें। आज ही शामको युद्ध शुरू होनेकी संभावना है। बेग और

उसके अफसर उनके साथ हैं। उनकी सेनामें ७५० सैनिक, आठ तोपों और सोलह मशीनगनोंके साथ शामिल हैं। एक अंग्रेज कर्नल सेनाका कमांडर है। इसे कहनेकी अवश्यकता नहीं, िक हम विशेष सहायताकी अवश्यकता है। यदि सहायता न पहुंची, तो हम बच नहीं सकते, तो भी हम अंतिम समयतक लड़ेंगे।

उस समय केर्कीके गैरिसन (छावनी)में किलेके एक सौ पचास सैनिक—सौ सवार थे। इनके अतिरिक्त नगरमें भी करीब अस्सी लाल स्वयंसेवक थे। समासोनोफ स्टेशनमें भी रेलरक्षक पचहत्तर हथियारबन्द सैनिक थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन सौसे कुछ ऊपर आदमी उनके पास थे।

१५ (२८) मईको सफेद-गारदकी ओरसे सोवियतको अल्टिमेटम मिला, जो जेनरल देनिकिनकी सेनाकी ओरसे भेजा गया था: भाईका खून बहानसे परहेज करनके लिये हम चाहते हैं, कि तुम केर्कीको समर्पण कर दो। अल्टिमेटमके बाद दो घटेतक हम प्रतीक्षा करेंगे। जिसके बाद किलेपर गोलाबारी शुरू हो जायगी। अल्टिमेटमपर निम्न अफसरोंके हस्ताक्षर थे:—

अंग्रेजी सेनाका कमांडर कर्नल लोमकार्ट, फ्रेंच सैनिक मिशनका अध्यक्ष कर्नल वाल्तेर, रूसी सनाका संचालक मेजर-जेनरल युदैनिच, तुर्कमानी सेनाका संचालक कर्नल गर-सरदार।

अिंटिमेटमके हस्ताक्षरों और सफेद गारदकी सेनाकी बढ़ा-चढ़ाकर बतलाई संख्याको देखकर केर्कीकी सोवियतको भारी डर लगता ही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, बोल्शेविक किलेको ऋांति-विरोधियोंके हाथमें देनेके लिये तैयार नहीं थे। परिषद्ने हर तरहसे नगरकी रक्षा करनेका निश्चय किया, और अल्टिमेटमका जवाब देते हुये कहा-"आत्मसमर्पणकी जगह निष्कलुष रूप-से मृत्यु प्राप्त करना बेहतर है।" परिषद्ने शिनिकोफ और श्वांस्कीके द्वारा पत्र भेजा। सवेरे दुकानें अभी बन्द ही थीं, तभी सोवियतके प्रतिनिधि नगरसे बाहर हो गये। उन्होंने ऐरापेतोफसे कारवांसरायमें मिलने जाते ढाई सौ हथियारबन्द तुर्कभानोंको देखा। किसीने बात करते हुये बतलाया, कि सेना-संचालक लोमकर्ट है। आदमीने प्रतिनिधियोंसे बात करते ऐरापेतोफको बतलाया, कि केकी घिर गई है, बुखारासे तारका संबंध कट गया है, केकी और करशीके बीचकी रेलवे लाइन भी काट दी गई है। तेरिमजके ऊपर पांच सौ सैनिक भजे जा चुके है। हमारी भारी सेनामें अंग्रेज, तुर्कमानी, रूसी आदि बहुत-सी जातियोंके लोग हैं। जब बातें हो रही थीं, उसी समय किसी आदमीने आकर ऐरापेतोफसे कहा, कि अंग्रेज तोपखाना-अफसर सिगरेट मांग रहा है। ऐरा-पेतोफने प्रतिनिधियोंसे बतलाया, कि सिगरेटका मतलब है सिपाही। इस प्रकार उसने प्रतिनिधियों-पर बहुत रोब डालना चाहा। उसने और बात करनेके लिये अपनी ओरसे स्तेपानोफ, उराल्स्की और मुजातिचको शीर्निकोफके साथ भजा, लेकिन श्वांस्कीको जामिनके तौरपर अपन पास रख लिया। शीर्निकोफन आकर बतलाया, कि सब झाँपड़ी हैं, कहीं तोप-ताप नहीं हैं। हां, अमीर-बुखाराके आदमी उनके साथ हैं। युद्ध-समितिने श्वांस्कीको लौटाने तकके लिए ऐरा-पेतोफके दो प्रतिनिधियोंको रख लिया, फिर अल्टीमेटमका उत्तर दिया—"हम अमर प्रोलेतारियोंके पुत्र, तुम्हें सूचित करते हैं, कि सोवियत रूस और तुर्किस्तानके राज्यके सिवा हम किसी राज्य-को स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ सोवियतकी शक्तिको स्वीकार करते, उसीकी आज्ञा मानते, और उसके लिये हम अपने खूनकी अंतिम बूदतक देनेके लिये तैयार है।

केकीं के बेंगकी बहुत-सी कार्रवाइयां पकड़ी गई थीं, इसलिये १६ (२९) मईकी शामको सवा छ बजे युद्ध-परिषद्ने उसे अल्टीमेटम दे दिये, िक अश्काबादके विद्रोहियोंको तुमने मदद दी हैं, और शहरके रूसी भाग तथा किलेको उनके हाथमें देनेकी कोशिश करते १५ (२८) मईकी शामको मीर आखुर कादिरकुलोफको पत्र देकर भेजा। दो घंटेका समय देकर बर्जानोफने तोप चलानेका हुक्म दिया। किलेकी तोपें आग बरसाने लगीं। पुराने नगरपर सन्नह गोले छोड़े गये। इसपर बुखारा राज्यपालने अपने प्रतिनिधि भेजे। तुरन्त दो तोपों, दो मशीनगनों

और तीन सौ रूसी बन्दूकोंको देना स्वीकार किया। फिर भी बेगके किलेपर चार और गोले छोड़े गये, जिसपर उसने अपनी दो तोपों, दो सौ बन्दूकोंको भी बोल्शेविकोंके हाथमें दिया। बाकी हथियारोंके बारेमें उसने कहा, कि लोगोंने डरके मारे आमू-दरियामें फेंक दिया है ।

अब स्वयंसेवकोंकी बड़ी तेजीसे भर्ती होने लगी। बेगको स्वतंत्र रखना खतरेकी बात समझ उसे और उसके आदिमियोंको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया गया । अमीरके बहुतसे अफसर, तथा बड़े-बड़े व्यापारी अपने धन और परिवारको नगरमें ही छोड़ गांवोंकी ओर भागे, जिससे आसपासके तुर्कमानोंको लुटका प्रलोभन हुआ । उन्होंने लुटके लिये अपने दल संगठित करने शरू किये, जिसमें सबसे पहले चाकिर, तराजा और खोजा हैरान गांवोंके लोग शामिल हुये। उन्होंने १९ मई (१ जून)को लूट-मार शुरू कर दी। रूसी इसे क्यों बर्दाइत करने लगे, इसपर तुर्क-मानों और रूसियोंमें जंग छिड़ गई, जो दो महीनेतक चलती रही। आसपासके गांवोंसे चीजोंका आना-जाना बन्द हो गया. नगरके लोग दिन-पर-दिन भूखे मरने लगे, न बच्चोंके लिये दुध था. न लोगोंके लिये खानेका सामान। तुर्कमानोंने काफी रूसियोंको मारा, और खुद भी उनकी काफी क्षति हुई। ३१ मई (१३ जून)को ३ बजे सबेरे तुर्कमानोंपर आगे बढ कर आक-मण करनेके लिये बोल्शेविकोंकी टकडी भेजी गई, जिसने उनकी काफी नुकसान अन्तमें १ (१४) जलाईको सलह करानेके लिये बुखाराके अमीरने ईशान सदूर तथा दूसरों के साथ अपने आदमी काजीबेकको बातचीत करनेके वास्ते भेजा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद ४, ५, ६ (१७, १८, १९) जुलाईको तुर्कमानोंने आक्रमण करके नगर-पर अधिकार करना चाहा, लेकिन सोवियतकी तोपों और मशीनगर्नोने उन्हें मार भगाया। जुलाई-के मध्य (अन्त)में स्टीमरसे एक दूत-मंडल ताशकन्द भेजा गया, जिसे बुर्दीलिक गांवमें तुर्कमानों-ने रोक लिया। फिर केर्कीमें बातचीत हुई, अन्तमें तुर्कमानोंने स्टीमरको जाने दिया। अमीर-बुखारा उस समय करमीनामें था । केर्कीमें बोल्शेविकोंके इतने जबर्दस्त प्रतिरोध और तुर्कमानों-की हानि देखकर अमीर बखाराके आदमी सुलह करानेके लिये १० जुलाईके १२ बजे दोपहरको केर्की पहुंचे। १२ (२५) जुलाईके ७ बजे सबेरे तुर्कमानोंके साथ संधिकी बातचीत शुरू हुई। इस बातचीतमें बुखाराके प्रतिनिधि थे—तोकसाबा मिर्जा खोजा, मीर अख़र कारी उसमानबेक और कराउलबेगी जाहिरोफ, और तुर्कमानोंके प्रतिनिधि—ईशान सदुर, ईशान उराक, मुल्ला वलीनियाज, मुल्ला बाबा और मुल्ला जूराकुल तोकसाबा। १९ जुलाई (अगस्त) संधिके ऊपर हस्ताक्षर भी हो गया। तुर्कमानोंने केर्जीके घेरेको हटा लिया। २० जुलाई (१२ अगस्त) को केकींका बाजार खुल गया, गांवोंसे सब तरहकी खानेकी चीजें आने लगीं।

इस प्रकार ऐरापेतोफकी बंदर-घुड़कीको खतमकर तुर्कमानोंके खतरेसे भी अपनेको मुक्त करके केकीं बोल्शेविकोंने अपनी शक्ति मजबूत कर ली। २२ सितम्बर (५ अक्तूबर) को स्टीमर द्वारा चारज्यसे नई कम्युनिस्त सेना केकीं आ रही थी, लेकिन केकींसे पच्चीस वेस्तंपर तुर्कमानोंन फिर स्टीमरको रोक लिया। लेकिन चार घंटेके बाद उन्होंने उसे छोड़ देनेम ही खैरियत समझी। इसी साल ताशकन्दसे कुछ लाल सैनिकोंके साथ तीस लाख रूबल खजाना लेकर लगोदा और शीनिकोफ आ रहे थे, जिन्हें २५ अक्तूबर (८ नवम्बर)को उसी गांव खोज-म्बाजमें तुर्कमानोंने फिर रोक लिया। उन्होंने हथियार और खाजाना छीन बोल्शेविकोंको मौतका दंड दिया। चार दिन इसी स्थितिमें रहे। केकींके बेगपर दबाव पड़ा, तो तुर्कमानोंने उन्हें छोड़ दिया। केकींकी कांतिकारी समितिने इस बातका बहुत विरोध किया, कि ईरानी, जर्मन, अफ-गान या दसरे आदिमियोंको न रोक तुर्कमान केवल रूसियोंको रोकते हैं।

केर्की-कांड (१९१९ ई०) की तारीखवार घटनायें निम्न प्रकार थीं :--

२४ अप्रैल (७ मई) केर्कीपर चढ़ाईके लिये ऐरापेतोफने सिपाही जमा करने शुरू किये।

५ (१८ ''') तस्तबाजारसे ऐरापेतोफकी सेना रवाना हुई।

१२ (२५ '') केर्की-सोवियतको शत्रुके आनेकी सूचना मिली ।

- १३ (२६ ") युद्ध-परिषद्का संगठन, और नगरकी प्रतिरक्षाकी तैयारी।
- १४ (२७ '') ऐरापेतोफकी सेना केर्कीके नजदीक पहुंची।
  - १५ (२८ '') ऐरापेतोफने अल्टीमेटम दिया, श्वांस्की और शिनिकोफ बात करने गये। परिषद्ने अल्टीमेटम स्वीकार नहीं किया।
  - १६ (२९ '') युद्ध-परिषद्ने केर्कीबगको हथियार रख देनेके लिये अल्टीमेटम दे पुराने नगरपर गोलाबारी की ।
  - १७ (३० '') पुरान नगरके प्रतिनिधि बात करने आये । बेग और उसके अफसरोंको गिरफ्तार करके पुराने केर्की नगरको बोल्शेविकोंने ले लिया ।
  - १९ मई (१ जून) कगानकी सोवियत सेना समसोनोफ स्टशनपर आई । तुर्कमानोंने केर्कींका मुहासिरा शुरू कर दिया ।
  - २-३ (१५-१६'') तुर्कमान नेताओं के साथ प्रथम बातचीत ।
  - ३ (१६ '') केर्की-सोवियतने अपनेको खतम करके सारी शक्ति युद्ध-परिषद्के हाथमें देदी।
  - ४-६ (१७-१८'') तुकमानोंने आक्रमण करके केकीं नगरको लेना चाहा।
  - १० (२३ '') बुखारासे बोइस्केविच तथा अमीरके आदमी सुलह करानके लिये केकी पहुंचे।
  - १२ (२५ '') तुर्कमानोंके साथ सुलहकी बात शुरू हुई।
  - १९ जन (२ जुलाई ) सुलहनामे पर हस्ताक्षर।
  - २८ सितम्बर (११ अवतूबर) अपने अपराधोंके लिये बजानोफ शिरियानेत्त्स् और नेतेरोफको गिरफ्तार किया गया।

### ४. ईरानका दावा

१९०७ ई०में इंगलैंड और जारशाही रूसका जो समझौता हुआ था, उसमें दोनों राज्योंने बीचके थोड़ेसे स्थानको छोड़कर ईरानको अपने प्रभावक्षेत्रमें बांट लिया था, और बहुतसे राजनीतिक और आर्थिक सुभीते अपने लिये प्राप्त किये थे। ऋांतिके बाद सोवियत सरकारने इस तरहके साम्राज्यवादी संधिपत्रोंको फाड़कर फेंक दिया । २६ फर्वरी १९२१ ई०को मास्कोमें ईरानके साथ नये संधिपत्रपर हस्ताक्षर करते हुए सोवियतने ईरानके साथ हुई अन्यायपूर्ण शर्तोंको खतम कर दिया धातु-धुनों, पेट्रोल आदिके संबंधमें जो रियायतें ईरानसे जारशाहीने ली थीं, उन्हें छोड़ दिया। जुल्फा तब्रेज और दूसरी जगहोंमें जारशाहीने जो रेलवे लाइनें बनाई थीं, उन्हें ईरानको दे दिया। उरिमया (रजाइया) महासरोवरमें चलनेवाले रूसी स्टीभरोंको ईरानके हवाले कर दिया। तेली ग्राफ, बिजली स्टेशन, बैंकोंकी इमारतों आदिपर से भी अपना अधिकार छोड़ दिया। कुल मिलाकर प्रायः सात करोड़ सुवर्ण रूबलकी अपनी संपत्तिको देते रूसियोंके वाह्य-राज्यमें विशेष अधिकार-को भी छोड़ दिया । एक ओर रूसके नये शासक इस तरहकी उदारता दिखला रहे थे, दूसरी तरफ बिस्तियारी सामन्त समसामुस्सल्तनतके नेतृत्वमें ईरान सरकार मार्च १९१९ ई०में पेरिसके अंत-र्राष्ट्रीय काफ्रेंसमें कौरोश और दारयोशके समयकी ईरानी सीम।को फिरसे कायम करना चाहती थी। समसामुस्सल्तनत उसी बस्तियारी कबीलेका सरदार था, जिसने १९१६ ई०में इंगलैंडके साथ समझौता करके ईरानके प्रसिद्ध तेल-क्षेत्रको अंग्रेजोंके हवाले किया था। इसीके शासनके समय इंगलैंडने ईरानपर पूरी तौरसे अपना अधिकार जमाया, इसलिये अग्रेजोंकी सम्मतिके बिना वह ऐसी मांगोंको रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकताथा। उस समय एक ओर अंग्रेज जेनरल डेन्स्-टरविलकी सेना बगदादसे बाकू पहुंची थी, वहां दूसरी सेनाका कर्नल रोलिसनके अधीन अक्का-बाद आई थी। अंग्रेजी सेनाओं के बलपर ईरानकी मांगे यदि लंबी हो जायें, तो आश्चर्य क्या? वस्तुतः यह नई सीमा ईरानकी नहीं, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यकी होती। ईरान सरकारने अपने स्मारक पत्रमें मांग की-बाकू नगरके साथ सारा आजुर्बाइजान, एरेवान, नखचेवान, कराबख आदि नगरों-को साथ रूसी आर्मेनिया, दरबेंदके साथ दागिस्तान (अर्थात् प्रायः सारा काकेशस) ईरानको मिलना

ईरानका दावा]

लेकिन ईरान और उसकी पीठ ठोंकनेवाले ब्रिटिश साम्प्राज्यवादियोंके सारे मनसूबोंको मध्य-एसियाके बोल्शेविकों, उनके लाल-गारद और लाल-सेनाने विफल कर दिया । रूसियोंके दांत खट्टे करनेवाले तुर्कमानोंको यह समझनेमें दिक्कत नहीं हुई, कि उनके भाग्यका सितारा बोल्शेविकों के साथ फिर उगनेवाला हैं। दूसरी जगहोंकी तरह तुर्कमानोंमें भी उच्चवर्ग और मुल्ला क्रांति-विरोधी सफेद-गारदोंके साथ हुये, और अधिकांश गरीब जनता बोल्शेविकोंके साथ । इसी जनशिक्त-के बलपर तुर्कमानियामें १९२४ ई०में किसान-मजदूर-राज्य जातियोंके आत्मनिर्णयके अनुसार एक लाख सतासी हजार वर्गमील भूमिपर कायम हुआ। यद्यपि इस भूमिका अस्सी सैकड़ा कराकुम (कालाबालू)का महारेगिस्तान हैं, लेकिन तेरह लाखके आबादी के लिये बाकी बीस सैकड़ा भूमि भी कम नहीं हैं। अब तो बक्षु (आमू-दरिया)को कास्पियनसे मिलानेके लिये ग्यारह सौ कलोमीतरकी जो नहर खोदी जा रही हैं, उसके कारण इस रेगिस्तान- का बहुत बड़ा भाग उर्वर भूमिमें परिणत हो जायगा। तुर्कमान घुमन्तू कबीले, और उनके लूट-पाट और लड़ते-भिड़ते रहनेके जीवनका अंत हो चुका हैं, उनमें शत-प्रतिशत आधुनिक शिक्षा से शिक्षित नर-नारी हैं। वह जीवनके हर क्षेत्रमें बड़ी तेजीसे आगे बढ़े हैं।

#### स्रोत-ग्रंथ

१ रेवोल्युत्सिया स्रेद्नेइ आजिइ (ताशकन्द १९२९)

- R. History of civil war in USSR (2 vols., G. F. Alexandrov and others, Moscow 1947)
- 3. La revolution russe (4 vols., C. Anet, Paris 1918-20)
- Y. La revolution russe (Al. Ular, Paris 1905)



### परिशिष्ट

# रूसी भाषा और भारत

## १. ऐतिहासिक सिंहावलोकन

सिकन्दर (मृत्यु ३२३ ई० पू०) से पहिलेके भी भारतीय युनानियोंको जानते थे। 'माज्झिम-निकाय'के एक सूत्रमें बुद्धने कंबोज (उत्तरी अफगानिस्तान) और यवन (यूनान) का नाम लिया है। पाणिनि (ई० पू० ४थी शताब्दी)को भी यवनोंका नाम मालूम था। उसके बाद तो बहुत भारी संख्यामें यवन हिन्दुस्तानमें आये, और ईसा-पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दीमें उत्तरी भारतके कितने ही हिस्सोंपर यवनोंका राज्य रहा। ई० पू० पहली शताब्दीसे ईस्वी तीसरी शताब्दीतक उत्तरी भारतका बहुत-सा भाग शकोंके हाथमें था, और पंजाब तो पांचवीं शताब्दीतक शकोंके शासनमें रहा, जब कि इतिहासमें गलतीसे श्वेत-हूणके नामसे प्रसिद्ध किन्तु वस्तुत: शकोंकी ही एक शाखा हेफतालों (तोरमान-मिहिरकुलके वंश)ने उनको हटाकर अपना राज्य स्थापित किया। मिहिरकुलको मालवाके यशोधर्माने भगाया, जिसके साथ अंतिम शकोंका राज्य भारतसे लुप्त हुआ। इसी समय बाह लीक (बाख्तर या बलख), तुषार और सोग्दको भी उनसे तुर्कोंने छीन लिया। आठ-आठ शताब्दीतक यवनों और शकोंका भारतसे इतना घनिष्ठ संबंध रहा, वे लाखोंकी संख्यामें हमारे देशमें आकर बस गये, और आज वह शाकद्वीपी ब्राह्मण, चौहान, बनाफर-जैसे बहुतसे राजपूतों और जाट-गूजर जैसी जातियोंके रूपमें हिन्दुओंके अभिन्न अंग बन गये। तो भी हमारे यहां इस तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, कि उन की भाषाओंका हमारी भाषासे बहुत घनिष्ठ सबध है, और उससे ऐतिहासिक परिणाम निकाले जा सकते हैं।

१८वीं शताब्दीके अंतमें युरोपके विद्वानोंका घ्यान संस्कृतकी तरफ खास तौरसे आकृष्ट हुआ, जब कि उन्होंने देखा कि संस्कृत और युरोपीय भाषाओंमें आपसमें कितनी ही जगह अद्भुत समानता है। इसका श्रेय जर्मन अध्यापक बॉपको हैं, जिसने अपने विस्तृत अनुसंधानके बल-पर इस समानताको दिखलाया और हिन्दी-युरोपीय भाषा-तत्त्वकी नींव डाली। अब यह सर्वंसम्मत बात हैं, कि संस्कृत तथा युरोपीय भाषाओंकी समानता आकस्मिक नहीं हैं, जैसे :——

संस्कृत--ददामि दास्यमानस् दातर् ग्रीक---दिदोमि दोसोमेनोस् दोतेर्

इसी तरह :---

संस्कृत--वाक् वाचस् वाचाम् वचस् वाग्म्यस् ग्रीक--वोक्स् वोकिस् वोकेम् वोकेस् वोकिबुस्

इन समानताओंने सिद्ध कर दिया कि "हिन्दी-युरोपीय भाषाएं सभी एक ही मूल-भाषा की संतानें हैं।"\*

हिन्दी-युरोपीय भाषाओंकी इस एकताके सिद्धांतको स्वीकार कर लेनेपर रूसी भाषाका भी संबंध संस्कृतसे हैं, यह मान ही लिया जाता है। किन्तु इससे एक भ्रम पैदा होता है, कि रूसी भाषा भी उतनी ही दूरसे संस्कृतके साथ सम्बन्ध रखती हैं, जितनी कि ग्रीक और अंग्रेजी भाषा। फारसी भाषा-का भी संस्कृतसे संबंध हैं, हिन्दी-बंगलाका भी संस्कृतसे संबन्ध हैं, लेकिन यहां तारतम्य एक समान

<sup>\*</sup> अन्ध्रापौलोजी (सर एडवर्ड टेलर) जिल्द १, पृष्ठ ८

नहीं है। फारसी भाषा अंग्रेजीसे तुलना करनेपर संस्कृतकी सगी बहन-भतीजी मालूम होती है, उसी तरह युरोपकी दूसरी भाषाओंसे तुलना करनेपर रूसी और उसकी स्लाव बहनें संस्कृतकी विलकुल भागिनेयी और प्रभागिनेयी सिद्ध होती है। वस्तुतः रूसी भाषा युरोपीय भाषाओंके वर्गकी नहीं है, बिल्क वह संस्कृत-ईरानी भाषा-वर्गसे संबंध रखती है। १८ वीं सदीके आरंभतक रूसी भी अपने का युरोपसे अलग समझते थे। आज भी उनके मुखसे जब-तब अपनेसे पश्चिमके देशोंको 'युरोपा' कहकर पृथक् करनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है।

ईरानियों और हिन्दी-आयोंका घनिष्ठ संपर्क भाषाके अतिरिक्त उनकी देवावली और पूजा-प्रकारसे भी सिद्ध होता है। रूसी भाषाका संस्कृतसे कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसके बारेमें हजारों उदाहरण हम यहां देने जा रहे हैं, इसलिये बहुत लिखनेकी अवश्यकता नहीं है। लेकिन मूल-भाषा और उसके बोलनेवालोंसे इतिहास-श्रृंखला कैसे जुड़ती हैं, इसे यहां संक्षेपमें दिखलानेकी जरूरत है।

हम आसानीके लिये उस भाषाकी ''प्राक् हिन्दी-युरोपीय भाषा'' मान लेते हैं, जिसे भारत और ईरानके आयों और रूसी तथा युरोपीय जातियोंके पूर्वज एक कबीला होनेके वक्त बोला करते थे। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं, कि भाषा बोलनेसे यह मतलब नहीं, कि वह अपने पूर्वजोंके विशुद्ध वंशज हैं। मानव-जातियां स्थावर नहीं, जंगम हैं। कभी वह स्वयं दूसरी जातियोंके देशोंमें गई और कभी दूसरी जातियां उनके देशोंमें आई । यदि भिन्न-भिन्न भागों-में भारतीय आयोंके रक्तमें द्राविड़, किरात और मंगोल जातियोंका प्रचुर रुधिर हैं, तो युरोपकी जातियां भी प्राचीन भूमध्यीय जातियों, और रूसी जाति हूणों, तुर्कों और मंगोलोंके रक्तसे बची नहीं है। हां, यह कहा जा सकता हैं, कि हिन्दी-युरोपीय-भाषा-भाषी जातियोंमें उनके प्राक्-हिन्दी-युरोपीय पूर्वजोंका रक्त अधिक हैं, परन्तु पश्चिममें यह बात केवल युरोपमें रहनेवालोंपर ही लागू हैं।

प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जातिके निवास और कालको ढूंढ़ते-ढूंढ़ते हम नवपाषाण-युगतक पहुंचते हैं। उनके आधुनिक वंशधरोंकी शब्दावलीसे तुलना करनेपर इतना पता लगता है, कि अभी वह कृषिको नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह भी हुआ, कि वह नवपाषाण-पूगके आरंभिक कालमें थे। यह समय ईसा-पूर्व तीसरी-चौथी सहस्राब्दी या कुछ आगे-पीछे हो सकता है। मानव-तत्त्ववेत्ताओं-में इस सम्बन्धमें मतभेद हैं, कि प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति एसियाकी रहनेवाली थी या युरोपकी। बहुतसे विद्धान् कहते हैं, कि अंतिम हिम-युगकी समाप्तिके बहुत देर बाद एसियाकी एक जातिने युरोपपर धावा बोला और वही प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति थी । दूसरी तरफ ऐसे भी विद्वान् हैं, जिनका कहना हैं कि हिम-युगके बाद जिन जातियोंका युरोपमें पता लगा है, उन्हींकी वंशज यह प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति थी । \* हमें अभी इस विवादमें नहीं पड़ना है । यदि प्राक्-हिन्दी युरोपीय जाति एसिया-मध्य-एसिया--से यूरोपमें गई, तो उसकी पूर्वी शाखा गोबीकी मरुभूमिसे कार्पाथीय पर्वतमालातक फैली हुई थी। पीछे इसके विभाग हुये – आर्य और शक। आसानीके लिये हम पूर्वी शाखाको 'शतं वंश'या 'शकाऽऽर्थ' कह लेते हैं । पश्चिमी 'केन्टं' या पश्चिमी युरोपीय जातियोंके पूर्वज थे। लेकिन यहां हम यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि हालकी स्वारेज्म (निम्नवक्षुनदी)की खोजोंने बतलाया है, कि वहांकी संस्कृति सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृतिसे सम्बद्ध थी, अर्थात् सिन्धु-उपत्यकाकी जाति और प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति-की सीमा अराल-समुद्र और सिर-दरिया थी।

यदि हम यह मान लें, और जिसकी संभावना भी अधिक हैं, कि प्राक्-हिन्दी-युरोपीय जाति हिम-युगके बादकी युरोपीय जातियोंसे निकली थी, तो उसके विचरण-स्थानकी सीमा वोल्गा या एम्बा नदी रही होगी, अर्थात् विशाल 'भूखे बयाबान' (कजाकस्तान)से पश्चिम ही । इसी विशाल

<sup>\* &#</sup>x27;स्केलेंटेन रिमेन्स ऑफ अर्ली मैन' (हरद्लिच्का), स्मिथसोनियन् मिसलेंनियस् पिब्लिकेशन जिल्द ८३ (१९३०) पृष्ठ ३४७-४९

भू-भागके पूर्वीय अंशमें पूर्वी शाखावाले शकार्य रहते थे। शकार्य-काल में भी संस्कृतिके तलमें बहुत अन्तर नहीं पड़ा था। कृषिकी संभावना कम हैं। शिकारके साथ पशुपालन भी वह करते थे। समाज जन-सत्ताक था, यानी व्यक्तिकी जगह जनकी प्रधानता थी।

शकार्य जातिका सम्मिलित वासस्थान कार्पाथीय पर्वतमालासे पूरब रहा होगा, जिसके पूर्वमें आर्य रहा करते थे और पश्चिममें शक। जनसंख्याकी वृद्धि या प्राकृतिक विपत्तिके कारण शकों और आर्योमें संघर्ष हुआ। परिणामतः आर्योको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा। उनका एक भाग कास्पियनके पश्चिम काकेशस पर्वत-मालासे होते क्षुद्र-एसिया (तुर्की) और उत्तरी ईरानके तरफ बढ़ते असीरियाके सभ्य देशकी सीमापर पहुंचा, और दूसरा भाग कास्पियनसे पूरवकी तरफ अराल समुद्रके किनारे होते ख्वारेज्मकी भूमिमें पहुंच वहांकी सभ्यताके सम्पर्कमें आया। काकेशससे होकर जानेवाले आर्योंका पता हमें ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीमें वोगजकुई (अंकराके पास)में मितन्नी आर्योंके अभिलेखसे मिलता है। यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि इसी सहस्राब्दी में हिन्दी-युरोपीय ग्रीक ग्रीस देशमें दाखल हुए।

अराल-समूद्र और ख्वारेज्ममें पहुंचे आर्योंका वहांकी संस्कृत जातिसे संघर्ष हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं। ख्वारेज्मकी सम्य जाति उसी तरह घुमन्तू आर्योंके समक्ष नतमस्तक हुई, जिस तरह हजार वर्ष बाद ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीमें हिन्दी आर्योंके सामने सिन्धु-उपत्यकाकी संस्कृत जाति परास्त हुई, और वहां आर्योंका अधिकार जमा। शकोंसे आर्योंके प्रथम अलग होनेका काल ईसा-पूर्व ३००० वर्षके आसपास था। आगे मध्य-एसियामें आर्य कस्प्यिनसे पामीर तक फैल गये। वक्षु (ख्वारेज्म) सम्यताने उन्हें कृषि और संस्कृतिकी दूसरी बातें सिखलाईं। आगेके लिये यह भूमि आर्यों का बीजस्थान (आर्याना बेइजा) बन गई। ईसा-पूर्व २५०० के आसपास आर्योंके भाई—शक संख्या-वृद्धि, देवी उत्पात या अच्छी चरागाहोंकी भनक पा पूरबकी ओर बढ़े। संभव है, अराल-समुद्र और सिर-दिरयाके उत्तरके पशुपाल आर्य-जनोंसे उन्हें लड़ना पड़ा हो। कुछ भी हो, वह धीरे-धीरे पूरब-में बढ़ते त्यानशान् और अल्ताईकी उपत्यकाओंको लेते गोबी और विवनलुन् पर्वतमालातक पहुंच गये।

ईसा-पूर्व १५०० में तरिम, इली और चूकी समृद्ध उपत्यकार्ये शकोंके निवासस्थान थे। संभव है, वहां वे कुछ खेती भी करते हों, अल्ताईकी खानोंसे सोना तो वह जरूर निकालते थे। लेकिन शक अपनी जीविकाके लिये मुख्यतया निर्भर थे पशुओंपर—घोड़ा, गाय और भेड़ें उनके मुख्य धन थे, ऊंटों-से उनका प्रेम न था। इस प्रकार ईसा-पूर्व १५ वीं सदीमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक शक-जातिका वासस्थान था। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ग्रीक इतिहासकार दुनाइ (डैन्यूब)के उत्तर तथा अराल-तटपर शकों (स्कुथ, सिथ) के होनेकी बात करते हैं। ईसा-पूर्व ६ठी सदीमें ईरानी शाहशाह कोरोस-को शकोंसे बचनेके लिये दरबन्द (बाक्से उत्तर)की किलाबंदी करनी पड़ी थी। सिर-दिरयाके किनारे भी उसे शकोंसे लड़ना पड़ा था और एक शक योद्धाके हाथ ही घायल होकर उसे मरना पड़ा। ईसा-पूर्व ४थी सदीमें अलिकस्न्दरको दुनाइ और सिरदरियाके तटपर फिर शकोंसे मुकाबला करना पड़ा । इस तरह स्पष्ट है, कि ईसा-पूर्व २००० से अलिकसुन्दर (सिकन्दर)के समयतक कारपाथीय पर्वतमालासे गोबीतककी भूमि शक घुमंतुओंकी विचरण-भूमि रही, और यही महाशक-द्वीप था। यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि अराल समुद्रके पास मगेसगेत् (महाशक) नामकी एक शक जाति का वर्णन हेरोदोतने किया है। ई० पू० २०६ में जब कि ग्रीक-बाल्हीक राजा युथिदेमोने सिर-दरियापर चढ़ाई की थी, उस वक्त भी वहां शक लोगों हीका निवास था। कितने ही पविचमी विद्वानों-का विचार है, कि वहां (महाशकद्वीपमें) रहनेवाली शक जाति वस्तुतः एक जाति नहीं थी, अर्थात् वह भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते थे, और उनके रक्तमें भी भिन्नता थी। भिन्न-भिन्न भाषाका मतलब यदि यह है, कि उनमें कई बोलियां थीं, शब्दोंके उच्चारणमें कुछ अंतर था, तो इसमें किसीको आपत्ति नहीं। किन्तु यदि इसका यह अर्थ है, कि वहां 'शतम्' वंशकी भाषासे बिलकुल ही अलग, अथवा हिन्दी-युरोपीय भाषासे भी बिलकुल अलग भाषा बोलनेवाले कबीले रहते थे, और रक्तसे भी वे शकार्य या हिन्दी-युरोपीय जातिसे भिन्नता रखते थे; तो इसके लिये कोई आधार नहीं है। वस्तुतः भाषाके मामूली स्थानीय भेदके साथ भी इस सारे महाशक-द्वीपमें शक जातिका अक्षुण्ण आधिपत्य १७२ ई० पू० तक रहा।

गोबीसे उत्तर, और पूरबमें मंगोल-वंशीय जातियां निवास करती थीं, जिनमें सिन् (चीनी) और हणका इतिहासमें सबसे पहले नाम आता है। २५० ई० पू०में तूमन् शन्-यूके नेतृत्वमें हुण बहुत प्रबल हुये और चीनको उनके सामने झुकना पड़ा। ये हुण-जिनके ही वंशज पीछे चिंगिज खांके मंगील थे-आधिनिक मंगोलियामें रहा करते थे। इनके आतंक और आक्रमणोंके मारे चीनी परेशान थे और इसीलिये उनसे बचनेके लिये विश्वविख्यात चीनकी दीवार बनी । हूणोके पश्चिमी पड़ोसी शक थे। तूमन शन्-यूके बाद उसका पुत्र माउ-दुन् हुणोंका राजा हुआ, और वह १८३ ई० पू०में मौजद था। इसने चीनको कई बार बुरी तरह परास्त किया, और उससे अपनी शर्ते मनवाईं। इसके समय हण राज्य पिरचममें अल्ताईतक पहुंच गया, और पूर्वमें कोरियातक। अल्ताई और बलखाश्से पूर्वके शकों-ने माउ-दुन्की अधीनता स्वीकार की, और शायद इससे पहले ही बापके समयमें ही अल्ताईके उत्तरकी सोनेकी खानें हणोंके हाथमें चली गई थीं। संभव है, अब भी वहां काम करनेवाले शक ही रहे हों। जो भी हो, माउ-दुन्ने शकद्वीपके कुछ भागपर अधिकार करके भी उसने अपनी तरहके घमत् शकोंके उच्छेद करनेकी अवश्यकता नहीं समझी। उसके पुत्र ची-युइ (मृत्यु १६२ ई० पू०)ने शकोंके साथ पिता जैसा बर्ताव नहीं करना चाहा और उसने १७२ ई० पू०में शकोंके उच्छेदका काम शुरू किया। उसने तरिम्-उपत्यकामें बस गये शकों (यू-ची) के राजाको मारकर उसकी खोपडीका मद्य-चषक बनाया। इस समयसे शकों और हुणोंका संघर्ष शुरू हुआ, और शकद्वीपके पूर्वी भागमें खलबली मच गई। शक अपने पुराने स्थानको छोड़कर दिक्खनकी तरफ भागने लगे। दिक्खनकी तरफ भागनेवालों में सबसे पहले थे यू-ची, जिन्होंने ई० पू० १३० में बाख्तर (बलख)में ग्रीक-बाल्हीक राज्यको समाप्त कर अपने राज्यकी स्थापना की, और इस तरह हिंदुकूशतकका भूभाग शकोंके हाथमें चला गया।

हूणोंके दक्षिणी पड़ोसी चीनी उनसे तंग आये हुये थे। हूण उन्हें दुधार गाय समझते थे, और चीनी किसान एवं शिल्पी जो कुछ धन जमा करते, हुण सवार आक्रमण कर लूट ले जाते। जब हुणीं-का शकोंसे भी संघर्ष हो गया, तो उनसे मिलकर एक साथ हूणोंपर आक्रमण करनेके लिये चीनने अपने एक सेनापित और महापर्यटक चाऊ-क्यान्को १३८ ई० पू०में शकोंके पास दूत बनाकर भेजा। चाङ रास्तेमें हणोंके हाथमें पड़ गया और दस सालतक उनका बंदी रहा। इस वक्त त्यान्-शांक और अल्ताई पर्वत-मालाओं के बीच इली-उपत्यकामें वू-सुन् शंक रहा करते थे। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका कहना है, कि वू-सुन् कुषाण शब्द हीका चीनी रूपान्तर है। जब वू-सुनोंने १२८ ई० पू० में हूणोंसे अपनेको स्वतंत्र कर लिया, तो चाड-क्यान्को मुक्ति मिली और वह फर्गानाके रास्ते सिर-तटपर खोकंद नगरमें पहुंचा। वह पहला चीनी यात्री था, जिसने इन देशों और निवासियोंका सुंदर वर्णन किया, जिसका पोछेके दूसरे चीनी यात्रियोंने अनुकरण किया । चीनने यू-ची सरदारोंसे मिलकर उन्हें चीनके सहयोगसे पश्चिमकी तरफसे हूणोंपर हमला करनेके लिये प्रेरित किया। लेकिन य-ची इसके लिये तैयार नहीं हुये। उन्हें अपना देश छोड़े ३० सालसे अधिक हो गया था। यद्यपि वह अब भी सोग्द, तुषार और बास्तरमें घुमंतू जीवन ही बिता रहे थे, लेकिन उनके लिये नगरों और गांवोंके रहने-वाले सोग्दी (ताजिक) सारी भोग-सामग्री जुटाते थे। यद्यपि चाड शकोंको हूणोंके विरुद्ध नहीं कर सका, तो भी चीनने अपने ही बलपर एक विशाल सेना हूणोंके विरुद्ध १२१ ई० पू०में उनकी भूमि (आधुनिक मंगोलिया)पर भेजी। चीनियोंकी भारी विजय हुई, लेकिन घुमंतू जातियोंपर विजय टिकाऊ नहीं हुआ करती। पीछे फिर हूण लूट-मार करने लगे। लौटते वक्त चाऊ-क्यान फिर एक साल हूणोंका बंदी रहा। उसने चीन-सम्राट्से सारी बात सुनाते हुये जे-चुआनके रास्ते भारतसे संबंध स्था-पित करनेके लिये कहा । चीन-सम्राट्ने फिर उसे इली-उपत्यकाके वू-सुन् शकोंके पास साथ मिलकर हूणोंपर आक्रमण करनेकी बात करनेके लिये १२१ ई० पू०में भेजा।\*

<sup>\*</sup>देखो जिल्द १, हूण भी।

साथ-साथ यू-चियोंने भी अंतमें (चाज-क्यान्) की मृत्युके दो वर्ग बाद) चीनकी अधीनता स्वीकार की 1 यही समय है, जब कि शक-राजाओंने चीनी उपाधि 'देवपुत्र' धारण की ।

माउ-दुन्से परास्त यू-चियोंने लोबनोरके तटको छोड़ भागकर बाख्तरके ग्रीक-राज्यको हाथ-में ले लिया था, लेकिन वह उतने हीसे संतुष्ट नहीं हुये। सीस्तान (उन्हींके नामसे शकस्तान) और बिलोचिस्तान होते ११० ई० पू०में सिंध पहुंचे, फिर घीरे-धीरे समुद्र-तटके भागपर अधिकार करते ई० पू० में तक्षित्राला और गांधारके स्वामी बन गये, और उन्होंने एक शताब्दीसे जड़ जमाये यवन-राज्यका उच्छेद कर दिया। इससे पहले ८७ ई० पू० में यू-ची काबुलको भी ले चुके थे। यु-ची सरदार मोग भारतका प्रथम शक राजा था। ११०-८०ई०तक गुजरातभी शकोंके हाथमें चला गया था। ६० ई० पू०तक मथुरामें भी शक-छत्रपी कायम हो गई। मोग (Maus) की मृत्यु ५८ ई० पू०में हुई, जिसके बाद शकोंके भिन्न-भिन्न कबीलोंमें झगड़ा हो गया और राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। तब शकोंके कुषाण कबीलेके यवगू (सरदार) कजुल कद्फिस् 1 की शक्ति बढ़ी। उसने हिंदुकुश पार हो बाख्तर और तुषारपर भी अधिकार कर लिया। कजुलके पुत्र वीम कद्फिस् द्वितीय (७५-७८ ई०), ने सारे उत्तर भारतको जीता। इसीका पुत्र 'वसीलेउस् वसीलेउन्कनरे कोस्'(राजाधिराज कनिष्क)हुआ जिसने शक-संवत् चलाया और ७८-१०३ ईसवीतक राज किया। इसके सिक्के अराल-समुद्रसे बिहार तक मिलते हैं। शकोंमें यह सबसे बड़ा राजा था। इसे बौद्ध धर्ममें नये तौरसे दीक्षित होनेकी अवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यू-ची शकोंकी मूल-भूमि तिस्-उपस्यकामें ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीमें ही बौद्ध धर्म पहुंच चुका था और शक ही नहीं, हुण सामन्तोंमें भी बौद्ध धर्मके माननेवाले थे।

शकोंके भिन्न-भिन्न कवीले ईसा-पूर्व द्वितीय शदाब्दीमें इस प्रकार थे-(१) लोब्नोरके आसपास यू-ची, (२) इली-उपत्यकामें वू-सुन्, (३) इस्सिक्कूल झीलके तटपर सइ-वाइ, (४) ऊपरी तरिम्-उपत्यकामें — जहां आजकल काशगर्-यारकन्द् नगर हैं, — में कस या खश, (५) मध्य सिर-दरिया तटपर शक, (६) सिर-दरियाके मुहाने तथा अरालके पश्चिमी किनारेपर भी मसगेत (महाशक ) रहते थे। जान पड़ता है, काशगरवाले कश नामी शकोंका ही एक उपनिवेश काश्मीरमें था, जिससे उसका यह नाम पड़ा। उधर हुण और चीनका द्वन्द्व जारी रहा। अंतमें ईसबी प्रथम शताब्दीके मध्यमें हुण चीनके प्रहारसे जर्जर होकर उसकी अधीनता स्वीकार करनेको मज-बुर हुए। इसपर सारा हुग-जन उत्तरी और दक्षिणी दो भागोंमें विभक्त हो गया। यद्यपि विभाजन अथीनता स्वीकार करने के विरुद्ध ही हुआ था, किन्तु स्वतंत्रताथादियोंके लिए वह बहुत महंगा पडा । चीन और .अपने भाइयोंकी सम्मिलित शक्तिके सामने अब निर्वल हो गये और ७३ ई०में उत्तरी हूणोंका पश्चिमाभिमुख महा-अभियान आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे शकद्वीपसे शकोंको हटाकर वह उनकी जगह लैने लगे, लैकिन सिर-दरियाके दिक्खन उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। ३७० ई० में अराल और कास्पियन-तटपर रहनेवाले आलानोंका उन्होंने इवंस किया—यह भी शकोंका ही एक कबीला था। ३७५ ई०में अपने सरदार वालामेर्के नेतृत्वमें दोन-तटपर पहुंच उन्होंने माओस्त-गत (जाट)को छिन्न-भिन्न किया। फिर द्नियेपर पहुंच गाथोंका घ्वंस किया। आगे भी उनका प्रभुत्व बढ़ता ही गया और हूण-सरदार अत्तिला (मृत्यु ४५३ ई०) के समय मध्य-दुनाइ (डैन्यूब) तक हुणों के हाथमें आ गया।

मंगोलियासे आरम्भ हो मध्य-दुनाइतक पहुंच गये पौने पांच सौ सालके इस भयंकर हूण-तूफानने सबसे अधिक क्षति शकोंको पहुंचाई, और वोल्गासे गोबीतकके शकद्वीपको शकोंसे खाली करवा लिया। सबसे आखिरमें शकद्वीप छोड़कर भागनेवाले शक हेफ्ताल थे, जिन्हों गलतीसे भारतमें हूण और पिश्चममें श्वेत-हूण कहा जाता है। ३६० ई०में हूणोंके एक कबीले अवार (ज्वेन्-ज्वेन्)ने शिवत सम्पन्न हो पिश्चमकी ओर बढ़ना शुरू किया। इन्हींके प्रहार से उत्पीड़ित हो हेफ्ताल भगे और धीरे-धीरे ४२५ ई०में उन्होंने सारे मध्य-एसियाको सिर-दिया-से हिन्दुकुशतक लेकर अपने पूर्ववर्ती कुषाण-राज्यका उच्छेद किया। इनका संगठन कबीलाशाही था, किन्तु सरदारोंका बहुत प्रभाव था। किदार इनका प्रथम महान् नेताथा। इसीके नामसे हेफ्तालोंका दूसरा नाम किदारीय हूण पड़ा। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि हेफ्तालों (किदारियों) का नाम हूण इसीलिये पड़ा, कि वह हूणोंके शासनमें चिरिनवासके बाद वहांसे भागकर आये थे। किदारका पुत्र ४५५ ई०में क्वेत हूणोंका राजा था। संभवतः इसीका पुत्र तोरमान था, जिसने ग्वालियर और सागर-दमोहतकको जीत लिया था। ५०२ ई०में इसकी मृत्युके बाद इसका पुत्र मिहिरकुल राजा बना। मिहिर मित्र (सूर्य) का ही प्राचीन फारसी रूप है मित्र—मित्र मिश्र मिहर। पीछे शकदीपियोंके प्रयाससे मिहिर भी उसी प्रकार शुद्ध संस्कृत बन गया, जिस प्रकार शकदीपीय ब्राह्मण शुद्ध भारतीय ब्राह्मण बन गये। कुल—यह हुणी शब्द गुल या ग्युलका अपभ्रंश है, जिसका अर्थ राजकुमार या दास होता है। तो रमान ने ग्वालियरमें सूर्य—मित्रर बनवाया था, यह उसके शिलालेखसे पता चलता है। मिहिरकुलने माधपर आक्रमण किया था, किन्तु मगधराज बालादित्यने उसे बुरी तरह हराया। ५३२-३३ ई० के आसपास मालवाके विजयी राजा यशोवर्मा विक्रमादित्यने मिहिरकुलको हराकर उसे कश्मीरकी ओर खदेड़ दिया। हूण नामसे प्रसिद्ध, किन्तु वस्तुतः शक मिहिरकुल अंतिम शक राजा था; जिसे भारतीय इतिहास जानता है। हेफ्तालोंकी राजधानी बुखाराके पास बरस्था। में थी, जहां हालकी खुदाईमें कितने ही भारतीय शैलीपर बने भित्तिचत्र मिले हैं।

हमने शकोंको ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दीके आरम्भमें गोबीसे कारपाथीय-पर्वतमालातक अपने महाशकद्वीपमें बसे देखा । फिर उनकी एक शाखा यू-चीको मध्य-एसिया, तुषार, सीस्तान, सिन्ध, काबुल, तक्षशिला होते मथुरा और उज्जैनतक फैलते देखा । फिर यू-चीकी एक शाखा कुषाणोंको किनष्क रूपमें अराल-समुद्रसे बिहारतक राज करते पाया और अंतमें फिर तोरमान और मिहिरकुलके रूपमें शकद्वीपसे सबसे पश्चात् निकलें 'श्वेतहूण' नामधारी शकोंको मगधतक धावा मारते देखा । शकोंके सबसे प्रबल जातीय देवता सूर्य थे । मिहिरकुल (सूर्यदासं) का नाम भी इसी बातका परिचायक है ।

शकद्वीपीय ब्राह्मणोंके उद्गमके बारेमें यह सर्वमान्य कथा है, कि वह शकद्वीपसे आये और सूर्यपूजा उनका मुख्य कार्य था। शकद्वीप कहां था, इसे ऊपरके वर्णनसे अच्छी तरह समझा जा सकता है—अर्थात् वह गोबीसे वोल्गा और, पश्चिम कारपाथियातक फैला शकोंका-मुख्य निवास था। दक्षिणकी ओर भारततक भागकर आनेवाले शक पूर्वीय-शकद्वीपके थे।

शकद्वीपी ब्राह्मण और सूर्य-पूजाका घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, इससे शक-द्वीपियोंकी सारी परम्परा सहमत हैं। शकद्वीपी-प्रधानतावाल इलाकोंमें अधिकांश सूर्य-मूर्तियां द्विभुज मिलती हैं। इनके कम्भेके ऊपर सिरकी दोनों तरफ सूर्यमुखीके फूल कुछ असाधारणसे जरूर मालूम होते हैं, क्योंकि भारतीय परम्परामें सूर्यमुखी फूलका कोई स्थान नहीं। लेकिन आश्चर्यकी बात तो यह है, कि सूर्यके पैरोंमें दो बूट होते हैं—बूटधारी हिन्दू देवता दूसरा कोई नहीं; और, यह बूट भी घुटनोंतक पहुंचते हैं। इसकी ब्याख्या करते पंडित लोग कहते हैं, सूर्यके चरणके दर्शनसे आदमीका अमंगल होता है, इसीलिये सूर्यके पैरोंको ढांक दिया गया है। परन्तु उसे बूटसे ही ढांकनेकी क्या अवश्यकता? और, फिर वही बूट हमें मथुरासे मिली कनिष्क-प्रतिमाक पैरोंमें दिखाई पड़ता है। यहां कनिष्क, शक, सूर्यमूर्ति और सूर्यपूजक शकदीपी ब्राह्मणोंका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह भी जानना कुतूहलजनक होगा, कि आज भी रूसी लोग जाड़ोंमें उसी तरहके घुटनेतकके बूटों को पहनते हैं, जिन्हें कि हम कनिष्क और सूर्यकी प्रतिमाओंके पैरोंमें देखते हैं।

इस समानताका क्या कारण हैं ? इसके लिये आइये, हम शकद्वीपमें रह गये शकोंकी सुध लें। हुणोंने वोल्गासे पूरवके शकद्वीपको शकोंसे खाली करा लिया और वोल्गासे मध्य-दुनाइ (डैन्यूब) तक भी वह अपनी एक चौड़ी पट्टी खींचते चले गये। इन्हीं हूणोंके वंशज तुर्के, उइगुर और पीछ मंगोल हुए। फिर ५५७ ई०के लगभग तुर्कोंने मध्य-एसियासे अवारों (हैफ्तालों) का राज्य खतमकर वहां अपना अधिकार जमाया और पीछे तो मध्य-एसियामें न शकोंका नाम रहा, न आर्यवंशी सोग्दों (थोड़ेसे ताजिकोंको छोड़कर) का।

लेकिन, वोल्गासे पिरचमकी कहानी दूसरी हैं। दोन और दिनयेपर तटपर जिन जातियोंका हूणोंने व्यंस किया, वह शक-वंशकी थीं। ईसाकी ४थी-५वीं सदीमें-मध्य दिनयेपर और किमिया-में शकोंके बहुत-से पुराने नगर-व्यंस मिले हैं। यद्यपि उत्तरके घने जंगलोंमें अब भी घुमन्तू शक पशुपाल रहा करते थे, लेकिन दिनयेपर और किमियाके तटपर वह गांवों और शहरोंमें रहने लगे थे, और ग्रीक सम्यतासे बहुत प्रभावित हुए थे। हूणोंने अपनी व्यंस-लीला मचाकर सम्यताकी इस प्रगतिमें बाधा डाली। ६ठी सदीमें हम पश्चिमी शकोंके कबीलोंमें वेन्द (वेनेत्), अन्त, स्लाव, और सरमात् नामके कबीले पाते हैं। अकदिमक् देर्फाविनके अनुसार इनमें पहले तीन एक ही जातिके नाम थे, और सरमात् भी शकोंकी ही जाति थी। आगे चलकर पश्चिमी शकद्वीपके ये सारे शक स्लावके नामसे मशहूर हुए।

शकों की पुरानी नगरियों की खुदाई में निकली चीजें भी बतलाती हैं, िक आधुनिक स्लाव उन्हीं के वंश हैं। शकों के रेखां चित्र, दीवार और पात्रों के अलंकरण अभीतक उकहन के गांवों में प्रचलित हैं। उनके आभूषण रूसी किसानों में तबतक प्रचलित थे, जबतक कि उन में पिश्चमी सभ्यता भीतरतक नहीं धुस गई। उनके गोख रूवाले सोने के कुंडल और हंसलियां तो आजके भारतमें भी देखी जाती हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा, हूणों के तूफान ने काकेशस और कालासागर तटसे शकों का संबंध तोड़ दिया। अब वहां हूण कबीले पशु-चारण करने लगे। यही हूण कबीले पीछ पेचेनगा अथवा वोल्गा-तटपर वोल्गार, काकेशसके पास खाजिर (काजार) आदि नामसे मशहूर हुए। हूण-उग्द्रवके कारण शक अपनी दक्षिणी भूमिसे ही वंचित नहीं हुए, बल्कि उनका उन्मुक्त सभ्यता-प्रवाह भी रुद्ध हो गया, और एक बार फिर वे केवल घुमन्तू-जीवन वितानेपर मजबूर हुए। इतना ही नहीं, इसी परिवर्तन के साथ शक या स्किफ नाम भी इतिहाससे लुव्त हो गया। और आगे हम अन्त, वेन्द नामवाले कबीलों को पाते हैं। अरबों के प्रभावसे जिस तरह ८वीं शताब्दीमें पहुंचते-पहुंचते सारा ईरान और मध्य-एसिया मुसलमान हो गया, इसी तरह खजार, बुल्गार आदि हूण-जातियोंने भी इस्लाम स्वीकार किया (बुल्गार आजकल चुवाश के नामसे पुकारे जाते हैं, उनका आजकलके बुलगारिया देशसे कोई संबंध नहो। बुलगारियावाले स्लाव हैं, जब कि वोल्गावाले बल्गार हण-वंशज )।

अभी भी रूसी ईसाई नहीं हुए थे, और बहुतसे पुराने देवी-देवताओं को मानते थे; जिनमें सूर्य सबसे बड़ा देवता था। सूर्य के एंक खास पर्वपर वे लोग घीमें पके लाल चीले उसी तरह खाते थे, जैसे बिहारमें आज भी कार्तिककी सूर्य-षष्ठीके दिन लाल ठकुआ खाया जाता है। आज भी यद्यपि उस दिन रूसी लोग मीठे चीले खाते हैं, पर अब उनमे पुराने धर्मका माननेवाला कोई नहीं है। ९वीं शताब्दीके एक अरव पर्यटकने वोल्गाके किनारे खरीद-बेंचके लिये आये रूसियों को देखा था। वहां एक रूसी मर गया। लोगोंने लकडी की चिता बनाई और पतिके साथ पत्नी भी सती हो गई।

आगे चलकर इन सभी शक कबीलोंका स्लाव (स्क्लाव दिशकल) या श्रव नाम पड़ गया। जिस तरह हमारे यहां उपनिषद्-कालमें सोमश्रवा आदि श्रवान्त नाम बहुत होते थे, उसी तरह स्लावोंमें स्लावांत (स्वेत-स्लाव, व्याचिस्लाव) नाम अब भी होते हैं—मोलोतोफका नाम व्याचिस्लाव हैं। स्लाव जाति आज दो भागोंमें विभक्त हैं—(१) पिश्चमी स्लाव जिनमें पोल, चेक और स्लावक हैं, और (२) पूर्वी स्लाव, जो दिक्षणी और उत्तरी दो भागोंमें विभक्त हैं। दिक्षणी स्लावोंमें बुलगर, सर्व और कोवात (कोत) सिम्मिलत हैं और उत्तरी स्लावोंमें रूसी, उक्रइनी तथा वेलोकसी हैं। पोल-चेक भाषाओंका रूसीसे उत्तना ही अंतर हैं, जितना अवधीका बंगलासे। दोनों एक-दूसरेकी भाषाको कुछ कठिनाईसे समझ सकते हैं। रूसी-उक्रइनी भाषाएं भोजपूरी और मैथिलीकी तरहकी हैं, और रूसी-बुलगारीमें उत्तना ही अंतर हैं, जितना मैथिली और अवधीमें। सारे पूर्वी स्लाव एक-दूसरेकी भाषा समझ सकते हैं। पिश्चमी स्लावोंके उच्चारणमें अंतर कुछ अधिक हो गया है, जिससे वे एक-दूसरेकी भाषाको सुगमतासे नहीं समझ सकते।

स्लावोंमें सबसे पहले बुलगारोंन सम्यतासे संबंध स्थापित किया और ग्रीसके ईसाइयोंके संपर्क में आ ईसाई-धर्मको स्वीकार किया। छठी-सातवीं सदीमें हुंगर या मजार (अत्तिलाके हूणोंके वंशज) के बलको तोड़ने में बुलगरोंने बहुत काम किया, और वे बढ़ते-बढ़ते ग्रीसके पड़ोसी बन गये । यद्यपि उन्होंने ग्रीसको सांस लेनेकी फुर्सत दी, किन्तु स्वयं कांट्रेकी तरह चुभने लगे । लड़ाक् धुमंतुओंको पालतू बनानेके लिय सस्कृतिमें उन्नत धर्म बहुत अच्छे साधन होते हैं । बुलगारोंपर भी ग्रीसने वही शस्त्र चलाया । स्लाव जातियोंका सबसे प्राचीन लिखित साहित्य बुलगारियाकी भाषामें ही मिलता है । उस वक्त पश्चिममें ईसाई-धर्म रोम और ग्रीक दो सम्प्रदायोंमें विभक्त हो चुका था । दोनों सम्प्रदायोंमें जहां किया-कलाप और मतमतांतरका कितना ही अंतर था, वहां दोनोंकी लिपियां भी अलग थीं। लिपिहीन असम्य जातियां जिस चर्च (सम्प्रदाय)से धर्मकी दीक्षा लेतीं, जसीकी लिपियां भी अलग थीं। करतीं हैं। स्लाव-जातियोंमें पोल, चेक, स्लावक यानी सारे पश्चिमी स्लाव तथा पूर्वी स्लावोंमें कोवात रोमन-चर्च द्वारा ईसाई बनाये गये, इसलिये उन्होंने रोमन-लिपि स्वीकार की । बाकीने ग्रीक चर्चका अनुयायी बन ग्रीक-लिपि स्त्रीकार की ।

बुलगारियाके ईसाई होनेका यह मतलब नहीं था, कि सारे पूर्वी स्लाव भी जल्दी ही ईसाई बन गये। स्लावों की मूल भूमिमें अब भी पुराने देवी-देवताओं का जोर था। ये उस समय बहुत लड़ाके भी थे। हूणी कवीलों का जब-जब प्रहार ग्रीसपर होता, तो वह स्लावोंसे मदद मांगता। किमियामें ग्रीक लोगों की बहुत-सी व्यापारिक वस्तियां थीं और यहां हर वक्त उनका हूण-वंशज पेचेनगोंसे झगड़ा रहता था। अभी इन स्लावोंमें राजा नहीं थे, कबीलाशाहीका जोर था। सारा काम जन-सभा (वेचे) कबीले का जिर्गा करना था। लेकिन जैसे-जैसे बाहरके राज्योंसे लड़ने-भिड़ने और लूट-पाटकी प्रवृत्ति बढ़तीं गई, वैसे-ही-वैसे सरदारोंका अधिकार बढ़ा।

९वीं सदीके अन्तमें एक स्वीडिश राजक्रमार रूरिक आकर उनका शासक बन गया। रूरिकके पुत्र ओलेग् (९११ ई०) और ईगर (९११-५७ ई०) ने अपनी लड़ाक् प्रजाको खूब संगठित किया और दूर-दूरतक विजय-यात्राएं कीं । ईगरने काकेशसके खजारोंके खान और ग्रीस (विजन्तीन)के सम्राट -दोनोंको नतमस्तक किया । ग्रीकोंने उथे एक किला और बहुत सा धन क्षतिपूर्तिके तौरपर दिया, साथ ही तंधिद्वारा ईगरको वचनवढ किया, कि तुर्की वुमंतुओंके आक्रमणके वक्त वह ग्रीक-साम्राज्यकी रक्षा करेगा । ईगरने अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई । उसका पड़ोसियोंपर बहुत आतंक रहा । ईगर के पुत्र स्व्यातोस्लाव (९५७-७३ई०) ने पिताकी शिवतको और आगे बढ़ाया। उसने हणी बुल्गारोंके बोल्गा-तटवर्ती तथा उनके संबंधी चेकांसोंके क्वन-तटीय नगरोंको ल्टा, और अपने पूर्वज शकोंके खोये काला-सागर-तटपर फिर प्रभुत्व जमाते हुए कियेकको एक शक्तिशाली राज्यकी राजधानीमें परिणत कर दिया । स्व्यातोस्लाव जब विजय-यात्रा करते (९६९-७१-ई०) दृनाइ (हैंग्युव)के तटपर पहुंचा, तो ग्रीस-सम्राट् घबड़ा उठा और उसने कालासागरके उत्तरी तटके बयाबानके निवासी पेचेनेगा धुमंतुओं और दुनाइ-तटवर्ती बुलगारोंको मिलाकर स्व्यातोस्लावका मुकाबला करना चाहा । लेकिन ग्रीसको स्व्यातोस्लावके साथ संधि करनेको मजबूर होना पड़ा । स्व्यातोस्लाव अपने समयका महान् विजेता था । ग्रीक ऐतिहासिक उसके आकार-प्रकारके बारेमें कहते हैं--"उसका आकार मझोला, नाक उभड़ी हुई, दाढ़ी भरी और लंबी, शिर बिलकुल नंगा, सिर्फ एक ओर कुछ छुटा बाल(शिखा)था, जो कि कुलीनताका परिचायक था । उसकी गर्दन मोटी, कंघे चौड़े, सर्वा ग संतृलित शरीर । उसके एक कान में दो मोतियों और पदाराग-जटित सोनेका कुंडल था।" स्व्यातोस्लावने विजयीके तौरपर गर्वके साथ विजन्तिन (ग्रीस)की राजधानी कन्स्तन्तिनोपोलमें प्रवेश किया। लौटनेपर पेचेनेगा गुमन्तुओंने दनियेपरके जल-प्रपातोंके पास धोकेसे उसे मार डा।

स्व्यातोस्लावका पुत्र व्लादिसिर (९७८-१०१५ ई०) पिताकी ही तरह बहाद्र निकला और नतमस्तक शत्रुओं को उसने शिर उठानेका भौका नहीं दिया। उसने अपने राज्यका विस्तार पिक्ष्यममें बाल्तिक सभुद्रतक किया और पोलों तथा लियुवानियों के कितने ही नगरों को छीन लिया। विजंतिन्का तो वह संरक्षक ही था । जब ग्रीक सेनाने विद्रोह किया, तो सम्राट्की गहारपर व्लादिमिर ने जाकर उसे दबाया। सम्राट्ने पारितांषिक में अपनी बहनसे व्लादिमिरका ब्याह कर दिया। विजंतिन् दरबारकी तड़क-भड़क, उसके सामती विलास, कला, संगीतने व्लादिमिरको मुग्ध कर दिया, और

९८८ ई०में उसने ईसाई-धर्म स्वीकार करनेका निश्चय किया। उसने अपनी प्रजाको हुक्म दिया, कि कल दिनियेपरजो धर्माभि-षेक (विध्तस्मा)के लिये नहीं पहुंचेगा, वह मेरी कृपाका पात्र नहीं होगा। किसकी मजाल थी, राजाकी कृपाका अभाजन हो। इस तरह प्रायः सारी राजधानी एक दिनमें ईसाई बन गई। ईसाई-पुरोहितोंने परामर्श दिया और क्लादिमिरकी आज्ञासे कियेफके सारे देवालय स्लावोंके पुराने देवताओंसे खाली हो गये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि लोगोंने अपने हजारों वर्षोंसे चले आये धर्म और देवताओंको असानीसे छोड़ दिया। उसके लिये कितनी ही जगह विद्रोह हुए।

कियेफके रूसोंने इस तरह अपनी प्राचीन संस्कृतिकी बहुतसी निधियोंको खोया। पुराने देवताओं-की मूर्तियों और पूजा-प्रकारोंके साथ उनके हजारों शब्द भी लुप्त हो गये। लेकिन अब उसकी जगह उन्हें एक उन्नत संस्कृतिसे संपर्क स्थापित करनेका मौका मिला, अपनी भाषाके लिए लिपि मिली, ग्रीक-साहित्य, ग्रीक-कलाके सीखनेका रास्ता खल गया।

१०१५ ई०में क्लाविमिरके मरनेपर उसके लड़कों में झगड़ा हो गया और तीन पुश्तों के परिश्रमसे एकताबद्ध कियेफ-रूस-राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा। इसमें संदेह नहीं, कि प्राचीन परम्परासे अत्यंत विच्छेद होना भी इसका एक कारण हुआ। ग्यारहवीं सदीसे रूस बहुतसे राज़लों में विभक्त हो गया। तेरहवीं सदीके मध्यमें पहुंचनेतक छिड़ गिस् खानके मंगोल उसके पौत्र बातूखानके नेतृत्वमें पहुंचे और फिर प्रायः डेढ़ सौ वर्षोंतक रूसियोंको शिर उठानेका मौका नहीं मिला। हां, मंगोलोंके शिक्तशाली शासनसे लाभ उठाकर मास्कोंके राजुलने अपने प्रभावको बढ़ाया—मंगोलखानके कृपापात्रके तौरपर ही। तेमूरने विल्ली लूटने (१३९८ई०)से तीन साल पहले जब (१३९५ई०) मास्कोंके पास तकका धावा करके मंगोल-खान तोक्तामि ग्की शक्तिको क्षीण कर दिया, तो मास्कोंके महाराजुलोंको रूसको एकताबद्ध करनेका मौका मिला। यह काम वासिली प्रथम (१३८९-१४२५ई०)के कालमें आरम्भ हुआ, और उसे पांचवें उत्तराधिकारी तथा प्रपौत्र महाराजुल (पीछे जार) कूर ईवान चतुर्थ (१५३३-ई०) ने पूर्णताको पहुंचाया। उसके पुत्र फेयोर (१५८४-९८ई०) के साथ रूरिक-वंशकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन, वह अपने कर्तव्यको पूरा कर चुका था। अब रूसी रियासतें मिलकर एक ही नहीं हो गई थीं, बल्क रूसी राज्य कास्प्यनके तटपर पहुंचकर वोल्गा और उरालसे भी पूरवकी तरफ पैर बढ़ा खुका था। यह अकवरका समय था, जबिक भारतने भी देशकी एकतामें कम सफलना नहीं प्राप्त की थी।

हमने देखा, हूणोंके प्रहारके बावजूद भी पिश्चमी शक-द्वीपके रहनेवाले शक एक बार जंगलों की तरफ भागे। फिर स्लावोंके रूपमें प्रगट हो अंतमें आधुनिक रूसियों और दूसरी स्लाव जातियोंकी शक्लमें अस्टित्वमें आये, और आज भी मौजूद हैं। शकद्वीपसे भागकर पूर्वी शक दूसरे कितने ही देशोंमें बिखरने भारतके शकद्वीपी ब्राह्मणों, कितने ही राजपूतों, गूजरों, जाटों आदिके रूपमें हिन्दुओंमें मिल गये। इस सारे इतिहासपर गौर करनेसे स्पष्ट हो जायेगा, कि क्यों रूसी भावासे संस्कृतका इतना घनिष्ठ संबंध है। यह इसीलिए कि रूसी उन्हीं शकोंके बंशज हैं, जिनके भाई-बंद आर्थ पूराने कालमें आकर हिन्दुस्तान और ईरानमें बस गये, और उनका पारस्परिक संबंध वहीं नहीं टूट गया, बिक सहस्राब्दियां बीतनेपर फिर बहुतसे शक हिन्दुस्तानमें आये। संस्कृत और रूसी भाषाओंमें जो घनिष्ठ संबंध मालूम होता है, वह उसी पुराने संबंध ही के कारण।

स्लाव भाषा— रूसी भाषाकी संस्कृतसे कितनी समीपता है, इसके लिये शब्दकोष और शब्द-विश्लेषणको देनेसे पहिले यहां दो शब्द कहनेकी अवश्यकता है। यह एक मान्यता बन गई है, कि लियुवानी भाषा संस्कृतके बहुत समीप है। रामानंद और कबीरके समयतक लियुवानी लोग ईहाई धर्ममें दीक्षित न हो अपने प्राचीन धर्मपर आरूढ़ थे, उनके कितने ही देवता वैदिक देवताओं में से थे। उनकी भाषाका विकास भी बहुत मंद गतिसे हुआ था। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं, कि लियुवानी भाषा रूसीकी अपेक्षा संस्कृतके बहुत समीप है। हिन्दी-युरोपीय भाषाओं के 'शतम्' और 'केन्तम्' दोनों भाषा-समुदायों संस्कृत और ईरानोके साथ 'शतम्' वंशकी हैं, जब कि लियुवानीकी समीपता 'केन्तम'

से ह। उच्चारण भी उसके रूंसीकी अपेक्षा संस्कृतसे कितन दूर हैं, इसे निम्न तालिका में देखिये:—

| लिथु वानी                  | प्रावीन स्लाव | रूसी      | संस्कृत |
|----------------------------|---------------|-----------|---------|
| केतुरि                     | चेतुरे        | चेतीरे    | चतुर्   |
| के <b>त्विर्तस्</b>        | चेत्वरेते     | चेत्वेर्त | चतुर्थं |
| <mark>ब्रोतेरे</mark> लिस् | ब्राते        | ब्रात्    | मातृ    |
| मोते                       | माति          | मात्      | मातृ    |
| गुवस्                      | झिवे्         | झिव्      | जीव     |

रूपी भाषा स्लाव-भाषा-त्रंशकी पूर्वी शालाकी एक भाषा है । पूर्वी स्लाव-भाषायें हैं—रूसी, बोल्गारी और सेबीं। उक्रइनी और वेलोरूपी भाषायें यद्यपि अब स्वतंत्र साहित्यिक भाषायें हैं, किन्तु वह रूसीके अत्यंत समीप हैं। इसलिये तालिकामें उनके शब्द पृथक् नहीं दिये जा रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी स्लाव-भागाओंका आपसका सम्बन्ध निम्न तालिकासे मालूम होगा —

| पूर्वी स्लाव                                                                                        |                                                                  |                                                                  | पश्चिमी स्लाव                                            |                                                                |                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| प्राचीन स्लाव                                                                                       | रूसी                                                             | बोल्गारी                                                         | सेर्बी                                                   | स्लोवानी                                                       | चेकी                                              | पोली                                              |
| बेल् (था)<br>दिम् (धूम)<br>द्न्. (दिन)<br>स्न (सूनु)<br>म्लेको (दूध)<br>ग्लवा (ग्ल)                 | बिल्<br>दिम्<br>देन्<br>सोन,सिन्<br>मोलोको<br>गोलोवा             | बिल्<br>दिम्<br>देन्<br>सन्<br>म्लाकु                            | बियेल्<br>दिम्<br>दन<br>सन<br>म्येको<br>ग्लवा            | बेल्<br>दिम्<br>दन<br>सन्ज<br>म्लेको<br>ग्लव                   | बेलु<br>दम्<br>देन्<br>सेन्<br>म्लेको<br>ग्लव     | इयलु<br>दूम्<br>जिएन्<br>सेन्<br>म्लेको<br>ग्लोवा |
| स्म्रत् (मृत्यु) मृत्व (मृत्यु) प्ल.न् (पूर्णं) पत् (पंच) रउका (कर) मे फ़्दा (मघ्य) जेम्ह्यु (ज्मा) | स्मेतँ<br>मेर्दिवइ<br>पोल्न<br>प्यत्<br>रुका<br>मेभा<br>जेम्ल्या | स्म्रत्<br>म्रत्व्<br>प्लन्<br>पेत्<br>(रका)<br>मे भ्दा<br>जम्या | स्म्रत्<br>मृत्<br>पुन्<br>पेत्<br>रुका<br>मेह<br>जेम्ला | स्म्र्त<br>म्रतेव<br>पोल्न<br>पेत्<br>रोका<br>मेया<br>जेम्ल्या | सम्भूत्<br>मत्बु<br>पर्दे<br>रका<br>मेर्ज<br>जेमे | हिमएरे                                            |

हम रूसी शब्दों को नागरी अक्षरमें दे रहे हैं, जिसमें कुछ नये संकेतों की अवश्यकता है। ओ का उच्चारण रूपीमें कभी ओ और कभी अ होता है, किन्तु सन्देह उत्पन्न हो जाने के डर से हमने यहां उच्चारणका विचार न कर लिखे जानेवाले अक्षर (ओ) का ध्यान रखा है। रूसी स्वरों का हस्व-दीर्घ उच्चारण ऐच्छिक है, इसलिए नागरी स्वरों में ह्रस्व-दीर्घ अन्तर नहीं समझना चाहिये। रूपीमें उदात्त संकेत लगानेकी प्रथा है, जिससे उच्चारणमें ही अन्तर नहीं हों जाता, बिल्क अर्थमें भी भेद हो जाता है। हम यहां उदात्त संकेतको विस्तार और दुरूहताके कारण नहीं दे सके।

<sup>\*</sup>रूसी शब्दोंके संग्रहमें हमने ब. क. म्युलर, स. क. बोयानुस्के कोश (रुस्स्को-आंग्लिइ-स्किइ स्लोबार, मास्को १९३५) के ६०,००० शब्द, तथा ब. फ. रोतश्ताइन्के कोश (मास्को १९३८)का उपयोग किया है।

## परिशिष्ट (१)

## रूसी शब्द-कोश

(१) शब्द **अ**—अ (निधार्थ) **अ**जर्त-अाज्वालः, ताप **आ-**आह ! बेग्-वेग (दौड़) बेगत्.-वेजति (दौड़ना) बेग्लेत्स-वेगक (भगेलू) बेग्स्त्व-वेगकत्व (भगेलुत्व) बेगून् – वेगकत्व (भागून, भग्गू) बेजात्.-वेजति (भागना) बेज्-विना (विना) बेज्-बोज्निक्-वि-भगक (आनीश्वरवादी) वेज्-वेत्रेन्निइ--वि-बातीय (बिना (वायुका) बेज्-बोलोसिइ–वि-बाल, (केशरहित) बेज्-ग्लविइ--वि-गल (शिर बिना) बेज्-गोलोविइ-वि-ग्रीव (शिर बिना) बेज्-दोज़्दए-विदुह (वर्षा बिना) बेज्-दिम्निइ-वि-धूम (धूम-रहित) बेज्-ज़िज़्ने विइ-विश्न-जीवन (जीव बिना) बेज्-नोसिइ-वि-नास, (नासिका बिना) बेज्रो-वि (बिना) बेज्-रोगिइ-विशृंग (शंग बिना) बेर्योजा-भुर्ज (वृक्ष) बेस्-वि (बिना) बेस्-प्रि-मेस्नि-वि-प्र-मिश्रण (मिश्रण-रहित)

वेस्-सेर्देच्नोस्त् .--वि-हृदयत्व (हृदयहीनता, श्रद्-हीनत्व) बेस्-स्लाविये-वि-श्रवी (कींत्तिहीन) बेस्-स्लावेस्निइ—वि-श्रवणक (वाणी-हीन) बेस्-स्मेर्तिये-निन्मःर्यता (अमरत्व) बेस्-स्नेज्निइ-वि-स्नेही (हिम-हीन), स्नेह-स्नेज (बर्फ़) बेस्-सो-जनातेल्-निइ--वि-सं-ज्ञातर् (चेतना-हीन) बेस्-सोन्नित्सा-वि-स्वप्नता (निद्राहीनता) बेस्-स्त्राश्निइ-वि-त्रास्नु (त्रास-हीनता) बिर्युक-वृक (भेड़िया) बिस्-द्विस् (फिरसे) बित्.–भिद् (तोड़ना, ताड़ना) बित् स्या-भिद् (ताड़ना, भिड़ना) बत् यों-भिद् (तोड़ना, भिड़ना) ब्लागो-भर्ग (अच्छा, आशीः) ब्लागो-दात्.-भर्गदाति (आशी-दनि) ब्लागो-देतेल्.-भगंदात् (उपकारक) न्लागो-देयानिये–भर्ग दान (आशीदांन) ब्लागोइ--भर्ग (अच्छा, सुखी, उपयोगी) ब्लागो-प्रियात्निइ---भर्गप्रियत्नु, (प्रिय) ब्लागो-रोद्निइ—भर्गरोध्नु (स्जात)

ब्लागो-स्लोवेनिये—र्गभ-श्रवण । (मंगल सुनना, आशीर्वचन) ब्लागो-त्वोरीतेल्–भर्गत्वष्टर् (उपकारक) बोग्-भग (भगवान्) बोगातेइ-भगत (धनी पुरुष) बोगात्स्त्वो-भगत्व (धनाढ्-यता) बोगाच्-भगक (धनाढ्य) बोगी-निया-भगिनी (भगवती) बोगो-मातेर्.-भगमातर् (भगवान्की मां, मरियम) बोगो-पोची-नियेभग-पूजा बोगो-रोदित्सा-भग-रोहिणी (मरियम) बोगो-स्लाविये—भगश्रवणा (भगवान्की भिकत, धर्म-शास्त्र) बोगो-स्लुजेनिये-भगश्रूषणा (भगवान्की सेवा) बोज़े मोइ-भग में ! (मेरे भग वान्) बोजेस्त्वो-भगत्व (भगवत्-तत्त्व) वोक्-पक्ष, वक्षशरीर-पार्श्व) वोकोवाइ-पक्षतः (शरीर-पार्क्से) बोकोम्-पक्षेण (शरीरपार्श्वसे) बोले–भूरि (बहु, अधिक) बोलेये-भूरि (बहु अधिक) बोल्लात्.-बोल्लति (बोलना) बोल्तोव्न्या-बोल्लति (बो**लना**) बोल्तिइ—बोल्लन्त (बोलक्कड़ ) बोल्तून्-बोलतू (बोलक्कड़) बोल्शे-भरिशः (बहुत-सा) कुस्क्या बोल्शेविक-भरिक (बहुमतिक)

बोल्शिइ.-भूरिशः (अधिकतर) बोल्.शे-भूरिशः (अधिकतर) बोल्. शिन्स्त्वो-भूरित्व (बहुमत) बोल्. शोइ-भूरिशः (बहुतर) बोयाजन.-भयान (भय, आतंक) ब्रात्-भातृ ब्रतानिये-भृातृना (भाई बनना) ब्रात्वा-भ्रात्क (भैयवा) ब्रात्स्कइ-भ्रातृकीय (भाई**-**चारा) ब्रात्.-भरति, हरति (लेजाना) ब्रात्. स्या-भ (ह) रित (ले जाया जाना) ब्रेम्या-भर (भार) न्नोवि-भू (भौं) ब्रोव्.-भ्र (भौ) ब्रोदित-बर्धतिः (उठना, हटाना) ब्रोस (सि) त्. (स्या) – भ्रंशति (फेंकना, फिंकाना) बुदुचि-भूतिः (होना) बुदुश्चिइ-भविष्यतिः (होने वाला) बुद्.-भूतिः (हो सकना) बिवात्.-भवति (हो जाना) बिक्–वृष (बैल) बिलो–भूतः (भइल, भोजपुरी) बित्.-भूतिः (होना) वाम्-वां (तुमको) वामि-वां (तुम्हारे द्वारा) वस्-वः (तुम, तुम्हारा) वश्–वः व्-वेगात्.–वि-वेजतिः (भीतर भागना) व्-वेदेनिये-वि-वेदना (निवे. (दना, भूमिका) म्-वेस्ति-विविशति (भीतर लाना) व्-व्यजगात्.-वि-वंधति (भीतर बांधना) व-ग्लुबद्द-वि-गर्भ (हृदयमें) व-दलेके-विदीर्घ (दूर)

व्-द्वोये-द्वः (दो बार) व्दोवो-विधवा व्दोव्स्त्वो-विधवात्व वेदत्.–ब्रेत्तिः (जनाना) वेदेनिये–वेदना (जाना, विद्या) वेलीकान्–वरक (बड़का) वेलीकिइ-वरक (बड़ा) वेलिचाइशिइ–वरेण्य (सबसे बड़ा) वेर्नुत्–वर्तयति (लौटाना) वेर्तेत्.-वर्तयितः (घुमाना) वेर्तूश्का–वर्तुक, (लट्ट्रू,परेता) वेसेन्निह-वासंतिक वेस्ना-वसंत वेस्.-स्वे (सारे) वेतेर्-वात (हवा) वेतेरोक्–बातक (हवा) व्ज्-वेगात्-विवेजति (दौड़ जाना) वेशात्.–विशति (लटकना) वयात्-वयति (फूंक लगाना, फटकना, ब्नना) विवात्.—भवति (वो, दीर्घ जीयो) विद्-विदि (देखना, प्रकट होना) विदेनिये-वेदना (दर्शन) वीदेत्.-वेत्ति (देखना) विद्नेत् स्या-वेद ते (दिखाई देना) ब्-लेतात्.-वि-डयति (उड़ना) व्-ल्युवित्.–वि-लोभति (प्रेम में पड़ना) व्-ल्यु बन्योन्नोस्त्—विलोभित्व (प्रेम-परायणता) व्-ल्युब्ल्यत्–बिलोभति (प्रेम करना) व्-ल्यपत् स्य।-वि-लिपति (चिपकाना) व्-माजत्-विमाषति (चिपकाना) व्-मे<mark>शातेल-विमिश्रयितर्</mark> (बीचमें पड़नेवाला)

व्-माशवात्.-विमिश्रति (मिलाना) व्-नीज-वि-नीचै: (नीवे) व्-नीजु-नीचेस् (नीवेकी जगह) व्-निकात् – (निगाह करना) व्-नोवे वि-नव (नया) व्-नोसित्.-वि-नेषति (भीतर लाना) व्-नुत्रि-अन्तरीय (भीतरमें) वोदा-उद (पानी) वोदापाद्-उदपात वोद्निक-उदनिक (जलकल) बोज्-वाह (गाड़ीका बोझ) वोज्-बुदित् । वि-बोधिति वोज्-बुजदात् । (जगाना, तेज) करना, बढ़ाना) वोज्-वेदेनिये-विवोधना (यशोगान करना) वोज्-व्रात्.—वर्तति (लौटाना) वोज्-विसित्-वि-विशति (उठाना) वोजित्-बहति, वोहितः (लेजाना) वोज्का-वाहक (गाड़ी ढोना) वोज़ोक्-वाहक (ढोनेवाले) वोजोपित्.-वि-हवति (पुकारना वोज्-राइोवा∃.स्या–वि-राधति (आनन्द मनाना) बोल्-बैल (बैल) वोल्क-त्रृक (भेड़िया) वोलोस्--वाल (केश) वोलचोनोक—त्रृक शाव (भेड़ियेका बच्चा) वोप्रोस्-वि-प्रश्न (प्रश्न) वो-प्रोसित्. ) वि-पृच्छति वो-प्रोसात्. ) (पूछना) वोर-हार (चोर) वोसेम्.-अष्ट (आठ) वोसेम-न-देस्यत् -अष्टादश (अठारह) वोसेम्-देस्यत-अशीतिः (अस्सी)

वोस्-पोल्नित्-विपूर्णयतिः (अंदर भरना) वोस्-सेदात्.---वि-सीदतिः (बैठना) वोस्-स्तवात्-वि-स्थातिः (विद्रोह में उठ खड़ा होना) वोस्-ख्वलेनिये-वि-स्वरतिः (प्रशंसा करना) वोत्-वत् (यहां, हां) व्-पदात्.-विपततिः (गिरना) व्-पिवत्.-विपिवति (पीना) व्-प्लाव्.-वि-प्लाव (तैरना) व्-िलवात्. -वि-प्लवति ; (भीतर तैरना, नौयात्रा करना) व्-पोल्ने- वि-पूर्ण (पूर्णतया, सारा) व्रात्.-भ (ह) रति (लेटना) व्-रेजात्.-विरेजितः (रेजीदन्-फ़ारसी) व्-रेज़क-वि-रेजक (काटना, भीतरी काट) व्-सदीत्-विशातयतिः (भीतर कुतरना) व्-साद्निक-वि-सादनिक (घोड़े पर बैठने वाला, सवार) व्स्यो-स्वे (सारे) व्स्-क्रिचात्.-वि-क्रोशतिः (चिल्लाना) व्-स्लुख्-वि-श्रू (जोरसे बोलना) व्-स्लूश् (इव) त्.स्या-वि-भूषतिः (सुनना) व्स् -पाचेइवात्-विपाययति व्स्-पोइत् (पिलाना) व्स्-प्लि (वा) त्.-विप्लवति (उतराना, तिरना) व्स्-पो-म्नित् ,-विप्र मनुति (सोचना, रमरण करना) व्-स्तवानिये-स्थापना (उठना) व्-स्ताव्का–वि-स्थापका (अंदर रखना) ७२

व-स्तब्ल्यात्-वि-स्थापयति (भीतर डालना) व्स्-व्याखिवात्.-वि-त्रासयति (हिलाना) व्-तिकात्.-वि-टीकति (टिकाना भीतर डालना) व्-शि(वा) त्-वि-सीव्यति (सीना) वि-वः (तुम वि-बेगात् वि-वेजित (दौड़ना) वि-वेजात् वि-बिवात्.—वि-भवति (मार गिराना) वि-बिरात्.--वि-वरति (चुनना) वि-बोर-वि-वर (च्नाव) वि-बोर्का -विवरका (चुनना) वि-न्नासिवात् -वि-भ्रं शयति (फेंक देनाः) वि-ब्रोसित्-वि-भ्रं शति देना) वि-व।रिवात्. -वि-बालति (उबा-लना) वि-वेदिवात्.-वि-विदति (पा-जाना) वि-वेजित ) –वि-वहति (बाहर वि-वोजित् ∫ ले जाना) वि-त्यजात् .-वि-वंधति (बांधना, गुंथना) वि-इग्रात्.—वि-ऋीडति (जोतना, खेलना) वि-गौव।रिवात्.-वि-गवित (बौलना) वि-दिबत्.-वि-दि।बति (दाबना) वि-दिरात .- वि-दारयति (बिदा-रना, फाडना) वि-जितात्.-वि-छिनत्ति (कःटना) वि-जौर्-वि-हवि (पुकारना) वि-कजात्.-वि-काशवति खिलाना) वि.-कपिव।त्-वि-कल्पि (खौदना) वि-क्लिकात्.-वि-क्लिकति (चिल्लाना)

वि-मिरानिये.-वि-मरण (मरना) वि-नुदित्.-विनोदयति (जोर-डालना) वि-पाद्–वि-पात (भीतर डालना घुसेड़ना) वि-पदेनिये-वि-पतना (गिरना) वि-पिलिवानिये-वि-पीडना (चीरना) वि-पिसात्-वि-पिशति वि-पिसिवात्— " (लिखना) वि-पोल्ने निये-वि-पूर्णना (पूरना) वि-रेजेनिये-वि-राजना (प्रकाशन) वि-हगात्.-(रिगाना, गाली-देना, चिढाना) वि-स्लुशात्.-वि-श्रूषति (खुब सुनना) वि-स्तवका-वि. स्थापका (प्रदर्शन) वि-स्तुपात्.-विस्तोति (बोलना) वि-सुशिवात्-वि-शुष्यति (सुखाना) वि-सिपात्. स्या--वि-स्वपिति (खुब सोना) वि-सिखात्.-वि-शुष्यति (सूखना) वि-तिरात्.-वि-तिरति (झाड़ना पोंछना) वि-त्योचिपात् -वि-तक्षति (आकार काटना) वि-तोपित्-वितपति (गर्मकरना) वि-त्यसात्-वि त्रासयति (हिला देना) वि- त्रिखात् – तृष वित्.-भिद् (काट गिराना) वि-न्य गुत्स्या-वि-तनोति (फैलाना) वि-व्बेनिक्-त्रिः-त्रावनिक' वि-उचात् (शिक्षित)

वि-चितात्.-वि-चितयति (पढ्ना) वि-श्चुपात्.-वि-छुवति (छूना) व्यज् न्का-बधका (बोझबांधना) व्यजात्.-बंधति (बांधना) गदाल्का-गदका (भाग्य भाखना) गदानिये-गदना (भाग्यभाखना) 🕽 -(गली, गलियारा) गलेरा गलेर्का गर्.-ज्वर (जलन) गल्-स्तुक्-गल-बंधनी (टाई) ग्दे–कुत्र (कहां) गेइ-हे (संबोधनार्थ) गिर्या-गुरु (भार) ग्लवा-गल (शिर) ग्लवाख्-गलक (सरदार) ग्लोतात्.-गिलति (निगलना) ग्लोत्का-गल (कंठ) ग्लुबीना-गर्भीणा (गहराई) ग्लुबोकिइ-गिंभक, गंभीरक (गहरा) गोवोर् (गवार्)--गवति (बोलना) गोवोरित्. (गवरित्)-गवति (बोलना) गोव्यादिना (गव्यादिना)-गव्यादनीय (गोमांस) गोलोवा (गलवा)-गल (शिर) गोलोस्-गलक-(स्वर) गोलिइ-नग्न (नंगल) गोरा (गरा)-निरि (पहाड़) गोरेल्का-ज्वरक (ज्वालक, बर्नर) गोरेनिये (गरेनिये)-ज्वरणा (जलना) गेर्लो (गर्लो)-गल (कंठ) गोर्किइ (गर्की) -ज्वर (जलन-वाला, कड़आ) गेर्युचिये (गर्युचिये) ज्वरक (जारन, ईंधन) गेर्याचिइ (गर्याची)-ज्वलक (गर्म) ाब्योज्-ग्राभ (ह)क<sup>.</sup> (लूटनेवाला)

ग्रबीतेल्-गुभी (ही) तर् (लुंठक) ग्रेत्.—ज्वलन (गर्माना, तपाना ग्रीवा -ग्रीवा (गर्दन) ग्रोजित् - कुप्यति (धमकाना) गुबा.-जिह्वा (ओंठ) गुबित्.-कुभित (नष्ट करना) दवात्.-दाति (देता) दविलो... (दाबल, भार, दबाव) दवित्.-... (दावत, दबाना) दब्का-दाबक (दबाव) दालेये–दूर दाल्योकिइ-दीर्घक (दूरका) दालेको-दीर्घक (दूरका) दाल्.-दीर्घ (दूर) दाल्.नि-दीर्घ (दूर) दाल्नो-विदेनिये-दीर्घवेदना (दूरदशंक) दाम्का-दामा (राजा, रुद्र-दामा) दन्निइ-दान (भेंट, दिया) दात्.-दान (भेंट) दार्-दान दरेनिये-दान (दान देना) दरोवानिये-दान (दान देना) दरोवोइ-दान (भेंट) दात्.-दाति (देन) दावा-दान दयानिये-देय द्या–द्वौ (दो) द्द-द्त्सत्.-द्वाविशति (बीस) द्वाज्दि-द्विः (दोबार) द्वं-ना-द्त्सत्.--द्वादश (बारह) द्वेर्नोइ-द्वारीय (द्वार) द्वेर्.–द्वार द्वे-स्ति-द्विशत (दो सौ) द्विगात्.-वेगति (चलना) द्वोये-द्वौ (दो) द्वोइत्.−द्वितयति (दूना करना) द्वोइका–द्विक (जोड़ा) द्वोर्-द्वार (आंगन) द्वीरेत्स–द्वारक (महल, दर्बार)

द्वो (यानि-द्वारीय (राजाबाबू) द्वोयु-रोद्निइ-द्विरोधनीय(चचेरा भाई) देवेर्-देवर देवा-देवी (कुमारी) देवित्सा-देविका (कन्या, चेरी) देव्का-देविका (कन्या,षोडशी, श्यामा) देवोमातेर्.-देवमातर् (कुनारी मरियम्) देवोच्का-देविका (बच्ची) देवस्त्वेन्निक्-देवत्विक (ब्रम्ह चारी) देव्चंका-देविका (कन्या) दे रुक्का—रे विका (कन्या, कुमारी ) देव्चाता—देविका (कःया,कुमारी) देद्-पितामह (दादा) देद्,-प्रे-,-प्रिपतामह (परदादा) देदुश्का–पितामह (दादा ) देदुश्का,-प्रे-,-प्रिपतामह (परदादा) देका-द्निक-दश-दिनक देलत्.-दारयति (करना) देलित्.-दरित (विभाजित करना) देलो–इर, घर, धर्म (काम) देन्.-दिन देरेवा-दारु (वृक्ष) देरेवत्सो–दाहक (छोटा वृक्ष) दर्झाव्-दृहित (शक्ति) देर्झानिये-इंहना (रोकना, थामना) देर्झा नेल्.-इ हितर् (थामने-वाला) दर्झात्.-इंहति (थामना) देस्यत्.--दश (दस) देस्यातिइ-दशम (दसवां) देस्यःका–दशक (दस) दे(वा)त्.–वाति (रखना) देयातेल्.–धातर्(कर्नी, चाकर) द्लिन्ना–दीर्घ (लंबाई) द्लिमिइ-दीर्घ (लंबा)

द्ने व्निक्-दैनिक (डायरी) दो-तावत् (तक) दो-वावित्.-तावद् भवति (जोड़ना) दो-बूदित्.-तावद्-बुध्यति (जागना) दो-गोवोर् (दगवार्)-(सम-झौता) (जोड़ना, दोदात्.–ददाति बढ़ाना) दो-एदात्.-तावद् अत्ति (खा डालना) दोएनिये-दुहति (दूहना) दोझ्द-दुहति (वरसना) दो-झि (बा) त्.-तावद् जीवति (तवतक जीना) दो-ज्वोनित्.स्या-तावद् ध्वनति (द्वार पर ध्वति करना) दो-पन (वा) त्स्या .- तावद् जानाति (जानना, चाहना) दोइत्.-दु हति (दूहना) दोइनिक्-दुहनिक (दूहनीबर्तन) दो-कजात्.–तावत् काशति (प्रकाशना) दो-कृदा-कुत्र यावत् (कहांतक) दोल्गिइ-दीर्घ (दूर) दोलेये-द्राघीय (दीर्घतर) दोलिना (दलिना)-द्रोणी, (उपत्यका, दून) दोल्-शे-द्राधीयस् (दूरतर) दोम्-दम (घर) दोम्ना-ध्मक (भट्ठा) दोच्.(का)-दुहितर् (पुत्री) द्राज्नित्-त्रासयति (चिदाना) दात्.--दरति (चीरना) द्रात्.स्या-दरति (लड़ना) द्रोवा-दार (ईंधन, लकड़ी) दुनुत्.-ध्नोति (फूंकना, हवा दुर्नेत.-दुर्नीति (कुरूप होना) दुर्-नोइ-दुर् (बुरा)

दिम्–धूम (धुआं) दिरा-दरी (छिद्र,चीर) द्याद्या-दादा (चाचा, मामा) द्यादेन्.का–(चाचा, मामा) एदा-अद (भोजन) एदोक् (एदक्) - आदक (भक्षक) एझे-गोद्निक्-एकवार्षिक (वर्षपत्र) एझे-देकाद्नो-एकैकदशदिन (प्रतिदशाह) एझ-नेदेल्.निक्-एकैकसप्ताह (साप्ताहिक) एस्त्.-अस्ति (है) एस्त्-अश्नोति (खाना) एस्म्.-अस्मि (मैं हूं) एस्तेस्त्वो-अस्तित्व, (स्वभाव,) द्रव्य ) एस्त्.-अत्ति (खाना) एखात्. -एयति (हटाना, चढ्ना, जाना) झार-ज्वल (जलन, तपन) झारा–ज्वाला (तपन, गर्म ) झ्रेनिये-ज्वलन (जारना, भूंजना, तलना) झरेन्निइ-ज्वलित (जारी, भुनी, तली) झार्किइ-ज्वालक (गरम, मुस्तैद) झे -हि (किंतु, और) झे वानिये-चर्वणा (चबाना, जेंबना) झ्योल्तेन्किइ–हरितक (पीला-झे ल्तेत्–हरितामति (पीला करना) झे ल्तोक्-हरितक (अंडे का पीला) झे ़ल्तिइ–हरित (पीला, जर्द) झे ना-जनि (स्त्री) झे नित् (स्या) - जनीयति (व्याहना) झे नित्बा .-जनितव्य (व्याह) झे निख्-जनिक (वर) झे.योन्का-जनिका (वधु)

झे नोल्युविविद्द -जिनलोभी (स्त्रीप्रेमी) झे.न्स्किइ-जनिका (स्त्री) झे.नुश्का–जनिका (मेहरिया) झे न्हिचना-जनि (स्त्री) झं र्त्वा-ज्वलत्व (यज्ञ) झे.च्.−दह,धक्ष, दाग (जलाना) झि.व्-जीव (जीता, जिंदा), झिवितेल्.निइ-जीवियतर् (जीता) झिवोइ-जीव (सजीव) ज्ञि बोरनये-जीवन्त (प्राणी, पशु), झिवुश्चिइ-जीवक (जीता) झिव्चक्-जीवन (जीवटवाला) झिव्-योम–जीवक (जीता) झिजन-जीवन (जिंदगी) झिलित्स-जीवस्थ (निवास-स्यान) झिलोइ-जीवल (बसल, बसा) झितेल्-जीवितर् (रहनेवाला) झितिये-जीवन (जीवन-चरित्र, जीवन) झि**त्र,—**जीवति-(जीना, रहना) जा-पश्चात्, आ, ता (बाद, आगे) जा-विरात्.-आ-भ(ह)रति (ले जाना) जा-बोल्तात्.—आ-बोल्लति (बहुत बोलना) जा-ब्रसिवात्.--आ-भ्यं शति (फेंकना) जा-त्रात् (स्या) – आभ (ह) रति (ले जाना) जा-बोसत्.–आ-भ्गशंति (फेंकना) जा-बिवात् आ–भवति (भुलना) जा-वर्नोइ-आ-वारित (उबाला) जा-वेदेनये--आ-वेदना (उच्ब-शिक्षणालय) जा-वेर्तेत्. (स्या) – आवर्तति (घूमना, फिरकना) जा-विदेत्.–आ-विदति (देखना) जा-वाजित्–आ-वहति (लेजाना, खींच ले जाना)

जा-व्यज्का-आ-बंधक (बंधन) जा-व्यजिवात्.-आ-वंधति (बांधना) जा-गार्–आ-ज्वल (धुपमें जला) जा-ज्लाविये–अ∵गल (उपाधि, पदवी) जा-गोरानिये–आ-ज्वालन (आतपतुष्त, भूरा) जा-गोरेन्निइ-आ-ज्वल (धूपमें जला) जा-दाचा-आ-दःन (समस्या) जा-दोतोक्-आदत्त, आवत (रखना, निधि) जा-द्रात्−आ-दरति (भेडियेका भेड खा जाना) जा-एदात्.-पश्चाद् असि (पीछ खाना) जा-झिवानिये-पश्चाद् जीवन (धाव पूरना) जा-झिवो-याबद्जीवं (जीवन-भर) जा-झिगाल्का—जाज्वलक (सिगरेट जलावक) **जा**-काज्—आ-काश (आज्ञा) जा-कोनो-दातेल्.-०धातर्--दातर्(विधाता, दाता, कर्ता) जाल्–शाल, हाल जाला–शाला जा-लिजात्.—आलिहति (चाटना) •बानिमात्.—आ-जानाति (पढ़ना) जा-मेर्न-मृत (मरा) जा-मोरित्.-मरति (भूखा मरना) जा-ओब्लाच्निइ--आ-अम्प्रक (बादलोंसे परे) जा-पद्-पश्चात्-पद (पश्चिम) जापिस्.—आपिश (अभिलेख) जा-पो-३द्—आ-प्र-वेद (आज्ञा, विधि)

जा-प्रोस्-आगृच्छ (पूंछना) जा-रेज (इब)ात्.–आ-रिहति, आ-रेतित (हनन करना) जा-रेकात् स्या–आ-रेचति (त्यागना) जा-हबात्.-अ।-हंभति (क्ठार से गढ़ना) जा-सद्का-आ-सीदना(बैठाना, बीज बोना) ज∴स्वेतित्.–आ-श्वेतिति (प्रकाश करना) जा-सुखा-सूखा (जल-अकाल, सूखापन) जा-सुशेन्नेइ–सुखान (सूख गया) जा-सिखात्.–आ-शोषयति (सूख जाना) जा-तिष्लवात्.—आतपति (आग जलाना) जा-तेम्नेनिये-आ-तमना (अधकार करना) जा-तिखात्.–आतुष्यति (शांत होना) जा-तोपित्.-तोपना (जहाज ड्बाना) जा-तुमानित् स्या–आ-धूमति (अंधेरा होना) जा तुखानिये-आ-तो ।यतिः (बुझाना) जा-शिपेत् -- आ-शपति (सिसकारना) ज्वानिइ–ध्बनीय(पुकारा गया) ) -ध्वनति (घंटी बजाना) ज्वेनेत्. ज्वोनित्. ज्वोनोक्–ध्वनक (घंटी) जंवात्.-जंभति(जम्हाई लेंना) जेलेनेत्.–हरितायति (हरित होना) जेलेन्नोइ-हिरण्य (हरा) जेल्योनिइ-हरित (हरा) जेलेन्.∼हरित (ज़र्द, हरा) जेम्लेवेदेनिये-जमावेदना (भूविद्या, भू-गोल)

जेम्ल्या-जमा (भूमि)

ज्ञेम्ल्याक-ज्माक (देश-भाई) जेम्ल्यानिका ) -ज्मालिका जेम्ल्यान्का (स्ट्राबरी) जम्नोवोद्निइ-ज्मोदकीय (जल-थलका जीव) जेम्नोइ-जमानीय (भूमीय) जिमा-हिम (जाड़ाऋतु) जिमोवानिये 2 -हिमानना जिमोव्का ∫ (जाड़ा बिताना) जिमोइ - हिमीय(जाड़ा,हेमन्त) ज्लातो-हरित (सोना) ज्लित्.- देतिः (सिहराना, चिढ़ना) जनाकवात्.-जानाति(जानना) जनाक-ज्ञानक (चिह्न) जनाकोमित्.-जानापे त (परिचय करना) ज्नाकोम्स्त् गो-जानकत्व (परिचय, ज्ञान) ज्नाकोमया-जानक (परिचय) ज्नामे निये-जानना (चिह्न) ज्नामेनितोस्त्-ज्ञानित्व(प्रसिद्धि) ज्नामेनोवात्.-जानापेति (दिखलाना, सिद्ध करना) ज्नात् निइ-ज्ञान (प्रसिद्ध) ज्नात्नोस्त्.-जातीयत्व (कुली-नता, सामन्तता) ज्नातोक्–ज्ञाता(जज, विशेषज्ञ) ज्नात्.-जानाति (जानना) ज्नाचेनिय-जानना (महत्त्व, इनाचितेल्.-ज्ञातर् (जानने-वाला) पना चितेल्.नोस्त्.-ज्ञातृत्त्र (महत्त्व) जनाचित्.-जानाति (जानना, अर्थ लेना) जोव्-हव (पुकार, निमंत्रण) जोलोता-हरित, जर्द (सोना) जोलोतोइ-हरितीय(स्वर्ण-मुद्रा) जुब्−ीजह्वा, जबान (दांत) जुबोक्–जिअक (छोटा दांतै**)** ज्यात्.-जामाता, दामाद

इ-च, अ (और, अपि) इबो-इव (जैसे, लिये) इगो-युग (जुआ) इद्ति -एति (जाना, आना) इज:-अत्, अज् (से) इज् ब्रानिये-आ वरणा (चुनाव) इज् ब्रात्.–आवरति (चुनना) इज्-दवात् - · · · (प्रकाशन) इज् दानिये-(संस्करण) इकात्.-हिक्कित्(हिचकियाना) इस्-पोल्नेनिये-आर्गना (पूरा करना) इस्-पोल्नि तेल् --आ-पूर्णियतर् (पूरा करनेवाला) इस्-प्राज्ञेनिये-अपराजयना (दोष, खाली करना) इस्-प्राशिवात्. -आगृच्छति (मांगना, पूछना) इस्-स्यकात्.-\*\*\* (सेंकना,सुखा देना) इस्-तोपित्.-' ''(तोपना) इतक् -इतिक (ऐसे, तैसे, और) इत्ति-एति (जाना, चलना) इ.ल. ... (इसका) क- को, से, लिये, प्रति) कजात् स्या-काश्यते (प्रका-शित होना, दिखाई पड़ना) काक्-कयं (कैसे, जैसे, यथा) कको [—कयं (किस भांतिका) कतीय-खनुवा, कदन् (ख.ई) करात्.-कारयति (दंड देना, सासत देना) केमु-केन (किसके इ.रा) कोये—कहां (कहींपर) को ग़ा-कोश (चमडा) को इ-क: (कौन) कोनु (कम्) - कम् (किसको) कोलेसो-त्रक, चर्ख (पहिया) कपानिये-कापना (खोदना) कोपित्. (कपित्) - गोपायति

(रक्षा) कोरोचे~क्षुद्र, खुर्द ('जटा) के चान्-गुच्छ (गोभी फूल) क्रसिन् –कृपति (अलंकार करना, रंगना, चित्रित करना) ऋस्तेत्.-क्रुणोति (लाल करना) ऋरा -- प्रसति (चुराना) किचात्.-क्रोशति (विल्लाना) को र्.-कुभा (तृहा, छत, घर) को र्--कव्य (रुधिर) को इका--कृन्तन (काट डालना) को इत्. -कृ ग् (कटाना) कुग्-चक (चर्ब-फ.रसी), गोल कुझित्.स्या-वक्रीयो (चक्कर काटना) अुझ ोक्--चक्रक (वृत्त) कित्–कृती (ढांकना) क्तो-कतर (कोन) कु बोक्-कुंभक, कुप्पक (प्याला, गिलास) कुविशि ६ – कृपिका (लोटा) कुदा--कदा (कहां) कुर्तका-कुर्ता कुसा (- कुस (काटना) कुचा–गुच्छा (समृह, ढेर) कृच्का−गुच्छक (छोटी ढेरी) कुशा 1 - ग्रसति, घसति (ख.ना) लजिन्-लंघति (लांघना) त्योग्किइ⊹लघुक (हल्का, आसान) लेग्को-लघुक (हल्का,आसान) लेग्चे-लघीयस् (आसानतर) लेझात्-लेटना लैंग्त्यइका -लेंग्क (आलसी) ल्योत्-डयन (उड़न) लेतात्-डयति (उडना) ले तो – ऋरु (ग्रीष्म) लिजानिये-(चाटना)

लिजा (--लिहना (चाटना)

लिप् किइ-लेपकी (चिपकना, उलज्ञना) लिप्नु ऱ्-लिपति (लगाना, चिपकाना) लोबजानिये-लोभना (चूमना) ङोबिजात्-लोभति (चूमना) लोविन् (ल्विन्) –लोभति (लुब्धक, फंसाना, शिकार करना) लो ग्ल्या-लोभाना 🕻 शिकार करना) लो बुश्का-लोभका (जाल, फंसाव) लोब्चिइ-लोभिक, लुब्धक (शिकारी) लोर्का-रोधका (नाव) लोदि - रुद्र (लदमेसर,आलसी) लोझित्. स्या--लोटत (लोटना, गिरना) लॅ.पत्स्या (लोप्नुत्.)-लोपत (तोड़ना, फोड़ना) लुच्--रोचिः (किरण) लुच्रो--रोचीयः (बेहतर) ल्युबितेल् --लोभितर् शिकारी) ल्युबित्.--लोभति (प्यार करना) ल्यु बोव्--लोभ, लभ (प्यार) त्युबोव्निक्--लोभिक (प्रिय, प्रेमी) ल्युब्याश्चिइ--लोभीय (प्रेमी) ल्यु र्--रोध (लोग, जनता) माज (माज (त्.) --माषत (मालना, मांजना) मज् या -- माषना (नेल मा बना, माजना) मज् .--माष (मा बना, मांजना) मस्त्रो--मसका (मन ४२) मत्त्का -- मातृका (माता) मःतुर्का--मातृकः (माता)

मःत्-मातृ (मता) मिहति मखात्.-मंहति, (मालन , हिलाना) म्योद्-मधु (शहद) म्योद्वेद्-मध्वद (भालू) मेद्निइ-(तांबेका) मेदोव्निक्-माध्वीक (अमृतीय, मधुर) मेदोक्-मञ्क(अनृत, मदिरा) मेद .- मधु (तांबा) मझ् ) - मध्य (बीचमें) मे*स*्दु मेन्या-मे (मुझे) मेरेत्-मरति (म रनः) म्योर्-त्विइ-मृत (मरा) मेस्यत्स-मास (महीना, चंद्र) मेतित्.-म ति (चिहुन करना, लक्ष्य करना) मेशात्-निश्रयति (मिश्रित करना) मिगानिये – मलकाना मीलोस्न्.-मेल(कृपा, अनुकंपा) भीलोच्का-मिलक (मेली, प्रिय) मीलिइ-मेली (मधुर, दयालु) म्बे--मे (मुझे) म्नेनिये-मनन (त्रिचार, मनन) म्नित्.-मनुते (सोचना) म्नोगो-महा (बहुत, बड़ा) म्रोइ, म्रोयु-मधा (मेरे द्वारा) मोगू वेस्त्.-महत्त्व, मंहिष्ट (शक्ति) मोगू विइ-महान् (शक्तिश ली) मोयों, मोइ-मे (मेरा) मोइका-मोइत (भोजपुरी) (धोना) मोल्निया (मल्निया)-विद्युत् (मेघकी) मोलोत् - मर्दति (पीसना) मोलोज्बा-मर्दन (दाबना)

मोरित्.-मरत (भूखं मरना, मारना) मोचा-मुंच (पेशाब) मोचित् -मेहति (भिगोना, नम करना) मूझ् – (मनुष्य, पति) मुराय्यद् – मूर(फारसी),चींटी मुबा-मक्षी, मगस् (फा०) (मक्खी) मुश्का-मग्स (मक्खी) मी-हम मित्.-मोइत् (धोना) मिश्का-मूषक (चूहा) मिश्--मूषक (चूहा) म्यासो (म्यास)-मांस म्यत् -- मंथति (भथना) न-नि, परि(,ऊपर,द्वार-) न-वेग्-निवेग(दौड़, आक्रमण) न-बेलो–न-अविल (परिशुद्ध सा क) न-वोर--नि-हार (एकत्रित करना) न-वंश् (इवा १) - नि-वेशयति (टांगना) न-विसात्.--निवेशयति (टांगना) न-वोजित्.-नि.वहति(छे आना ले जाना) न-व्यज् (इव) ातू .- निबंधति (बाधना)  $\left\{ -$ नग्न (नंगा) नगिशोम् नगोइ नगोलो-नग्नल (नंगा) न-गोवत् (रेत).-नि-ज्वलति (जलना) न-रेगो-नि-गिरि (गिरि पर) न-ग्रबित् -- नि-गृभीति (लूट लेना) नाद्-परि, उपरि (ऊपर) ना-दोल्गो-नि-दीर्घ (चिर-

कालसे) ना-एखात्.-नि-एषति (आना) न-फ़िनात्.-नि-छिनत्त (फसल काटना) न-काज्-नि-काश (शासन-पत्र, आज्ञा) न-लगात्.—नि-लगत (ऊपर रखना, लागू करना) न-लेगात्.−निलगत (आश्रित होना) न-लेपित् -- निलिपति (चिप-काना, लेपना) नामि-नः (हमारे द्वारा) न-पदेनिये-निपातना (आऋ-मण करना) न-पेकात् --नि-पचति (पकाना, भूनना) न-पिवात् स्या-नि-पिवति (पीना) न-पिरात् --नि-पीडयति (दबाना) ना-पितोक-निपीतक (पान) न-पोकाज-नि-श्र काश (दिखाने के लिये) न-पोल्ने निये-नि-पूर्णना (पूरा करना) न-पोस्लेदोक् (न-पस्लेदक्) -नि-पश्चात्तन (पीछे, अंतमें) न-रोर्-नि-रोघ (जनता) नोस् (नस् )-नासिका, नासा न-सादित् .-नि-सादय ति (रोपना) न-भ्रदात् -- नि-सादयति (रोपना) न-सेदानिये-निषीदका (बहु-संख्यकोंका बैठना) न-सेद्का-निषीदका (बैठकी) न-स्लिश्का-नि-श्रूषका (सुनना) न-स्मेखात् स्या-निस्मयति (हंसना) न-स्तावित् --नि-स्थापयति (रखना) ना-मुख-नि-शुष्क (सुखा) नश्-नः (हमारा)

ने-न (नहीं) ने-ब्लागो-प्रियत्निइ-न-भर्ग-प्रियत्नु (अशुभ, अननुकूल) ने-वेदेनिये-न-वेदना (अविद्या, अज्ञान) ने-बीदल्.-न-वित्त (अनदेखा, अद्भुत) ने-ग्दा-नकुत्र (कहीं नहीं) ने-पोच्तेनिय-न-पूजना (असम्मान) ने-प्रियातेल्-निप्रयतर् (शत्रु, अमित्रं ) ने-प्रियत्न-न-प्रिय (अप्रिय) ने-प्रोबद्निक्-न-प्रबोधक (बिजली-रोधक) ने-प्रोशेन्निइ--न-प्रश्नीय (बिना पूछा ) ने-स-वेदुश्चिइ-न-संवेदीय (अज्ञ) ने-सो-ज्नातेल्.—न-सं-ज्ञातर् (अचेतन, अनभिज्ञ) नेस्ति-नेषति (लेजाना, ढोना) नेत्.  $\}$  -नेति (नहीं) नेत्तो  $\}$ ने-उच्-अन्-अन्चान(अपठित) ने -चेगो-न-कि (कुछ नहीं) ने-याव्का-न-आयान (अप्रका-शन ) नि-न (नहीं) नि-ग्दे-नकुत्र (कहीं नहीं) निझइशिइ-नीचीयस् (बहुत छोटा, बहुत नीच) निभे-नीचैस् (नीचे) निभ्-नीच (सबसे नीचे) निस्किइ—नीच (नीचे) भनि निइ-नीचीय (नीचेका) निज्-नीच (सबर्स नीचे) निजात् -- नहति (बांधना) निजीना-नीचीय (निस्नस्थान, नीचा) निज्किइ-नीचक (नीचा,

छोटा, तुच्छ) निजोस्त्.-नीचत्व (नीचता) निज्शिइ-नीचीयस् (बहुत नीचा) नि-काक्-न कथं (किसी तरह नि-ककोइ-न कः (कोई नहीं) नि-कोग्दा-न कदा (कभी नहीं) नि-नतो-न कः (कोई नहीं) िन-कुदा—न कुत्र (कहीं नहीं) निस्-निस् (नहीं) १नस्-पदात् .-नि-पतति (गिरना) नो–नु (कितु) नोवेइशिइ-नवीयस् (नवीन-तम) नोवो (नवो)-नव (आधुनिक) नोबोस्त्.-नवत्व (समाचार) नोगोत्.-नख (नर) नोस् (नस्)-नासा (नाक) नोसिक-नासिका (नाक) नोसितेल्-नेष्टर्(ले जानेवाला) नोसित् .-नेषति (लेजाना, ढोना) नोसो-रोग-नासा-श्रंग (गैंडा) नोचेब्का-निशीयिका (रात को रहना) नोच्.-निशा (रात) नु—नु (सचमुच, हां, क्यों ?) नृत्रो-अन्तर, अंदर (फारसी) (भीतर) ओ—अ (निषेध) ओबा-उभौ (दोनों), अभि (उपसर्ग) ओब्-वि-नितेल्-अभि-वि-नेतर् (अपराध लगानेवाला) ओब्-वि-नित्.-अभि-वि-नेति (दोषारोपण करने वाला) ओव-विसात्.—अभि विशति (लटकाना) ओबे-उभे (दोनों) ओब्-एद्-अभि-अद (भोजन) ओब-झिगानिये-अभिजागरण

(जगाना, बालना) ओब्लक-अभ्रक, अब्र (फारसी) (बादल) ओबो-रोना-अभि-रग (रक्षार्थ युद्ध ) ओबो-रोन्यत्.—अभि-रुजति (फटकारना, रिगाना, गाली देना) ओब्-रुगात्.-अभि -रुजाति (रिगाना) ओब्-ससिवात्-अभि -चूषति (स्तन पीना) ओब्-स्लुझिवात्-अभि-श्रूषंति (सेवा करना) ओवेन्-अवि (मेष, भेड़) ओव्चिइ-अविक(भेड़क) ओव्का-अविका (भेड़ी) ओग्ने-अग्नि (आग) ओग्ने-विद्निइ-अग्निविध (आग-जसा) ओग्ने-स्लुझ् निये-अग्नि-भूषण (अग्नि-पूजा) ओग्ने-तुशीतेल्.—अग्नि-तोष्टर् (आग-बुसावक) ओगो-अहो! ओगोन्योक्-अग्निक (प्रकाश) ओदिन् (अदिन्)-(एक) ओद्नो–आदि (एक बार) ओ-झिवात्-आ-जीवति (फिर जिलाना) ओ-झोग्-आ-ज्योति (जलन) ओझोर–आज्वर, अंजोर (जलाना) ओको–अक्षि (आंख) ओलेंन्.-हरिण ओन्–एषत् यह **भोना**-एषा आनो-एनत् 🗸 ओ-पिवात्.स्या-आ-पीयते (पी-पीकर अपनेको मारना) ओप्यत् (अपेत्)-अपि

ओ-प्.यामेनिये-आ-पीवना (शराब पीना) ओसादा-आ-साद (दुर्गबद्ध करना) **ओ-स्वे**तित्.—आ-रवेतति (प्रकाश करना) ओ-स्लुशानिये-अवश्रूषणा (आज्ञान मानना) ओ-स्लिशात् स्या-अवश्रूषति (ठीक न सुनना) ओ-स्मेनिवात् --आ-स्मयत (परिहास करना) ओस्-अक्ष (धुरा) भोस्मि-नोग्-अष्टनख (अठपैरा) ओत्-आत् (से) अत्-वेचात् –उद्-वचति (उत्तर ओत्-व्यजात्. - उद्-बंधति (बंधन खोलना) ओत्-दानिये-उद्-दान (प्रति-दान) ओ-त्योसिवात्-आ-तक्षति (गढ़ना, पत्थर छांटना) ओत्-झ़िवात्.—अ-जीवति (मरजाना) ओत्-कजात्.-प्रति-कथयति (इन्कार करना) ओत्-कुदा (अत्-कुदा)-कुतः (कहांसे) ओत्-मिरानिये-उत्-मरण (मर जाना ) ओतो-आत् (से) ओत्-पदात्.-आ-पतति (गिर जाना) ओत्-रझ़ात्.--आ-राजते (प्रतिबिंबन करना) ओत्.तोचित्.-उत्-तीक्षणति (तेज करना) ओत्-तुदा-ततः (वहांसे) ओख्–आह ! ओखोता-आखेट (शिकार) ओचरोवानिये-आश्चर्य करना, जादूमें होना

ओचि-अक्ष (आंख) पा-पाद (पग) पदात् - पति (गिरना) पदेनिये-पतना (गिरावट) पाइ-नाद (भाग) पल्कां-फलक (डंडा) पार-त्राष्पर (भाप) परेनिये-परायणा (पलाना) पास्तुब-पातुक (मेरराल, चरवाहा) पतेर्-पितर् (पिता) पखात्-(जुती भूमि) पेना-फेन पेर्विइ-पूर्व (पहिला) पेरे-प्र, परि, प्राग् पेरे-विरा(ब्रा)त्.-परि-भ (ह) रति (हटाना) पेरे-बोजित्.-परिवहति पेरे-व्यज्का-परिबंध पेरे-ग्रिजात्.-परि-ग्रसति (काट डालना) पेरे-देल्-परिदार (पुनर्विभाजन) पेरे-एदात्.-प्र-अत्ति (बहुत खाना) पेरे-जिवानिये-परि-जीवना (अनुभव) पेरे-भोग्-प्रजाग (बहुत गरमाना, दीप संजोना) पेरे-लेजात्.-प्र-लंधते (ऊपर चढ़ना) पेरे-पइवात्.-प्र-पिवति (पान-मत्त होना) पेरे-पिवात्.–प्र-पिवति (पान-मत्ता होना) पेरे-प्लिबात्.-परि-प्लबति (तर जाना) पेरे-पोइत्.-प्र-पिवति (पान-मत होना) पेरे-पुत्.ये-प्रपथ (चौरस्ता) पेरे-रोदित्.-प्र-रोहति (पुन-रुज्जीवन करना) पेरे-च्बात्-प्र-चंभति (मारना, काटना)

पेरे-सीदेत्.-प्रसीदति (बैठ जाना) पेरो-नक्ष, पर (फारसी), पंख (लेखनी) पेचेनि (न्.) ये-पचना (पकाना) पेच्का-पचक (चूल्हा) पेनुर्का-प्रचक (छोटा चूल्हा) पेन्.-पच (भूनना, तलना, झुलसना) पिव्नया-पिवनिया (मद्यशाला) पीवा-पान (हलकी शराब) पीला-पीडा (आरा) पीलित्.-पीडयति (चीरना) पिसानिये-पिशना (लिखना) पिसातेल्-पिशियतर् (लेखक) पिसात्-पिशति (लिखना) पित्.-पीति (पीना) प्लवानिये-प्लवना (तैराकी) प्लाव (वि) त्.—प्लवति (तैरना) प्लावेत्स्-प्लावक (तैराक) प्लोद-फल (संतान) पी-प्र, परि (द्वारा, ऊपर, भीतर, को) पो-बेग-प्र-वेग (भागना) पो-बेझ(त्.-प्रवेजित (भागना) पो-ब्(बि)रात् –प्रभ (ह) रति (ले जाना) पो-बुदीतेल्-प्र-वोधितर् (भड़कानेवाला) पो-बुदीत्.-प्र-बोधति (भड़-काना, उठाना, उत्तेजित करना) पो-वेदेनिये-प्र-वेदना (प्रवृत्ति, चाल-चलन) पो-वेसित्.-प्रविशति पो-व्योर्तिवानिये-प्र-वर्त्तना (घुमाना) पो-वोज्का-प्रवहका (प्रवहण, यान) पो-व्यक्का-प्र-बंधक (सिर बंद)

पो-गोलोव्निइ-प्र-गल (सरदार जेनरल) पोद्-पद (अन्तर, नीचे) पो-दवात्.-प्रदाति (देना, भेंट देना) पो-दारित्.-प्रदाति (देना, भेंट देना) पो-दारोक-प्रदारक (भेंट) पो-दात्.-प्रदाति (कर देना) पो-दाचा-प्रदाक (देना, सेवा) पोद्-वोद्नया-पद्-उदीय पोद्-व्यज्का-पद्-बंधक पोद्-्भारित्.-पजारत (तलना) पो-दिरात्--प्र-दरति (चीरना, फाड़ना) पोद्-तचिवात्.-प्र-तीक्ष्णति (तेज करना, धार लगाना) पो-दुर्नेत्.-प्रदुर्नेति (कुरूप होना) पो-एज्द्-प्र-एत् (ट्रेन) पो-एजिदत्.-प्र-एति (चलना, फिरना) पो-भार-प्रज्वार (आग लगना) पो-झार्निइ-प्रज्वारनिक (आग-बुझावक) पो-झिरात्.-प्र-जीर्यति (खा डालना) पो-ज्योविवात्-प्र-जम्भति (जम्हाई लेते रहना) पोज्झे-प्रहि पो-ज्न (वा) निये-प्रजानना (ज्ञान, प्रज्ञान) पोइत्.-पिबति (पीना) पो-इती--प्र-एति (जाना) पो-काज्-प्रकाश (दिखलाना) पो-कजानिये-प्रकाशना (गवाही) पो-कुशात् -कोशीदन् (फारसी-कोशिश करना, यत्न करना) पोल्नेत्.-पूर्णति (भरना, पूरा करना) पोल्नो-पूर्ण (पूर्णतया, भरा)

पोल्नो-वोद्निइ-पूर्णोदिनी (गहरी नदी) पोल्नोस्त्.यु-पूर्णत्व (पूर्णता) पोल्नोता-पूर्णता पो-मजात्.–प्र-माखत (तेल लगाना) पो-माजोक्-प्र-मार्जंक (झाड़, पो-मेस्यच्नो-प्रतिमास पो-नीझ् -प्र-नौचै: (कुछ नीचे) पो-पदानिये-प्र-पतना (गिरना) पो-प्लवोक्—-प्रप्लावक (तिरने-वाला, काग्) पो-पोइत् -प्र-पाययति (घोड़ो को पिलाना) पो-पोइका-प्रपायिका (प्रपा, नौका) पो-प्रोसित्.-प्र-पृच्छति (पूछना) पो-राझ् निये-पराजयना (पराजय) पो-रझात्.—पराजयत पो-रेज्-प्र-रिह, रेज (फारसी-काटना, घायल करना) पो-रोदा-प्ररोह (संतान, जाति, रुधिर) पो-रोझ् दात्.-प्र-रोहति (जन्म देना) पो-सादित् -- प्र-सादयति (बैठाना) पो-सीदेत्.-प्र-सीदति (थोड़ा बैठना) पोस्ले-पश्चात्, पस् (फारसी) पोस्लेद्निइ–पाश्चात्तन (पिछला) पोस्ले-दोवातेल्.-पश्चाद्-धावितर् (अनुगामी) पो-स्लुशानिये-प्रश्रूषणा (आज्ञाकारिता, तपस्या) पोस्-मेत् निइ-पश्चात्-मृत्यु (पोस्टमार्टम्) पो-स्मेशित्-प्र-स्मयत (हंसाना ) पो-स्यात्.---प्र-स्वपिति (थोड़ा

सोना) पो-स्तावित्-प्रस्तावयति (रखना, उपस्थित करना) पो-सुखु-प्र-शुष्क, खुश्क (फारसी,-सूखे मार्गसे) पो-तुखानिये--प्र-तोषण (बुझाना) पो-तुशित्-प्र-तुषति (बुझाना) पोचितात्.-पूजित (सम्मान करना) पो-चिनित्.-प्रचिनोति (मरम्मत करना) पोच्तेन्निइ-पूजनीय (मान-नीय) पो-शिव्का–प्र-सीव्यक (सिलाई) प्र-प्र(महा) प्राविलो-प्रभृत प्रावितेल्.-प्र-भवितर (शासक) प्रावितेल्.स्त्वो-प्र-भवितृत्व (सरकार, राज्य) प्रावो–प्रभु (कानून, अधिकार) प्रावो-वेद-प्रभु-वेद (कानूनदां) प्र-देद् प्र-देदुच्का ∫ प्र-मातेर्.-प्र-मातर् (जग-न्माता) प्र-रोदितेल्.-प्र-रोधितर् (पुरुखा), वंश-पिता, प्रेदो-प्रति (सामने, सम्मुखे) प्रेद् (पेरेद्)-प्रति, प्राग् (सम्मुख, सामने) प्रे-दातेल्.-प्रति-धातर् (विश्वास-घाती, देशद्रोही) प्रेद्-वे (वि )देनिये-प्राग्वेदना (पहिले जानना, भविष्य-दर्शिता) प्रेद्-गोर्.ये-प्रति-गिरि (पहाड़को जड़, सानु) प्रेद्-सेदातेल्-प्र-सीदितर् (प्रेसीडेंट, प्रसीदन्त)

प्रेद-स्कजानिये-प्राक्-कथना (भविष्यद्-वाणी) प्रेद्-गदात्-प्राग्-गदति (भाखना, दूर-दर्शिता) प्रेभ्दे-प्राग्दा (पूर्वतः) प्रि-प्र प्रि-बेगात्.-प्र-वेजति (लेजाना, करने जाना) प्रि बेमात् -प्र-वेजति (दौड़ना) प्रि-वोज्-प्र-वह (लाना) प्रि--ज्नाक-प्र-ज्ञक (चिह्न, भूचन) प्र-ज्नानिये-प्र-जानना (स्वी-कारना) प्रि-काज्-प्र-कथ (आज्ञा) प्रि-नुदित्-प्र-नुदित प्रि-न्यातिये-प्र-नीति (स्वीकार, स्वागत) प्रि-पादोक्-प्र-पातक (आक्रमण) प्रि-रोद-प्र-रोह (प्रकृति) प्रि-रोस्त्-प्र-रोह बढना) प्रि-रचात्.—-प्र-रोचित (पाछत् बनाना) प्रि-सोस्का-प्र-चू (शो)षक (चूसनेवाला) प्रिसिलात्.-प्रेषयति प्रि-त्यनुत्--प्र-तनोति (तानना) प्रि-चितानिये--प्र-चितना (शोक करना) प्रियातेल्-प्रियतर् (मित्र) प्रियत्निइ-प्रियत्न् (प्रिय) प्रो-प्र (लिये, के) प्रोबेग्-प्रवेग (दौडना) प्रो-ब्लेस्क-प्र-म्याज (प्रकाश) प्रो-बुदित्-प्र-बुध्यति (जागना, उठाना) प्रो-वोज्-प्र-वह (शकट, ढोने का साधन) प्रो-दवात्--प्र-दापयति (बेंच-ना)

(बेंची. प्रो-दाझ-प्र-द।क विकय) प्रो-दान्निइ-प्रदत्त (बिका) प्रो-दिराक्-प्र-दरति (चीरना) प्रो-प्रो-वेद्नक-प्र-प्र-वेदनिक (उपदेशक) प्रोसित्.-पृच्छति (पृष्ठना, मांगना) प्रो-सिपात् स्या -प्र-स्विति (जगाना) प्रो-स्पात्.-प्र-स्विपति (सो जाना) प्रोस्.बा-प्र-श्न (मांगना) प्रोतिव्-प्रतीय (विरुद्ध) प्रो-चितात् प्र-चितयति (पढना) प्रीच्.-प्राच् (दूर, दूर जाना) प्रो-शि (वा) त्.-प्र-सीव्यति (सीना, टांकना) प्रोक्लोय-पश्चा (पिछला) पुत्निक-पथिक (यात्री) पुत्योक्का-पथीयिका (यात्रा) पुतेशेस्त्वये-पथिकत्व (यात्रा) पुत्. -पथ (मार्ग, सडक) पुन यानित्सा-पानका (मदिरा-मत्ता) प्.यानिस्त्वो -पानकत्व (मस्तता) पिशात्.-पिंशति (प्रकाशना) प्यातोक्-पंचक (पांच) प्यत्-ना-द्त्सत्.--पंच-दश (पांच ऊपर दस) प्यातो-पंच (पांच) प्यातया-पंचतय (पांचवां) प्यत्-पंच (पांच) प्यत् -देस्यत् -पंचाशद् (पांच-दस, पंचास) राब्–लाभ (दास) रबोता-लाभता (काम, श्रम) राद्–राध, ह्लाद (प्रसन्न, खुश) रादोवात्,-हलादित (हर्षित होना)

रादोस्त्.-हलादिःव (खुशी) राझ्-राग (क्रोध) राज्. ) -प्रति, —वि! (बिना, रास् ∫ दुर्) रज्-बेग्-वेग (दौड़ना) रज्-बोर-वर (चुनना,बांटना) रज्-बुदित्-बुध्यति (जागना) रज्-वेद्का-वेदका (सोजना) रज्ञ-वेद्-चिक्-वेदक (ढूंढ्ने वाला, स्काउट) रइ--रै (स्वर्ग) रन्-रण (घाव) रस्ति-रोहति (उगना, बढ़ना) रत्-निक्-राति (योद्धा) रत्.-ब्रात (सेना) र्देनिये-रोहणता (लालपन) रब्योनक्-ऋभुक (लड़का) र्योव्-रव (शोर, गर्जन) रेवेत्.-रवति. (शोर करना) रेजत्-रिहति, रेतित (काटना) रेज्निक-रेतक, रिहक (कसाई) रेका-रेखा, लेखा (नदी) रेच्.-ऋक् (भाषण) रिसो गुका-लेख, रेख़ (रेखां-कन) रोग्-शृंग (सींग) रोद्-रोध (परिवार, वंश) रोदिना-रोधिनी, रोहिणी (जन्मभूमि) रोदितेलि-रोदितर (माता-पिता) रोदित्.-रोहति (पैदा करना, जन्म देना, फारसी, रोईदन्) रोझात्. ) —रोधति रोझ्.दात्. (प्रसब रोदित् स्या-- । करना) रोझ्देनिये-रोहणा (जन्म) रोझ ोक्-भृ गक (छोटी सींग) रस्त्-रोह (वृद्धि) रुव्का- रंभका (काटना)

हगात्.-(रिगाना, गालीदेना, शाप देना, चिढ्ना) हगान्.-(गाली] देना, शाप देना, चिढ़ना) रुसिइ-ऋषि (पिंगल, श्वेत) रिदात्.-रोदति (रोना-सिस-कना) रिझिइ-रोह, लोह (लाल) रिचात्.-ऋचित (शोर करना, चिल्लाना) स्-स, सम् (सह, लिये, से, ऊपर) सद्-सद् (उद्यान) सदित् स्या / —सीदित ∫ (बैठना) सझात्. साम्-स्वयं सामो - वार्-स्वं वाल (समावार चल्हा) सामो-ले त्-स्वयंडयन (विमान) मामिइ-स्वय साखर–शर्करा स्-बेगात्.-सं-वेगति (दौंड़जाना) स्-बोर-सं-वर, सं-भर(सभा) स्-त्रेदेनिये-संत्रेदना (ज्ञात, स्चना) स्-त्रेदुश्चिइ-सं-विद्रम्, (विद्वान्, निपुण) स्व्योकोर- इवशुर (ससुर) स्वेकोवि-श्वश्र् (सास) स्-त्रेर्ख-स्वर्ग (ऊपर) स्वेत्-श्वेत (सकेद, संसार, प्रकाश) स्वेतत् } -श्वेतति (प्रकाशना) स्वेतित् . } स्वेत्लो–श्वेतल (प्रकारमान) स्रेतोच्-१रेतक (मंशाल, दीपक्र) स्-विदानिये---सं-विदना (मिलना) स्-विदेतेल्.—सं-वेत्तर् (गवाह) स्वोयो 🄰 –स्वीय (अपना) स्वोइ ∫

स्वोइस्त्वो- स्वीयत्व (गुण) स्वोयाक्-स्वीयक (बहुनोई) स्-व्यज्का-सं-बंधक (मृट्ठा) स-व्यज्.-सं-बंध (बंधन) स्--देर्झात्.-स-दृहति (पकड़ना) --स्त्रीये (अपने लिये) सेव सेव्या सेगो-द्नया–स्वक-दिन (आज) सेदे र .-- र नेतित (बाल सफेद होना) - सेदोइ–रुक्तेत(सफेद बालवाला) सेइ ] -स (यह) सिया सिओ 🕽 सेमि-सोतिइ—-सप्त-शती (सात सौ) सेम्-ना-द्त्सत्.-सप्त-दश (सात ऊपर दस, स**त्र**ह) सेम्-सप्त (सात) सेम्--देस्यत्-सप्त-दशन् (सत्तासी) सेम्-सोत्--सप्त-शत (सात सौ) सेर्द्त्से -श्रद, हुत् (हृदय) सेस्त्रा स्वसर् (बहिन) सेन्त्.-सीदति (बैठना) सिदेन् -सीदना (घर बैठना) थिदेत्.—सीदति (बैठना) सीला-शील (बल) स्-कज्-सं-कथ। (कहानी) म्-कजात्.-सं-कथयति (कहना) स्-कज्का--सं-कथका (कहानी) स्-कुचात्. –सं-कुचति (उदास होना) स्लव:-श्रव (यश) स्लावित्.-श्रवति (यश बखानना, इलोक करना) स्लाव्निइ-श्रवणीय

(यशस्त्री) स्ले.ग्का-सं-लघुक (हस्का) स्लुगा–श्रूषक (सेवक) स्लुझान्का--श्रूषणिका (सेविका) स्लुझ्बा-श्रूषा (सेवा) स्लुझे निये–श्रूषणा (सेवा करना, काम करना) स्लुझित्.-श्रूषति (सेवना, काम करना) स्लुख्–श्रूषा (सुनना, कान) स्लुशानिये-श्रूषणा (**सुनना** ) स्लु (स्लि) शात्.–श्रूषति (सुनना) स्-मेझा (झि)त्.--सं-मेचति (आंख मीचना) स्-मेर्त् .-सं-मर्त (मृत्यु) स-मेस्-सं-मिश् (मिश्रण करना) स्मेख्-स्मय (हंसना) स्मेयात् स्या-स्मयति (हंसना, मुसकराना) स्नेग्-स्नेह (हिम, बर्फ) स्नोवा-सं-नव (नया, ताजा) स्नोखा-स्नुषा (नोह, पुत्रवधू ) सो-सम्, स सोबाका-श्वक (कुत्ता) सो-विरानिये-सं-हरणा (सभा एकत्रित होना) सो-विरात् –सं-हरति (एक-त्रित करना) सो-वेत्-संवेत (सभा, मंत्रणा) सोवेत्निक्-संवेतक (कौंसलर, परामर्शदाता) सोव्-पदत् -सं-पतित (संपात, एक साथ पड़ना) सो-जनानिये -संजानना (चेतना, ज्ञान, स्वीकार) सो-जनातेल्.-सं-ज्ञातर् (जानने वाला) सो-इति-सं-एति (जाना) सोल्न्त्से–सूर्य

सो-मनेनिये-सं-मनना (संदेह) सोन्-स्वप्न सोन्निक्-स्वप्नक (स्वप्न, जोतिसी) सो-रात्निक्-सं-अरातिक (सह-योद्धा) सोसानिये-चूषणा (चूसना) सो-सेद्-सं-सद् (पड़ोसी, फारसी-इम्सद) सोसोक्-चूषक ((स्तनमुख) सो-स्ताव्-सं-स्ताव (जोड़ना, गुंफना) सो-स्तोयानिये-सं-स्थाना (स्थिति, अवस्था) सोसून् (रोक्)-चृषण (चूसना, स्तन पीना) सोत्-शत (सी) सोतिया-शती (सौ) सोतिइ-शतीय (सीवां) सोखनुत्.-शुष्णतिः (सूखना) स्-पदानिये-सं-पतना (गिरावट, • पतन)

स्-पोइवात्.-सं-पाययति (मदिरामत्त बनाना) स्पाल्.-न्या-स्वापालय (शयन-गृह, शयन-यान) स्पानियो-स्वपना (सुलाई) स्पात् -स्विपिति (सोना) स्प्यच्का-स्वपका (नींद) स्नम्-(शर्म फारसी, लज्जा) स्रेदे-श्रद्, हृद् (मध्य) स्रेद्स्त्वो-हुत्त्व (मध्यता) स्तवित्. स्थापयति (रखना) स्तान्-स्थान (केंप, आकार) स्तानोवित्. स्थानयति (रखना) स्तानोक्-स्थानक (बेंच) स्तानित्स्या-स्थानका (स्टे-शन) स्-त्योसिवात् :--सं-तक्षति (काटना)

स्तो-शत (सी)

स्तोइत् -स्थिति (ठहर्ना)

स्तोइ-स्थाहि (ठहर) स्तोइ किइ-स्थायुकीय (दृढ़) स्तोल्-(टेबुल) स्तोल् -स्थाल (स्थाणु, खम्भा) स्तोयानियो.-स्थानि (खड़ा होना) स्तोयात्.-स्थायति (खड़ा होना) स्-त्राख् –सं-त्रास (भय , लड़ाई) स्-त्राशित् --सं-त्रस्यति (भय-खाना, आतंकित होना) स्-त्रशानिये-सं-त्रासना (डराना) सु-दार् न्या-सु-दाना (महिला) सु-दर्.-सु-दान (भद्र पुरुष) सुत्.-सत् (सत्त, सार) मुखो-शुष्क (सूखा) सुखोवेइ-शुष्कीय (सूखा, सूखी हवा) सुखो-पुत्निइ-शुष्क-पथ (खुश्की का मार्ग, स्थल-पथ) मुखोस्त्.-श्ष्कत्व (सूखाई, सूखा-सा) सुशा-शुष्क (सूखी भूमि) सुशे-शुष्कीयस् (अधिकतर सूखा) सुशेनिये-शोषणा (सुखाई) सुशित् -शुष्यति (सूखना) सुश्का-शुष्का (सूखना) सूप्-सूप (मांस-रस) स्-चितात् -सं-चितति (गिनना) सिन्-सूनु (५ऋ) स्-युदा-इह (पाली- इध, यहां ) स्-यक-एतादृक् (ऐसा) स्-यम्-तत्र (यहां) ता-सा (वह) तोत्-स (वह)

तो-तद् (वह)

तइत् –तायति (छिपाना,

तइना-तायना (रहस्य, भेद)

शरण देना)

ताक्-तादृक् (ऐसा) ताक्-फ़ो-तादृक हि (भी, ही) त्वोइ ) - त्वदीय (तेरा) त्वोया त्वोयो 🕽 तेम्नेत्.-तमस्यति (अधेरा करना) तेम्नो-तमस् (अंघेरा, अस्पष्ट) तेप्लेत्.–तप (ਲ) ति(गर्म होना) तेप्लो-तपल (गर्म) तेप्लोता-तपलता (फैलती आंच) तेर्जानिये-तर्जना (सताना, चीरना) तेर्जात्.-तर्जति (चीरना, छिन्न करना) तेसानिये-तक्षणा (काटना, फाड़ना) तेसात्.-तक्षति (काटना) तेस्नित्.—तीक्ष्णोति (दबाना, गारना) तेतिवा-तंतुव (धनुषकी ज्या) त्योत्का-ताती (चाची, बुआ) त्योत्या-ताती (चाची, बुआ) तिखिइ-तुषी (शांत, नीरव) तो-तद् (वह, नपुंसक) तोग्दा-तदा (तब) तो-एस्त्.-स अस्ति (वह है, अथत्) तोनिन्का } -तनुका, तन्वी तोन्किइ } (पतली) तोषित्.-तपति (तपाना, पिघलाना) तोर्का–तपका (लालटेन की बत्ती, गर्माना) तोत्–स (वह, पुल्लिंग) तोचेनिये-तक्षणा, तीक्षणना (घसना, तेज करना) तोच्योनिइ-तीक्षण (छेनी किया) तोचिल्का-तक्षलिका (घिसने का पत्थर)

तोचिल्नया-तक्षलका (घिसने की चक्की ) तोचित्.-तक्षति (घिसना, तेज करना) त्रवा-दूर्वा, तृण (घास, जूटी) त्राव्का-दूर्वका (पत्ती, घास) त्रेतिइ | -तृतीय (तीसरा) त्रेत्. 🕽 **त्र्योख्–त्रिक (तिन-)** विअदा–त्रिधा (त्रिप्रकार<u>)</u> ात्रं-द्त्सत्.-त्रिं-शत् (तीस) त्रिझ्दि-त्रिधा (तीन बार) त्रि-ना-द्त्सत्.-त्रयोदश (तीन ऊपर दस, तेरह) त्रि-स्ता-त्रि-शत (तीन सौ) त्रोइका-त्रिका (तीनवाली) त्रुसित्.-त्रस्यति (भय खाना) व्यसेनिये-त्रसना (कांपना, हिलना) ज्यस्ति-त्रस्यति (कांपना, डोलना) तुदा-तत्र (वहां) तुमान्–भूमन् (भाष, कुहरा, धुआं; फारसी-दूदमान्) तुशित्-तुषति (बुभाना) ति-ते (तू) त्.मा-तम (अंश्रकार) त्.फ्-ध् (शूकना) त्यानुत्.-तनोति (तानना, खींचना) उ-उद्, अव, वि उ-बेगात्.-उद्-वेजति (भाग जाना) उ-वेदित्.--उद्-वेदयति (सम-भाना) उ-बित्-उद्-भिदति (मार डालना) उ-वितोक्-उद्-भित्क (क्षति, हानि) उ-वझात्.-उद्-भजति (सम्मान करना) उगोल्.-इंगाल, अंगार (कोयला)

उ-दाल्.<del>–उ</del>द्-दार (साहस) उ-दार-उद्-दार, विदार (चोट, आघात; फारसी-दरीदन्) उ-दारित्.-उद्-दारयति (मारना, चोट करना) उ-झॅं-उद्हि (पहिले ही) उ-इति-एति (जाता है) उ-काज-उत्-कथ (आज्ञा) उ-लेतात्.--उद्-डयति (उड़ता उ-निझ् निया-अव-नीचना (नीचा दिखाना) उस्त-उत्स (मुंह, ओठ) उस्त्.यें-ओष्ठ (मुंह, ओठ) उख्-(उंह, ओह, आह) उचेनिये-ऊचना (पढ़ाना, सिखाना) उचीतल-ऊचितर् (शिक्षक) उचित्.-ऊचित, वितत (सीखना, सिखाना) फ़ु (इ)-थू (धिक्कारना) ख्बाला-स्वर (प्रशंसा,) ल्वालित्.-स्वरति (प्रशंसा करना) खोलोद्–शरद (सर्दी) खुदेनिये–शुद्रणा (पतला होना) खुदोइ-क्षुद्र (बुरा) खुदिश्का-शुद्रिका (पतली तरुणी) रस्येत्--व्येत (रंग, फूल) त्सेलो–सकल (सारा, सियल) त्सेन्त्र-केन्द्र चशा-चष (प्याला) चशेच्का-चषक (प्याली) चश्का-चषक (प्याली) चेद्र-कस्य (किसका, जिसका) चेरेप्-कर्प (र) (खोपड़ी) चेत्वेरो-चत्वारि (चार) चेत्वेर्.-चतुर्थ (चौयाई) चेतिर्-चत्वारि (चार) चेतिरेझ् द्.–चतुर्घा (चार बार) चेतिरे-स्त-चतुःशत (चार सौ)

चेतिर्-ना-दत्सत्.–चतुर्दश (चौदह) चिनित्.-चिनोति (मरम्मत करना, पेबंद लगाना) चितातेल्-चितयितर् (पाठक) चितात् - चितयति (पढ़ना) चिखानिये-छिन्कगा (छींकना) चिखात्-छिक्कति (छींकना) च्मोकात्.-चुंबति (चूमना) च्तो-कति (कि) (क्या; फारसी, चिं) शकाल्-शृगाल (गीदड़; फारसी, शग़ाल) शेप्तात् –शपति (पुकारना) शेस्ति-द्नेव्का---षट्-दिनक (षडह) शेस्तोइ--षष्ट (छठा) शेस्त्-षट् (छ) एइ-अयि एता-एता (यह, वह) एतत्–एष (यह, पुिल्लग) युनोस्त्-युवत्व (जवानी) युनिइ-यून (जवान) यावित् } –आयाति (दिख-याव्त्यात् ) लाना) याव्का-(आवक, वर्तमान) याव्लेनिये-(आवना, प्रकट होना)

### (२) शब्दानुकरण

मगीत्.—आंख मलकाना
आख्—आह
खाखा—हाहा
चप्कात्.—चप्चप् (खाना)
इकात्.—हिक्कति (हिचकी
लेना)
चिखात्—छिक्कति (छींकना)
त्.फु—यू
फु—फू
कश्.ल्यात्—खासना
गेइ—हे (संबोधन)

# (३) उपसर्ग

रूसी भाषामें उपसर्गोंका महत्त्व बहुत अधिक है। समाजके विकासके साथ नये शब्दोंकी अवश्यकता होती है। नये शब्दोंके निर्माणमें उपसर्गोंको जोड़नेका जितना अधिक प्रयोग रूसी भाषामें हुआ है, उतना किसी दूसरी हिन्दी-यूरोपीय भाषामें नहीं देखा जाता। वैसे संस्कृतमें भी माना गया है—"उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहार-वत।" किन्तु इस बारेमें रूसी भाषा बहुत दूरतक गई है।

## रूसी उपसर्ग (अव्यय भी)

अ -अ (निषेधार्थ) बेज १ -वि (विना) बेजो } बेस् 🕽 व्-(अन्तर्) वो ७ – वि वोज वोस् वि दो-तावत् (फारसी-ता,तक) दुर्(नोइ)-दुर् (बुरा) जा-आ, पश्चा (पीछे, परे) इज् } -अत्, आ (से; फारसी-इस्ं ∫ अज्) क्-(के, लिये, प्रति) ना-नि (ऊपर, द्वार) ने } -निर्, न (निषेधार्थ) नि } निस्–निस् (निषेधार्थ) ओ-आ, अ (निषेधार्थ), अव ओब्-अभि (चारों ओर) ओबेज् ) -वि (विना) ओबेस् ) ओत्–आ, आत्, उत् (से, के, परे, लिये) ओतो–अत् पेरे-प्र, परि, प्राग्, पुनर् पो-परि, प्र (ऊपर, द्वारा, अंतर्, को) पोद्-पद (नीचे) गोरा-परा (पोराझ्ने निये-परा-

पोस्ले-पश्चात् (फारसी-पस्) प्रा-प्र (बड़ा) प्रे-प्र प्रेंद् } -प्रंति, प्राक् (सामने) प्रेदो } राज् ) -(प्रति,पुनर्, वि, दुर्, रास् ∫ अभाव, विकार) स } -म, सं(द्वारा, लिये ,से, सो } ऊपर; फ़ारसी-हम्) उ-उत्, अब (४) रूसी धातू पसावेत्-,पो,–प्रभवति (जोड़ना) <u> )</u> -वेदयति वेदित्.,उ-; बेझ्दात् उ-; ∫ (जतलाना) विवात्,दो-भवति, तावद् (मारना) विरात्.-चुनना, विरात्.,वि-; -चुनना, विरात् इज्-; -चुनना, विरत्₊,जा-; –भ(ह)रति, फ्यीमक् (लेजाना) विरात्,ना-; -हरति, नी-(संचय करना) विरात् -,सो; -हरति, सं-(संचय करना) विरात्ः,उ-; –हरति , अव–

(हटाना) वित्.-भिद् (मारना) वित्., उ-; - एभिद्, उद्(मार डालना) बीवात्., प्रो-; -प्रभवति-(परी क्षण करना, जांचना) बोल्तात्.-बोल्लति (बोलना) बोयात् स्या–भय (डरना) व्रसि (वा) त्.—भ्रंश (फेंकना) व्रसि, वि.-वि + v भ्रंश (फेंकना) वात्.स्या-भर्,vहर (लेजाना) बदित्.- vबर्घ (उठना, उभड़ना) त्रोस (सिवा) त् (स्या)-एभ्रंश (फेंकना) े −िव + v बुध { (उत्तजितकरना, (उत्तापाः ) भड़कानः (प्र प बुदित्.,वोज्-; बुदित्.,पो-; 🚽 बुध् (भड़काना) बझ्दात्.विज्-; –वि 🕂 vबुध (भड़काना) विवात्.- ∨भव (आना) वित्.- एभव (होना) वस्त्., उ;-प्र + vभज (भजन करना, सम्मान करना) वरित्.- vवल् (उब। लनाः पकाना) वरित्., प्रद्-;-प्रति 🕂 vवल् (खबरदार करना) वेदि (व) त्.- एविद् (जानना) वेदि; वि-v विद्(पाना, ढूंढ़ना) वेदोमित्., उ-; -अव + vविद

णिज् (सूचित करना) वेर्झ निये, ओत्-; –अव + vवर्ज (अस्वीकार करना, फेंक देना) वेर्तत्.– vवृत् (मोड़ना, लौटना) वेशिवात्., प्रे-;-प्र+ vविश् (जोड़ना, लटकाना) विवात्-एभव् (होना, दीर्घ-जीवी होना) विदत्., प-; –प्र + ∨विद्(देखना) विदेत्.- vविद् (देखना) विद्नेत्.स्या-vविद्+य (दिखाई देना) विनित्., ओब्-; -अव + एनी (अपराध लगाना) विसत्.,पो-;- प 🕂 🗸 विश् (लटकाना) वोजित्.-vवह (ढोना, लेजाना) वोजित्,ना-; — ति -∣- v वह (लेजाना) वोचत्.,ओत्-; -उत् +vवच् (उत्तर देना) व्रतित्.,प्रो-;-प्र + ∨ वर्त (लौटाना) वात्.-∨हर, भर (रखना) वात्.,वोज.; वि 🕂 vवर्त (काटना) विसित्.,प्रो-;-प्र + पविश् (उठाना) व्यजात्.- vवंध (बांधना) गोवोरित्.- एगो (बोलना, फारसी-गोईदन्) गोरत्.,वि-;-वि+vगर्(जलाना) गोरत्.,ना-;-नि+्v गर } नि+vज्वल } जलना, गर्म करना गोरेत्.-४गर, ४ज्वल(जलाना) ग्रेत्-vगर, vज्वर(गर्म करना) ग्रोवित्- एग्भ ग्रोबित्, उ-;—उद् +vगृभ (गार डालना, नष्ट करना) प्रोझात्., उ-;-उद्+ vगर्ह (धम- द्रात्.(स्या) - v दर् (चीरना,

काना, खतरेमें डालना) ग्रिजात्., वि-; –वि + ∨ग्रस् (छिकोड़ खाना, चबाना) ग्रिजात्., पेरे; -परि + ∨ग्रस (फाङ्खाना) गुबित्.- ⊽क्षुभ, ए खुभ (खोभना, नष्ट करना) दवात्.- ए दा (देना) दवात्.,जा़-; –आ + ∨ धा (रखना, सवाल पूछना). दवात्., प्रो-; -प्र + पदा(बेंचना) दावित्. - ∨ दाब (दाबना) दावित्., जा-; -आ 🕂 🗸 दाब (चढ़ दौड़ना, चूर्ण करना, आ दाबना) दावित्., प्रो.-; -प्र + ए दाव (दवाना) दारित्.,पो.-; –प्र+ ∨ दार (देना) दारित्. स्या,उ-; –उद् + vदार (मारना, प्रहार करना) दात्.,- ए दा (देना) दात्.,पो-;-प्र + v दा (भेंट देना) दात्. (स्या), जा़-; –पा + पधा (रखना) दे (वा) त्.- ए धा (रखना) देलत्.(स्या) – v दर् (करना) देलित्.- v दार् (बांटना) देलयत्., ओत्-; –उद्+ ∨दार (बांटना, अलग करना) देर्झात्.- v दुंह (थाम्हना, रोकना) दिरत्., वि-;-वि + v दर् (चीरना, फाड़ना) दिरत्., प्रो-;-प्र - v दर (चीरना, जीर्ण करना) दोझ्दत्.स्या – ∨ दुह् (पाना) दोझ्दित्.- v दुह (बरसना) दोइत्. ▼ दुह (दूध दूहना)

लड़ना) 🕽 द्रात्.,जा़-; आ + ∨दर(फाड़कर खाना) दुवात्.-वि,-;-वि + ए धूम (धौंकना, फूंकना) दुन्त्.-वि + ए धुन् (धौंकना) येदत्.,-वि-,वि + एअत् (खा डालना ) येत्त - v अष (खाना येःत्.- ⊽ अस् (होना, है) येखात्.-∨एप (हांकना, चढ़ाना, जाना) झरित्., - ν ज्वर (जारना, तलना) झ वत्.- ए चर्व (चीभना, कूंचना जीमना) झे ल्तेत्.- v हरित (पीला करना; फारसी–जर्दीदन) झ निये., परा-;-परा + एजिन (हराना, पराजय करना) झ्रोनित्. (स्या) - 🔻 जनो (व्याह करना) झ्च्.--v धक्ष (जलाना) ्झीवित्,ओत्—अव v जीव (मर जाना) .झीवित्.—v जीव (जिलाना) झिगात्, ओव्— ∨ अभि झिगात्., पेरे-; –प्र ▽ जग (जलाना) झिनेत्., वि-; −वि ए छिद (फसल काटना) झितत्. न; — नि ∨ छिद (फसल काटना) झित्.-v जीव (बसना, रहना) झित्.,- ओत्-; --अव जीव (मर जाना) ज्वइवात्, वि.;——वि (घंटी बजाना) ज्वत्.– v हू (पुकारना, – बुलाना) क्वेनेत्— 🔻 भ्वन (घंटी

बजाना) ज्योमित्—v घंटी बजाना) ज़ेवत्. पो; ओ ---- प्र v जह (त्यागना, छोड़' देना) ज्योविवात्., पो-; — प्र ∨ जृंभ (जंभाई लेते रहना) होना) जनात्. **)** ⊽ ज्ञा (जानना जनवात्. 🕽 जनवात्. सो-;—सं ∨ ज्ञा (पहिचानाना, स्वीकार करना) जनाकोमित्. 🔻 🔻 झाप् (परिचय कराना) (दिखलाना, सिद्ध करना) ज्नोचित्. ~ जा (समझना, नेमिक, जताना) जालोतित्. वि.,–वि-; v हरित (सोना लगाना, मुलम्मा करना) ज्यव्नुत्.-इज्-आ,; ∨ हिम (बर्फ बनना, ठिठुरना) इद्ति-- एत् (जाना, आना) इकात्. - v हिक्क (हिचकी लेना) इत्ति-ए एत (आना, जाना, टहलना) होना, जान पड़ना) कजात्. विस्-,-वि v कथ fav काश fav(प्रकट करा) कजात्.स्—सं v कथ (कहना)ः ं कजिवात्–कथ,

कहना, दिखलाना, इंगित करना) कजत्, नाः-नि v कथ (काश) (इंगित करना) कजात्, प्रि,-प्र vकथ (काश) इंगित करना क्लिकात्., वि-; —दि ∨िकलक (ऋ्रा) (पुकारना) क्लिक्नुत्.—वि ∨ क्लिक ऋ्रा (पुकारना) करत्.- v कार (दंड देना) ऋसी (शी) वत्,,प्रिज कृष (पुनः रंगना, मोमियाना) ऋसित्.,पेरे-; -परि ∨ कर्ष (पुनः रंगना) कशात्., उ-; —उत् ∨ कर्ष (सजाना, अलंकृत करना) क्रिकिवात्.,ञ्स्-; –वि ऋ्र् (चिल्लाना, हल्ला करना) किसात्., ब्स्-; -- वि v कुश (चिल्ला उठना) कोपात्.-- v कल्प (कांपना, खोदना) कोइत्.-v कृत् (काटना) ऋशात्.,स्-; — सं⊽कृष (तोड़ना, विचूर्ण करना) कित्.-v कृत (ढांकना) कुचात्.,स्-.-सं v कुच (थूकना) कुचित्, प्रिस्-; - प्र ⊽ कुंच् (थूकना) कुंशात्. पो-; -प्र ए कुश (कोशिश करना) लगात्.,ना-; --नि ⊽ लग (लगाना) लदत्, स्-; सं v ह्रुट (ह्ला दित होना) ल्गात्.-ए लग (लेजाना) लेगात्.-ना,-नि एलग (लेजाना)

लेझात्-- v लेट (लेटना, विश्राम करना) लेजात्—∨ लंघ (१) चढ्ना, लेजात्-, पेरे.-परि लंघ ए (चढ जाना) लेपित् वि.,-वि ए लिप (लेपना, चिपकाना) ,, जा;--आ ⊽ लिंप (चिपकाना) लेतात्.- v डय (उड़ना) लिजात्.- ४ लिह् (चाटना) लिपात्.- v लिप् (चिपकाना) लोबिजात्. - v लुभ (चृमना) लोवित्.- 🗸 लुम् (लुब्धकी करना, ्रफंसाना, आहत करना) लोगत्., पो-;-प्र v लग् (रखना, लगाना) लोझित्. (स्या) - ▼ लोट (लेटना, गिरना) लोपत्.स्या-v लोप (फटना, टूटना) लुपित्.,ओत्-; उत् v लोप् (मारना) लुचत्., इज-;—आ v रोच् (प्रकाशित होना) लुचत्., ओत्–अव ▼ रोच् (बहिष्कृत करना) लुच्शात्.,उस-;--उद् रोच् (धारना, बेहतर बनाना) ल्युवित्.- v लोभ (प्यार करना) ल्युवित्., रज्ज-;-वि vलोभ (प्यार करना) मजात्., मजनुत्.- ∨ माष् (माखना, चुपड़ना लगाना) मजात्., वू-; -वि v माष (चाटना) मजात्., पो-;-प्र 🗸 माष् (वेछ लगाना)

मज़ोक., पो-;--प्र∨मार्ज (झाड़ना) मरत्., वि-;-वि⊽मर (घात करना) जा-;-∨मिह मचिवात्., (भिगोना) मेझ (झि)त्., स्-; -सं∨ मिष (आंख मींचना) मेरेत्.-- एमर (मरना) मेरेत्. वि-;-विष्मर् (मर जाना) मेरित्.-एमा (नापना) मेतत्.- एमथ (ढकेलना) मेशिवत्. व्-; -वि⊽िमश्र (मिश्रण करना) मीलोस्त्-प्रमिल (मेल करना, कृपा करना) मितात्.-एमिष (आंख मलकाना) मिगनुत्.-एमिष (आंख मलकाना) मिरत्.,वि-; –वि∨मर (मर जाना) म्नुत्.-- एमनु (सोचना, मनन करना) मोकात्. वि-; -बि एमुच् (निकल जाना) मोलोत्.- एमर्द (घसना, मलना) मोरित्.--vमर (हत्या करना, भ्खा मरना) मोचित्.- एमेह (भिगोना) मि(वा) त्.-vमोना (धोना) नामेकात्.- एनाम (इंगित करना) नशिवात् जा-; –आ∨नश् (जीर्ण करना) निजात्- एनह (बांधना, सूत पिरोना) ७४

निजि (झि) त्., उ-;-अव⊽ नीच (अपमानित करना) निमात्₊, वि-; –वि⊽नय (ले जाना) नित्., ओब-,वि-; -अभि-वि एनय (अपराध लगना) निच्तोझित्., उ-; –उद्vछिद् (नष्ट करना, बंद करना) नोस्त्.-ए नेष (ले जाना, ढोना) (तेल्.) नोस्त्., जा-;-आ⊽नेष (लिख छोड़ना) नोचिवात्.-∨निश् (रात बिताना) नुदित्., वि-; −वि र नुद (बाध्य करना) नु झ्दात्.,-वि-,-वि एनुद (बाध्य करना) पदत्.- एपत (गिरना) पदत्., नस्-; —निस् ∨पत् (गिरना) पदत्. व्स-; —सं∨पत (एक समय एक स्थान में होना) पइवात्. व्स्-; –विण्पाय (पिलाना, पोषण करना) पेइवात् पेरे-; –परि⊽पाय (मद्यपान में अति करना) पेरेनिये--पलायना (भागना) पास्त्.-vपा (पास्तुख् मेषपाल) पास्त्.- एपत (गिरना) पेकात्., दो-; –आ∨पच् (पकाना) पेच्.-एपच् (पकाना, तलना, भूंजना) पिवात्. जा-; -आ एपिव् (पीना) पिवात् वि-; -विपपिव (पीना)

पिलित्.-ए पीड (चीरना) पिलिवात्.-ए पीड (चीरना) पिसात्.
पश (लिखना) पिसिवोत्.-पिश (लिखना) पित्.--∨ पिव (पीना) प्लवात्–⊽ प्लव (तैरना) प्लवित्., वि-;-वि∨प्लव (पिघलना) प्लिवात्₁, व्-; – वि∨प्लव (तैरना, नावपर चलना) पोइत्.-∨िपव (मद्यप बनना) पोल्नोत्.-∨पूर्ण (भरा पूरा होना ) पोल्नोत्., निस्-; –वि⊽ पूर्ण (भरना) पोरुनित्., वि-; –विvपूर्ण (पूरा करना) पोतेत्., व्-; -वि प्पोन (पसीने में नहाना वि⊽स्विद्) पोचितात्.–⊽पूज (संमान करना) प्रशिवात् ₊, वि- ; –वि⊽ पृच्छ (पूछना) प्रियुतित्. (स्या)-v प्रिय (?) (शरण देना व पाना) प्रोसित-v पृच्छ (पूछना, मांगना) प्रोप्तत्., वो-; –वि∨पृच्छ (पूछना) पुखात्., ना-; –नि ∨पुष् (फूल जाना) पुखात्., प्रि-; -प्र∨पुष् (फूल जाना पिशात्.- ए पिश (दहकना) राहोवात्.–⊽लाद (आदादित होना) रादोवात्. स्या, वेज्-; -वि∨ रझात्,, ओत्-; –आ ∨ राज

दर्पणमें प्रतिबिबित होना) रनत्.-v रण (घायल करना) रस्ति-ए रोह (रोहण करना, बढ्ना, फारसी-रोईदन) रेवेत्.–v रव (शोर करना) रेजत्., रेजिवात्.-ए रिंह (काटना, फारसी रेजीदन्) रेजिवात्, प्रि-प्र⊽रिंह (मारना, जोड़ना) रेझात्. स्या, जा-; आएरेच (तोड़ना) रोदित्. स्या-  $\nabla$  रोध, रोह (जन्माना) रोझात्.- एरोध, रोह (जन्माना) रोझदात्.–⊽रोध, रोह (जन्माना) रोझित्.- एरोह (जन्माना) रुगात्∙, वि-; –वि∨रिग-(रिगाना, फटकारना) रुगात्. ओव्-; अभि ∨रिग (रिगाना, फटकारना) रुवात् जा-; -आ एरुभ, ए लंभ (कुल्हाड़ेसे गढ़ना काटना) रबात्., पेरे-;-परि⊽लंभ (काटना, म।रना) रुबात्₊पो ;–प्र⊽सभ (चीर ड,लना) रिवात्.-नज्-∨रुद (सिसकी भरन() सदित्.---∨सीट् (बैठना, High = Mairसदित्.व्; ---विपसीद (भीतर घाव करना) स्वेतत्.—∨श्वेत (प्रका-शित होना) , ओ−; —आ ∨ श्वेत (प्रकाशित करना) स्वेतित्.-- एश्वेत (प्रकाशित करना)

v श्वेत (बाल संदेत्. --सफेद होना) (बैठना) सिदेत्.—  $\mathbf{v}$ सीद स्लवित्..— ∨श्रव (यश गाना) स्लुझित्.—पश्रूष (सेवा करना, काम करना) स्लुशत्.—vश्रृष (काम करना) स्मेनिवात्. ओ-; --आ V स्मय (परिहास करना) स्मेखात्स्या, ना ; -- न 🔻 स्मय (परिहास करना) स्मेशित्., पो–;---प्र⊽ स्मय (हंसाना) स्मेयात्. स्या-- vस्मय (हंसना) सोसात्.-- ४ चूप (च्सना) स्यात्. पो-;--प्रशस्वप (थोड़ा सोना) स्तावित्., पो-;-प्रvस्थाप (रखना, स्थापित करना) स्तानोवित्.--- एस्थान (रखना, स्वापित करना) स्तोइत्.--vस्था (आना) स्तोयात्. ,पो-;-प्र⊽स्था (खड़ा होना) सुख्नुत्.,-पो-; ---प्रv शुष (सूखना, पो-सुखी -स्थल से) सुशात्., इस्-; -आ∨शुप (सुखाना) सुशि (वा) त.्— ⊽शुष (सुखाना) सुशि , पेरे—; –प्र ⊽शुष (बहुत सूखना) सिपात्., पो-;-प्र**v**स्वप (पूरा सोना) सिखात्., বি–;–বি⊽ হাজ (अति सूखना)

स्यकात्.-vसेंक (सुख जाना) सइ (वा) त्. --vताय (छिपाना, त्राण देना) तल्किवात्. **v**तर्क (हिलाना) तल्किवात्₊, प्रो−; – प्र ⊽तर्क (ढकेलना). तेम्नेत्. एतम्-(अंधकार करना). -v तेप्लेत्. vaप (गर्म होना) तेजत्.--- एतर्ज (चीरना, खंडन करना) तेरेत् स्या, वि-; --वि-vतिर (खतम करना, मुखाना) तेम्नित्.-- एतीक्षण (दबाना, गालना) त्योसिवात्,. वि-;- वि⊽ (आकार गढ़ना) तिरात्,. वि-; -वि (पोंछना, सुखाना) तिरत्, स्या, स, --सं तीर (भाग जाना) तिखात्. स्—; ——सं v तृष् (शांत होना) तोपित्.-- एतप (गर्म करना, पिघलाना) तोपित्., जा--; -आ **एतो**प (जहाज ड्वाना) तोप्(तिव)त्. वि-;-विv दब (दाबना, रौंदना) तेज करना) त्रशित्., सं -; --स v त्रस (डराना, खतरा मानना) त्रिगत.्, सोस् −; सं ७ तृंह (काटना) त्रुसित् .-- पत्रस (भय खाना) त्र्यसत्.,-- वि-;-वि vत्रस (हिलाना)

त्र्यत्, पो−; –वvत्रस् (हिलाना) इयस्ति— ∨त्रस (हिलान।, ड्लाना ) त्र्यसः (खिवा), त्,.;्-;-वि v त्रास् (हिला डालना) त्र्यस्त , पो—; -प्र∨त्रास् (हिला डालना) तुमेनित्.स्या, जा−आ∨तम (मध्यम पड़ना, भोथा होना, मंद पड़ना) तुपित्., पो-; -प्रण्तुप् (गिरना) तुपिन्, प्रि-; -प्र एतुप् (गिरना) तुशित्., -जा-अ। एतुष् (बुझना, शनै: चला जाना) तुसित्-पो-; -प्र-एतृप् (बुझाना ,रानै: चला जाना तिकात्.—(टिक, एटिकना, घुसेड़ना) त्वुनुत्.-vतनु (खींचना, तानना) उचित्.−४ वच (सीखना, सिखाना) स्वलित्.-v स्वर् (प्रशंसा करना, ) खोदित्.-; --विvसिद् (चला जाना) च्नोत्., नेपेरे-;-नि प्रv चित (गिनना, बतलाना) चिनित्.-- चिन् (मरम्मत करना, पेबंद लगाना) चितात्.-एचित (पढ्ना) चितात्.,पो-; -- प्र 🔻 चित (पढ्ना) चिनिवात्. व्स-;-विसं v चित (गिनना) चिखात्.-v छिक्क (छींकना) च्भकात्.-v चुम्व (चूमना)

शेतात्.-v शप (फुसफुसाना) शिवात्., वून-;-वि v सीव (सीना) शित्., व्-; –वि 🔻 सीव (सीना) श्चुपात्₊,वि-;–वि ∨ छुप (छुना) स्पर्शकरना, श्चुपाा्₊, ना-; — नि v छुप् (छूकर पता लगाना, विकोटी काटना) युनित्., वि-; – वि v युज (लादना) (५) प्रत्यय-सूची अत्— ति (बेगत्.) अवत्. ति (दवात्.) इइ---इन् (बेजरोगिइ) इक्.---इक (स्तोलिक्) इिकइं--इक (वेलिइकिइं) इको---इक (लिचिको) इज्न—(किविज्न) इच्क-इक (प्तिच्का) (स्कजीते) इत--थ इत्—ित (बित्) इत्सा---ता (बेस्-सोन्नि-त्सा = निःस्वप्नता) इत्सा—इका (वर्नित्सा-मंदिर निर्माणागार) इत्सा—इक (देवित्सा == देविका) इत्सा—इक (वोदित्सा) इना--इनी (ग्लुबीना = गंभी-रिणी, ज्वेरिना) इन्या—इनी (वोगिन्या == भगिनी, भगवती) इम्---म (वीदिम्, विद्म) इये—ईय (वेस्स्लाविये) इवत्—ति (पिलिवत्=पीड-यति) इवोस्त्.—त्व (इग्रिवोस्त् = ऋीडित्व)

इशिइ---ईयस् (निझाइ शिइँ=नीचीयस्) इश्—सि, से (वीदिश्= वीक्षसे) इश्चा---इका (रुचिश्चा,अंगु-लिका) इक्वे—इक (दोमिक्वेद्मिक) इश्चे—(झिलिश्चे = जीव, वास-गृह) ईइ---इन् (वेज्-ग्लाविइ= वि-ग्रीवी) ईइ---ईय (ज्वनिइ=ध्वनीय) ईत्—त (बित्.) ईन्का--इनिका (प्रोस्तिन्का) ईलो---(बिलो==भइल) ईवत्.-- ति (बिवत्.) ईश्को—इक (पेरिश्को) उ-मि-(बुदु=भवामि) उत्--- (इदुत्=यन्ति) उत्.—(नावेर्नुत्.) उन्---आन (बेगृन्) उश्का—उका (वेतुश्का= वर्तुं का, चकरी) देवुश्का == देविका, बच्ची) (देरेवुश्का) उरिचइ--इष्य (बुदुश्चिइ= भविष्य) रुश्चिइ---न्त् (झिवश्चिइं,जीवन् उश्चिद्--वान् (वेतुश्चिद्दं,= विद्वान्) ओइ—ईय (जेम्नोइं, मीय ओक्--क (वेतेरोक्=वातक) (वोजोक् = वाहक, गाड़ी) ओक्.—क (गोलोसोक्.) ओचेक्--(ओगोन्योचेक्.= अगिया) ओच्का---का (त्सेपोच्का == टोपियां, देवोच्का, देविका= कुमारी) ओता—इमा, ता (चेनौता == कालिमा)

ओत्न्या---त्नु, (बेगोत्न्या) अोनोक्-क (वोब्चोनोक्= वृकक) ओवानिये ना ( जिमोवानिये, हिमना) ओव्--ईय (इवानोव, इवानीय) ओन्नया-नीय (बोल्तोब्न्या) (स्वेझ् ोस्त्., ओस्त्.—त्व ज्नामेनिमोस्त्.=ज्ञातत्व) किइ--कीय (ब्रात्स्किई= म्प्रातीय) (गोर.किइ् = कटुकीय) का--का (वोज्का = वाहक, ढोना) (गोदाल्का-गदका, जोतिस) (ओब्शिव्का--भूल) (ब्ल्यश्का) को---क (उक्को=कनवा) गा—षा (विस्लुगा=विश्रूषा, सेवा) ग्दा-दा (व्येग्दा=सदा) चा-य (दाचा=देय) चिइ—(गोर्याचिइ=गरम) च्—क (बोगाच् = भगक, धनी) चिक्—क (झ़ेव्चिक —जीवक, जीव) चिक्—क (म्लादेन्चिक्.) चाता—ता (देव्चाता =देवता, तरुणी) जन् ---आल् (बोदापन्= भयालु) झ्दि-धा (द्वाझ्दि=द्विधा) ता—ता (पोल्नोता = पूर्णता) ति—ति (इद्ति=एति) तिये—ता (वेस्-मेंतिये == विमृत्युता) तिई—तीय (बोल्तिई == बोल्लतीय, बोलक्कड़ )

तून्— (बोल्तून्— बोल-क्कड़ ) तेई—तीय (बोगातेई = भगीतीय तेल्—तर्(बेस्सोज्नोतेल् वि= विसंज्ञातर्, अज्ञानी) (इकात् — हिक्कति, हिचकी मारता है) त्निइ—त्नु (प्रियत्निइ = प्रिय-त्नु प्रिय) त्नोये-त्नु (झिवोत्नोय= जीवत्तु जीव) त्से-इक (ब्ल्युद्-त्से) त्सो-व (पिस्. मेत्सो) (ओजोर्त्सो) (देरेवृत्सो) निक्-इक् (वोद्निक == उद-किक) (व्साद्निक=सादिन्) (द्वोनिक=दौवारिक) (जेम्ल्यानिका = ज्मालिका) नो-(स्व्यापनो) नोइ-(द्वेनोंइ) नोस्प्--(चेस्त नोस्त्.) न्-न (दान्.=दान, भेंट; (पोल्न=पूर्ण) न्का-क (जेम्ल्यान्का) न्या.-(रेजन्या) बा-(प्ल्बा) (खुदोबा) मोस्त्.- (द्विझिमोस्त्., = वेजनीय) (जनामेनिमोस्त्.=ज्ञातत्व) यात्.-ति (देल्यात्.,=दारयति) यानि-इन् (द्वोर्यानि,= द्वारिन्, बाबू) यानिये-ईय (दयानिये दानीय) युत्—न्ति

येचुक्--इका (दोश्च्का= छोटी मेज) येच्को—इका (कोल्येच्को= कुइयां, क्पिका) ते--ध (स्कजीते = कथयथ) येत्। – (वेग्लेत्स्) येत्स्.-(उरोदेत्स्.) येत्सो-(पिस्-मेत्सो) येद्-(मेद्वेद्== मध्वद) येनिक्-इक (उचेनिक् = वाचक) येनिये-(स्लुझे निये=श्रूषणा) यम्-आम येल्-इल (नाबेलो=नाविल) येश्-सि (देलयेश्) येत्.-त्व (स्वेझ्येस्त्.) योक्–क (ओगोन्योक् अग्निक) योस् -क (प्रब्योस् = प्राभक, लुटेरा) र्-र (ग्लवार्=ग्रीवार, नेता) र्-न (दार=दान) लो-न (नगोलो=नग्न) ल्या-ना (लोक्ल्या=लोभना), आखेट) वा-का (ऋनावा खनुवा = खांड) वानिये-ना (जिमोवानिये == हिमना) विइ-वीक (मेदोविइ = माघ्वीक, अमत-जैसा) वोस्त्.-(लुकावोस्त्.) शिइं-शः(बोल्. शिइं=भूरिश) शं–शः (बोल्शे = भूरिश:, बेहतर) शोइ–शः (बोल्शोइ≕भृरिशः) शोन-ईयः (निगशोन = नग्नीयः, अतिनग्न) स्त्विये-त्व (देइस्त्विये) स्त्वो-त्व (बेग्स्त्वो=भगेलुत्व) स्या-य (आत्मनेपदी, भावार्थ)

ब्दोवा-विधैवा

## (६) उच्चारण-परिवर्त्तन

च

संस्कृत-रूसी उदाहरण अ अ, (निषेधार्थ) अ ओ, ओस्. (अक्ष)ओगोन् आ जा, जाशिवात् = आसी-व्यति या याववित्. स्या उ वो,वोदा-उद ओ ओबे-उमे (ऋ आल्) शकाल-श्रगाल, ओल वोल्क-वृक थर्क येर् देर्झात-द हति येल् झितेल्-जीवित् योर् म्योर्त्विइ-मृत्यु र् ग्रबित्-गृभीति रि ऋित्—कृत्ति रु रुसिइ— क्षि, ऋचि स्त्रुन-तृण रे रेब्योनोक्- क्रमुक छझ रो प्रोसित्.-पृच्छति क को कोग्दा-कदा क गोरिह-कतर ग क, शकाल-श्रुगाल इग्रोजित्.-कुध्यति क चेरेप्-कर्प क्ष स, ओस्.-अक्ष झ् च्-धक्ष क्षु खु, खुदेत्.-भुदति ख्दोइ–शुद्र ख क, कुसात्. - खुंसति रिसोवात्.-लिखति ग क, ऋस्त्.-प्रसति ग्रिवा--ग्रीवा ग्लोतात्.-गिलति नगोइ-नग्न झ बेझात्-वेग दोझ्द.-दोग्धि द् प्रेद्-प्राग् घ ग दोल्गिइ-दीर्घ ज लिजात्.—लंघति च क प्रेद्की-प्राच् (पूर्वज)

पोचितात्-पूजित निजु-नीचे येटख ज निझ् -नीचै झ निझात्.-नीचयति प्रिपासी-प्रपाच स (भोजन-सामग्री) सोरोक-चत्वारिंश छ च कुचा-गुच्छ झ वात्-छीवति (चबाना) प्रशिवात्.-पृच्छति হা प्रोसित्.-पृच्छति स गद बेग-वेज गोरात्.—ज्वलति वेर्योजा-मुर्ज प्रिरनाक-प्रिज्ञानक जोम्ल्या-ज्मला झार-ज्वर पोझार-प्रज्वाल झे ना-जनि पोनेदा-प्रविजय झ लेझात्.-लेटति पोलझित्.-प्र-लेट ह ल, लेतात्—डयति पीला-पीडा (आरा) ढ ल पोलोत्.-(लोढ्ना) ण न पोल्नो-पूर्ण त त स्त्राख्-त्रास द पदात्.-पतति न जेलेन्-हरति ज इज्-अत् द झ, झ च्-दह सझात्-सादयति द द्रोवा-दार शिड दोल्शे-द्राघीय दोलिना-द्रोणी ध जा, जवान्-ध्वन झ मेझदु-मध्य रोझात्.-रोधित

देयातेल्.- धातर (नेता) न न, तोन्किइ--तनुका प्रेस बा--प्रक्त प प, पतात्.--पतति पास्तुख्--पातृक पिसात्.--पिराति फ प पल्का--फलक (लकड़ी) भ ब बोल्-शोइ--भूरिशः अब्लका---अभ्रक ब्रात्--म्प्रात् ब्रोवि--म्र म म, म्यासी--मांस य य युनोस्त्.--युवन् र र, ब्रात्—भात ल्च्--रोविष् पोल्नो--पूर्ण व ब, इबा--इव ओदोरोत्-अवबर्त बेजु--वि (विना) योज--वह श च, नोच्.---निश् श ख, खोलोदे--शरद श शकाल--श्रृगाल च मेशात्--मिश्रयति प्त देस्यत्--दश न् (दस) मुखात्—शुष्यति सोबाक---श्वक स्वेकोर--- श्वसुर ख सिखात्.--शुष्यति (सूखा) सुखोइ--शुष्क র, झ कीझो--कोष (चर्म) श स्लुशत्.--श्रूषति स स सझ्दात्—सदयति सेब्या-स्वीय

ह शिवात्-सीव्यति नश्-नस् ह ओ, ओलेन्-हरिण फो ख स्मेखात्-मेहित ह ग, स्तेग्-स्तेह ज जिमा-हिम वोज्-वह

झ देर्झ । त्— इंहित झ — हि द पोरोदो — प्ररोह (ध)

## (७) सामाजिक विश्लेषण

संस्कृत रूसी उभयभाषाओं में एक से मिलनेवालेशब्दों के तुलनात्मक विश्लेषण से तत्कालीन सामाजिक विकास पर भी बहुत प्रकाश पड़ता हैं। "बील्तात्" (बोलना), "दब्ल्यात्" (दाबना)-जैसे शब्द बतलाते हैं, कि कितने ही संस्कृतमें अप्रसिद्ध किंतु प्राकृत, अप्रम्प्रंश तथा आधुनिक भाषाओं में प्रचलित शब्द अपनी जड़ बहुत दूर आर्य-शक कालमें रखते हैं। इसी तरह छींकना-खांसना जैसे अनु-करणात्मक शब्द उसी समयमें पहुंचते हैं। यहां हम इन शब्दोंके आधारपर यह बतलाना चाहते हैं, कि उस कालमें जबकि आर्य और 'शक" अपने मृल-निवाससे अलग-अलग हुए, उनका सामाजिक विकास कहां तक हुआ था। इसके लिए हम शब्दोंका यहां वर्गीकरण करते हैं।

| भूमि वर्ग                                 | नभ-वर्ग                        | ओलेन्–हरिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जेम्ल्या-ज्मा (भूमि)                      | स्बेर्ख-स्वर्ग (ऊपर)           | शकाल–शृगाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पुत्पथ (मार्ग)                            | नेबो-नभस् (आकाश)               | मेडेद्-मध्वद (भालृ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गोरा (गरा)-गिरि                           | ओब्लका—अफा (बादल)              | मिश्—मूष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दोलिना (दलिना)-                           | सोल्न्ट्से-सूर्य               | ओखोता–आखेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| द्रोणी (दून)                              | मोल्निया–मालिनी                | ओवेन्–ओव्का, अवि (भेड़)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कामेन्-अश्मन् (पत्थर)                     | (बिजली)                        | गोव्य-(द्न्या)-गो(अदनीय)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| े उदक वर्ग                                | काल-वर्ग                       | वोल्-बैल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नोटा (तटा) जट (पानी)                      | देन्–दिन                       | वोल्क-वृक (भेड़िया)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वोदा (वदा)-उद (पानी)<br>वोद्का-उदक (शराब) | नोच्–निशा                      | शस्त्र-वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पेना—फेन                                  | मेस्यत्स्—मास                  | पाल्का-फलक (डंडा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्नेग्–स्नेह (हिम)                        | लत्–झतु (वर्ष)                 | ओप्अक्ष (धुरा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ल्योद्-रोधस् (वर्फ, फारसी-                | वेस्ना-वसंत                    | इगो–युग (जुआ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रूद नशी)                                  | जिमा–हिम (हेमंत)               | पात्र-वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अग्नि वर्ग                                | वृक्ष वर्ग                     | Contraction to the Contraction of the Contraction o |
| भोगोन भान                                 | देरेवो–दारु (वृक्ष)            | कुदोक्–कूपक (प्याला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ओगोन् –अग्नि<br>उगार्–अंगार               | द्रोवा–दारु (ईंधन)             | कुव्शिइ–कृपिका (लोटा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उगोल्.−अंगार<br>उगोल्.−अंगार              | बेर्योजा-मुर्ज (भोजपत्र वृक्ष) | चश-चषक (प्याला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| झार–ज्वाल (ताप)                           | त्रवा–तृण                      | चश्का—वष्क (प्याला)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| झारा-ज्वाल                                | _                              | आहार-वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तेम्नो–तम (अंधेरा)                        | पशु-वर्ग                       | एदा–अद (भोजन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तुमान्-धूम (धुंआ, कुहरा)                  | झिवोत्नोये-जीवत्नु, जंतु       | एदोक्-अत्ता (भक्षक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दिम्-ध्रम                                 | (प्राणी)                       | सूप-सूप (मांसरस)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वायु-वर्ग                                 | पेस्पशु                        | म्यासो-मांस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | रोग्-श्रृंग                    | कोव्प्रव्य (रुधिर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वेतेर्–वात (फ़ारसी, बाद)                  | सोवाका-श्वक (कुत्ता)           | म्योद्–मधु (शहद)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| पीवो-(पीवा)पेय (हल्की शराव)  वस्त्रवर्ग  कोझा-कोष (चमड़ा)  नगीइनग्न (नंगा)  नगोलानग्नल (नंगा) शिवात्सीवन शिदंबात्.स्या-अधिवास (पहनना)  शरीरांग-वर्ग                                                                                                | संबंधि वर्ग  मात्—मातृ (मा)  अत्—म्प्रातृ(भाई)  सेस्त्रा—स्वसृ (बहिन)  सिन्—सूनु (पुत्र)  देग्च—दुहितृ (बेटी)  देवा—देवी (कुमारी) देव्का—देवी (कुमारी) देवोच्का—देविका (बालिका) देवुश्का—देविका (कुमारी)  प्यात्—जामात् स्नोखा—स्नुषा (पुत्र-वधू) | ज्योल्तिइ-हरित (पीला, फारसी-जर्द) स्वेत-श्वेत (प्रकाश) सेदोइ-श्वेत (सफेद बाल) त्स्वेत्-श्वेत (रंग) <u>धर्म-वर्ग</u> बोग्-भग (भगवान) बोगिनिया-भगिनी (भगवती) पोचितिये-पूजा (पूजना) <u>संख्या-वर्ग</u>                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रिवा—प्रीवा (गर्दन) गल—गल गोलोबा—गाल (शिर) गोलों—गल (कंठ) ग्ला—गल (शिर) ग्लोत्का—गल (शिर) चरेप्—कर्पर (कपाल) वोलोस्—वाल (केश) ब्रोवि—म्रू (भौ) नोस्—नासा (नाक) जुब्—जिह्वा (दांत) ओचे—अक्षि (आंख) पा—पाद (चरण) पाइ—पाद (भाग) पोद् (व्यज्का)—पाद- | स्वेकोर-श्वशुर (ससुर) स्वेकोवि-श्वशु ((सास) क्षेता-जित (स्त्री) व्दोवा-विधया देवेर्-देवर खाद्या-दादा (चचा) देद्-दादा (पितामह) प्रेदेद्-परदादा प्रियातेल्-प्रिय (मित्र) व्यवसाय-वर्ग ओखोता-आखेट लोवुश्चा-लुब्धक (शिकारी) राना-रण (घाव)             | एक्से-एक = एक्से (गोद् नि, एकवार्षिकी) ढा-दो त्रि-त्रीण (तीन) चेतिरे-चत्वारि((चार) प्येत्-पंच शेस्-षप् (छ) सम्-सप्त (सात) वोसेम्-अष्ट (आठ) देस्यत्-दश (दस) सोत्-शत (सौ) स्तो-शत (मौ) न्यृह-वर्ग दिरा-दरि (छेद, गड्ढा) |
| (-बंधक) नोक्-वक्ष (पार्ख) सेर्दत्स-हृद्(हृदय) फोव्-प्रथ्य (रुधर) पेरो-पक्ष (फारसी, पर) रेच्-ऋक् (भाषा)                                                                                                                                             | पस्तुस—पातुक (मेषपाल)                                                                                                                                                                                                                             | दोम् (दम) – दम (गृह)<br>द्वेर्. – द्वार<br>द्वोर् – द्वार (आंगन)<br>जाल – शाल<br>जाला – शाला<br>शलश् – शाला                                                                                                           |

उस समय के शब्दकोशमें किसी अनाजका नाम नहीं आया है, न कृषि-संबंधी ही कोई शब्द हैं—इगो (युग) है, किंतु वह आरंभमें जोड़े (युगल) के अर्थमें रहा। इससे सूचित होता है, कि अभी लोग कृषिकी अवस्थामें नहीं पहुंचे थे। हिंदी और ईरानी आर्य एक जनके रूपमें रहते समय कृषि से परिचिति थे, क्योंकि जौ, गोधूम, माष (उड़द)—जैसे धान्यवाची शब्द दोनोंके शब्दकोशोंमें मौजूद हैं। गाय, भेड़ (अवि)—जैसे शब्द आर्य-शक शब्दावली के हैं, किंतु दूधके लिए समान शब्दका अभाव है, हालांकि आर्य-शब्दावलीमें क्षीर (संस्कृत), शीर (फारसी) मौजूद है। इससे जान पड़ता है, कि यदि वे पशुपालक थे तो भी कम-से-कम क्षीरके उपयोगके लिये पशुओंका पालन आरंभ नहीं हआ था।

धातुओं और वर्णोंके वाचक शब्दोंकी जिस प्रकारकी अनिविचतता और व्यवस्था है, उससे जान पड़ता है, कि अभी धातुओंसे उनका परिचय न था।

हथियारोंपर विचारनेसे जान पड़ता है, उनके पास काष्ट और पाषाणके हथियार थे, और ऐसे हथियारोंके गढ़नेके लिये "तक्ष" धातुका प्रयोग होता था। पीछे हम "तक्ष" को संस्कृतमें जहां काठ गढ़नेके लिये रूढ़ पाते हैं, वहां रूसी "तेसात्" और "त्योसिवात्" पत्थरके गढनेमें रूढ पाया जाता है।

सब देखनेसे पता लगता है, कि जिस समय आर्य और शक पृथक् जन (कबी ले) के रूपमें परिणत हुए, उस समय वह अभी कृषि और धातु से अपरिचित थे। शिकार (आखेट) के अतिरिक्त यह पशु पालन शायद ही जानते थे; जिसमें स्वक (कृता) उनका अवश्य सहायक था। यह युग मध्य पीषाण या आरंभिक नवपाषाण- युग रहा होगा। वह अपने निवासस्थानों को दम (दोम) कहते थे, जो प्राय: पर्वंत की दिर (गृह) हुआ करते थे। द्वार गृहाके द्वार और आंगन दोनोंके लिये प्रयुक्त होता था। वार, अश्म और अस्थि के हिथ्यारों वाले इन दरी-निवासियों को अग्निकी सहायता मिल चुकी थी, और इसकी मददसे अपना त्राण और भक्षण प्राप्त करते थे। सरदीसे बचनेके लिये अभी वह सलोम चमड़े (को का) का व्यवहार करते थे, जिसे हड्डीकी सूद्योंसे सी भी लेते थे—ऊनी कपड़ा अभी उन्हें मालम न था। मांस उनका प्रधान भोजन था, जिसका वह पचन करके सूप भी बनाते थे, जिसकाअर्थ है, किसी प्रकारका मिट्टी का बर्तन वह बना सकते थे। जंगली मधु उनका प्रिय मोजन था।

रुधिर-संबंधियों में नाता दूरतक चला गया था। मां, माई-बहिन, बेटा-बेटी, देवर और विधवा ही नहीं स्नुषा (पुत्रवधू), ससुर और सास से भी परिचित थे; इससे यह भी स्पष्ट हैं, िक समाज मात-सताक नहीं पितृसत्ताक था। दम केवल घरके लिए ही नहीं परिवार और जनके लिए भी प्रयुक्त होता था, जिसका अधिपति दमक (दाइका) भी कहा जाता था। यही राजवाची शब्द दामाक नामसे पीछे के शकों में राजाके लिये व्यवहत होने लगा था।

आर्य-शक जनमें देवता (भग)का विचार आ चुका था। यह देवता अधिकतर सूर्य,अग्नि, जैसे प्रत्यक्ष देवता थे ।

## पर्राशब्द २

# स्रोत ग्रंथ (१)

## (भाग १ से भाग २ तककी छूट)

## भाग ? अध्याय ५

- १. जामे उत्तवारीख : रशी दुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०)
- २. स्बोरिक मतेरिअठोक अत्नोस्यिव वस्स्या क् इस्तोरिइ जोल्तोइ ओदीं (लेनिनग्राद १९४१)
- Fig. History of Mangols, 3 Vols: H. H. Howarth (London 1876-88)
- ४. जुब्दतूत्-तवारीख: हाफिज अबरू (१२२६-८३ई०,अनुवादक के० एम० मैत्रा, लाहीर)
- ५. तारीख जहांगुशा: अलाउद्दीन अता मेलिक जुवैनी
- ६. तबकाते-नासिरी: अबू-उमर मिनहाजुद्दीन उस्मान जुजजानी (११९३-१२०० ई०)
- मुआन् चाउ बि. शि. (१२४० ई०, संपादक ग० अ० कोजिन, लेनिनग्राद-१९४१)
- ८. सल्जुकनामा : नासिरुद्दीन यहिया इब्न बीबी (१२८२-८५ ई०)
- ९. जफरनामा : निजामुद्दीन शामी (१३९२-१४०० ई०)
- १०. शज्यतुल्-अत्राक
- ११. जोलोत्या ओर्दा : अ० य० याकुबोन्स्की
- (2. Geschichte des goldeners Horde in Kiptchak : Hammer-Purgstall (Budapest 1840)

## भाग १ अध्याय ३

- १. जामेउत्-तवारील : रशीवृद्दीन (१२४७-१३१७ ६०)
- ? History of Mangols : H. H. Howarth
- ३. असह् हत्-तवारीखः अनोनेम इस्कंदर
- ८. तवारीख जहांगुशा: जुवैनी

### भाग १ अध्याय ४

#### क. सिय और स्लाब

- १. एल्लिल्स्त्वो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्सिइ: म० इ० रोस्तोब्स्सेफ (पेत्रोग्राद १९१८)
- 2. Les Sycthes: F. Bergmann (Halles 1860)
- ३. ओब्रजोवानिये द्रेव्ने रुस्स्कओ गसुदास्त्वा : व० ग० माव्रोदिन (लेनिनग्राद १९४५)
- ४. स्लाव्याने द्रव्नोस्ती: न० स० दे.रझाविन (मास्को १९४५)
- 4. On the Origin of the Antae: George Bernadsky (Journal of American Oriental Society Vol. 59, PP. 56-64

### ख. सित्र सरभात

६. प्लेमैना येवरोपेइस्कोड सरमातिइ: अ० द० उदाल्सीफ़े, सोवियेत्स्कया एत्नाग्राफिया १९४६।२पृ० ४१-५०

- ७. मतेरिअली क् व्से सो युज्नोम् अर्खेआलोगिचेस्केम सोवेश्चन्यो (मास्को १९४५)
- ८. स्लाव्यान्स्कोये यजीकोज्नानिये : अ० म० सेलिश्चेफ (लेनिन० १९४१)
- ९. इस्तोरिया वोल्गाइरिइ : न० मं० देझीविन् (लेनिन० १९४६)
- १०. इस्तोरिचेस्कया ग्योग्राफिया : स० म० सेरेदोन (पीतरबुर्ग १९२६)
- ११. एन्त्सिक्लोपेदिया स्लाव्यान्स्कोइ फिलोलोगिया : दू० व० यागिचा (पीतरबुर्ग १९०९)

### ग. कियेफ रूस

- १२ कियेव्स्कया रूस: व० अ० ग्रेकोफ (मास्को १९४४)
- १३. प्रोइस्खोझदेनिये रुस्स्कओ नरोदा: न० स० देर्झाविन् (मास्को १९४४)
- १४. बोर्वा रुसि जा सोज्दानिये वयेवो गसुदास्त्वी ब० अ० ग्रेकोफ (मास्को १९४५
- १५ इस्तोरिया रोस्सिइ (चित्रमय)
- १६. इस्तोरिया रुस्स्कोइ लितेरातुरी (लेनिनग्राद १९४१)
- ९७. Histoire de Russie: N. Brian Chamnor (Paris 1929)
- १८. स्लवो ओ प्रोत्कु इगोरयेवे (व्याख्या) : अ० स० ओर्लोफ (मास्को १९४६)
- १९. ,, ,, (मूल) लेनिनग्राद १९४५)
- Ro. La Lithuanie: Michel Pietiewicz (Bruxelles 1832)
- २१. History of U. S. S. R. 3 Vols (Moscow)
- RR. Histoire de l' Empire Byzantin : Ch. Dihl (Paris 1919)
- २३. कियेद्भक्या इस : एम्० सी० गुरोव्स्की
- २४. द्रेव्नेइशेये अरब्स्कीये इज्वेस्तिये ओ कियेवे : अ० य० गर्कावी
- २५. इज्वेस्तिया ओ खजाराख बुर्नासाख' बोलगराख, मद्याराख, स्लाव्यानाख इ रुस्साख: अबुअली अहमद बिन्-उमर इब्न-दस्त.

#### भाग २ अध्याय १

- १. जामेउत्-तवारीखः रशीदुद्दीन (१२४७–१३१७ ई०)
- २. तवारीख वस्साफ: शिहाबुद्दीन, अब्दुल्ला वस्साफ हजरत (१३००-२४ ई०)
- 3 History of Bokhara: Arminus Vambery (London 1873)
- Y. Heart of Asiea: E. D. Ross (London 1899)
- 4. History Mongol: H. H. Howarth
- ६. ओचेर्क स्तोरिइ सेमिरेच्या: व. बर्तोल्द (वेर्नी १८९८)
- ७. तारीख रशीदी: मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत, अनुवाद ( London 1888)
- e. History of U.S.S.R. 3 Vols (Mascow)
- ९. इस्स्कुस्त्वो स्नेद्निइ आजिइ : व० व० वेइमानं।
- १०- "" " ब० व० दिनके, १९२७
- ११. समरकंद प्रि॰ तिमूरे इ तिमूरिदाख अ० यु॰ याकूबोव्स्की (लेनिनग्राद, १९३३)
- १२ Exploration in Turkistan, 2 Vols : R. Pumpelly (Washington 1808)
- १३. इस्तोरिया कुल्तुर्नीइ झिज्मि तुर्कस्ताना : व० व० बतील्द (लेनिनग्राद, १९२७)
- १४. इस्स्कुत्वो सोवेत्स्कओ उज्बेकिस्ताना : व० व० चेपेलेफ (लेनिनग्राद १९३५)
  - १५ Voyages d'ibna. Batoutah

#### भाग २ अध्याय २

१. जामेउत्-तवारीख : रशीदुद्दीन

- २. ,, इस्तोरिङ जोलोतोइ ओर्दी (लेनिनग्राद, १९४१)
- ३. तवारीख वस्साफ : वस्साफ (-३००-२८-)
- ४. तारीख-गुजीदा : हम्दुल्ला कजवीनी (१२८१-१३२९-)
- ५. तारीख जहांगुशा : अलाउद्दीन जुवैनी (१२२६-८३)
- E. History of Mangol: H. H. Howarth
- 9. History of U.S.S.R. 3 Vols
- ८. वोस्तोच्नो-इरान्स्किइ वोप्रोस : व० व० वर्तोल्द (इज्वेस्तिया रोस्सिस्कोइ अकदिम इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुल्तुरी तोम II (पेत्रोग्नाद, १९२२)

### भाग २ अध्याय ३

- १. जफरनामा : निजामुद्दीन शामी (-१३९२-१४००-)
- २. मःला सादैन व मण्मा बहैरन : अब्दुर्रज्जाक समरकंदी (१४१३-८२)
- 3. History of Bokhara: A. Vambery
- Y. Heart of Asia : E. D. Ross
- 4. History of Mangol: H. H. Howarth
- ६. अलीशेर नवाई: अ० क० बरोक्कोफ आदि, मास्को, १९४६,
- ७. Memoire de Baber (बाबरनामा): बाबर (संपादक : A. Beveridge)
- ८. खुलासतुल्. अखबार : खोंदमीर
- 3. The Miniature Painting and Painters of Persia, 1ndia and Turkey (London, 1912
- 80. The Persion Miniature Paintings (London 1933)
- ११. गिरात्स्केओ इस्कुस्स्त्वो व् एपोखु अलीशेरा नवाई: अ० अ० सेमेनोफ
- १२. सफरनामा : नासिर खुसरो
- १३. मशारे उल्-उश्शाक
- १४. नवाई इ निजामी : ये० ए० वेर्तेल्स, अलीशेर नवाई पृ ६८-९१
- १५. खम्सा अलीशेर नवाई (ताशकंद, १९०५)
- १६. बाबरनामा-संपादक न० इल्मिन्स्की, कजान, १८५७
- १७. Histoire des Mongols et des Tatars (Peterburg, 1871)
- १८. The Mobaiel-lughat: Mirza Mehdi Khan (Calebtta, 1910)
- १९. Literary History of Persia: E. Browne (London, 1919)
- Ro. Le Meteriel du miniaturiste de l'enlumineur Iranien : (Behzaad Taberzadeh)
- २१ Musalmanic Painting XIIth-XVIIIth centbry : E. Blochet Tran. M. Binijon (London, 1929)
- २२ Painting in Islam: Th. Arnold (Oxford, 1924).
- २३ Manuel de' Art Musalman : G. Migeons (Paris, 1907)
- २४. मोनेती उलुगबेका, व० व० बर्तोल्द, इज्वे० रो० अकद० इस्त० म० कृत्त्री तोम II
- २५. तारीख रशीदी: मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत (लंदन १८८८)
- २६. रौजतुस्सफाः खोदमीर (बंबई)
- २७. इस्कुस्स्त्वो स्रेद्नेइ आजिइ : ब० प० वेइमार्न (मास्को १९४०)
- २८. तैमूर अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया १९४०-४५)
- २९. इरान्स्कोये इस्कुस्स्त्वो इ ओर्खेआलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९)
- २९. उलुगबेक इ येओ बेम्या : व० व० बर्तोल्द (१९१८)

- ३०. र्युन गोज्देस् दे क्लावियों
- ३१ सोबोर्नया मेचेत् तिमूरा : बीबी खानम, म० बे० मस्सोन् (ताशकंद, १९२६)

### भाग २ अध्यान ४

- १ शैबानीनामाः मुहम्मद सालेह
- R. Heart of Asia : E. D. Ross
- 3. History of Mangol: HH. Howarfh
- ४ तारीख रशीदी: मिर्जा हैदर
- 4. History of Bokhara: A. Vambery

### भाग २अध्याय ५

- ? History of Bokhara : A. Vambery
- Reart of Asia : E.D. Ross
- 3. History of Mongol: H.H. Howarth
- ४. ओ चेत् ओ कोमन्दिरोक्के व तुर्केस्ताने : व० व० बेर्तोल्द (इज्वेस्तिया रोस्स्कोइ अकदिमिइ इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ कुल्तुरी, तोम II)

### मग २ अध्याय ६

१. किताबुल्. हिंद : अबूरेहां अंबेरूनी, अनुभादक सैयह असगरअली (अंजुमन तरक्की उर्दू, दिल्ली, १९४१)

## स्रोत ग्रंथ (२)

अबरू, हाफिज : जुब्दुतुल्-तवारील (अनुवादक: के० एम० मंत्र, लाहौर) अलवसन्दरोफ, व० अ० : तुर्कमेनिया इ येये कुरोत् निये बगास्त्वो (मास्को, १९३०) अल्बेरूनी, अबूरेहां : किताबुल् हिंद (अनुवादक : सैयद असगर अली, अंजुमन तरवकी उदू, दिल्ली

रूना, अबूरहा : किताबुल् हिंद (अनुवादक : संयद असगर अली, अंज्मन तरक्की उदू, दिल्ली १९४१)

इब्नदस्ता, अवृअली अहमद बिन्-उमर : इज्वेस्तिया ओ खजाराख, बुर्तासाख, बोल्गाराख, मद्याराख, स्लाव्यानाख इ रुस्साख

इब्नबीबी, नासिरुद्दीन यहिया : सल्जूकनामा (१२८२-८५ ई०)

इस्कन्दर , अनोनेम् : असह्ह-तवारीख

उदाल्त्सोफ, अ० द०:प्लेमेना येव्रोपइस्किइ सरमातिइ (सोवियेत्स्कया एत्नोग्राफिया, १९४६/२)

ऐनी, सदरुद्दीन : गुलामान (जो दास थे, अनुवादक राहुल सांकृत्यायन, पटना, १९४९)

., : दाखुन्दा " " प्रयान, १९४९

,, ः बुखारा (अनुवादक—स. बोरोदिन, (मास्को, १९५२)

ओर्लोफ, अ० स० : स्लवा ओ पोल्कु इगोरयेवे- व्याख्या (मास्को, १९४६) ओस्त्रियालोफ : इस्तोरिया त्सात्वर्वीवानिया पेत्रा वेलीकओ,(तोम् ५ पीतरवुर्ग, १९१५–७१ ई०)

```
कजवीनी, हम्दुल्ला : तारीख गुजीदा (१२८१–१३२९)
कुबेर, अ: आजियात्स्क्या रोस्सिया (मास्को, १९१०)
कलावियो, र्युन् गोन्ज्देस्
खान, मिर्जा मेहदी: मब्निउल्-ल्गात (कलकता, १९१०)
खसरो, नासिर: सफरनामा
खोंदमीर: रौजत्स्सफा (बंबई)
गर्कावी, अ० य० : द्रे व्ने इ शेये अरव्स्कोये इज्वेस्तिये ओ कियेवे ।
भूम. ग्झिमाइलो, ग. ये. म. ये. : पुतेशेस्त्विये । जापद्निइ किताइ (पीतरबुर्ग, १९०१)
य्शेञ्स्की, म० स० : कियेञ्स्कया रूस
ग्रेकोफ , व० ,अ० : कियेव्स्कया रूस (मास्को १९४४)
                  ः त्रीत्री कृश्यि जा सीहरानिये स्त्रेयती गस्दास्त्वी (मास्को, १९४५)
जारुतिन्, इ० इ०: तने ठेनिये सभरस्कन्यस्कोइ ओव्ळास्ति (लेनिनग्राद, १९२६)
ज्जजानी, मिन्हाजदीन उस्मान (११९३-१२०० ई०) तबकातेनासिरी
ज्वैनी, अलाउद्दीन अता-मैलिक : तारीख जहांगंशा
टेलर, अर्थर: अन्ध्रपोलोजी
श्रेवर, क. व. कोव्रा इज नोइनउला (लेनिग्राट, १९४७)
देनिके, ब. प. : इस्स्क्रुस्त्वो ो इनेइ आजिड (१९२७)ः
द्मित्रियेफ -क काज्स्की : पो स्वे : नेइ आजिइ (पीतरबुर्ग, १८९४)
देझिविन, न. मः इस्तोरिया योल्नारिइ (लेनिनग्राद, १९४६)
             : पोइस्पोझदेनिये घरकओ नरोदा (मास्को. १९४४)
            : स्लाव्याने व देवनोस्ती (मास्को, १९४५)
नवई, अलीशेंग: खम्मा अलीशेर नवाई (ताशकंद १९०५)
पोतेमिकिन् व. प. : इस्तोरिया दिप्लोगातिइ तोम (लेनिनग्राद, १९४५)
भोलोस्त्स्कया, न: क यप्रोस् ओ खिस्तियात्स्त्वे ना एसि दो व्लादिमीरा (१९१७)
केंद्रोरोक्स्की, न. म : यो गरामि पुस्तिन्याम् स्रेद्नेइ आजिइ (मास्को, १९३७)
बरोव्कोफ, अ. क. : अलीशेर नवाई (मास्को, १९४६)
वर्तोल्द, व. प. : इस्तोरिया कृत्तुनींइ झिज्नि तुर्किस्तान (लेनिनग्राद, १९२७)
            : उलगबेक इ येओ ब्रेम्या (१९१८)
            ः ओचेकं इस्तोरिङ नरोदा (१९२८)
            : ओचेर्क इस्तोरिङ सेमिरे च्या (वेर्नी, १८९८)
            ः ओतचेन ओ कोमन्दिरोब्के व तुर्किस्तान (इज्वेस्तिया रोस्सिइस्कोइ अकर्दमङ
               इस्तोरिइ मतेरिअल्नोइ क् त्र्रि, तोम् २, द० १-२२)
वर्तोल्द, व. व.: मोनेती उल्गबेका (इज्वे. रो. अ. इ. ह. म. कु. तोम् २, पृ०१९०-२)
              : बोस्तोच्नो-इरान्स्किइ वोप्रोस (,, १९२२ तोम् २. पृ० ३६१-८४)
वाबर : बाबरनामा, Memoire de Babar, (edit. A. Beveridge)
'' : संपादक न इत्मिन्स्की (कजान १८५७ ई०)
बिल्वस्सोफ: इस्तोरिया एकातेरीनि ध्तरोय (बलिन १९९०० ई०)
Bourgeois, E.: Manuel historique de politiqe etrangere
                 (Paris, 1927)
Bergmann, F. G.: Les Scythes (Halles 1860)
```

```
बेर्तल्स, ये. ए. : नवाई इ निजामी अली शेर नवाई, प्॰ ६८-९१ (लेनिनग्राद)
Browne, E. : Literary History of Persia (London, 1919)
```

Blochet., E.: Musalmanic Painting XII—XVIII century (Tran. M.Binijon, London, 1929)

मस्सोन, म. थे.: रेगिस्तान इ येओ मेद्रेसे (ताशकंद, १९२६)

" " सोबोर्नया मेचेत् तिमुरा बीबी खानिम् (ताशकंद, १९२६)

मान्रोदिन, व. व. : ओव्रजीवानिये द्रेवने कस्स्कओ गसुदास्त्वी, (लेनिनग्राद, १९४५)

यागिचा, इ. व. : एन्तिसम्लोपेदिया स्लाब्यान्स्कोइ फिलोलोगिया (पीतरवुर्ग, १९०९)

याकुबोव्स्की, अ. युः जोलोतया ओर्दा

समरकंद प्रि-तिमूरे इ तिम्रिदाख़ (लेनिनग्राद, १९३३)

रशीदुद्दीन (१२४७-१३१७ ई०): जाभेउत् तवारीख

Rouire, A.M.F.: La rivalite anglo-russean XIX Siecle en Asie (Paris 1908)

Robzianko, : Le regne de Rasputine (Paris, 1928)

Ross., E.D.: Heart of Asia (London, 1899)

रोस्तोब्दसेक, म.इ.: एव्लिन्स्त्वो इ इरान्स्त्वो ना युगे रोस्सिइ (पेत्रोग्राद, १९१८)

र्वदोनिकस, व. इ.: इस्तोरिया सससर ४ तोम्

लेस्नेइ, ल. व . : वोस्तानिये १९१६, गदा व किंगिजस्ताने (मास्का, १९३७)

लोगोफेत्, द. न.: ना ग्रानित्साख स्रेद्नेइ आजिइ (पीतरबुग, १९०९)

वस्साफ, शहाबुद्दीन अब्दुल्ला : तवारीख वस्साफ (१३००-२८ ई०)

वित्कोविच् व . : किर्गिजिया (१९३८)

विलिस्की, स.ग.: यजीकोज्नानिये इ इस्तोरिया लिते रातुरि (मास्को, १९१४)

वेइमार्न, व.व.: इस्स्कुस्त्वो श्रेद्निइ आजिड

Vernadsky, G.: on the Origines of the Antae (Am. G. D. S., Vol. II L, pp. 56-64)

वोल्खोन्स्की, स . : आ देकाब्रिस्ताख पो सेमेइनिम् वोस्पोमिनानियाम्

शामी, निजामुद्दीन : जुफ़रनामा ( १३९२-१४०० ई०)

समरकन्दी , अब्दुर्रज्जाक (१४१३–८२ ई०) : मत्ला-सादैन व मज्मा-बहरैन

सालेह . महम्मद : शैबानीनामा

सिदिकबेकोफ, तुगेलबाइ: तेमिर (उपन्यास, अनुवादक व. रोजदेस्त्वेन्स्की, लेनिनग्राद, १९४७)

सेमेनोफ, अ. अ.: िरात्स्कओ इस्कुस्स्त्वो व् एपोख, अलीशेर नवाई

सेरेदोन, सः मः : इस्तोरिचेस्कया ग्योग्राक्तिया (पीतरबुर्ग, १९२६)

सेलिश्चेफ, अ. म. : स्लाव्यान्स्कीये । जीकीज्यानिये (लेनिनग्राद १९४१)

सोलोवियेफ, स.: इस्तोरिया रोस्सिइ २९ तोम् (१८७९-८५)

Hanson, G.F.: Europe and China (London 1931)

Hammer Purgstall: Geschichte des goldenen Horde in Kiptchaka (Budapest, 1840)

Hardlicka: Scaleten remains of Early mecn (Smithsonian MS: Pub. Vol. LxxIII, pp. 34,-49)

Howarth H. H.: History of Mongol, 3 Vols (London, 1876-88) • : इरान्स्कोये इस्कुस्स्त्वो इ अर्खेलोगिया (लेनिनग्राद, १९३९)

- ः इस्तोरिया रुस्स्कोइ लितेरातुरी (लेनिनग्राद, १९४१)
- ० : इस्तो।रेया रोस्सिइ (चित्रमय)
- ः ओवेर्क पो इस्तोरिङ कलोनिजा़ित्सिङ सिविरि १७ वीं-१८ वीं शनी (मास्को, १९४६)
- ः किर्गिजिया, त्रुदी पेथींइ कान्फ्रेन्ट्सिइ (लेनिनग्राद, १९३४)
- ः तुर्केस्तान्स्कओ वोयेन्नओ ओक्रुग् ३ तोम् (१८८०)
- ः तेमुरी अभिलेख (वोस्तोकोवेदेनिया, १९४०, १९४५)
- ः त्रुदी ताजिकिस्तान्स्कोइ बाज्। इस्तोरिया यज्ञीक-लितेरातुरा (लेनिनग्राद, १९४०)
- ० : द्वाद्त्सत् लेत् कजाकस्ताना (लेनिनग्राद, १९४०)
- : Persian miniature Paintings (London, 1933)
- मतेरिअली क् व्सेसीयुज्नोमु अर्बेआलोगिचेस्केमु सोवेश्चन्यो (मास्को, १९४५)
- मशारेजल उश्जाक
- युआन्, वाउ. वि. शि (संपादक ग. अ. कोजिन् लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
- : रेवोल्य्तिसया व् स्नेद्नेइ आजिइ (ताशकंद , १९२९)
- वोस्तोकोवेदेनिया (लेनिनग्राद, १९४५)
- 'शजरनुल् अतराक''
- सोवियत्स्कया एत्नोग्राफिया (१८३६/६-प्०११)
- ः स्बोर्निक मतेरिअलोफ अत्नोस्यश्चिरस्या क् इस्तोरिइ जोल्तोइ ओर्दा (लेनिन-ग्राद, १९४१ ई०)

Histoir edes Mongolse t lest atares.. (Petersburg 1871) History of Civil War in USSR. History of USSR. 3 Vols (Moscow)

## स्रोत ग्रंथ (३)

- १. पमपेली, रा : एक्सप्लोरेशन इन तुर्किस्तान, २. जिल्द
- २. स्वेन्-चाङ : यात्रा २. जिल्द
- ३. स्किन, एफ॰ एच॰, और रास, ई॰ डी॰: हार्ट आफ एसिया (१८९९ ई॰)
- ४. बरतींल्द, वी : तुर्किस्तान डौन टुद मंगोल इन्वेजन (१९०० ई०)
- ५. होवर्थ एच० एस०: हिस्ट्री आफ मंगोल, ३ जिल्द (लंदन, १८८० ई०)
- ६. पारकर, ई० एच० : ए थीजंड यर्स आफ दी टारटर्स (शांघाई, १८९५ ई०)
- ७. लेम्ब, हेराल्ड: जिंगिज खान (लंदन, १९२८ ई०)
- ८. कार्पिनी, जौन आफ प्लानो : ट्रेंबल, (हक लइट सोसाइटी लंदन १९००)
- ९. इब्न-बतूता, : ट्रेवल, अनुवादक-दफ्ते मेरी और सांकी नेती, (पेरिस, १९५३ ई०)
- १०. मार्को पोलो : ट्रेवल, अनुवादक हेनरी यूल (लंदन, १९२१ ई०)
- ११. रूबरिक, विलियम : ट्रेवल ट् दी ईस्टर्न पार्टेस आफ दी वर्ल्ड (हकलूइट सोसाइटी लंदन,१९००)

- १२. ईनोस्त्रान्तोफ, क: खुन्नी ई गुन्नी (लेनिनग्राद, १९२६ ई०)
- १३. बाम्बेरी ऑमनस, हिस्ट्री आफ बुखारा (लंदन, १८६३ ई०)
- १४. बारर्तील्द, व.: ओचेर्क इस्तोरिइ सेमीरेच्या (लेनिनग्रा, १९२८ ई०)
- १५. रियाल गिरार्द दे मेम्बार सुर ला आजी सांत्राल (पेरिस, १८७५ ई०)
- १६. हैदर, मिर्जा : तारीख रशीदी-ए हिस्ट्री आफ द मोगल आफ मेंट्रल एमिया, अनुवादक एलियम् . और रास ई. दी. (लंदन, १९९५ ई०')
- १७. बरर्ताल्द, व. व. : ओचेर्क इस्तीरिइ तुर्कमन्स्कओ नरोद (१९२८ ई०)
- १८. बेर्गमान, एफ॰ जी॰, ले सित, (हाल्स, १८६० ई॰)
- १९. ए हिस्ट्री आफ दी यू० एस० एस० आर० ३ जिल्द (मास्को, १९४८ ई०)
- २०. दमोर्गन जेंक, : लु' मानिते प्री-इस्ंरिक (पेरिस, १९२४ ई०)
- २१. मापेरो, जी. : इस्त्वार आंसियान दे प्यूप्ल दे लोरियां (पेरिस, १९०५ ई०)
- २२. तार्न, डब्ल्यू, डब्ल्यू, : द ग्रीक्स इन ग्रैनिट्रया एंड इंडिया (कॅम्ब्रिज, १९३८ ई०)
- २३. पीगुळेबस्कया न.: सिरिइस्किये इस्तोच्निकी प'इस्तोरिङ नरोदोफ एस० एस० एर० (मस्क्वा, १९४१ ई०)
- २४. त्रेवेर, क. व.: पाम्यात्निकी ग्रीको-वाख्त्रिइस्कवो इस्कुस्त्वा (मस्क्वा, १९४० ई०)
- २५. त्रेवेर. कमीला : टेराकोटाज फाम अफासियाब, (मास्को, १९३४ ई०)
- २६. ई. अ. ओर्बेली, ई० अ०, और त्रेवेर क. व. : सासानिद् स्किई मेतल (मस्क्वा, १९३५)
- २७. ईरान्स्कये इस्कुस्त्वा इ आर्खेओलोगिआ (मस्त्रवा, १९३९ ई०)
- २८. सत्यश्रवा, : द शकाज इन इंडिया (लाहौर १९४७ ई०)
- २९. पीगु डेवस्कया न. व.: बिजन्तिया इ ईरान (मस्क्वा, १९४६ ई०)
- ३०. रोस्तोव्त्सेफ, म० ई०.: एलिन्स्त्व इ ईरान्स्त्व ना युग रोसिइ (पेत्रोग्राद, १९१८)
- ३१. ईरान्स्किये यजीकि, (अकदिमइ नावुक मस्क्वा, १९४५ ई०)
- ३२. चाइल्ड, गोडन : द ब्रॉंज एज (कैंम्ब्रिज, १९३० ई०)
- ३३. चाइल्ड, गोर्डन, : प्रोग्नेस एंड आर्केआलोजी (लंदन, १९४१ ई०)
- ३४. हैडन, ए॰ सी॰, : हिस्ट्री आफ अन्ध्रापोलोजी (लंदन, १९४५ ई॰)
- ३५. टेलर, ई० बी०, : अन्धापोलोजी, २ जिल्द (लंदन, १९४६ ई०)
- ३६. मार, न. य. : यजीक इ इस्तोरिया (लेनिनग्राद, १९३६ ई०)
- ३७. योवान चाउ बी. सी., अनुवादक कोजिन, स. अ. (मस्क्वा, १९४१ ई०)
- ३८. वेईमार्न ब. व. इस्कुस्त्स्व सेंद्रनेइ आजिइ (मस्क्वा, १९४० ई०)
- ३९. गिन्जबुर्ग, ब. व.: गोर्निये ताजिकी (मस्क्वा १९३७, ई०)
- ४०. इस्तोरिय दिप्लोमातिइ, ३ जिल्द (मस्क्वा, १९४५ ई०)
- ४१. शुनकोफ, ब. ई. : ओचेर्क प. इस्तोरिइ कलोनिजात्स्वि सिविर (सस्ववा, १९४६ ई०)
- ४२. सेरेदोनिन, स. म. : इस्तोरि चस्कया ग्योगराफिया (पेत्रोग्राद, १८१६ ई०)
- ४३. द्मित्रीयेफ-कफकाजस्की ल.ई ,: प ब्रेंद्नेइ आजिआ जापिस्की खु रोजनिका(पीतरबुर्ग, १८९४ ई०
- ४४. इस्तोरिआ रुस्कइ लितेरातुरि, अकदमी नाउक (मस्क्वा, १९४१ ई०)
- ४५. यागिच ई. व. ,: एन्स्क्लोपेदिया स्लाब्यान्स्कोइ फिललोगिया, (सा पेतेरबुर्ग, १९०९) ई
- ४६. यजीकोजन निये इ इस्तोरिया लितेर।तुरि (मस्त्रवा, १९१४ ई०)
- ४७. ग्रुम ग्रजीमाइलो, : पुतेशस्त्वये व् जापद्निइ किताई (पीतरबुर्ग, १९०१ ई०)
- ४८. प्रजेवाल्स्की, न० म० : मंगोलिया इ स्त्राना तुंगतीफ (मस्क्व : १९४६, ई०)
- ४९. आजीआत्स्कया रोसिया (मस्क्वा, १९१० ई०)

- ५०. ग्रकोफ, ब० द०: कियेफ्स्कया रूस (मस्क्वा, १९४४ ई०)
- ५१, मावरोदिन, व० व०, : ओबराजोवानिये द्रेब्न-रस्कवो गसुदास्त्वं (लेनिनग्राद, १९४५ ई०)
- ५२. देझ विन, न० स० : इस्तोरिया बोल्गारिइ, (मस्क्वा १९४६ ई०)
- ५३. देझीविन, न० स०, : स्लाव्याने व् द्रेवनोस्ति (मस्ववा, १९४५ ई०
- ५४. स्वं निर्क मातेरियालोफ क-इस्तोरिइ जोलोतोइ ओर्दि, जिल्द २ (मस्क्वा १९४१) ई०
- ५५. बोरोफकोफ, अ० क०, संपादक: अलीशेर नवाई (मस्क्वा, १९४६ ई०)
- ५६. हिस्ट्री आफ दी सिविल वार इन दी यू. एस. एस० आर. २ जिल्द (मास्को १९४६ ई०)
- ५७. बोआस, फांज और दूसरे,: जेनरल अन्धापोलोजी (न्यूयार्क, १९३८ ई०)
- ५८. बर्किट, एम० सी० : आवर अर्ली एन्सेस्टर्स (कैम्ब्रिज, १९२९ ई०)
- ५९. त्रेवेर कमीला, : ए:सकवेशन्स इन नार्दर्न मंगोलिया (लेनिनग्राद, १९३२ ई० १)
- ६०. इस्तोरिया रसिइ, चित्रमय (पीतरबुर्ग, १९०४ ई०)
- ६१. केन-शेन-वेग, : रसो चाइनिज डिप्लोमेसी (शांघाई, १९२८ ई०)
- ६२. चुइमची : ए शार्ट हिस्ट्री आफ् चाइनिज सिविलिजेशन (लंदन १९४५ ई०)
- ६३. रिस्कुलोफ, तु. र ः वोस्तानिये १९१६ ग० व०, किर्गिजिस्ताने
- ६४. बेर्नस्ताम अ., : तुरोक (मस्यवा १९४६ ई०)
- ६५ ग्रेकोफ, व० द०: बोर्बा रोसी जा सोज्दानिये स्वोयेवो गसुदार्स्त्व (मस्ववा, १९४५ ई०)
- ६६. देझ विन, न० स०: प्रोइस्लोज्दानिये रुस्कवो नरोदा (मस्ववा, १९४४ ई०)
- ६७. लोगोफेतः द० न० : ना ग्रानित्साख् स्रेद्नेइ अजीइ (पेतेरबुर्ग, १९०९ ई०)
- ६८. एफीमेन्को, प० प० : पेर्वोबित्नीवे ओव् शेस्त्वा (लेनिनग्राद, १९३८ ई०)
- ६९. स्त्रुवे, व० व०: इस्तोरिया द्रेब्नेओ वोस्तोका (लेनिनग्राद, १९४१ ई०)
- ७०. श्वनित्सर, या० ब० : इस्तोरिया पिस्मेन (पीतरबुर्ग, १९०३ ई०)
- ७१. बाचिन्स्की, न० म० : आखित्रीक्तुर्निय पामेत्निकि तुर्कमेनिइ (मस्त्रवा, १९३९ ई०)
- ७२. अलेक्सन्द्रोफ, ब० अ० : तुर्कमनिया इ येवो कूरोर्तनिये बगात्स्त्व (मस्क्वा, १९३० ई०)
- ७३. वेइमार्न, ब० व०: इस्कुस्त्व स्रेट्नेइ आजिइ (मस्क्वा, १९४० ई०)

## संग्रह और अनुसंधान-पत्रिकायें

- १. सोव्येत्स्वकारे वोत्स्तोको-वेदनिये जिल्द I-III
- २. सोव्येत्स्कया आर्खओलोगिया
- ३. सोवेत्स्कया एत्नोग्राफिया
- ४. वस्तनिक द्रेब्नेइ इस्तोरिइ
- ५. मतरियक्ति इ इस्स्लेदोवानिया प. आर्खेओलोगिइ एस० एस० एस० एर०
- ६. ऋत्किये सोओव्रचनियाः
- ७. ताजितस्कया कम्प्लेक्सनया एक्सपरेत्सिया १९३२ ई०
- ८. ताजिवस्को-पामिस्कंया एक्सपेदित्सिया १९३५ ई०
- ९. कराकल्पिकया
- १०. इस्तोरिचेस्किये जापिस्की
- ११. ओजेरो इस्सिक्कुल (मस्त्रवा, १९३५ ई०),
- १२. किर्गिजिया, अकदिम नाउक (लेनिनग्राद, १९३४ ई०)
- १३. इजवेस्तिया रोसिइस्कोइ अकदेमिया (पीतरबर्ग, १९२२ ई०)

- १४. नाउच्नये इतोगी ताजिक्स्को-पामिर्सकीं इ एक्सपदित्स (मस्क्वा, १९३६ ई०)
- १५. उज्बे किस्तान : त्रदि इ मातरियिल पर्वोइ कन्फरिन्सइ प. इजुचिनयू प्रोएजवोदित्नीख सील उज्ब-किस्ताना देकाब्व्या १९३२ (लेनिनग्राद, १९३४ ई०)
- १६. मातेरियलि क. व्सेसोयुज्नोमु आर्खओलोगिचेस्कोम् सोवश्चेनीयु (मस्ववा, १९४५ ई०)
- १७. नासलनिये समरकंदस्कोइ ओबलास्ति (लनिनग्राद, १९२६ ई०)
- १८. एपिग्राफिका वोस्तोका

## परिशिष्ट ३

grade to the contract of the c

# नामानुक्रमणी

अइगिर---२९७ अइब्गिर-४८१ (देखो एबुगिर भी) अउसकाकुल-- ! १ अकार--५६ अककु गान---२८० ाक-ओर्दू---१८ (इवेन-ओर्द्), ४२, ५० अककला---४८४ अककामिश-४८३ अक्रियक---३४९ अक्कुयाश---३१० अक्षोजा--५१ अकताई खान---२०१ अकताग---५९(रवेत-ओर्द),३६१ अकत्यूबिन्स्क---४१५ अकदमी---२६५ अकनजर---६९ अकबर---१११, ११६, १५४, १८०, १८१, १८३, १८८, २१९,२२४, ३१३, ३२१, ३२४, ४४४, ५४६ (-तुकसाबा बासमची) अकबास---३०२ अकब्का---३२ अकबेत-५१६ (उज्बेक) अकमस्जिद (पेरोव्स्की बंदर) ---३७८ (अकमेचेत), ३७९, ४२६, ४३०, ४३२, ४७४, ४७७ अकयूर्ते---१६६, २७५

अकरमान---३६८

अक-रवात--४९८ अकराम—-५२६ (मुफ्ती हाजी ) अक-शक्काल—–२१० (जेठ), ४२५ (=अकसक्काल), ४४५,४७० अकसाई---३११ अकसी---१७६, १८८, २८१, ३०५, ३०७, ३०८, ४४२ अक्सू---२९६, ३०२, ३०३, ३०४, ३०७ (पु० तुर्कि-स्तान), ३०८, ३०९, ३१०, ३३१, ४२५ अनकल (ओसी)--४८९, ४९०, ४९२ (तेक्का ), ४९९ (में अश्काबाद) अक्तूबर-कांति--५१०,५१८ (==बोटशेविक-क्रांति),४२४, ५२६, ५४९ अक्तूबरी--४१० अक (युबिन्स्क---५३४ अखताची---३०५ अखताना-- ५१५ (उज्बेक) अखतूबे—–५१ अखलकला—३६८ अखसू---१६६ अखुन---३१६, ३५४ अखुन्दजादा—४७५ ( शिकार-अखोत्स्क—-२४० वाला), २४४, २७१, ३८१ अस्ते खोजा--४७१ अगतमा--४४५

अगताई---२०० अगरका--३१७ अगस्तस्--१०९, २४९ अगामइली—-५१६ (उज्बेक) अगिर--५१५ (उज्बेक) अचिकयान-४२६ अचमइली--५१६ (उख्वेक) अज--५१६ (उख्बेक) अजन--५६ (अजन जेर्नुक), ५९, ६०,६२(ऋिमया), ६४, १५१ (=अजाक) अज़ीज़--४३ अज़ीम---२०५ अज़ोफ़—–३५, ७४, ७७, २२९, २४७, २४८, २४९, २५१, २८९, ४०९ अतबाश---२९७, ३०१, ३१० अतरक--४९४ अतलांतिक सभुद्र--३७२ अताकरागुई---५८ अताकुर---२९७ अताजान--४७८ (०मुराद), (०तेम्र, ०त्युरा) ४८५ अतालीक---१४९, १९२, ४३९ (मुख्य परामर्शक), ४४०, ४६९ अतावेग (अध्यापक, संरक्षक) <del>---</del>₹१२ अतिक---११२ "अतेचेस्तत्वेन्नियं जापिस्की"---३९२

अत्तार---१४७ अत्तिला—-७२ अत्लसोफ---२५२, २५३ अदकली---२०० (सैनिक) अदल्फस----२२५ अदामत--२९१ अदाशेफ-- १०७ अदेस्सा—-३८०, ३८३, ३९१ अद्नोदेरेब्की--७७ (एकदारुक डोंगी) अद्रियातिक---६, २४ अद्रियानोपोल---३४, ५९,४११ अधिकार-पत्र--- ९३ अनवर पाशा--५२६, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५ अनस्तासिया---११५ अनहाल्ट-ज्वस्तं---२५८ अनाकरागुई---५८ अनादिर---२५२ अनाम--७ अनी---६ अनुनीम इसकंदर—-४१, ४३. ५१ (इस्कंदर भी) अनुशा---१९० (खान), २११ (अनुशाह) अनोइचेंको---३७६ अन्त (जन)---७१-७३, ९३ अंतर्राष्ट्रीयतावादी--५९३ अन्तर्वेद--५५, १२१, १२२, १२८, १३२, १३४, १६५, २७७, ३०६, ३५२, ५३६ (वक्ष्-सिरका द्वाबा, मावरा-उन्-नहर) अंतर्-मंगोलिया — ३२४ अन्थनी—- १९० अंघकार-भूमि--३७, ७३,९४ अन्दखुई---१३५ (अंदखोई)

१८६, १९४, ४५१, ४८९,

१९१, १९२, ४६१, ४६३

(अंदखुद)

अंदराब--१३७, १७९, ४६० अंदा--१३०, १३१ (परमित्र) अन्दिजान---५५, १५३, १६१ ( फरगानामें ), १६४, १७५, १७६, १८०, २८०, २८१, ३०२, ३०४, ३०६, ३०८, ३०९, ३१०, ३१२, ३३६, ३९४, ४२१, ४२२, ४२७, ४३१, ४३५, ४३६, ४३७, ४९९, ५१९-२२ आन्द्रेइ---२७, ५१ (वेनेरिस), ९१, ३१८ (= आंद्रेइ) अंद्रोनिकस्—-३७ अन्ना—८३, १०७, २५७, ४६७ (रानी) "अन्ना करेनिना"— ३९३ अन्नादे---२५५ "अपराध और दंड"—३९२ अप्पक---३२८ (खोजा), 333 अफगान--१९२, १९४, ४२२, ४४२, ४४६, ४९८(बस्ती) अफगानिस्तान---६, ३७, ४७, १२१, १३२, १३४, १३७, १४७, १५०, १५९, १७२, ३०४, ३४७, ३७८, ३८८, ३९०, ४०१, ४१५, ४५० (-युद्ध), ४५३, ४६२, ४७४, ४८८, ४९७, ४९८, ५२०, ५२५, ५२७, ५४१, ५४४, ५४५, ५४६, ५५१ अफनासी--१०१ अफशर—४२५ (अफसर), ५४० (तुर्कमान) अफ्रीका---१४१, ३७२, ४०८, 888 अबकस----२०९ अबका—८, २८, २९, ३१ (खान),१३०, १३१, १३२,

१३८, १४३, १४४, २८५

अबलाजिया---३९ अबदाबाद--४० अबनोस्कीं--३९० (विक्तर) अबरकुन--१०४ अबलाई (मध्य-ओर्द्)— २३६. ३४१, ३६१ (अबलइ) अबलिन---२४१ अबलेक--१९६ अबलै—३१५ (० गिराई), ३३७ (० खान) अबादुल---२८५ अबालक—-११२, ११५ अबिश्का--- १२८ अबीवर्द--१८५, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४, ४६७ अबुल्खेर--१५६, १५९ (खान) १६५, १९६, १९७, २७५. २९१, ३०९, ३१७, ३१८, ३४३, ३४४, ४६७ (लघु-ओर्द् ) अबुल्गाजी—-१९०, २०७(इतिहासकार), २०८, २०९, २८१, ३५६, ३५७, ४४०,४६८(द्वितीय खान), 859 अबुल्फजल---१४७ (अकबरके प्रधान मंत्री) अब्ल्फतह—-१६७ अबुल्-फ़ेदा---४७ अबुल्फ़्रैंज--१९२, १९३, ३४९, ४६६, ४६९ (खान) अब्लमन्सूर---१६६ अबुल्मुहम्मद---२०३, ४६८ अबूतालिब--- १८७ अब्बकर---६०, ६६ अबू-याक्त्र-य् सुफ़--१२५ अब्-सईद---३३, ६३, १२१, १४५, १४७, १४९, १५९ (खान, बाबरका दादा),१६०, १६५, १६६, १७७, १७८,

३०२ (मिर्जा), ३०३ अब्दाली--१९२ अब्दुर्रजाक--६४ (समरकदी), १५०, १५६, १५७ अब्दूर्रशीद---२७८ मुल्ला--४९२ अब्दूर्रहमान, (तेक्का) अब्दूर्रहमानोफ़--५३३ अब्दूर्रहीम खान---४७२ अब्दूल अजीज—–१९०, २१० (खान) अन्द्रल अहद--४५३ अब्दुल्करीम--४७१, ४७२ अब्दुल-मोमिन--१८०, १८१, १८२, १९४, २०४ अब्दुल्लतीफ़---१५८, १५९, अब्द्ल्ला--१३६, १४६, १५९, १६१(खान), १६५, १७९ (प्रथम), १८० (२), १८२, १८३ (द्वितीय), 208, २८१, ३३१ (तर्खनबेग), ४७७ (खीवा), ४८६ (मेहतर) अब्द्स्समद--४४६ (खां), ४५० (नायब-), ५२६ (जदीद) अब्बास---१८१, १८२, १८३, १८५, १८६, १८७, २०७, २०९ (प्रथम), ४९०. (मिर्जा, शाह) अव्बासी--१२१ अब्रामोफ (जैनरल) -- ४५३, ४५७, ४५८ अमनगेल्दी--४१५ अमलाकदार-४५३ अमस---१०४ अमायंची---३०३, ३०४ ( शैशी = अमासांजी ) अमीन--१७७ (मिर्जा), १९६, ४७६ (म्यान)

अमीनियाना---४३३ अमीनेक---१९६ अमीर--११३, १४५, १४८, १५०, ४२५, ५२३ (देखो बुखाराके अमीर) अमी*र*अली **(तुर्क**मान )—–४७१ अमीरवली---५४, ५५ ''अमीरुल् मोमिनीन''—–४४६ मुसलमानोंका प्रमुख) ''अमीरोंका घोंसला''—३९२ अमुरसना---२६३, ३३५, ३३६, ३४६, ४६० अमूर---३८१ अमेरिका-९, २४०, २५९, २६३, ३६६. ३७२, ५०५ (युद्धमें), ३९७ (संयुक्त राष्ट्र),४००, ५५० ''अम्बन'' (महामात्य)--३२४ अम्बर्---७५ अयहन---२४३ अयागुज--५३० अग्क---१६५ अरक्वेयेफ--३६५, ३७१, ३७४, ३७५ अरखंगेल्स्क---२२६, २६५ अरगन---५१४ (उख्बेक) अरगन-४६ (खान), १३१, १४३, ३८१, ५३०(नदी) अरंग--४६५ अरतक---१६७,२९८ (कृत) अरपा—३६ (खान) १३२, २९७, ३१० (-उपत्यका) अरब---३१, ७४, ८१, ८९, १०३, २०४, २०६, ३०१, ४९३ (घोड़ें ),५१७, ५३६, ५३९, ५४१, ५४८ अरब मुहम्मद---३३८ अरबशाह-१५३,३१५ (शाह), ३३८ (मुहम्मद), अरबाजी---२००

अरबात--३०९ अरबी--१५४, ५१४ (उज्बेक) ५२९ अरलत—–१३५, ५१४ (उज्बेक) अरसलन--१३८ (खान),२७९ (अर्सलन), २८९(बेग) अरसू---३२४ अरा---३२४ अराक तेमुर---१६६ अराजकतावादी---५५० अराजलान—४९० (किला–) अराजात---२९८ अराल(सागर)—६, ६२, १९६, २०६, २०९, २१०, २९०, २९१, ३५२, ३८७,४३०, ४६४, ४६७, ४७३, ४८६, ४८९, ५२८, ५३५, ५३७, ५५५ अरालद्वीप--४७१ अराली---३५३, ४६१, ४६६ अराल्स्क---३५८,३७९, ४२९, ४३०, ४७६ ५३० अरिकबुगा--- ८, १२८, १२९, १४३ (= अरिगब का) अरिक्षलार--३११ अरिग---३०८ (मुगोलिस्तान) अरिदिसियं का--११३, ११४ अस्सि---२७९, ५३० अरिस्तनबेल--४८२ अर्क--१६५ (= अरक),१९०अर्जमस---२३७ अर्ज म---८, १०४, २०३ अर्दहान---३८६, ३८७ अर्ध-दास--९४, २१८, ३७६, ३८५ अर्पचन (रब्तन)---३३१, ३५० (=अर्बतन भी) अर्मनी---६, ३९, १२५, १२७, १४१, १४५ (अर्मेनिया), २५१, २६३, ५१२ (गणः

राज्य), ५५१, ५५४ ... अर्रान--२८, ३१, ३३, ५५ (द० काकेशसमें नगर), १४१, १४५, १४६ अलई पहाड़--४३७ अलक---१९६ अलकनंदा---१५२ अलकसंदरिया--१३५ अलकुसुना---५६ अलग्---८, १२८, १२९ अलिचन--५१६ (उज्बेक). ५३० अलची---२९ अलजंई ---३० अलतिन-एमेल--३३१ अलतुन-क्युरगे---२९८ अलदल---२४० अलबर्ट—-९५ अलबाजीन—-२४२, २४३, २५५ अलबानिया—-२३ अलमाती--- २९९ अलश (खान)—–५३५ अलसस्-लोरेन---४११ अलाउद्दीन—-१३४, १४१, १४४, १५७, १५८ अलाउल्मुल्क—–१३५ अलाकामक---१२७ अलाची (बहादुर)--३०७ (=अलची) अलाताउ---१२७, २७७ (=अलाताग) ३१-१, ५३५ अलान--४८४ अलानिया—-५६ अलाबुग——३०१ अलास्का---१५६ अलिकसुदंर—-४५९ अलिमूत---२९६ अली–१०३, १८३,२००, ३१५

(ओगलान), ५४४ (उराक) अली—-५७ (—३ेक), १०३, १३६ (-सुल्तान), १५० (-मो गैयद), १८३, २००, ३१५ (-ओगलोन), २५५ (-मुल), ४ ६८ (-कुल्ली), ५४४ (-उराक) अलेक्सान्द्र---३४ (त्वेर), ९५, ९७, ३४९, ४७८ (जार), २६८ (१), २७१, ३७०, ३९३ (३), ४९५ (२) अलेक्सान्द्र (उलियानोफ)— ३९५ अलेक्सान्द्रोवयेव्स्क--४६५ अलेक्सी---९८, १०७, २३५ (अलेक्सांद्र), २४१, २५१, २५२, ४१९ अलेक्सी नेवस्की—-२१, २७, ९५, ९६ (=अलेक्सांद्र) अलेक्सांद्रोवा-स्लवीदीवा---१०८, १०९ अलेक्सेन्द्र (जारिना)—३९४ अलेप्पो--१४० (=हलब) अलेफ—१०३ अलोई---२५४ अ इकोशिदना—-२९७ अल्टीमेटम--५२२,५२४,५५२, 448 अल्तन--३१५ (=सुवर्ण) अल्तन खान---२२७, ३२१, ३२४, ३२६, ३३८ अल्ता-ओर्दू --- २९१ अल्ताई—४८, १२१, १३२, २३४, २६४, २६७, २७१, ३२१, ३२६, ३७८, ३७९, ३८७, ४०१, ४८९, ५२८, .५३०, ५३५ अल्ताकुल---११० अल्ती--४२२, ४८२ (-कुदुक),

५३०, (अता) अल्तून-कला --४२६ अल्त्वीन--१०३ अल्टिशन-- ३२४ अल्पअर्सलन—- ३१८ अल्पमास--४८४ अल्बानिया--४११ अत्माअता-२९८, ३३४ (सेबका वाप) ३६१, ३७९, ४१५, ५३०, (वैनी,)५३२, ५३३ 438 आल्मालिक--५६, १२१, १२२ १२५, १२६, १२८, १२९, १३४, १३५, १३७, १३९, १४९, २९६, २९८ अल्मीत--१३९ अल्लाकुल खान—- ४७३ अल्लाबर्दी जीज--४५९ अल्लामदार--१५३ अवरत--५१४ (उज्बेक) अवशा--५४७ (तुर्कमान) अवानेक खान--१७८, २०० अवार---२८४ अव्वाकुम--२९ अशगर---१८७ अशुरवेक--४६४,४६५ ०४५ (== असुर बेक) अश्कखाशी--५४४ अर्काबाद--३८८, ४९३, ४९८ ४९९, ५४५, ५५१, ५५५ असदुल्ला--४३२ (डाक्टर) असमानक---३१८ असहयोग-आंदोलन--५ ४२ असेत--६ (ओसेत) अस्कोल्द--७५, ७७ अस्त्राखान--५१, १००, १०८ १६७, १८५, २०५, २२५, २२६, २३६, २३७, २५०, २८७, २८८, २९१, ३३८, ३३९, ३४०, ३४९, ४०३

४२०, ४४४, ४६५, ४७३, ४७४, ४७५ अस्त्राबाद-- १५४, १५६, १६१, १६८, १७६, २००, २०३, २०४, ४६५, ४७०, ४९० स्पहान--३, १०४, १५०, १५४, २०९ स्पेराई--२०० (अस्त्राबाद के समीप) स्फन्दयार---२०४, २०६, २०७ (== इस्फ़न्दयार) ा<del>र</del>साकी---४३७ हिमद--६७, १००, १२६, १३०, १४३ ( तस्दर), १४७, १५३ १६०, १९१ (२), २७६, ३०४-५ (-मिर्जी) हमदशाह--१९४, ३४७,४३९, ४४१, ४४२ (अब्दाली) महरार(खोजा)--- १५३, १६१, १८३ प्रहोम---१४ प्रंका---५५ (-तुरा), ६३ प्रंगा-त्यूरी---२९७, २९८ भंगारा--२३८, २७२, ३२१ भंगोरा--१५२ अंग्रेज—-२२२, २४०, ३९०, ४४४, ४९७(मे तनातनी), ४९८, ५१९, ५२०, ५२२, ५३०, ५४२, ५५१, ५५२, 448 आइतोफ (लेफ्टनेंट ) ——४७६ आइशा—-२०० आइने-सिकंदरी---१६१ आकचा---१९४ आक्सफोर्ड---१५८ आक्सू---५४४ आगरा---१७७, ३१३ आगाखान---१४० आगामुहम्मद-४४२ (तुर्कमान )

४९० (काजारवं श-संस्थापक) आगा यृसुफ--४७२ आगिम---२०० आगूज--५७, २८२ (तुर्क), ४८९ (तुर्कमान) आजुरवाइजान--- ३९, ५४, ६२, १२१, १३१, १४५, १४६, १५०, १६०, १६४, १७२, १७६, ३०१, ३७२, ३७७, ५१२, ५४८ (तुर्की ), ५५४, आतमन (सरदार)--११०, २२३, २३०, २३५, २६१; ५२५ (= अतमन) आत्माराम दीवानवेगी--४६० आदमिकल्गन--४८२ ''आधारिक राज्यविधान–''४०४ आफताबचा अब्दुर्रहमान---४३४, ४३५ आफंदी--४७८ (मुल्ला) आफ़रीकंद—-२८० आबदरा--१७४ आय्दंन--४५८ आवेन्दिन--५३७ आबेसफेद---५३९ (गांव) आमिन संधि---३६६ आमू--१२१, १३०, १७३, १८९, २०५, ३३४,४८२, ४९९ (==वक्षु), ५३५, ५५०, ५५५( == आमूदरिया) आमूर---२४०, २४२, २७१, 366 आमुस्र्की---३८९ (ग्राफ) आमृल--१०३ (= चारजूय) आम्सटर्डम--२४८ आयुका---२३५, २५३, ३३२ (खान) आयुर्वली भद्र---१५ आरदोक---२०५ आरजित्जान--१०४

आरिस---५६ ''आरोरा''—–५०९ (कृजर) आर्क---२११, ५२६(किला), ५२७ (बुखारा) आर्क लैम्प--- ३९६ आखेंगेल्स्क--३६५ आर्थिक संकट—-३९३ आर्य--५१६, ५३६, ५४१, 486 आलक——३३० (अलाताउ) आलमखान--५२६ (अंतिम अमीर बुखारा),५४१,५४४ आलाखाना--५३९ (यगनाबमें) आलान--१८ आलेस--१११ आल्प--- २७० आवक----६ आवा--७ (बर्मा) आवार--७२, ७३ आस---२८४ आसफुद्दौला—–४९० (खुरासान) आसाम---१४ आसियाबी---४६२ आस्टलिज (बोहीमिया)---३६६, ३६७ (चेकोस्लो-वाकिया) आस्ट्रिया---२४८, २५९, २६० २६३, २६६, ३८०, ३८६, ४०७, ४११, ४१२ (- युवराज), ४१३ आस्ट्रेलिया—–२४४ आहंगर---१२९ आहनीदरवाजा–१७० (लौहद्वार) इइगदेर---५४७ (तुर्कमान) इइवे—५४७ (तुर्कमान) इक--५९(शकमाराकी शाखा) इकान--३५३ इकोनियम्--१४३ ''इखलास''--१६०

स्टब्लियार<sup>''</sup>——४९२ (तेक्का) इगदी--४८३ इगदेर--५४७ (तुर्कमान) इगलान--५१५ (उज्बेक) इगेल्स्त्रोमन--३५५, ३५६, ३५७ इग्नातियेफ---३८९, ३९० ४७८ (जेनरल) इचनीबुचनी---२९८ इज्जतुल्ला-४६०(इतिहासकार), ४६२ इज़बोर्स्क--७५ "इज्ब्रान्नया रादा" -- १०७ इज्माइलोवो---२४६ इज्यास्लाव---८६ इड्स---२५३ इतशकी---२०० इताली---३९, २६६, २६९, ३७३, ३७९, ३८२, ४११, ४१२ इतिहास--१५६, २०६- ८, 308 (-लेखक), ४२५ (-कार) इ-तू--१२८ (इ-दू) इतेल्मेन---२७१ इत्तिल (वोत्गा नदी)---२०, २६, ३०, ३१, ७१, ७३, ७४, ७५, ७९, ८० ''इत्तिफाक'' ( == लीग ) ---५१८, ५२१, ५२३ इदिकू—–४९, ५६ (उज्बेक), ६२, ६३, ६४, २८६ इनफ़ान--५२० इनारी--२८९ (नारी समान) इन्नोसेंत---२६ "इंस्पेक्टर जेनरल'—३८४ इपबिस--६६ (सिविर) इपीर---६३ इत्राहीम--७३, १५६, १६६, ५३९ (सफर), ५४६

(-गल्ल् बासमची) इब्न-फ़ज़लान---७९ इब्न-बत्ता---३६, १३४, १३५ इब्न-यमीन---१४७ इब्न-हौकल--७३ इमानोफ-५३१ (अमनगेल्दी), ५३२ इमाम--१७४, १७७, १८१ (रजा), १८५, 206 (-क्ली),३०४ (-जाफर) इमिल----२६, ३२७ (नदी) इरबेक--४६८ इरलात--३०७ इरसारी--१९९, २०० इराक--३३,३७ (केइलखान) १२४, १४७, १५०, ३०१, ३०३ २६८, इरिना--११५ इक्तिबइ--४८१, ४८२ इर्कुत्स्क----२३८, २४२, ३२४, ५३२ इगिच--३४१ इर्ज़इ--४५२ इर्ताशअली ईनक-४८५, ४८६ (नदी)---११०, ११२, ११३, ११४, ११५, १३२, १३३, २३५, २५१, २७१, २७९, २९६, २९८, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२५, ३२६, ३२८, ३३०, ३३३, ३३६, ३३८, ३४५, ५३०, ५३४, ५३५ इल-अलरगू---१२५ इलखान--- २८, ३२, १३०, १३२, १३३, १३९, १४३, १४७, २८५ (ईरा ी) इलबक---३१५ इलबर्स--१९३, १९६, १९९, २०६, २०७, २०८ इला--१२५ इलाक---१६८

इलान्चुक--'५८ (सर्पसद्श), २७९ इलालबालिक--१२७ इलिकदई--१३४ इलिकमिस—–५६ इलिन--३२७ इलिबै--४८४ इलिमिश--५६ इलिम्स्क—-२४३ इलिया--६४, ३९२, इलियास---१३७ (खोजा),१४९ इलिश---१११ इली-१२१ (इली नदी), १२५, १२७, १२८, १३२, १३३, २६४, २९७, २९८, ३०० ३०४, ३२५, ३२८, ३३१, ३३३, ३३४, ३३६, ३३७, ३४०, ३४१, ३४२, ३४७, ३६०, ३६०, 306 (देखो इलि भी) इलेत्स्क---३५७ इल्लजार--४४४, ४७० (खान) इल्तेइजे---४८१, ४८४ इल्दिर नौयन--१२४ इल्बर्सखान--४६७ इल्मन-७५, ७७, ९३ इवान--३९, ४२ (मास्को), ५२, ९७ (प्रथम, द्वितीय) ९९-१०० (तृतीय), १०६ (चतुर्य), १०७, १०९, ११५ १३३, २२०, २२७, २३४, २८८, ३३३ ३९२ इवान--२५० (-माजेपा), ३१६ (-म्यारजोइ), ३३१ (चेरदोफ) इवानगोरद---१०० (इवान-नगरी), ११६, ४१३ इवान सुसानिन--३८५ ''इवानोफ---२९२, ३८४, ४८६'' (लेफ्टनेंट),४१७ (जेनरल)

इवानोवो- वोज्नेसेन्स्क--५०८

इवेंकी--२७१ इशकासिम--४६२ इश्चिली—–५१६ (उज्बेक) इशबरदी---११३ इशमा--१११ "इशरतखाना—-१६०" इशिकली—५६१ (उज्बेक) इशिम--११२, ११३, ११४, १८२, २८१, ३१५, ३१७, ३१८, ३१९, ३२५, ३२७ (खान), ३४१, ३५५ ''इक्तेराक"----२८९ इसनबुगा--१६६, २७५ (=इस्सन ब्गा) इसायेफ़--५२५, ५३३ इस्पोव्स्कोय ---२२४ इसंत---३१७ इर्कन्दर-- -१५८, १७९, १८० (-खान), ४५८ (-कुल, सरोवर) "इर्का" (=विनगारी) -३९७ ईवक - -३१५ इस्तखर--१६१ इस्तम्बूल-१०४ (समुद्र), ४७८ इस्त्रा--७३ "इस्फ़ारा"--४२१ इस्मत---१५८ इस्भाइलोफ - -२५४ इस्माईल-१४९, १६३, १७१, १७२, १७३, १८३, १९४, १९९, २६३, ३०४, ३०९, ३२८ इस्माईली - - १३९, १४० इसराईली--१५७ (=यहदी) इस्लाम---३४, १२४, ३१६, ३४६, ४४६ (-खलीफा), 422 इस्सन --३२ इंस्सिकुल--१२५,१३३, २७५, २९५, २९७, २९८(सरोवः), ३०१, ३०२, ३१०, ३१३,

३३०, ३३१, ३३२, ४५२, ५३५ इस्सून --१२६ इंगर्जैंड---३९, २२५, २२६, २४८, २५६, २६३, २६९, ३६६, ३७७, ३८०, ३८७, ४०६, ४०७, ४०८, ४१२, ४१४, ४७५, ४९७, ५०३, ५५०, ५५४ इंग्रिया---२४९ इंग्लिश-नैनल ---२४ इंजन----२६७ इंबा---१०२ (यंबा) ईकान--३४६ र्डगर -७८, ७९ (रूरिक-पुत्र ), ८३, ८७, ८९, ९० ''ईगर सेना-गाथा''--८९ र्इतः ---२७ ईनक - ४९७ (सरदार), ४६९ (प्रथान-मंत्री) रियास--७, ३३, ५५, ७१, ७५, १००, ११०, १२१, १३२, १४१ १५०, १५९, १७३, १८३, २३६, २५१, २७१,३७१, ४०५, ४०६, ४०७, ४६६, ४८९, ४९८, ५२०, ५२५, ५३५, ५५४ (का तुर्कभानियापर दावा). ५५५ ईरान-इराक -- १३२, १४५ ईंगनी -- ११०(बाह्र), १५३, १७७,१९२, ४८७ (ऋांति ), ४५., ४९४, ४९६ , ५१६, ५१९, ५३९ (भाषावंश), ५४१, ५४२, ५४८, ५५१ र्ड्छक ---४७८ ईवे---५४७ (तर्कमान) हिंशान-१५३ (=पीर, गृह, आखन) ईशा नकीब-४४३ (-कीब),

(-औलिया, शेख, ५४३ -सुल्तान), ५४४-४५(-सुल्तान, सुलेनान), ५५३ (-उराक, सदूर) ईसन थैसी--३००, ३०१, **3** ο ⊃ ईसाइकी सबोर---३७५ ईसाई-३८, ८३, १०४, १२५, ३१६, ३७२, ४४२. ईस्ट इंडिया कंपनी--११०, २६८, ४४९ उइगुर-९ (सिरियावाली), ३०, ५७ (लिपि),१२१ (हांडा), १२४, १६१, १६७, २०२, २०८, ४७०, ५१६ (उज़्बेक), ५१५, ५२९, ५३०, ५४८ (चगताई तुर्क) उइगुर नैमन--५१४ (उइबेक) उइची--५१५, (उज्बेक) उइशुन--५१५ (उज्बेक), ५३० (उइसुन, वूसुन) उइस्क--३४६ उई---३४३, ३५८ उकमेत--४६२, ४६३ उकाक---६१ उकाजे (=राजादेश)-३५७, ३६१, ४३७, ४५२, ४९९, ५३१ उक्रर-कितची---२९८ उऋइन—३९, १००, २२९, २३०, २३२- २३४, २४१, २५९, २८९, ३०२, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३९१, ३९९, ५१२, ५१९ उस्तोम्स्की---४०३ उगफेरमर–२९७ (पूर्वी तुर्किस्तान उगरी---६६ उगलान---५१४ (उज्बेक), ५१५ उगलिच--१०२, ११५, २१८ उगुजमान---१६८

उगेची खासाग---३०० उगताइ-५ (छिड-गिस्-पुत्र), २१ उगोलिन---२४ उग्रा---१००, ११४ उग्रिडमोफ—३३४ उचउचक---४८२, ४८३ उचकुर्गान-४३५, ४३७ उचमा---४८१ उचाचर---१२८ उज्र--४५५, ४६०, ५१४ (उज्बेक) उजतेमूर--१६६, ३०३ (थैची) उजान--४० उजियाक---२७८, ३५० उज़ी---२९, ३० उजुन--१०४, १६० (∙हसन), २८१ (-सुकाल), ४९५ (-आदा),५२६ (कजाक) उज्ञन्द---१२८, १६५, १८०, ४३५ उज़ांद--१२९, २९७, ५३८ उज्जयिनी--१५८ उज़्बेक---२६, ३१, ३३, ३४, ३५, ३७, ४८, ५१, ६७ (दश्ते किपचक), ९७, १४५, १५६, १५८, १५९, १६१, १६५, १६९, १७४, १७७, १७९, १९३, १९४, २०२, २०७, २०९, ३७८, ४१५, ४२१, ४३१ (किपचक), ४४२, ४४३, ४५५ (कबीले), ४५९, ४६४, ४६७, ४६९, ४८६, ५१४, ५१६ (-जाति-निर्माण), ५१७ (-भूमि), ५२७, ५२९, ५४२, ५४४, ५४८(=चगताईतुर्क) ५४९ ''उज्बेक-उल्स''—३१ उज्बेक-कज़ाक---२७५, २७६,

३०३, ३०५, ३११, ३१३

उज़्बेक खान-३४, ९६, १३३,

१४६, ४६५, ५२९ उज्बेक स्लतान---२७७ उज्बे किस्तान--१२१, १६२, ४५३, ४५९, ५१४ (में क्रांति), ५१७, ५२७ उज्बेकी--१८३ (भाषा) उज्बोई---४८०, ४८३ उतखुर सूफी---४४३ उतरार--४६, ४८, ४९, ५५,  $4\xi, \xi_0, \xi \xi_0 = 3\pi \tau \tau$ उताची---५१४ (उज्बेक) उत्किया--- ३५२ "उत्तर तारा"---३७४ उत्तर प्रदेश---५२८ "उत्तरी संघ"—३९३ ''उत्तरी सम्मिलनी''—–३७४ उद्मुर्त---१०७, २३४, ३९० उन्कोव्स्की--३३१, ३३३ उपा--- २२१ उपुलेची--५१४ (उज्बेक) उपेन्स्की--९१ उबसा (सरोवर)--३२६ उबान---२८४ उबैदुल्ला--१६०(-अहरार), १७४, १७६, १७८, १८३, १९२ (१), २०३, २८०, ३०५, ३०९ (खान) उमरग़ाज़ी--१७८, २०१ उमरशेख--५५, ५६, ५९, १६०, १६३, २९७, ३०५, ३०६ उयान---५१५ (उज्बेक) उयुगली--५१६ (उज्बेक) उयेज्द-५३१ (=जिला) उयमीत--५१४ (उज्बेक) उरगंज--५६, ६४, १३५, १७८, १९६, १९९, २०१, २०२, २०४, २०५, २०८, २०९, २१२,२८१ (स्वा-रेज्म), ३३०, ४४०, ४४४,

४६८, ४७०, ४७३, ४७५, ४७७ (-कुहना), ४७८, ५२६ (मिर्जा-) उरमानजोजिन--५३७ उरमिया---५५६ (रजाइया) उरलुक--३१९, ३२१ उर-सांग--- ३११ उरातिप्पा-- १८२, (उरातेपा), ४२२, ४२३, ४३७, ४४४, ४४८, ४५२, 846 उरानिया---२८९ (देवी) उराल---२१ (ऊराल), ४९, ९४, १००, १०१, १०७, २०५, २०८, २३४, २३५, २४४, २६१, २६७, २८६, ३१७, ३२१, ३४४, ३५१, ३७६, ४०५, ५०८, ४२० उराल-अल्ताई--५४८ (भाषा-वंश) उराल्स्क---२८९, ३५६ उराल्स्की--५५२ उरियानकुत--३२१ उरुस--१८, ५५, 484 (उज्बेक) उरुसखान--४३, ४८, ५४, ६१ (खान), ५० (-खोजा) उरुसलन--३२१ (थैशी) उरसोफ़---३४५, ४५७ उरेंगयार---२९७ उर्गा (अराल)—–२४२, ३२४ (उरगा),३२९ (-महालामा), ४७८, ४८२, उर्जाय--५१४ (उज्बेक) उदी---१०२ उमितान---४५८ उर्लुक---३२६, ३३८(तोर्गुंत राजा) उलकुम दरिया--४८४ उलजइ----२९

उल-जै-तू---१५, ३३, १३३, (ईरान), १४५ उलरिच---२५७ उलाइओन्दलुग--५४८ (तुर्क-मान) उला इवोन्तली-५४८(तुर्कमान) उलागचारलिग---२९७ उलाञ्ज तुमान—३२१ (लाल ऊंटवाले ओर्द्), ३३९ उलाद--१४४ उलानबातुर--३२४ (= उर्गा, ताहुरे) उलियस्मृतै--३२४ उलियानोफ़---३९२, ३९४, ५१० (=लेनिन) उलियानोव्स्क-२३७ (समारा), छलुक--६६(-मुहम्मद), ६७, ३१७ (-बरमा), ३४६ (-ताग) उलुकची----२६ उल्गताग--५७ (महापर्वत), १५१, १७०, २७९, २८० उल्ग-तूबे-ताश---२०२ उलुग-दुर्जी---१८ उल्गबेक—-६७-६८ (शाह-रुख-पुत्र), ६८, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १६३, १६५, १७०, १९०, २९९, ३००, ३०२ उलुग-मदरसा---१७१ उलुस---२९, ३३ (मंगोल, = बातू, खुलाकू, चगताइ और चीन), ५१, १२१, (-इपू), ३०९, (उलुसबेगी),३२४(-थैशी) उलेखातून---४९८ उलेची---५१५ (उज्बेक) उलेमा--५१७ (धर्माचार्य, मुल्ला)

उल्जे-थू---१६, ३२ (खान) उश-तुर्फान——३३६ उशाकोफ़--२४१, २६३, २६९ उशामला--४८० उसरी--३८९ उसमानअली---१५२, १६४, १७९, २०७, ६१ (०बहादुर), ५५३ (-कारी) उसा---१११ उसिउन--५२९ (कजाक) उसुन--५१६ (उज्बेक) उस्तउर्त--१९७,२०४, ३५७, ४६५, (चिकया इकित्स गिरि), ४८१,४८२, ४८४ उस्तकामेन्नेगोस्कंया-- ३३३, ३४९, ३६१ उस्ती--५३० उस्मानी---१७८, १८१, ५४८ (तूर्की) उड़ीसा---१२२ उंग--५१४ (उजवेक) उंगाचित-५१४ (उज्बेक) उंगुत--५१४ (उजबेक) ऊफ़ा---३१९, ३५०, ३५१, ३५६ ऊ-हो-चे-यु---३२९ एउफ्रेसिया---२२ "एक शिकारीके पत्र"---३९२ एकातेरिना--२५९, २६७(१), ३४७, ३४९, ३५४-५६ ३६१, ३६५, ३६६, ३७२ (२) एकातेरिना-नहर---३६५ एकातेरिनोस्लाव्ल—२६३,४१४ एगमन बातिर-४९६ (एगमन बातिर, सुमर्स्क) एच्वक--३५५ एडवर्ड सप्तम--४०७

एडिसन--३९६ एतियक--- २८२ एतिसन---३३९ एदेनिया---३३७ एदेस्सा---८, १४१ एबट (कप्तान)--४७४, ४७५ एबुस्किन--१२६ एमिल-१२१, २९५, २९६, ३३६ एमिलगूचूर---२९८ एम्पेरातोर---२५६ एयागुज---३४९ (नदी) एरअली---३४५ एरगस-५२० (शेख), ५२२, ५२४, ५२३, ५४२ (एरगेशलाम) एरगेना---१२७ एरदेनी लामा बातुर खुझ थैची---३३५ संग्रहालय--५७ एरमिताज (लेनिनग्राद) एरमिन---३७ एरली---३५१ (-सुल्तान), ३५६, ४६८ एरसारी--५४७ (तुर्कमान) एरापतोक़-५५०, ५५१, ५५२, ५५३ एरेवान---५५४ एरेंक---२१२ (औरंग) एचिश ---३३८ (इतिश) एर्जन--४८ एर्तकईनक---४६८ एर्दन-बआतुर---३२६ "एर्देनी सूकित बआतुर खुड-थैशी''—३३३ एर्दबेर्ग (कर्नल) --४६७ एलची—३३ (जनदूत,'महादूत), १३९ एलबा----२४

एलात्ज---६१

एलिजाबेत--१९३, २५५, २५७, २६८, २९१ एलिजाबेतोपोल--३७१ एलियोत---२४३, ३२६ (ओइरोत), ३३२ एल्तियान--३७२ एले₹त्रोलिसिस---३८३ एल्ब---३७० (द्वीप) एल्बर्स--४४२ एवज ईनक--४६९ एवरदी---१३५ एवेंकी---२४४ एस्० एर्० (=समाजवादी क्रांतिकारी)--५१९,५३८ एसम्प्सन--६२ एसाउलेंको---५२५ एसुन---१३३ एसेन---३०७ एसेन--३२, १३३, १३४ (-बुगा), १६६ (-खान) एस्तोनिया--५२८ एंगल्स---३७४, ३८६, ३९२, ३९३, ३९५ विनियस---२२६ ऐगुन---२५५, ३८८, ३८९ (-संधि) ऐचुव ६---३५३ ऐदिन--४८३ ऐनी--४९३ (सदरुद्दीन) ऐबक--१६१, १६७, १७९, ४६० (=वईबक) ऐबुगिर-४७८,४८४ (खाड़ी), (=अइबुगिर) ओइनोग---२९७ ओइरोत-१४२, २७१ (मंगोल), ३०१, ३३७ (कत्मक), ३३८ ओइरोतिया---२७१ ओइरोद--१६६, ३२१, ३२४ (=ओलियोत, देखो ओइरोत)

ओका---२२, ५१, ७४, ८२, ९०, ९२, ९६, ९८, १००, १०९, २३४, २४७, ओगलान—६, ५४, ५६ (राजकुमार), ६१, १०२, १३६, १४४, १४५, १६५ ऑगिन्स्की---३६५ ओगुज--१०३ ओगोताइ--४ (छिङ गिस्-पुत्र), २३, २५, ४७ (आंगोदाई), १२१, १२५, १२६, १२७, १३० (कैंद्रका पिता), १३३ ओङ-खान---१८ ''ओचाकोक''——४०२ ओज़ेरो---११४ ओज़ेर्नया--३५१ ओडेर---६, २३ ओडेर-पर फ्रांकफोर्त---२५८ ओडोनोवेन--४९१, ४९२ ओतकची---५३० ओतरार--५६, १२७, १२९, १५३, १६०, १६९, २७७, ३४६, ३५३ (-उतरार) ओरतेपयेफ---२१८ ओतामिश--४९१ (तुर्कमान, तेक्का) ओतियक---६ ओद्रलियो---२३८ ओदूल----२७१ ओनेगा---९४ ओपेरा---३२४, २६६ ओप्पेलन---२७ ओप्पेचिनना---१०८, १०९ ओव---११४, २२७, २३८, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२४, ३२६, ३३३, ४८९ (ओबलास्त = तहसील) - ५३१ ओम्स्क---२५१, ५३० ओवसःया ऋेपोस्त---३३३ ओयरोत-२४३ (=ओइरोत

ओइरोद) ओरखोन्--५ (मंगोलियामें) ओरगान--१२८ ओरगाना—१२७, १२८, १३९ ओरताग--५७ (उच्च पर्वत) ओरदा--१८, २०, ४५, ४६, ५० (-उलुस), ५१, १५७ (ज्छि-पुत्र), १६५, २८७, ३४३ (=आंदा) ओरदिन्-नाइचोकिन्---२४१ ओरनाक---२९७ ( = ओजनाक, अंरतक) ओरम्ज्द--१०३, १५७ ओरलोक़—२५९, ५२५ ओरसोवा---२३ ओरी--३४३, ३५१, (नदी) आंरेन्जा---२६ (द्नियेपर दक्षिण-तर) ओरेन्व्ग--२६१, २६२, २७१, २९१, ३४४, ३४५, ३४८, ३५१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३७८, ३७९, ४२५, ४३१,४३२, ४३५, ४४५,४४६,४४८. ४५२, ४६८, ४७३, ४७४, ४८१, ४८४, ४८५, ४९५, ५१८, ५२२, ५२५, ५३०, ५३२, ५३५, ५४४, ५४९, 440 ओरेल--११०, ४०९ ओजॉनीकिद्जे--४०५ ओर्त् क--४८० ओतीिकया--- ४८३ ओर्दाशेख--४२ ओर्द्--४२ ( अक्- ) ,५३० ( मध्य. ओर्दु-वालिन-५ (कराकोरम्) ओर्म्ज--१०३ ओर्स्क---३४१, ३७८, ४४८ ओ-ला-पू-छू-य र----२५३ ओलिगर्द--९८ ओलिओत--३२४ (ओरिओत)

ओलेकमा---२४२ ओलेग--७७, ७८, ८३ ओळसिये--५०८ ओल्गा---८२, ८३ ओल्गर्द--३८, ५२ ओल्ज्रे-१४८,१४९ ( = ओल्ज्रइ ) ओल्मत्ज--२४ ओश-३०५, ४२१ (अजीबी), ४२२, ४२५, ४३१, ४३५, ४३६, ५३८ ओश्न--५२९ (उज्वेक) ओसतेइ--५२ ओस्तियाक-११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ३१६ औरंगजेब-११६, १९१, १९४, २११, २१२, २४१, २४६, २४७, २४८, २४९, २५२, ३२८, ४६४ औरंग तेम्र--५० औल--३५८, ४२९ (गांव), ४७८, ४९३ (तुर्कमान गांव), ४९५ औलियाआता--४२९. ४३२, ५३०, ५३३, ५३४, ५३६, ५३७ औहदी--१४४, १४५ कआन---१२१, १२६, १३२, १३५ (चीन सम्प्राट्) १३९, (=कगानः खाकान) ककमा-बुरुजी---२९८ ककाई---१९२ ेकखोस्क--३७५ कगान--५५०, ५५१, ५५४ (== कआन) कगानोविच--४१४, ५०८ कचर---६ कचाई---५१५ (उज्बेक) कजखोफ़--५२१ कजगन--१३६, १४८ कजनची---४९ कजलोक्त--५४९ कजवीन--१८१, २०० कजाक—–११०, १५६, १६८,

१६९, १७२, १८०, १८७ २०९, २६१ (एसियाई) २७६, २७७, २९३, ३०७, ३११ ३१३, ३१७, ३२१ ३२६, ३ १,३३७,३४३ (उज्बेक-कज्ञाक), ३४७, 386, 306, 886, 886 ४३३ ४६४ ४६७, ४६९ ४७३ (चेकली, तुर्तकारा. च में, जलैर),४७३, ५१७, ५२५, ५२८, ५२४. (जातिका निर्माण). ५२९, ५३१ ५४९ कजाकखान।---२९१ कजाकःतान--१२१, १५७, ३६१ (गणराज्य), ४५३, ४८९, ५१२, ५२८ (में कांति) क जांची-- १२५ कजान--२७, ३%, ६८, १००, १०२, १,३, १०६, १०७, ८. ०, ११२, २३४, २६०, ३१५, ३५०, ३५१, ३५४, ३६६, ४०१,४६५,५४८ (नारतार) कजाला--४३०, ४८२ कजालिन--५३३, ५३४ कजालिन्स्क--४८० कज्लई---६५ कतक---२९६ कतगन--- १६०, ५४९ ५१४, (उज्बक) कताई---४९, ३६५, कताक्ल--१० कतापुल्त--२५ कत्रजां ज--३५६, ३६८, ३६९, 396 व ताकुर्गान--४०७, 83% (कता), ५.८, १२०, ५२% कनली- -११६ (उप्बंक) कनवान-- १६६

कनाई---३२८

कन्ज्र--१३ (बुद्ध-बचना-

नुवाद) कन्दहार--१७२, १९२, १९३, ४९९ (कंधार), ५४३ कंद्रर्च---५९ कन्फुसी--१२ कन्स्तन्तिनोपोल---२९. ३८, ३७, ७५ "कप्तान-कन्या---२६६, ३८४" कफ्फ़ा---५६, १०४ (कफ़ा) कबक---३० कबतेरून--३२१ कबाका--३०० कबात--५१४ (उज्बेक) कबादियान-१७७, १९२, ५२६ कबिलककला—-३१० कबीकलर--३१० कबूल--१९० कमकर-प्रतिनिधि-सोवियत---880 कम वत्का---२५३ कमचादल---२५३ कमारोफ--४९७ (महाराज्य-पाल), ४९८ (जेनरल) कमाल--५५, १४७ कमालुद्दीन-१३८, १४४, १६२ कमिस्ती--४८४ कम्युनिस्ट--३७९ (-पार्टी, लीग), ५५०, ५५३ "कम्यनिस्ट घोषणा"--३७९, कम्युनिस्ट सरकार-३९१, ३९२ कम्स्चदाल---२७१ कयान--५१५ (उज्बेक) कयालिक---१८, १२५, १२७ करइत (केरगुदी)--३२५ करकर--३३४ करकी--४५३ (=केर्की) करकुल--१२८ करगालचेन---३१४ करगोपोल--२२१ करताग--५७ (गंदा पर्वत),

260 करदाखली---५४७ (तुर्कमान) करबला---१७७ करमजिन---२५, ३५, ६३, (करमाजिन),२६६, २७१, 386 ''करमाजोफ़ भाई---३९२ करमीना---१२४, १९०, २११, ४४७, ५२६ करशी--१२९, १३२, १३४, १३६, १४८, १४९, १५०, १६२, १७०, १७४, १७५, १७६, २१०, ३००, ४३९, ४४६, ४४७, ४५१, ४५३, ४५६, ४५९, ४७१, ५५२ करशी-संधि-२३४ (करसी०) करसागलेन--३२७ कर सावरान---५५ करस्तचिक--४८४ करा--१२७, ४८९ कराअसमन-२७९ (करासामा) कराइलू---२०३ करा-इतिश---३२६ कराउजियक--४३० कराकल्पक-६२( = काली टोपी), २८०, २९०, २९२, ३४६, ३४८, ३५०, ३५१, ३५३, ३५६, ३७८, ४६६, ४६९, ४७०, ४७७, ४८४, ४८६, ५१५ (उज्बेक), ५४८ (तारतार-भंषा) कराकल्पक-कुश्तमगली--- ५१५ (उज्बेक) कराकश्ती---२१० करा-कसमक----२९७ कराकिन--४८४ कराकिर्गिज--४२८ कराकुचिन छेरिङ-३४० कराकुम (काला बालू)— १२७, १४९, १९६, ४७३, ४८०,४८१,४८८,४८९, ४९९, ५५५ कराकुरसक--५१५ (उज्बेक),

५१६ कराकुल--१६८, १७०, १७१, १७६, १९३, २१०,४५६, ४७२, ४९९, ५३३, ५३४ कराकेचिन--५३७ कराकोरम---५, ६ (मंगोलिया में), ७, २६, १२७, १२८, १३५, १४५, ५३० कराखानी--१२४ कराखिताई--२१, १२४, २९३ कराखोजा---२९७ करागन--४६५ करातगिन--५२७ करागुचुर---२९७, २९८ कराचा---११३, ११५ कराचार---१४८ कराचिन---११२ कराचिनबग--१६७ कराची---१९६ कराचुक---५७ करातगिन-४२६, ५२७,५४५, ५४६ कराताउ--१८०, २७९, ४३२, ४८१ (पहाड़) कराताग--५० (=कराताउ) कराताल--५०, ५१, २९८, ३३१, ३६१ करातुकाई---३०४, ३१२ करातुरगई----५८ करातेपे--३३९ कराबख---५५४ कराबाग--५५, ६७ (ईरान), १४६ कराबुरा---५१५ (उज्बेक) कराबुलात---३५८ करामुहम्मद---५५ कराम्स्की--३९३ करायुल्युक---५४७ (तुर्कमान) करायेबली--५४७ (तुर्कमान) कराशक्काल--३४५ (काली - दाढ़ी )

कराशर--१५२, २९८, ३०४, ३०९, ३३२ करासू---१४३ कराहुलाकू—–१२६ करी--५१४ (उज्बेक) करीमबर्दी-६५, ३०५ (-दोगलत) करेला--११६, २२२ करेलिया---२५१ करोपत्किन (राज्यपाल)-५३७ कर्त-१३५, १४८ (खुरासान) कर्तू--५१४ (उज्बेक) कर्मकची--४३० कर्मिनिया--४४१ कर्मीना---१७६ कर्स--३८६, ३८७ कलकता--३७७ कलखान-१८९ (महासेनापति), १९१, २०३ (युवराज) कलगन---२२७, २४२ कलगा---१७३, १७६ कलाखम्ब---५४३ (दरवाज्र), ५४५, ५४६ (किला खुम) कलिनतई---१४४ कलिनिन---९६, ४०६ कलियान (हक्का)--४४० कलीम (भेंट)--४२९ कलगा---२२०, २२२, ३७८ कलेची---५१४ (उज्बेक) कलेगियो (≔परिषद्)—५५१ कलोम्ना—२२, ५२, ६१, ९६, ं ९७, २२०, २८९ कल्पक--४९४ (=टोपी) कल्परोत--२८९ कल्मक---११४, १५९, १६६, १८७, १९६, २०६, २०८, २०९, २**१०,** २१२, २३५, २३७, २६१, २८०, २८२ (मंगोल), २९१, २९६, ३०४, ३०५, ३०८, ३१०, ३१६, ३१८, ३१९, ३२१, ३२४ (ज्ंगर), ३२५, ३२६, ३२७, ३३२, ३३५,

३३७, ३३८, ३४०, ३४१, ३५१, ३५२, ३५४, ३५७, ३६८, ३७२, ३८५, ४६४, ४६७, ४८०, ४९०, ५१४ (उज्बेक), ५४८ कल्मक-थैची---३०७, ४६५ (आयुका) कवाम्दीन--१५७ कवि---१७५, ५१९० कशलतिन--५३७ कश्क--४५८ (-उपत्यका) कश्तुत-४५७, ४५८ (-डांडा) कश्मीर---२९९, ३११, ३१८ ४२६ कसतिमूर--४८ कसलोफ़--२१७ कसाक--३९, १०८, ११०, २०६, २०८, २२४, २३०, २४३, २८८, ३१७, ३४१ (रूसी-), ३४४, ३५७, ३७८,४०१,४०७,४२४, ५०६, ५०९, ५१० कसाकान--३३५ कसिमिर---३८, ३९ कसौबी--८२ (चिरकास) कंगली-५१४ (उज्बेक-किएचक) कस्तेक---२९७ कस्त्रोमा--६३ कस्साब हैदर--१५० कहेत-५१५ (उज्बेक) कंकली---२१, ४७१ (तुर्कमान) कंक्रत--१८, २०, ३०, ४७, ५१, १९२, ४५९, ४६४, ४६९ (कुनगरद), ४७१ (तुर्कमान) कक्ररत वंश---४७०-८७(वं**श**) कंकोर---११० कंग---५१७, ५३० (==कंकली, कंगली), ५४८ कंगरबेइन---३४१ कंग्-ली----२६, २०७, ४६१, ५१७, ५२८, ५२९, ५३० (कजाक), ५४१ कंगडा---५२८

कंग्ल--१६६ कंच्वार---३१९ कंजिगली---५१६ (उज्बेक), ५३० (कज़ाक) कंदुरता--६० काइइ---५४७ (तुर्कमान) काइड---६ काइतक--६१ काइप--३५०, ३५३ (द्वितीय), ३५५, ३५६ काउ-चुड---२६४, ३३४, ३४७, ४२१ काउंट वित्ते---४०४ काउ-ताउ-४२१ (दंडवत्) काकेशस--५१, ६१, १०१, १४१, १५०, १५१, ३६७, ३८३, ३९९, ४१३, ४५३, ४७२, ४८४, ४९४, ४९६, ४९७, ५०८ काखोव्स्की---३७६ काजान--१३६ (-कजान) काजार---१०७, ४४१, ४४२, ४७२ (ईरानी), ४९० काजी---१५७ काजी अख्तियार---१७२ काजी क्रगान--५४४ काजी पायन्दा--१८३ काजीबेग--५५३ काजी मुल्ला--३७७ कात--३२, ५३, ५४, ५६, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २०८, ३००, ४८५ कादिर कुलोफ़---५५२ कादिर नदी--३५३ कादिर बर्दी--६९, २८६ कादेत-४१०, ५०८, ५११ कानियेफ --- २६ कानुन--१५४ कांतन---३७४ कांस्तन्तिन-७३, ८७ कांस्तन्तिनोपोल-१०, ११,७२,

७७, ७८, ७९, ८३, ८४, १०१, १०५, १०६, ११६, १५९, २३०, २६०, २८४, ३६७, ३७७, ३८०, ३८६, ४३४, ४७८, ४७९, ४९५, ४९७ कापबहादुर--५० काफमान (जेनरल)—३८७, ४३५, ४३६, ४५२, ४५७, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८५, ४९४ काफिर (बौद्ध)–३१३, ३२४, ३३५, ५२३, ५४९ काफिरनिहां---४५५ काफिर-रबात--४४० काफिर-यारिग---३१० काफिरिस्तान--३११ (लदाख) काबिलशाह—१३७, १४९ काब्ल—१५१, १६६, १७२, १७६, १८०, १८९, ३०७, ३०८, ३०९, ३१३, ४४१, ४४२, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५९, ४६०, ४६३, ४७५ काब्शान--१५० कामचत्का-२५६, ३७२, ३७३, ३८१ कामरान--१७९ कामा-७३, १०९, ११०, १११, २३४, २८७ २८९, ३६५ • कामिल (हामी)---३०८ कामेनेफ---५०६ काम्बालू--११ (पेकिंड, खान-बालिग) कायिप-४६८, ४६९ ( = काइप ) कार---२६२ कारकिन---५४८ (तुर्कमान) कारपीनी---२४, २६ कारपेथीय--२३ कारवांसराय-५५२ कारा--५१५ (उज्बेक) काराई---१८५, १८६ कारासमन-५७

कारिक--५४८ (तुर्कमान) कार्ल मार्क्स--७७, ९५, ३७०, ३८२ (मार्क्स) कार्ल पीतर---२५७ कार्सिका—-२६९ काल---२०१ कालासागर---७२, ७८, १०१, १०४, १०७, ३६५, ३७७, ३८०, ३८६, ४००,४०२, 883 ,कालिदास—–१६०, ३८३ कालीकट---१०३ काली हड्डीवाले—-३५८ (साधारण जनता) काले-९४, ४२५ (कालेखोजा) काले पहाड़ी---३३२ काल्जोफ़--११३ काशकुपिर---४८५ काशगर---३२, १२१, १२४, १२८, १४४, १४८, १४९, १६१, १६४, १७६, १८०, २७५, २९३, २९५, २९७, २९८, ३०२, ३०३, ३०७, ३०८, ३१०, ३१३, ३२५, ३२८, ३३२, ३३३, ३३५, ३४७, ४२२, ४२४, ४२५, ४६२, ५२० क शगरिया-- ३०२, ३०९ काशान--१०४, १५३, १५७ कासिम---१०२, १७२, १९०, ३०९, ४२९ कासिम खान-६९, २७७(जानी-वेग-पूत्र) कासिम सुल्तान--१९० कासिमोक़---२०७, ३१८, ३५८ कास्पियन---३८, ७९, १०८, ११६, १३१, १३७, १९६, २०३, २०५, २३६, २८४, ३३४, ३४२, ३५२, ३७१, ३९०, ४६४, ४६५, ४७२, ४८८ (में वक्ष्), ४८९, ४९४, ४९८, ४९९, ५२२, ५२५, ५३९, ५४८, ५५० किचकिन--४८४ (नदी)

किचिक खानिम-२९८(छोडीरानी) ि जिनजिली—-'५१६( उज्बेक) किज़िल---१७४ किज़िल अगिर--४८४ किजिल अयाक--५५१ किजिल अर्बत-४८०, ४८९, ४९०, ४९५,४९९ किजिल-ओर्दा--५१८, ५३३ (पेरोव्स्की), ४३४ किजिलकाक--४८१ किजिलकिया--५२० किजिलक्म---१७४, १९६, ४१५, ४८०, ४८१, ४८२, ४८६ किजिलजार--४२४ किजिल तेप्पे--५२४ किजिलपू सइस्सन-३२८(झील) किजिलबास-१९१,२०२(शिया) २११, ४७२, ४७४ (ईरानी) किजिल-बुर्कोव्स्की--५३१ किज़ी--३८१ कितकी--४२४ कितकी कराकल्पक--४२३ किताई-४८४, ५२९ (कजाक) किताई किपचक---३२१, ३३९ किताब---४५६, ४५७ कितू-बुका---७ कित्तन-४ (राजवंश) कि स्—४७७ किदेरी---४८१ किन्--५ (चीन) किनगिजः---५१५ किनबर्न----२६३ किनिर--४८४ किन्द्रेली---४८४ किपचक—–६,१३, १८(वर्गमान कजाकस्तान), ३६ (सुवर्ण-ओर्दू), ४९, ५०, ५२, ५४, ५५, ५६, ६०, ९७(मंगोल), १२१, १३०, १३१, १३२, १४३,१५६, १६५, १९१,

२७५, २८४, ३४३ (जुछि-उल्स), ४२७ (तुर्क) ४२९, (कजाक), ४३१, ४३३, ५१४ ( उज्बेक ), ५१६, ५२९ किपचक ओगलान—१३०, १३१ किपचक-कजाक--४२७ किपचक खान-१४४ (तोकनाइ) १४५ किपचक-तूर्क---२७७ किपचकभूमि--४१, ५२८ किबत मिर्जा--३३६ किबित्का---२८२, ३३८, ४२९ (=तंब्र, परिवार), ४९२, ४९४, ४९६ किबिरली---३१८ किबेक--६६ कियांिक---११४ कियेफ--५ (-रूस), ६, २२ (विजय), २३, २६, ६२, ६३, ७३, ७५, ७७, ७८, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ९२, १००, १८३, २१८, २२९, २३०, २४१, २४६, ३७५ किरकिन--५१५ (उज्बेक) किरिकपी---२१७ किरगिन-१६६, २७१, २७८, २८२, २९३, ३०७, ३०८, ३१०, ३११, ३१३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३०, ३३६, ३३७, ३४१, ३५८, ३७८, ३७९, ४०५, ४२४, ४१४, ४१५, ४२७, ४३४, ५१७, ५१९, ५२१, ५२९, ५३०, ५३४, ५३५ (पुराने कबीले), ५४४, ५४८ (तारतार भाषा) किरतास--२०३ किरदार---५१५ (उज्बेक)

किर-मंगिशलक---२०१ किरमान-१०४, ४४७ (-शाह) ३४५, किरिलोफ--३४४, ३५१, ३५२ किरेइत--५१४ (उज्बेक) किरोफ—३९९, ४१४, ५०८ किर्क-५१४ (उज्बेक) किर्गिज-कजाक----३१३, ३३२, ३४१, ३४४, ३५३, ५३८ किंगिज-जाति---५३६ किर्गिजिस्तान--१२१, ४०५, ४५३,५३५ (किंगिजिया), ५३८ किलदीबेग--४२ किला--१२१, १९०, २०६, २११, ४६२ किला-अफगान---४६१, ४६२ किलिज नियाजबी-४८४, ४८५ किशलिक—५१५ (उज्बेक) किशिनेफ़--३८३ किश्म--४६२ किस्लेफ़---१०२ कीतू-बुगान---१४० कीनिन-५४७ (तुर्कमना) कीनिख--५४७ (तुर्कमान) कीसलप्-नोर-३२७ (सरोवर) कीसिम--१३१ कुइलवाइन---२९२ **कुइलुक---१३**२ कुइबिशेफ---२३७, २९१, ५०८ कुउक-५१५ (उज्बेकिस्तान) कुइ-सुई---३०२ कुकचा-ते अगिज----२९६ कुकिलताश—५५ कुकेर्दलिक----२१० कुक्कुरगान--१६५ कुडको---३८९ कुिकयान-५२ कुचुक---१३१, ३१९ क्चका--- ९१

७८

कुच्म---११०-, १२, ११४, २८९ (खान),(=कूचुम) क्चेई---३०९ कुजमा---२२४ कुजहर---५१५ (उज्बेक) कुजाश---१९७ कुतन कुनचेक---५१ कृतुगाई---१११ कुतुबुद्दीन---१२५, १४४ कुतुलूक---५७, ६२, ६४, १४५। १५६, ३१० (मुगोलिस्तान) कुतुलुकबुगा--४९ कुतुलुक मुराद---४७०, ४७१, ४७७ (खीवा खान) कुतुलुग निगार--३०४ कुतेबेरोफ---३५८ कुतैसी---३७१ कुदुक---४८२ कुनग्रद (कीयेत)---५१६ (उज्बेक) कुनचुकताग-५७ ''कुती''---८६ (चर्म) कुनगज-५१४ (उजबेक) कुन्दुज---५६, ४६० कुपरकी---२०० क्वकसरी---३२७ कुबरा---२७ कुबलुक--४७ (क्यूलुक) कुबान--१२१, २९१, ३३९ (स्तेपी) कुबिले--७, १३, १२१, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३९ कुबी---४७ कुब्लुक---४७, ४८ कुम---१०४ कुमकंद---२०१ कुमा---३३९ कुमासिया---२३ कुरगान-४५९

कुरगानतेप्पा--४६० कुरचाकिश—३१९ कुरतुगी---५१५ (उज्बेक) कुरतुत--३२१ कुरमीतान-४२४ कुरसेवे---१३३ कुरा--६ (काकेशसमें नदी), २८, ३३ ५५, ६१, ७९, १४३, १४६ कुरान---१४८, १७२, १७९, ३४५, ३५२, ४७९ कुरामा--४३६ कुरालस---५१४ (उज्बेक) कुरी---३२१ कुरक---१७२ कुरेन---२०४ कुरोपत्किन (जेनरल)—३९८, ४१५, ५३७ कुर्द---४५०, ४९० कूर्बान बेक--४४८ कुल--५१५ (उज्बेक) कुलअबी—५१५ (उज्बेक) कुलक--४०५, ४१४, ५३० (धनी किसान) कुलजा---१२१ कुलपति—३९० (रेक्तर) कुलफ़ा---४२ कुलमलिक—१७४ कुलमुराद--४६९ कुला थैची---३२६ कुलाब---५४ (-दर्रा, =कुल्याब) कुलारचोक---११४ कुलारेप्स्कया---११३ कुलिकोवो---९८ कुलिबिन---२६७ कुली---१५१ कुलीन--३३१ कुलेसालार—१८५

कुल्जा---२९५, ३२५ क्रुत्दौली---५१५ (उज्बेक) कुल्याब–४२६, ४५९(कुलाब) , ४६१, ५२७ कुल्लरा---११४ कुवान---४८० कुशबेगी---४२३, ४२६, ४४६ (प्रधान सेनापति), ४४७, ४७४, ४७८, 868 (कोशबेगी) कुरक---३८८, ४९९, ५५१ कुषाण--४९२, ५४१ ,५४८ कुसल--१५ कुसान---३०८ कुसियकबी---४२२ कुस्सू--३६१ कुंकुर्त--५३० (=कुंग्राद) कुंग्राद---२९२,४१६ (उज्बेक) ४७८ (राजधानी), ४८२, ४८४, ५१५, ५१६, ५२६ (कज़ाक), ५३० कुंचोक---१५३ कुंजी ओगलान---५६ कुंजेक---१३३ कुंजुकबल---१४३ कुंजीनगर---२५० ''कुंजुल् मआनी''—-१४५ कुंदुज---१३६, ११७, १४९, १६३, १७३,१७४, १८६, १८९, ३०९, ४४२ कुंदेलिंग ताईशी---२८२ क्चा---२९५ कूची---३१०, ३११ क्चुकताग—-१५१ (लघुपर्वत) क्च्नजी--१६६, १६९, १७३, १७६, १८३ कूचुम---११०, ११२, ११४, २३५,२७९, २८१, २८९ (खान), ३१५, ३१७, ३२६, ३३८ कू-चू---५

कुजालिक—–५१५ (उज्बेक) कू-तन--५ कूनिश–२०२, ४२९(-क्रुर्गान ), क् न्य्रत---२०२ ( = कुंकुर्त, कुंग्राद्) क्फ़ा---३१८ क्फ़ी---१५४ कूबा---३७१, ५१६ (उज्बेक) क्बान---३६, ६२ कूबेक---१४२ (ओलेज) कुमिस----२१, २५३ क्याश--१२५ (सूर्य) क्युल--१२६ कूरलंड, ड्यूक—२५६ क्रिल--३७२ कूरिस्ताई---३,४,५ (महा-), ७,८, १४, २१ (महासंसद्), २९, ३०, १२६, १२७, १३० (महापरिषद्),१३३, १३७, १३९, १४९, १५०, ३२५ कूलन—५१६ (उज्बेक) कूली खुलाक्—४६ कूलेसालार---१८२ कूसउली--५१६ (उज्बेक) क् सिम-तुरा--११५ केखहोलम--१२२ केगेन---३३१ केजक---१३० केतनेन—३३१ (पहाड़) केताक---१०२ केत्तात्युरा--४५७ केत्तेकेसर--५१६ (उज्बेक) केनिंगेज आइम-४५६ केनेगुज़-५१६ (उज्बेक) केनेसरी कासिमोफ़---३७८ केन्दरलिक—२७९ (नदी) केपेक मङ गुत---४९ केबदिली—५४७ (तुर्कमान) केबेक--१३३, १३४

केरइत---१८ केरगेदान--११० केरमान--१४५, १५७ केरमारोन--३२ केस्लोन--३२१, ३२९, ३३०, ५३० (नदी) केरेन्स्की--४१८, ५०३, ५०५ (समाजवादी क्रांतिकारी), 40,4-80, 489- 78, ५२५, ५४९ (=करेन्स्की) केर्की---५५०-५४ (-कांड) केर्कीबेग---५५४ केर्च----२६० केलिमश---३० केलार---३१ केलायस्त--७३ केलेमा—३१७ केश (=शहरसब्ज)-४९, ५४, १३६, १४८, १४९, ४५० केसलोप---२१८ कैंखुसरो--१५० कैंगली-५१६ (उज्बेक) कैजर--१०७ कैयलिक---३८, १०१ १३४, २३०, ३८० (धर्म कै-दू---१४ (मंगोल खान), २३, २४, २९, ४७, १२८, १२९, १३०, १३१-३३ (**=**काइद्) कैदोल---११५ कैरोली--४५५ कैष्न--३२१ कैंसर---१०७, ३९७ (जर्मन) कोइचरी—३११ (भेड) वाला) ''कोइतुल''—-१०२, १०३ कोइबिन---३३१ कोइरिअक—-६१, ६२, ६३, ६६ कोइसुइ--३०१ कोइसू--३३१

कोक-ओर्दू --- १८ (नील-ओर्दु), ४९ कोक-काशाना---१६६ कोकताल—३३१ कोकताश-१२५ (नीलपाषाण) कोकतुनगल--५३० कोकतुनचुई—५३० कोकतेपे----२९७, (पर्वत ) २९८, ५३९ (गांव) कोकतेरेक---३३१ कोकपताश--४२१ कोकलताश-१८१, १८३, १८६, ३०० (नीलपापाण), ४४७ कोकशुल---३१९ कोकाज्—१३० कोकोनोर---३२८, ३२९, ३३२ कोगिलदे--३५९ कोचकर----२९७, ३१० कोजिन-४६५ (लेपटनेंट) कोजुकोफ़—२४७ कोजल्स्क---२२ कोतियक----२२ कोतो---२४१, ३७४ (साष्टांग दंडवत्, काउ-ताउभी) कोनिचि--४६, १४४ कोनुंग--७५ (राजकुमार) कोनुर-उलेन---३१० कोनोक्लोफ़--४१८ कोनोली-४२६, ४५० (अथंर), ४७६ (कप्तान) कोन्या—-१४३ कोपी---५२० कोपेतदाग---४८९, ४९०, ४९२ ४९५, ४९९, ५०३ कोपोरये---११६ कोबलेफ़—३८२ कोबुक--१३३ कोव्दो---३२४ (पदिचमी

मंगोलिया) कोमानिया---२६ कोमी---९४, ९८, ५२८ (-गणराज्य) कोयनिग्सबर्ग---२५८ कोरकान--१४८ कारचिन--३२९ कौरफ्--२६९ कोरिया---३, ५, ३९७, ३९८, 800 कोरक---५९ (सूखा) कोर्ट--४४६ (अंग्रेज चर) कोर्ट मार्शल—४०२ कॉदंक---११४ कोनिलोफ--५०५, ५०६ (जैनरल), ५०७ कोर्याक-३८,२७१( ः कोरिअक) कोमिकोफ़--३८८ कोलचक--५३४ कोल्मा---२४० कोलेसाफ़—५२५ ''कोलोकोल''–३८२ (कलकल) कोलोम्ना--६ कोन्चकली---३४७ (नदी) को जोफ़---१११, ११२, ३१७ ( - मोसाल्स्की) कॉल्न्सोफ-३८२, ३८२ (कवि) कोवालेब्स्की--४४८ (कप्तान) कोशकुर्गान--- ४३० कोश्र--३१९ कोशोत---२१० कोसका---६४ कोस्त्रोमा---३५, ५१, १०२ (त्वेर) कोस्मेस--११० कोस्सागोल—३२१ (झील) कोहक--१५७, १५९ (नदी) कोहिस्तान-३०४, ४२६, ४५८ कौतू--२५३ (=काउ ताउ) कौनदी--४८४

कौरदक--३१७ कौरोश---५५४ वन्याज---२२, ३१७ क्याउ-चाउ---३९७ क्याङ--४८८ (जंगली गदहा) क्याञ्ज-नान्---५ क्याख्ता—-२५५, २५६, २५७, ३८९ क्योरिंग---३५७ काइ--५२४ (=प्रदेश) क्राको-६ (=क्राकोफ), २३, २६, २७, २१८, २३४, ४१० क्रांति (१९०५ की)---३९८-800 ऋांति-विरोधी--५२२ "क्रामवेल"---३७० क्रास्नोयास्कं---२३८, ३५७, 803 क्रास्नोफ---५१० (जेनरल) कास्नोबोद्स्क--४६५, ४७२, ४८०, ४८१, ४८३, ४८६, ४८८, ४९४, ४९५, ४९६, ४९९ क्रिम---३०, ८३ ऋिमया---३६,३९,५१,५६, ६०, ७२, ८३, ९६, १००, १०१, १०६, १०७, १०९, ११६, १५१, २२५, २३०, २३१, २३२, २३३, २३५, २४६, २४७, २४८, २५०, २५७, २६०, २६१, २६२, २६३, २८७, ३१८, ३३९, ३४०, ३५४, ३८० (-युद्ध), ३६५, ३६८, ३८६, ४५३ ऋजेन्स्तर्न-३७२, ३७४ क्रेमलिन—३५, ९८ (दुर्ग), १०५, १०६ (= क्रेमल), १०९, २१९, २२०, २२४,

३६९, ५१०

क्रोन्स्ता त्---२, २५९, ४०२ क्रोपत्किन---३८८, ४९८ (जेनरल) कोपोतोफ---२६४ क्रोबात---३६८ क्रोमी---२१८, २२० क्रोमोफ़--५०७ (जेनरल) क्रोसिया—६ (युगोस्लाविया) क्लपकोफ---३२७ क्ला**इब**—३९० क्लुशिनो—-२२२ क्ल्याज्मा---९०, ९१ क्विविशियेफ़--४१४ (कुइवि-शियेफ़) विवनलन---३३४ ववेटा--४९९ खकास---२७१, ५३५ खताई---१३० खबारोफ़---२४२, २७२, ३७४, ३८०, ३९०,४१७ खराखुल---३२१, ३२४, ३२५ (चोरोस) खिंकर-३३१ खकोंफ़--३६६, ५५० खर्गोश---३३१ खलखा---३२१, ३२४, ३२६, ३२८, ३२९, ३३८, ५४८ (मंगोल) खलता--४८२ बलवा—३२१ (इलवा) खलीता—३४, ९७ (पैसेका थैला) खलीफ़ा--१२१, १४० बलील–६३, १३५, १५४, १५५ खलील मिर्जा--१५८ ख़लीलबेग--१०२ खले उअत--५१४ (उज्बेक) खलोपी---२२१ ख्वास---१२६ खवास-आमिद---१२५

खद्धगवीर---९५ ''खम्सा''—-१६१, १६२ (पंचक) खस्तमीनारेसी---२०८ खंकिरिन-१२७ (खूकिरान) खाइत---३०० खाइकानाक--३०८ खाकान—७४, १३९( = कंआन, कगान) ''लाकानेजहां''—-१७९ (दुनिया का राजा) खाङ-सी---२४३, २५३, २५४, ३२४, ३२८, ३२९, ३३१, ३३२, ३४० (चीन-सम्प्राट्) खाजार—२० (ख्जारदरबन्द), ७३,७४, (बहीरा खाजार), ७५, ८३ खाजासलीम बी--५४५(सामी पाशा) खातून---२९ खान-५३, ५४, १००, १३२, १९७, २३२, २७५, ३७८ (राजा) खानकाह--१९३, ४६७ (स्वारेज्म) ''लानकाह-शफाइया''— १६१ (सार्वजनिक अस्पताल) खानजादा---१७१, १७३, (-बेगम) खान तिङ री---५३५ (शिविर) खानजादा नोगाई---२८४ बान पुलाद (बुलात) - ३४३ खानबालिग—११, १३ (पेकिझ) खानम--१८५ खान-वंश---६८ खान्स्की--५५२ खानाबाद--१९१, १९२ खाप---१८१ खामिल--३२८, ३३०, ३३१ खार्कोफ-५०८ (= खर्कोफ़) खाबंद---१३८

खाविद-तुहूर---३०६ खाविद बिकी---१६० खिजिर--४२, ४८, ६५, १३३, २०१, ३१५ खिताई-१०३,५१४ (उज्बेक), ५१६ खियाली--१५८ खिंगन--५३० (पर्वतमाला) खीवा--५३, ५६, १३७, १६९, १७८, १९१, १९९, २०१, १९६, २०४, २०८, २१०, २११, २५१, २७१, ३०५, ३५१, ३५२, २५८, ३७८ ३५३, ३७९, (ख्वारेज्म), ४३१, ४२६, ३८७, ४३२, 888, ४४८, ४५१, ४९०, ४५०, ४९२, ४९४, ५१७ ५३५, ५५५ ५२५, खीवा-खान---१९६, ४६४-८७ (-खान), ४८६ (-संधि-पत्र) ख्ई---४० खुडर थैची--३२७, ३२८, ३३१, ३३३ (== महाराजा), ३५३ खुतकताई---३३८ खुतुलुन---१३२ खुत्तल-५६, १७३, १७४ (खुत्तलान) खुदादाद---१५५ खुदाबंदा---१३३, १४५ खुदायार बी---४५५ (बी), ४५१ खुदायेफ़--५३३ खुन-घैची-३२५ (=खुड्रथैची) खुनबुका---५

खुबिले—३ (कुबले), २९

| लुम्बान (चश्मेस∙ज)—४९९   | ४८६, ५११, ५१७,            | खोरोत—३२५ (चोरोस)                        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| ँ (डांडा )               | ५१८, ५१९, ५२०-२३          | खोरोशिन—४८६                              |
| खुम्स१०३                 | (स्वायत्ततावादी), ५२४,    | खोतित्सा —-२३°                           |
| खुरासान—६, ५६,    १०४,   | ५२५, ५२६, ५३५, ५४०,       | खोलोपगोरोदक—३ <b>५</b>                   |
| १३०, १३३, १४३,           | ५५०                       | खोल्मोगोरी२६५                            |
| १४५, १५४, १७३,           | खोजकी काशानी१८३           | खोशकुर्गान—४२ <b>९</b>                   |
| १७६, १९६, १९९,           | खोजंद२७, ३२, ५६,          | खोशोत१६६, २८२, ३००,                      |
| २७७, ४४३, ४५०,           | ६७, १२२, १२८,             | ३२८, ३३२ (खोसोत्)                        |
| ४६७, ४७२, ४८२,           | १३०, १३८, १४८,            | रूमेल्नित्स्की—२३१                       |
| ४९१, ४९२, ५३९            | १५९, १८०, २००,            | <b>स्त्रिसोवेर्द८३</b>                   |
| खुर्रमसराय४२०            | २११, २७९, २८०,            | <b>ख्वाजा—-१४३, १५३, १५६</b> ,           |
| बुलफ़ा—४८                | ३०७ (-नवी), ३४३,          | ४९८ (=खोजा)                              |
| खुलाक्—३, ६, ७ (हुलाक्), | ४२२, ४२५, ४३१,            | स्वारेज्म१८, २१, २७, ३२,                 |
| ८, २७, २८, २९,           | ४३२, ४३३, ४३६,            | ३६, ३८, ४१, ५१,५३,                       |
| ३१, ३६, ३८, ४७,          | ४४२, ४४४, ४४७,            | ५४, ५५, ५६, ६४, ६५,                      |
| ५४, १२१, १२७, १३९        | ४५१, ४५५, ५१८             | ६६, ७१, ७४, १४५,                         |
| (ख्लागू)                 | (=लॅनिनाबाद), ५२०         | <b>૧૫૦, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧</b> ૫૬,              |
| खुल्म१७९ (खुल्म), १९४,   | लोजम्बाज—५५३ (गांव)       | १६६, १६७, १६८, १७८,                      |
| ४४९, ४६०                 | स्रोजर—१७४                | १८१, १८२, १९०, १९३,                      |
| खुसरो७, ११४, १४६         | स्रोजा१४९, १६१, १६६,      | १९६, २०४, २०९, २१०,                      |
| (अमीर), १६१              | १६९ (-यहिया), १८३,        | ३०८, ३१५, ३२५, ३३८,                      |
| ''खुसरो-व-शीरीं''—-१६१   | २९१, ३३३ (-अहमद),         | ४४२, ४६४, ४६७ (गुलाम-                    |
| खू-जिन खातून२०           | ३३६, ३३७ (=संत),          | मंडी), ४९८, ५३९, ५४८                     |
| ''खूनी रविवार''—३९९,४००, | ४५५, ४६७ ( $=$ सैयद)      | स्वारेज्मशाह—-१२५                        |
| ४१०,४१२,४१४, ४१५         | स्रोजा दानियल—३३२         | गगरिन—३३३                                |
| ख्रियानी१५८              | स्रोजा नियाज-४७७          | गजन–३१, ३९, ४६ (खान),                    |
| खूँ-लुग१४, १५            | कोजा१७७(-दीदार), १८३      | ६४, ६५, १०३ (गजान),                      |
| खेर्सोनेस—८३             | (-बहाउद्दीन), २०६(-कुल),  | १३२, १४४ (=गजान)                         |
| वैरतुल्–अतरार-–-१६१      | ३३२ (-दानियाल), ३३५       | गज़नी२८, ४७, ४८                          |
| लैयाम१३९                 | (-यूसुफ)                  | (गजना), १३४                              |
| <b>खैर हाफ़िज्-</b> -१८३ | स्रोजार१७०, १७५           | ''ग्ज़ा''—५४४ (=धर्मयुद्ध)               |
| खैराबाद४९९               | स्रोजेइली—४८४             | गजारिन—२५३                               |
| खोकंद१६३ (फरगाना),       | "सोजेनिये जा-त्रि-मोर्या" | गटफिड ग्रेग्रोरी—२४१                     |
| १८०, ३३६, ३३७,           | १०१ (अफनासी यात्रा)       | गत्चिना२६८, ३९० <u>(</u> -बंदी) <b>,</b> |
| ३४७, ३५८, ३६०,           | स्रोतन१८०, ३६८, ४२५       | ५१०                                      |
| ३७८, ३७९, ३८७,           | स्रोदमीर१६१               | गदुनोफ़११५, ११६, २३८,                    |
| ३८८, ३९४, ४२१,           |                           | ३१८                                      |
| ४४०, ४४८, ४५०,           |                           | गन्दन—२८२, ३२९, ३३०,                     |
| ૪५१, ૪५५, ૪५૬,           |                           | ३३१, ३३३ (-छेरिङ),                       |
| ४७६, ४७७, ४७८,           |                           | ३४३, ३४६, ३५९, ३६०                       |
|                          |                           |                                          |

(-क्रूसिमन), (=गल्दन) गवेयेफ़---५२५ गपोन (पादरी)--३९९ गपफ़ारी---४८, ६४,६५ गयतोन--१२७ गयासुद्दीन---१४६, १५६, १५७, १६१ गरबीन---३२ गरम--५४६ गरविलोन---२४४ गरसरदार--५५२ गराब---५३९ (गांव) ''गरोद्निची''—-२६२ गलवाचेफ़--४३६ (जेनरल) गल्दन--१६६, ३२८, ३३४ (गंदन), ३४५ (-छेरिझ) गलिसिया--३८, २६०, ४१३ "गसूदर"—१०० (=स्वामी) गंगा-४३०, ४९९ गंघार---१४ (पूर्व-,युन्नन्) "गाजी"—५४४ (धर्मयोद्धा) गाथ---७२ गालिच---८३ (हालिज), ८४, ८८ गालिच-वोलोहुन्स्क—९२ गालित्जिन (राजुल) — ४६५ गालित्स—८२ गाले—५१५ (उज्बेक) "गाड़ीवानोंके गीत"—३८**४** ''गांवके गरीबोंसे''— ३९७ गिज्दुवान---१७५, २११ गियाउर---४८९, ४९७, (उपत्यका) गिरती---२०५ गिराई--१६७ (-बेग), २७७, ३०३ गिरिक्क---४९९ गिलगित—३११ गिलियक---२४०, २७१, ३८१ गिल्जई (अफगान)—१९३,

१९४, ४४० गिज्बुर्ग--५२५ गीलान---१०३ (गेलान) गुइउक---२८५ गुइगुदार---२४२ गुचकोफ्---४१८, ४१९ गुजार---१७२, ५२६ गुबर्निया (=प्रदेश)---२५१, २६२, ३७०, ४०४,४३२, ५०३, ५१२ गु-युक---२६ गुयेदिक---४७५ ग्रजोफ्---१०४ गुरलान--४८४ गुरलेत---५१५ (उज्बेक) गुरियेफ्--४६५ गुजिस्तान---३३ (जाजिया), 888 गुर्जी (जाजिया)—६, ६०, ९२, १४५, १८१, १९२, २५१, २७१, २७२, ३६९, ३७१, ३९५, ३९९, ४०५, ४७२, ५१२ गुलिन्स्क---३५१ ग्लबाग—४२५ गुलाम--४९१ ''गुलामान''—४९३ ''गुलिस्तां''—४१, १४३ गुलिस्तान-संघि---३७२ गूज्-२०७, ४८९ (तुर्कमान) गूनिब---३७७, ३७८ गूनेजी ओगलान---५६ गूरगान--१४८, ४२० (कूरकान), ४७०, ४८९ (नदी), ४९० ग्-युग---६, १३१ (गूयुक) गूशी (गुश्री)---३२८ गेगेन्---१५ गेदोई---५१५ (उज्बेक) ''गेनरलिस्सिमो''—२७०

(महा-महासेनापति) गेनांदी---१०२ गेनोवा---११, ુષ્, 3€ (गेनोआ), ३९ गेरेतू---३२४ गेरेबाल--३२४ गेरेसंजा----३२४ गेविलोन---३२९ गेलन---१९२ गेलेसिया--३९ (=गिलि-सिया) गैंखातू---१४४ गैरतशाह--५४५ गैरमुल्की---१२९ गैरिसन (छावनी)--५२४, ५५२ गोकलान-२००, ४७२,४९०, ४९४, ५४७ (तुर्कमान) गोगलन---३८४, ३९२ गोनजालेज-१५२, १५३ गोबी---३४२ गोयेज--३१३ ''गोयेबेन''---४१३ गोरदेत्स---६३ गोरलाने----२९२ गोरलोब्का--४०३ गोरियान--१७६, १८१ गोरिल्ला-युद्ध---२२१ गोरी---१७६, १७९, ''गोरे-अमीर''---१५४ गोरेलोफ़—५२५ गोर्की---९२, २६७, ३९६, ४१७, ४४६ गोर्डन---२४६, २४९ गोर्देयेफ़---- २९१ गोलिच--४१३ गोलित्सिन---२४६, २५६ गोलोफ़---४८१ गोलोबात्सोफ़-४८१ (जेनरल) गोलोविन---२३९

गोलोव्किन--३७४ गौहरशाद--१५७, १६० ग्नेज्दा--९२ (कुलाय, घोंसला) ग्योकतेपे---३८८, ४९३, ४९५, ४९७ ग्रह-कक्षा---१५८ ग्रानोवितया 'लाता--१०५ ग्रिगोरी--१०, ११०, २१८ (ग्रेगरी) ग्रिबोयदेफ़---३८२,३८३ (कवि) ग्रिवना----८५ ग्रीक---३६, ५३, ७४, ७८-७९ (-अग्नि), ८२ (पूर्वी रोम), १०५, २२९, २४० ग्रीक चर्च ---३४, ८३, २३०, २५९ ग्रीपस---१५८ ग्रोबेत्स्क--४६५ ग्रीस---३९, ८३, ४११ ग्रोज्नी---१०९ (कृर) ग्रोद्नो--४१३ ग्रोसा---१११ ग्लादिश्येफ़---२९१, २९२, ४६७ विजन्मा---३८४, ३८५ ग्लिन्स्की ---१०७ रिलन्दक्या--१०७ ग्लब—८४ ग्वोजदेफ़---२५६ घग्धर---१४१ घटना-लेखक - १५६ ( = वका चाता - - ३१८ यानवीत) चगताइ---१४ (खान), १७, ३२, ४९, ५६, १०३, १०४, १२१ (-वंश), १२२, १२४, १२५ (खान), १२७, १३०, १३३(-उल्ह्रस),१३७, १६१, १६२, १७४, २७८, २९३, २९५, ३१२, ३१३, ५४८ (तुकी भाषा)

चगन--५४३ (गांव) चगान खान-२६४( ब्वेत राजा), वग(नतारा (एखे = वेत तारा) चचकली --५१६ (उपबेक) चंदी----४७१, ४७८ (तुर्कभान) चपक् ल--५२० चपची -- ५१४ (उज्बेक) चपराच--५३० वपलेती ---५१४ (७ जबेक) चर्का --३०, ३१ चमगल---३१७ चभन -- ४९९ चरवा ---४९३ (बस्तीवासी तुर्कमान) चरापेन --३४१ र्चीवल ---५२५, ५२६ "चरमये कैंज"---१४५ वध्मी---२०८ नहार देह-- १९९ चहार-राह --१६९, १७० 413--888 चाउ-हाइ---३३६ (जेनरल) चा उ-हो-येइ--- ४२८ वा इ.-काइ-शेक - - १२ चाडा पू - -- ५ चाड-ते --- १२८ चश्मन--५ (चगन) चागा---१३२ चाणवय---१३९, ३२६ वादिरक्ल---२९८, ३१० चापर - -१४, ४७, १३२, १३३ चापर्गार--२९७ चाब्कोफ़ -- ३१६ चारज्य ---१९३, २११,४४२, ४५६, ४५८, ४६७, ४६८, ४७३, ४९५, ४९९, ५२०, ५५०, ५५३ (चारजूइ) चारबेकर--४६७

चारयक---४३३ चारिन---३००, ३३१ चारनचलाक ---३०८ चार्ट्सं—-२२२, २३४, २४९, २५० चार्लीत—३७४ चालिश--२९८, ३०४, ३०८ (कर)शर) चिकिसलर---४८१, ४९५ चिद्ध-गिस्---६५, ४६०, ४६४ (छिड-गिस्) चिड-साड--१६६ (उपराज) चित्रकला—३९३ चित्र। ल---४६०,४६२ (-मेहतर) चिन्नरन---४४३ चिनास---१४९ विमकंन--४२८, ४२९, ४३२, ४३५, ४५१, ४६०, ५३०, ५३६ चिमकुर्गान--४२९, ४३० चिमताई---४२, ४८ चियान-लुङ----३४७ चि-येन-लु ड--- ३३४ चिर--१६६, १६८ चिरचिक--१६८, ४२८(नदी) चिरागकुश ---३०४ (दीपबुझाव सम्प्रदाय) चिरागची---४५७ चिलकेस---५१५ (उज्बेक) चिलिक—३१७ (झील),३३१ (-उपत्यका) चिह काका---५४३ चिह्र ५-दरा---५४४, ५४५ चिगीज--३११, ३१६, ४६९ (खान),४८८ (छिञ्र-गिस्) चीचक-५१४ (उज्बेक) चीचिहार---२५३ चीता-४०३ चीन---३, ९, १६, ३८, ७१, ७५, १०३, १२१, १३३,

चोमरी--४९३ (घु स्तू तूर्क-१४५, १८३, २४०, चेक---२४ २५४, चेकली---४७१ ₹ ४१, . २६३, मान) चोरोस---३०० २६४, २७३, ३२२, चेका---४३३ चेकोव्स्की (संगीतकार)---३९६ चोनिये--९४ ३२४, ३२७, ३४१, ३४७, ३४८ (-भाषा), चेखोफ़--३०६ चोयान---२७९ चेगेन---३३४ चौदार - ५४७ (तुर्कमान) ३८९, ३९७, ३९८, च्यान्-लुड--४२१( = चियान्-(-ऋांति), ४२१ चेचन --३७७ लुझ ) (-समाद्,) ४२५, ४९८, ५३७ चे-ताह---३३० च्वाड-चिन्-वाङ ---३३६ चीन-रूत-संत्रि- -३९० चेन्-दू--११ (संदा) छग्दोर--३२९ "चीनीखाना"—-१५८ चेबरी--५४८ (तुर्कमान) चीनी तृर्किस्तान-४२४ चेरकास - -२२ (राजा), ३३, छड-अन्--५ (सि-यन-फु, शेन्सीमें) च्कची---२७१ ३९, ४२ (बेग) ५६, १४५, चुकोत्स्क---२५६, ३७३ छ-नगर--३३३ २०९, ३१७, ३३९ चुपसुन तन्या---३१८ (जे-चुन-चेरदिन--११३ छलनी--१२२ तन्-पा), उगिका लामा चेरिमस--११० छिड-गिस् - -३, १०, १३, ३२, चुबुरगान---५१५ (उज्बेक) चेरेन सन्ल्प--३११ (छे-४०, ५४, ५८, १२१, १२६, चीमिर--५३० रिङ-सम्-ड्प.) १३७, १३९, १४०, १४४, चुरान---५१५ (उज्बेक) चेरमिसी -- २२१, २३४ १४८, १५३, १६३, १६६, चुरिगेइ---३६१ चेन्यगिफ—३८६, ३८७ १७७, १८०, १९६, २००, चुलपान---५६ (मलिक) चेर्चीबाशी--४३४ २८०, ३००, ३०९, ३३०, चुल्लिक---५१५ (उज्बेक) चेनींक्लोब्क--८२ (करा-३५८, ४२०, ४३९, ४७० चुवाक---३१५ कल्पक) (=चिगीज) चुवाद---- १३० चेनिगोफ़--७२, ८४, ८६, ८८, छ-मिश---३२४ चुवाश---७१, १०७, ११२, ९८, १००, २२५, ३७% छेर्तन पल्जोर--३३१ २२०, २३४, २३७, ३१६, (=चरनीगोफ़) छेरिङ-दोण्डुब् -३३१ ( ==दीर्घाप् ३७२, ४०१ चेनियेफ -- ३८६, सिद्धार्थ, ०ममडुब्), ३३३, ३८७ चु-सिमा---९, ४०० (चूशिमा) (चेन्ययिफ़), ४३२, ३३४, ३३५ चुसोवया--- १०९, ११० ४५१ छेवड-अर्पचन--२८२, ३२९ चू---१२५, १२८, १३२, चेर्नोशेव्स्की–३८५, ३८६, ३८७ (=अवर्तन्),३३०, ३४० १४१, २७५, ३००, ३०९, चेलखान--९७ (-रब्तन), ३३१, ३५३ ३७९ (-उपत्यका), ४३२, चेलियाबिन्स्क---३४९ (०दोर्जे) ५३०। ५३५ (-नदी) चोका---३४९ जनात(==शुल्क)-४२९, ४३३ चूकी---३३४ जगताइ--८, ५३, १२१, ५१६ चोगा--७९ चूके---३३१ (उपनेक) चोकायेफ --५२१ (मुस्तफ़ा) चूचेलेई---३१९ चुनिपचू--२४३ अगात---१४२, १४३ चो न्सी हाई---३३१ (गंदन-चूबावोफ—–३१९ जजीरत्--८(मेसोपोतामिया) पुत्री) चूमिश—-३२६ जदीद--४५३, ५२६ (नवी-चोपचाक --५४६ (गांव) चू-चाड---१६ चोपान-अता---१५८ नतावादी) चूलाक--४२७, ४२८ चोबान---३३, ३९, १४५, अद्दा---१०३ चूलिम्स्कोये—११३ १४७, १५० जन-कमीसर---५१०, ५११,

५२३, ५२५ (मंत्री) मनतंत्रता---३५१ "जनता संकल्प''—-३८७ "अन्तांत्रिक समाजवादी पार्टी'' --५०४ (कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक) ःनदूत--१३९ जनयुग- ८३ (कबीला शाही), ८५ जनवादी---३८७ कनसमाजवादी दल-- ४१८ जनसीज (गप्तचर) - ४७८ कनेवा--३९३ (स्त्रीकलेंग्ड) जब्बा--४९४ (चोगा) जब्बारबदी - १६५, ६६, ३०७, ३०८ (-बर्दी) जमजम---१८० जमशबर--३२ जमशीद --१५७,३१३(जमशेद), ३७६ (ईरानी) जनानसरतोफ- ५३७ जनायतूल्डलेना--५१७ जनाल---१२९ जनालुद्दीन सिताजी - १३८ जमीन---१८०, १८२, १८३ जम्बल--५२८, ५३० (=अोलियाअता), ५३४ प्रारम्थान --३३१ जारफ्शां --१३१,१४४(सोग्द), १७५, ४५२, ४५७, ४९९, ५३५, ५३९ जरिंजग -- २९२ जरावाद - ४९१ जर्मन---३८, ९४, १००, १०९, २२२, २४०, २५६, २७०, ३४० (-उपनिवेश), ३६८, ३७२ (-प्रवासी), ३९२ (भाषा), ३९६ कर्मनी---२३, २४, ३९, ७४, ३६६ (बवेरिया), ४०६, ७९

४०८, ४११, ४१२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०७ जलाना--८० (मुदी-) जलायर --१४७, १४८, १५० (== कलैर) जलाल--१५६ जलालहोन --६४, ६५, १४३, १६५ जलियांवाला बाग---३९९ अलील-- १५७ जलेरताइ--१३१ જાસુંજ⊶-ત્રફેજ ( उपबेक ), ५३० (क ।क, उपनेक) जवात---१३१ भन्मकात् खान--३२१ जहाद (=धर्मय् ) -३४७,५२१, ५२६, ५३६ जहादी-- ४४३ (= धर्मयोदा) जहानशाह—१०४ कहागीर--५३, ५४, १५०, १५५, १८७, १८८, ६८९, २०६, २९७ जहांगीर खोजा ४२४ पहीं हिन - १५८ (बावर) नंगली ऊंट - -३०० जंगी अता --- ३६ जंजीरा --१४१ जंद--४८ जाइकोव्सती--३८५ जाइसन--२३५, ३२५ आ उल्ट्रर- ५४८ (तुर्कमान) ज्ञाकास्पी--५४९ (पारेकास्पि-यन) जागन नोमेन -- ३२६ जागिएलो--९८ जाता -- ३१२ (सीमांती) जाति-व्यवस्था - - १२ 'जातिक सदन"--५१३ (सोवियत) जातियोंका अधिकार--५११

जाते---१४८ जादरूम--१५७ ''जा-दुनाइस्की''–२६० (दन्य-बवाला) जान—६४ जान मुराद---४७१ जानीबेग--३८, ४०, १६६, १६७, १७३, १७९, १८५, ३०३, ३०९, (-बेग) ५३० जापान--८, ९, १४०, ३७२, ३९७, ३९८, ४०० (संधि), ४०६, ४०७, ४१० (-युद्ध) ४१२), जापोरोज्ये--२२१, २३०, २३१ (=जापरोजे) जापोरोशियान--३९ जाबत्—१०, १०३ (जावा) जाम--१७७, १८१ बामा मस्जिद---४५३ गमी---१६१, १६३ जाम्कशिर--४८३ "जामे उत् तवारीख" -२६,१४५ "जामेजम"---१४६ जामोस्तये--२३२ जायित्सेफ़-- -५२५ जार--१०७, १८८, २०६, २१७, २३३, २३४, २५५, २५६, २८१, ३९९, ४५२ जारकंद--५३३, ५३७ जारग्राद--७९ (राजनगरी) जारशाही---५१४ जारिना--४१६, ४१७ (=जारपत्नी) जारितिसन--२३६, २६२, २८८ (= रतालिनग्राद) जारुत्स्की---२२३, २२५ अर्ज--२१, २२, ३४ जिया--६२, १०३, २६३,

४४३, ४४६ (गुर्जी) जास्कीयोसेलो--३८३, ४१७, ५१० ( == पुक्तिन ) जाल--१५३ जालेस्की--६३ जावा -१० (=जावत्),१०३ जासी----२९७ जास्लाव्सकी--३९१ जाहिरोफ़---५५३ (कराउल बेगी) जिगित--४९२ (=बहादुर) ''जिजे इलखनी''---१४२ (इलखानी नक्षत्रभूचि) ''जिजे-उऌगवेग''- --१५८ (उलुगबेगी नक्षत्र-सूचि) जिद--५१४ (उज्बेक) जिप्सी -- ४३३ ( = रोमनी, सिगान्) जिमावेइएफ़---२६१ जिम्बिल—३३४ जिरियानी---१११ जिलांचिग---२७९ "जिवो नचाल्नया त्रोइत्जा"---१०२ (जीवन-प्रदायक त्रिमृति । जिंगिस --- ३४९ ( == छिड-गिस्, चिंगीज़) जीज़क---१६६, १६९, १७१, १८०, ४१५, ४२४, ४२६, ४३१, ४३२, ४४३, ४५२, ४५५, ४८१, ५२०, ५२४, 424 जीतीकेंद---३०३ जीयाकुलोफ़—५३३ जीलानउति – -१८० जीवा----७३ जुइरेत ---५१५ (उज्बेक) जुगमले ---३१० जुगश्विली---३९५ (स्तालिन) जुजजानी---२०, २७

जुजिली--५१६ (उन्बेक) जुबान--- ५४४ जुबेनी - १२८, १३१ (जुबैनी) जुरजान--२०३ जुराकुल तोकसाबा --५३३ (मुल्ला) जुराबयेफ़—५१९ जुरा बेक—-४५७ जुल्फ़ा---५५४ जुलियन--२१, १५२(-पंचांग) जुलून--५१४ (उज्बेक) जुल्फिकार -- ४९८ (डांडा) जुबाल्दर---५४८ (तुर्कमान) जुंगर (कल्भक वाम ५.छ) ---२६३, ३२५, ३२६, ३२८, ३३२, ३३३ (वंश),३३४ (-सेना), ३३६, ३३७, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३५०, ३५२, ३५९, ३६०, ४२०, ४२२ जुंगारिवा---२३५, २८२, २९१, २९६, ३१९, ३२८ (कल्भक-भूमि), ३२९, ३३४, ५३० जूके---३० जूकोव्स्की ---४१२ जूजी--३९ ( = जूछी, तूशी ), जूजीबुका--३१५ जू-छि --१७, १८ (==पंथक), ३९, ४३ (-वंश), ४५ (तू-शी), ४९, ५१, ५४, ६९, १२१, १२२, १२८, १२९।-उल्स),१३२, १६२, १६५, १८५, १९६, २७७, ३०३, ३१५ ( जूजी मी) जूमा - -५२४ जूमान----५३९ (गांव) जूयुत--५१४ (उज्बेक) जूयुत (चिल-) -५१४ ( उज्वेक ) जूयेबार---२११

ज्लेक--४२९ ज्लेगन--५१५ ( उज्वेक ) जेगुर--२०५ जेखात्—-४७ जेड भिन कुरजी --- १२४ जेचुन तन्पा --३२९(उर्गा लामा) जेजेह --- १९९ जैते --१४९, १५०, १६९ (गुगोि अस्तान खानकी सेना),२९६ जेनेवा---४०२ जेन्किन्सन---२०५, २०६, २८७, ३१३ जेद---२७ जेबक --४६२ जेबनी - -५४८ (तुर्कमान) ''जेम्ला-इ-बोत्या''- - ३८७ जेम्स्की सबोर--१०८, ११६, २१७, २१९, २२४, २२६ (राष्ट्रीय सभा), २२८, जेम्स्चिना --- १०८ १०९ जेम्स वाट -- २६७ जेया--२३९, २४०, ३८८, ३८९ जेरेवो गोरोद्ची --- ११५ जेरेनिया --- ११६ जेिंग्न्स्की--४१७ ''जेल-जामे-उत्तवारीख''---३२ जेलेर--५१६ (उज्बेक) जेताउल मामित--४८४ जेसुइत--३२९ (ईसाई) जेंकिश--१३५ (जिंकशी), १३६ जेंकिन्स -- १९० जें किया --- २८६ जोंगिर-सराय--५५ जोड-सान् ताउ-फ्--१२५ जोकी---६८ जोचोकबालिक--१३२

जोरकुल--४९८ (विवटोरिया झील) जोहरा-- १८५, १८७ (-मान्) जोहाब--३१३ ज्दानोफ़--४१४, ५०८ ज्योतिषशास्त्र--२६५ ज्वालामाई-- १०३ ज्वेजदा--४०९ (सितारा) ज्वेनीगोरद--५२, ९६ ज्वोइकोफ़--३८८ ज्वोरोफ़--२३२ टर्की --- १७७ टाड मिजर) --- ४७४, ४७५, ४७६ टामस हाइड---१५८ टिमरमान--- २४७ (अवसारी) टुल्कू- -३४० टेम्स----२४८ डच---२४० डन्जिग----२६० हेनमार्क---१०८, २५६ डेन्स्टरविल--५५४(जेनर**ल**) डेप्टफर्ड--२४८ डोम---२०३, ४३३ (रोमनी, किप्सी) ब्रेडनाट---४११ ड्रेसडन --- ३६८ तकफीर--३७ (सम्पाट्) तकमक अता--४८४ (दीप) तकात --१०४ तस्तवाजार--५५१, ५५३ तस्त-सुलेमान-- ४३१ तगनरोग-३६५, ३७४(तगन्रक) तगिल --- १११ तजलर (कजाक)--५२९ तजीमारी---३० तनजुर--१३ (शास्त्रानुवाद) तनाव (भूकर) -- ४३३ तबी नूस ---४८१ तकेज--३२, ३३, ३९, ४०,

४१, ४३, ५४, १०४, १३९, १४१, १४४, १५०, ४४६, ५५४ (=तश्रीज) तर्वोल---५१, २३४, ३१७, 386 तबोल्स्क---१४२, २१९ तमगाज चुरा- -२०१ तमगीर--५४८ (तुर्कमान) तमता--६ तमदी - -४८१ तमन--८४ त्रवातांकत्--३० तम्तरकान--८४ तम्बोफ़--२२ तम्मेरफॉर्स--४०२ तरक ---३० नरखन --५९, २३४, ३१६ (तर्खन-राजकुमार) तरवन्स्याये ओस्त्रोग---३१४ 777--18 तरनंपर -- ४१३ नग्वगताई---२९७ नान्---२९ तरस - - ४६, १२७ तरानिन--२९६ तरानिचन्स्की ---२९६ निरम--१२४, १४१ तरी-उद्दग्र--५२९ (कजाक) तरुण बन्यनिस्ट कांग्रेस ५३३ तमण तर्क --४०७, ४०८ तम्बंन जारकतू-- ३३४ तर्गत करमक---२५३ तर्तुग् --५१६ (उपबेक) नर्मा छेरिड--२० (= तरमा शेरिन), १३४, १३५ तलजियान--४९ तलतंगा---३४६ (जेनरल) तलदिक--४८० तलदी ब्लाक---५३७ तलस~ २६ (तरस), १२७,

१३०, १३२, १३३, १८०, २७८, २७९, २४९, ४३२, 434 (नदी) तलिकू---१३३ तल्लिन--१०८ तलेख---५१५ (उदबेक) तलेड बेर्दिन---५३७ तवक्कल खान--१८०, २७९, ३२४, ३२५, ३५० तवाची--५६ "तवारीखे-नासिरी"---२० तवील-दरा---५४४, ५४६ तस्ली-यामिश---२०७ तहमास्प---१७६, १७७, १७८, १८१, १८३, २००, २०२ (शाह-) तंका --४३३ (= छ आना), ४७८ (=तंगा) तंगिदीवान--१९२ तंगुत--३, ३३१ (अम्बू) तंतसील।--३३१ ताइ-चुड---४ (मंगोल) ताइगा---२७१ ताइ-न्याउ--८ (धर्मशाला) ''ताइ-युवान्-तोड-शी-- १५ (मंगोल-महाविधान) ताइ-च्--३२४ ताउ--१२ ताउरा-अतलस---२९७ तागबुई--१९९, २०३ ताज-५१६ (उज्बेक), ५२९ ताजान्द---४८८, ४९० (उप-त्यका) ताजमहल--१५७ ताजिक--५६ ( = सर्त ),१३५, १९४, ३०५, ३७८, ५१७, ४२७, ५३९ (सोग्दी), ५४४ ताजिकिस्तान---१२१, १७१,

४५३, ३०६, ४५८, ५२७ (पू० बुखारा), ५३९, 480, ५४१ (-गणराज्य) तजिकी-५३९(भाषा,फारसी) ताज्दीन--१३८ तातातुगा---१२२ तातार----२३४ (तारतार), २३७, २९८, ५१८, (मंगोलायित) ५१९, ततिश्चेफ-- ३४५ तातीशेफ--३५२ तान--३० ताना--३८ तानिसेफ--३५२, ५२२ ताबिन--५(५ (उज्बेक) तामा--५१५ (उजबेक) ताम्य-युग---५२९ तायगा--९४ (=ताइगा) तायनखान-३२१, ३२२, ३२४, 374 तारतार--२४,५१,९३ (मंगोल, तुर्क,) १६७, २२४, २८४, ३१६, ३६८, ३७२. ४०१, ५१२, ५१५ (उज्बेक), ५१८ (मंगी-लिया), ५१९, ५४८(भाषा) तारतारी--३८१ (-खाड़ी), ५४८ (चगताई तुर्की) तारा--३१७ (नगर) ३१९, ३२६, 333 ताराब -- १२२ ''तारीखेगुजीदा''--१४६ "तारीख मुकीमखानी" ---१९० "तारीख रज़ीदी"-१७३, १७५, २९९, ३०२, ३०८ "तारीख वस्साफ"--१४६ "तारीख शेख-उवेस"--२७, ३९ ''तारीख हैदरी''--३१ तारूम--१०३

तानीपोल--५०५ तालिकान-१३१, १७९, ४६०, 842 तालिश---१४५ ताले---३२४ ताल्की--३२८ (डामा) तावदा--१११, ११३, ११४ तारा--५२५ ताशकंद --५५, ५७, १३२, १४९, १५०, १५९, १६१, १७१, १७२. १७६, १७४, १७८, १८०, १८२, २०९, २७८, २८०, ₹38. २९१, ३०२, ३०५, ३०७, ३२४, ३२५, ३३१, 383, ₹%७, ३४८, ३४९, 340, ३५१, 349, ३६०, ३७८, ३८७, 824. ४२०, ४२२, ४२३, ४२८, 839, 666, ४५५, ४५२, 868, ४८६, ५११, ५१७, ५१८, ५१९, ५२१, ५२२, ५२३, 428, ५२५, 430, ५३३, ५३७, 436, 488, ५४९, ५५३ तारा-कुपुरुक:---२०८ ताशकुर्गान--४२९ ताशकंपरी --५५१ ताश तेमृर---२९६ ताशदकान--११४ "ताश-रबाद' --- २९९ तासबुगा-- ३४ (ताशबेग) ताहिर खान--३२४, ४६८ ताहिरी -- १६३ ताहुरे - -३२४ (= उलान-बातुर) तिउल--- ३५९

तिङ री---१५३ तिखविन---२६५ तिफल्सि- -२८, ३९६, ४८० तिव्बत--७- ९, १६, १३५, ३०९ (लदाख), ३१३, ३२७, ३२८, (हस्तलेख), ३३४(भाषा) ३४० (थिबोत) तिमिरियाजोफ़ -३९२ तिमुर कबुक--४८१ तिमोवियेज---११०, ५४२, (कर्नल) तियान्तिसन - ३८९ तिर्किश--५१६ (उज्बेक) तिर्स - - ५१६ ( उपनेक) तिल (-४३३, ४७८ (सिक्का) तिल्जित--३६७, ३७० तिसिया- ७२ तीकासगमत्कू -- ३०५ तीबेची--२०० त्रईस्वाजा- ४९ तुकातैमुर --२०, ४९ तुकान--२२ त्रकाबेक--३१५ तुकाल- -१४३ तुखार--४४२, ५१६ (देश) तुखारिस्तान - १९१ तुगराई--१४५ तुगलक---२०, १३४, १३५, १४८, १४९ तुगलक तेम्र--१३७ त्गाई--- १४८, ४२२, ४२३ तुगावार---२८ त्रगाशी---१२६, १२७ त्रगुम---३६१ तुड-मुङ-मुङ-फू---७ (शेन्सी) तुङ:-गुस्---२७१ तृजुक---१५४ ''तुज्ब-जहांगीरी—-१६३'' तुजुकात---१४९

"तुज्कात-तेभूर" -- १४८ ढुतार- -२८ (ततार) त्त्वबेगा--२७ त्दा-मड-ग्--२९ त्पकारा--५१५ (उपवेक) त्बेंदा- -११४ त्माई--५१४ (उज्बेक) त्नान--३०, ६३,४४५ तम्लाइ---५ (मंगोङ) तमेत- ३२१ तुमेनेत --- २२७ तुरका- १४८ त्रायन - -१११ तुरगाड ---१३७, १४८, ३४१, ३५८, ४१५, ५३१, ५३२ तुरग्त -- २६४, ४५७, ४५८ (मंगोल) त्रतेस--११४ तुरसुन-- १८७, २०५, २८१, ३४५ (खान) तुरा-१११, १५४, १७६, २८०, ३००(==यासाक, यास्सा), ३१६, ३१७, ३२१, ३२८, ४३५ (-क्रगीन) "तुराबी"--१८७, १८८ तुरा म्राद--४७२ त्राश--३१७ तुरा सूफी---४६९, ४७०, ४७१ तुरी---३१ तुरे कुनुल्क---२९ तूरेव्सकी--७३ तुरोफ़-पिन्स्क---८८ तुर्क--५६, ७१, १००, १०२, १०५, ११६, १६१, १७२, २८४, ४६८(-जाति), ५१७, ५२६, ५२९, ५३६, 488, ५४२, ५४८ (-भाषा), ५४९ तुर्कमान-५४, ५५, १५८, १६४, १७५, १७६

(इस्माईलके सैनिक),२००, २०३, २०४, २०५, २०७, २०९, २८७, ३२१, ३३८. ३४८, ३४९. ३५५, ३५७. ३७८, ३८८, ४१५, ४५० ४६३, ४६७, ४७०, ४७१ (तेक्के, यामूद, सलार, चंदोर, अमीरअली, ब्जंजी, कंकुरत कंकली, मंगित), ४८३, ४८४, ४८६,४८८, ४८९ (-कबीले,-बृज,आगूज) ४८९-९३ (तेयके, सारिक, सलोर), ४९४ (-रूससे युद्ध), ४९३ (पोशाक), रूपरेखा), ५१५(उज्बेक), ५१७, ५४७ (कबीले), 486 (जाति-निर्माण चगताई तुर्की), ५४९ ५५३, ५५५ तुर्कमानिया--५४९ तुर्कमानिस्तान-१२१, ४५३, ४८९, ४९७ (गणराज्य) ५१९, ५२१, ५४७, ५५० त्रकंमानी---५५२ (भाषा) तुर्क -वंश---१७२ त्रकिस्तान-- ३७, ३८, ५७, १२१, १२८, १३४ (पूर्वी), १४१, १६५, १६६, १६८, १६९, १७४, १८०, २६१, (सिर-उपत्यका), २७७ २७८, २८०, ३०२, 308. ३४८, ३५०, ३७८, ४३२, ४४२, ४७९, ५११ ४५१, (-सोवियत सरकार), ५१२ (-गणराज्य), ५१७, ५१९, ५२०, ५२७, ५३४, ५५२ तुर्किस्तान कमेटी-५१७, ५१८

त्रिंकस्तान प्रदेश---३०४ (सिर-दरिया)- ४३५, ५३६, ४५२ (गुर्बानया), ५५० तुर्किस्तान शहर--१८२, २७५, २८२, ३१०, ३३१, ३२५ (निम्न सिर-उपत्यकामें), ३४३, ३४५, ३५३, ३६०, ४२०, ४२३, ४२९, ४३२, ४८१, ५२८, ५३०-३४ तुर्की---८२, १००, १०३, १५४ १५९, १८३ (भाषा), २०३, २२०, २२६, २३१, २३३, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५७, २५९, २६०, २६४, २६९, ३४०, ३५६, ३६७, ३६८, ३७१, ३८६, ४०६, ४१२, ४५०, (युद्ध), ५२६ (सुल्तान),५४३,५४५,५४९ तुर्गनेफ---३९२ तुर्तकारा--४७१ तुफीन-२९७ (तुरफान),३००, ३०२, ३०४, ३०८, ३०९, ३१०, ३१३, ३२८, ३३०, ३३१, ३३२, ४२५ तुलचिन--३७३ त्लचिन्स्की -४१० तुः असी----२६६ तुला--५ (मंगोलियामें नदी), २२१,२३५,३२१,३३०, ३८१ तुलार -- ११३ त्रलिशिन---२६४ त्रलीख्वाजा---४९ ''त्रलुगमेह''--१७१ त्रिने--२२१, २२२(च्रिमा) "तिशनो जार" -- २२१ त्रशियेतू--३२८ तु गर—-३८१ तुंगान -- ५३७ (चीनी

मुसलनान)

तुंगुत्---१२ (अम्दू) तुं गुस-२३९, ५४८ (मंचू भाषा) तंद्रा-क्षेत्र---९४ तुक---२०६ तूके किला—-२०७ तूकेराबाद--१७३ त्-ची--९ (=जू-छी) तूज---२१० तूतिरगा--५४७ (तुर्कमान) तूफाङ---१२ (तिब्बती) तूमे--५१५ (उज्बेक) तुमेत--३२४ तूरातू--६१ तूरान--१४१, १७३, २८६ तूराना-अधित्यका---१६५ (किरगिज-स्तेपी) तूरान-सुल्तान--५८ तूरिन्स्क---३१६ तूल मेहमत---३१८ तू-ला---१५ तू-ली-शि**न्---**२५३ तू-लुइ--- ३ (छिड-गिस्-पुत्र), ५, ६, (थो-लोइ), १७, १२१ उलुस), १३०, १३९ तू-शि-१८ (जू-छि) तूशियेतू खान---३२१, ३२९, तूस---१३, १५०, १७६ तृतीय विभाग---३८५ (खुफिया-विभाग) तेअवका---३५० तेक-जाई---४३३ तेकुशचिख---३३१ तेकेस---१२५, 338 तेक्के (तुकमान)---२००, २०४, २०७, २०९, ३३७, ३८८, ४७१, *ॅ४७२,* ४७६, ४८३, ४८७, ४९०, ४९१-९३, ४९५, ४९९, ४९७, ५१७

तेपियर---३५४ तेबेन्दा---११४ तेमिर--५३० तेमिरलिक—३३४ तेमूर--५०, ५४, ५५, ५६, ५७, १००, १२१, १२९, १३१, १३४, १४५, १४८, १४९, १५३, ४४७ तेमूर अन्दाली-४४२ तेमूर एजबेक---४९ तेमर कआन---३२ (चीन), १३२ तेमूर कुतुलुक---५६, ६२ तेमूर खान-६४, १४४ तेमूर खोजा—४३ तेमूरताश—३९ तेमूर यैशी---१६६ तेमूर बेग---५०, ५८, ४८१ तेम्र बेग नोगाई--१६७ तेमूर मलिक—४९, ५६ (खान) तेमूर लंग---१३,४९,५३,५४, १६-१३७, १४१, १४८ (-वंश), २८६, २९० २९८, ४७०, ४९३ (=तेमूर) तेमूरशाह--१३६, १९४, ४४१ तेमूर सुल्तान (खीवा)---४६६, ४६७ तेमूरी--१६३ तेमूरी साम्प्राज्य--३१६ तेयेन---२१० तेयेन्कू---३३० तेरक ––२८ तेरमिज--५४, १३०, १३४, १३५, १४३, १७७, ५५२ (=तेमिज) तेरसेक---१९९ तेराक---१५१ तेरेक---६१, १०८, १४५ तेरेश्चेंको--४१८ ते लेंगुत--३१९

तेवकेले:ज--३५१ तेवल---२८४ तेहरान--१५७, १८१, ४९२ तेंगरी---५ तैलम्बार---५६ तोइरिन--३३० तोकताई---१३२(सुवर्ण-ओर्द-खान), १४४, १४५, <sub>२८४</sub> तोकतामिश (खान)--४३, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ६३, ६८, १५०, १५१, १५८, १६५, ४९१ (त्रकं भान) तोकमक----२८१, ३७९, ४३२, ५३७ तोकसाबा-५५३ (तुकसावा) तोका--१३१ तोकाजी---१३३ तोकारेफ़--५२५ तोगताइ---२९, ३०, ४७, (तुगताइ भी) तोग्ताकिया--५० तोग्तोग्--१३२ तोगान तेम्र--१६, १५० (०तिमुर) तोदा⊶–३१७ तोप---६३, १०१ (-खाना) तोपचीवाशी-४४७ (तोपखाना जेनरल) तोपिधातान--४८३ तोबोल--५८, ११०, ११६, ११३, २७१, ३१६, ३१९, ३२४, ३२६, ३९०, ५३५ तोबोल्स्क--- २२७, २५३,३१६ ३१७, ३१८, ३२१, ३२६, ३३१, ३३३, ३३८ तोम्--३२७ तोम्स्क--३२७

तोरगुत--२१०, ३००,

३१९, ३२१ (तोर्गुत) तोरिदा--२६२ तोरोपेत --२४९ तोरोबोलोद--३२४ तोर्गुत--२१०, ३००, ३१९, ३२१, ३२६, ३३८, ३३९, (वोल्गाकल्मक), ३४१, ३४२, ३४३, ३४८, ३५०, ३५५, ३६० (तोरगुत) तोर्गुत--३०९ (डांडा) तौकेल खानम्--१५१ तौके लेफ़ -४६५ ( = तवेक लेफ) ३२६, त्यानशान---३२५, ३२८, ३४१, ३७८, ४२५, ५३५-३७ त्युकमे --- १३३ (तर्कमान) त्य्केर--५४८ त्युतोनिक--९५ त्युपा---३३१ त्यूपेलिक करक---२९७ त्युमेन ---१११, २८६, ३१५, (प० साइबेरिया), ३१७, ३१८, ३१९, ३२१, ३२६, ३३८ यूलेस---२९८ :योम्नी--९९ (अंध) त्राउवेन्बर्ग---२६१, ३४१ त्रान्सिल्वनिया---२३ त्रिगट--४०७ त्रिपोलितानिया--४०८ त्रुदोविकी--४१० त्रुवेत्स्की--२२३, ३७५ त्रुवोर--७५ "त्रुतेन"—-२६८ त्रेपोजन्द---१०४ त्रोइत्सा--९९ त्रोइत्स्कः----३४८, ३४९, ३५५, ३७८, ४४६ (=त्रोयत्स्क) त्रोइत्स्क सेगियेफ़--२२१, २४६

त्रोक--६२ त्रोत्स्की---५३७ (जेनरल), ५०६, ५०८ "त्तीय भाग"--३७६ त्वेर---२२, ३४ (कलिनिन), ९६, ९७, ९८, १००, १०१, १०२, ४०१ त्वेर्त्सा--९६ रिसरिसयानोफ़--३७१ थाई--७, १४ (=स्याम) थाङ---१४ (-वंश) थामस---१३५ थुबु थेमुर----१४ येओगोनस्—३७ थेगन-थेमुर---१६ थैची---३२६(तालेह), ३६०, (उबासा) थैशी---३०४, ३१९ (राजा), ३२५ (थैंची) थोर्न---२६० ध्येस---३४ दक्षिणपक्ष---५१९ दन्य्ब--५९, ७२, ७३, ८२, ८३, ८८, २५०, २६०, २६३ (दुनाइ), २८४, ३६७, ३८६, ४१२ दन्दुर--४८३ दब्सिया--१६९, १७१ दमिश्क---१०३, १४०, १५२ दरकद---५२७ दरखन---३२९ (तरखन, तर्खन) दरबन्द----२२, २८, ३०,३३, ४१, ५१, ५४, ५५, ६१, ६२, १०२ (कास्प्रियन), १३१, १४१, १४३, १४४, १५१, १७४, २५१, ४५९, दरबंदे-आहनी---१७४ (लौह द्वार)

दरवाज--४२६, ४५९, ५२७. ५४४ दरवेश--१५३, ४२३, ४७९ दरवेशखाना--४३४ दराज--५४३ दरा-जू--५४३ दरेदानियाल—–२६० (दर-दानेल्स), ३६७, ३७७, ३८०,४०७,४०८, ४११, ४१३, ४९७ दर्बेत--३२६, ३४० दर्विस---६६ दर्रागुज--४६० दर्राकोह--४२३ दलननोर--१४४ दलनी--४०० दलमासिया--६ वलाई लामा--३२४, ३२८; ३२९, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५ दश्त---१५६ (भैदान), २९३, ३५८ (स्तेषी), ४१५ (निर्जन भूमि), दश्ते-कजाक---३७८, ४४५, ४६७, ४७६ दरते-किप वक---३३, ३६, ४९, ५०, ५५ (कजाकस्तान), (तोकतामिशका राज्य),१५६, १६६, १**६**८, १६९, १७६, १८०, २७७, २८०, ३०३, ३०९, ३५१, ४४५, ४८१, ५२८ **दश्**ते-किर्गिज----३७९ **दश्ते-**कुलाक—–१७३ दक्ते-खाजार---३३, १४६ (-दश्ते खिजिर) दसेया----२४० दहयक (दशांश)--४४५,४५३ दहित-स्तान ---१४५ दंगिल--४९६ (-गोल)

इंगिल तेपो--४९५, ४९६, ४९७ दाइशिंग---३२१ दाइ-नोयन---१८ दागिस्तान--३७१, ३७७, ४६८, ५५४ दाजबग--७३ (सूर्य, स्वारीग-"दादखाह"---४५७, ४७१ (ब्खारी), ५२६ (हाजी) दानियल---९६, १३७, ५४६ (बासमची), ४३९, ४६९ (-बी), दानिशमन्द---१३६ दाबुल--१०३ दारयोश--५५४ दरोगा---१२, १६८, १७८ दालय---३२१ दावा---१४ (खान), ४७, १३१, ३४६ दाविद--८७ दाविदोफ़—-३७३ दाशा सेवस्तापोल्स्कया--३८० दास---८५, ८६, ३०५, ४८६ (-प्रथा) दिदेरो---२५९, २६७, ३७३ दिनीबेक---३३, ३८ दिमिनि--३४ (त्वेर), ५१, ५२,५३,९८,२१८(१), २२१ (२), २२५, ३९२ दिमित्रियेफ़:---५२ दिमित्रोफ़---६३ दियारबेकर---५, ७, ८, १४१ दिर--७५, ७७ "दिलक्षा"---१५१ दिलबेरी---५१५ (उज्बेक) दिलावर शाह--५४५ **बिल्ली—७, ५५, ६२, १४४,** १५१, १५७, १६३, १८९, १९३

दिसंबरी--३८२ (वीर) दीन अहम द---११० दीन मृहम्मद--१७८, १७९, २०४ १८१, १८५, २००, २०१ दीनार--५८ दीन्---२०१, २०३ दीनबेइ---३२१ दीपालपुर---१४४ दीर्घबाह् --९० वीवान--१९० (कविता-संग्रह) देवा--७३ दीवानबेगी---१८७, ४२३, ४७८(प्रधानमंत्री), ४८० दुचात---११ एकड़) दूदूरगा--५४७ (तर्कमान) दुनाई---२४ (दन्यून), २५० दूनायेफ़--५२५ दुर्रानी -- १९४ दुर्मेन---५१५ ( उज्बेक ), ५१६ दुलातोफ़--५३१ दुलियाना---३८ दुवा---१३१ दुश---२६ दुशाम्बे—५२७ (स्तालिना-बाद), ५४४ दुसतनिक---५१५ (उज्बेक) दूतोफ़--५२२, ५२५ (आत्-मन), ५३२, ५४९ (सफे जेनरल), ५५० दुमा--१०८, २२०, २२८, ३७०, (=संसद्), ४१६, ४१७, ५२३ दे क्लावियो--१५३ 860 देर्झन्येफ---२४०, २५६ (दे जानिओफ़) देनिकिन (जेनरल)---५०७, 447 देनिसोव्का---२६५ देमाबंद--१०३ देमियान्का--११३ देभियान्स्कोय---३१६

देमेसोन--४४८ (डाक्टर) देरबेत--३२५, ३२६(मंगोल) देखन--१७८, १९९, २०१, देझाँबिन---२६६ ( == दझाँविन) देलनो**ई--**-२९१ देलागारदी---२२२ देलांग--२५४, २५५ देवकेसकेन--२०४ देवोत्तर-सम्पित्त(वक्फ) ---४५३ देसियातिन-३७२ (= अस्सी देहकान ( == किसान ) -५१८, ५१९, ५२३ देहनौ--४५९ देहबिद--१८३ देहबुलन्द--५३९ (गांव) देहरादून--१५१ देहलवी---१४४ दै-शिक्ष--३३८ "दोस्तरलाना"--५२७ दोगलत---२९५, ३०२, ३६१ (=दूलतं) दोण्डब् थैची--३५२, ३५४ दोन---२२, ३९, ५१, ६१, ६२. ७१, ७२, ७५, ९०, ९८, ११०, १५२, २१७, २२०, २२५, २३०, २४७, २६१, २३५, २३६, २३७, २८४, २८७, २८८ दोन-कसाक---२७१, ३५४, दोनेत्स---२३२, ४०३, ५८० (=उपत्यका) दोनेत्स-उपत्यका--४०९ ''दोन्स्की''--९८ (दोनवाला) दोबरोनीची--२१८ दोमनिकन---१३५ दोमोशेरोफ--३१७

दोरंपत ---२४९, ३६६ दोर्जे (दर्शा) लामा--३३५ दोलोन्-नोर---३२४ (द० मंगोलिया), ५३० ''दोलगोहकी''-- ९१, २५६ दोस्त खान--२०२ दोस्त मुहम्मव -- ४४७ (ग्वान), ४६१ दोरतोयेव्स्की--३९२ दौग--४६२ दौर---२७२ दौरिया---५३० दौरी--२४० दौलत गिराइ--१०९, ३१५ दौलत बर्दी --६९ द्युकेर---५४८ (तुर्कमान) द्नियेपर--२२, २९, ३९, ६३, ७४, ७५, ७७, ७९, ८३, ८५, ९३, २१८, २३०, २५७, २६०. २६३, २८४ द्नियेपरोपेनोञ्सक--२६३ द्नियेस्तर---५१, ७१, ७२, २६०, २६३ द्मित्रोफ्--९२ द्रविड--५१६, ५२८, ५४८ द्रागोमिरोफ्---५२० द्रे व्ल्यान--७७, 94, 90 (दीहाती), ८३ द्रेश्चेर्न (कर्नल)—-४८२ द्विना--७४, ७५, ९५, ३६५ धनुर्धर---२२४ धर्म-छे-रिজ--१३४ (तमा-शेरिन्) धर्मपाल--३३९ धर्मशास्त्र--१२४ धमचार्य---३५४ धात्-उद्योग--३७६ "ध्आं"--३९२ ध्रवीय---२४०, २६५, ४०९

(कक्षा),४८९(महासागर) नई सराय--४१ नकशबंदी---१५३ नक्षत्र (तारा)-भूची--१५८ ननशबंदी---४४०, ४४५ नखचेवान--३७७, ५५४ नखजवान--५५ ''नखली''---१८७ नखरोब--१३४, १४८, १८७ निखमोफ--३८० "नचल्नया छेतोपिस्"--८५ नचार--५१५ (उज्बेक) नजर--१८७, १८८(दीवान-बेगी) नजारोफ--४२४ नजिमोर--४६७ नतालिया--२४७ नदेजदिन्स्क--४१० नमंगान--४२२, ४३५,४३६, ४३७, ५१९, ५२०,५२१ निमदका---३३४ नम्दारोहण--८० (सिहासना-रोहण) नया ओई - ४१ नरा गुलिस्तां—४१ नये किगिज--३४८ नरगिल--५१५ (उज्बेक) नरबुते--४५५ नरिन—३०७, ४३७ नरोदनये---३७३ (बेचे, लोक-सभा) नरोद्निक--७३, ३८७, ३९१, ३९३, ३९५ नवगोरद---२२, ३५ नवपाषाण-युग--५२८ नव-ताम्य-युग---३३४ नवसिबेरीय--३७२ नवाई---१६०, १६१, १६३ नवाबाद---५३९

नवीन तुर्क--५२६ नवोअञ्जेक्सान्द्रोव्स्की---३५८ नवोगोरट--७५, ७७, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८८, ९१, ९३, ९६, ९९, १०९, २१८, २२३, २२५, २२८, २४९, २६२, २६३ नवोग्राद---२१, २७(०गोरद), ३९ नवोशेशिमन्स्क--३५० नवोसिविस्क--४०३, ५३० नसरुला--४२४, ४२६(अमीर ब्खारा), ४४७, ४६८, (-मिजर्), ५२६ (कुशबेगी) ''नस्ख"--१५५ ''नस्खजहांनारा''—-४८ ''नस्तालीक''---१५४ नस्तेरोफ़---५५१ नस्तोरी---२९६ नाइटिंगल--३८० नाट्य-कला---१४, २४१, २६६, ३९३ नाट्यशाला--१६१ नादिर--१८५(नासिर), १८७, (वजीर), १९०, १९२ नादिर मुहम्मद--१८९, २१० नादिरशाह---१९२, ३५२, ४६७, ३७८, ४४२, ४७०, ४९० (तुर्कमान) नान्सेन---२६५ नारवा---१००, २४९ नारिन---२९९ नारी (नारिन) -- १७९ (डांडा) नार्थं बुक (वायसराय) --४८१ नार्व ---८४ नार्समेन---७५ नाविकशास्त्र---२६५ नासिर---७, ३६ नासिस्हीन--१०, १३, २०, २७ (मुहम्मद),१२७, १४२,

१४४, १५१, ४९३ (शाह), ५५१ (कराउलबेगी) निकबेई ओग्ल---१३० निकिता----२१७ निकितिच--६४, ११० निकितिन--१०१ निकिफ़ोरोफ़ (क तान) ---४७६ निकृदर--१३० निकोन---२२९, २३४, २४१ निकोलस--४८२ (जेनरल) निकोलाइ---८३, १३५, ३९२, ३७९, ३९५,, (२), ३९८, ४०६, ४७३ **(१), ५३१ (२)** निकोलाइ स्पाथेरी--२४२ निकोलायेव्सक--३८१ निकोलार्थेको--५२२ निगपई---१३१ निगार खानम्--२७७ निजामी--१६१ (कवि) निजामुल्मुल्क---१३९ निजार-उपत्यका---३१६

निज्नीनवोगोरद--५१(निचला नवीन नगर), ५२, ६३, ९२, ९८, ९९, १०२, १२१, २२३, २६२, २६७, ४१६, ४४६, ४७३

निपच---२४३ निमिलन---२७१ नियाज तुकसाबा--५४४ ''निर्दोष-भवन''--१५ निलबर--१७९ निस।--१८५, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४ निसिबी---८, १४१ निकिची---१९९ नीकुज---५१५

नीतिशास्त्र--१२१

नीमा--३४६ नीमेन--९५, ३६८ (नदी) नीवखी---२७१ नुज़ी--६२ न्रअली--३३७, ३४१, (लघ-ओर्दू), ३४५, ३४९, ४८६, न्रजहां--१५५ न्रत्काई--१६६ न्र महम्मद--२०३ न्रवर्दी खान-४९२ (तेवका) नूर-हाचू---३२४ न्हिदीन निराखुर--५५१ नेकासोफ़---३९२ नेन्सी--९४, १०१, २३८ नेन्स्कान्स---२५० नेन्सबेर्ग--५२१ नेपल्स---२४, २६९ नेपाली---५४६ नपोलियन--७८, २६९, २७०, ३६६, ३६७, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७४, ४९०

नेप्रयाद्वा--९८ नेप्लुइयेफ़--३५२, ३५३,३५४ नेमन---२६, १९६, २०२, २०६ नेरेजेम---२११ नेचिन्स्क--२४३, २५३, ३८१, नेवा---९४, ९६, २५०, २६७, ३७५, ४१६ (नदी) नेवेल्स्की---३८१ नेशापोर---१३१, १४३ (खुरा-सान), १५०, १८१ नेस्तोरी---१२५ नेस्तोरीय--१३६ नेस्तोरोफ़--४१२, ५५४ नैगरी--४४५ नैपाल बाबा---१२२ नैमन-२१, २०८, ३४७, ३४९,

३५३, ५१४ (उज्बेक), ५१६, ५२९ (कज़ाक), ५३० नौक्स मंगित--५१४ (उज्बेक) ५१६ नोवस---५१६ (उज्बेक) नोगाई---२७, २८, २९, ३०, ३१, ११०, १४१, १४५, १६७, १६८, १९७, २०८, २०१, २०९, २७७, २७८, २७९, २८७, ३१० (मंगीत), ३१६, ३१७, ३१८, ३२१, ३२४, ३३८, ३३९, ३४३, ४६५, ५१५ (उज्बेक), ५१६ नोयन--६१, १०३, १४३, १४८ नोविकोफ़---२६८

437 नौरोज अहमद--३२४ नौरोजवेग--४२ नौरोज मुहम्मद--१७९ न्युस्टाट---२४, २५ पगञ्चये---११४ पचिमान---२२ पजास्की--२२३ पत्चीमन---६ पद्य-नाटक---२२४, २६६ (ओपेरा) पपाइ--३५२ पपोफ़---३९६ (बेतार-आवि-ष्कारक)

पयार---३४६

परताल---३०६ (रसद)

परमाणु-विदरण---२६५

परवानेजी--१८८

नौकर---६८ (अफसर)

"नौजनान विद्यार्थी संघ"--

परशैक्तिकोफ़---२४१ पराक---३०६ परिषद्---२२८, ३३३ पलर्गिका--५२० पलासी--१६, २५८, ३३६, ४२०, ४५२ पलियोलोगस्---२८४ पवित्र-संधि---३७० पंचक--१६१ पंचवर्षीय योजना--५३४ पंचायत-४०१ पंज--५२७ (वक्ष्), ५४६ पंजकंद---१७५, ४५८ पंजदेह--४९१, ४९८ पंजाब---१३४, ४१६, ४४८ पातर--३२७ पानिखेर---२७० पामीर--१०, १७४, १९२, ३०४, ३३४, ३७८, ४५०, ५३६, ५३९, ५४१ पारस---११ (खाड़ी), १४५, १५० पारेकास्पियन--५४९ (जा-कास्पी), ५५०, ५५५ पार्लियामेंट (ब्रिटिश-)--४९८ पावल---२६८ (१), ३४९, ३५७ (जार), ३६५ पावलोफ़--३९६ पाषाणपूल--२०८ पाषाण-युग--५२८ (मध्य-, पुरा-, नव-), ५४१, ५४८ पासख--१०४ (ईस्टर) पिलोतेइ--१०६ पाषाण-युग (मध्य)--५४१, 486 पित्तल-युग---५२८, ५४१, ५४८ पित्रुस्का---३९१ पिल्याव्का---२३२ पिशपेक (फ्रुं जे) --- ३७९, ४३२,

५३३, ५३७, ५३८, ५३९ पिशागर--४४७ पिशिमा---३१७ पिसारोक--३९२ पीतर---६४, ९७, ११६, २१२, २४६, २४७, २४८, २६५, . ३३३, ३३९, ३७५, ४४८, ४६५, ४६६, ४९३, ४९५ (१); २५५, २५८ (२), २६१ (३) पीतर-पावल-दुर्ग—-२५२, ३८५ ३९२, ५०८, ५१० पीतरबुगं---२१२, २५०, २५२, २५७, २६६, २६८, २७१, २९१, ३३७ ,३४८, ३५०, ३५१, ३५३, ३६५, ३६६ ( = लेनिनग्राद), ३७०, ३८८, ३७४, ३७५, ३७७, ३७८, ३९०, ३९१-९५, ४०१, ४०२, ४०९, ४१२, ४२६, ४३२, ४४४, ४४८, ४५०, ४५३, ४६४, ४७५, ४७६, ४८६, ४९५, ४९८, ३९७--९९ "पीतरबुर्गसे मास्कोकी यात्रा"— २६७ "पिता और पुत्र"--३९२ पीर मृहम्मद---१५१, १५४, १७९, १८२, २८१ पीरअली---३५५ पील---२०० पुगाचेफ---२६०, ३६१,२ ६२, २६८, ३५५ प्रतियातिन--३८९ (अद्मिरल) पुतिलोफ़---३९९, ४१६ पुतिवल---२१८, २२० पूरगस--९२ पुराना पंचांग--४०१, ४१७ ''पुराने वर्षोंका इतिहास''--८५ पेन्-किङ--५ (नानिकङ)

पुलकोवो---५१० पुलाद--५४ (-बेक), ६३, ६४, १०२ (-बेग), १३६, १५६, १९६ (खान), २९५ (ची) पुलेकश्ती--४९८ पुलेसिरात--४२३ पुश्किन---२३८, २६६, ३७१, ३७३, ३७७, ३८२, ३८३ (कवि), ३९२ पुरिकन--५१० (जास्कीये ने लो) पुस्तोजेस्क---२२९ पूद ( == १६ सेर ) ---३७, ४८४ "पूंजी" (मार्क्स)—३९३ पुंजीपति--४०८, ४०९ पूंजीवाद--३६५, ३७६, ३९३ पंजीवादी--३९२(युग), ४०६ (व्यवस्था) पेइ-हो---३८९ पेकिड--४, ८, १०, ११, १६, २२७, २५३, २५४, ३२९, ३३७, ३४७, ३५४, ३६१, ३७४, ३८१, ३८९, ४२१ पेचेनेग--७५, ७९, ८२, ८३, ८४, ८६, २८४ पेचेनेत--५४८ (तुर्कमान) पेचेस्क---८४, ८५ पेचिङ---२५५, २६३, ३८८ (पेकिङ) पेचोरा---१११ पेत्रोग्राद-४१६, ४१७, ४१९, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८ (पर बोल्शेविक अधि-कार), ५०९, ५११, ५१७ पेत्रोग्राद सोवियत--५०८ पेत्रोपावलोव्स्क---३४७, ३४८, ३४९, ३८०, ३८२ पेत्रोफ़--२२७, ३८३, ३८५

पेन्जा--२२ पेन्दो---५२५ पेपंच---१११ (पंस) पेरियेस्लाव्ल--६३ पेरिश्किन--३९६ पेरिस---२६९, ३७०, ३७४, ३७९, ३८०, ३८२, ३९०, ३९७, ४००, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३, ५५४ "पेरिस कमृन"---३९१, ५०४ पेरुन--७३, ७६, ८४ (देव) पेरेइस्लाव---५२ पेरेया---८२ पेरेयास्लाव--८७ पेरेयास्लाव्ल--८२, २३३, २४६, २४७ पेरे-बोलोग—-२८८ (प्राग्-वीलगा) पेरोफ़---३९३ (चित्रकार) पेरोक्स्की--३७८, ३७९, ४३०, ४३१, ४५०, ४७३, ४७६, ५१८ (किजिल-ओर्दा) पेफिलियेफ़—-२४१, 424 (पेर्फिलेफ) पेर्म---१००, ५०३ पेशिन--५१८ पेलेपेलिजिन--११३ पेलोक्सी---८६ पेशावर--१९३, ४४७, ४६० पेस्त-६, २३ (बुदापेस्त), २४ पेस्तेल--३७३, ३७५,३७६, ३८२ पेस्पेलोफ़—५२५ पेंजा--२६२ पेंतलिन—२२७ पैग+बर---१२३ पैमनार---१९३ **पो**चकर—--५३७ पोतोभिकन''(युद्धपोत)-४००

पोनोमारेफ़--५२५ पोप--१०, २४ (ग्रेगरी), १०१ पोयार्कोफ़--२३९, २४० पोर्ट आर्थर -- ३९७, ३९८, 800 पोर्म्मथ--४०० (-संधि), ४०६ पोल--५३, १९०, २१**९,** २३२, २३४, 280, ३१७, ३७७ पोलकसाक--३१७ पोलंद --- ३, १०, ३६, ३८, ५३, ८४, ९२, १००, १०९, २१८, २२७, २३३, २५९, २७२, ३६७, ३७०, ३९९, ४०२, ४०५, ४१३ पोलाद-तेमूर---३१५ पोलेयान--८३ पोलेत्स---८२ पोलोत्स्क--८८ पोलोत्स्की--२४१ पोलोब्सी---८७, ८९, ९० पोलोविना--९४ पोलजुनोः --- २६७ पोल्तरोत्स्की--५१८, ५२४, 474 पोल्तावा---२५०, २५२ "पोल्यार्नया जनेजदा" (ध्रुव-तारा)--३८२ पोशारोफ़ (लेपटनेंट)--४८६ प्दयाचिये-२२८(निम्न लेखक) प्योत्र अलेनिसयेफ़--३९१ "प्रतिनिध-सदन '-५१३ (सोवि-यत) प्रशांत---३७२, ३७४, ३८१, प्रशांत-महासागर-२५२, २७२, ३९७ प्रशासन-संस्था--३७३

(देझीञ्नयाद्मा) "प्राव्दा" (अधिकार, सत्य)--८५, ४१०, ५०४, ५०५ ५०६ (बोन्शेविक पश्र), ५०८ प्रासादी क्रांति---२५५ प्राहा--४०५, ४०६ (प्राग) ''प्रकाजी''--२२८ प्रिस्तोफ--३४० (किशिन्स्की), प्रय---२५० (नदी) प्रुशिया---२५८, २५९, २६०, ३५४, ३६५, ३६७ (जर्मनी), ३६८, ३७४, ३७९, ३८० प्रयोत्रजोन्स्काये--२४१, २४६, २४९ प्रोकोपी---२२३ प्रोदगोल--४०८ प्रोद्मेत--४०८ प्रोव्रूद सेंडीकेट-४०९ प्रोलेतारी---५५२ (-सर्वहारा) प्रजेमित्सल--४१३ प्रसेवालस्की-२९४, ५३७, ५३८ प्रयाजनुषा--३३३ प्याजनोये ओजेरां-३३३ <sup>५</sup>लातेन—-२३ प्लातोन ---१०४ प्लेखानोफ़–३९३, ३९७, ४०३ प्लेग (महामारी) -- ३८ प्लेक्चेयेफ़---२२७, २२८ प्साद्निक--९१ (नगरपाल) प्सोल्स्को प्रिकाज---२२८ प्स्केविच---३७९ पकोफ-३९, ९६, ९७, १०६, १०९, २१८, २२५, २२८, २२९, २६७ (-प्रासाद), ४१७, ४१९ प्स्वालिस--१३५ फग्-पा--८ ९, १३ (तिब्बती लामा), १५ (फग्म्-पा=आ की)

फगफर-३७ (भगपुत्र, देवपुत्र) फ़ज़ल--४५५ फ़ज़रान--७३ फ़ज़्लुल्ला--१४५ फ़तेह अली--४९० (काजार) "फतेहनामा कुचुक" ---६० क़ना (लान)--४७९ फरगाना-- १६७, १७६, १८०, २८०, २९६, २९८, ३०४, ३०५, ३०७ ३३०, ३८८, ४१५, ४२०, ४५१, ५१८, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५३५, ५३६, ५४४, "फरहाद-शिरीं"- १६१ फराखर---४६२ फरास---२०८ ( झाऊ ), ४२९ (सभ्योल), ४८८ फरिश-- ४८१ फरीदुद्दीन--१४७ फरीदून भिशी--४७६ पर्वरी क्यांति----५०३, ५१**१**, ५१७, ५१९, ५२६, ५३२ फलगर--- ४५७, ४५८ फ़ान-४५८ ' ''फानी''--१६१ (नागमान) फायनका--२४ फ़ारसी--१५४, ५३९ 男(では)――という。 かん फित्तनियेफ--४७७ फ़िन (सुओपी)-- ७१, १००, 486 फ़िन्छन्द-७४. ७५, ९४, ११६, २२३, २२५(-काक्क्की), २५०, २५१, ३६७, ३९९, ४०२, ४०५, (=िमिनलैंड), ५०४, फिनो-द्रविइ--५१६, 426, 488, 466 फिलस्तीन--५५, ३८०, ३८४,

४११

फिलारेत---२१७, २२४ फिलिपोफ़--१०४ फिशर--३१६ फ़ीरोज--१४०, १४१ फ़ीरोज़ा--१७० फुजैल मरद्म--५४४-४६ (बासमची) फुनछोक्--३३४ फ-ते---३३६ फसड--१८१ फ़रेरोफ़--५३२, ५३३ फ़ेदोतोवा--३९३ (अभिनेत्री) फ़ेदोर--६४ फ़्रीजाबाद--४२५, ४५९, ४६२ फ़ोक--७३ फ़ोनविजिन---२६६ फ़ोलबौम--५३१, ५३७ पृगोदोरोफ़--२५६ फ्योदोसिया--३६५, ४१३ फ्योरावेन्ते--१०५ फ्रांकेन्वर्ग (मेजर)--४६५ फांस--२३, ३९, ८४, १६०, ३६९ २५९, २६३, २६९, ३६६, ३८०, ३८२, ३८८, ३९०, ३९६, ३९७, ४०६, ४०७, ४०८, ४१४, ५५० फांस-बेकोफ--- २४२ फ्रांसिस---३६६ (१) फ्रांसिस्कन--१३५ फीडलैंड--३६७ फ्रंजे--४०५, ४१४, ५०८, ५३३ (पिश्पेक) फेंच---२४, १९१, २२२, ३७३ (भाषा), ३८९, ३९४, ५५२ फ्रेंच-क्रांति---१६५, २६७, २६८, २७०, ३६५, ३७०, ३७३ 'फ़ेंच महाभारी''—-२६७ फ्रेडरिक---२४, २५८, २६०, २६८-६९ (२) फ्रोलोफ़--५२५

फ्योदोर---२२, ११५, २०६, २१७, २१८, २१९, २८१, ३१७, ३२५ (जार) फ़्लोरेन्स--३८० बइकेचर--१३३ बकलान---१७९ वकसी--१६२ बक्निन--३९१ बक्सी (भिक्षु)--१६२, ३२६ बक्सीगिर--३३४ बखरिन--५१५ (उज्बेक) बलसमवी--१६५ (मंग्त) बिस्तियार--१६५ विस्तियारी--५५४ बगचतोफ़--४६५ बगजले--६४ बगदाद--३१, ५६, १३२, १४५, ५५४ बगाबाद--१९९, २०१ बगदान---२३१ बगरातियोन--३६६, ३६८, बगोल्युवोव्स्की--९१ बतपकरा--४१५ (बत-बकरा), ५३२ बतरेक--५१४ (उज्बेक) बतलान-५६ बतानियेफ़--४५० बतुमसी--३३४ बतूता---३८, १३५ बत्का---२३६ बथोरी---१०९ बदरूशां--५६, १२१, १३१, १५०, १६६, १७७, १७९, १८१, १९१, १९४, २९७, ३०४, ३१०, ३१३, ४६०, ४६१ वनीकन्त--१४७ बन्दर---१०३, ३६८ बंदुक---१७७

बबायेफ़---५५१ बयन्त--१३३ बयात--५४७ (तूर्कभान) बरका---२०, १४१, १९६, (बेरेका) बरका-सराय---२१ (सवर्ण-ओर्दू) बरकियारोक---६१ बरकुल--१३३, २९६ बरगंडी--१३५ बरगृत--३२१ बरचिन--४१ बरजाब--५३९ (नदी) बरदआ---७९ बरदंजा---२११ बरदी--४१, ४२ (बेग) बरन्ली- -२६५ बरन्दा---१११ बरमक-५१५ (उज्बेक), ५१६ बरमा--३१७ बरलस—-१४८, ३१३, ५१४ (उज्बेक) बरसावा (पोलंद)—३६७ बराबिन---३१७, ३१९, ३४७ बरातिन्स्की---३८२ बरेकेजाम---१०२ बर्कुस--५२५ बर्गर---९५ बर्जानोफ़--५५१, ५५४ बर्नोल--२६७, ५३० बर्मा--३,९ (मी-यन), १०, १३, १४ बर्राक तेमुर--१६६ बर्लिन---२५८, ३६७, ४०७ (कांग्रेस), ४११, ४९६ बलकान--१०१, १५९ (यूरोप) बलकाबी किला—५४४ बलकाश—४६, १२७, २६८, २८४, २९६, ३३१, ३४१, ३५२, ३८९, ५३५

(=बलखाश) बलख-१३, ५६, १२१, १३५, १४३, १४४, १४९, १५०, १५१, १७१, १७६, १८१, १८६, १८७, १९१, १९४, २११, ४४२, ४५१, ४६० (वली), ५६१ बलखान---१९९, २०९, ४६८ (पहाड़ी), ४८० बलगली--५१६ (उज्बेक) बलजुवान---५२७, ५४३ बलदुमाज---१९९ बलबर्स--१९९ बलम्बर---७२ बलाकिरेफ--३९३ (संगीतकार) बलाचिया---३६७ बलांजर--७४ (दक्षिणी दागिस्तान) बलिकची--४३६ बलिकली--५१६ (उज्बेक) बलिजक—५० बलोग्दा---४०६ बलोचिस्तान--१५० (=बिलो-चिस्तान) बलूची---१४९ बलोरिनकोफ़----२२०, २२१ बल्कान---३७३, ३८६, ४०७, ४११, ४१२, ४९५ बल्जुवान---४५९ बल्तासदिर---४८१ बल्ती-बालूर---३११ बल्शोइ तियात्र--३८५ (महा-नाट्यशाला) वशीकुजी---२७५ बश्किर---१८, २६२, ३१५, ३१६, ३२१ बसकाकी---९३ बसमानोफ़---२१९ बसलक--५१४ (उज्बेक) बसुन--३३४

बहमनी--१५७ बहराम अली--४४१ बहरैन---१०३, १०४ बहाउद्दीन---१२६, १२७ बहादुर---१८७, २३४ बहावलपुर---१९४ बंगाल---१०, १३ बंदे-हरम---१९२ बाइतक---२९७ बाइबल---८५ बेगीजान-४४३ (शाह मुराद) बाइवेगिस---३१९ बाइलियर—४८४ बाइसून-४५९, ५२७, ५४४ बाइ---३१० बाइ तुर्सुनोफ़--५३१ बाउलिन—३५७ बाकिन---५३७ बाकी मुहम्मद---१८६ बाकू-१०३, २५१, ३७१, ४१२, ४१६, ४६५, ५५०, ५५४ बाक्सर (-विद्रोह)---३९८ बागी--४९८ (उपत्यका) बागर्लू—५१६ (उज्बेक) बागेनौ---१६९ बाच्तेयारोफ़---२३९ बाजनोफ़---२६७ बातुर---२३०,४६८ (बातिर) बातुर खुड-यैची----२८२ (खुड-थैची), ३२५ (थैची) बातू--५ (छिड-गिस्-पौत्र), ६, १८, २०, ३२,४९, ६३, ९२, ९५, १००, १२६, १२७, १२८, १४५, १६५, २८६, ३१५, ३७७ . बातूम---३८७ बातूसराय---२१, २६, २७, २९, ३१, ३७ बादगी---१९२ **बादा**कुल---३१५

बीनाई---१७५

बापू---२३६ बाबर—६८, १०६, १४७, १५४, १५८(-मिर्जा), १५९, १६०, १६३, १६५, १६७, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७७, १७९, १८३, ३०२, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३१३, ४२१, ४३७, ४६२ "बाबरनामा"--१७२ बाबा---३२, १४५, १८० (खान, जान), २७८ (-सुल्तान), ४५७ (-बेक) बाबुश्किन---५१८, ५२२ बाब्ल--१०३ बामियान---४७, ४८, १२६, १९४, ४६१ बामिर--४९६ बामे-इनिया---२१० बाय--५३१ (सामंत) बायजीद--१७३, ३८७ बायन---९, ४७, १३२ (खान). १३६ (-कुल्ली,-सुल्द्रुज), २१ बायर---३५ (अमीर), ४३, ५१, ५२ (सामंत), ८५, १०४, १०६, १०९, २१९, २२०, २२४ बारकुस--५२५ बाराबिन---३१६ बारोन--५०३ (बैरन) बार्नेस--४५०, ४४८ (कप्तान) ४७३, ४९० बालक्लोफ़--१०४ बालिकची---४३४, ४३५ (बालीकिची) बालिगू—-१३० बालुका वृष्टि---२९३, २९६ बालुका-सम्द्र---२९४ बालूर--३११ (बाल्ती)

बाल्तिक--७४, ७५, ८४, ९४, १००, १०८, ११६, २२५, २३४, २४८, २६५, ३९९, ४१२, ४१३, ५०८ बाहिकर---२१ (तातार), २३, ३१, ५६, १०७, ११०, २३४ (तुर्क), २३५, २३७, २५०, २६१, २८४, ३१७, ३२४, ३३९, ३४३, ३४४, ३४५, ३४७, ३४९, ३५१, ३५२, ३५४, ३५५, ३५७, ३६८, ३७२, ३७८, ४०१, ५१२, ५४८ (तारतार (भाषा, बाहिकर) बासफोरस--४११ बासमची--५२३ (डाक्), ५२७, ५४२, ५४३, ५५० बाह्य-धर्मी--३४० (रूसी) बाह्य-मंगोलिया-३२१, ३२४ बाह्य राज्य विशेषाधिकार--448 बितूत--६३ बित्कोविच--४५० बिन सब्बाह---१३९ (हसन-) बिपुरी---२५१ बिरकुलक--५१६ (उज्बेक) बिरलस--१३६, १३७ (तेम्र-वंश), १४८ (बरलस) बिलकेलिक--५१५ (उज्बेक, बिलिकची---२९ बिलुक-अकची---१८६ बिशअनित--४८१, ४८४ बिशकंद---१७५ बिशचगन--४८१ बिशबालिग---१३५, ५३• विश्ववाला--५१५ (उज्बेक) बिस्मार्क---३९०, ४०६ बीजने -- ५४८ (तुर्कमान) बीतेइ---३३७, बीदर---१०१, १०३

बीनीतर--७२ बीबी खानम्--१५४ बीबीजेह---२०३ बीरेन---२५७ बुआल---२८ (मोवाल) बुइदश---२७८ बुइमोत--५१४ (उज्बेक) बुकन्द---४८१ (पहाड़ी) बुका-बोशा---१२५ बुकान--४८० (पर्वत) बुकेइ--३५७,५३२ (खानोफ़) बुकइयेफ--३५८ बुकोबिच चेकस्की--४६५ (राजुल) बुखारा---२६,४९,५४, ५५, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, १२२ (-विद्रोह), १२४, १२९, १३२, १३४, १३५, १३७, १४३, १५४, १५८, १६३, १६७, १६९, १७४, १७६, १७८, १८०, १८१, १८५, १८८, १९०, २०१, २०३, २०४, २०९, २१०, २११, २२७, २७१, २७८, ३०७, ३१५, ३१८, ३१९, ३२५, ३३०, ३३६, ३५३, ३५६, ३७८, ३७९, ३८७, ४२१, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४२८, ४३२, ४४०, ४४१, ४४३, ४५३, ४५४, ४५५, ४६४, ४६५, ४६६, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७५, ४७६, ४८४, ४८९, ४९०, ४९३, ४९४, ४९८, ४९९, ५१७, ५१८, (नवीन), ५२५ ५१९ (अमीराका भागना), ५२७ (पूर्वी), ५३५, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५५०, ५५१,

५५२, ५५४ बुसारेस्त--३६७, ३७१, ४११ (-संधि) ब्खोल्ज--३३३ बुग--७८ (नदी), ८४, २६०, ब्गई--३१९ ब्ग रैली--४८३ ब्गान---२७९ बुजान--१०२, १३५, ५१५ (-बूज़न उज्बेक) बुजुगा---२०० व्द-जेक---६ ब्दग्--१६६, १६७ (बूदग) बूम्सक:--२९७ ब्रन्दक--१५८ बुरलक---६७ बुराक---१५६ (छ।न), १६५ बुरी--१२७, १३०, १३३, २९७ (-बाशी) बुरुत--२७८, ३३०, ३३२ (काले किर्गिज), ३४७ (जंगली किर्गिज), ३४८, ३५८ (करा-किर्गिज), ३४९, ३६०, ४२१ बुर्जेअली--१४० ब्तें-फूजिन्--१८ बुर्यत (मगोल) --- २३८, २७२, ४०१, ५४८ ब्र्प्त्युबे--५३० ब्राक---३४५, ३४६, ३५३ बुर्सबोल--३२४ बुल्दुम--१६८ बुलवा---२३० बुलालगर---१६६ ब्लगर--३७, ४३, ५१, ५६, ५९ (कज़ाक), ८२, ८३, ९२ ब्लगारिया---२७ (बुलगारी),

८३, २८४, ३८६, ४११, ४१२ बुश्तू खान--३२८(बोधिसत्व राजा) बुस्साग--४८४ बुअली सेना--१९२ बूकजली--५१६ (उज्बेक) बुकेइ---३४९ बुजाची--५१५ (उज्बेक) ब्जेजी (तुर्कमान) -- ४७१ बृतुलिन---३५० बूरब--३६६, ३७० ब्रीची--२०६ ब्हत (किगिज)---३३७ बुरुज ओगलान--३०५ बुर्जा (पुंजीवादी)--४०५, ५२१, ५२५ बूज़्विज़ी---३७०,५२१,५२५ बेइनेग्स--२८९ बेइसखान---२९९ बेउलिन--३५५, ३५६ बेक--३२४, ४५३, ४५७ (ठाकुर) बेकतिली--५४७ (तुर्कमान) बेक पूलाद--४७० बेकेचेर--१३२ बेकोबिच--२५१, ३५१, ४६४-६६,४८४ (राजुल) बेग--५५१, ५५३ (= राज्य-पाल) बेगचिक---१६७ बेगलरबेग---२०९ बेग-तेम्र---१३० बेगफुलात--११३ बेगातकिरी--१७८ बेगीखान--१९४ "बेचारी लीजा"---२६६ बेतलहेम---३८० बेताश--५१५ (उज्बेक)

बेर्दिलोफ---५१९ बेन्देसेन--४९५ बेरकुत--५१४ (उज्बेक) बेरेकेइ ग्रयानी---२९७ वेरातखोजा--५५ बेरिंग---२४०, २५६, २७२, बेरियोजोफ़--२५६ (साइ-बेरिया) बेरेंक--८, २२, २६, २८, १२८ (-जान), १४४ बेरेकचर--१२९, १३० बेरेकसराय---५१, ५५ बेरेजिना--३७० बेरेंदक--१६८ बेरेफ्किन (जेनरल)--४८१ ी 868, 864 बेरेस्त--२३२ बेरोई---५१५ (उज्बेक) बेर्ग--५२५ बेर्देव्स्की--५०६ (एडमिरल) बेर्दस्कोइ---३५१ वेदींकुलियेफ--५४९ बेर्ब---७७ बेल---२९१ बेला---२३ बेलिन्स्की-३८२, ३८३ (कवि) ''बेलीकी गसुदार''—-२२५, २२९ बेलो--(=श्वेत) बलोअस्त्रोफ--५०४ बेलोगोस्क--११५ बेलोजेरोफ--४०९ बेलोहसिया--२३०, २६०, ३७७, ५१२ बेलोरूसी--९८, १००, २३४, 349 बेल्जियन--३९४ बेल्लो---२९३

बलोवद्स्क--५३७ वसका उन-द्रोणी---३१० बेसराबिया--३६७, ३६८ बेस्तुजेफ-र्यूमिन--३७६ बेहजाद---१६२, १७२ बैकाल---२३८, २७१,२७२, ३२१, ५३० बैचिगर--४८४ बैद्---१४४ बमनतंती--४८२ बैराम अली---५५० (मेर्ब), ५५१ बैसुंकर---१५६, १५७, १६२ बोइत्केविच---५५४ बोकल---५२० बोकल-बेर्दगन---५२० बोग--७२ बोगुन--२३२ बोगोल्युबोबो---९१ (भगवत्-प्रिय) बोग्दाउला---३२५ बोतपाई--५३० (खित्तन) बोदी तायन-३२४ बोनद---१०४ बोयकोफ---३१७ बोयन्-थू---१५, ३३ बोरक---८, ६६, ६७, 86. ६९, १४३ बोरकचीन---२९ बोरकचिन खातून---२६ बोरका---१८० बोराक--१२९, १३०, १३१, १५८, १६७ बोराविन-४६५ (इतालियन) बोरिस---८४, ११५, २२६ "बोरिस गदुनोफ"—३८४ बोरोदिन-३९३ (संगीतकार) बोरोदिनो--३७३ बोरोन मेयेदोर्फ-४४५ बोरोलदाईताउ--४३२

बोरोशिलोफ—४०३, ४०६, 406 बोर्गा—३६७ बोलोस्त (पर्गना)—३७० बोल्गार---६, १८, २०, ७३ बोल्गारी---१६६ बोल्शेविक (बहुमतीय)— १८५, ३९७, ३९९, ४०३, ४०४, ४०५, ४१३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५१८, ५१९, ५२०, ५३८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५३, ५५५ बो रशेविक-कमीटी--४१६ बोल्शेविक ऋ!न्ति--२५०, २५२, ३५८, ३६१, ३८५, ३९२, ३९६, ४०१,४१५, ४१७, ४३९, ४४२, ४५३, ४७३, ४८६, ४९७, ५०१, ५०६, ५०७ (तैयारियां), ५०९, ५१२, ५१७ (तुर्किस्तानमें), ५२१, ५३२, ५३५, ५३६ बोलशेविक नेता--५०८ बोल्शेविक पार्टी--४०५, ४१७, ५०६, ५०८, ५२१ (-पार्टी ), ५२६ बोशोक्तू (बुश्तू)--३२८ बोस--२५४, ३९६ (जगदीशचंद्र) बोसनिया---३८६, ४०७, ४०८, 868 बोसफोरस--४०७ ''बोस्ताने मुजनकरीन''—-१३८ ''बोस्तां''—१४३ बोस्ताम--१७६, २०९ बौद्ध---३०, ३४, १२७, १३५, २९६, ३०० (-कल्मक), ३२४, ३२८ बौद्ध-धर्म---८, १५, २०, ३१, ४१ (मंदिर), १३३, १३५, मक्का---१०४, १४३, १८०, १३८ (संत), १४५,३२७,

३२८, ३३३ (-बिहार), ३४६ व्ये लोओज़ेरो-७५ (इवेत सरोवर) व्योर्क-४०६ ब्रन्सविक---२५७ ब्रांडेनबर्ग---२६० ब्रातिस्लावा—–३९ त्रियास्गा---१११, ११४ ब्रिटिश चैनल-३६६ (- चेनेल) ३८९, ५५५ ब्रूलोफ---३८४ ब्रेस्त---२३० बेस्त-लितोव्स्क--४१३ ''ब्रेस्ला''—–६, ४१३ ब्रीनो—३६६ व्यांस्क---२१७ ब्लांकेननागेल (मेजर)—४६९ ब्लित्ज्रक्रीग---२५८ भागीरथ--१५२ भारत--३५, ३७, १५०, १५३, १५७, १६३, १७४, २७१, ३५१, ३५७, ३६६, ३८४, ३८७, ३९६, ४२६, ४४४, ४६७, ४७४, ४९७, ४९८, ५२१, ५२८, ५३०, ५४२ भारतीय--७४, २२६, २२७, २९५, ३३१, ३७४, ४१२, ४३३,४६५ (व्यापारी) भाषातत्व---५२८ भिक्षु---१६२ भूमध्यसागर----२६९, ३८६, ४१३ 'भूमि-घोषणा"—५१० भौगोलिक अभियान---३७२ मंगोल--३१९ (पूर्वी-) मई-दिवस---३९७ मकदूनिया---४०७ मकरिये फ़--४४६ मकरी---१०७

१८५, २०३, २०७, ३५८, ४३४, ४४९, ४५२ मखचकला---७४ मखदूम—१५३, ४९२ (कुल्ली, तेक्का) मखवेचंको--१९२ ''मरूजनुल्-असरार''——१६१ मगयार -- २१, २२ २४ (हुंगेरियन), ३७९, ५४८ मगरदी---१४७ मग्ज---२०९ मङ किरमान---६१ मङ किशलक--१३०, १७८ (मङ्गिशलक) मङ-गू---६, ७, २१, २९, १२७, १२९, १४७ (खान), २९० (चिपटी नाकवाला) मद्ग-गू तेमूर----२९, १३०, १४३ "मजदूर इत्तिफाक"--५१८ (मजदूर लीग) मजदूर-प्रतिनिधियोंकी सोवि-यत--४०१, ४०३ ''मजनू ं-लैला''——१६१ मजार--५४६ (गांव) मजीदुद्दीन--१२६ मतनियाज--४८६ (दीवानबेगी) मतम्राद--४८५ (दीवानवेगी) ''मत्लउस्-सादेन''——१५६,१५७ "मत्लंडल-अनवार"—-१६१ मत्सेन्स्क—६८ मत्स्य-न्याय-४०९ मथुरा--१५१ मदरसा---१७०, १९३ ''मदरसा-खुसरविया''—-१६१ "मदरसा निजामिया"---१६१ ''मदरसा-शेरदिल''—–१९४ मदलीखान--५४० मदलेन--५१६, ५४८ मदिरावाद---१३७ मदीना---१८९, १९०

मध्य-एसिया-१०३, ४०५, ५११ मध्य-ओद् --३३२, ३३७, ३४३, ३४७ मनाप--५३७ (सरदार) मनाहदान--१६५ मनोमाख---७, १०५ मन्तजोला--१३५ मनलूक---१४०, १४१, १५२ ममाइ---५०,५१,९८(खान) मरकित--१८ मरगा---१४१ मरगिनान---१७६ मराग-जगात--२८ मरागियान-४१ मरिगोरोफ---३३३ मरियतबुर्ग---२४९ मरिया--११५(नगाया), २८४ मरीना---२१९, २२५ मरुन्स्क---३८८ मार्कोजोफ़ (कर्नल) – ४८०, ४८३ मगिलान--१७६, ३०५, ३०६, ४२१, ४२४, ४२८, ४३१, ४३६, ४३७, ४४८, ४२०, ५१८, ५२० ( मिंगलान) मलदाविया---६ मलिक--३६ मलिक अशरफ---३९, ४०, ४१ मशहद---१५८ (ख्रासान), १७३, १७६, १७७, १७८, १८१, १८२, १८७, १९१, . २०३, २११, ४४२, ४४४, ४६१, ४६६, ४७६, ४९१ मशहदी--१४५ मसऊदवेग-१३०, १३२(-वेग), १५० मसऊदी--७३ मसद--५१४ (उपबेक) मसूरी---४६२, ४९९ मसूरी झील-४१३ मसोपोतामिया -- ५, ४११

(इराक) मस्कत--१०४ मस्क्वा--९० (मास्को) मस्ची---४८२ मस्जिद--१८३ ''मस्नवी'—-१४३ (कथाकाव्य) महमतकुल — ११०, ११२, ११३, ११४, ३१८ महमूद---६९, १२२, १२३, १९२, २७५ महमूद काश्गरी---५४७ महमूद--१६८-६९ (खान), १९१, २११, २१६. (-बी अतालीक), २७७ (मिर्जा) महमृद मिर्जा--२७७ भहम्मद--(देखो मुहम्मद, मोहम्मद) महरम-४३४ (एक अफसर) महाओदू ---३४३, ३४९, ४२५ महाकेबिन---३३१ महाखान--१२१ महा-गाड़ी--३ (-नगर) महाचीन--१०३ महादूत--३२ महानोगाई---३३९ भहासंघराज--३५, ११६, २२९ महराजुल——३४, ७७, ९३, ९६, ९७ महासागर---३७२ महीने---१९९ मंगजेना---२३८ मंगलइ सुयाह—३०२ मंगला---२९५ मंगलाई-सूबे—२९५, २९६ मंगलिक---३३८, ३४६ मंगित---१६७, १६८, १६९, १८५, १९२, १९४, २०९, २७९, २८९, २९१, ४२०, ४७१ (तुर्कमान),

(वंश), ४८४, ५१६ (औगुत, उज्बेक), ५२७ ( = मंगीत ) मंगिशलक---१६८ (कास्पियन तट), १८५, १९९, २०३, २०५, २०७, २०९, ४६९ (तुर्कमान), ४७२, ४८१, ४८९ ( = मंकिशलक) मंगुत---२८७, २९१, ३१८ मंगुत (मंगित) ---५१४ (करशी बुखारामें) मंगुरलक (मंगिरलक)---३५८ मंगू तेमर-३१५ (मझ-गू-तेमूर) मंगोल -- ३ (-खाकान), १३ (भाषा), ३१, ९२, १००, ११४, १२९, १४१, १४२, १५४, १९६, २१०, २२७, २६३, २७३, ३००, ३१३, ३१६, ३४० (तोर्गुत), ५१७, ५२९, ५३०, ५४१, 486 ''मंगोल-उन्निगुचा''—-१३ (तोपची) मंगोलायित-२८४, ३०५, ४८६, ५२८, ५३९ मंगोलिया—१२४, १४५, २३८, ३२२, ५१२ (बाह्य), ५३० मंगोलिस्तान---२९५ मंगोलिस्तानी---१४९ मंचू (छिड़)---३२४, ३२९, ३३७, ३८९ मंचूरिया-- ३९७, ४०२ मंचुरी---३८९ मदारिन---२५३ (अफसर) मंदोफ---२२७ मंसी---२३५ मंसूर---१६९ माखिम---११० मागियान--१८७, ४५७, ४५८ माचा---४५७, ४५८ माचीन---१३०

माजन्दरान--६३ (ईरान), १०३, १४५, १५४, १५७, माजूर--४६० मानी---१६२ मामियान---१८७ मार---३१५ मारमोरा--३८६ (समुद्र) मारी--१०७, २२१, २२४, २३४, २३७, ४०१ मारीइन्स्क---३६५ मार्कोनी---३९६ मार्को पोलो--७, १०, १२, १३, ४६, ४८, ६६, १२५, ४६२ मार्क्स--३७९, ३८६, ३९१, ३९३ (कार्ल मार्क्स),३९५ मार्क्सवाद--३८७, ३९३, ५०७ ''मार्क्सवाद और राष्ट्रीय प्रक्न"--४११ मार्क्सवादी--४१० "मार्कोपोलोकी यात्रायें"---११ मार्शल-ला---४१७ "माली तियात्र"--३८५ माल्ता---२६९, २७० माल्ता-धार्मिक-संगठन---२६९ मावरा-उन्-नह्न--१२१ (== अन्तर्वेद) मासूम---१९४ मास्को---६, २२ (मकस), २६, ३५,[४३, ५१ (-ध्वंस), ५२, ५३, ६१, ९१, ९२, ९६, ९७, १०१, १०५, ११४, १५१, २०५, २१७, २१८, २१९, २२०, २२२, २२४, २३३, २३७, २४०, २४१, २४६, २४७, २४८, २४९, २५२, २६६, २८९, ३१७, ३१८, ३२५, ३२७, ३३८, ३६५, ३६६, ३६८, ३६९, ३७३, ३७७, ३८३, ३८५, ३८९, ३९८, ३९९, ४१६,

४४४, ४९३, ५०७, ५०८, ५१०, ५११, ५३३, ५५०, ५५४ (मस्ववा, मास्ववा) मास्को राजुल—३४ मास्को-विजय---२२ मास्क्वा—१०१(नदी), २२१ मिकादो---१४० मिखाइल–३४, ९६, ९७, १०२, १३५, १८८, २२४, ४०५, ४१९, ४८० (महाराजुल) मिखाइल रोमानोफ--४१९ मिखाइलोफ—२४८, ५२५ मिखाइलोव्स्कया—३८३ मिखाइलोव्स्की---३९२, ४८८ (खाड़ी) मिङ-वंश---१६ (=प्रकाश) मितन-५१६ (उज्बेक) मित्र-शक्तियां---५०३, ५०६ मित्रासोफ़---३४१ मितिल्न्स्कया---३८५ मिनुसिन्स्की---३९५ मिन्जान---४६२ मिन्स्क---३९५ ''मिन्हाजुल्मज़क्करीन''—-१३८' मियानकुल-१६३, १७०, १७६, १८२ ''मिरातुल्-मफ़तूह''—–१४५ मिर्जा---११३, १६५, २८७ मिर्जा अस्कन्दर---२९८ मिर्जा खोजा---५५३ मिर्जा रहीम---५४३ (ईशान औलिया) मिर्जा शम्स--४२५ मिर्जा शहबाई (बुखारा) --- ५२६ मिल---३६५ ''मिलियनी''—११ (=करोड़ी) मिलोरदोजिच---३७५ मिलोस्लाव्स्की—२२७ मिल्की खिराज-४५३ (उज़्बेक) मिल्तेक---५१५ मिलयुकोफ--४१८

मिस्र**—३९**, १०३, १३०, १४०, १४१, १४२, १४४, १४५, १५२, २६९, ४११ मिंग्--१९१,५१४ (उज्बेक), ५१६, ४२१ (कबीला) मिं गुलक--३०० ''मिंग्बाशी''--१४८, ४२८ (वजीर) मिंग् बुलाक--४८०, ४८१, 863 मीनारकलां---४५३ मीनिन---२२४ मीर अरब--१८३, १९३ मीरअली---१५४ (तब्रेजी), १६२ (मजन्) मीर अलीशेख--१८१ मीर आखुर--५५२, ५५३ मीरखोजन्द--१३६ मीर नजीम--१७५, १७६ मीरशब (कोतवाल) — ४४९ मीरांशाह--५६ (तेमूर-पुत्र), ६१, ६६, १५०, १५९ मुखानोफ़---५४२ मुकीम--१९१ (खान), १९२ "मुक्ति-संघ"— ३७३ मुगजर---३५५ मुगल--१४८, ३०५, ३११, ३१३ मुगल-साम्प्राज्य---१८७ मुंगोल---५१५ (उज्बेक) मुगोलिस्तान--४९, ५५, ५६, ६९, १२१, १३४, १३७, १४८, १५५, १६६, १६८, १७१, १७३,१७४, १७५, १७७, २७५, २७७, २७८, २९३, २९८, ३०५, ३०७, ३०८ (सप्तनद) मुगोलिस्तानी---१७१ मुझ-खे---२१, २६, १२७, १२८ मुस्तका खान---१६५ (कआन), १३९

म्ज़फ्फर---१७२, ४३१,४३२ (अमीर, बुखारा) म्जफ्फरी-१४७, १५० (-वंश) मुजार्त-३३६ (डांड़ा) ' मुजाहिन्द--४४३ (धर्मयोद्धा) मुद्रा-स्फीति--५०६ मुबारक---८, ४८, ६६, १२९ (शाह) मरगाब--१४१, १७२, २०३, ४७७, ४८८ मुरमो--८२ मुरिकन—-२८८ मुराद---४६०, ४८९ (अमीर) मुराबिन--४६७ मुरावयेफ—२७२, ३७३, ३७४ मुरावेफ---३७४, ३८०, ३८१, ३८८, ३८९, ३९०, ४७२ मराव्योफ-अपोस्तोल—३७५, ३७६ मुरीद--४३, ३७७ (-वाद) मुर्गाब--४४१, ४८९, ४९८ (बाला), ४९१ मुर्जा--५३ (मिर्जा), २८७ मुर्तुजा---३१५, ३१६ मुलर---३१६ मुल्तान--७, १८, १४४, १५१ मुल्ला कारी---४९५ मुल्ला नीरक-१८३ मुल्ला मुशिफकी---१८३ मुल्ला शम्श्दीन--१२२ मुशरिपुद्दीन---१४३ मुसलमान---३० ''मुसलमान कमकर संघ''–५२३ मुसलमानकुल चूलाक (लुंज)---४२७, ८२९ मुसिकी यड-कि-५६ मुसँबी---१३५ मुस्तफा कमाल-५४३ मुस्तेर---५१६, ५२८

मुहम्मद-६९, १०३ (पैगम्बर). १२५,१३५, १३६, १४२, १४४, १४५, १५९ (२), १६१, १६६, १६७, १६८, १९०, १९१, २०१, २०४, २०६ (देखो मुहम्मद भी) महम्मद अमीन-४६९(ईनक) ४९० (खान) मुहम्मद अली---३९४ मुहम्मद उसमान---११६ मुहम्मद किर्गिज--३१०, ३१२ मुहम्मद खान--६७ मुहम्मद गूरगान--३०६ मुहम्मद जहूर-४२३ (दीवान-बेगी) मुहम्मद जौकी--१५६ मुहम्मद तर्खन--१६० मुहम्मद तेमूर--१६९ मुहम्मद नियाजबी--४७१,४८२ (दीवानबेगी) मुहम्मद रजा बेक-४७१ मुहम्मद रजाबेक-४२३ (तुगाई) ४७१ मुहम्मद रहीम खान--४७१ (खीवा) मुहम्मदशाह---३११, ४७४ (ईरान) मुहम्मद शिकाबी-१६२ मुहम्मद शैबानी—१६३, १६५, १६७, १६८, १६९, १८०, १८३, १९७, २७७, ३०६, ३०७ (शाहीबेग) मुहम्मद सालेह—१८३ मुहम्मद सुल्तान-५८ मुहम्मद हैदर---३०२ मुंगत नोगाई---२८६ म्ंगा--- १९७ मू-चुङ---२२७ मूजातिच-५५२ मूजार्त---३३१ मूजिक---२२८, ५३०,५३१

मुमिन-५१५ (उज्बेक) मूरऋापट---४६०, ४६२ ''मूर्खं''—-३९२ मूलर---१११, ३४५, ३५९ (मुलर भी) मुसा---१५० ''मुसी''--४२५ "मृत आत्मायें"---३८४ "मृतक गृहके संस्मरण"—-३९२ मेकआर्थर---१४० मे वनेल--४४९ मेक्सिको--४७३ मेगलान बुका--१४३ मेचनिकोफ़---३९६ मेजमिर---७३ मन्---१५३ मेन्दली---४८४ मन्देलेयेफ---३९२ मेन्शेविक---३९७, ४००, ४०, ४१०, ४१६, ४१७, ५०५, ५०६, ५०९, ५१७, ५१९, ५२१, ५३८ (अल्पमतीय)

ममक---५० मेमना---१९१, ४५१, ४८९ मेयाफरिकन--७ मेरकेंद--४३४ मरकुत--५१४ (उज्बेक) मरेगन---३२१, ३२४ मरगास---१४२ मेरगुल---१३१ मेराउरिक--१२५ मरिया---७७, ९० मर्कुलोफ़---५४४ मर्गलानी---१२६ मेर्व---१३, १३१, १५४, १६१, १६७, १७०, १७३, १७६, १८१, १८५, १८९, २०३, २०४, ३०९, ३८८, ४४०, ४४१, ४४२, ४४४, ४७३, ४७६, ४८९, ४९१, ४९२, ४९७, ४९९, ५००, ५४८, ५५०, ५५५

मेशकरी--३५५ मेश्केरियक---३५४ मेहतर--४३४, ४३५, ४६०, ४७२ (वित्त-मंत्री), ४७५ ४७७, ४७८ मेहमानखाना--५४० (सामूहिक मेहरबान खानम—-१७७ मेहरानरूद-४० मेहीन---१९९ मेंगली गिराई---१०० मेंगू---८ मेंशिकोफ—-२५५, २५६ मैमना---१९४ मैमाचेन---२५६, २५७ मेलबाश---३२१, ३३९ मोइसेचेंको---३९३ मोक्सी---४१ मोगक---१८३ मोगल---३१२ मोगाकपुल---१७० मोगिलेफ--५०३ मोजाइस्क--५२, ९७, २२१, ३६९ मोजेर--४९४ मोतिनान--५४६ (गांव) मोतुगान--१२६ मोन्तेनिग्रो---३८६, ४११ मोन्तेस्को---२५९ ''मोरगू''—२५४ मोरान--१३३ मोराविया---२३ मोरोजोज--२२६, २२७, २२८, ३७६, ३९३ मोर्दवी---३७२ मोर्दावी---९०, ९२ मोर्द्धा--१०७ मोद्धिन---२२, २२१ (मोर्द्-मोद्धिनी---२३४, २३७ मोलियेर----२६६ मोलोगा--३५ मोलोतोफ़--४०६, ४१६

मोल्दाविया---२३, ३९, ३८०, ३६७, ३८० मोसली---१४४ मोहम्मद ओगलान--४९ (सुल्तान), ५० (ओगलान), ६५ (खान), १६६ (मिर्जा) मोहीउद्दीन—३९ (बुरदइ), १५७ म्निस्जेफ—२१८ म्स्तिस्लाव---८४ यउजा---२४६ यक्सा----२४३ यग्नान---४५७, ४५८ यग्नाब---५३९ (गांव, नदी) यग्नावी-५३९ (-भाषा, गलचा) यङ्गी---१३५, ३०२ यज्द---१०३, १०४, ३०१ (ईरान) यतीकंद---३०८ यतीकुदुम---१७४ (सप्तकूप) यदकू---४९ यदा-तासी---१८३ यनकुरु---१५२ यमागुरची---१६७, २८६ यमासोफ़---५३३ यमीशफ---३३३ (यामीशेफ़) यम्बा---२०५, २०८, २८४, २८६, ३२१, ३३९, ३५० (नदी), ३५६, ४६५, ४७८ यलानतुश—-२८२ यवन----२६९ यशमुत---१४३ यस्सू-मङ-गू---२९ (तुर्किस्तान), यस्सी---५६ ५७, १५९, १६५ (तुर्कि-स्तान शहर), १६८, १६९, १८०, २७९, ४३२ यसाउर---१३४, १३५ यहिया करती--१५० यहदी--३६, ७४, ८३, ३९०, ४४२, ४४५, ४४६, ४५०, 847

यंगी आरिक--४८५ यंगी कला--४९६ यंगीशहर---१९९ यंगी-हिसार---३०९, ४२५ यंजील—-१६० याइजी--२११ याइलक—-३० (याइलग), १३० (गरम चरागाह) याकुत्स्क---२३८, २४४, ३९१ याकूगिर---२३८ याकूत--७१ (साइबेरियामें), २३८, २७१, २७२, ४०२ याकूतिया-- ३९१ याकूब--११०, ४६२४, ७६ (मेहतर) याकोब---३४८ याकोबी---३८३ यागरिनी---५१५ (उज्बेक) यागलान—६० यागलिबी--६१ यागेलोन---६१ यांगीकन्त---२९२ याङ-चाउ---१० याङ-ची---५, १६ (याङ ची) याचिरली--५४८ (तुर्कमान) याजगंद---५४३-४५ याजगिर---५४७ (तुर्कमान) याजिर--५४७ (तुर्कमान) याजूज---२८० यादगार--१०४ (महम्मद), (खान), १०८, ११० १६०, १६६, १९६, ३१६ यान---२२१ यान कुर्गान-५४३ (गांव) यानीकला--४८४ यानी कसगन--४८१ यानी-किर्गिज---३४८

यानीकुर्गान-४२९, ४३१,

यानीकन्त---२६ (सिरतटे)

यानी दरिया--२९२ (नवीन

४५२

नदी), ४८०, ४८१ याबू--५१५ (उज्बेक) याम---११६ यामच बी (बाबर) -- ४२१ यामिश--३२६ (सरोवर), 333 यामूत (तुर्कमान) - २००, २०७, ४६७, ४६८,४६९,४७०, ४७१, ४७७, ४८४, ४८७, ४९०, ४९४, ५४७ (यामुद) यायिक---२१, ४९, (उराल), ७५, २०५, २०६, २३५, २३६, २६१, २८४ (उराल), २८५, २८६, २८७, ३१८, ३१९, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४३, ३५०, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८ यायितस्क---२३६, २६१ यारकंद--१६४, ३०३, ३०७, ३०९, ३१३, ३२८, ३३२, ३३३, ३४७, ४२५, ४६४, यार मुहम्मद--१७५, १९५ यार मुहम्मदोफ़---५३३ यारलिक----२६ (शासन-पत्र), २९, ३३, ५१, ६०, ९३ (अधिकार-पत्र, शासन-पत्र), १४३ यारलिक तुराखान--४७७ य।रोपोल्क---८३ थारोस्लाव---२६, ५२, ८४ (१),८५, ९२, २२४,३१८ ''यारेस्लाव्स्की-प्राव्दा''--८४ यालगू—-१३० यालूतुरा---१२२ यालीनिश—३१६ यालीसेफ---२२७ यालू (उपत्यका)—३९८ याव्लोचकोफ—३९६ (बिजली दीप आविष्कारक)

यासा--१२१ (यास्सा),१५४, १६३ (विधान) यासी---८२ (ओसेती), २९७ यास्साक---१७६ (कानून, यासा) यास्सी---२६३ याहक पश्ते---५४३, ५४४ यिदिस्से --- ३४९ यिसु-धेमुर— -१५ यु-अन---९ युकलिक---५५ युक्त राष्ट्र (अमेरिका) --४०८, ४१२, ४१४ य्ग---१५८ युगकमिक पद्धति--३९२ युगुर--३१६ युप्रा---९४ य्ङ-चेन---३३२ युज--५१४ (उज्बेक) "युढ और शांति"--३९३ युन्नन---१४ ''यूनी कमुनिस्त'' (युवक कम्-निस्ट)--५३३ युरेकिर--५४७ (तुर्कमान) यरेकी--५४७ (तुर्कमान) युर्ची--४५९ युर्त--३०५ (आंद्वाले देश), युलदुज—१३३, २९८, ३०० युल्दाश--४५७ (परमांची) युवान-मिद्ध-युवान---३८९ युसकुदुक---४८१ य्कागिर---२७१ ''यूगेनी-ओनेगिन''— ३८४ यूजक---५१५ (उज्बेक) यूदेनिच---५५२ यूनस---१६६ (खान), २०२, २७७, २९३, ३०५, ३०६, ३१२, ४२१ (खोजा) यूनिया---२६९ यूफियोसि---२८४

य्रियेफ---५२, ८४, १०८ यूरी-९० (१), ९२, ९६(३), ९७, ९९, २३७ (सेनापति) "यूरोपा"—२४१ यूर्ति---३१९ यूलर----२६५ य्सुफ--४२ (-मिङ्बाशी), ५३ (सूफी), ५४, १५७, २७८ (अमीर) येद्मयुर (तुर्कमान)--५४७ येकाजुखोर---२४१ येज्द--१०३ (उयेज्द), १०४ येदेची---११६ (मंत्र द्वारा वर्षा करानेवाला) येविस्सन (एतिसन)--३२१ येनिसेइ---२३८, २७१, २७२, ३७६, ३९५, ४८९ येनिसेइस्क---२३८ येपंचिन्स्की--११५ येम्बा---३४३ (यम्बा) ययमयुर---५४७ (तुर्कमान) येरेवान (अरमनी) - ३७१, ३७७ (येरिवान) यरोफेइ---२४२ येर्मक---१०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, २३५, २३८, २७१, २७२, ३१५, ३१६, ३७४, ३८०, ३९० (-एरमक) ये मैकोवो-गोरोदिची--११० येर्मकोवा पेरेकोफ---११४ येर्मीलाई---११० येर्मोलोवा (अभिनेत्री)--३९३ येलचिन---५१४ (उज्बेक) येलिगइ---११४ येलदङ----३२१ येलिज्की—३१७ येली-४८९ (तुर्कमान), ४९०, येलेना---१०६ येल्तन--- ३५१ येल्विक---३३८ येल्यु---५

येल्यु चुत्साइ--४ (मंगोल) येवेंकी---२३८ येसू-मुङ-खे-१२६ (-येस्सू मङ-गू) येस्केल्विनियान—११३ येस्सुन---१३६ येस्सू मङ गू---१२६, १२७ योदोकिया---२५१ योब---११६ योरोशिलम—३८० योलेतान-४९०, ४९१, ४९७ (उपत्यका) योलोतेम (किला)—४७६ योसफ---२६७, ३९६ (=स्तालिन) योहन---१३५ यौजा----२४१, २४६ ''रईस शरीयत''---४४३ (धर्मा-धिकारी) रगूसा---२४ रजब कराजार--४२४ रजाइया--५५४ (उमिया सरोवर) रजाकुल्ली--१९३ रजीमखान-४६६ रणजीतसिंह--४४८, ४५० रतिबर--६, २३ रबात—१६१ (धर्मशाला), २९८ (पांयशाला) ''रबोचया जार्यां' (कमकरों की उषा)---३९१ ''रबोचीपुत''–५०८ (बोल्शेविक पत्र) रबोचेयोदेलो---५१८ रब्तन---३३२, ३३३ रमजन---५१ रशीद खान---२७७ रशीदुद्दीन—२६, ४६, १३३, १४५, ५४७ ''रस्कोल्निकी—२२९'' रस्तिसियन-द-पीसा--११ रस्तोफ़---८२, २२४, ४०२

रस्पुतिन---४१५, ४१६ रहमतुल्ला---५४६ रहीम––१८८ रहीमकुल खान--४७६ रहीम बी--१९२, ४५५ (मंगित) रा--७१(वोल्गा नदी), ७३ राइ--८१ (स्वर्ग) राइन--४११ राइम्सक—३५८, ४२९, ४७६ राग--४६२ राजक्मार द्वीप--३१९ राजा (वाङ)—३४७ राजादेश—३५७ (उकाजे) राजिन---२३६, २३७, २३८, २६१ राजुल--- (क्न्याज), ७५ २५३, ३१७ राजुल उहसोफ---३५२ राजुल गागरिन--४६४ राजुल ल्वोफ--४१७ राज्यदूमा--३७०, ४०४ (संसद्), ४१० राज्यपाल-१६८, १७८, २१७ राज्य-परिषद्--३७०, ५०६, 400 ''राज्य-विधानोका संहिती-करण"--३७० रादा---२३२ रादिमिची--७७ रादिश्चेफ---२६७, २६८ रानी--२५५ (एकातेरिना), ३४४, ३५१, ३५२ (अन्ना) राबर्ट (जेनरल) ---४९८ रायन-५३३ (=जिला) **रा**यमुन्दर—१३५ रावलपिंडी---३१३ राष्ट्रीय परिषद्--११६, २१७ राष्ट्रीय सभा--१०८ रिचार्ड---१३५

रिनदान--५१५ (उज्बेक) रिदालफो--१०५ रिन्-छेन्-पल्---१६ रिन्-छेन्-फग्---१५ रिपेन्स्की---३५७ रिलेयेफ--३७४, ४७५, ३८२, ३८३ (कवि) रीगा-९५, १०८, २५१, ५०७ हइकोफ--५०६ रुथे निया--२३ रुबरिक--७, ८, १०, १२५, १२७ रुमानिया--३८६ रुम्यान्तसेफ---२५८, २६० "हस्कया प्राव्दा"--८५, ३७३, हस्की अकदमी नाउक---२६४ रुस्तम--१५८ रूजवेल्ट--४०० (अमेरिकन) रूजा---९६ "रूदिन"<sup>---</sup>३९२ रूबल--२५५ रूम--१४३ रूमानिया-१०३, २२९, ४००, ४१२ रूमी--१४३, १४७, १५२ रूरिक--७५, ३७२ रूरिक-वंश---११५, २७८ रूस--५, १६, २९, ६८, ७१ ७३, ७७, ७८, ८३, १०३, १०४, १५३, १६७, २०६, २०७, २१०, २३३, २६९, २९१, ३२१, ३२४, ३२९, ३३२, ३४७, ३६६, ३९८, ४०७, ४२५, ४९० ४९४ (तुर्कमानयुद्ध) 479, ५३६ रूस-जापान-युद्ध---३९७ रूस में ऋांति-- ५०३, ५३१ (१९०५)

"रूसमें पूंजीवादका विकास"---

३९५ रूसी-५६, ७२, ७४, २४३, २४४, २५३, २७०, २७९, ३१६, ३२६, ३७६, ३८९, ४९३, ५२२ (सफेंद), ५३५, ५३६, ५५२ रूसी अभियान--४७४, ४८० रूसी-एसियाई बंक-४०९, ५२३ रूसी किसान संघ--४०१ रूसी गणराज्य--५१२ रूसी गुलाम--४६५-६६ रूसी-चीनी-४०९ "रूसी तियात्र"---२६६ रूसी भाषा--३९२, ५५६ (और भारत) "रूसी मजदूरोंका उत्तरी संघ"-रूसी विज्ञान अकदमी---२६४ रूसी सत्य-अधिकार---३७३ "रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी"--४०५ रूसो---२६७, ३७३ रूस्तक--४६२ रे--१०३ (तेहरान) रेगिस्तान--४४९ रेडियोग्राम--५५० रेतेनकाम्फ--४१३ रेनाड--३३१ रेपिन--३९३ (चित्रकार) रेल-इंजन---३७६ रेल-निर्माण---४९९ रेव्-कम्---५२४ (रेवल्य्शनरी कमिटी, ऋांति-समिति) रेवेल---१०८ रेंगल---३७३ रोज खान--४७० रोजिन्स्की---२२१ रोम--७३, १०६, १४१, १४५, १५०, २६९, ४३३ रोमन--६ (ईगर-पुत्र), २२, ५३, ७३

रोमन-पोप--२२९ रोमनोफ---११५, २१७, २५६ रोमनोवा--११५ रोमनी---२०३, ४३३, ४३४ (= जिप्सी ) रोमानोव्स्की--४३२, ४५२ (जेनरल) रोयरिक--७५ (=रोइरिक, रोरिक) रोरिक--७५ रोरिक-वंश--५१७ रोलेट कानून-५२१ रोस्तोफ---३५, ६३, ८६, ८८, ९0 रोस्तोब्त्सेवो--५२५ रोहा---८, १४१ र्जर्याद्नीप्रिकाज-२२८ र्याजिन---२२, ३४, ५१, ५२, ६४, ६८, ८२, ८८, ९१, ९२, ९८, १००, १०६, २२०, २२३ लगोवा--५५३ लघ्-ओर्द् ----२७८, ३३७, ३३९, ३४३, ३४९, ४६७, ४६९ लत्विया--४०१ लत् वियन---५१९ "लताफ़तनामा"—-१५८ लतीफ---१६६ लदोगा--९४, ११६, २४९ (सरोवर), ५५१ लश्करबाशी--५४५ लंका---१०, १०३ लंग--१४९ (लंगहा) लंदन---३९, ३८२ लाइप्जिक---२६७, ३७० लादा-७३ (= हादा) लादिगिन---३९६ (बिजली-आविष्कारक) लादिस्लाउस--५३ (=ह्रला-दश्रवा)

लामा--१२ (साध्), १३८ लायक पसंद (बासमची)-५४४ लायोस कोस्त--३७९ लार--१०३, १०४ लारगा--२६० लाउ गारद--५४९ "लाल जैनरल"--४०६ लाल सरोवर--४१५ लालसेना--५३३, ५४६, ५४९ (तुर्कमानियामें निर्माण), 444 लावाजिये---२६५ लाब्रेन्तोफ (जेनरल) -- ५३१ लाध--८० लाहार्प--३६५, ३६६, ३७० लाहौर--७, २८, १४४, ३१३ लिखारेफ--३३३ लिगनित्ज---६, २३, २५ हिड-अन्--९ लित्वा---३१९ लिंके---३७३ लियुवन--९८ लियुवानिया--- ३४, ३८, ५३, ६०, ६८, ९७, १००, १०८, २२९, २३४, ३७७, \* ? 3 लियुवानी--५२, ६२, ८३, ९५, ९८, १००, २२१, 380 लिथो---१५५ लिपि---९ लिफलेंदिया---२४९ लियांगर--४२५ लिवोनिया--७८, ९४, ९५ (बाल तिक-तट),१००, १०८, १०९, ११६ ली-चूड---८, ९ लूई---२३,२६७,३७० (अठा-रहशं) लगान्सक--४०३, ४०६ लुगुई---३१७

लुत्स्क---६३ ल्बलिन—६, २७, 238 लुबा----३१७ लूओराबेतलन--२७१ लूकस---११० लूल---४० लेपकोइ--३१७ लेन:----२३८, २३९, २४०, २७१, २७२, ३७३, ३७६, ४०९ लेनिन--३७६, ३८७, ३९२, ३९४-९६, ३९७, ३९९, ४०२, ४०३,४०५, ४०६, ४१०, ४११, ४१३, ४१९, ५०३, ५०९ (प्रथम राजकीय घोषणा), ५१०, ५१३ (देहांत) लेनिनग्राद--५७, १६२, २५०, ३९२, ५३३ लेनिम-पर्वेत-- १०७ लेनिन प्रतकालय---२६७ ४५१, लेनिनाबाद--४३१, ५१८ (खोजन्द) लेनिन्सक--५३५ (शिखर) लेंगेस--३४९ लेप्सा----३३१ लेबाउजकी---३१६ लेम्बर--२३ लेर्भन्तोफ--३८२, ३८३ (केवि), ३६९, ३८४ लेव ताल्स्त्वा--१८०, ३९२ ऄवितनः--३९६ (चित्रकार) लॅंडसेल—२९९ ''लैला-मजन्ं''---१६१ लोवा (सार्वेरिया) - - ३३५ लो-डो-ग्य ऱ्-छेन---८ लोगुखना--२५१ लोब्--३०० लोबनोर---२९७ लोबाचे व्स्की---३८२

लोन्जाङ---३२१

लोब्जाङ जाजेर---३४० लोब्जु झ---३३८ लोमकार्ट---५५२ लोमनिद्ज---२४ लोमाकिन-४८१, ४८४, ४९५ (जेनरल) लोमोनोसोफ़—२६५, २६७ लोयाङ---५ (होनान्में) लोली---२०३, ४३४ (जिप्सी) लोवात---७५ लोसवा---१११ ''लौह-पुरुष''—-२७१ लोह-युग---५२८ ल्याउ त्र (प्रायद्वीप) -- ३९७ ल्याखोफ़--४०७ ल्यापुनोफ़---२२३ ल्यूप---३३१ ल्योन-परिषद्—६ ल्योनहार्ड--२६५ ल्योन्ति---२२७ ल्योपोल्ड---२५७ ल्बोफ़---२३२, ४१३, ४१८ ल्हचन खान--३३२ ल्हासा---३३२, 385 "वकाया"--६७ (घटना), १५६, १५९ वकुलिचुक--४०० वक्ष\_—६ (आमू दरिया), ७, १३०, १३१, १३४, १३७, १३९, १५४, १७३, १८६, १९४, २०५, २०८, ४३९, ४४२, ४६५, ४६७, ४८०, ४८८, ४९०, ४९९, ५२७, ५३९, ५४१, ५५१ वखान--४६१, ४६२ वखेया (इलाका)--५५६ वज़ीर---१२५, १२६, १२७, १३१, १३७ (अमात्य), १८३, १८६, १८७, २०८, ४४५ व्रजीरआजम-१३६ (महामंत्री)

वत्शिर--३२४ वदगिस---६७ वरंगी--७५, ७६ वरसामिनार--४५८ वरसावा---२३४ (वारसा) वर्गचेतना--३९१ वर्णमाला--९ वर्स्त --१११, ४२५(=८ $\frac{3}{3}$ फर्सख) वस्तुवाद--२४१ वस्साफ़--१२७, १२९, १३३, १४५ वहीउद्दीन---१५३ वर्षपत्र---१६ वलाचिया---३९, ३८० ''वलायत-उज्बेक''---१५६ वली--३०४ ''वली-निअम''—–४४२, ४५६ वली नियाज--५३३ (मुल्ला) वली मुहम्मद--१८६ वसी कुरजी---१८८ वाट्रल्--३७० वादाचा--४५६ वामपक्ष--५१९ वामपक्षी--४०५ वाम्बेरी---१७२, ४७६, ४७८, ४७९ (वम्बेरी) वायजीद---१४८, १६५ वायोन्दुर---५४७ (तूर्कमान) वारजकंद ---४८ वारसा-२३४, ४१३ (वरसावा) वालरस---२४० वाल-स्टाट--६ (युद्धक्षेत्र), २३ वाल्कोफ़---२६६ वाल्तेर---५५२ वास---१७४ वासमची--५२७ वासिलियेव्स्की---३९९, ५५१ वासिली--४२ (त्वेर-), ५२, ५३, ६१, ६३, ६४, ९९ (2, 7), 207, 205,१०९ (३), ११०, ३१६

वासिली---२१९ (शुइस्की), ३९१ (गेरासिमोफ) वासिल्को---८७ वास्को-द-गामा---१०१ वाह्लीक---१४९, ४४२ विज्ञान---३९६ विजन्तीन--७३, ७५, ७७ (पूर्वी रोम), ८४, १०५ विजिक--११२ विजयनगर---१५७ वितुत--६० (विथोल्द) वित्कोविच--४४८ विधान-संहिता--८५ विनिक—-२८ विम---१११ (नदी) विमान-विद्या--४१२ ''विरा''---८५ (अर्थदंड) विलनोस्--५३, २३४ (विलनो) ४१३ विलायत (अन्तर्वेद)---३०८ (==वलायत) विलियनोफ---३३३ विलियम---४११ (विल्हेल्म) विलियासुबर—–१४३ विल्युइन्स्क---३८६ विल्हेल्म--३७५ (३), ४०६ (7) विशवालिग--१२७, ३०१ विश्चेरा---१११ विश्लिष्ट---९३ विश्वयुद्ध---५२० विस्तुला--६, २७, २५९ वीट्स बेरिंग--२५६ वीना--१०१, २४९, ३७०, ३७९ (आस्ट्रिया) वीबोर्ग--४१७ (विपुरी) वुचेगदा---१११ व्शिगुन—–३२४ व्-चाझ---३११ व्ड--४६१ वेइ-हाइ-वेइ---३९०

वेग्इश---११४ वेगइशेव्स्कोये--११४ ''वेचे''---८९ (पंचायत), ९३, ९४, ९६ वेजिर--१६८, १७८, १९६, १९७, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०७ वेतुल्गा---२३४ ''वेदोमोस्तो''—-२५२ वेधशाला---१५७ वेनिद--७१ (वेंद) वेनिस---१०, ३६, ५१ वेनिसी---३८ वेनीउकोफ़--३६१ वेनेविनिनोफ़--३८२, (कवि) वेनेवेनी (इतालियन)--४६६, ४९३ वेन्द--७१ वेन्द्यकोफ---५३३ वेम्बरी---१२४, १८३, २९२ वेरदआ---५५ वेरेन्दे--८२ वेर्खोव्स्की (जेनरल)—-५०६ वेर्लोञ्नी सबीर (उच्चतम सभा)---३७४ वेर्ब्नेमउराल्स्क--३४९ वेर्ल्ने-निजिन्सकया---३१९ वेर्दगन--५२० वेर्नी---२९९ (अलमाअता), ३७९, ४१५, ५३०, ५३१, ५३७ वैर्नीये---२७७, ३६१ (श्रद्धा), ३७९, ४३२ (अल्माअता) वेर्स्त---५५१ (वस्तं) वेला----२४ वेल्जली---३९० वेल्लोर--४५२ वेल्यानोफ़--३३१ वेल्स्की--१०६ वेवोद—-१०९ (-राजपुरुष) वेसिफ---७३ वेसिर---१६८, १९६, ९१७

वेसी---७७, ९० वेस्ना-७३ (=वसंत) वैदिक---५३ वैद्र--१४३ वैधानिक जनतांत्रिक---५१७ बोगोल--११०, १११, ११२, ११३, २३५ वोत्याक----२३४ वोद्का (शराब)--४३६ वोयकोफ़---३१८ वोयवोद---२१७, २२३ (=राज्यपाल), २२८, २३८, ३२७ वोरोदिनो---३६९ वोरोनेज---२४७ वोरोव्योवो--१०७ वोर्स्कला---२५० वोलिन्स्क---८२ वोलेस्लाउस्---८४ वोलोत्त (=जिला)--४०४, 470 वोल्खोफ़---२२१ वोल्खोव्स्की---११४ वोल्गा---२०, २९, ६०, ६१, ७१ (=रा, इत्तिल), ७७, ९०, ९२, ९६, १०२, १९६, २०९, २१०, २३५, २३६, २४७, २४८, २६१, २६४, २८७, २८८, ३२१, ३२५, ३३९, ३४०, ३४२, ३४८, ३५५, ३५७, ३६०, ३७२, ४०१, ४२०, ४६९, ४८०, ५०८ (प्रदेश) वोलगा-कलमक---२३५, ३१९, ३३८, ३४५, ३५२, ३५५ वोल्गार---५, २१,७३, ७४, ७५, १५१ (बोल्गार) वोल्गारी--७१ वोल्ताइक आर्क (प्रदीप)--**३८३** वोल्तेर---२५९, २६६, २६७, ३७३

वोल्ना--६२ वोल्फ---१५३, ४९१, ४९२, ४५० (डाक्टर) वोल्ह्रनिया---२६, ३८ वोस्ताम--२०४ व्यत्का---२३४ व्यातिची---९० व्युकद्यज—–५४७ (तुर्कमान) ब्रुनवोल्ड---१०८ व्लादिमिर—६, २१, २२, २४, ३५, ५२, ६१, ७८, ८३, (स्व्यातोस्लाव-पुत्र), ८४, ८७, ९१, ९३, ९७, १०५, २५२ व्लादिमिर मनोमाख--९०, ९४ व्लादिस्लाव---२२२ व्ल।रम्बेर्ग--४३० व्से वोलोद --- ४१ (खोल्म), ८६, ८७, ८८, ९१, ९४ व्सेस्लाव--८६ २८४, २८९ शक---७१, (=सिथयिन), ३३४, ४५९, ५१६, ५१७, ५२८, ५२९, ५३६, ५३९, ५४१, ५४८ शकलाओ---२७ शकार्य--५२८, ५४१ शगनान--४५९ शगिन---२६२ "शज्ज्ञतुल्-अतराक''–१८,२६, २९, ३६ शतरंज---४९४ शकी----२०९ शबिनादाबेग----२५५ शमसमान---२८५ शमसा---११४ शमाजहान---२९८ शम्बेगाजानी--४०, ५४ शम्शुद्दीन---१३१, १४३, १४४, १५०, १५३ शम्शबान् आईम--४३९ शम्सिन्स्की--११३ शरफुद्दीन यज्दी-३०१, ३०४

शरवान---१५६ शरातंजिन—–३३४ शराबलाना—२८० (ताश्कन्द इलाकेमें) शराबलानी—–२७९ शरीकाना—४३४ शरीयत-१३७, ४४५, ५२६ "शरीयत-शरीफ" (सद्धर्म)— ५२६ शर्रा-उसून---३४१ शहबाई--५२६ (मिर्जा) शहरसब्ज--१४८, (==िकश), ४२७, ४३९, ४४२, ४४९, ४५१, ४५२, ४५३, ४५६, ४५७, ४६२ (दक्षिणी) शहरेखान---४३७ शां छ-तू---८ (कै-पिड-ह) शादम्लक---१५५, १५६ शादीबेक--६३, ६४, ६९ शान--१४ (बर्मा), ३८९ शान्ति-घोषणा---५१० शापूरगान-१३१, १३५, १८६, १९३, १९४ शाबिरगान--४६३ शाम--३३, ३९, १२१, १४० शामिल ---३७७ शावकान--३२ शाह अब्बास (१)--२०४ साह इरमाईल---१७४, १७६ शाहजमां---१९४, ४४६ शाहजहां-१५७, १८७, १८९, १९०, २०७, २२६, २२८, २४०, ३२५ शाहजिंदा--१५४ श।हतेम्र—४४२ ''शाहनामा''—-१५७ शाह फखरुद्दीन--१३८ **बाह्बेग---१०२, १८**६ शाह बूदग---१६६ शाह महम्द--१९४

शाहमातोफ--७१ शाहमुराद--४२१, ४६० शाह याकूब -- ५४३ शाह राजीउद्दीन---३०४ शाहरुख---६६. ६८, ६९, १५४, १५५, १५७, १५८, १६३, १६५, १९४, २९८, २९९, ३०१ शाहरुखिया--६७, १६७, १७१, २८०, ३०५ शाह शुजा--४४८, ४४९ शाह सफर---४४० शाह हुसेन (ईरान)--४६५ शाही (सिक्का)--४७८] शाहीबेग--३०६, ३०७, ३०८ (मुहम्भद शैबानी), 309 शांघाई---३८९ शिकतुर--१४३ शिगाई खान--३४६ शित्का---२३९ शिमला—४९९ शिया--१४५, १५३, १७३, १७४, १७७, १८९, १९९, ४४१, ४४२, ४७२, ४९२ शिरवान-२८, ३३, ३९, १०२, १४४, २०३ शिरामून---२८ शिरियानेत्स--५५३ (शीर्या-नेत्स), ५५४ शिस्--११५ शिस्तमक---११५ शी-चुङ---३३२ शी-चू--२४१ शीराज--३९, १०३, १०४, १५४, १६६, ३०१ शीराजी--१४४, १४६, १५७ शीरीन--५१५ (उज्बेक) शीरीं-खुसरो--१६१

शीरीं खोजा---१८३ शुइस्की---१०६, २२२ श्गनान--४२६ शुमिलोफ--५१८ शुलगिन--४१९ शुल्दुर---५१५ (उज्बेक) श्रशेन्स्कोये---३९५ शुस्तर--१५४ शुस्तोक---५२५ शकेर---३२८ शूरखाना---४८२, ४८३ ''शूरा इस्लामिया''—–५१७, ५१८,५२४(इस्लामीलीग) "शूरा उलेमा"—५१७ शूल्ज--४२९ शेक्सिपयर (लेफ्टनेंट)--४७५ शेख---१६९ शेख आरिक--४८३ शेख जलील---२०६ शेख नूरुद्दीन--१५५ शेख मस्लहत---५७ शेख मिर्जा--५४३ शेखहैदर---१६७ शेखुल्-इस्लाम---५९ (इस्लाम के महागुरु),१६६, १६९ शेडा-च --- २४३, ३२४ शेदरिस---५६ शेन्सी---५ (चीन), ३४० (शेन्शी) शेबास्त--१०३ शेमाख---१०३ शेमीअका-३४४, ३४५ (पुलाद) शेम्याका---९९ शेरअली--४६१ शेरकुली---१२५ शेरगाजी---२०१ शेरपुल--१९४ शेरमत--५४५ शेर महम्मद---५४५ शेरवान---२०४ शेराबाद--४५९

शेरेमेतोफ---२४९, २५० शेलगुनोफ---३८५, ३९४ शैबान---६९, १६५, ३१५ शैवानी--१६३, १६७, १७०, १७३, २७५, २८१, ३२१ ''शैंबानीनामा''--१८३, १९६ शैबानी-वंश---१६५ शोकुर--१११ शोनग्रावेन---३६६ रचे<sup>ष्</sup>कन—५१७ श्माइलर---३५८ ''श्रम-वेतन''----३९३ "श्रमिक मुक्ति"—३९३ श्रीनगर---१५२ रिलष्ट---९३ क्लुशेल्बर्ग---२५०, २५७ ध्वेत-ओर्दू---४५ (अक-ओर्दू), ५०, ५१, ५६, ६८, १६५, १६७, १६८, ३४३ श्वेत-मेश---१७२ सइकुयु---४८४ सइसान झील—३१८ (नोर) सइस्सन---३२९, ३३३ सईदाबाद--४० सकसिन---२१ (निम्न वोल्गा-उपत्यका) सकसीनत-१८ सक्या पण्छेन्---८ सबसौल (फरास)-४२९ सखालिन—३७२, ३८० सगस्की---३२७ सगीरदश्त--५४५ सङ-जी----३३४ सज़ोनोफ़---५२२ सतलुज---१५१ सती---८२ सदरुद्दीन अईबेली—३९ सदरे जहान--१२३ सदोव्स्की---३९३ (अभिनेता) सद्दे-सिकंदरी---१६१ सन्जक---३३४ सन्त्सित-चापू---३३२

सपिएहा---२२१ सपिक्रोफ़---३७२ सप्तनद---१२१, १२५, १३२, १३४, २९५, २९७, ३२४, ५१९, ५२८, ५३१, ५३२, ५३३, ५३६, ५३७, ५३८ सफर बी--४२८ सफ़रबीज--५१५ (उज्बेक) सफ़ावी---१७२ (वंश), १७३, १७७, १७९, १८१, १९४, १९६ सफ़ेद खोजा--४२५ सक़ेद गारद---५५०-५२, ५५५ सफ़ेदरान---५४३ सफ़ेद हड्डी---३५८ (पुराना राजवंश) "सबका थोड़ा"—२५९ सबा---१०४ सब्जवार--१५०, १५४, १७८, १८२, ४९९ "सब्रेमेन्निक"--- ३८५ (सम-कालीन) समद--४४८ समय-माप---१५८ समर---५१९, ५२१, ५२५ समरकंद---२७, ३२, ४९, ५४, ५६, ५७, ६०, ६८, १२१, १२२, १२५, १२७, १२८, १२९, १३४, १३५, १३९, १५०, १४८, १४९, १५२, १५३, १५४, १५५, १५७, १६०, १६३ १६५, १६६, १६८, १६९, १७२, १७४, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८२, २०८, २७७, २७९, २८०, २८१, २९६, २९८, ३०२, ३०५, ३०७, ३३०, ३३६, ३४३, ३८७, ३९०, ४१५, ४२७, ४४७, ४५१, ४५५, ४५७, ४५८, ४६१, ४६२, ४६५, ४९९, ५१७, ५१८,

५१९, ५२१, (-विजय), ५२५ समरकंदी---६७, १५९ समसामुस्-सत्तनत --- ५५४ (ईरान) समसोनोफ--४१३, ५५२, ५५४ समंची--४२९ समदर--७४ समाजवाद--५०४ "समाजवाद और राजनीतिक संघर्ष''---३९३ समाजवादी क्रांतिकारी--३९७, ४१६, ४१७, ४१८, ५०५ (करेंस्की दल), ५१८, ५१९, (एस्० एर्०), ५२१, ५५० समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी--४०४, ५१८(०मजदूर पार्टी) समानोफ़-४६४,४६६ (राजुल) समारा----२३७, २९१, ३५१, 346 समीयद (भाषा)--५४८ समोयित--९४ ''समृद्धि-संघ''——३७३ सम्बुब बआतुर--३३४ सरकश--५५ सरकेञ--७४ सरलाबा--४३७ सरस्या--४७३, ४७६, ४९०, ४९७ सरतक---२६, २७ सरदाबाक्ल--४८३ सरबाज-४३३,४४८ (सिपाही) सरमात--७१ सरवान---१३०, १३२, १८० सरस्वती---१४१, ४८८ सरातोफ---२३७, २६२, ३७२, सराय--१३, ३०, ३७, ३८, १०२, १५१, ५१४ (उच्बेक, महल) सराय ओर्दा --- २९८ सराय चिक---२९

५२४-२५ सराय चुका ---२८८ सराय तेमूर---४१ सराय बरका--३९, १८५ सराय बातू--३२ सराय बेरेक---६२ सराह--४० सरिक--५४७ (तुर्कमान) सरिकामिश--४१३ सरिकौल--४९८ (पर्वतमाला) सरी---२०१ सरीखाना--४३६ सरीदुगान---५२० सरीपुल---१७१, ४६१, ४६३ (सरेपुल) सरीवागिसेफ़--५३७ सरीसू--५७ सरूकउज्जेन---५७ सरेज्य--४५९ सरोग--७३ सरोवर---११३, १२५, १८६ सर्गा--३३३ सर्त (फारसी भाषी)--१९९, २०२, २०४, २०७, २०८, ३३१, ३६०, ४२७, ४२८, ४३१, ४५२, ४६९, ४८६, ५१८(ताजिक) सर्व--७१ (मकदूनी) ''सर्वरूस महाराजुल''---३९ सर्वदारी---१४७ सर्वेहारा---३८७, ३९३, ३९९, ५०४ (प्रोलेतारी) सर्वियन---३८६ सर्विया--३८०, ३८६ (बोसे-निया), ४११ सर्वेदार---१५० सलग्र---५४७ (तुर्कमान) सलजीदइ---३० सलजूक---२०७ सलवर--३१९ गुलार (तुर्कमान)--४७१, ४७३, ५४७ सलाहुद्दीन---१५७

संल्री---२०० सलोर (तुर्कमान) -२००, ४९०, ४९१ (सलूर) सल्जूकी---१२३, ४९९ सल्तानिया---३२१, ३३८ सल्तिकोफ-श्चेद्रिन---३९२ ससीव्गा--४८ संगीत--१५६, २६६, ३९३ (-कला) संघराज---९७, ९८, १०७, ११६, २२३ संजर---१२३, १६६, ४८९ संत जार्ज--१२२, ४८२ संत-महंत---२९१ संत मिसाइल--३५ संधि—-३८६ "संयुक्त स्लाव सम्मिलनी"---३७५ संविधान-सभा--४०१, ५१८ संसद--१०८, २२०, ५१३ संस्कृत--९३ संस्कृति---३९६ साइबेरिया---६, ४६, ४७, ६३, १०१, १०८, १०९ (-विजय), १११, २१८, २१९, २२७, २२९, २३५, २४४, २६८, २८०, ३१५, ३१७, ३२६, ३२७, ३३३, ३३८, ३४६, ३४८, ३६१, ३७९, ३८८, ३९५, ३९७, ३९९, ४०९, ४९८, ४९९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५४८ (सिबे-.रिया )

साइन नोयन—-३२१
साइसन-सरोवर—-३३२
साईस—-३०५
साउस्त्रोफनी—-११२
सागिज—-३५५
सागिव दश्त—५४३, ५४४
साजलू—४०
सात बायर सासन—-२२२
ादी—१४३, १४७

सादुमान--५६ सान् स्तेफानो-संधि—३८६, ३८७ साबरान--४९, २७९ (नदी) साम--६४ सामंत--८५ (युग), १०९, ४०६ (-वादी) सामानी--४५३, ५१७, ५४१ सामी पाशा--५४५, ५४६ साम्प्रदायिक नेता---५१८ साम्यवाद---५२४,५४९ (देखो कम्युनिस्ट, कम्युनिजम भी) सायन---२६ (भला राजा) सायत--५१६ (उज्वेक) सायब इस्पहानी--१९० सायो---२४ सारडम---२४८ सारणी--१५७ सारा--१०३ सारिक----२००, २०७, २१०, ४७६, ४९१ (तुर्कमान), ४९२ सालार--११४ सालिन्स्क--३१७ सालीसराय-१४९, १५० सावरान-४८, ५६, ५७, ६०, १६७, १६८ सावजी---१४७ सावा व्लादिस्लाव---२२५ साष्टांग प्रणिपात---२४१ (कौ-तो) सासानी--७३ (ईरानी) साहेब गिराई --- २८७ साहित्य--१३७, १४७, ३९६ सिकंदर (ग्रीक)---५४३ (अलि-कसुन्दर) "सिकन्दरनामा"--१६१ सिगनक---४६-४९, ५०, ५५, १६५, १६६, १६८, २७५, २८०, ३४६, ४५३

सिगाई---१८०

सिगान---३८४, ४३३, ४६१

(रोमनी, जिप्सी, लोली) सिगवा---१११ (लपिना) सिगस्मिन्द-१०९, २१८, २२२ (₹) सिङ-क्याङ---१८३, ३३५ (चीनीतुर्किस्तान) सिताजी---१३८ सितारा-मुखासा—–५२६ (ब्खारामें) सिथ--७१ सिद्दी अहनद मिर्जी--१५८ सिने उस--७५ सिन्ताब--४८१ सिबको---५२५ सिमओन--३८, ३९, ५२, ११०, २४१ सिम्बिस्कं---२२, २३७, ३९४ सियाध-याध---५, ८ (सियाझ-দু), ११ सियानोफ़--५२५ सियापोश (काफिर)---४६० सिर(नदी)-४९, १२७, १५३, १७४, ३५२, ४३७, ४८४, ५१६, ५२०, ५३८, ५४१ (सिर-दरिया, यक्जर्त) सिरगिली—५३० सिरदरिया---६, ५५, १२१, १२९, १४९,१५०, २७९, ३०५, ३५१, ३५७, ३६०, ४२५, ४६७, ४७६, ४७८, ४७९, ४८०, ५२४, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४१ सिरनाग--५१ सिरवान-५४ (शिरवान) सिरिम (बातिर) -- ३५५-५७ सिरिया--३९ (शाम), १३०, १४०, १४५, १५१, २८९ सिर्दजान---१०३ सिल्जीबुल--७२ सिल्ट बरगर--६६ सिल्वा---११०

सिबालिक--१३२

| सिब। स१५२                  |
|----------------------------|
| सिबिर––११२-१४, ११६,        |
| २३५, २३८, २७९, २८७,        |
| २८९, ३१९                   |
| सिविरखान२८१                |
| सिबोरगान१३५                |
| सिसिली२४                   |
| सिहतियान५१५ (ट ज्बेक)      |
| सिंधु१५१, २७१, १९४         |
| ४४२ (सिंबु)                |
| सिविस्कं३९२                |
| सिंहल—१०३                  |
| सी-खिम्—५३०                |
| सीनिङ-फू३३२                |
| सीनोप३८०                   |
| सीना कमीशन४९८              |
| सीला—३४६                   |
| सीलेंड—-२९९                |
| सीमांती१४८                 |
| सीस्तान—१४९, १५०,१५४       |
|                            |
| सुइउनिच—१६६, १६९, २१०      |
| (-बाला)                    |
| सुओमी—५४८(फिन भाषा)        |
| सुक४३५                     |
| सुकलेन—११३                 |
| सुड-ताइ—-२१                |
| सुद्ध-वंश५ (चीने), ७,८     |
| सुरदल२२, ३५, ८२, ८६,       |
| ९०, ९४, ९८                 |
| "सुदूर" (अध्यक्ष)—५४४      |
| सुन्ताइ—–५ (मंगोल)         |
| सुन्नी—१४५, ४४२, ४७२,      |
| ५२६                        |
| सु-बो-ताइ-२१, २३(-सुबोदाइ) |
| सुभानकुल्ली–१९१, २११, ४६६  |
| (दूत)                      |
| सुमारोकोफ—-२६६             |
| सुरखाब-१७४, ४५९, ५४४       |
| सुरा२३४                    |
| "सुरिम"—५८                 |
| "सुरून"—४९                 |

```
सुलेमान---५६, १४७, १९४
स्तान--१४१, १४४,१४७,
   १५४, १५६, १५८, १६५,
  १६८, १८०, १९१, १९९,
   २००, २०१
सुल्तान अली--१६२ (मशहदी)
   १६३, १७२
स्ल्तान अब्ल्फैज--३४८
सुल्तान-१६० (हुसैन), १६२
   (-मुहम्मद),१६६ (-गिराई),
          (-निगारखानम्),
   २७८
         (महमूद), ४४१
   ३०४
   (-सजर)
सुल्तानिया---३३, ५५, ६०
   (ईरान), १०४
सुवर्ण-ओर्दू---३, ८, १८, ३८,
   ५१, ९८, १००, १०६,
   १२१, १२८, १३३, १४२,
   १६५, १८५, ३१५, ५१४,
   ५२९
सुवाइत--३२१
स्वारोफ---२६०, २६३, २६९,
   ३६८, ३६९, ३८२, ३९८
सुसगन--११२
स्ंगारी---२४२, २४३
 सूइरमान--३३०
 सूइलहिन्--३३०
 स्रकिन---३१६
 सूक्ष्मचित्र---१५७
 सूचाउ--५, ३१३ (चीन)
 सूजक---१६५, १६८, ४३५
 सूनित---३२१
 सुफ़ी---५६, १२४, ३०५ (संत),
    १३८, ४३४ (मुअज्जिन)
 सूबुइ---१९९
 सूयुन्जिक---१७६
 सूयुनजी--१९६
 सूर----२६६
 सूरिकोफ (चित्रकार)---३९६
 सूर्यदेवी---१४०
 सेइराम---३२८
 सेकिज-इगाचे----२९७
```

सेगोन-गर---१६६ सेङगे--३२८ (सेत्सेन खान) सेच---२३० सेचक---३१९ (थैशी) सेचेनोफ़--३९२ सेतजुलेत सराय-६६ सेत्सेन खान---३२१, ३२८ सेनेकसे--४८४ सेपूकोफ---५१ सेप्तेन बल्जुर---३३१ सेबल—-३७ सेबान---२१ सेमरेक—३६१ (सप्तनद) सेमारचिम--५१४ (उज्बक) सेमियोन--५२, ११४ सेमीप्लातिन्सक—२५१, ३१९, ३३३ (सप्तप्रासाद), ३४७, ३४८, ३७९, ५३० सेमी-बायर्-श्चिना----२२२ सेमीरेचिन्स्क--४५२ सेमीरोद्स्क--३५५ से-मू---१२ (तुर्क म्सलमान) सेमूर--५९ सेमेओन---९७ सेरख्स---१६१, १८१ (सरख्स) सेरपूकोफ़--६३, २२०, २८९ सेराब्रेंका---१११ सेराय-४९, ६० (सराय) सेरायचुक---६० (सरायचुक) सेराय सोलकुल---५० सेरेनइका--४०८ सेरोफ़ (चित्रकार) — ३९६ सेर्गेयफ-५०८ (अत्यों म्) सेलिगोर---२२ सेलिंगिन्स्की--२५३, २५४ सेलीजर---२०५ सेली-त्रेन्नोय--५१ सेलेसिया---६ सेलदूज--१३७ सेल्गा--११० संल्वेस्तर--१०७ सेवक्रन---१३३

सेवर्दिनो---३६९ सेवलरी---२५ सेवस्तापोल---३८० ''सेवस्तापोलकी कथायें''---३८० सेविनबेइ---५३,५४ (खानजादी) सेबेर--८२ (सिवरि) सेवेरियान--७७ सेवेस्क---८४, ८९,१००, २१८, २२५ सेहन---१२९ सेंडीकेट--४०८ सँकाकी--१२५ सैची केशेस---३१९ सैदान (गांव) --५४३ सैदिक--१६७ सैदियत--११३, ११५ सैफुद्दीन---२७ (बाखरी), ६०, १३७, १४० सैयद अबुल्गाजी---१९४ सैयद इमामकुल्ली—–१८७ सैयद उबैदुल्ला ——१९४ सैयद---६९ (-खान), १५० (-बरका), १५९ (यबका), १६६ ( -बाबा ), (-सादिर),४७७ (-महम्मद खान),४७९ (-मृब्रहीमखान) सै रान--४९ सैराम--५५, १६६, १७६, १८०, २९७, ३०२, ३०७, ३०९, ३१०, ३३०, ३३१, ३४३, ३५० सैरामकामिश--५० सैसन झील--३३३ सोख---४३४ सोग्द---५५ (देश), १७०, ४५८, ५१६ सोग्दी--५१६, ५१७, ५३६, ५३९, ५४१ तोची---४०३ सोद्बो---३३४

सोनपुर(मेला)—-४७३

सोफिइस्कया---९३ सोफिया---८५ (-गिर्जा),१०६ २४७, २४९ सोफिया पालेओलोगस--१०१ सोफियान--१९९, २२० सोलम्दक्सी--३३४ सोलोबेतस्क--३८० सोवियत---१२१, ५०३,५०५, ५०८ (कांग्रेस), ५१२, ५२२, ५४९ सोवियत-शासन---४९३, ५२३ सोवियत समाजवादी गणराज्य-संघ---५१२, ५१३ सोविति संयुक्त समाजवादी गण-राज्य--५१२ सोसकान--११४ सोसवा---१११ स्कंदनेविया---३९, ७४, ७५ (स्केंडनेविया) स्किफिया-७३ (शकस्तान) "स्कोत"--८६ (पश) स्कोबेलेफ़—४३७ (जेनरल), ४८४, ४९५, ४९६, ५१८, 422 स्ऋीन---४९७ स्टाकहोम--४०४ स्ट्अर्ट ---४२६ स्टोडर्ट—४४८, ४४९,४७४ (कर्नल) स्तानित्सा---१०८ (थाना) स्तानिस्लाउस---२५९ स्तार्क--३९८ (अइमिरल) स्तालिन—२६७, ३९६, ४०२, ४०५, ४१०, ४११ स्तालिनग्राद—–५१, २३६, २६**२** स्तासोफ़—३९३ (संगोतकार) स्तिफन---१०९ स्तेपान---२३६, २३८ स्तेपान खलतुरिन--३८७, ३९० स्तेपानोफ़--५२५, ५५२

स्तेनी --३१९, ४८० मैदान, मह) स्तेकन वाथोरी---२३० "स्तेरेगुश्नी" (व्यंसक पोत) ---स्तेलमाशेस्की--५३३ स्तोल्पिन--४१० स्तोल बोबो---२२५ स्त्रान्दमान---३४९ स्युबे--४३२ स्त्रे लेत्सी---२२४, २३७, २४६, २४९ (गारद सैनिक), २३६ (राज-पैनिक), २५२, ३१७ स्त्रे जेत्स्की--२२८ स्त्रोगोन ---११० (पीटन) म्त्रोगनोक--१०९, ११०, १११, ११३ स्थानीय बोर्ड (जेम्स्त्रो)--स्पा--१०२ (त्राता) स्पाल्यो---२३ स्गीरिदोन--१०९, ११० स्रेन--१५२, २४८,३७३ स्रेनिश--१३५, ३६८ स्रेरिन्स्की—३७०, ३७२ स्मोङेन्स्क--५, ७७, ८२, ८८, ९१, १०१, १०६, २१८, २२२, २२३, २२५, ३६८, ३९१ स्मोञ्नी--५०८, ५०९, ५११ स्याहकुलाह—–२३ स्याहवाह (अंधरूप)---४४९ स्लाव-- ३९, ७१, ७५, ८४, २३०, ३८६, ४०६ (-वाद) स्लावानिक---२५२ (अक्षर), २६५ स्लाबेत्स---८२ स्लिंको--५२५

स्लेज--९४

स्लोवोदा--११३ "स्वतंत्र रूसी प्रेस"——३८२ स्वा<sup>टि</sup>नक समाजवाद — ३९१ (उटोपियन) स्वायत्तत वादी (खोकंद-)---५१९, ५२० स्वारोग्--७३, ७६ (देवता) स्वारोज्ञिक--७३ (स्वारोचिष) स्विट्जरलेंड---२७०, (स्वीजर्लैण्ड),४१२,४१३, ५०४ स्वीड--९४, ९६, १००, २२२, ४६५ स्वीडन--१०८, १०९, ११६, २२२, २३४, २४८, २५०, २५३, २५६, २५९, २६३, ३१८, ३३१, ३६६, ३६७, ४३०, ५०३ स्वीयाज्ञेस्क--१०७ स्व्यातोपोल्क---८३, ८४ (१), ८७ (२) स्व्यातोस्लाव--७८, ८२ (१), ८४,८६,८७,८८ स्वेन्-वाङ----२९३, ४५९ स्वेर्द् लोफ्---४०५, ५१८ हकोम--१२६ हगान---३ (कआन, खाकान, खआन, खान) हङ-वाउ---९ हचवे वा---५१५ (उज्वेक) ' हजरत '—४४६ हजरत-इमाम--४६०, ४६१ हजार--१९४ हजारजमीन---३२ हजारा--१४७, १७२ हजारास्प---३२, १७८, १९६, १९९, २०१, २०२, २०३, २०४, २०६, २०७, २०८, २१०, २११, ४६७, ४६९, ४७५, ४७६, ४८३, ४८५ हनफी---३२५ हनीफा---३२५ ''हफ्त-किःदवर''—-१६१ 乙氧

''हफ्त-पैकर''—–१६१ हबश आमिद--१२६, १२७ हमदान---३३, १४०, २०९ 'हमारे मतभेद" -- ३९३ हम्दुल्ला मुस्तौफी---१४६ हम्माम--१६१ (स्नानागार) हरावल---२९५ हरिद्वार---१५१ हरिनोंके नरकट---५० हरीरूद--४९१, ४९८ हर्बिन---३९७ हमो गन--२२३ हर्शल---२६५ हलब--८ (अरेप्पो), १४० ''हश्त-बहिश्त''—१६१ हश्तरूद--४० (अष्टनद) हमजा---१७५ हसन--१०२-४ (-बेग), १३९, १४४, १९९ (-कुल्ली), १५०, (-दमगानी), २००, ४७१ (-मुराद) हड़ताल---४१४ हंसीय---९४ हंसे---९४ हाकिम-५४३ हाकिमबेग--३३२ हागान-१३९ (हगान भी) हाजिम---२०३, २०५ हाजी--४३ (खां), ६०-६२ (-तर्खन-अस्त्राखान), १३६, १३७, १५७, १९१, २०२–३ (-म्हम्मद), ५२६ (अकर.म, -दादखाह) हाजी बिरलश—१३७, १४८ हान्स-संघ---३५ हाफि ज्ञ--१४७, १९१, ५१५ (उज्बेक) हामी---३१० (चीन), ३३० हालैंड---२२५, २४८, ३६७ हावड़ा---३७७ हांगकांग---३९७ हिटलर--१०१, २५८, ३६८,

80€ हिंद-चीन---३, १०, ३९७ हिंदी-युरोपीय---५३९ हिंदुस्तान---१०३, १०४, १४४, १७६, १८३, २०३, ३५५, ४२६, ४४२, ५३६ हिंदू-१०३, १८८, ४४२-हिंदूकोह--१५१, १७२, १८९, १९०, ४४२ (हिंद्कुश), ४६१ (हिंदुकुश) हिंदू मंदिर---२९९ हिंदू-विहार—-२९९ (बौद्ध) हिप्गोक्रेत--१९२, २८९ हिंदो आंग्लियन—२६६ हिमानी--५३५ हिरात--६६, ६९, १५०, १५४ (खुरासान), १५४, १५५, १५७, १५८, १५९, १६१, १७२, १७३, १७६, १७८, १७९, १८१, १८२, १८५, १९३, ३०३, ४४१, ४४२, ४४९, ४५५, ४६१, ४७४, ४९०, ४९७, ४९८, ४९९, ५२७ हिल्ला---१४४ हिसार---५६, १६७ (ताजि-किस्तान), १७१, १७३, १७४, १७६, १७७, १७८, १८६, २११, ३०६, ३०९, ४३९, ४५९, ५२७ हिसार कुंदुज--३०४ हुगली---३७७ हुमायूं--१०६, १७७, १७९, १८३, ३०८, ३१३ "हुर्रियत" (=स्वतंत्रता)-५२६ हुलाक्—८ (वंश), १०, १७, १२५, १२६–३०, १३९, १४०, २८४ हुलीजन हान--३३२ हुसेन---३३ (चोबान), १०३, १३५, १४८, १५०, १५७,

हेक्तरं---५३६

हेजिर--१२५, १२६

हेतमन---२२१, २३०, २३१, ४०८, ४११

होर्द---२८७

होत्स्टाइन---२५७

हेर्जेगोविना—-३८६, ४०७, हो-लो-लो-कि-या—-२९३

२३४ (प्रधान), २५० हेनगियोस्—४४८ (कप्तान) ह्वाङ-हो---९(पीत नदी)